



082 Shir H.S.S

2 PM 816

### प्रकाशक

रामगोपाल माहेश्वरी

प्रधान मन्त्री, म. प्र. हिन्दी साहित्य सम्मेलन

CENTRAL ARCHIEOLOGIGAN
LIBRARY, N. 5427.

And No. 5427.

Discussion of the second of t

मृल्य साधारण संस्करण १०) राज संस्करण १५)

य्राप्ति-स्थान

म. प्र. हिन्दी साहित्य सम्मेलन कार्यांतय श्री फतेहचन्द मोर हिन्दी भवन वर्षा रोड, नागपुर १

| • |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |



पण्डित रविशंकर शुक्क

रिव से ले प्रकाश शंकर से
जन-शिय का उद्देश्य विमल,
अपनी हृदय-शुक्रता से हैं
जिनका यश सुश्वेत कमल।
उन विभृति के चरणों में
अपित यह पत्र-पूष्प अभिराम,
चिरजीवी हों प्रेय हमारे

—श्री उदयशंकर भट्ट

सम्भानपूर्गक समर्पित दिनांक २ अगस्त १९५५



#### मुद्रक

रंगीन चित्र :
न्यू जेक प्रिन्टिंग वर्क्स, बम्बई
मुख-पृष्ट और दुरंगे पृष्ट :
शिवराज फाइन आर्द जिथो वर्क्स, नामपुर

कलेवर

सुबोध सिन्धु प्रेस्न, नागपुर शासन मृद्रणालय, नागपुर (सम्पूर्ण विविध खण्ड, साहित्यखण्ड के पृष्ठ १५५ से २०६ सम्पूर्णसन्देश श्रीर पृष्ठ ५१ से शेष जीवन खंड )

> सहायक मुद्रकः सुरुचि प्रेस, नागपुर



### श्री शुक्ल अभिनन्दन ग्रन्थ सम्पादन समिति—

बिष्णतान वियासी
डा. बन्देवप्रसाद भिश्र
डा. हीरानान जैन
विनय भोहन सभी
राभेश्वर सुक्त 'अंचन '
प्रभुदयान अग्निहीत्री
नर्भदाप्रसाद खरे
कानिकाप्रसाद दीक्षित 'कुसुभाकर'
राभगीपान भाहेश्वरी

### रंगीन चित्र सूची

| (१) पं. रविशंकरजी शुक्त | (फोटो चित्र)                     |  |  |  |
|-------------------------|----------------------------------|--|--|--|
| (२) रुक्मियी            | ( नागपुर संग्रहानय से )          |  |  |  |
| (३) नायिका-नाइन         | ( सवाई चितेरा, सागर )            |  |  |  |
| (४) मीरा                | (स्व. श्री उत्तमसिंह तोमर)       |  |  |  |
| ( ५ ) मेघदूत            | ( श्री व्योद्दार राममनोहर सिंह ) |  |  |  |
| (६) गृहजीवन             | (श्री विनायक मासोजी)             |  |  |  |



## श्री शुक्ल अभिनन्दन ग्रन्थ

# ~≫\*≪~ दानदाताओं की सूची

| १ श्री सेठ किरोड़ीमल जी व सेठ पाल्राम जी             | रायगढ़   | २१०६ हवय       |
|------------------------------------------------------|----------|----------------|
| २ श्रोमती रानी साहिबा                                | सारंगढ़  | 2000 ,,        |
| ३ श्री एन. के डूंगाजी                                | रायपुर   | १५०१ "         |
| ४ एक मित्र हस्ते श्री बियाणी जी                      | नागपुर   | १५०१ "         |
| ५ राजा वीरेन्द्र बहादुर सिंह जी                      | नागपुर   | १५०० ,,        |
| ६ श्री परमानन्द भाई पटेल                             | जबलपुर   | १००१ "         |
| ७ मे. बागमल बीरमल                                    | रायपुर   | १००१ ,,        |
| ८ सेठ खुशालचन्द जी डागा                              | नागपुर   | १००१ ,,        |
| ९ श्री नर्रासहदासजो मोर तथा श्री दुर्गाप्रसादजी सराप | ह नागपुर | १००१ ,,        |
| १० श्री पी. बी. काले, प्राविन्शिअल ओटोमोबाइल कं.     | नागपुर   | १००१ ,,        |
| ११ मे. नागपुर इलेक्ट्रिक लाइट एण्ड पावर कम्पनी       | नागपुर   | १००१ "         |
| १२ एक मित्र हस्ते श्री बियाणी जी                     | नागपुर   | १००१ "         |
| १३ मे. एम. पी. स्टेशनरी इम्बोरियम, माउन्ट रोड,       | नागपुर   | ५०१ ,,         |
| १४ मेसर्स करमचन्द थापर एण्ड बदसे,                    |          |                |
| (दि बल्लारपुर पेवर एण्ड स्ट्रा बोर्ड लि )            | नागपुर   | 400 ,,         |
|                                                      |          | 0C to 0.0 = mi |

१६,७११ रुपये

### यह क्यों ?

मानव की महानता वो रूपों में प्रगट होती है। कहीं किसी गुण विशेष की ग्रतिशयता में महानता है तो कहीं विविध ग्रौर ग्रनेक गुणों के संविकास की जीवन-शिक्त में महानता का दर्शन होता है। ग्रादरणीय पण्डित रिवशंकरजी शुक्ल का जीवन दूसरे प्रकार की महानता का उदाहरण है। उनमें ग्रनेक गुणों का समुच्चय है और जीवन के ग्रनेकिष्ध पहलुओं में उनका जीवन विकसित हुग्रा है। मध्यप्रदेश में ग्राज उन्न के नाते उनका ग्रपना स्थान है, स्वास्थ्य-सम्पत्ति में इस ग्रवस्था में भी उनकी ग्रपनी विशेषता है, कार्यक्षमता में तहणों को भी लिज्जत करने की क्रियाशीलता है, विचारों की दृढ़ता है, कार्य की लगन है, बालकों के समान हंसी की पवित्रता है और कभी-कभी उनकी दृढ़ता में कठोरता के दर्शन हो जांय तब भी उसके भीतर प्रेम का प्रवाह है और ग्रहिसा का स्रोत है। उनका हृदय उनके शरीर के समान ही विशाल है और गहन है जिस में साथियों के स्वल्प ग्रपराधों को समा लेने की शिक्त है। किसी के कन्चे पर हाथ रखते ही या किसी के हाथ को दृढ़ता से पकड़ लेते ही उनके प्रेम का स्रोत मानों बह उठता है ग्रौर एक ग्रनोखी निकटता का ग्रनुभव होता है। उन्हें साहित्य में रस है। संगीत से प्रेम है। इस श्रवस्था में भी नवीन विचारों को ग्रहण करने की वृत्ति तथा जन-सेवा और जन-कल्याण की उत्कट ग्रिभलाणा है। उनकी ज्ञानिपपासा ग्राज भी प्रखर है।

राजकर्ताओं में उनकी उम्र के कारण उनकी खास विशेषता है और वे उनमें Grand old man की श्रेणी में ग्रग्नणी हैं। उनके समस्त गुणों का वर्णन करना कुछ किन है ग्रौर जितनी उनकी निकटता में मनुष्य जाता है, उतना ही उनके विशिष्ट गुणों का उस पर ग्रसर पड़ता है, छाप पड़ती है और वह सदैव के लिए उनका बन जाता है। मनुष्यों को और साथियों को निकट रखने का उनमें ग्रजीब जादू है ग्रौर इसी कारण समस्त मध्यप्रदेश में वे ग्राज इतने लोकप्रिय हैं और उनका जितना व्यक्तिगत परिचय है उतना ग्रौर किसी का नहीं है।

हिन्दी भाषा की शुक्ल जी ने ग्राजीवन सेवा की है। हिन्दी साहित्य सम्मेलन के ग्रध्यक्ष के नाते उन्होंने मार्ग-दर्शन किया है। हिन्दी की प्रगति के लिए उनका सतत परिश्रम रहा है। मध्यप्रदेश में हिन्दी को राजभाषा का जो स्थान मिला है इसका सारा श्रेय उनकी दृढ़ता और हिन्दी-प्रेम को ही है। मध्यप्रदेश में हिन्दी भाषा के क्षेत्र में व्यापक सेवा के नाते यदि किसी का सर्व प्रथम स्थान है तो वह ग्रादरणीय शुक्ल जी का। ग्रतः साहित्य सम्मेलन उन्हें यह ग्रभिनन्दन ग्रन्थ भेंट कर ग्रपने कर्त्तव्य का पालन ही कर रहा है।

नागपुर 
दिनांक, २ श्रगस्त १६५५

बिजलाल बियाणी ग्रध्यक्ष, म.प्र. हिन्दी साहित्य सम्मेलन।

### निवेदन तथा आभार

मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन के १६ वें दुर्ग अघिवेशन में छत्तीसगढ़ के साहित्य-सेवी मित्रों ने एक प्रस्ताव द्वारा यह भावना व्यक्त की कि सम्मेलन की ग्रोर से प्रान्त के वयोवृद्ध ग्रग्रणी पं. रिवशंकर शुक्ल को ग्रिभिनन्दन ग्रन्थ समिपत किया जावे। तत्पश्चात् सम्मेलन की कार्यकारिणी ने ग्रपनी दिनाङ्क २८ नवम्बर १९५४ की सभा में इस विषय में विचार किया ग्रौर यह निश्चय किया कि श्री शुक्ल जी की हिन्दी सम्बन्धी दीर्घ तथा विशिष्ट सेवाग्रों को दृष्टिगत रखते हुये उन्हें सम्मेलन की ग्रोर से उनके ग्रागामी ७९ वें जन्म-दिवस पर "ग्रिभिनन्दन ग्रन्थ" ग्रापित किया जावे। यह ग्रंथ उसी निश्चय की पूर्ति है।

पं. रिवशंकर जी शुक्ल का नाम समस्त देश में सुपिरिचित हैं। उनकी सेवायें सुदीर्घ तथा विविध हैं। वे इस प्रान्त के सार्वजिनक जीवन में उस समय आये, जब हमारे देश की चेतना ने जागृित की प्रथम बलवती करवट ली और तब से, देश की राजनैतिक प्रगित एवं राष्ट्रीय बल-वृद्धि के साथ, उनकी सेवायें सम्बद्ध रही हैं। राजनैतिक, सामाजिक और साहित्यिक, तीनों क्षेत्रों में उन्होंने बन्दिनी माता का उत्पीड़न अनुभव किया और इन तीनों क्षेत्रों में, जो हमारे देश की जागृित की साधक व पारस्परिक पूरक प्रवृत्तियां रही हैं, उनकी सेवाओं का योग महत्त्व-पूर्ण रहा है। पं. रिवशंकर जी शुक्ल को वर्तमान में प्रान्त का सर्वोपिर व्यक्तित्व का गौरव प्राप्त है और यह उनकी लोकप्रियता का मेरदण्ड है। प्रान्तीय क्षेत्र में स्वाधीन शासन की प्रथम फलक के समय सन् १९३७ में खरे काण्ड के बाद ही वे प्रान्त के प्रधान मंत्री निर्वाचित हुये और पश्चात् दोनों चुनावों में अपना स्थान अक्षुण्ण रख वे प्रान्त के मुख्य मन्त्री की घुरी आज भी ओजपूर्वक सम्हाले हैं। इस वीच राजनैतिक उतार-चढ़ावों से यह प्रान्त मुक्त नहीं रहा,तथापि श्री शुक्ल जी अपने व्यक्तित्व व विशेषताओं—जिनमें बढ़ती उम्र की लोक-श्रद्धा का ही हाथ नहीं, उनके अपने मस्तिष्क की शक्ति, हृदय का माधुर्य और शारीरिक कार्य-निष्ठा सभी का प्रचुर प्रमाण सम्मिलित है, यदि सबका सम्मान प्राप्त करते हुये इस पद के अधिकारी बने रहे, तो यह उनके व्यक्तित्व के समय की कसौटी पर खरा सिद्ध होने का स्वयं प्रमाण है।

परन्तु उनके कर-कमलों में यह ग्रभिनन्दन ग्रन्थ समिपित करने का कारण उनका उक्त पद नहीं, यद्यपि वह स्वयं भी उसका ग्रधिकारी कहा जा सकता है। ग्रन्थरूपी यह श्रद्धा-सुमन तो उनकी विशिष्ट हिन्दी सम्बन्धी सेवाओं को दृष्टिगत रख के ही प्रदान किया जा रहा है। पं. रिवशङ्कर जी शुक्ल इस प्रान्त के हिन्दी संगठन के जनक कहे जा सकते हैं। उनके उद्योग से ही सन् १९१८ में मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई। ग्रापने प्रान्त में भ्रमण कर उसे सफल बनाने का उद्योग किया। इसके बाद भी वे प्रायः प्रत्येक सम्मेलन में उपस्थित रह संस्था को सिक्य बनाने में सहायता देते रहे। उनकी इन सेवाओं के सम्मान स्वरूप ही सन् १९२२ के पंचम नागपुर ग्रधिवेशन का ग्रध्यक्ष पद ग्रापको प्रदान किया गया। उनका हिन्दी सम्बन्धी दृढ़ ग्रनुराग ग्रौर राष्ट्र—निर्माण के लिये उसकी चरम उपयोगिता किस ग्रास्था ग्रौर ग्रात्मिवश्वासपूर्ण शब्दों में वोलती रही है, यह उनके ग्रध्यक्ष पद से दिये गये प्रथम

भाषण में ही व्यक्त होता है। हिन्दी की एकान्त साधना उनका लक्ष्य रहा है-जो चाहे साहित्य की कृतियों में न हो, परन्तू हिन्दी के पुरस्कार की उनकी प्रवित्तयों और ध्वनियों में वोलता रहा है। भारत की संविधान सभा में उन्होंने प्रवल वेग के साथ हिन्दी का समर्थन किया, जो स्मरणीय रहेगा । लखनऊ के नागरी लिपि सम्मेलन में भी उनकी हिन्दी और नागरी लिपि सम्बन्धी आस्था उतनी ही तीव्रता से ग्रमिव्यक्त हुई । अंग्रेजी के स्थान में इस प्रान्त की प्रादेशिक भाषात्रों-हिन्दी-मराठी को राज्यभाषा घोषित करने और शासन का प्राय: सभी कार्य, कुछ अपवादों को छोडकर, हिन्दी में करने का निर्घारण, उनका भारत में राज्यभाषाग्रो की उनका स्वाभाविक ग्रधिकार प्रदान करने का प्रथम साहसपूर्ण निश्चय है । इस कदम के द्वारा उन्होंने राज्य-भाषाओं का गौरव उन्हें पूनः प्रदान किया और हिन्दी की चिरसाधना की पृति की, जिसे इस प्रदेश की वहसंख्यक जनता की मातुभाषा होने का ही श्रेय प्राप्त नहीं है, बिल्क जो संविधान में उदघोष के बाद अब राष्ट्र की निर्विवाद राष्ट्रभाषा-पद की अधिकारिएगी है। इसके पूर्व मध्यप्रदेश सरकार की स्रोर से डॉ. रघुवीर को सम्मानपूर्ण आश्रय प्रदान कर शब्द निर्माण के क्षेत्र में भारत में प्रथम व्यापक प्रयास भी कम उल्लेख का विषय नहीं है। डॉ. रघुवीर के हिन्दी सम्बन्धी इस महान प्रयत्न की पार्श्वभिम का महत्त्व तो सदा रखेगा, चाहे उसका मृत्य ग्राज ग्रधिक या न्युन नापा जाता हो । श्री शुक्ल जी की हिन्दी सम्बन्धी निष्ठा उनके उद्गारों में सदैव बोलती रही है स्रौर उस निष्ठा को ही यह श्रेय प्राप्त है कि वे देश में हिन्दी के दो-चार प्रमुख पुरस्कर्ताओं में मे एक माने जाते हैं। मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा उन्हें 'अभिनन्दन ग्रन्थ' सर्मापत करने के निश्चय की यही भूमिका है । इस निश्चय द्वारा सम्मेलन उनकी हिन्दी सेवाकी प्रशंसा कर रहा है, उनका ऋण चकाना तो प्रान्त के लिये संभव नहीं।

परन्तु शुक्ल जी की हिन्दी सेवाग्रों के साथ उनकी ग्रन्य उतनी ही महत्त्वपूर्ण सेवाग्रों का विस्मरण या उनकी उपेक्षा संभव नहीं ग्रौर यही कारण है कि ग्रन्थ सम्पादन समिति ने यह उचित समभा कि ग्रन्थ की सामग्री मध्यप्रदेश के सभी उच्छ्वासों का प्रतिनिधित्व करे—वह मध्यप्रदेश का प्रतिनिधि चित्र पाठकों के सम्मुख रक्खे। इसी कल्पना से प्रेरित हो ग्रन्थ को चार खण्डों में विभाजित किया गया है जिनमें भूतकाल का चित्र, वर्तमान का विवरण ग्रौर भविष्य की भांकी प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है। परन्तु यह निश्चय इतना विशाल था कि ग्रन्थ में उनकी यदि भलक मात्र दिखलायी पड़े तो यह ग्राश्चर्यंजनक नहीं। तथापि वह मध्यप्रदेश की गति ग्रौर प्रगति का सबल चित्र सिद्ध होगा—मध्यप्रदेश के निर्माण में जिनका महत्त्वपूर्ण हाथ है, उन श्री शुवल जी के बलशाली चरित्र की भांति ही, इसमें कोई संदेह नहीं।

इस ग्रन्थ के ग्रालेखन ग्रौर सम्पादन में सम्पादन समिति के मित्रों के साथ विविध उप-समितियों के संयोजकों तथा ग्रनन्य मित्रों का सहयोग रहा है। ग्रत्यल्प समय में यदि यह ग्रंथ मूर्तिमान रूप धारण कर रहा है तो वह इसी सहयोग के बल पर। डॉ. बलदेवप्रमाद मिश्र, श्री विनयमोहन शर्मा तथा डॉ. हीरालाल जी जैन ने ग्रंथ के सम्पादन का विशेष भार वहन किया है। श्री प्रयागदत्त जी शुक्ल का सहयोग हर विभाग की सामग्री जुटाने में, उनकी दीर्घ साहित्य-साधना की भांति ही, विशेष प्रशस्त रहा है। श्री कालिकाप्रमाद जी दीक्षित ने प्रान्त की भूमिका से उतने परिचित न होते हुए भी सनत उद्योग द्वारा साहित्य, कला ग्रौर मंगीत सम्बन्धी सामग्री सम्मुख लाने में बड़ी लगन का परिचय दिया है। श्री नरेन्द्र विद्यावाचस्पित ने जीवनी-विभाग के ग्रालेक्षन व संग्रह तथा ग्रन्थ की छपाई ग्रादि का लगनपूर्वक भार सम्हाला है। श्री शिवनारायण जी द्विवेदी तथा श्री राजेन्द्रप्रसाद ग्रवस्थी ने प्रूफ देखने में सहायता दी है। सम्मेलन के स्थायी कर्मचारी श्री रेवाशंकर परसाई ने सम्मेलन के ग्रन्य कार्यों की मांति ही इस कार्य के प्रति भी लगन का परिचय दिया है। सुवोध सिन्धु प्रेस के संचालक श्री एन. एल. प्रयागी तथा शासन मुद्रएालय के श्री वी. के. ग्रय्यर का भी मैं ग्राभारी हूं, जिन्होंने ग्रसुविधान्नों के बावजूद ग्रत्यकाल में मुद्रएा का कार्य पूर्ण किया। शिवराज फाइन ग्रार्ट लिथो वर्क्स के ग्राधिपति श्री बाबूराव धनवटे व न्यू जैक प्रिटिंग वर्क्स, बम्बई के संचालक श्री सेकसरिया वंधु के प्रति भी मैं ग्राभार प्रदिश्ति करता हूं, जिन्होंने मुखपृष्ठ तथा भीतर के रंगीन चित्रों की छपाई में ग्रच्छा सहयोग दिया। श्री मुलगांवकर, श्री ग्राठवले ग्रौर श्री कुलकर्णी ग्रादि कलाकारों ने ग्रंथ को सजाने में सहायता दी है। ग्रन्थ का कल वर जिनकी सामग्री से पुष्ट हो रहा है उन लेखक—मित्रों का महत्त्व तो स्वयं सिद्ध ही है—मैं इन्हें क्या धन्यवाद दूं?

अन्त में, मैं श्री शुक्ल-ग्रिभनन्दन ग्रन्थ समिति के सदस्यों तथा ग्रन्थ के प्रकाशनार्थ अर्थ प्रदान करने वाले सज्जनों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना अपना कर्त्तव्य समभता हूं, जिन्होंने अपने सहयोग तथा सहायता से इस ग्रन्थ के निर्माण का निश्चय पूर्ण होने में मदद दी है।

सम्मेलन के ग्रध्यक्ष श्री ब्रिजलाल जी बियागा को धन्यवाद देना तो संभवतः मेरी मर्यादा के बाहर होगा, जिनकी सतत प्रेरगा और सिक्य ग्रिभिरुचि से ही ग्रन्थ की योजना इतने शीझ मूर्त रूप धारण कर सकी है।

सम्मेलन कार्यालय }

रामगोपाल माहेरवरी प्रधान मंत्री, मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन तथा प्रधान संयोजक, शुक्ल ग्राभनन्दन ग्रन्थ समिति

### श्री शुक्ल अभिनन्दन ग्रन्थ समिति

#### कार्य का संक्षिप्त विवरण

मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन की दिनांक २८ नवम्बर १६५४ की कार्य-सिमिति की बैठक में निम्न प्रस्ताव स्वीकृत हुग्राः—

"पं. रिवशंकर जी शुक्ल सम्मेलन के जन्मदाताओं में से हैं तथा उनकी हिन्दी सम्बन्धी सेवायें, जिनमें संविधान सभा में हिन्दी के सम्बन्ध में प्रयत्न, नागरी लिपि सुधार सम्मेलन में विशिष्ट योग, शासकीय कार्य में प्रान्तीय भाषाओं का समावेश आदि कदम अत्यन्त उल्लेखनीय हैं। इन सेवाओं तथा आपकी वृद्धावस्था को देखते हुए सम्मेलन यह आवश्यक समक्षता है कि आगामी जन्म-दिवस पर आपको अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट किया जाय।"

इस कार्य के लिए सम्मेलन ने ६ सज्जनों की एक उपसमिति गठित की। इस सिमिति को स्रिष्ठकार दिया गया कि वह इस सम्बन्ध में प्रान्त के स्रन्यान्य विशिष्ट सज्जनों को सिमिति में सिम्मिलित कर ले। इस उपसमिति की बैठक दिनांक १६ जनवरी १६५५ को हुई जिस में यह निश्चय किया गया कि वर्तमान सदस्यों की मिलाकर कुल ३१ सदस्यों की शुक्ल-स्रिभनन्दन-ग्रन्थ-सिमिति गठित की जाय। तदनुसार गठित सिमिति की नामाविल इस प्रकार निश्चित हुई:—

| श्री व्रिजलाल बियाणी               | ग्रध्यक्ष |
|------------------------------------|-----------|
| पं. माखनलाल चतुर्वेदी              | सदस्य     |
| डा. वलदेव प्रसाद मिश्र             | ,,        |
| श्री पदुमलाल पन्नालाल बस्शी        | "         |
| पं. कुंजीलाल दुबे                  | 22        |
| महन्त लक्ष्मीनारायण दाम            | "         |
| श्री लोचनप्रसाद पांडे              | "         |
| डा. हीरालाल जैन                    | **        |
| श्री प्रयागदत्त शुक्ल              | 91        |
| श्री नन्ददुलारे वाजपेयी            | 21        |
| डा. वेणीशंकर भा                    | 77        |
| महामहोपाध्याय व्ही. व्ही. मिराशी   | ,.        |
| व्योहार राजेन्द्रसिंह              | "         |
| श्री विनयमोहन शर्मा                | "         |
| श्री वि. रा. ग्रोक                 | "         |
| श्री प्रभुदयालु ग्रग्निहोत्री      | "         |
| श्री रामेश्वरप्रसाद शुक्ल 'ग्रंचल' | 11        |
|                                    |           |

श्री ज्वालाप्रसाद ज्योतिषी सदस्य श्री शेषराव वानखेडे " श्री मनोहरभाई पटेल श्री नर्मदाप्रसाद खरे श्री कालिकाप्रसाद दीक्षित "कुसुमाकर" श्री नरसिंहदास मोर रानी पद्मावती देवी श्री परमानन्दभाई पटेल श्री किरोड़ीमल ग्रग्रवाल श्री सूरजमल सिंघी श्री नरेन्द्र विद्यावाचस्पति श्री उमाशंकर शुक्ल श्री खुशालचन्द डागा श्री रामगोपाल माहेश्वरी प्रधान संयोजक

समिति की इसी बैठक में ग्रन्थ की सम्पादन समिति का भी निर्वाचन हुन्ना। यह भी निश्चय किया गया कि ग्रंथ में चार खण्ड रहें जो निम्न सामग्री के ग्रनुसार विभक्त हों :—

- १. जीवनी एवं संस्मरण।
- २. प्राचीन इतिहास एवं पुरातत्त्व।
- ३. मध्यप्रदेश का साहित्य।
- ४. विविध-जिसमें मध्यप्रदेश के सिंहावलोकन के ढंग की सामग्री भी रहे।

उक्त विषयों के ब्राधार पर सामग्री के संकलन हेतु निम्न उपसमितियां गठित की गईं।

- जीवनी एवं संस्मरण:— डा. वेणीशंकर का
   श्री हृषीकेश शर्मा
   श्री नरेन्द्र विद्यावाचस्पति (संयोजक)
- साहित्य :— श्री विनयमोहन शर्मा श्री रामेश्वर शुक्ल "ग्रंचल"
   श्री प्रभुदयाल ग्रम्निहोत्री श्री नर्मदाप्रसाद खरे (संयोजक)

- ४. **सिहावलोकन** : (मुख्य सिमिति) डा. बलदेवप्रसाद मिश्र श्री ज्वालाप्रसाद ज्योतिषी श्री व्योहार राजेन्द्रसिह पं.कालिकाप्रसाद दीक्षित "कुसुमाकर" (संयोजक)
- ५. कला एवं प्राकृतिक सौन्दर्यः व्योहार राजेन्द्रसिंह श्री ईश्वरसिंह परिहार श्री गोपाल शर्मा श्री जगदीश चतुर्वेदी
- इ. सार्वजिनक जीवन :— डा. बलदेवप्रसाद मिश्रश्री उमाशंकर शुक्ल
- प्राकृतिक एवं आर्थिक साधनः—प्राचार्य पन्नालाल बल्दुत्रा
   श्री खुशालचन्द डागा
   श्री रामानन्द भा
- ८. मराठी साहित्यः श्री श्रार. जी. सर्वटे श्री व्ही. आर. श्रोक श्री त्रि. गो. देशमुख

स्रिभनन्दन-ग्रन्थ के प्रकाशन सम्बन्धी स्रनुमानित व्यय-पत्र भी स्वीकार किया गया। मिनि की दूसरी बैठक दिनांक ६ फरवरी १९५५ को हुई जिसमें ग्रन्थ की सामग्री के सम्बन्ध में विस्तृत विचार हुन्ना।

इस बीच विभिन्न उपसमितियां एवं सम्पादन सिमिति ग्रपने कार्य में जुटी रही। समय की ग्रत्यल्पता को देखते हुए पचमढ़ी में सम्मेलन का एक विशेष शिविर एक माह के लिए ग्रायोजित किया गया। सम्पादन सिमिति की बैठकें भी इस काल में होती रहीं। सम्पादन सिमिति की ग्रन्तिम बैठक १० जुलाई को हुई।

श्री शुक्ल ग्रभिनन्दन ग्रंथ समिति की दि. २२ जुलाई की बैठक में समारोह के सम्बन्ध में विचार हुग्रा।

ग्रन्थ के प्रकाशन कार्य के लिए जिन सज्जनों से श्रार्थिक सहायता प्राप्त हुई उसकी सूची ग्रलग दी जा रही हैं।

## विषय सूची

| सन्देश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | • • •      | • • •   |                               | • • • | {     | से २६  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------------------------|-------|-------|--------|--|--|
| जीवनी खण्ड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         |                               |       |       |        |  |  |
| पं. रविशंकरजी शुक्ल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • • •      | • • •   | (संक्षित जीवन-चरित्र)         |       |       | 3      |  |  |
| मेरे कुछ संस्मरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         | र्थाः रविशंकर शुक्ल           |       |       | 37     |  |  |
| सत्याग्रही शुक्लजी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         | थी द्वारकाप्रसाद मिश्र        |       |       | ५ રૂ   |  |  |
| पं. रविशंकर शुक्लएक दृष्टि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         | श्री माखनलाल चतुर्वेदी        |       |       | ५५     |  |  |
| शुक्लजी की विशेषतायं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |         | श्री. दुर्गाशंकर मेहना        |       |       | ફ્રં૦  |  |  |
| गुरुदेव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |         | थी. पदुमलाल पुत्रालाल व       | ारुशी |       | ६१     |  |  |
| शुक्लजी का व्यक्तित्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |         | थी. कुँजीलाल दुवे             |       |       | ६३     |  |  |
| प्रेरणास्रोत-प्रकाशस्तम्भ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         | श्री. वलदेवप्रसाद मिश्र       |       |       | દ્દ    |  |  |
| ग्रहयोग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |         | श्री. सूर्वनारायण व्यास       |       |       | દ્રે હ |  |  |
| शुक्लजी (एक रेखा चित्र)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |         | श्री. 'ईंग'                   |       |       | ७०     |  |  |
| श्री शुक्लजों के कुछ महत्त्वपूर्ण साहिति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | यक विचा    | ₹       | • • • • • •                   |       |       | ७१     |  |  |
| इतिहास खण्ड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |         |                               |       |       |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | કાતફા   | n 4 vs                        |       |       |        |  |  |
| मध्यप्रदेश का इतिहास और पुरातत्त्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • • •      |         | थी. वालचन्द्र जैन             |       |       | ₹      |  |  |
| गोंड, मुस्लिम और मराठा शासन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |         | श्री. प्रयागदत्त शुक्ल        |       |       | ३५     |  |  |
| भोंसला राज्य का पतन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         | श्री. राममोहन सिन्हा          |       |       | १२३    |  |  |
| देश की स्वतंत्रता प्राप्ति और राष्ट्रीय आन्दोलन में (मध्यप्रदेश स्वातंत्र्य इतिहास समिति के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |         |                               |       |       |        |  |  |
| मध्यप्रदेश का योगः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         | ं सौजन्य से).                 | •     |       |        |  |  |
| मध्यप्रदेश का वाकाटक राजवंश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | • • •   | थी. वासुदेव विष्णु मिराशी     |       |       | १६२    |  |  |
| सिरपुर मे उपलब्ध प्राचीन अवशेष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | • • •   | श्री. मोरेंद्वर गंगाघर दीक्षि | ₹     |       | 858    |  |  |
| चेदि शिल्प-स्थापत्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         | श्री. महेशदत्त चौवे           |       |       | १९२    |  |  |
| महाकोशल में प्राप्त ताम्प्र तथा शिलां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | लेखों की व | संस्कृत | श्री. लोचनप्रभाद पाण्डेय      |       |       | १९७    |  |  |
| रचना.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |         |                               |       |       |        |  |  |
| छत्तीसगढ़ की प्राचीन शासन-व्यवस्था                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • • •      | • • •   | श्री. बलदेवप्रमाद मिश्र       |       |       | २०१    |  |  |
| महाकोशल में जैन-पुरातत्त्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | • • •      | • • •   | श्री. मुनि कान्तिसागर         |       |       | २०४    |  |  |
| 110 To 100 To 10 |            |         |                               |       |       |        |  |  |
| साहित्य खण्ड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         |                               |       |       |        |  |  |
| मध्यप्रदेश का संस्कृत-वाडमय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | • • •      | • • •   | थी. सरस्वतीप्रसाद चनुर्वेदी   |       |       | ३      |  |  |
| मध्यप्रदेश का पाली, प्राकृत और अपभ्रंश-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | साहित्य    | • • •   | श्री. हीरालाल जैन             |       |       | ৩      |  |  |
| मध्यप्रदेश के हिन्दी साहित्य का इतिहास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | • • •      | • • •   | श्री. कालिकाप्रमाद दीक्षित    |       |       | १६     |  |  |
| मध्यप्रदेश में मराठी-साहित्य की प्रगृति का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ा इतिहास   | • • •   | श्री. त्र्यंवक गोपाल देशमुख   |       |       | 40     |  |  |
| मध्यप्रदेश के निबन्धकार और आलोचक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • • •      | • • •   | श्री. रामेश्वर गुक्ल 'अंचल'   |       | • • • | ७९     |  |  |
| मध्यप्रदेश के आधुनिक कथाकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |         | थी. प्रभुदयालु अग्निहोत्री    |       |       | ८९     |  |  |
| मध्यप्रदेश की काव्य प्रवृत्तियां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | • • •   | श्री. नन्ददुलारे वाजपेई       |       |       | १००    |  |  |
| मध्यप्रदेश का हिन्दी नाटच-साहित्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | • • •      | • • •   | श्री. गोपाल शर्मा             |       |       | १०५    |  |  |

### **साहित्य खण्ड**—चालू.

| मध्यप्रदेश की हिन्दी मासिक पत्रिकाएं             |        | थी. रामानुजलाल श्रीवास्तव             |       |                  | ११२         |
|--------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|-------|------------------|-------------|
| मध्यप्रदेश में हिन्दी पत्रकारिता का विकास        |        |                                       |       |                  | 820         |
| हलवी भाषा और उसका साहित्य                        |        | 2                                     |       |                  | १२६         |
| छत्तीसगढ़ी बोली                                  | • • •  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |       |                  | 233         |
|                                                  |        | . 2 _ 2                               |       | • • •            | •           |
|                                                  | • • •  |                                       | • • • | • • •            | १३७         |
|                                                  | • • •  | 3 <u>.</u> .                          | • • • | • • •            | १४७         |
| बुन्देललण्ड का लोक-साहित्य                       | • • •  | N                                     |       | • • •            | १५३         |
| निमाड़ी बोली                                     | • • •  |                                       | • • • | • • •            | १५९         |
| निमाड़ का लोक-साहित्य                            | • • •  |                                       | • • • | • • •            | १६५         |
| भारतीय भाषाओं का भविष्य                          | • • •  | 5                                     | • • • | • • •            | १७०         |
| नाटक और रंगमंच                                   | • • •  |                                       | • • • |                  | १७४         |
| काव्य परीक्षण                                    | • • •  |                                       | • • • |                  | १७६         |
| मध्यप्रदेश की सन्त परम्परा                       | • • •  | 3                                     | • • • | • • •            | १७९         |
| ललितकला                                          | • • •  |                                       | • • • |                  | १९१         |
| मध्यप्रदेश का शिल्प-सौदर्य                       | • • •  | श्री. ब्योहार राममनोहर्रांमह          |       |                  | 80.8        |
| मध्यप्रदेश का संगीत और चित्रकला                  | • • •  | श्री. कालिकाप्रसाद दीक्षित            |       |                  | २००         |
|                                                  |        |                                       |       |                  |             |
|                                                  | विवि   | घ खण्ड                                |       |                  |             |
|                                                  |        | ,                                     |       |                  |             |
| मध्यप्रदेश के प्राकृतिक और आर्थिक-साधन           |        | श्री. पन्नालाल वल्दुआ                 |       |                  | 2           |
| मध्यप्रदेश के वनवासी                             | • • •  | ्थी. राजेन्द्रप्रसाद अवस्थी 'तृष्टि   | पेत'  |                  | 3 ફ         |
| गोंड़ों का आदिस्थान                              |        | श्री. कालीचरण त्रिवेदी                |       |                  | 66          |
| वनवासियों की समाज-ब्यवस्था                       |        | डां. टी. वी. नायक                     |       |                  | ५०          |
| गोंडी बोली                                       |        | श्रीः आरः पीः नरोना                   |       |                  | ५३          |
| मध्यप्रदेश के दर्शनीय-स्थल                       |        | थी. व्योहार राजेन्द्रसिह              |       |                  | ५५          |
| भारतीय संस्कृति में मध्यप्रदेश का स्थान          |        | श्री. शिवदेन ज्ञानी                   |       |                  | ६८          |
| संस्कृत साहित्य मे मध्यप्रदेश के कतिपय पक्षी     |        | श्री. करुणादांकर दवे                  |       |                  | ७२          |
| मध्यप्रदेश में शिक्षा तथा राज-भाषाओं की प्रगति   |        | श्री. रमाप्रमन्न नायक                 |       |                  | ७६          |
| मध्यप्रदेश में स्थानिक स्वराज्य                  |        | थी. महादेव शर्मा                      |       |                  | 60          |
| मध्यप्रदेश की न्याय-प्रणाली का विकास             |        | थी. शिवनाथ मिश्र                      |       |                  | <b>८</b> ३  |
| विकेन्द्रित शासन-व्यवस्था की कुछ समस्यायें       |        | श्री. अमरेब्वर अवस्थी                 |       |                  | 66          |
| अद्वैत वेदान्त में अनध्यस्त-विवर्त के नये सिद्धा | न्त का | श्री. वा. ना. पंडित                   |       |                  | ९०          |
| आविष्कार.                                        |        |                                       |       |                  | -           |
| मध्यप्रदेश में ग्रामीण जागृति                    |        | थी. गोरेलाल शुक्ल                     |       |                  | ९३          |
| विद्यामन्दिर योजना                               |        | श्री. नित्येन्द्रनाथ शील              |       |                  | 9,9         |
| मध्यप्रदेश की वन नीति                            |        | श्री. कामताप्रसाद सागरीय              |       |                  | 99          |
| उन दिनों का मध्यप्रदेश                           |        | श्री. लज्जाशंकर झा                    |       |                  | १०३         |
| मध्यप्रदेश की सांस्कृतिक घरोहर                   | • • •  | श्री. म्. श्री. पन्घे                 |       |                  | 220         |
| मध्यप्रदेश में बौद्ध संस्कृति का प्रभाव          |        | श्री. भवानीशंकर नियोगी                |       |                  | ?? <b>३</b> |
| मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन (३८ वर्षी की   |        |                                       |       | / = <del>+</del> | ११६         |
| का सिहावलोकनः)                                   | 11/4   |                                       |       |                  | 114         |
| का ।त्रहायव्याताः)                               |        |                                       |       |                  |             |

#### श्री शंकराचार्य भारती कृष्णतीर्थ स्वामी

#### आधिप :

मध्यप्रदेशंसचिवव्रजशीर्षमध्य-रत्नायितेन रविशंकरनैजनाम्ना । शुक्लाभिधान्वयसमुद्भवविग्रहेण प्रेम्णोद्यमेन सततं प्रचुरप्रचारम् ॥१॥

हिन्दी गिरः साधु विधीयमानं तदीयनैसगिकभाविसद्धान् । तद्व्यक्तितातत्कृतिपाटवादीन्-स्वीयानुभूत्या विदितान्विचन्त्य ॥ २॥

मध्यप्रदेशस्थितराष्ट्रभाषा-सम्मेलनस्वामिथं संस्थयाद्य । कृतज्ञतापूर्वमतीव राष्ट्र-भाषाश्रवारश्रवणकबुद्धचा ॥३॥

अभिनन्दनिजलक्ष्य-ग्रन्थसमर्पणकृते प्रेम्णा । विरचितमुत्सवमेनं ज्ञात्वात्यन्तप्रमोदभरभरिताः ॥४॥

आशिषः प्रयुञ्ज्महेऽभ्यर्थयाम ईश्वरान्-सर्वदांश्च सर्वदानन्दपूरपूरितम् । दीर्घमायुरामयैर्हीनभेव सर्वतो दादुमस्य निर्मलं भुक्तिमुक्तिसाधनम् ॥ ५॥

यो देवः सर्वसाक्षी यमिवरिनकरायं भजन्तेऽनुषश्चं येन व्याप्ता त्रिज्ञेकी विद्यति मनुयश्चापियस्मैनमांसि । यस्माद्विश्वं प्रजातं जगित जिनयुता अंशवो यस्य सर्वे यस्मिन्बोभूयते च प्रसृमरकृपया पात्विमं सर्वरूपः ॥ ६॥

वाणी हिरण्यनभैं। कमलाकमलेक्षणं शिवाशम्भ । निखिला निर्जरनिकराः ृकियासुरस्यानिशं श्रेयः ॥७॥

अभिनन्दनपद्ममालिकेयं रचितास्माभिरनन्तभव्यसिद्धचै । रविशंकरशर्मशुक्लनान्मो ऽखिलकल्याणकृते लसत्वजस्त्रम् ॥८॥



मध्यप्रदेश के जननायक पं. रविशंकर जी शुक्ल. राष्ट्र-प्राण श्री नेहरू के साथ ।



### सन्देश





### 🚤 शुभ संदेश 💳

#### राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्रप्रसादजी

राष्ट्रपति भवनः नई दिल्ली । १२ जलाई <sup>१</sup>५५.

बहुत वर्ष हुए श्री रिवशकर जी शुक्त से काग्रेस के कार्य के सम्बन्ध में मेरी मुठाकात हुई श्री। कालान्तर में हमारा परिचय घनिष्ठता में परिणत हो गया। श्री शक्त जी जनसाधारण की सेवा और अपनी लगन के लिए शहा से ही प्रसिद्ध है। वे चतुर ही नहीं, एक निर्भीक कार्यकर्ता है। जब कभी मोका आया उन्होंने इन गणो का पुरा परिचय दिया। उदाहरण के रूप में, एक समय जब वे जेल में थे, अधिकारियों ने सब केदियों के अग्रेट का निशान लेने का नियम बनाया। इनसे भी अग्रेट का निशान देन के लिए कहा गया, परन्तु इन्होंने देने से इनकार कर दिया। अन्त तक ये अपनी बात पर इटे रहे यशिप जबरदस्ती निशान लेने में इनके साथ बड़ी सस्ती की गई।

सार्वजनिक कार्य में अथवा प्रशासन के काम में जब कभी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. शुक्छ जी धैयें और बद्धिमत्ता से काम छेते हैं और अपनी सूझबृझ से हर समस्या का कोई न कोई हल निकाल छते हैं। 3% वर्ष की अवस्था में भी व किसी से कम झारीरिक परिश्रम नहीं करते। दफ्तर के काम के अलावा, दौरों आदि का काम भी बरावर करते रहते हैं। उनके परिश्रम और ब्यस्त जीवन से नवयवक भी प्रेरित हुए बिना नहीं रह सकते। दीर्घ अवस्था और भरपूर अनुभव के अतिरिक्त शक्छ जी के दूसरे ब्यक्तिगत गुणों के कारण सभी छोग उन्हें आदर की दृष्टि से देखते हैं।

श्री रिवशकर जी शुक्ल मध्यप्रदेश के मुख्य मंत्री और तस राज्य के प्रमुख सार्वजितिक कार्यकर्ता ही नहीं है. बित्क उच्च कोटि के साहित्य-सेवी भी है। अपनी विद्वता, कार्य-शैली और साहित्यानुराग द्वारा इन्होंने साहित्य की, विश्वप रूप से हिन्दी भाषा की, जो सेवा की है वह बड़े महत्त्व की है। ऐसे बयोब्द विद्वान्, अनथक कार्यकर्ता और अनुभवी प्रशासक के आदरार्थ जो प्रयास मध्यप्रदेश साहित्य सम्मेलन द्वारा किया जा रहा है उसका में स्वागत करता हूं और सहर्ष श्री शुक्ल-अभिनन्दन-ग्रन्थ के लिए अपनी श्रद्धाजिल भेजता हूं।

—राजेन्द्रप्रसाद

#### उपराष्ट्रपति डॉ. राधाकृष्णन्

नर्ड दिल्ली । २९ जून '५५.

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि पं. रिवर्शकर जी शुक्ल उन्नासीवें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। यह योग्य ही है कि आप अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट कर इस प्रसंग का समारोह मनायें। भारत के स्वातंत्र्य-संग्राम मे एवं स्वतंत्रता के पश्चात् की उनकी सेवायें सुविदित हैं। अपनी अवस्था के बावजूद वे मन की स्फूर्ति एवं उल्लेखनीय कार्यशक्ति का परिचय दे रहे हैं। वे चिरायु हों और आने वाले दीर्घकाल तक देश-सेवा में रत रहें।

--एस. राधाकृष्णन्



#### मध्यप्रदेश के राज्यपाल डॉ. पट्टाभि सीतारामध्या

राजभवन, नागपुर । २७ जुलाई '५५.

मुझे हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री पं. रिवर्गकर जी शुक्ल के जन्म-दिवस के उपलक्ष में संदेश भेजते हुए अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है। देश इस बात से परिचित है कि हमारे मुख्य मंत्री, जो इस पद पर प्रथम सन् १९३७ में अधीष्ठित हुए थे और जिन्होंने उस पद से अक्टूबर १९४० में, युद्धारम्भ के बाद त्याग-पत्र दे दिया था, किस प्रकार तीसरी बार इस पद का भार निवाह रहे हैं। दूसरी बार में उनका राज्य का यह नायकत्व १९४६-१९५२ के बीच, लगभग ६ वर्ष का रहा। न केवल अपने निर्वाचन-क्षेत्र में, बिल्क समस्त राज्य में उनकी सतत लोकप्रियता एवं उनके प्रति विश्वास ही के कारण राज्य के राज्यपाल द्वारा उन्हें तीसरी बार मंत्रिमण्डल बनाने के लिए आमंत्रित किया गया।

हम सबको यह विदित ही है कि वे अब अपना ७८ वां वर्ष पूर्ण कर रहे हैं, तथापि उनकी मानसिक अथवा शारीरिक शक्ति के शैथिल्य का कहीं परिचय नहीं मिलता। उन्हें सुस्वास्थ्य तो प्राप्त है ही, साथ ही प्रसन्न मुद्रा के कारण, एक बार अपना मंत्रिमंडल बनाने के बाद वे अपनी समस्त 'टीम' की सुसम्बद्धता बनाये हैं और इस प्रकार सुशासन की दृढ़ और सच्ची नींव रख रहे हैं। अपनी माधुर्ययुक्त कार्यप्रणाली, हॅसमुख स्वभाव, साथ ही प्रमाणयुक्त दलीलों द्वारा वे अपने विरोधी को भी जीत लेते हैं। इस प्रकार उनकी अवस्था के प्रति श्रद्धा तो पैदा होती ही है, साथ ही उनकी बुद्धिमत्ता और व्यक्तित्व भी बरबस आकर्षण पैदा करते हैं।

हमारी भावी पीढ़ी के लिए वे एक ज्वलंत उदाहरण हैं और उसके जीवन-संग्राम एवं संशय-ग्रस्त बुद्धि के बीच उनका व्यक्तित्व प्रकाश की भांति रहेगा।

हमारे मुख्य मंत्री का जीवन उन वर-पात्रों की भांति नहीं है जो ऐश्वर्य के बीच आगे बढ़े हों। वे आजीवन एक विश्वस्त सैनिक रहे हैं और राष्ट्र के उतार-चढ़ाव में उनकी निष्ठा सदैव एक-सी रही है, प्रसंग के अनुसार आज्ञा देने अथवा आज्ञा मानने को सदैव तत्पर। आज के पद के उपभोग के पूर्व उन्होंने एक युग तक ब्रिटिश साम्राज्य की जेलों की यातना सहनकर अपनी पात्रता सिद्ध की है। शासन की समस्याओं का निजी अनुभव प्राप्त करने के लिए इस अवस्था में भी वे जिलों, तहसीलों और ग्रामों में भ्रमण करने में आनन्द अनुभव करते हैं और यह उनका सौभाग्य है कि अपना व्यक्तित्व और वैशिष्ठच कायम रखते हुए भी अपने साथियों के साथ सहयोग की भावना से काम करते हैं। वास्तव में भारत का प्रजा-प्रतिनिधि शासन, जिसके पीछे साढ़े सत्रह करोड़ मतदाताओं की मुक्त

इच्छा है, विज्ञान की अपेक्षा कला का ही अधिक रूप रखना है और शासन की सफलता राजकीय समस्याओं की संकीर्ण व्याख्या अथवा नियमों, उपनियमों के कड़े निर्वन्ध की वजाय शासन के नायक के व्यक्तित्व पर ही अधिक निर्भर करनी है। व्यक्तित्व की खूबी न केवल सही धारणा और वस्तुस्थित के योग्य विचार पर ही निर्भर है बिल्क औचित्य, प्रमाण और प्रभाव से प्रेरित सही भावना का विकास उसका आधार होना चाहिए। क्या में यह कहने का साहस करूं कि ये गुण ही हमारे मुख्य मंत्री जी की सफलता के आधार हैं? सैन्य-अश्व की भांति संघर्ष में वे और भी उभरते है। विरोध से उनकी शक्ति और भावनाएं और जागृत होती हैं। राजनीतिज्ञ अथवा योद्धा—दोनों ही अवस्थाओं में वे अपने में निपुण हैं। मध्यप्रदेश की प्रगति और उत्थान का, चाहे वह कृषि के क्षेत्र में हो, अथवा उद्योग के, श्रेय उनके ही अध्यवसाय को है।

--बी. पट्टाभि सीतारामय्या



#### श्रीः चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य

सद्राम । १७ जुलाई '५५.

यदि किसी को अभिनन्दन-ग्रन्थ मिलना चाहिए, तो वे हैं वीर-वृद्ध रिवशंकर शुक्ल— हमारे जी. ओ. एम. (भीष्म-पितामह)।

—सी. राजगोपालाचार्य

#### आचार्य विनोबा भावे

उड़ीसा पड़ाव । १० जुलाई '५५.

मुझे जानकर ख़ुशी हुई, हमारे वयोवृद्ध आदरणीय नेता पंडित रविशंकरजी शुक्ल के जन्म-दिवस के उपलक्ष में हमारे भाइयों ने उन्हें कुछ प्रेमोपहार समर्पण करने का तय किया है। उनका देश-प्रेम, त्याग और सेवा सबको मालूम है। बहुत से कार्यकर्ताओं और सेवकों के लिये वे एक पितृस्थान हैं।

"अमानी मानदः" इस कोटि के भक्त तो वे नहीं हैं, पर "स्वाभिमानी मानदः" इस कोटि के युक्त पुरुष हैं और लोक-नेता के लिये यह गुण-समुच्चय शोभादायक भी है। आशा करता हूं "जीजीवीषेत् शतं समाः" इस श्रुति का वे यथाशक्य समादर करेंगे।

---विनोबा के प्रणाम

गृह-मंत्री पं. गोविन्दवल्लभ पन्त

नई दिल्ली । १९ जुलाई '५५.

यह जानकर कि मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन रिवशंकरजी को अभिनन्दन-प्रन्थ भेंट कर रहा है, मुझे खुशी हुई। रिवशंकरजी ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में जो-जो काम किये हैं उसे मध्यप्रदेश का बच्चा-बच्चा जानता है। उनकी सरलता, मृदु स्वभाव और सहदयता सबका मन बरवस अपनी ओर खींच लेती है। कांग्रेस मंत्रिमण्डल की बागडोर सम्भालने के बाद भी उन्होंने मध्यप्रदेश को जिस प्रगति के रास्ते पर बढ़ाया वह सदा के लिए मध्यप्रदेश के इतिहास में अंकित रहेगा। उनकी विद्यामंदिर शिक्षा-प्रणाली ने देश की शिक्षा-पद्धित को एक नया रास्ता दिखाया। कांग्रेस में भी उनका कार्य हमेशा ठोस रहा। हिन्दी की प्रगति में रिवशंकरजी का कार्य सराहनीय रहा है। इन सब प्रयत्नों का फल है कि मध्यप्रदेश में हिन्दी की उनके कार्यकाल में सर्वागीण उन्नति हुई है। ईश्वर उन्हें दीर्घाय करे तािक देश को उनका पथ-प्रदर्शन मिलता रहे।

#### प्रतिरक्षा-मन्त्री डा. कैलाशनाथ काटज्

नई दिल्ली। २ अगस्त '५५.

आज, जो पंडित रिवशंकर शुक्ल का जन्म-दिवस है, मध्यप्रदेश एवं वाहर के अगणित लोग यह प्रार्थना करेंगे कि वे दीर्घकाल तक मातृभूमि की निष्ठापूर्ण सेवा के लिये हमारे बीच रहें। उनका व्यक्तित्व अनोखा है। उनमे प्रवल आकर्षण है और वे अपने प्रति शत्रुत्व पैदा नहीं कर सकते। जो उनके सम्पर्क में आते हैं, वे उनके हो जाते है और उनकी संख्या महती है। उन्होंने मध्यप्रदेश की जनता की मन, वचन और कर्म से सेवा की है। निःसंदेह नव-भारत के राष्ट्र-निर्माताओं में उनका भी नाम गिना जायगा। मेरा उनका दीर्घकाल से परिचय है और मैने उन्हें अपना मार्गदर्शक, परामर्शदाता और मित्र माना है। हम इस समय भारत के महान विकास के पथ में खड़े है, और उनका मार्गदर्शन हमारे लिये बहुमुल्य होगा। हमें दीर्घकाल तक वह प्राप्त रहे।

--कैलाशनाथ काटज्

#### मध्यप्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल श्री मंगलदास पकवासा

बम्बर्ड । १ जुलाई '५५.

मध्यप्रदेश के वयोवृद्ध तथा आदरणीय नेता का इस मौके पर आप सब लोगों के साथ दिल से अभिनन्दन करते हुए मुझे बहुत खुशी होती है। आपके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में की गयी सेवाओं से लोग भलीभांति परिचित है। राष्ट्रभाषा के प्रति आपका प्रेम सब लोगों को मालूम है और वे उसकी कदर करते है। हिन्दी को प्रशासन में दाखिल कराने तथा उसका जनता में प्रचार करने की कोशिशों में मध्यप्रदेश आगे रहा है और पीढ़ियों बाद जनता को पहली बार सरकार से अपनी भाषा में सीधे सम्बन्ध स्थापित करने का मौका मिला है। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि वे आपको मातृभूमि की सेवा के लिये आरोग्य तथा दीर्घायु बनाये रहें।

#### भारतीय लोक सभा के अध्यक्ष श्री मावलंकरजी

सेवा कुटीर, अहमदाबाद । ५ जुलाई '५५•

पंडित रविशंकर जी शुक्ल के ७९वें जन्म दिवस के शुभ अवसर पर मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन की ओर से उनको अभिनन्दन-ग्रन्थ भेंट होनेवाला है, यह जानकर आनंद हुआ। सम्मेलन को हार्दिक धन्यवाद।

पंडित रिवशंकर जी उन अग्रगण्य नेताओं में हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए मारा जीवन देशकार्य में लगाया और आजादी के बाद देश की नवरचना के लिए जिन्होंने अपनी पूरी शक्ति और समय अर्पण किया है। साहित्य क्षेत्र में भी उनकी सेवाएं देश को मिल रही हैं, यह हमारा सद्भाग्य है। ईश्वर उन्हें दीर्घायु और आरोग्य प्रदान करें यही मेरी हार्दिक शुभ कामना है। —गः वा मावलंकर

#### उत्तरप्रदेश के मुख्य-मन्त्री श्री सम्पूर्णानंदजी

नैनीताल । ४ जुलाई '५५.

मुझे यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने २ अगस्त १९५५ को पंडित रिवर्गकर शुक्ल जी को उनकी उन्नासिवीं वर्षगाठ के शुभ अवसर पर एक अभिनन्दन-ग्रन्थ भेंट करने का निश्चय किया है। यों तो शुक्लजी हिन्दी के पुराने सेवक और समर्थक हैं परन्तु उन्होंने जिस दृढ़ता के साथ मध्यप्रदेश में हिन्दी को राजभाषा बनाने के काम को अपने हाथ में लेकर सफलतापूर्वक सम्पादन किया है उससे सभी हिन्दी प्रेमियों को नैतिक बल मिला है। मैं इस अवसर पर हिन्दी लेखक के नाते उनके प्रति अपना समादर प्रकट करता हूं।

—सम्पूर्णानन्द

#### बिहार के मुख्य-मंत्री श्री श्रीकृष्णींसह जी

रांची । जुलाई २०, ५५.

मुझे यह जानकर अतीव हर्ष हुआ कि मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन की ओर से मित्रवर पंडित रिवशंकर शुक्ल को अभिनन्दन ग्रंथ भेंट करने का आयोजन किया जा रहा है। शुक्ल जी भारतीय कांग्रेस के अग्रणी नेताओं में से हैं और राष्ट्र के लिए जो त्याग और बिलदान उन्होंने किया है उससे कांग्रेस-जनों को बड़ी प्रेरणा प्राप्त होती रही है। मुख्य-मंत्री के रूप में शुक्ल जी ने जिस खूबी के साथ मध्यप्रदेश की समस्याओं को संभालते हुए उसे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाया है वह उनकी संगठन शक्ति एवं प्रशासन-कुशलता का उदाहरण है। राजनीतिक जीवन की जिटलताओं में रहते हुये भी उन्होंने जनजीवन के सांस्कृतिक पक्ष को ओझल नहीं होने दिया है। हिन्दी के उन्नयन में उनका योगदान महत्त्वपूर्ण रहा है और "विद्या-मन्दिर योजना" शिक्षा के क्षेत्र में उनकी एक मौलिक देन है। आज के इस संक्रमण-काल में जब राष्ट्र दासता के बंधनों से मुक्त होकर निर्माण के महान प्रयोग में संलग्न हो रहा हे शुक्ल जी के जैसे नेताओं की देश को बड़ी आवश्यकता है। मैं अभिनन्दन ग्रंथ के आयोजकों को इस शुभ कार्य के लिये बधाई देता हूं।

#### मदास के राज्यपाल श्री श्रीप्रकाश जी

प्रवास कोटलिम् । २५ जुलाई '५५.

यह जानकर अन्य बहुत से मित्रों और सहयोगियों के साथ-साथ मुझे भी बहुत आनन्द हुआ कि मध्यप्रदेश के मुख्य-मंत्री पंडित रिवशंकर जी शुक्ल की ७९ वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर प्रादेशिक हिन्दी साहित्य सम्मेलन की तरफ से उन्हें अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट करने का आयोजन हो रहा है। मैं इस पुनीत उत्सव के समय अपने वयोवृद्ध आदरणीय मित्र और नेता को हार्दिक बधाई देता हूं, और मेरी यही शुभ कामना है कि वे अभी बहुत दिनों तक हमारे बीच रहकर हमारा पथ-प्रदर्शन करते रहें और अपने कुशल हाथों में प्रदेश का नियंत्रण रख सकें।

पाठकों को संभवतः यह जानकर आञ्चर्य होगा कि गुक्ल जी का और मेरा संपर्क सन् १९१० से है जब वे रायपुर में वकालत करते थे और मैं काशी के अन्य विद्यार्थियों के साथ सैर करता हुआ वहां पहुंचा था और उनका अतिथि था। स्वतंत्रता-संग्राम के आरम्भ से ही मुझे उनके साथ कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बड़े-बड़े आन्दोलनों का उन्होंने तेतृत्व किया है। हर्प है कि उनके सत्कार्यों का परिणाम हमे अपनी आंखों के सामने देखने का सौभाग्य मिला है। यह बड़ी प्रमन्नता की बात है कि वे इस अवस्था में भी शरीर और मस्तिष्क से सर्वथा स्वस्थ है, और हममें से कितने ही जो उनसे आयु में छोटे है, यही चाहते हैं कि हममें भी उनकी ही तरह आंतरिक शक्ति होती जिससे हम भी अपना सब काम उनकी ही तरह निर्भीकता, प्रमन्नता और कुशलता के साथ कर सकते।

राजनीतिक कार्य के साथ-साथ गुक्ल जी ने हिन्दी भाषा और माहित्य की भी बहुत सेवा की है और ऐसे समय जब अंगरेजी का साम्राज्य चारों तरफ फैला हुआ था और हिन्दी भाषा का लोग निरादर कर रहे थे, उस समय उन्होंने उसकी आवश्यकता बतलाई, और अपने उदाहरण से उसका महत्त्व सिद्ध किया। गुक्ल जी ऐसे साहित्यिकों के ही उत्साह और आयास का यह फल है कि आज हिन्दी भाषा देश की राष्ट्रीय भाषा मानी गयी। जब और प्रदेश इस संबंध में संकोच कर रहे थे, उस समय गुक्ल जी ने अपने प्रदेश में इसको शासन के कार्यों के लिए, सफलता सिहत प्रचिलत कर दिया। यह भी प्रशंसा की बात है कि उनके ऊपर दुराग्रह अथवा संकीर्णता का अभियोग नहीं लगाया जा सकता और उन्होंने शासनीय कार्यों में अपने प्रदेश में मराठी भाषा को भी पर्याप्त पद दे रखा है। यह उनकी विशेषता है कि उनसे किसी को कोई देप नहीं है और सभी भाषा-भाषी उन्हें अपना ही मानते हैं। इस संबंध में मध्यप्रदेश का उदाहरण सभी प्रदेशों के लिए अनुकरणीय है।

ईश्वर से प्रार्थना है कि पंडित रविशंकर जी शुक्ल सदा स्वस्थ और प्रसन्न रहें और चिरंजीवी होकर अपने आचार और विचार से हम सब लोगों को भी ठीक मार्ग पर रखें, सबको समुचित रीति से बल प्रदान करें और सबको ही देश, भाषा और समाज की सेवा की तरफ प्रवृत्त और उत्साहित करते रहें।

#### भारतीय परिवहन मन्त्री श्री जगकीवनरामजी

नर्ड दिल्ली। ५ जलाई '५५ .

यह कहना कि राष्ट्रभाषा हिन्दी भारतीय राष्ट्रीयता की देन है संभवतः सर्वमान्य न हो, लेकिन यह तो निर्विवाद है कि हिन्दी भाषा के विकास और प्रसार में हमारी राष्ट्रीयता का बहुत बड़ा हाथ रहा है। भारत के उन राष्ट्रनायकों में, जिन्होंने राजनीतिक संघर्ष के नेतृत्व के साथ-साथ हिन्दी भाषा को विकसित करने तथा उसे समृद्धशाली बनाने के प्रयत्नों का भी नेतृत्व किया है, मध्यप्रदेश के वयोवृद्ध तथा आदरणीय मुख्य मंत्री पंडित रविशंकरजी शुक्ल का स्थान बहुत ऊंचा है।

मध्यप्रदेश के मिनवालय तथा अन्य सभी सरकारी कार्यालयों में हिन्दी के द्वारा ही कार्य करने की पद्धति का समावेश करके उन्होंने हिन्दी की महान सेवा की है। इस कार्य के लिए जिस तुलनात्मक कोप की रचना हुई है उसका श्रेय शुक्लजी को है। ये कार्य उनकी हिन्दी-सेवा के महान स्मारक रहेंगे।

मेरी हार्दिक कामना है जुक्ल जी दीर्घायु हों जिसमें हिन्दी भाषा को अधिकाधिक परिष्कृत तथा समृद्धशाली बनाने के अपने प्रयत्नों को निर्दिष्ट सीमा तक शीघ्रातिशीघ्र पहुंचा सकें।
——जगजीवनराम

#### हैदराबाद के मुह्य-मंत्री श्री बी. रामकृष्णराव

शाह मंजिल, हैदराबाद दक्षिण ।

मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन की ओर से, मध्यप्रदेश के वयोवृद्ध आदरणीय मुख्य मंत्री पंडित रिवशंकर शुक्ल जी के ७९ वें जन्म-दिवस के शुभ अवसर पर उनकी हिन्दी भाषा के प्रति जो सेवाएं हैं, उनके आदरार्थ उन्हें अभिनंदन ग्रंथ भेंट करने का निश्चय किया है।

हिन्दी भाषा के प्रति पंडित शुक्ल जी की सेवाएं इतनी अधिक हैं कि अभिनंदन ग्रंथ की परिधि में उन्हें बांधना सरल काम नहीं। परन्तु यह स्वाभाविक है कि जनता अपने जननायक का आदर करे। इसलिए मैं इस आयोजन का हृदय से स्वागत करता हूं और शुक्लजी को श्रद्धांजलि भेंट करनेवालों की पंक्ति में सहर्ष सम्मिलित होता हूं। ईश्वर से प्रार्थना है कि यह दिन वार-बार आए।

—रामकृष्णराव

#### मध्यभारत के मुख्यमंत्री श्री तस्तमलजी जैन

ग्वालियर ।

१८ जुलाई '५५ .

मुझे यह जानकर वड़ी प्रसन्नता है कि मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने राज्य के मुख्य मंत्री पंडित रविशंकरजी शुक्ल को उनके ७९ वें जन्म-दिवस पर एक अभिनन्दन-ग्रन्थ भेंट करने का निश्चय किया है। शुक्लजी देश के एक यशस्वी और वयोवृद्ध नेता हैं। उन्होंने समस्त देश की, और विशेष कर राष्ट्रभाषा हिन्दी की जो सेवायें की हैं व सर्वविदित हैं। इस अवसर पर मैं अपनी हार्दिक शुभ कामनायें भेजता हूं।

### लोकनायक माधव श्रीहरि अणे

पुना ।

१९ जुलाई '५५ .

पंडित रविशंकर जी शुक्ल के ७९ वें जन्म दिवस पर में अपनी हार्दिक शुभकामनाओं के साथ उनका अभिनन्दन करना हूं। भारत के स्वतंत्रता-संग्राम और उत्थान में उन्होंने गौरवपूर्ण योग दिया है। मध्यप्रदेश में शासक के नाते भी उनकी सेवायें कम उल्लेखनीय नहीं। राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रति उनमें सदा दृढ़ अनुराग रहा है। उत्तम स्वास्थ्य कायम रखते हुए, अपनी वृद्धावस्था के बावजूद प्रान्त की सेवा करने की उनकी भावना आज भी उतनी ही प्रवल है। मध्यप्रदेश और मातृभूमि की सेवा के लिए में उनके दीर्घजीवन और सुख की कामना करता हूं।

शतम्जीव शरदो वर्धमानः शतम् हेमन्तान् शतभुवसन्तान् । (ऋग्वेद)

—एम. एस. अणे

### विध्यप्रदेश के मुख्य-मन्त्री श्री शम्भूनायजी शुक्ल

रीवां।

१९ जुलाई '५५ .

पूज्य रिवशंकरजी शुक्ल की ७९ वी वर्षगांठ के अवसर पर अभिनन्दन-ग्रन्थ भेंट किया जानेवाला है, इस शुभ समाचार से मुझे वड़ी खुशी हुई। लगभग २० वर्षों से मेरा तथा उनका बहुत घनिष्ट सम्बन्ध रहा है। मैंने उनको बहुत निकट से भी देखा है। उन्होंन अपने जीवन में जो उतार-चढ़ाव देखे हैं, शायद बहुत कम लोगों ने देखा होगा। उनका देश-प्रेम अत्यंत ही सराहनीय रहा है। उन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में जो सिक्य सहयोग दिया वह किसी से छिपा नहीं है। जिन आंधी-तूफानों का धैर्य से मुकाबला करते हुए उन्होंने मध्यप्रदेश के शामन को संचालित किया है उसकी सराहना सभी करते है। इतनी अवस्था होने पर भी आज जिस अदस्य उत्साह से वे अपने कर्त्तव्य-मार्ग में आगे वढ़ रहे हैं उससे नवयुवकों को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।

मेरी यही शुभ कामना है कि पूज्य शुक्ल जी बहुत दिनों तक स्वस्थ तथा प्रसन्न रहकर अपने कर्तव्य मार्ग पर इटे रहें ताकि हमारे ऐसे लोगों को उनके जीवन से स्फूर्ति तथा प्रेरणा मिलती रहे ।

### भोपाल के मुख्य-मन्त्री डा. शंकरदयाल शर्मा,

भोपाल। २ जुलाई '५५ ,

यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन, भारत के बयोवृद्ध नेता, पंडित रविशंकर शुक्ल को उनकी ७९ वी वर्षगांठ पर एक अभिनन्दन-ग्रन्थ समर्पित कर रहा है।

पंडित रविशंकर शुक्ल भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन के कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं। श्री शुक्ल जी ने अंग्रेजी शामन के दमन और आतंक से अविचलित रहकर और कांग्रेस के आदर्शों पर चलकर भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अनथक परिश्रम किया है। उनके बिलदानी साहस ने स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों को सदैव प्रेरणा दी है।

हिन्दी के लिए पंडित रिवशंकर शुक्ल के हृदय में अटूट प्रेम है। आपने सर्वदा हिन्दी को बढ़ाने का प्रयास किया है। संविधान परिषद् में श्री. शुक्ल जी ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने में पूरी कोशिश की और आज मध्यप्रदेश के मुख्य मंत्री के रूप में हिन्दी के साहित्यकों को प्रोत्साहित करके तथा हिन्दी के विविध शब्दकोष बनवाकर हिन्दी को समृद्धशाली बनाने में दत्तिचत्त हैं।

मध्यप्रदेश के सर्वतोमुखी विकास के जो कार्य श्री. शुक्ल जी के मुख्य-मंत्री काल में हो रहे हैं उनके लिए मध्यप्रदेश की जनता उनकी सदैव आभारी रहेगी और मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा आयोजित अभिनन्दन में निश्चय ही सम्पूर्ण मध्यप्रदेश की जनता की शुभ कामनाएं सम्मिलित हैं।

मैं भी श्री शुक्ल जी को उनकी ७९ वीं वर्षगांठ के अवसर पर अपनी विनम्न श्रद्धांजलि अपित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह जनसेवा और मार्गदर्शन के लिए अनेक वर्ष तक श्री शुक्ल जी को हमारे मध्य रखे।

--शंकरदयाल शर्मा

### अजमेर के मुख्य-मंत्री श्री हरिभाऊजी उपाध्याय

अजमेर ।

२० जुलाई '५५.

माननीय पंडित रिवशंकर शुक्ल की गणना हमारे देश की उन गिनी-चुनी विभ्तियों में हैं जिन्होंने भारत के आधुनिक इतिहास के निर्माण में मिक्रय योग दिया है और आज ७८ वर्ष की आयु में भी नौजवानों की तरह कियाशील हैं। संसदीय कार्य से उनका सम्बन्ध सन् १९५३ से रहा है जबिक वे स्वराज्य पार्टी के टिकट पर तत्कालीन प्रान्तीय लेजिस्लेटिव कौसिल के सदस्य चुने गये। अतः इस कार्य का उन्हें पूरा अनुभव है और यही कारण है कि उनके मुख्य-मंत्रित्व में मध्यप्रदेश ने सर्वांगीण उन्नित की है।

गांधी जी की बुनियादी शिक्षा प्रणाली के अनुसार १९३७ में आपकी चलाई हुई विद्यामंदिर योजना का काफी विरोध हुआ था, परन्तु शुक्ल जी ने उसे सफल करके दिखा दिया। उस समय भारत में इस प्रणाली का सबसे पहले (शायद) यहीं प्रयोग किया गया था।

आपने विविध स्थितियों में रहकर अपनी प्रतिभा तथा योग्यता का परिचय दिया है। प्रारम्भ में ३ वर्ष तक खैरागढ़ हाईस्कूल में प्रधानाध्यापक रहे। स्वतंत्रता के आन्दोलन में कई बार कृष्णमंदिर (जेल) को आपने सुशोभित किया। अपने प्रान्त के प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल के मुख्य-मंत्री और कांग्रेस के प्रधान स्तम्भ वनकर आपने मध्यप्रदेश को आगे बढ़ाने में अपने जीवन का प्रायः सारा भाग अर्पण कर दिया। ऐसे बहुमुखी प्रतिभाशील नेता आज हमारे वीच मौजूद है यह हमारे लिए मौभाग्य की बात है।

उनकी ७९ वीं वर्षगांठ पर हम सबकी यही मनोकानना है कि भगवान् शुक्र जी को चिरायु करे और देश को उनकी बुद्धि तथा उनके परिपक्ष्य अनुभव का लाभ प्राप्त होना रहे ।

--हरिभाऊ उपाध्याय

भारत सरकार के कृषिमन्त्री श्री पंजाबराव देशमुख

नई दिल्ली।

दि. १८ जुलाई' ५५.

उद्भट् देशभक्त और प्रसिद्ध नेता पं. रिवशंकर जी शुक्ल के जन्म दिवस समारोह में अपनी शुभकामना द्वारा में भी सम्मिलित हो रहा हूं। शुक्लजी ने अपनी उच्च स्थाति और जनता की कृतज्ञता अपने त्याग और निःस्वार्थ सेवा द्वारा ऑजित की है। हिन्दी के उत्थान में उनका योग प्रसिद्ध है। मैं उनकी दीर्घायुः की कामना करता हूं तािक आगे आनेवाले अनेक वर्षों तक वे राष्ट्र और मध्यप्रदेश की उपयोगी सेवा करते रहें।

### आचार्य श्रीमन्नारायणजी, महामन्त्री, अ. भा. कॉ. कमेटी

७, जन्तर-मन्तर रोड, नई दिल्ली-१ दि. २२ जलाई, १९५५.

जानकर प्रमन्नता हुई कि मध्यप्रदेश हिन्दी माहित्य सम्मेलन की ओर मे दिनांक २ अगस्त को "रविशंकर शुक्ल अभिनन्दन ग्रन्थ" प्रकाशित हो रहा है। पं. शुक्ल जी ने मध्यप्रदेश की इतने लम्बे अरसे तक जो सेवा की है वह किसी से छिपी नहीं है। आज भी ने इस उम्र में मध्यप्रदेश के उत्थान के लिए अथक प्रयत्न कर रहे हैं। ईश्वर उन्हें दीर्घायु करे।

--श्रीमन्नारायण

#### श्री एस. के. पाटिल, अध्यक्ष, बम्बई प्रां. कां. कमेटी

बम्बई ।

दि. १९ जुलाई १९५५.

आदरणीय पं. रिवशंकरजी शुक्ल के ७९ वें जन्म दिवस के शुभ अवसर पर हिन्दी भाषा के प्रति जो उनकी सेवाएं हैं उनके आदरार्थ मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने उन्हें अभिनंदन ग्रंथ भेंट करने का निश्चय किया है, यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रस्तुत योजना के लिए मैं सम्मेलन का हार्दिक अभिनन्दन करना हूं।

पं. शुक्ल जी से मेरा घनिष्ट संबंध रहा है। देश, समाज और हिन्दी साहित्य के प्रति उन्होंने जो सेवाएं प्रदान की हैं, वे निःसंदेह आदरणीय, अप्रतिम एवं स्मरणीय हैं। पं. शुक्ल जी स्वभावतः अत्यंत मिलनसार, सेवापरायण, त्यागी, साहित्यप्रेमी एवं कुशल शासक होने के नाते उनका समुचित जीवन नवोदित समाज के लिए प्रेरक और अनुकरणीय रहेगा, ऐसी मेरी मनोभावना है।

लोककल्याणार्थ, परमेश्वर उनके शेष जीवन में उन्हें अधिक मांगल्य एवं आरोग्य सम्पन्नता प्रदान करे, यही मेरी उसके प्रति विनम्र प्रार्थना है।

—स. का. पाटिल

### आचार्य शंकरराव देव

आश्रम सासवड़ (पूना)

दि. १३ जुलाई, ५५.

पंडित रिवशंकरजी शुक्ल के ७९ वें जन्म दिवस के शुभ अवसर पर उनकी हिन्दी भाषा के प्रति जो सेवायें हैं, उनके आदरार्थ उन्हें अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट करने का मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने निश्चय किया है, यह पढ़कर खुशी हुई। पंडितजी हमारे पुराने दोस्त हैं। शुक्लजी पुराण-पुरुष हैं। उन्होंने अपने देश की और समाज की दीर्घकाल के लिए सेवा की है। लेकिन पुराण-पुरुष होते हुए भी जो दुर्दम्य उत्साह है वह नवयुवकों को भी शरिमन्दा करनेवाला है। इस बात में वे आदरणीय हैं। उनको दीर्घ-आयु और आरोग्य का लाभ हो यह हमारी इच्छा है।

---शंकरराव देव

### महाकोशल प्रां. कां. क. के अध्यक्ष बाब् गोविन्दद।सजी

मध्यप्रदेश हिन्दी माहित्य सम्मेलन, श्री. शुक्लजी को उनके ७९ वें जन्म-दिवस पर अभिनन्दन-ग्रंथ अर्पित कर रहा है यह जानकर प्रसन्नता हुई।

श्री शुक्लजी के और मेरे कुटुम्ब का पीढियों का संबंध है। यह संबंध इतना पुराना और घनिष्ठ है कि हमारे कुटुम्ब के विषय में जितनी जानकारी उन्हे हैं उतनी मुझे भी नहीं। उनके हमारे इस संबंध को देखते हुए मैं उनके संबंध में क्या लिख़्?

श्री. शुक्लजी मध्यप्रदेश के सर्वप्रमुख कार्यकर्त्ताओं और जन-सेवकों में से एक हैं। उनकी सेवा में विविधता से सभी परिचित है। में श्री शुक्लजी चिराय हो यह मनोकामना प्रगट करता है।

--गोविन्ददःस

### राष्ट्रकवि श्री मैथिलीशरण गुप्त

लगभग ढाई महीने की रोग शय्या पर से माननीय श्री रिव्हिंकर जी शुक्ल के अभिनन्दन में मैं अपना हार्दिक अभि-वन्दन अपित कर रहा हूं। प्राथना है, उनकी सिकयता का लाभ दूर-दूर तक जनता को मिलता रहे।

--मैथिलीशरण

### महक्षिव श्री निराला

श्री शुक्ल अभिनन्दन-ग्रन्थ के लिए मेरी हार्दिक बधाइया। कुछ लिख कर भेजना किन्तु अस्वस्थ हूं, फिर बुढापे का शरीर—रूग्ण एवं जर्जर। सिवाय इसके कि शुक्लजी के दीर्घायु होने की मंगलमय से कामना करूं, और कर ही क्या सकता हूं।

वे मध्यप्रान्त की कीर्ति-कौमुदी को भविष्य में भी भासमान रखें।

—-निराला

# बिहार लोक सेवा-आयोग के अध्यक्ष डॉ. अमरनाय भ्रा

में इसको अपना मौभाग्य समझता हूं कि में वर्षों से श्री जुक्छजी से परिचित हूं और उनकी कृपा मुझपर सदा रही है। जब कभी मुझे उनसे मिलने का अवसर मिला है, में उनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुआ हूं। शामन कार्य में उनकी कुशलता समस्त देश में प्रमिद्ध है। जिस सफलता से उन्होंने मध्यप्रदेश का शासन इतन दिनों में चलाया है, जो सहयोग उनको जनता में प्राप्त हुआ हूँ, जो आधिपत्य उनका राज्य के सभी अंगों पर है, इससे भी देश का प्रत्येक व्यक्ति परिचित हैं। मध्यप्रदेश के सभी भागों की समस्याओं को मुलझाना और लोकप्रिय निर्णय करना केवल उन्हों का काम हैं। इस अवस्था में भी जितना परिश्रम गुक्लजी करते हैं, वह युवकों के लिये भी कठिन है। जो कोई गुक्लजी से मिलता हैं, उनको सहदयता और सरलता में मुग्ध हो जाता हैं और यह स्मरण रखना कि इतने बड़े प्रदेश के वे शासक है और इतनी बड़ी जनता के नेता हैं, मुलभ नहीं होता। उनका प्रसन्न-चित्त और उनकी विनोदिप्रयता विशेषरूप से सब को आकर्षित करती हैं। उन्होंने अपने शासन काल में मध्यप्रदेश की बहुत उन्नति की है और प्रदेश प्रगति के मार्ग पर बढ़ता जा रहा है। देश का हित चाहनेत्राले सभी की ईश्वर से यह प्रार्थना है कि शुक्लजी स्वस्थ और दीर्घायु हों। में बड़े हर्ष से अपनी श्रद्धांजली अपित करता हूं।

### मध्यप्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री घनःयामसिंह गुप्त

पं. रिवशंकर जी शुक्ल से मेरा सम्बन्ध लगभग सन १९११ से हैं जब कि मैंने गुरूकुल कांगडी (हिन्द्वार) से अपनी सेवाओं के पश्चात् अपने पैतृक गृह दुर्ग में आकर कार्य आरम्भ किया। विलासपुर में स्वर्गवासी श्री राघवेन्द्र राव जी और रायपुर में पं. रिवशंकर जी शुक्ल हमारे नेता थे। रायपुर, दुर्ग और विलासपुर तोनों जिलों का कार्य प्रायः एक सूत्र से हुआ करता था। श्री राघवेन्द्र राव जी में यदि राजनीति की कुशलता थी तो हमारे शुक्ल जी में कार्य करने के लिये चट्टान की रृढता और साहम था। एक बार कोई कोई कार्यक्रम निश्चित हो जाने पर कोई ताकत नहीं थी जो कि शुक्ल जी को उसे कार्यान्वित करने में राक सके। रायपुर की परिषद् का मुझं स्मरण है जब कि अपने घर के सामने पुलिस कोतवालों की हिरासत में बन्द होकर भी शुक्ल जी ने निश्चित कार्यक्रम को कराया।

हिन्दी के वे सदा से ही परम भक्त रहे हैं और जिन जिन संस्थाओं में वे रहे उन सब में ही हिन्दी की प्रगति क्रियात्मक हुए से करते रहे, क्या डिस्ट्रिक्ट कौंमिल, क्या म्युनिमिपालिटी और क्या लोक सभा जहां भी उनसे बन पड़ा राष्ट्र भाषा हिन्दी के लिये उन्होंने पूरा यत्न किया। मुझे स्मरण है, वर्ष का ठीक स्मरण नहीं, परंतु बहुत वर्ष हो गये जब नागपुर विश्वविद्यालय के कोर्ट की वार्षिक बैठक में नागपुर विश्वविद्यालय में मातृभाषा हिन्दी और मराठी को शिक्षा का माध्यम बनाने के लिये एक प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किया था तो पं. शुक्ल जी के प्रबल समर्थन का यह परिणाम हुआ कि उसके लिये एक समिति नियुक्त हुई और विश्वविद्यालय में मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने के लिये इस पैमाने में किसी शासकीय विश्वविद्यालय में प्रयत्न होना भारतवर्ष में सर्वप्रथम था।

संविधान सभा में भी हिन्दी-हिन्दुस्थानी और हिन्दी-अंग्रेजी के झगडे में हिन्दी को जो विजय प्राप्त हुई उसमें बहुत थोडे अन्य व्यक्तियों के साथ श्री शुक्ल जी का प्रमुख हाथ था।

पं. शुक्ल जी का एक वाक्य मे यदि में अभिनन्दन करूं तो वह इस प्रकार होगा :---

"पं. शुक्ल जी निर्भीक और निश्चय के पक्के हैं, निश्चित कार्य को करने में कोई विघ्न बाधा उनके आड़ नहीं आ सकती और लड़ाई से भय खाकर वे पराङ्गमुख होने वाले व्यक्ति नहीं है।"

— घनश्यामसिह गुप्त

## नागपुर हाईकोर्ट के प्रमुख न्यायाधिपति श्री हिदायतउल्ला

पं. रिवशंकर जी शुक्ल के ७९ वें जन्म-दिवस के अवसर पर प्रस्तावित अभिनंदन-ग्रंथ के आयोजकों के साथ राष्ट्र के अभिनन्दन-स्वर में अपना स्वर मिलाते हुए मुझे वास्तिवक तथा हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। मेरी कामना है कि इस दिवस की अनेकशः पुनरावृत्ति हो। राष्ट्र के प्रति की गई उनकी सेवाएं जितनी दीर्घकालीन है उतनी ही उज्वल भी है। इस राज्य की शासन-नौका के कर्णधार रहते हुए उन्होंने जनता के उत्थान तथा नैतिक एवं आधिक सुधार के क्षेत्र में अनुकरणीय तथा आदर्श कार्य किया है। राष्ट्र भाषा के प्रति की गई उनकी सेवाएं चिरत्व की आशा के साथ फलवती हो रहीं है। मैं कामना करता हूं कि वे शतायु हों तथा इस राज्य की जनता के कल्याण के लिये सतत प्रयत्नशील रहें।

#### मध्यप्रदेश के शिक्षा मन्त्री श्री भगवंतराव जी मंडलोई

मध्यप्रदेश के वयोवृद्ध नेता हमारे मुख्य मत्री पडित रविश्वकर शुक्ल जी के प्रति जब भी हम विचार करते हैं तो हमारे हृदय में महज ही उनके प्रति श्रद्धा और आदर उत्पन्न होता है। उनके व्यक्तित्व में एक अजीव आकर्षण है। इस उमर में भी उनका शरीर सुदृह है और उनमें कार्य करने की अद्भुत क्षमता है। जहा एक ओर उनमें सरलता, सादगी और सुहृदयता है वहां उनमें कार्यरत होने की शक्ति और अपने निश्चय की दृहता भी है। आशा और उत्साह भरे मुस्कराहते चेहरे से तेज टपकता है।

देश के स्वातंत्र्य संग्राम में उनका विशेष स्थान है। स्वतंत्रता के प्रत्येक आन्दोलन का उन्होंने सफल संचालन किया है। गत ४० वर्षों से प्रांत की राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक उथल पुथल में उनका हाथ रहा है। इस

तरह गत कई वर्षों का प्रदेश का इतिहास उनके कार्यों का विवरण हो गया है।

जब में प्रदेश के शामन की बागडोर उनके हाथों में आई है तब में इस प्रदेश की बहुमुखी उन्नति हुई है। मध्य-प्रदेश जो कि एक पिछड़ा हुवा प्रदेश समझा जाता था, आज कई कार्यों में देश में अगुआ समझा जाता है। इसका विशेष श्रेय शुक्लजी को है। वे हमेशा प्रदेश की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक उन्नति के लिये प्रयत्नशील रहते हैं। उनकी हार्दिक इच्छा यही है कि हमारा प्रदेश सभी तरह से सुखी व सम्पन्न बने।

श्रद्धेय गुक्लजी के ७९ वी वर्षगांठ के गुभ अवसर पर इन शब्दों के साथ मै अपनी श्रद्धांजिल अर्पण करता हूं व ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें दीर्घायु प्रदान करे ताकि इस राष्ट्र निर्माण के युग में हमें उनका मार्गदर्शन प्राप्त होवे।

--भ. अ. मंडलोई

#### मध्यप्रदेश के स्वास्थ्य मन्त्री श्री कन्नमवार जी

मध्यप्रदेश के वयोवृद्ध आदरणीय मुख्य मंत्री पंडित रिवर्गकर जी शुक्ल के,दिनांक २ अगस्त १९५५ को ७९ वें जन्म-दिवस पर उनके आदरार्थ हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने अभिनन्दन-ग्रंथ भेंट करने का निश्चय किया है, वह अत्यन्न प्रशंसनीय है।

उनके जीवन के विषय में कई वर्षों के राजनैतिक क्षेत्र में और मंत्रित्व काल में मुझे जो कुछ अनुभव प्राप्त हुआ है वह निवेदन कहंगा। जुक्लजी में अध्ययनशीलता, विचारशीलता, सहनशीलता, दूरदर्शिता, लोक संग्राहकता, समयसूचकता और राजनैतिक कुशलता ये प्रमुख गुण है। उनका जीवन बुद्धिमत्ता, सहदयना और व्यवहारिकता का सुंदर त्रिवेणी संगम है। वे तोडना नहीं जानते, जोडना ही जानते है। "राखावी बहुतांची अंतरे। भाग्य येते तदनंतरे"। समर्थ स्वामी रामदास के इस बचनानुसार ये किसी का दिल नहीं दुखाते। निराश हुआ व्यक्ति उनसे मिलकर सांत्वना पाता है। सब के प्रति महानुभूतिपूर्ण और महृदयशील बर्ताव से उन्होंने असंख्य व्यक्तियों का प्रेम संपादन किया है।

वे जितने हृदय में कोमल हैं उतने ही कर्तब्य कटोर भी है। सारे पहलू से विचार करने पर उनका जो निश्चय हो जाता है उसकी पूर्ति करने में वे जमीन आसमान एक कर देते हैं। उनका मस्तिष्क कभी अशात नहीं रहता। समतोल दृष्टि से वे हरएक समस्या पर विचार किया करते हैं।

एक समय एक समस्या और वही विचार—यह उनकी कार्यप्रणाली रहनी है । जब उनके सामने कोई एक समस्या आ जाती है तब वह मुलझाने में वे अपना सारा दिल और दिमाग लगा देने है । कोई भी मुखदायी या दुखदायी घटना उनको कर्तव्यपरायणता से हटा नहीं सकती । उनकी स्मरणशक्ति इतनी उम्र मे भी अवर्णनीय है ।

उनकी महनगीलता सफलता की कुंजी है। वातचीत के दौरान में प्रतिपक्षी उनमें कितने ही तेजी में पेश आवें वे अपना मंतुलन नहीं खोते। शांतता से बार बार अपनी बात समझाकर विरोधी के दिल पर कार्य कर लेते हैं। कुछ दिन पूर्व की एक घटना है। विरोधी व्यक्तियों के समूह ने करीब त.न घंटे तक कुछ बातों के विषय में उनसे बहस की। वही बात बार बार दुहराने पर भी शुक्लजी भी पहले दिया हुआ जवाब दुहरा दिया करते थे—पूर्ण प्रसन्नता और शांतता पूर्वक। इस प्रकार तीन घंटे बीत गये। उनके साथियों को भी इस समूह के बारे में चिढ पैदा हुई परन्तु शुक्लजी हिमालय पर्वत की भांति अटल रहे। अंत में उस समूह के नेता ने चिढकर अपमानजनक शब्द निकाले उस पर हंसते हुए पंडितजी ने बड़ी शांति में जवाब दिया, ''अच्छा भाई मेरी बात झूठ और आपकी सच वैसा ही मान लो, और मुझे छुट्टी दो।'' इसका असर सब पर हुआ और समृह के नेता विदा लेते समय शुक्लजी से गले मिले।

जुक्लजी का जीवन महान है—वे दीर्घायु हो यह प्रभु से प्रार्थना है।

### मन्यप्रदेश के समाज कल्याण मंत्री श्री दीनदयाल जी गुप्ता

आदरणीय मुख्य मंत्री पिटत रिवशंकर जी शुक्ल का स्थान हमारे प्रदेश के ही नहीं भारत के भी सामाजिक और राजनैतिक जीवन में अग्रगण्य है। उन्होंने अपने वात्सल्य प्रेम से नई पिटी का हृदय हमेशा के लिये अपनी ओर आकर्षित कर लिया। इस प्रदेश में उनका स्थान हम नयी पीढीवालों के लिये पितृतृत्य है। समाज की सर्वागीण उन्नति के लिये उनके अथक परिश्रम एवं लगन हमारे लोगों के लिये सदा स्फूर्ति और प्रेरणा के स्थोत रहेंगे। उनका अभिनत्दन यह हमारे प्रदेश की जनता का एक अनिवार्य कर्तव्य है। वह पूरा होता देख प्रदेश का हर व्यक्ति आनन्द से परिष्लुत हो जावेगा। प्रदेश के राजनैतिक जीवन में हिन्दी को राजभाषा घोषित करने में उनके प्रयत्न हिन्दी के लिये एक अभिमान की और गौरव की स्मृति वनकर रहेंगे इसमें सन्देह नहीं। उनके अभिनत्दन में मेरा हृदय सम्मेलन के माथ है। मैं आशा करता हूं कि यह ग्रंथ हमारे प्रदेश की जनता के लिये एक गौरव की चीज वन कर रहेगा।

—दीनदयाल गुप्ता।

### मध्यप्रदेश के स्वायत शासन मंत्री श्री पु. का. देशमुख

मुझे हर्प है कि २ अगस्त १९५५ को मध्यप्रदेश के सम्मान्य वयोवृद्ध मुख्य मंत्री पं. रविशंकर जी शुक्ल के ७९ वें जन्म-दिवस के पुनीत अवसर पर मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा उन्हें अभिनन्दन-ग्रंथ भेंट किया जा रहा है।

हिन्दी को अपनी मातृभाषा कहने का सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं है; परन्तु हिन्दी के प्रित मुझे सदैव बडा अनुराग और रुचि रही है। फलस्वरूप, मैं पितामह-नुत्य शुक्ल जी की हिन्दी सेवा से परिचित रहा हूं। उनकी सर्वोपरि विशेषता यह है कि वे जिस कार्य में हाथ लगाते है, उसे वात्सत्य प्रेम से पूर्णरूपेण निवाहते हैं। हिन्दी भाषा को उनके इस गुण का लाभ मिला ही है, परन्तु उनके वात्सत्य की परिधि विशाल है और उसमें राष्ट्र-निर्माण के अन्य सभी महत्व-पूर्ण कार्यों को भी उसी प्रकार फलने फलने का पूर्ण अवसर मिला है। यह हमारे देश का सौभाग्य है कि इस अवस्था में भी हमें उनकी मेवाएं पूर्ववत उपलब्ध हैं। मुझे इसका व्यक्तिगत ज्ञान है कि पूज्य पंडित जी के सदैव प्रयत्नशील रहने के कारण ही राष्ट्रभाषा हिन्दी इस देश में उच्चतम गौरव प्राप्त कर सकी। यह सर्वथा स्वाभाविक एवं उचित है कि मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन इस अभिनंदन-ग्रंथ द्वारा उनका आदर करे। उनके चरणों में इस भेंट को समर्पित करके सम्मेलन तथा समस्त हिन्दी प्रेमी कृतार्थ हो रहे हैं।

मैं कामना करता हूं कि आदरणीय पंडित जी का जीवनकाल मुदीर्घ एवं मंगलमय हो। और राष्ट्र उनकी सेवाओं का पूर्ण लाभ उठा सके।

—प् का देशमख।

# मध्यप्रदेश के कृषि मंत्री श्री शंकरलाल जी तिवारी

पंडित रिवशंकर जी शुक्ल जन्म-जात नेता है। हजारों की भीड में वे अलग दिख जाते है। उनका अपूर्व तेज, अदम्य साहस और विशाल करुणामय हृदय उनकी विशेषताएं हैं, जो उन्हें सहज ही महान् जन-नायकों की श्रेणी में ला रखती हैं। वे निर्भीक नेता हैं। जहां तूफान हो वहीं कूदना जानते हैं। किठनाइयां जितनी बडी हों, उतन ही वे ऊंचे उठते जाते हैं। परीक्षा-काल में उनके गुण और भी उभर आते हैं। प्रान्त की विच्छिन्न शिक्तियों को उन्होंने एकत्रित किया है और उसे व्यक्तित्व और प्रेरणा दी है। ऐसे नेता को पा कौन धन्य न मानेगा? ईश्वर उन्हें चिराय बनावें।

—शंकरलाल तिवारी।

### राजाबहाद्र वीरेन्द्रबहाद्र सिंह जी, उप-मंत्री, मध्यप्रदेश

खैरागढ़ एक ऐसी छोटी-सी बस्ती है जहां लगभग सब निवासी एक-दूसरे से स्नेह-बधन में बंध जाते हैं। जो बहा कुछ दिन का ही प्रवास करते हैं. वे भी खैरागढ़-निवासियों की स्मृति में सुरक्षित रहते हैं। यह तो साधारण निवासियों की बात है। जिन असाधारण व्यक्तियों ने वहां कुछ दिन निवास किया है, वे कथा-गाथा या पूर्वेतिहास के रूप में सदा-सर्वेदा विद्यमान रह जाते हैं।

पड़ित जी खैरागढ़ के लिये इसी पुज्य कोटि के एक प्रात स्मरणीय पात्र है। मैं ने सर्वप्रथम अपने बड़े-बूढ़ों से उनकी प्रतिभा, विद्वना तथा भव्यता की अनकानेक गाथाएँ मुनी थी। वे खैरागढ़ हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक के रूप में कुछ वर्ष वहा निवास कर चुके थे। उनके द्वित्यों में अनेकों ने अपने जीवन में अपने-अपने कार्यक्षत्रों में विशेष सफलता प्राप्त की। खैरागढ़ के भृतपूर्व मुपिरन्टन्डन्ट स्व. थी हरप्रसाद वर्मा, राजनादगाव के भृतपूर्व दीवान स्व. थी बेनीप्रसाद निवारी, सरस्वती के स्वनामधन्य सम्पादक थी पदुमलाल जी बक्शी तथा उनके अग्रज थी बैनलाल जी बक्शी आदि विशेष उल्लेखनीय है।

मेरे पिता, राजा लालबहादुर सिंह जी ने भी खैरागढ़ में उनसे शिक्षा प्राप्त की थीं। बाद में राजकुमार कालेज, रायपुर में फिर उनसे कान्त तथा राज्य-शासन की शिक्षा प्राप्त की। अतएब पितृगुरु के नाते वे मेरे पितामह तृत्य है।

बाल्यकाल ही से मुझे पंडित जी के दर्शन होने लगे थे। पिताजी के निधन के बाद मेरी माता जी बहुधा उन से अपने कार्य-कलाप के सम्बन्ध से सलाह लिया करती थी। ऐसे समय मुझ से कुछ वार्तालाप होता था। जैसे-जैसे आयु बढ़ती गई, सम्पर्क भी बढ़ता गया। उनके परामर्श से मेने सदैव लाभ उठाया।

राज्याधिकार प्राप्त करने के बाद जब कभी मुझे किसी कठिन समस्या का सामना करना पडता, तब मुझे पंडित जी की सहायता प्राप्य रहती थी। तत्कालीन शासन की हमारे सम्बन्ध पर वक-दृष्टि रहती थी परन्तु जब पंडित जी कृष्णमदिर से रहते थे, तब भी हमारा पत्र-व्यवहार चलता ही रहता था।

एक मनोरंजक घटना यह है कि एक बार पंडित जी मेरी अदालत में बकील के रूप में उपस्थित हुए। मुझे बड़े संकोच का अनुभव हो रहा था, परन्तु उन्होंने अपने व्यवहार से ऐसा बातावरण उपस्थित कर दिया कि मेरा कार्य भली प्रकार संचालित हो सका। बाद में उन्होंने मेरे शासन के सम्बन्ध में पूछताछ की और अपना संतोप प्रगट किया। यह लगभग सन् १९३६-३७ की घटना है। इस के बाद ही वे प्रान्तीय मंत्री-मडल में आ गए।

जब मध्यप्रदेशीय रियासतों का प्रदेश में विलीनीकरण हुआ तब तो क्या मेरा, क्या अन्य राजाओं का उनसे रोज-रोज का सम्पर्क होने लगा। सरदार पटेल तो इस प्रकरण के नायक थे ही, मुझे यह स्वीकृत करने में कोई संकोच नहीं कि पंडित जी के कारण राजाओं तथा उन की प्रजा के भविष्य पर सहानुभृतिपूर्वक विचार हुआ और दोनों का उपकार हुआ। इसमें कोई आब्चर्य नहीं क्योंकि पंडित जी राजाओं और उन की प्रजा की समस्याओं से पूर्णरूप से परिचित थे।

पंडित जी के अधीन कार्य करने में भै अत्यंत गौरव का अनुभव करता हूँ। भेरी ईब्वर से प्रार्थना है पंडित जी का पथप्रदर्शन हमें सदा-सर्वदा प्राप्त होता रहे।

—वीरेन्द्रबहादुर सिह।

### विदर्भ प्रां. कां. क. के अध्यक्ष श्री गोपालराव जी खेडकर

यह जानकर हर्प हुआ कि मध्यप्रदेश हिदी साहित्य सम्मेलन माननीय शुक्ल जी के ७९ वें जन्मदिन के अवसर पर अभिनन्दन-ग्रंथ प्रकाशित कर रहा है। आज मध्यप्रदेश में ही नहीं बिल्क समस्त भारतवर्ष में पं. रविशंकर जी शुक्ल ने अपनी सेवाओं द्वारा अपना विशेष स्थान प्राप्त किया है और उन्हें सभी आदर की निगाह से देखते हैं। इस प्रदेश में तो कांग्रेसियों के कुटुम्ब के वे प्रपितामह गिने जाते हैं। जगदीस्वर पूज्य पण्डित जी को आयुरारोग्य प्रदान करें।

पंडित जी हमारे सूबे के वयोवृद्ध पुरुष है । मैं, पंडित जी को मार्वजनिक क्षेत्र में, स्वर्गीय राघवेन्द्र राव, स्वर्गीय पूज्य मालवीय जी के सम्पर्क में था, तब से जानता है । कांग्रेस प्रवेश के बाद से तो नजदीक से केवल जानता ही नहीं है बल्कि साथ में कार्य करने का तथा जेलों में साथ रहने तक का सम्बन्ध आया और आज तक वढ़ता ही रहा ।

पंडित जी अनेकों उथल-पृथल मे भी स्थिर रहे ; यहा तक कि खरे कांड का मुकाविला करना पड़ा और पंडित मिश्र जी जैसे परम मित्र तक को त्यागना पड़ा किन्तु डिगना तो दूर रहा पंडित जी अपने सिहासन पर अक्ष्ण रहे ।

सम्मेलन उन्हे अभिनंदन ग्रंथ, उनके ७९ वें-जन्म-दिवस पर भेंट कर रहा है तथा इस प्रकार उचित रूप से उनका सन्कार कर रहा है—-मै उसके साथ हू।

---पूनमचंद रांका।

### भूतर्र्व न्यायाध्यक्ष श्री भवानी शंकरजी नियोगी

दिनांक २ अगस्त को ७९ वें वर्ष में पदार्पण करनेवाले पं. रविशंकर जी शुक्ल को मध्यप्रदेश हिंदी माहित्य सम्मेलन की ओर से आदर-श्रद्धापूर्वक जो ''अभिनन्दन ग्रन्थ'' समिपित किया जा रहा है, इस मांगलिक अवसर पर में शुक्ल जी का अन्यंत प्रसन्नता, उत्सुकता और शुभकामना पुरस्सर अभिनन्दन करता है। मैं आपको पूरी गत अर्घ शताब्दी से जानता हूं और वरावर देख रहा है कि वे अपनी तम्णाई के साथ ही देश सेवा के अनेक रचनात्मक कार्यो में आत्म-समर्पण के साथ संलग्न है। शुक्लजी में अदस्य उत्साह, अखंड राष्ट्रभिक्त, बुद्धिचातुरी, कार्यपटुता, हृदय की विशालता, धीरोदान नेतृत्व तथा ईश्वरनिष्टा पूर्णतया भरी हुई है।

ईशावास्य उपनिषद में एक जगह पर "कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीवेत् शतं समाः" ऐसा वचन है। जन-सेवा के विविध कार्यों में प्रतिक्षण जागरूक रहकर आत्म-विष्ठदान करने के लिये मै अपने चिर परिचित महाभाग को "शतं जीव शरदो वर्धमानः" इस मंत्र के साथ अपनी शुभ कामना अपित करता हूं। वे स्वस्थ, सक्षम बने रहकर दीर्घायु हों।

---भवानीशंकर नियोगी।

### राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ संचालक श्री गोळवलकर जी

आदरणीय पंडित रिवर्शकर जी शुक्ल के सम्मान हेतु अभिनन्दन ग्रन्थ उन की ७९ वीं वर्ष गांठ पर समिपित करने का विचार अत्यंत स्तुत्य है। मान्यवर शुक्लजी का संपूर्ण जीवन राष्ट्र विमोचनार्थ व्यतीत हुआ है और अंग्रेजों के यहां से जाने के उपरान्त अपने प्रान्त का शासन-भार संभालने से पिछले ८ वर्ष आपको अतीव परिश्रम के होते हुए भी आपने यह भार अतीव योग्यता से निभाया है, यह सर्वविश्वृत है। जिस अवस्था में साधारण व्यक्ति कार्यभार से निवृत्त हो विश्राम की कामना करता है उस पिरपक्व वृद्धावस्था में अनेकविध समस्याओं से जिटल वने शासन के दायित्वपूर्ण कार्य को इतनी योग्यता से चलाना कोई सामान्य बात नहीं है। परन्तु मान्यवर पंडित जी के जीवन में जो धर्मश्रद्धा तथा तदनुष्प नियमपूर्वक आचरण करने की बृद्धता है उसीके कारण मन शान्त, संतुलित रखकर श्रेप्ट सफल-कर्मी का जीवन निभाकर महान दायित्व पूरा करने की शक्ति उनमें प्रकट हुई है। श्री परमात्मा की उपामना—वैध या विधिनिपेध के परे होकर कैमी भी हुई तो सद्धः फलदायिनी सिद्ध होती है इसका माननीय पंडित जी का जीवन प्रत्यक्ष उदाहरण है—-एसा में मानता हूं। आपका यह परिश्रम से भरा कर्मी-जीवन. देश के हेतु सर्व प्रकार के कार्यों से अविरत रूप से व्यस्त जीवन, आज की तरुण पीढ़ी में अध्यवसायी बृन्ति, श्रम करने का उत्साह, कर्तव्य-पथ पर अडिग् रहने का धैर्य प्रदान करने में समर्थ है। में आशा करता हूं कि इन गुणों का तथा धर्म-प्रेम एवं आचरण का यह आदर्श अपनाकर देश का युवक-वर्ग अपने आप को योग्य राष्ट्र-सेवक के रूप में उपस्थित करने में यत्निल होगा।

व्यक्तिशः मेरे लिये यह मंगल अवसर अतीव आल्हाद देनेवाला है। श्रद्धेय पंडित जी के सहाध्यायी तथा एक ही पाठशाला के छात्र के रूप में मेरे पूज्यपाद चाचाजी तथा पूजनीय पिताजी थे इस कारण में आपको अपने इन गुरुजनों की भांति ही अति प्रेमास्पाद एवं आदरणीय मानता हू। अतः मान्यवर पंडित जी की इस ७९ वी वर्ष गांठ के पुण्य अवसर पर उन्हें श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हुआ परमकृपाल परमात्मा के चरणों में नम्प्र प्रार्थना करता हूं कि माननीय पंडित रविशंकर जी शुक्ल को उत्कृष्ट स्वास्थ्य, मुखपूर्ण दीर्घ-जीवन प्राप्त हो जिसमे कि देशवासी वांघवों के सम्मुख यह श्रेष्ट आदर्श प्रत्यक्ष देखकर अपना जीवन योग्य बनाने की चिरकाल प्रेरणा मिलती रहे।

#### शक्तिनरेश श्री लीलाधर सिंह जी

भारतीय कांग्रेस के प्रौद्धतम सेनानी, एवं देश के सच्चे गौरव, आदरणीय पण्डित रविशंकर जी शुक्ल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों में सदैव प्रथम पंक्ति के वीर रहे हैं तथा अपने त्याग, शौर्य एवं दृढ संकल्प से भारत मा की दासता के बन्धनों को काटने में आपने अकथनीय योग दिया है। स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास मे आप का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित किया जायेगा।

आप से मेरा अनेक दिनों से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है अत एव आप को पास से देखने का मुझे पर्याप्त अवसर मिला है। अपने जीवन के प्रभात काल से ही आप ने देशभिक्त की शपथ ले, विश्व-वंद्य वापू के निर्देशन में अपना सर्वस्व त्याग, देश सेवा का पथ अपनाया। अनेक बार आप ने कठोर कारावास यातना एवं अन्य कष्ट सहे, किन्तु आपने अपनी देशभिक्त के व्रत में तिनक भी आंच न आने दी। ज्यों ज्यों आप तपते गये, त्यों त्यों कंचन की नाई और भी निखरने गये। धीरता विद्वत्ता, गंभीरता, कार्य-परायणता, नीतिज्ञता आदि अनेक सात्विक गुणों का, एक अद्वितीय संग्रह आपके विशाल मानस में हुआ है। इतना ही नहीं अपने समय के आप एक कुशल खिलाड़ी भी रहे हैं। इस प्रकार नैतिक, वौद्धिक एवं शारीरिक गुणों का आपमें एक अद्भुत सामंजस्य है। अनेक दिनों तक आप मध्यप्रदेश के "शिक्षण मंत्री" रहे तथा एक कुशल शिक्षक के अनुभव से आपने "विद्यामंदिर" पद्धति को जन्म दिया, जो भारतीय संस्कृति, उद्योग तथा कला-कौशल्य का सुन्दर नमूना है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से आप मुख्य मंत्री के पद को मुझोभित कर रहे हैं। किंतु फिर भी दम्भ आपको छू तक नहीं पाया है। अपने हृदय की आर्द्रता तथा वाणी की कोमलता ने आप कोटि कोटि जन के हृदय हार वने हुए हैं।

आप हिन्दी भाषा के कट्टर समर्थकों में से है तथा हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने में आप का मिक्रय सहयोग एवं बहुत बड़ा हाथ रहा है.। साथ ही साथ ज्ञान की गरिमा तथा सद्भावों की महिमा से आपका अन्तर आपलाबित है। आप अपने नामानुकूल ही ''शुक्ल' हृदययुक्त ऐसे कल्याणकारी ''शंकर'' हैं जिनके शीर्षभाग में ''रिव'' का तेज विराजमान है। आप आज अपने जीवन के ७९ वर्ष समाप्त कर चुके हैं। सप्तऋषियों का सौम्य तथा नवग्रहों का तेज आप में अभी भी विद्यमान हैं। मुझे पूर्ण विञ्वास है कि आपका यश अनादिकाल के वक्षस्थल पर अमिट चिन्ह बनकर रहेगा।

मै आप के प्रति अपनी शतशत शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं तथा परम-पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आपको दीर्घायु प्रदान कर आपके जीवन का पथ मंगलमय बनावे ।

"जीवेत् शरदःशतम्"

—लीलाघर सिंह।

### वीर वामनराव जी जोशी, अमरावती

आदरणीय पं. रविशंकर जी शुक्ल के आगामी जन्म-दिवस के शुभ अवसर पर उनको ''अभिनन्दन-ग्रन्थ'' समर्पित किया जाने वाला है, यह जानकर मुझे संतोष हुआ।

पं. शुक्ल जी के विषय में एक विस्तृत लेख लिखने की मेरी इच्छा थी। परंतु अस्वास्थ्य के कारण वह पूरी नहीं हो सकी। ईश्वरेच्छा।

उनसे मेरा घनिष्ठ स्तेह संबंध है एवं मै स्वानुभव से यह निश्चित कह सकता हूं कि ऐसा भित्र मिलना एक वडा सौभाग्य है ।

परमेस्वर उनको दीर्घआयुरारोग्य प्रदान करे, यही मेरी प्रार्थना है।

#### विदर्भ साहित्य संघ के अध्यक्ष श्री बाबासाहेब लापडें

ां. रिवशंकर जी शुक्ल से मेरा घिनष्ट संबंध बहुत वर्षों से हैं। आपके राज्यशासन, सामर्थ्य और कौशल के विषय में मेरे हृदय में समादर सदा ही रहा हैं। इस प्रान्त का यह सौभाग्य है कि आप जैसा मुख्य मंत्री यहां हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि पंडितजी शतायु होकर भी अधिक वर्षों तक निरामय जीवन व्यतीत करें।

---बा. ग. खापर्डे।

# विद्वद्रत्न श्री दफ्तरी जी, नागपुर

मुझे आज होम्योपैथी के प्रचार के अतिरिक्त कुछ सूझता ही नहीं अतः मै उसी दृष्टि से लिख सक्ता। मैं होम्योपैथी वोर्ड की तरफ से उनका आभारी हूं कि उन्होंने मुझे होम्योपैथी वोर्ड का अध्यक्ष वनाकर एक समिति का भी गठन किया एवं भारत सरकार के विरोध के वावजूद दो वर्षों का होम्योपैथी अभ्यास का छोटा पाठ्कम निश्चित करने एवं उसे मान्यता दिलाने का धैर्य दिखलाया। अभी ही उन्होंने नवेगांव में डा. सेन द्वारा स्थापित होम्योपैथी आरोग्यधाम शासन के अधीन ले लिया जिसके लिये रोगी उन्हें आशीष देंगे। हमारे अनुरोधपूर्ण आग्रह पर उन्होंने होम्योपैथी महाविद्यालय का उद्घाटन करके होम्योपैथी को प्रोत्साहन दिया है इसलिये हमारी शुभकामना यही है कि होम्योपैथी के उत्कर्ष के सहाय्य के सामर्थ्य में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो।

---के. ल. दपतरी।

#### 'तरुण भारत' के सम्पादक श्री माडखोलकर जी

मध्यप्रदेश के वयोवृद्ध आदरणीय मुख्यमंत्री पं. रिवशंकर जी शुक्ल के आगामी जन्म-दिवस पर हिन्दी साहित्य सम्मेलन अभिनन्दन ग्रंथ भेट कर रहा है यह वहुत आनन्द की वात है और यह जितने आनन्द की वाद है उतनी ही उचित भी; कारण पं. रिवशंकर जी शुक्ल ने हिन्दी भाषा के प्रसार एवं अभिवृद्धि का जितना निरन्तर प्रयास निष्ठा एवं दृढता के साथ किया है, उतना अन्य किसी राज्य के मंत्री ने नहीं किया। व्यवहारोपयोगी शोध रचना से लेकर ग्रंथकारों को प्रोत्साहन तक भाषा एवं साहित्य की प्रगित के जितने उपक्रम इस राज्य में हुए हैं अथवा शामकीय कार्यव्यवस्था में अंग्रेजी भाषा का प्राधान्य एकदम हटाकर हिन्दी तथा मराठी को इस राज्य की राज्य-भाषा घोषित करने तक की शृंखला में मध्यप्रदेश अग्रणी रहा है एवं उसका समस्त श्रेय भी शुक्लजी के स्वाभिमान को है। राज्य-भाषा विधेयक के संबंध में मेरा कुछ मतभेद हुआ तो भी उनकी सर्वसामान्य नीति हिन्दी के साथ मराठी को भी प्रोत्साहन देने की है, इसमें मुझे सन्देह नहीं। मध्यप्रदेश शासन साहित्य परिषद उनकी साहित्याभिरुचि की मृतिमान स्मृति है।

पं. रिवशंकर शुक्ल का साहित्य विधायक कार्य जितना महत्वपूर्ण है उतना ही उनका सांस्कृतिक कार्य भी। उनके द्वारा मूर्तरूप धारण करनेवाली विद्या मन्दिर योजना, आदिवासी समुदाय के लिये किये गये उनके विविध प्रयत्न, समाज शिक्षा, विधायक कार्य एवं भारतीय संस्कृति के अभिमान की भावना से हिन्दी एवं मराठी के साथ ही संस्कृत भाषा को दिया गया प्रोत्साहन, आयुर्वेद जैसी प्राचीन विद्या के पुनर्जीवन के लिये स्थापित संस्थाएं उनकी सांस्कृतिक दृष्टि के उदाहरण हैं। गत १५ वर्षों के कार्यों का यह सिलसिला "कुलपित" शब्द के सम्वोधन से ही यथार्थतः व्यक्त हो सकता है।

उनके सांस्कृतिक दृष्टिकोण के अनुरूप ही उनके सौहार्द एवं औदार्य के गुण हैं। इस कारण मुद्रण स्वातंत्र्य में भी मध्यप्रदेश अग्रसर रहा है। तरुण-भारत के सम्पादक के नाते मुझे मध्यप्रदेश के मंत्रिमंडल एवं पं. रिवशंकर जी शुक्ल की निजी नीति पर टीका करने का अनेक वार प्रसंग आया है। इसमें पत्र की कर्तव्य भावना ही प्रमुख रही है। इसके वावजूद शुक्ल जी की सहृदयता में मैने कोई अन्तर नहीं पाया। इस देश में प्रजातन्त्र प्रणाली के विकास के लिये यह आवश्यक है कि शासकीय प्रमुख पक्षोपपक्षों से समदृष्टि एवं उदार-वृत्ति का व्यवहार करें। पं. शुक्ल जी का औदार्य में मध्यप्रदेश के लोकाभिमुख शासन का लोकोत्तर भूषण समझता हूं।

परमेश्वर उन्हें दीर्घायु दे एवं प्रान्त पुनर्रचना के बाद भी उनके प्रौढ़ अनुभव का जनता को लाभ मिले, यह मेरी कामना है।

#### महाकोशल प्रां. कां. क. के उपाध्यक्ष महन्त लक्ष्मीनारायणदास जी, रायपुर

सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करने की प्रेरणा तो मुझे स्वर्गीय प. माधवरा ग्रजी सप्रे के जीवन-काल में ही मिली थी परन्तु मेरे राजनैतिक जीवन का यथार्थ प्रारम्भ सन् १९१८ से ही हुआ जब कि मेरी आयु १८ वर्ष की थी। मेरे राजनैतिक जीवन के मुख्य निर्माता प. रविश्वकरजी शुक्ल है। सन् १९२२ के पूर्व उनके साथ मेरा तीब्र मतभेद रहा परन्तु उसके बाद जो मतैक्य स्थापित हुआ वह आज तक कायम ह क्योंकि में इनकी महानता से प्रभावित हो गया। इनके निकट संसर्ग में में सन् १९२२ से ही।

आदरणीय प. शुक्लजी रायपुर जिले के सार्वजनिक जीवन तथा राष्ट्रीय कार्यों के प्राण हैं । आपकी राजनैतिक सामाजिक तथा धार्मिक सभी प्रकार की सेवाओं को जनता कभी नहीं भल सकती ।

आप मन् १९२६ से मन् १९३७ तक रायपुर की डिस्ट्रिक्ट कौन्सिल के चेयरमन रहे। उस अवधि में आपके द्वारा समूचे जिले भर में राष्ट्रीय जागृति के जो-जो और जैसे-जैसे कार्य हुए वैसे भारतवर्ष में बहुत थोड़े नगरों में हुए होंगे। वह हृदयहीन विदेशी शासन का जमाना था। सधर्ष के उन दिनों में रायपुर की डिस्ट्रिक्ट कौन्सिल के निजी छापाखाने ने जिले की जागृति और संगठन में बड़ा ही महत्त्वपूर्ण तथा विशेष कार्य किया। दृढ़ संगठन के किटन कार्य में वािषक ग्राम-शिक्षक सम्मेलनों का आयोजन किया गया था। यह आपकी ही नीतिमत्ता और अपूर्व सेवा का परिणाम है कि मध्यप्रदेश में रायपुर जिला प्रत्येक राष्ट्रीय कार्य में तभी से अग्रगण्य रहता आया तथा अब भी वैसा ही है। गत तीन साल से मुख्य मंत्री पद आपकी लोकप्रियता का स्वयं प्रमाण है।

आपकी सेवाओं से प्रभावित होकर रायपुर जिले की जनता ने तारीख ४ अगस्त १९४७ को आपकी ७१ वी वर्ष गाठ मनाने का निञ्चय किया था। उस समय आपके सम्मानार्थ एक लाख छिहनर हजार रुपये एकत्रित किये गये थे। इस थैली की भेंट एक आम सभा में की गई थी। इन रुपयों में से शुक्लजी ने महाकोशल शाखा के भारत सेवक समाज को एक लाख रुपये, जवलपुर के शहीद स्मारक कोष को पचास हजार रुपये और रायपुर के खादी विद्यालय को दस हजार रुपये दिये है। इस तरह भेंट की सारी रकम राष्ट्रीय कार्यों में व्यय की जा रही है।

यह आपके ही प्रभाव का परिणाम था कि गांधी स्मारक निधि के रूप में प्रान्त भर में ग्यारह लाख रूपये एकवित हुए,जिनमें में ५,०३,७४४-४-० केवल रायपुर जिले से प्राप्त हुए थे। इससे आपकी धन-संग्रह शक्ति का कुछ परिचय मिलता है।

माननीय युक्लजी के जीवन में निस्वार्थ और निष्पक्ष नेवा करने के अनेक अवसर आये हैं परिणामस्वरूप आपकी कई बार अग्न परीक्षा भी हुई है। उनमें एक सफल सेनानी की तरह उनीण होकर आपने सभी मोर्चों पर विजय प्राप्त की है। आपका हृदय विद्याल है जिससे आप किसी के क्षेष्ठ को प्रेम एव सहयोग से जीत लेते हैं और अपने विरोधियों को उनके हितो की रक्षा कर अपना कर लेते हैं। वयोवृद्ध शृक्लजी का यह सिद्धान्त-सा बन गया है जो मेरे लिये कांटे बोता है, उसके लिये में फूल उत्पन्न करना चाहना हूं। इनका हिन्दी प्रेम और निष्टा तो सब पर विदित ही है।

स्थान और समय के अभाव में यह सम्भव नहीं कि कार्य-कुशल शुक्लजी के यशस्वी जीवन की घटनाओं और अनेक राजनैतिक सफलताओं का पूरा-पूरा वर्णन किया जा सके। उनका जीवन-क्रम आरम्भ से अभी तक एक-सा रहता आया है, मैं उनका आजाकारी सहयोगी रहा हूं और अभी भी हूं। मेरे हृदय में उनके प्रति वहा आदरभाव है। परमात्मा से प्रार्थना है कि वे दीर्घायु हो और वे दीर्घकाल तक हमारे पथदर्शक का काम करें।

—लक्ष्मीनारायणहास् ।

# लोकसभा सदस्य श्री रामरावजी देशमुख, बार-एट-ला

मेरे मित्र पं. रविशंकर शुक्ल के आगामी जन्म-दिवस पर मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट किया जाने वाला है, उसका में हार्दिक स्वागत करता हूं एव ईश्वर उन्हें भरपूर आयु दे उसकी कामना करता हूं ।

में ईब्बर से यह भी प्रार्थना करता हूं कि उन्होंने जिस तरह इस राज्य का आज तक कार्यभार सम्हाला है वे उसे उसी प्रकार सचालित करते रहें एवं ईब्बर उन्हें उनके कार्यों की पूर्ति एवं संकल्पित योजना को पूर्ण करने के हेतु दीर्घ आयु एवं बक्ति दें।

उनके द्वारा प्रकट मनोरथों के अनुसार उनके कार्याकाल में ही उन्हीं के हाथो मरार्ट प्रदेश का विलगीकरण एवं नए राज्य की स्थापना हो, यह मेरी शुभेच्छा है।

### नागपुर प्रांतीय कांग्रेस कनेटी के भूतपूर्व अध्यक्ष एवं विवान सभा सदस्य श्री महनगोपाल अग्रवाल

मुझे यह जानकर अत्यत प्रसन्नता हुई कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन आदरणीय पंडित रिवर्गकरजी शुक्ल को उनके आगामी जन्म-दिवस पर अभिनदन ग्रथ भेट कर रहा है। पिडतजी ने अपनी दीर्घकालीन सेवाओं द्वारा इस प्रान्त की प्रगति में सबसे ज्यादा हाथ बटाया है। स्वतंत्रता की लड़ाई में भी वे अग्रगी रहे और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश को प्रगति पथ पर ले जाने मे भी उन्होंने पूरा हाथ बटाया। मुझ सरीखे नौजवानो को यह देखकर आञ्चर्य होता है कि किस तरह वे दिन-रात कार्य करने रहते हैं।

उनकी भव्य आकृति, मृदुल स्वभाव, और सौजन्य-पूर्ण व्यवहार किसी को भी मुख्य किये विना नहीं रह सकता । जब वे प्रेम से हमारे कंथों पर हाथ रख देते हैं तो हम अपना विरोध भूल जाते हैं मानों उन्होंने हमारे ऊपर कोई मोहिनी कर दी हो ।

उनका जीवन हम नौजवानो के लिये अनुकरणीय है। इंग्वर उन्हें दीर्घायु करे जिसमे वे देश की व इस प्रांत की जनता की अधिकाधिक सेवा कर हमें मार्ग दर्शन कर सकें।

--मदनगोपाल अग्रवाल।

#### अकोला के प्रमुख व्यापारी श्री गोपालदासजी मोहता

मध्यप्रदेश के वयोवृद्ध, आदरणीय मुख्य-मंत्री पं. रिवशंकरजी शुक्ल के ७९ वें जन्मदिवस के शुभ अवसर पर मध्यप्रदेश साहित्य सम्मेलन उन्हें "अभिनन्दन ग्रंथ" भेंट कर रहा है, यह जानकर खुशी हुई। इस शुभ अवसर पर में अपनी शुभ कामनायें प्रकट करते हुए परमात्मा मे प्रार्थना करता हूं कि वे उन्हें दीर्घ आयुरारोग्य प्रदान करें, और उनके तथा सम्मेलन के द्वारा हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी की अधिक से अधिक सेवाएं उत्तरोत्तर बनती रहें।

---गोवालदास मोहता।

### भू. पू. संसद सचिव श्री रामगोपालजी तिवारी

पं. रिवशंकर शुक्ल प्रांत में आज सर्वश्रेष्ठ सम्माननीय पुंरुष हैं। यह श्रेष्ठता उन्हें सहज एवं स्वाभाविक रूप में प्राप्त है। वे वड़ा दिल रखते हैं और उनके सब काम बड़े होते हैं। राष्ट्रीय, सामाजिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में उनकी लगन बोलती रही है एवं रायपुर में उनके द्वारा संस्थापित अनेक संस्थाएं इसका प्रमाण हैं। सभी प्रवृत्तियों में वे प्रमुख रहे हैं—वकालत में वे अग्रगण्य रहे और स्वातंत्र्य-मंग्राम में भी उनकी प्रखरता उसी प्रकार सामने आयी। रायपुर जिला कौन्सिल के द्वारा ग्रामीण-क्षेत्रों तक राष्ट्रीयता के अंकुर प्रस्फुटित करने में उन्होंने दूरदिशता का परिचय दिया है। प्रान्त की प्रगति का उन्होंने सर्वागीण प्रयत्न किया है। वे वाधाओं से कभी डिगते नहीं और जो संकल्प कर लेते हैं, उसे पूरा करने में सम्पूर्ण एकाग्रता के साथ भिड़ जाते हैं, प्रान्त का जीवन-स्तर उठाने में उनके नायकत्व में प्रशंसनीय कार्य हो रहा है।

स्व. श्री वल्लभभाई पटैल के रियासतों के विलीनीकरण के कार्य में मध्यप्रदेश में भी शुक्लजी ने योग दिया। छत्तीसगढ़ में शुक्लजी का जो सम्मान एवं राजाओं पर उनका जो प्रभाव था उसी के फलस्वरूप नरेशों ने उनकी वात मानने में ही अपना कल्याण समझा।

मै शुक्लजी के चरणों में उनके जन्मदिवस के अवसर पर सादर श्रद्धांजलि अपित करता हूं।

### साहित्य अकादमी के सहायक सचिव, श्री प्रभाकर माचवे

पं. रिवसंकरजी शुक्ल हिंदी के बहुत वड़ सेवक और तपे हुए राष्ट्रकर्मी ज्ञानवृद्ध, वयोवृद्ध सज्जन है । उनके ति मेरे मन में आदर भाव है । उन्हें अभिनंदन-प्रथ देकर सम्मेलन अपने प्रदेश का एक बड़ा ऋण अंगत. चुका रहा है ।

वे बहुत मिलनसार है ; सहज-स्मितयुक्त मुद्रा से, सब लोगों से समान भाव से मिलते हैं। वे शब्द-निर्माण के विषय में उदार-चेतन हैं। हिन्दी का हित उनके मन में सर्वोषरि है।

ऐसे सच्चे अर्थो में 'महानुभाव' के दीर्घायु-आरोग्य का चितन करते हुए मैं अभिनंदन-ग्रंथ की सफलता की शुभ-कामना करता हूं ।

—प्रभाकर माचवे।

### राष्ट्र-संत श्री तुकड़ोजी महाराज

पंडित रिवयंकरजी शुक्ल का इतनी उमर में इतना किन परिश्रम करने को मै उनकी अजीव शिक्त का द्योतक समझता हूं। जब जब मैने उनसे मुलाकात की है वे किसी न किसी कार्य में व्यस्त मिले हैं। उनको देखने के बाद मेरी यही धारणा हो गई है कि राजकीय कार्यभार भी सेवा का पर्वत है। इस उमर में भी वे याद के इतने पक्के हैं कि हरएक व्यक्ति के स्वभाव का नक्या उनके सामने रहता है। हर आदमी का पूर्ण समाधान करना और अपनी बात को नहीं छोड़ना यह उनका खास ढंग है। उनकी धार्मिकता का भी मुझे परिचय हुआ है। जब वे गंकर की 'मृति-स्थापना' की पूजा में रहते थे तब दो-दो तीन-तीन बजे तक भी मुह में पानी नहीं लेते थे। सारे आदमी भोजन करके चले गये किन्तु वे पूजन पर ही बैठे रहे—यह उनकी ही निष्ठा है। वे अपनी सावधानी के लिये हमेशा तैयार रहते हैं। पं. शक्लजी से मेरा काफी दिनो से परिचय है। मै उनके प्रति एक सेवक की भावना रखता हूं। सारे काम अपने ढंग से ही चलें, यह उनकी अपनी दृष्टि है मगर वे समाज का दिल भी नहीं तोड़ते, ऐसे भोले भी है। जो उनके नाम का संबंध शंकर के शब्दों में लगाता है, वह गलत नहीं। मैने कभी उनसे राजकारण पर चर्चा नहीं की। हम तो चाहते हैं कि वे देश सेवा के हित और भी काफी वर्ष तक जिएं और आजीवन आलीशान काम करने और ईश्वरनिष्ठा से सब पर प्रेम रखने का लाभ इनमें छोटी उमर वालों को और भी मिले।

—नुकडलादास।

# सागर विश्वविद्यालय के कुलपति, श्री रामप्रसादजी त्रिपाठी

पंडित रिवशंकरजी शुक्ल के दर्शन मुझे सर्वप्रथम प्रयाग में हुए थे। उस समय में उनको दूर से ही देख सका, किन्तु उनके व्यक्तित्व और सौम्य स्वभाव का मुझपर तुरन्त प्रभाव पड़ा। उसके उपरान्त सागर विश्वविद्यालय में उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तब से आज तक, जहां तक में उन्हें समझ मका और देख सका, उनकी शिष्टता, उनकी दयालुता, उनकी उदारता और बन्धुता के प्रति मेरी श्रद्धा उन्तरोत्तर बढ़ती ही गई है। मध्यप्रदेश का सौभाग्य है कि ऐसा महान् व्यक्ति यहां का मुख्य मंत्री है। जिस ओर में देखता हूं, उनके व्यक्तित्व की झलक दिखलाई पड़ रही है। ईश्वर से प्रार्थना है कि शुक्लजी को दीर्घ जीवन और यथेष्ट स्वास्थ्य प्रदान करे जिसमे वे इस प्रदेश की मेवा अनेक वर्षो तक करते रहें।

### शिक्षा-शास्त्री श्री लज्जाशंकर जी झा, जबलपुर

हमारे प्रांत के मुख्य मंत्री माननीय पं. रिवशंकर शुक्ल ७८वां वर्ष समान्त कर दिनांक २ अगस्त १९५५ को ७९वां वर्ष आरंभ करेंगे। इतनी उम्र पा लेना कुछ कम महत्व की बात नहीं है; पर मेरे मत से विशेष महत्व इस बात का है, कि इस अवस्था में भी स्वस्थ हैं, जमकर नवयुवकों के समान काम करते हैं और देश की सेवा कर रहे हैं। फर्ती भी काफी है। मझे तो विशेष संतोष यह देखकर होता है, कि प्रभुता पाकर भी उनमें मद नहीं आया, इन्सानियत पहले सरीखी बनी है। वेदों में एक प्रार्थना है कि—

शतंजीवेम शरदः सवीराः।

यही प्रार्थना उनकी ओर से ईश्वर से करता हूं कि वे सौ वर्ष जियें।

--लज्जाशंकर झा ।

# "नागपुर टाइम्स" के भूतपूर्व और "ज्वाला" के वर्तमान संपादक श्री नारायणम्

अभिनन्दन-ग्रन्थ समर्पण के सुखद अवसर पर चरित्रनायक के अभिनन्दन पात्र में मुझे भी अपने पत्र-पुष्प के योग का अवसर मिला है। शुक्लजी ने चुनौतियों का आव्हान किया है एवं जब वे ७९ वर्ष के तरण हैं तब भी पौरुषपूर्ण होकर सभी को चुनौती दे रहे हैं। प्रभावशाली स्वास्थ्य एवं झुरियांविहीन उनका मस्तिष्क हमारे इस लघु विश्व में उन्हें सुर्वदा जीवनमय जीवन की प्रेरणा देने रहते हैं।

उन्होंने भीष्म-पितामह की भांति स्वातन्त्र्य युद्ध का नेतृत्व किया है। स्वाधीन भारत में संसद सदस्य, राजनीतिज्ञ, मुख्य मंत्री एवं अग्रणी कूटनीतिज्ञ के रूप में उनके परिचय की आवश्यकता नहीं है। आज हम जिनका अभिनन्दन कर रहे हैं, वे माननीय गुणों, विनम्नता, हास्य-स्मित में अनुपम एवं अजेय हैं। स्वाधीन भारत में मध्य-प्रदेश के इस शिल्पी के व्यक्तित्व में समाविष्ठ मानव उनके शासक से भी उपर है। सत्य तो यह है कि वह उच्च व्यक्तित्व है—शब्दों एवं शरीर में। एवं व्यक्तित्व का आकर्षण पुष्प में सुगंध-सा रहना चाहिये। शुक्लजी में वह सुगंध अनन्त है। वह दीर्घकाल तक सजीव रहें।

---के. पी. नारायणन ।

# राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के मंत्री, श्री मोहनलाल जी भट्ट

पण्डित रिवशंकर शुक्ल-अभिनन्दन-ग्रन्थ श्रद्धेय शुक्लजी को अपंण करने का आपका निर्णय अभिनन्दनीय है। शुक्लजी की सेवाएं महान् और अनुकरणीय है। भारत के निर्माण में—विशेषकर मध्यप्रदेश के निर्माण कार्यों में उनका बहुत बड़ा योग रहा है। निर्माण के सब पहलुओं पर वे पूरा ध्यान दे रहे हैं। राजकार्य में हिंदी को उसका उपयुक्त स्थान दिलाने में भी उन्होंने वड़ा परिश्रम किया है। मध्यप्रदेश ही एक ऐसा द्विभाषी प्रदेश है कि जिसके शासनकार्य में हिन्दी तथा मराठी सर्वप्रथम अपनाई गई है और अंग्रेजी के स्थान पर उनका उपयोग होने लगा है। यह बड़ी प्रसन्नता की वात है कि उनके नेतृत्व में हिन्दी तथा मराठी का समान रूप से व्यवहार हो रहा है तथा ये दोनों भाषाएं एक दूसरे की समृद्धि तथा विकास में सहायक हो रही हैं।

मुझे स्वयं तथा राष्ट्रभाषा प्रचार सिमिति एवं उसके कार्यकर्ताओं को श्रद्धेय शुक्लजी में सम्पूर्ण श्रद्धा है। सिमिति को उनका प्रेम तथा सहानुभूति सदा मिलते रहे हैं। हिन्दी का पारिभाषिक कोश, शासनोपयोगी शब्दों तथा प्रयोगों को तैयार कराने में उन्होंने बहुत श्रम किया है और कराया भी है। हिन्दी जगत् सदा-सदा इसके लिए उनका ऋणी रहेगा।

देश को अभी श्री शुक्लजी की सेवाओं की वड़ी आवश्यकता है। देश का निर्माण-कार्य अभी आरंभ ही हुआ है। ऐसे अवसर पर श्री शुक्लजी सदृश कर्मठ, दूरदर्शी तथा अनुभवी नेता का मार्गदर्शन देश के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा।

मंगलमय परमात्मा से प्रार्थना है कि वे शतायु हों और देश को समृद्ध तथा स्वावलम्बी बनाने में सहायक हों।

### तुमसर के प्रमुख व्यवसायी श्री नर्रासहदास जी मोर

श्रद्धेय पं. रिवर्शकर जी शुक्ल मध्यप्रदेश के गौरव और भारत राष्ट्र की विभूति हैं। उनका समस्त जीवन राष्ट्रोत्थान और लोक-कल्याण के कार्य में व्यतीत हुआ है। मध्यप्रदेश के राष्ट्रीय जीवन के तो वे सर्वस्व ही हैं। उनके मुख्य-मित्रत्वकाल में मध्यप्रदेश ने चहुं मुखी प्रगति की है और देश की समृद्धि तथा प्रगति में महत्वपूर्ण योग दिया है। गत ३५ वर्षों से वह ऋषि की भांति जनता जनार्दन की सेवा में संलग्न है। राष्ट्र देवता की आराधना के साथ-साथ उन्होंने अपनी संस्कृति एवं राष्ट्रभारती हिन्दी की भी अनन्य सेवा की है। मध्यप्रदेश में आज हिन्दी को सर्वागपूर्ण बनाने के लिये जो भगीरथ प्रयत्न किया जा रहा है, वह श्री शुक्ल जी की ही प्रेरणा का फल है। मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष पद को श्री शुक्ल जी ने ही अलंकृत किया था। हिन्दी को राष्ट्रभाषा के गौरवपूर्ण पद पर आसीन कराने में भी श्री शुक्ल जी का बहुत बड़ा हाथ है। इसके लिये उन्होंने मंविधान सभा में राजिय टंडन जी के साथ मिलकर जो अथक श्रम किया वह सदा स्मरणीय रहेगा।

मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने आदरणीय शुक्ल जी को उनकी ७९ वी वर्षगांठ के अवसर पर २ अगस्त को अभिनंदन-ग्रंथ भेट करने का जो निश्चय किया है वह अत्यंत प्रशंसनीय है। इस आयोजन के द्वारा हिन्दी जगत श्री शुक्ल जी के प्रति किचित रूप में अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर सकेगा। मैं इस शुभ अवसर पर श्रद्धास्पद शुक्ल जी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए उनके दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन के लिये मंगल कामना करता हूं।

—नर्शंसहदास मोर।

### आयुर्वेद बृहस्पति पं. गोवर्धन शर्मा छांगाणी

पंडित रविशंकर शुक्ल में सेवा, संयम तथा सहिष्णुता आपाद-मस्तक समाये हुए हैं। उनका कार्यक्षेत्र भी बड़ा व्यापक हैं। मुख्य मंत्री ही क्या, वे आज मध्यप्रदेश के सर्वेसर्वा है। आपके जीवन काल में ही मध्यप्रदेश को विशाल-रूप प्राप्त हुआ है। इसकी प्रगति, उन्नति, समृद्धि और विकास के लिये शुक्लजी के हाथों अनेक संस्थाओं को जन्म मिला और वे भले भाति फुली और फली भी।

संस्कृत, हिन्दी और नागरीकी उन्नति में, उन्हें उनके उचित स्थान दिलाने में युक्लजी सदा एक निष्काम तथा कर्मठ कर्मयोगी बने रहे हैं । भारत की विभिन्न भाषाण भी आपकी दृष्टि में अत्यधिक आदरणीय हैं । अपनी प्रादेशिक हिन्दी-मराठी भाषाओं का भी आप सदैव हृदय से उत्कर्ष चाहते हैं ।

आयुर्वेद की उन्नति में भी श्रीमान शुक्लजी ने हमारा समय समय पर हाथ बटाया। मध्यप्रदेश में आज जो कुछ आयुर्वेदीय चिकित्सापद्धित को राज्य का प्रश्रय प्राप्त है इसका पूर्ण श्रेय आपको ही है। संक्षेप में मै शुक्लजी को सदा इस रूप में देखता आया हूं:—

नहीं संतप्त वैसे ही कभी भी मर्द ही देखा। रफा हो दर्द यों मवका मदा हमदर्द ही देखा।। स्वच्छ इक रंग में देखा, न स्याहो जर्द ही देखा। मदा गिरिराजसा इनको जवानों मर्द ही देखा।। मेरी हार्दिक गुभाकांक्षा है कि गुक्लजी सौ से भी अधिक चिराय प्राप्त करें और सर्वथा सुखी रहे।

---गोवर्धन शर्मा छांगाणी

### जबलपुर के रईस ब्योहार रव्वीरसिंहजी

अत्यंत आनन्द का विषय है कि श्री शुक्लजी को उनकी महान सेवाओं और कार्यों के लिये अभिनन्दन ग्रंथ भेंट करने का आयोजन किया गया है। श्री शुक्लजी तो मेरे भाई की तरह रहे हैं। मैं कालेज में उनका सहपाठी रहा हूं एवं उनके माथ मेरी घनिष्ठ आत्मीयता रही है। सन् १९३३ में जब महात्मा गान्धी मेरे निवास स्थान पर ठहरे तब शुक्लजी मेरे साथ थे। वह पुनीत एवं मधुर स्मरण मुझे कभी न भूलेगा। मैं और वे करीब करीब एक ही आयु के हैं। उनका स्वास्थ्य और कार्यकुशलता देखकर मुझे बहुत हर्ष है। मुझे गौरव है कि आज वे इस प्रदेश के मुख्य मंत्री पद को सुशोभित कर रहे हैं।

इस मंगल अवसर पर श्री शुक्लजी को समस्त हार्दिक शुभ कामनाएं भेज रहा हूं।

--व्योहार रघुवीरसिंह

# मध्यप्रदेश के हिन्दी साहित्य सम्मेलन के भृतपूर्व मंत्री श्री घनश्याम प्रसाद "श्याम"

सन् १९३९ में मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन का आठवां अधिवेशन रायपुर मे हुआ। इसके अध्यक्ष रायगढ नरेश स्व. चक्रधरसिंह जी थे। इस सम्मेलन का उद्घाटन माननीय पं. रिवर्शकरजी शुक्ल ने किया था। अपने भाषण में पंडित शुक्ला ने घोषित किया था कि वह समय अब दूर नहीं है जबिक हिन्दी समस्त देश की राजभाषा के सम्मान को प्राप्त करेगी। अतएव हिन्दी के प्रति उसके लेखकों को जागरूक होकर उस में ठोम निर्माण की ओर अग्रसर होना चाहिये। नई पीढी के लिय उन्होंने अध्ययन का जोर दिया था और कहा था कि साहित्य हृदय और मस्तिष्क दोनों की उपज है जो विचार द्वारा मन्थन होकर शब्द द्वारा ब्यक्त होकर अकारों द्वारा उत्तर आता है।

अन्य समारोहों के अवसरों पर भी शुक्लाजी ने अपने विचार प्रकट किये जिन में उन्होंने हिन्दी के प्रति आस्था ही नहीं कर्त्तव्यनिष्ठा को व्यक्त किया और साहित्य और साहित्यकारों के प्रति सदैव ही उन्होंने अगाध प्रेम प्रदिशत किया। मध्यप्रदेश साहित्य सम्मेलन को वे सजीव संस्था के रूप में देखने के इच्छुक थे यह बात ईश्वर की कृपा से सफल सिद्ध हो गई। उनके ७९ वें जन्मदिवस के अवसर पर मैं उनके दीर्घजीवन की कामना करता हं।

#### महात्मा भगवानदीनजी

शुक्लजी से मेरा पुराना परिचय है। हिन्दुस्तान की आजादी के सिपाही की हैसियत से हम दोनों साथ काम कर चुके है।

्युक्ल जी के चेहरे पर सदा सच्ची प्रसन्नता खेलती रहती है। प्रसन्नता से पहिले 'सच्ची बिट्द मैं सोच समझ कर और जान बृझ कर जोड रहा हूं। प्रसन्नता सदा सच्ची नही हुआ करती, बनावटी भी हुआ करती है। सच्ची प्रसन्नता उसीके चहरे पर खेल सकती है, जो बहतों का भला चाहता हो। भला चाहने का यह गण शक्लजी में हैं।

मुख्य मन्त्री में जो एक गुण होना जमरी है और जो बहुत कम मुख्य मन्त्रियों में पाया जाता है, वह शुक्ल जी में है । उस गुण से उनके दुश्मन भी इन्कार नहीं कर सकते । वह गुण है, उनका खुले दिल मिलन सार होना। उनसे मिल कर शायद ही कोई उदास लौटे । अगर कोई उदास ही लौटता है तो इसमें शुक्ल जी का कोई दोष नहीं रहा होगा।

शुक्ल जी को मैं 'हुक्मत की घोडीं का पक्का शहसवार मानता हूं। 'हुक्मत की घोडीं अपने सवार को कदम कदम पर गिराने के लिये तैयार रहती है। रानों का पक्का ही उस पर टिका रह सकता है। 'हक्मत की घोडी' जब चिराग पा जाती है, तब सवार के साथी तक घवरा उठते हैं, पर शहसवार के माथे पर जरा वल नहीं पडने पाती। उन्यामी की उमर में इस अडियल घोडी की कुद फाद को सम्भाल लेना क्या कम तारीफ की वात है?

इस सफलता के लिये बधाई और मेरा प्रणाम।

--भगवानदीन

### श्रीमती जानकीदेवीजी बजाज, वर्धा

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि हमारे प्रान्त के बयोवृद्ध कार्यकर्त्ता एवं देशभक्त के लिए यह आयोजन किया गया है। श्री शुक्लर्जी सब प्रकार से अभिनन्दन के योग्य है।

भारतीय राजनीति में मध्यप्रान्त का महत्त्व रहा है और मध्यप्रान्त में शुक्लजी की सेवाएं सदैव सराहनीय रही है। स्वतंत्रता के लम्बे युद्ध में लेकर आज तक शुक्लजी ने देश की गतिशील शक्तियों का माथ दिया है। उपर मैंने उनके लिए 'वयोवृद्ध 'विशेषण दिया है, परन्तु उनकी कार्यक्षमता को देखकर कई युवक भी चिकत रह जाते होंगे। वापूर्जी कहा करते थे कि 'भगवान् को सेवा लेनी है तो १२५ वर्ष तक लेंगे' इमी तरह, मैं चाहती हूं कि शुक्लजी की सेवा भी देश को चिरकाल तक प्राप्त होती रहे।

श्री शुक्लजी जब जब बजाजवाडी में आते थे, उनके लिये अपवाद रूप में पान का विशेष प्रवन्ध किया जाता था, क्योंकि बजाजवाडी में पान का वातावरण ही उठ गया था। शुक्लजी को पान की विशेष आदत है और उनके कारण सबके मुख लाल हो जाया करते थे। जब जब घर में पान आते, तभी समझ लिया जाता कि शुक्लजी आए है अथवा आनेवाल है।

इस शुभ अवसर पर में भगवान से प्रार्थना करती हूं कि शुक्लजी चिरायु हों और अन्य सेवाओं के साथ अपना अधिकांश समय गोवंश की वृद्धि और विकास के निमित्त प्रदान करने रहे।

---जानकीदेवी बजाज

# डॉ. रामकुमारजी वर्मा, प्रयाग विश्वविद्यालय

माननीय शुक्लजी के अभिनन्दन का संवाद प्रान्त ही के लिए नहीं वरन् देश भर के लिए स्फूर्तिदायक है। माननीय शुक्लजी केवल राजनीति के आचार्य ही नहीं—वे भाषा और साहित्य के समर्थ महारथी भी हैं। उनके अभिनन्दन पर कृपया मेरी श्रद्धान्जलियां स्वीकार कीजिए।

—रामकुमार वर्मा

#### अखिल भारतीय बिडी निर्माता संघ के अध्यक्ष श्री परमानंदभाई पटेल

युक्लजी की ७९ वी वर्षगांठ के अवसर पर वधाई देने मे मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही हैं। भारतवर्ष के इस निर्माण काल में उन्होंने जिस लगन से अथक परिश्रम किया है उसके लिये हम सब सदैव उनके आभारी रहेंगे। इस प्रदेश की दलगत राजनीति एवं वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा को मर्यादित रख कर उन्होंने इस प्रदेश के शासन में जो दृढता एवं प्रगतिशीलता स्थापित की है वह स्तुत्य हैं। में उनका सादर अभिनन्दन कर कामना करता हूं कि मध्यप्रदेश को गौरवशाली बनाने के लिये वे भविष्य में भी अनेक वर्षों तक हमारा मार्ग प्रदर्शन करते रहें।

---परमानंद पटेल

### रायगढ़ के ख्यातनामी सेठ पालूरामजी धनानियां

यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि मध्यप्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन मध्यप्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पं. रिव-शंकरजी शक्ल को उनको ७९ वीं वर्षगांठ के सुअवसर पर अभिनन्दन ग्रंथ भेंट कर रहा है।

श्रद्धेय शुक्लजी की सार्वजनिक सेवाओं की चर्चा करना सूर्य को दीपक दिखालाने के समान है। मां भारती की शृंखलाओं को छिन्न-विछिद्ध करने में शुक्लजी सदैव प्रथम पंक्ति में रहे हैं। त्याग, तपस्या, सेवा, उदार हृदयता के कारण समस्त मध्यप्रदेश में उनकी गणना सार्वाधिक लोकप्रिय एवं श्रद्धेय नेताओं में होती है। इस आयु में श्रद्धेय शुक्लजी की कठोर दिनचर्या नवयुवकों को नतमस्तक करनेवाली है।

शुक्लजी राष्ट्रभाषा हिंदी के बडे हिंदायती हैं। मध्यप्रदेश में ही नहीं, बल्कि भारतवर्ष में हिन्दी को राज-भाषा और राष्ट्रभाषा बनाने में उनके प्रयत्न स्वर्णिभ अक्षरों में अंकित किये जाने के योग्य हैं.

ऐसे महामनीषी का अभिनन्दन कर हिंदी साहित्य सम्मेलन ने स्वयं को गौरवान्वित किया है। प्रभु से करबद्ध प्रार्थना है कि शुक्लजी को चिरायु बनाये ताकि राज्य और देश की सेवा अधिकाधिक उनके द्वारा होती रहे।

---पालूराम घनानियां

### मध्यप्रदेश मिल मालिक संघ के भृतपूर्व अध्यक्ष सेठ मथुरादासजी मोहता, हिंगणघाट

मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि आदरणीय मुख्य मंत्री पंडित रिवशंकरजी शुक्ल की ७९ वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर उन्हें अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट किया जा रहा है। पंडितजी की सेवायें देश के लिये चिरस्मरणीय हैं। सन् १९२० के नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन से लगातार आज तक की आपकी सेवायें मध्यप्रदेश के लिये ही नहीं किन्तु सारे भारतवर्ष के लिये गौरवमय हैं। नागपुर विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा बनाने के जो साहसयुक्त कदम आपने उठाया उसे शिक्षण एवं हिन्दी साहित्य का इतिहास कभी नहीं भुला सकता। वयोवृद्ध होते हुए भी आप जिस स्फूर्ति और लगन से शासन एवं सामाजिक कार्यों में रत रहते हैं वह स्फूर्ति तरुणों में भी कितपय ही लक्षित होती हैं। जब से आपने मध्यप्रदेश के शासन की वागडोर सम्हाली है तब से तो पंडितजी में शक्ति और स्फूर्ति और भी विशेष रूप से दिखाई दे रही है—कई बार देखा जाता है कि रात्रि में प्रवास करने के उपरान्त दिन में पुनः शासन कार्य में व्यस्त हो जाते हैं। इस अवस्था में यह लगन एवं शक्ति कोई माम्ली बात नहीं है—यह ईश्वर की देन है।

हमारे सारे देश में शासन की बागडोर सम्हालने वालों की "टीम्स" में पंडित रिवशंकरजी शुक्ल सब में अधिक वयोवृद्ध हैं। यही नहीं, आपकी सफलतायें भी विशेष महत्व रखती हैं। जो कार्य आप हाथ में ले लेते हैं उसे पूर्णरूपेण सफल कर दिखलाते हैं। भिलाई में निर्माण किये जाने वाला इस्पात का कारखाना इसका उत्कृष्ट उदाहरण हैं। मध्यप्रदेश के सूत कपड़ा मिल असोसियेशन के चेअरमन एवं सदस्य की हैसियत से बैठकों में और अन्य कार्यों के लिये मुझे पंडितजी से बारबार मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है जिस कारण से पंडितजी के सरल स्वभाव की जानकारी मुझे मिलती रही हैं। उनकी ७९ वीं वर्षगांठ के अवसर पर में परमेश्वर से कामना करता हूँ कि पंडितजी शतंजीवी होकर राष्ट्र सेवा में संलग्न रहें और उनकी सेवाओं से मध्यप्रदेश आलोकित होता रहे।

#### गोंदिया के प्रमुख व्यवसायी श्री मनोहरभाई पटेल

हमारे प्राप्त के लोकाग्रणी वयोवड़ आदरणीय मुख्य मंत्री पडित रविश्वकरजी शुक्ल के ७९ वी वर्षगाठ के शुभ अवसर पर उन्हें उनकी इस प्रांत के साहित्यिक, राजनीतक, शैक्षणिक, सामाजिक व हर प्रकार के दूसरे क्षेत्रों में जो बहुमोल सेवायें की हूँ उस सम्बन्ध में मध्यप्राप्त हिंदी साहित्य सम्मेलन ने अभिनंदन ग्रथ समर्पित करने का निश्चय किया है उसका हार्दिक स्वागत करते हुये में परमात्मा से प्रार्थना करता ह कि उन्हें शतायु कर हमारे प्रांत का गौरव बढ़ाने में समर्थ करें।

पूज्य पंडितजी इस प्रांत के एकमात्र धुरंधर राजनीतिज्ञ व अत्यत लोकप्रिय नेता ही नहीं परंतु अग्रगण्य जनसेवक भी हैं। उनकी देश सेवा व स्वार्थत्याग अतुल हूँ। उनका चरित्र महान पवित्र व गौरवशाली हैं। परिणाम स्वरूप इस प्रांत की जनता उनको वड़ी श्रद्धा व आदर से देखती हूँ। मैं उनके प्रति अपना हार्दिक अभिनंदन प्रगट करता हूं।

---मनोहरभाई

### मध्यभारत के व्यवसायी श्री हकमचन्द पाटनी

मेरा जन्म स्थान सिवनी (मालवा). जिला होशंगावाद होने के कारण मध्यप्रदेश और वहां के प्रमुख राजनीतिक कर्णधारों के प्रति मेरे हृदय में आकर्षण होना स्वाभाविक हैं। वचपन में अक्सर पत्र पत्रिकाओं में में प्रान्त के इन प्रमुख कर्णधार माननीय पंडित रिवशंकर जी शुक्ल का चित्र भी देखा करना था और इनके वारे में नाना कल्पनाएं किया करना था किन्तु विधि विधान के कारण मेरी शिक्षा-दीक्षा ही इन्दौर में नहीं हुई वरन मेरा स्थायी निवास भी इन्दौर हो गया। सिवनी आना जाना तो मेरा प्रायः होता ही रहना है परन्तु शुक्लजी के प्रत्यक्ष दर्शन का सौभाग्य सन् १९५३ में जब इन्दौर में अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति का अधिवेशन हो रहा था तब प्राप्त हुआ। इस अधिवेशन में भाग लेने के लिए शुक्लजी पधारे थे और उनके साथ मध्यप्रदेश के वित्त मंत्री आदरणीय श्री ब्रिजलालजी वियाणी भी थे। जब में शुक्लजी से मिला और उन्हें यह मालूम हुआ कि मैं भी उनके प्रान्त का ही रहने वाला हूं तो उनका महज स्नेह मेरी तरफ उमड पड़ा और उन्होंने मेरी प्रार्थना पर मेरे निवास स्थान पर स्वल्पाहार के लिए अना स्वीकार कर लिया, यद्यपि उन्हें इन्दौर से महु जाना था तथा वहां के एक विशेष कार्यक्रम में भाग लेकर खंडवा की गाड़ी भी पकड़नी थी।

शुक्लजी का मध्यप्रदेश के निर्माण में बहुत वडा हाथ है। उन्होंने प्रांत की उन्नति के लिए लड झगड कर भी भिलाई में लोहे का विशाल कारखाना स्थापित करवाया है जो प्रान्त का आर्थिक ढांचा ही बदल देगा। जीवन में वैसे तो अनेक राजनीतिज्ञों, धर्माचारियो एवं साहित्यकारों से मिलने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है किन्तु कहना नहीं होगा कि शुक्ल पक्ष के चन्द्रमा की भांति शीतलता देनेवाले शुक्लजी का व्यक्तित्व अपनी अलग ही विशेषता रखता है।

उपर्युक्त अवसर के बाद जब कभी शुक्लजी से जब वे इधर से कही आते जाते होते हैं तब मिलने का मौका मिल जाता है उस अल्प समय की मुलाकात का क्षण भी अत्यन्त आनन्ददायक तथा मुखकारी हो जाता है।

—एच. सी. पाटनी

### महाराष्ट्र के सम्पादक श्री ढवळेजी

भारतीय स्वतन्त्रता-संग्राम में अर्घ शताब्दि तक अग्रणी और आज भी नवचैतन्य निर्माण में अपना सम्मानपूर्वक स्थान रखनेवाले पं. रविशंकरजी शुक्ल ७९ वें वर्ष में पदार्पण कर पहे हैं। उनका जीवन हम जैसे उनसे छोटी अवस्था वालों के लिये आदर्शवत हैं। दीर्घाद्योग, साहस, अविश्वाम कार्य-शिक्त आज उनकी उतरती अवस्था में भी एकदम हमारी आंखों के सन्मुख आते हैं। उनका मन उनके भव्य शरीर की भाति ही विशाल और उदार हैं। प्रतिकृल परिस्थितियों में भी स्वाभिमान और आत्म-प्रतिष्टा कायम रखना, सूझ-बूझ और अपने सिद्धांतों को कार्यम्प में परिणित करने के उनके गुण, उनके अन्य अनेक गुणों के साथ उल्लेखनीय हैं। वे भारतीय परम्परा और भारतीय तत्वों की रक्षा करने की उत्कट भावना रखते हैं। उनके व्यक्तित्व में एक साथ अनेक विशेषताओं का समुच्चय हैं। में उनके जन्म-दिवस पर उनका हृदय में अभिनन्दन करना हूं।

--पुरुषोत्तम दिवाकर ढवळे

### मध्यप्रदेश के भूतपूर्व गवर्नर श्री तांबे

मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन श्री रविश्वरणी शुक्ल को उनकी ७९ वे जन्म-दिवसपर ''अभिनंदन ग्रन्थ'' भेंट कर रहा है, यह जानकर प्रसन्नता हुई। मेंने श्री शुक्लजी का साहित्य तो नहीं पढ़ा, तथापि इस प्रान्त में हिन्दी भाषा का मान बढ़ाने और उसका उत्कर्ष बढ़ाने में उन्होंने ४० वर्ष से निरन्तर प्रयन्त किया है। अत. हिन्दी साहित्य सम्मेलन उनका जो सम्मान कर रहा है, वह उचित ही है। में ७९ वे जन्म-दिवस के अवसर पर श्री शुक्लजी का अभिनंदन करता हुआ ऐसी अनेक निथियां आये यह कामना करता हूं।

--श्रीपाद बलवंत तांबे.

### नागपुर प्रांत कांग्रेस कमेटी के भूतपूर्व उपाध्यक्ष श्री चतुर्भुजभाई जसानी, गोंदिया

श्रद्धेय श्री रिविशंकर शुक्ल हमारे देश के महान् राजनीतिज्ञ पुरुषों में में एक हैं। एक ही संस्थाके साथी होने के कारण हमें कई मर्तवा उनके सम्पर्क में आनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कुछ वानों में कभी कभी उनके साथ मेरा मनभेद भी रहा हैं।

श्री शुक्लजी ने विरोधीओं को जीतने की अद्भृत कला हस्तगत की है। जब कोई विरोधी भावसे उनके पास पहुंचता है तब वे वात्सल्यभाव और मुस्कराहटसे विरोध करने वालेकी पीट पर हाथ रखकर उसे शान्त कर देते है। विरोध करने की इच्छा से आनेवाले के हृदय में उनके प्रति पितृतृत्य भावना जाग्रत होती है। मुझे इसका कई दफा अनुभव हुआ है।

श्री <mark>गुक्लजी की ७९ वी वर्ष</mark>गांठ के उपलक्ष में हिन्दी साहित्य संमेलन में उन्हें अभिनंदन ग्रन्थ <mark>भेंट करने का</mark> निश्चय किया है वह सराहनीय है।

श्री शुक्लजी के समान राजनीतिक पुरुष हमारे बीच सौ साल तक रहकर हमारा मार्गदर्शन करते रहें यही हमारी शुभ कामनाएं हैं।

—चतुर्भुज वि. जसानी

### श्रीमती राधादेवीजी गोयनका, एम.एल.ए.

माननीय पंडित रिविशंकर जी शुक्ल हमारे देश के उन वयोवृद्ध नेताओं में से हैं, जिन्होंने अपने जीवन का अधिकांश भाग स्वातंत्र्य संग्राम के वीर सैनिक के रूप में विताया हैं। उन्होंने मुख्य मंत्री का पद ग्रहण करके मध्यप्रदेश की बहुमुखी उन्नित करने का संकल्पमय सफल प्रयास किया हैं। हमारे प्रदेश का यह सौभाग्य हैं, जो हमें माननीय शुक्लजी के समान त्यागी, प्रतिभासम्पन्न, प्रभावशाली, व्यवहारकुशल, तथा कर्मठ व्यक्ति शासन की वागडोर संभालने के लिये उपलब्ध हो सका है। शुक्लजी कर्म-कठोर है। उनके जीवन में, कई क्षण ऐसे भी आये हैं, जब उन्हें अपने निकटतम मित्रों को छोडकर अपना मार्ग अकेले बनाना पडा है। किन्तु मित्रों से अधिक प्रिय अपने सिद्धांतों को मानकर चलने वाले शुक्लजी का व्यक्तित्व समय के थपेडों से और भी उज्जवल होकर ऊंचा उठा है। किन्ताइयों ने मानों उन्हें हताश करने के बदले मम्बल देने का कार्य किया है। आपकी हिन्दी सेवायें तो बहुत उल्लेखनीय हैं ही। ''स्त्री-उन्नित'' के सम्बन्ध में भी उनके विचार बहुत मुलझे हुए हैं। वे न तो आजकल की पाश्चात्य सभ्यता में ही बहुना स्त्रियों के लिए उचित समझते हैं और न उनका परदा, अशिक्षा, दहेज आदि से घरा हुआ कूपमण्डूक जीवन ही पसन्द करते हैं। यद्यपि कान्यकुटज ब्राम्हणों में पर्दा-प्रथा प्रचलित है तथापि शुक्लजी के परिवार में कोई भी बहूवटी परदे की जेल में नहीं है। जब कभी महिला-उत्कर्ष के कार्य में सहयोग मांगा जाता है तो वे सदा उसके लिए तैयार रहते हैं। गुण्डों के हथकंडों से स्त्रियों की रक्षा हो सके तथा वेश्यावृत्त समाप्त हो—इन हेतुओं से तो उन्होंने कानून बनवाये ही हैं, साथ ही मध्यप्रदेश में ''द्वि-विवाह प्रतिवन्ध'' कानून बनाने में भी शुक्लजी की अत्यधिक मदद रही है।

में दीर्घ जीवन की कामना के साथ उनका हृदय से अभिनन्दन करती हूँ।

### लाल प्रद्यम्नीसहजी, खैरागढ़

पं. रविशंकरजी शुक्ल का खैरागढ़ से सन् १९०३ से सम्बन्ध रहा है। सेरा परिचय तभी से हैं। खैरागढ़ में उस वक्त दो एक घटनाएं ऐसी हुई कि जिससे शुक्लजी का साहस एवं मानव प्रेम ज्वलन रूप में सामने आया। उनकी सुझब्झ पर तात्कालीन खेरागढ़ नरेश स्व. लालबहादुरसिहजी बड़ा भरोसा करते थे। खैरागढ़ में उन दिनों में किसी के बीच विवाद होता तो वे लोग शुक्लजी के पास मध्यस्थता के लिये पहुंचते थे। उनकी वे तमाम विशेषताए ही विकसित होकर उनके व्यक्तित्व का निर्माण करती रही है। वे सदाचार की मृति है एवं वे अनेक गुणों के समृह है। प्रान्त को उनपर अभिमान है। जगदीब्वर उन्हें चिरंजीवी करे।

—लाल प्रद्युम्नींसह

# महाकोशल प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष श्री बाबुलालजी तिवारी

पूज्य शुक्लजी में भेरा सम्बन्ध तीस वर्षों का हैं। मैंने उनको अनेक रूपों में देखा और अत्यन्त निकट से समझने का प्रयास किया है। आलीशान वकील के रूप में, समाज सुधारक के रूप में, स्वातंत्र्य आन्दोलन के सबल खेवनहार के रूप में और जाज्वत्य शासक के रूप में उनका जीवन एक ऐसी इतिहास पुस्तिका वन गया है जिसके पृष्ठ पृष्ठ पर से पीडियों के लिये प्रेरणा स्त्रोत झर रहे हैं। भारत की स्वाधीनता प्राप्ति के बाद से आज तक जो व्यक्ति सतत् मुख्य मंत्री पद पर रह कर एक प्रान्त का सफल शासन संचालन करता रहा, जिसने कांग्रेस संगठन की एकता कायम रखने के लिये सर्वतोमुखी प्रयत्त किये, जो प्रान्त में होनहार नवयुवकों के चयन की समर्थ दृष्टि से वरद है, एसे वयोवृद्ध सेनानी का साहित्य के प्रागंण में यह सम्मान अत्यन्त संगत कहा जायगा।

प्रान्त की साहित्यिक गतिविधियों में शुक्लजी का सदा से सिकय हाथ रहा है। हिन्दी को सर्वप्रथम राजकीय भाषा के स्तर पर आसीन करने का मध्यप्रदेश शासन को पूर्ण श्रेय है। हिन्दी के उत्थान के लिये शुक्लजी के अथक प्रयत्त रहे हैं। शुक्लजी का यह अभिनन्दन वास्तव में साहित्य का अभिनन्दन है। मैं इस अवसर पर सश्रद्धा शुक्लजी के प्रति विनत होते हुए, आपके इस कार्य की भूरि भूरि प्रशंसा करना हूं।

--बाबलाल तिवारी

### मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन के भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्री ज्वालाप्रसाद ज्योतिषी, एम.एल.ए.

पंडित रिवशंकरजी शुक्ल का अभिनन्दन मध्यप्रदेश की राष्ट्र-साधना के उस अक्षयवट का पूजन है जो उत्कट स्वदेश प्रेम की यमुना, निर्माण भाव की गंगा और शासन संचालन की सरस्वती-रूपा त्रिवणी के तट पर स्थित है। शुक्लजी राष्ट्र के संघर्षकाल में प्रांत की तेजस्विता के प्रतीक थे। राष्ट्रहित के लिये सर्वस्व समर्पण की भावना रखनेवाला उनका वह तेजस्वी स्वरूप प्रांत के तारुण्य के लिये सत्त चेतना का स्वांत रहेगा।

आज के निर्माण युग में सारे प्रांत की दृष्टि पंडित रिवशंकरजी शुक्ल पर लगी है। विन्व्यारण्य और नर्मदा की तलहटी में वसी लक्ष लक्ष जनता के भविष्य के निर्माण का उत्तरदायित्व उनके मुदीर्घ-अनुभवशील, सवल सून्धों पर है।

शुक्लजी ने संघर्ष काल में लगभग एक अर्घ शताद्वि तक प्रांत का नेतृत्व किया । प्रभु उन्हे स्वास्थ्य एवं दीर्घायुष्य प्रदान करें ताकि वे संघर्ष काल से शत-शत गुणी शक्ति एवं चेतना के साथ राष्ट्र निर्माण के महान अनुष्ठान में अपना श्रेष्ठतम योग एवं नेतृत्व प्रदान कर सकें।

### लोकसभा सदस्या श्रीमती अनस्याबाई काळे

पंडित शुक्लजी का व्यक्तित्व असामान्य है। उनकी कार्य करने की शक्ति आश्चर्यजनक और कृत्हलपूर्ण है। उनकी आयु ७८ वर्ष की होते हुए भी वृद्धावस्था का उन पर कोई विशेष असर नहीं हुआ। और आजतक वे अपना कार्य पूर्णतया सम्हाल रहे हैं। यह इनकी विशेषता है। वे अपना कारोबार अच्छी तरह से चला रहे हैं। उनकी कार्यप्रणाली से किसका विरोध हो सकता है, एवं जिस उत्साह से वे काम निभा रहे हैं, यह अनुकरणीय है। पडितजी में अनेक गुण हैं, जिनकी वजह से १५ साल से हमारे प्रान्त की बागडोर उनके हाथ में है। इतना कहना मुझे आवश्यक मालूम पडता है कि उनके गुण, उनकी काम करने की शक्ति, उनके व्यक्तित्व, उनके प्रभाव से ही वे इतने समय तक मुख्य मंत्री रहे हैं।

--अनसुयाबाई काळे

#### मध्यप्रदेश के प्रसिद्ध मैगनीज व्यवसायी श्री डी. पी. अ:र. कासद

मध्यप्रदेश चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, नागपुर इलेक्ट्रीक लाइट एण्ड पावर कस्पनी,लिमिटेड, एवं सी.पी. सिण्डीकेट, लिमिटेड, की ओर से मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री पंडित रिवशंकर शुक्ल के ७९ वें वर्षगांठ पर उनका हार्दिक अभिनन्दन करते हुए मुझे अतीव हर्ष हैं। वे विगत १८ वर्षों से एक शासक के नाते मध्यप्रदेश के भाग्य-विधायक रहे हैं। उनके शासन काल में, नेपा मिल्स, वल्लारपुर मिल्स, भिलाई इस्पात, कोरवा कोयला क्षेत्र एवं अनेक भावी उद्योगों की रूपरेखाएं बनी और वन रही हैं। उद्योगों के साथ ही उन्होंने दूसरे क्षेत्रों एवं ग्राम-विकास की ओर भी समान रूप से ध्यान दिया है। उनकी उद्योगशीलता अनुकरणीय हैं। में उनके दीर्घजीवी होकर राष्ट्र की सतत सेवा में संलग्न रहने की कामना करता हूं।

--डी. पी. आर. कासद

### अखिल भारतीय समाचारपत्र सम्पादक परिषद के अध्यक्ष और "हितवाद" के सम्पादक श्री ए. डी. मणी

यह प्रसन्नता का विषय है कि मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन मध्यप्रदेश के मुख्य मंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल का आगामी जन्म दिवस समारोहपूर्वक मना रहा है। इस आयु में भी उनकी जीवनशक्ति, कार्यक्षमता एवं जागरूकता नवजवानों को भी लिज्जित करती है। वे राष्ट्रीय चेतना के स्त्रोत रहे हैं एवं ब्रिटिश शासन के अनेक प्रत्योभनों को छोडकर राष्ट्र के अन्धकारमय वर्षों में कांग्रेस के एक सिपाही की तरह मार्ग दर्शन भी करते रहे।

उनके शासन के सतत १० वर्षों में उनकी कार्य-कर्मठता ने उन्हीं के निपृण निर्णयों द्वारा आलोचकों को शान्त किया है। उनके ही सतत उद्योगों के परिणामस्वरूप मध्यप्रदेश को भिलाई इस्पात कारखाना मिला है।

उनके प्रभावशाली व्यक्तित्त्व ने ही मध्यप्रदेश की राजनीति को स्थायित्व दिया है। वे कभी तटस्थ नहीं रहे। उनके स्वीकारात्मक व्यक्तित्त्व ने अपने विरोधियों का भी हिन ही किया है। पंडित शुक्ल क्रिकेट के खिलाड़ी है। वे ८० पर पहुंच रहे हैं। ईश्वर उन्हें कर्तव्यरन होने की शक्ति दे।

-ए. डी. मणी

# प्रांत के वयोवृद्ध साहित्यसेवी श्री मुखराम चौबे, 'गुणाकर'

श्रीमान शुक्लजी का और मेरा मानुलगृह एक ही गांव में होने से मैं उनके कुटुम्व की विशेषताओं से परिचित हूं। शुक्लजी के पूज्य पितामह मन्नोलालजी अनन्य रिव-भक्त और उनके नानाजी शिवभक्त थे। शायद उनके भिक्त-प्रसाद से ही 'रिव-शंकर 'जी का शुभ जन्म हुआ। शुक्लजी के एक मामा बड़े बली थे। रहेली में उन्होंने चूने की चक्की दोनों हाथों से सर पर ली थी जिमे देख लोग आश्चर्यचिकत रह गये थे। उनके अन्य मामा अन्य विद्याओं में निपुण थे। उनके पिताजी कुशाग्र बुद्धि के थे और उनके पिताजी के बड़े भाई गदाधर प्रसादजी शुक्ल का व्यक्तित्व अनोखा था। शुक्लजी में उन सबके गुणो और विशेषताओं की छाप है। शुक्लजी की बुद्धिमत्ता, लगन, अध्यवसाय और निष्ठा प्रसिद्ध हैं और उसी के बल में उन्होंने अपने लिये वर्तमान स्थान अर्जित किया है। भगवान उन्हें चिरायु करें तािक वे दीर्घ काल तक जनता-जनार्दन की सेवा के लिये उपलब्ध रहें।

### डॉ. बाबुराम सक्सेना, अध्यक्ष, संस्कृत-विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय

अठ्ठारह वर्ष पहले की बात है। उस समय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सभापित सेठ जमनालाल बजाज थे और में उसका प्रधान मन्त्री। सम्मेलन की स्थायी समिति का अधिवेदान वर्धा में बजाजवादी में हुआ। अधिवेदान के उपरान्त हम लोग प्रयाग लौटे जा रहे थे। साथ में श्रद्धेय राजिष टंडन जी थे। नागपुर में राजिष जी से मिलने एक सज्जन आए—गौर वर्ण, ब्वेत वस्त्र, लम्बा कद, ऐसी आकर्षक आकृति कि बरवस आप उनकी और विच जायं। भवभृति की यह उक्ति याद आ गई—

### आव्वासस्नेहभक्तीनामेकमायतन महत्।

मिलकर हृदय को सन्तोष और शान्ति मिली। यह थे श्रद्धेय पंडित रिवशंकरजी शुक्ल। उस समय से मैं उनके सम्पर्क में हुं और मुझे उनका स्नेह प्राप्त है। यह स्नेह मेरी अमृत्य निधि है। सस्कृत की एक सूक्ति है—-'यत्र कृतिस्तत्र गुणा वसन्ति'। शुक्लजी आर्य संस्कृति के श्रेष्ठ उदाहरण हैं जिस में अन्य संस्कृतियों के उत्तम गुणों को आत्मसात करके अपने व्यक्तित्व को कायम रखने की अदुभन शक्ति है।

संस्कृत के शुक्लजी भक्त है और यथा शक्ति उसके प्रचार-प्रसार और अध्ययन-अध्यापन मे दनचिन है पर वह संस्कृत को हिन्दी की जगह आहड करने के विरोधी है। संस्कृत विश्व परिषद् के नागपुर अधिवेशन मे उन्होंने प्रथम बार दृढनापूर्वक घोषणा की कि यदि परिषद् संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाना चाहती है तो उनका सहयोग उसे प्राप्त न हो सकेगा। तब से ही परिषद् के भीतर संस्कृत के राष्ट्रभाषा होने की चर्चा समाप्त हुई।

हिन्दी के शुक्लजी निष्टावान सेवक है। हिन्दी साहित्य सम्मेलन को उनका पूरा बल प्राप्त हैं। मुझे जब कभी भी उनके दर्शन करने का अवसर होता है, शुक्लजी की स्नेहमरिता आप्लावित कर देती है और मेरा मस्तक श्रद्धा से झुक जाता है। सचमुच ही शुक्लजी है—

आस्वासस्नेहभक्तीनामेकमायतनं महत्।

—बाबुराम सक्सेना

# प्रयाग विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के अध्यक्ष डॉ. धीरेन्द्र वर्मा

पूज्य शुक्ल जी का स्नेहभाजन होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उनके व्यक्तित्व में ऐसी सरलता और सहज आकर्षण है कि उनके संपर्क में आते ही व्यक्ति उनका हो जाता है। देश के नेताओं मे शुक्लजी उन गिने चुने व्यक्तियों में हैं जिन्हें भारतीय संस्कृति से सच्चा अनुराग है। हिन्दी की सेवा तो वे प्रारंभ से ही करने रहे है। ईश्वर से प्रार्थना है कि वे कम से कम सौ वर्ष तक इसी प्रकार देश की सेवा करने रहे। सादर मंगल कामनाओं सहित—

---धीरेन्द्र वर्मा

### ब्रह्मिष जगन्नाथप्रसाद शुक्ल, प्रयाग

पण्डित रिवशंकर शुक्लजी यो तो भारतीय भाग्याकाश के एक समुज्ज्वल ग्रह है, किन्तु मध्यप्रदेश इधर के ६० वर्षों से उनके उद्योग, परिश्रम और कर्तव्यप्रेरणा से अधिक प्रभावित होता रहा है। इधर स्वराज्य प्राप्ति के समय से तो मध्यप्रदेश के मुख्य मन्त्री के रूप से आप प्रधान भाग्य विधाता है। मध्यप्रदेश की उन्नति, मध्यप्रदेश की गौरव वृद्धि, एक भारतीय प्रदेश के रूप में उसका प्रभाव विस्तार, मध्यप्रदेश के सार्वजिनिक कार्यकर्ताओं में कर्त्तव्य प्रेरणा और उत्साह की विजली भरते वाले आप प्रधान केन्द्रीय शक्ति के स्वरूप में प्रतिविस्त्रित हो रहे हैं। मध्यप्रदेश को एक वन्य प्रदेश गोंडवाना के रूप में बढ़ाकर कौशल पूर्वक महाकोशल के पद को चमकाने पर उसे सोस्कृतिक गौरव मिला है वह आपके सतत उद्योगों का फलस्वरूप परिणाम है।

शुक्लजी से मेरा परिचय सन १९०१ से है। मैंने शुक्लजी को उदारचेता, कर्तव्यनिष्ठ और साहित्यिक हृदय-वाला पाया। अत्र व आपसे मुहद भाव हो गया। तवसे में आपका प्रशंसक हूं। साहित्यिक प्रसगों में, राजनैतिक अवसरों में और कात्यकुटज सभा सम्बन्धी सामाजिक क्षेत्रों मे जब जब मुलाकात हो जाती है तब तब पुराना परिचयात्मक स्नेह उमड़ उठता है और मुझे अनुपम मुख और सन्तोष की प्राप्ति होती है। आप जैसे अड़िंग और साहसी निष्ठा के सज्जन को अभिनन्दन ग्रन्थ समर्पित करने का निष्चय कर सम्मेलन ने स्तुत्य कार्य किया है।

श्री गुक्लजी दीर्घायु हों और मध्यप्रदेश विजयशाली हो यही मेरी शुभकामना है।



पंडित रविशंकर जी शुक्ल, मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष श्री बिजलाल जी बियाणी के साथ



श्री रिवर्शकर जी शुक्ल अपनी धर्मपत्नी श्रीमती भवानी देवी शुक्ल के माथ

जीवन

बुद्ध्याचइमश्रुणा क्षान्त्या विद्यया राष्ट्रसेवया, भाषयाभूषयाश्चकतः श्चकतः ख्यातिपदंगतः । रविश्रङ्करश्चकतो वै प्रधानमन्त्री सुधीः, ज्ञान-विद्या-वयोवृद्धः शतायुर्भवतु धुवम् ॥

—श्री गंगाविष्णु पाराडे

# श्री पं रविशंकर जी शुक्र

( संक्षिप्त जीवन-चरित्र )

क्ल जी के पूर्व ज उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के "टेढ़ा वीघापूर" स्थान के निवासी थे। वहां से शिवदीन किया गंगादीन नाम के दो भाई स्नाजीविका की खोज में निकल थे। ये दोनों भाई पहले ग्वालियर पहुंचे। उन दिनों संग्रेजी व मराठी मेनास्रों में उत्तरप्रदेश के निवासियों तथा गोरखों को मैनिक कार्य के लिये विशेष योग्य समभा जाता था। ग्वालियर में दोनों भाई विभिन्न कार्य करते रहे उसके बाद वे मध्यप्रदेश के मागर नगर पहुंचे। संग्रेजों के उदय एवं मराठा शामन के अन्त की मन्धिवेला में शुक्ल जी के पूर्वज इस नगर में स्नाये थे। इन दोनों में में एक भाई श्री शिवदीनजी का विवाह सम्बन्ध रहेली में हुस्रा था। उन्हीं का यह वंश प्रचलित है। इनके पृत्र गएोश शुक्ल थे। उन दिनों सागर नगर एक वड़ी व्यापारिक लेनदेन की मण्डी थी। मध्यभारत की विभिन्न रियासतों, भोपाल, भोंसता, निजाम स्नादि के मिक्कों का विनिमय इसी नगर में होता था। यहां पर सराफे की एक प्रसिद्ध दुकान का संवालन श्री गएोश शुक्ल करते थे। सन् १८१७ में संग्रेजों ने सागर का राज्य बाजीराव पेशवा से छीन लिया था। इस प्रकार सागर की सूक्तेदारी का अन्त होने पर सागर की पूरानी टकसालों को बन्द कर दिया गया। उस समय संग्रेजों की स्रोर से गएोश शुक्ल को कार्य करने का स्नाश्वानन दिया गया था जिसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उनका निश्चय था कि वे संग्रेज सरकार की नौकरी नहीं करेंगे। इसके कुछ दिनों वाद ही इनका स्वर्गवाम होगया। गएोश शुक्ल के दो पुत्र थे—मिए शुक्ल स्नौर रामचन्द्र शुक्ल। इन दोनों ने अपने पैत्रिक व्यवसाय के अनुसार कई रजवाड़ों के सिक्कों के विनिमय, कर्ज तथा मराफे का कार्य शुरू किया। उन दिनों बिहारी दुवे (गयाप्रसाद दुवे इन्हीं के पुत्र थे) सागर के एक प्रसिद्ध व्यवसायी व रईस थे। विहारी दुवे के साथ मिलकर मिए। शुक्ल साभे में कार्य करने लगे सौर जल्दी ही इस कार्य में वड़ी उन्नि होगयी।

१६५७ के प्रथम भारतीय स्वातंत्र्य युद्ध के विफल हो जाने पर जब अंग्रेजों ने सागर नगर पर पुनः अधिकार कर लिया तो बिहारी दुवे की उक्त दुकान पर एक लाख रुपये का तावान लगाया गया। उस समय तक मिए। शुक्ल सागर छोड़कर जा चुके थे, तावान लगनेपर बिहारी दुवे भी चले गये। उन दिनों रामचन्द्र शुक्ल दुवे जी की जायदाद के मुख्य प्रवन्धक बनाये गये। शुक्ल जी के दादा रामचन्द्र शुक्ल शारीरिक सम्पत्ति की दृष्टि से बहुत ही सबल थे। ये एक ही दिन में करेली से सागर घोड़ेपर पहुंच जाते थे। ये बड़ी ही लगन से सारी जायदाद का काम देखा करते थे और गांव-गांव जाकर लगान की वसूली किया करते थे। वे छः फायर की पिस्तौल अपने साथ रखते थे और बड़े ही दवंग थे। जायदाद के ५० गांवों में वे चक्कर लगा आते थे।

मितीः पूष सुदी, सत्तमी, संवत् १६३१। मन्नीलाल जी आए थे। इनके दस्तखत बही सागर, पुरानी, पन्ना ३२७ में हैं।

<sup>\*</sup>प्रयाग के वालकराम सालिगराम (हाथी के निशान वाला) पण्डा के यहां उनकी पुस्तकों में शुक्ल जी के जन्म से तीन वर्ष पूर्व का निम्न व्यौरा मिला है। इससे शुक्ल जी के परिवार, वंश एवं पूर्व जों के नाम की जानकारी होती है:—कान्यकुब्ज ब्राह्मण शुक्ल, गोत्र भारद्वाज, वासी सागर, ठिकाना खुशीपुरा, श्री प्रयाग ग्राए। शिवदीन जी के बेटा, नाती गणेश जी के, लडका मन्नीलाल। भाई रामचन्द्र, व लड़का गजाघर व हरी शंकर, व भतीजा जगन्नाथ जी। श्रागे जो कोई हमारे वंश को श्रावे, पुरोहित सालिगराम बालकराम के जी, श्रजैन, हाथी निशान वाले को मानै पूजा।

शुक्ल जी के पिता पं. जगन्नाथप्रसाद जी शुक्ल तथा उनके चाचा पं. गजाधरप्रसाद जी शुक्ल के समय सागर नगर में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारम्भ हुआ था। दोनों भाइयों ने श्री स्राधारसिह गौर के साथ मैट्रिक की परीक्षा दी। उन दिनों सागर में कुश्ती का बड़ा रिवाज था। सब विद्याधियों को स्रितवार्य रूप से कुश्ती सिखायी जाती थी। सभी प्रखाड़े में जाकर व्यायाम करते थे। पं. जगन्नाथप्रसाद शुक्ल का विवाह गुड़ा संग्राम के दुवे वंग में हुआ था। इनकी पत्नी का शरीर बड़ा सुपुष्ट एवं सबल था। उनका रंग उज्ज्वल गौरवर्ण का था और वे बड़ी ही कार्यक्षम और सशक्त थी। मैट्रिक तक पढ़ाई पूरी करने के बाद पं. जगन्नाथप्रसाद शुक्ल रायली बदर्स के यहां सब एजेण्ट होगये और उनके चचरे भाई पं. गजाधर प्रसाद शुक्ल राजा गोकुलदास मिल्स के सेकेटरी बन गये। बाद में इनके प्रयत्नों से राजनांदगांव की सी. पी. मिल्स की स्थापना हुई। सागर तथा नागपुर के राज्यों पर स्रिधकार करने के बाद संग्रेजी कम्पनी ने "मध्य प्रदेश" नामक एक नवीन प्रान्त की स्थापना की थी। अंग्रेजी शासन के स्रग्रद्त के रूप में अंग्रेज व्यापारी हमारे देश में छा गये थे। उस समय विभिन्न अंग्रेज व्यापारिक संस्थाय देश भर में अपने राष्ट्र की तिजारत फैला रही थी। रायली बदर्स नामक ऐसी ही एक व्यापारिक संस्था में शुक्ल जी के पिता पं. जगन्नाथप्रसाद जी शुक्ल सब एजेण्ट थे। कम्पनी के कार्य के सिल्सले में स्थापको मध्यप्रदेश के विभिन्न स्थानों में रहने का स्रवसर मिला।

वालक रविशंकर का जन्म सागर नगर के रविशंकर वार्ड (पुराना नाम चमेली चौक, खुशीपुरा) मोहल्ले के एक दोमंजले पैतृक गृह में वृहस्पतिवार श्रावण कृष्ण अष्टमी विकमी सम्वत् १६३४ तदनुसार २ अगस्त १८३७ ई. के दिन सिंह लग्न में हुआ था। बालक रविशंकर की बाल्यावस्था के दिन सागर ताल के चारों ग्रोर बसे मोहल्लों में व्यतीत हुए थे। बालक रविशंकर शुक्ल की हिन्दी की शिक्षा पं. मुन्दरलाल गुरु की पाठशाला में हुई। उन दिनों शिक्षकों को वेतन नाम मात्र का दिया जाता था। प्रति ग्रमावस्या-पर्शिमा को सब विद्यार्थी ग्रपने-ग्रपने घरों से सीधा एवं दक्षिणा का सामान ले जाकर गुरुजी को दे त्राते थे। सीधे में ग्राटा-दाल, चावल, हल्दी, नमक, मसाला ग्रादि सब मामान होता था । मुन्दर गुरु की पाठशाला प्रान्त की उन पहली छः पाठशालाम्रों में से एक थी जिन्हें मंग्रेजों ने प्रान्त में स्थापित किया था। सन् १८८५ में ८ वर्ष की स्रायु में बालक रविशंकर ने प्रायमरी की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। किशोर रविशंकर को निरन्तर दो-तीन वर्ष तक १० वर्ष की आयु तक अपने पिता के साथ होशंगाबाद, टिमरनी, पिपरिया श्रादि स्थानों पर रहना पड़ा, इसलिये वह स्रंग्रेजी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सका, फलतः किशोर रविशंकर शक्ल को उनके पितामह पं. रामचन्द्र शुक्ल ने शिक्षा की दुष्टि से सागर अपने पास बुलवा लिया। यहां पर १८६१ तक आपकी व्यवस्थित रूप से ग्रंग्रेजी की शिक्षा हुई । दादा पं. रामचन्द्र शुक्ल के स्वर्गवास पर मिडल के बाद रविशंकर जी नान्दगांव में अपने पिताजी एवं पितृब्य पं.गजाधर प्रसाद शुक्ल के पास आ गये। उन दिनों पं.गजाधर प्रसाद जी मी. पी. मिल्स के एजेण्ट व मुख्य भागीदार थे। बम्बई की ग्रंग्रेज व्यापारिक संस्था मैकवेथ ब्रदर्स कम्पनी की संचालक थी। मैकवेथ ब्रदर्म ने कम्पनी शावालिस को वेच दी थी। इस नयी कम्पनी ने मिल का नाम वंगाल नागपुर काटन मिल्स रखा था और मिल का प्रधान कार्यालय कलकत्ता में स्थानान्तरित कर लिया था, फलतः कम्पनी का रायपर दफ्तर बन्द कर दिया गया।

शुक्ल जी की माध्यमिक शिक्षा रायपुर में हुई। राजनान्दगांव व रायपुर में शुक्ल जी को क्रिकेट तथा व्यायाम का शौक था। स्कूल जीवन के सहपाटियों में ठाकुर हनुमानसिंह, गोविन्दलाल पुरोहित व रेवतीमोहन सेन थे। ये तीनों ही शुक्ल जी के आजीवन मित्र रहे। युवक रिवशंकर शुक्ल ने मैट्रिक की परीक्षा सन् १८६५ में रायपुर हाईम्कूल से उत्तीर्ण की। दो वर्ष बाद उन्होंने जवलपुर के मरकारी कालेज में इण्टर की परीक्षा उत्तीर्ण की। वी. ए. की स्नातक परीक्षा के अध्ययन के लिये आपको नागपुर जाना पड़ा और यहां के हिस्लाप कालेज में आपके मार्वजिनक जीवन का श्रीगणेश हुआ। आप जिम समय तृतीय वर्ष के विद्यार्थी थे आपका सम्पर्क कालेज के प्रोफेसर स्व. लाला भगीरथप्रसाद से हुआ। वे कालेज में एक लोकप्रिय प्रोफेसर के अतिरिक्त कांग्रेस कमेटी के मन्त्री भी थे। नागपुर में होने वाले गण्पित उत्सव इस समय सार्वजिनक रूप में मनाये जाने लगे थे। इन

जीवनी खंड ५

उत्सवों ने तथा शिवाजी एवं लोकमान्य तिलक के चरित्र ने शुक्ल जी तथा उन जैसे युवकों के हृदय पर बड़ा प्रभाव डाला था। इन दिनों नागपुर के सभी कालेजों के विद्यार्थी ग्रपने को तिलक की विचारघारा के ग्रनुगामी मानते थे। लोकमान्य का यह वाक्य विद्यार्थियों के हृदय पर ग्रंकित हो गया था कि 'ब्रिटिश हकमत ताम्र-पत्र के ऊपर पट्टा लिखा कर नही आयी है। इन्ही दिनों राजद्रोह के अभियोग में श्री बाल-गंगाधर तिलक पर एक मकदमा किया गया था । इस मकदमे की कार्रवाई ने विद्यार्थियों के मन पर इतना स्रधिक प्रभाव डाला था कि ' तिलक ट्रायल ' नामक पुस्तक के ग्राधार पर शुक्ल जी तथा उनके साथी विद्यार्थियों ने लोकमान्य तिलक के मुकदमें का एक प्रहसन खेला था। इस प्रहसन में प्रभु नामक विद्यार्थी तिलक बना था, श्यामाचरए। दुवे जस्टिम स्ट्रेची बने थे और श्री मुलचन्द तिवारी पब्लिक प्रामीक्युटर वने थे। जब जुरी में मुकदमें के दौरान में स्रिभि-युक्त के विषय में पूछा गया कि 'वह अपराधी है या निरपराधी'—तो जुरी ने उत्तर दिया—'निरपराधी' ⊧ तिलक के इस मुक-दमे के प्रहसन ने बोर्डिंग में रहने वाले छात्रों तथा कालेज के ग्रधिकारियों में बड़ी सनसनी पैदा कर दी । शुक्ल जी तथा उनके माथियों में राष्ट्रीय कार्यों के प्रति दिलचस्पी बढ़ती गयी। शुक्ल जी अपने कुछ महपाठियों के साथ जिनमें मलचन्द तिवारी ब्रादि सम्मिलित थे, प्रो. भगीरयप्रसाद जी की ब्रध्यक्षता में स्वयंसेवक बन कर ब्रमरावती कांग्रेस में मिम्मिलित होने के लिये गये थे । हिस्लाप कालेज के विद्यार्थियों में राप्ट्रीय वृत्ति प्रेरित करने में प्रो. भगीरथप्रसाद जी का वड़ा हिस्सा था । सन १८६७ में ग्रमरावती की १३ वीं कांग्रेस में प्रो. भगीरथप्रसाद के नेतृत्व में विद्यार्थियों के जाने से कालेज के अधिकारी बड़े विक्षव्य हो गये थे, उन्होंने प्रो. साहब को कालेज छोड़ने का आदेश दे दिया । प्रो. साहब एक ग्रादर्श शिक्षक थे। वे केवल ५०) मामिक में ग्रपना सारा गुजर-बसर कर लेते थे। वे आदा जीवन एवं उच्च विचार' के सिद्धान्त में विश्वास करते थे। १८६६ में शुक्लजी ने वी. ए. की उपाधि कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्राप्त की। इन दिनों शुक्ल जी के सहपाठियों में श्री भगवतीचरण दुवे, श्री मुलचन्द तिवारी, श्री प्यारेलाल मिश्र ग्रीर माधवराव सप्रे म्रादि थे। इन्हीं दिनों एम. ए. की श्रेणियों में श्री सीताचरण द्वे म्रादि विद्यार्थी थे। इन सब बन्धुम्रों के साथ शुक्ल जी ने विद्यार्थी जीवन के बाद भी ग्रपना स्नेह-सम्बन्ध स्थिर रखा। ये सभी बन्धुगए। शुक्ल जी के सार्वजनिक एवं गृहस्थ जीवन में भी सदा स्नेही मित्र बने रहे। विद्यार्थी जीवन के इन प्रारम्भिक संस्कारों ने ही शुक्लजी के भावी सार्वजनिक जीवन की नींव रखी थी।

कार्यक्षेत्र में :--वी. ए. की परीक्षा के बाद शक्ल जी छः महीने के लिये हिस्लाप कालेज में फैलो हो गये श्रौर छः महीने कानून की श्रेणियों में सम्मिलित हुए। इन्हीं दिनों सरकार दुर्भिक्ष के विषय में विशेष स्रधिकारी नियत कर रही थी। हिस्लाप कालेज का कार्यकाल पूर्ण हो जाने पर शुक्ल जी ने द्भिक्ष की ग्रफसरी के लिये प्रान्त के चीफ किमश्नर सर फ्रेजर को सीधे एक पत्र लिखा। यह पत्र शनिवार के दिन चीफ किमश्नर को मिला। सर फ्रेजर व्हाई. एम. सी. ए. के साप्ताहिक ग्रधिवेशनों में नियमपूर्वक जाते थे। उस ग्रवसर पर उन्होंने प्रिंसिपल से शुक्ल जी के विषय में पूछा। प्रिंमिपल रेवरेन्ड बिटन ने शुक्ल जी को सोमवार के दिन चीफ किमश्नर से मिलने के लिये कहा। सोमवार के दिन चीफ किम-श्नर ने शुक्ल जी से मिलने पर प्रसन्नता प्रकट की और नौकरी के सम्बन्ध में चीफ सेकेटरी से मिलने के लिये कहा । इस सम्बन्ध में चीफ सेकेटरी से जब शक्ल जी मिले तो श्रंग्रेज चीफ सेकेटरी ने शक्ल जी से पूछा कि तुम चीफ कमिश्नर के पास सीधे कैसे पहच गये ? इस पर शक्ल जी ने अपने प्रिंसिपल का हवाला दिया। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि ५०) मासिक की एक जगह खाली है। उन दिनों चीफ किमश्नर के दो क्लर्क होते थे—एक सीनियर क्लर्क होता था और दूसरा उसका असिस्टेन्ट होता था। इस असिस्टेन्ट की जगह खाली थी। शुक्ल जी ने उस काम को करने की स्वीकृति दे दी। शुक्ल जी डेढ़ मास तक इस स्थान पर कार्य करते रहे, इस जगह पर विशेष काम न था, हां, नगदी सम्भालने की जिम्मेदारी अवश्य थी। विशेष कार्य न होने से शुक्ल जी इन दिनों सरकारी गोपनीय (कॉन्फिडेन्शल) फाइलें देखते रहते थे जो कि उन दिनों चीफ कमिश्नर के पास रहती थीं। शुक्ल जी ने देखा कि इन फायलों में किसी अफसर को बहुत ही ईमानदार लिखा होता था तो उसी को कहीं बहत ही भ्रष्टाचारी लिखा रहता था । शुक्ल जी को फायलों का यह ऋध्ययन व निरीक्षण बहुत ही दिलचस्प लगता था।

चीफ किमक्चर के सेकण्ड कैम्प क्लर्क का कार्य करते हुए भी जब शुक्ल जी को अपना वेतन नहीं मिला तो उन्होंने चीफ सेकेटरी को लिखा कि उनके वेतन के बारे में क्या बात है ? इस पर चीफ सेकेटरी की टिप्पणी लिखी आयी कि इस जगह पर पुराने कर्मचारी को ५०) मिलते थे, आपको इस काम के लिये ३०) ही रुपये मिल सकते हैं। यह कागज मिलते ही शुक्ल जी के सिर से पैर तक आग लग गयी वे तुरन्त चीफ किमक्चर के पास गये और उन्होंने वह पुर्जा उनके सामने रख दिया। चीफ किमक्चर ने कागज़ को देखा और परिस्थित समक्ष कर कहा कि इस पर लिख दो कि यह मुक्ते मंजूर है और में जल्दी ही तुम्हारे लिये काम दिलवा द्या। शुक्ल जी ने चीफ किमक्चर के कहने पर उस कागज पर अपनी स्वीकृति लिख दी। सप्ताह भर के अन्दर ही शुक्ल जी को दुर्भिक्ष के विशेष अफसर की नियुक्ति का आज्ञा-पत्र मिल गया।

सेवा-कार्य में :- गुक्ल जी ने रायपुर से ४४ मील की दूरी पर (मरायपाली की ग्रोर) सिरपुर स्थान से - मील दूर वोडरा कैम्प में दुभिक्ष के विशेष ग्रधिकारी के रूप में कार्य किया। यहां कार्य करते हुए ग्रापने एक उदार कर्मठ सेवा-भावी नवयुवक के रूप में कार्य किया। उस समय सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ प्रदेश ग्रकाल की भीषण विभीषिका में भुलमा जा रहा था, परन्तु काम करने वाले ग्रफसर व ठेकेदार दुभिक्ष पीड़ित जनता के हितों पर ध्यान देने के स्थान पर ग्रपना-ग्रपना घर भरने में लगे हुए थे। सरकारी नियमों के ग्रनुसार ठेकेदार सामान नहीं देते थे, भ्रष्टाचारी ग्रफसर ऐसे ठेकेदारों से हिस्सा लेकर उनके बिल मंजूर कर देते थे। शुक्ल जी ने ग्रकाल-पीड़ित क्षेत्र में पहुंच कर यह परिस्थित देखी। उन्होंने ठेकेदारों के बिल नामंजूर कर दिये, इस पर ठेकेदारों ने बड़ा शोर मचाया परन्तु शुक्ल जी ग्रपने रास्ते पर बढ़ते रहे। सरकारी व्यवस्था के ग्रनुसार शुक्ल जी को जो भी सामान मिलता था वे उसे पूरा का पूरा दुभिक्ष शिवर के बच्चों को खिला देते थे। इससे शिवर के बच्चे बहुत ही हुष्ट पुष्ट हो गये। शिवर बन्द होने पर शुक्ल जी को दुभिक्ष सम्बन्धी विशेष ग्रधिकारियों में प्रथम संख्या का (नम्बर वन) ग्रधिकारी घोषित किया गया। सिरपुर में दुभिक्ष सम्बन्धी कार्य करते हुए ही शुक्ल जी ने यहां की सामान्य जनता से सुना कि यहां पर एक समय बड़ा नगर था जो कि महाकोशल की राजधानी थी। महाकोशल की प्रसिद्ध राजधानी श्रीपुर की किम्बदन्ती सुन कर शुक्ल जी के मन में इस भूगर्भ स्थित ग्रतीत के गौरव-चिह्नों की खुदाई की बात घर कर गयी।\*

दुर्भिक्ष के विशेष ग्रधिकारी के रूप में कार्य करने के बाद कुछ समय तक शुक्ल जी स्व. डा. हीरालाल के साथ गर्जे-टियर बनाने के कार्य में लगे रहे । इस समय ग्रापके सहकारी के रूप में स्व. पं. प्यारेलाल मिश्र भी कार्य कर रहे थे ।

शिक्षा-क्षेत्र में:-कुछ समय तक श्राप मर्दुमशुमारी विभाग में भी कार्य करते रहे । इन सरकारी विभागों में शुक्ल जी ने युवकोचित लगन से कार्य किया परन्तु उन्हें जल्दी ही श्रनुभव हो गया कि सरकारी नौकरी उनकी रुचि के श्रनुकूल नहीं है इसिलये जब उक्त सरकारी विभागों में श्रापक कार्य को देखते हुए श्रापको नायब तहमीलदारी की जगह का श्रवसर मिला तो उसे ठुकराते हुए श्रापने विद्याध्ययन एवं श्रध्यापन के मार्ग को श्रपनाना ही श्रेयस्कर समक्ता । मुंसिफी के कार्य के लिये शुक्ल जी को दमोह में नियुक्त किया गया था। शुक्ल जी इस कार्य के लिये घर से चले परन्तु रेल के सफर में उन्हें सरकारी नौकरी से इतनी श्रधिक विरक्ति हुई कि कटनी स्टेशन पर उन्होंने सरकारी नौकरी न करने का संकल्प कर लिया श्रीर दमोह न जाकर जवलपुर चले गये। जवलपुर में शुक्ल जी श्रपने जीवन के भावी मार्ग प्रदर्शन के लिये श्रपने पिताजी के मित्रों-श्री विहारीलाल खजांची, देवीप्रसाद चौधरी व राजा गोकुलदाम जी श्रादि से मिले। इस प्रकार १६०१ में मुंमिफी की जगह ठुकराते हुए शुक्ल जी ने एक शिक्षक की वृत्ति धारएए की।

<sup>\*</sup>सन् १६५३-५५ में मध्यप्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में श्री रिवशंकर जी शुक्ल ने सिरपुर के ऐतिहासिक एवं पुरातत्त्व के स्मारकों की खुदाई प्रारम्भ करवायी। यहां पर पुरातत्त्व के ग्रमूल्य स्मारक प्राप्त हुए हैं। ग्रभी इस स्थान की खुदाई प्रचलित है। इस स्थान का उल्लेख गजेटियर में भी है।

जीवनी खंड

৩

सन् १६०१ में श्री शुक्ल जी ने सरकारी नौकरी मे त्याग-पत्र दे दिया ग्रौर ग्रापने ग्रपनी कानन की पढ़ाई प्रचलित करने के लिये जबलपुर रहने का निश्चय किया। कानून की पढ़ाई प्रचलित रखने के लिये उन्होंने जबलपुर के हितकारिए। हाईस्कुल के प्रबन्धकों के ग्रामन्त्रए पर हाइस्कूल में ग्रध्यापन कार्य भी स्वीकार कर लिया। शुक्ल जी की योग्यता तथा उनके पढ़ाने के ढंग में पं रघुवरप्रमाद त्रिवेदी बहुत ही सन्त्रप्ट थे। हितकारिएी संस्था में शुक्ल जी एक सफल ग्रध्यापक सिद्ध हुए । जबलपुर में रहते हुए शुक्ल जी का दूसरा विवाह १६०२ के जुन माम में हुन्ना था। विवाह के छः महीने ही व्यतीत हुए होंगे। उन दिनों शुक्ल जी कानन की श्रेणियों में नियमपूर्वक जाते थे। दिसम्बर का महीना था। जवलपुर नगर में प्लेग की महामारी फैल गयी। १६ दिसम्बर की दोपहर को चुहे की घटना हुई। उन दिनों शुक्ल जी अन्धेरदेव की सड़क पर एक बंगाली द्वारकानाथ सरकार के किराये के मकान में रहते थे। शुक्ल जी के चाचाजी जिन दिनों गोकूलदास मिल के सेकेटरी थे उन दिनों भी उनका परि-वार इसी मकान के साथ के एक बड़े मकान में रहता था। मध्यप्रदेश के प्रमुख शिक्षाविज्ञ पं. लज्जाशंकर जी भा भी शक्ल जी के पड़ोस के मकान में रहते थे। इनके मकानों के पीछे कुछ भोंपड़ियां थीं। पहले इन भोपडियों में रहने वाली निर्धन जनता (क्ज़ड़े) ही प्लेग की शिकार बनी। उन दिनों जबलपूर नगर में प्रतिदिन प्लेग से मरने वालों की गिनती बहुत स्रधिक थी। घटना के दिन एक छोटी सी चुहिया शुक्ल जी के मकान में पिछली भोंपडियों से स्रायी स्रौर ठीक रसोई के बीच में ग्रा गिरी। शुक्ल जी खाना खाकर कानून पढ़ने कालेज जा चुके थे, पीछे घर पर उनकी नवविवाहिता स्रबोध धर्मपत्नी थीं। रसोई में चुहिया को छटपटाते व चक्कर खाते देखकर शुक्ल जी की पत्नी ने सोचा कि शायद चुहिया भूख प्यास से व्याकुल होकर छटपटा रही है। उन्होंने उस चुहिया के पास ग्राटा बिखेर दिया ग्रीर पास में पीने के लिये पानी रख दिया, परन्त्र चृहिया फिर न उठी और छटपटा कर मर गयी। थोड़ी देर में बरौनी चौका साफ करने श्रायी। उसने मरी चुहिया उठा कर बाहर फेंक दी श्रौर चौका साफ कर दिया। दो दिन बाद शुक्ल जी की पत्नी को तेज बुखार चढ़ गया। इस समय शुक्ल जी के पड़ोस में पं. लज्जाशंकर भा के घर में भी प्लेग ने एक ब्राहति ली। शुक्ल जी के घर में भी प्लेग ब्रापने भीषण रूप में परीक्षा लेने लगी। शुक्ल जी रात-दिन हिम्मत रख कर पत्नी की सुश्रुषा करने लगे। ग्रापने उन दिनों ग्रपनी पत्नी की ग्रायवेंद तथा एलोपैयी दोनों ही प्रकार की विकित्सा करवायी। बहुत ग्रधिक कमजोरी हो जाने से डाक्टर ने शुक्ल जी को सलाह दी कि रोगिएी का स्वास्थ्य स्रक्षित रखने के लिये उसे मांस के शोरबे का पौष्टिक पदार्थ दिया जाना ब्रावश्यक है। परम वैष्णव कूल में जन्म लेकर एवं निरन्तर कट्टर शाकाहारी भोजन करने पर भी अर्घाङ्गिनी की प्राण-रक्षा के लिये शुक्ल जी ने उस आपद्धर्म के प्रयोग को उचित समभा और 'ब्रान्ड्स एसन्स ग्राफ मटन्स एण्ड चिकन्स' बन्द डिब्बों से लेकर देने लगे। रोग दूर करने एवं हृदय की गति को ठीक रखने के लिये, वैद्य की सलाह के अनुसार आप अपनी पत्नी को समय-समय पर अश्रक भस्म भी देते रहे। प्लेग की गांठ को दबाने के लिये एलोपेथी दवाइयों के लेप बेकाम सिद्ध हुए। हिन्दुस्तानी म्रायुर्वेदिक दवाई के एक थोड़े से नुस्खे ने बड़ा काम किया। शुक्ल जी भिलवा, फिटकरी ग्रौर ग्रफीम को समान मात्रा में लेकर चन्दन के समान घिस कर लेप बनाते थे। फिर इसे गरम कर गांठ पर लगाते थे। इसे कण्डे की श्राग पर सेकते थे। इसे निकालते नहीं थे, उसी गांठ पर बार-बार लगाते थे। इससे गले की गांठ बैठ गयी परन्तु जांघ की गांठ को चीरना पड़ा। इन बीमारी के दिनों में घर की बरौनी मर गयी, घर में दूघ लाने वाला भी जाता रहा और दूसरे पास-पड़ोस वाले भी मोहल्ला छोड़ कर चले गये परन्तु शुक्ल जी अपने भ्रात्मीय श्री गयाप्रसादजी ग्रवस्थी (जो उन दिनों विद्यार्थी थे) के साथ रोगिएी की परिचर्या पर डटे रहे। स्वयं भोजन बनाते, चिकित्सा करते और रात-दिन परिचर्या करते अन्त में पत्नी को रोग-मुक्त कर पूरे एक महीने ५ दिन के जीवन-मृत्यु के संग्राम में सफलतापूर्वक जूभ कर श्राप २० जनवरी को नादगांव पहुंचे। पत्नी के रोगमुक्त होने पर आपने शोरवे के टिनों की माला उन्हें पहना दी और बतलाया कि किस प्रकार प्राण-रक्षा के लिये उन्हें यह पौष्टिक पदार्थ विवश होकर देना पडा।

कानून की पढ़ाई पूर्ण करने एवं प्लेग की घटना के बाद खैरागढ़ राज्य के प्रबन्धकों की ग्रोर मे शुक्ल जी को खैरागढ़ हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक बनने का ग्रामन्त्रण दिया गया। ग्रध्यापन कार्य मे रुचि एवं छनीसगढ़ के प्रति ग्रयने ग्राकपंण के कारण शुक्ल जी ने इस कार्य को स्वीकार कर लिया। प्रधानाध्यापक के रूप में शुक्त जी एक लोकप्रिय शिक्षक एवं सफल ग्रनुशासन प्रिय प्रबन्धक सिद्ध हुए। ग्रापके प्रधानाध्यापक का कार्य-काल यद्यपि दो वर्ष तक ही मर्यादित रहा परन्तु ग्रपने कार्यों के कारण वह वर्षों तक खैरागढ़ में श्रद्धा व प्रेम से स्मरण किये जाते रहे। ग्राज भी उनके छात्र बड़ी श्रद्धा से उन्हें याद करते हैं। इस समय की दो-तीन घटनाग्रों से शुक्ल जी की ग्रनुशासन-प्रियता एव प्रबन्धक वृत्ति पर प्रकाश पड़ता है।

उन दिनों खैरागढ राज्य के दीवान खान बहादर मौलवी मोहम्मद हमैन थे। इन्ही दिनो खैरागढ के हाईस्कल में अलीगढ़ का एक साम्प्रदायिक मुस्लिम लीगी ग्रेजुएट ग्राया। यह दीवान का बहुत ही महलगा था। इसने ग्राकर कहना शरू किया कि सी. पी. के ग्रेजएट कुछ दम ही नहीं रखते । उसने स्कूल में ग्रंपना रौब जमाने की बहुत कोशिश की परन्तू शुक्ल जी ने विद्यालय ग्रौर ग्रपने पद की प्रतिष्ठा रखी। इन दिनों फिलिप नामक एक कमिश्नर ग्राया। शक्ल जी ने इसके हाथों पुरस्कार-वितरण के कार्यक्रम की व्यवस्था करवायी थी। इस कार्यक्रम की इतनी ग्रधिक सन्दर एवं नियमित व्यवस्था शक्ल जी ने की थी कि खैरागढ में वह घटना उन दिनों स्मरणीय बन गयी थी। इस अवसर पर शक्ल जी ने फर्श, गलीचे की विछायत एवं कार्यक्रम की व्यवस्था बहुत ही मुन्दर की परन्तू इस अवसर पर इनाम दिये जाने के योग्य विद्यार्थियों की सूची बनाने के प्रश्न पर दीवान ने कुछ ग्रनचित हस्तक्षेप किया। शक्ल जी विद्यालय के रिकार्ड के ग्रन्मार सर्वोत्तम विद्यापियों की पुरस्कार दिल-वाना चाहते थे परन्तु दीवान ने हस्तक्षेप कर विद्यार्थियों का जो चुनाव शुक्त जी ने किया था, उसे बदल दिया। कार्यक्रम सफलतापूर्वक निपटाने के बाद शुक्लजी ने प्रधानाध्यापक के पद में त्याग-पत्र दे दिया । दो चार-दिन बाद राजा साहेब ने मामले के बीच में पड़ कर शुक्ल जी को अपना त्याग-पत्र वापस लेने के लिये मंजर किया। इसके पश्चात फिर कभी दीवान ने शाला के मामले में हस्तक्षेप नहीं किया । इसके बाद ही एक घटना और घटी-ख़ैरागढ में भी प्लेग की वीमारी शुरू हो गयी । खैरागढ़ के दीवान मौलवी मोहम्मद-हमैन का छोटा लड़का प्लेग से पीडित हुम्रा था। प्रधानाध्यापक शुक्लं जी ने रात दिन ग्रपने विद्यार्थी की इसे वीमारी में परिचर्या कर रोगमक्त करने में निस्मंकोच पूरी मदद की। जिस समय घर के सदस्य भी प्लेग के रोगी की चिकित्सा करने एवं उसके पास तक जाने में मंकोच करते थे उस समय शुक्लजी ने उसकी परिचर्या तथा मुश्रुपा कर मोहम्मद हुमैन का हृदय जीत लिया था। शुक्लजी एक बहुत ही दयाल शिक्षक थे, वे लड़कों की उन्नति एवं विद्याध्ययन के लिये उन्हें सदा प्रवत्त करने रहते थे परन्तू साथ ही वे किसी भी स्थिति में नियम-भंग को सहन नहीं करते थे। एक बार दीवान का लड़का श्राले हमन रिजवी तथा फारेस्ट-अफसर का लड़का नकल करते हुए पकड़े गये। शुक्ल जी ने इस लड़कों को छ: छ: वेंतों की सजा दी। उसपर दीवान साहब के लड़के ने तो चुपचाप वेंत खा ली परन्तू फारस्ट स्रफसर के लड़के ने दीवान को दरख्वास्त दी कि उनके हेडमास्टर ने उन्हें वेंनों की सजा दी है। इस पर दीवान ने उस पर लिख दिया कि उन्हें मेरी स्रोर में भी छः छः वेंतों की मजा स्रौर दीजिये। यह दरस्वास्त लेकर जब फारेस्ट के स्रधिकारी का लड्का शक्ल जी के पास गया तो शुक्ल जी ने उसे यह कह कर छोड़ दिया कि आगे से ऐसी शरारत फिर कभी नहीं करना।

शुक्ल जी खैरागढ़ में अनुशासनप्रिय शिक्षक एवं एक सहृदय अभिभावक के रूप में वर्षों तक स्मर्ण़ीय वने रहे। शिक्षक के रूप में शुक्ल जी जितने ही कड़े थे एक खिलाड़ी नेता के रूप में वे विद्यार्थियों के लिये उतने ही लोकप्रिय थे। किकेट तथा दूसरे खेलों के प्रति शुक्ल जी की दिलचस्पी पहले की तरह बनी रही। स्कूल के घण्टों में शुक्ल जी की कड़ाई प्रसिद्ध थी तो खेल के मैदान में वे पक्के खिलाड़ी थे। वे अपने समय में किकेट के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, वे वायें हाथ के (लेफ्ट हैण्ड बाउलर) बल्लेबाज थे। एक बाजी (अोव्हर) में तीन-तीन खिलाड़ियों को आऊट कर देने थे। उनका गेन्द का एक-एक निशाना अचूक पड़ता था।

खैरागढ़ के हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक का कार्य करने समय शुक्लजी को छत्तीमगढ़ की रियासतों से फिर ग्रामन्त्रण मिला। छत्तीसगढ़ स्टेट एजन्मी के एजेन्ट की मांग पर शुक्ल जी बस्तर के महाराजा छद्रप्रतापदेव ग्रौर कवर्धा के स्वर्गीय राजाठाकुर यदुनाथिमह के ट्यूटर-शिक्षक नियत कर दिये गये। १६०४ में १६०६ तक इन दोनों राजाग्रों के शिक्षक के रूप में ग्रापने कार्य किया। शिक्षक के रूप में शुक्ल जी ने केवल पुस्तकीय ज्ञान सीखाने पर ही बल नहीं दिया प्रत्युत वे अपने शिष्यों के चिर्त्र-निर्माण एवं गुणों के विकास पर भी बहुत बल देते थे। सन् १६०४ में शुक्ल जी बस्तर के राजा को लेकर बम्बई काग्रेस में एक दर्शक के रूप में सिम्मिलित हुए। उन्होंने बस्तर के राजा को प्रदर्शनी भी दिखलायी। शुक्ल जी जहां स्वतः राष्ट्रीय विचारधारा से प्रभावित हो रहे थे वहां वे श्रपने शिष्यों पर भी इम नवीन विचारधारा का प्रभाव डालना ग्रावश्यक समक्षते थे। इम काग्रेस में उन्होंने प्रथम बार गान्धीजी के दर्शन किये।

शुक्ल जी ने कुछ समय तक खैरागढ़ के स्व. राजा लालबहादुर मिंह के शिक्षक का कार्य भी किया । वस्तर, कवर्धा एवं खैरागढ़ के शासकों के शिक्षक का कार्य करते हुए शुक्ल जी ने जहां अपनी गुरु की गम्भीर मर्यादा को निवाहा वहां उन्होंने एक सच्चे देशभक्त एवं समाज-सुधारक होने के लिये आवश्यक प्रेरएगाओं को भी ग्रहण किया । शुक्ल जी इस अविध में कांग्रेस आदि में सिम्मिलत हुए, दूसरी ओर १६०४ में रा. ब. पण्डा वैजनाथ ई. ए. मी. के प्रभाव से थियो-साफिस्ट विचारधारा के अनुगामी भी बने । हिन्दू धर्म की विभिन्न परम्पराओं, मंस्कारों एवं रीतियों को थियोमाफिस्ट ग्रन्थों एवं विचारों के द्वारा शुक्लजी को एक नयी बुद्धिगम्य व्याख्या मिली । शुक्ल जी के शुद्ध चारित्रिक, शैक्षिएक एवं सांस्कृतिक निरीक्षण एवं अध्यापन में छत्तीसगढ़ के उक्त नरेशों को विशेष लाभ मिला और वे आगे जाकर सफल शासक बने । खैरागढ़ राज्य के हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक एवं खैरागढ़ में राज्य के शिक्षक का कार्य करते हुए शुक्ल जी ने प्रायवेट रूप से कानून की परीक्षा दे दी और कानून की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने एक वकील के रूप में जीवन-क्षेत्र में पदार्पण किया ।

वकालत का प्रारंभ : शुक्ल जी ने सन् १६०७ के प्रारम्भिक दिनों से राजनान्दगांव में वकालत का कार्य शुरू कर दिया। राजनान्दगांव में वकालत के लिये व्यापक क्षेत्र न होने के कारण शुक्ल जी ने जल्दी ही राजनान्दगांव छोड़ कर रायपुर में वकालत प्रारंभ करने का निश्चय किया। विजयादशमी से उन्होंने स्थिर रूप से रायपुर में ग्रपना निवास बना लिया ग्रौर वकालत शुरू कर दी। कुछ ही वर्षों में ग्रपनी प्रतिभा, ग्रपूर्व सुभवूभ एवं संकटों तथा वाधाग्रों से जूभने की वृत्ति से शुक्ल जी रायपुर के ही नहीं, समस्त प्रदेश के प्रमुख वकीलों में गिने जाने लगे। शुक्ल जी ने इस क्षेत्र में पदार्पण कर संकोच वृत्ति का परित्याग कर दिया, उन्होंने यह देखना प्रारम्भ किया कि वकालत में सबसे सफल कौन व्यक्ति हैं? रायपुर के चोटी के वकीलों के मुकदमों का वे स्थाल करते थे ग्रौर इन मुकदमों में वे बड़ी तैयारी, प्रमाणों व युक्तियों के साथ मामला लड़ते थे। कई बार उन्होंने बिल्कुल साधनहीन, निर्धन व ग्रसहाय व्यक्तियों का मामला बड़े-बड़े वकीलों से लड़ा, इसका फल यह हुग्रा कि सभी मामलों में शुक्ल जी को वकील बनाया जाने लगा। शुक्ल जी की धारणा थी कि There is always room at the top — उच्च स्थान पर होड़ के लिये सदैव ग्रवसर रहता है, शुक्ल जी ने ग्रपनी लगन से इस बात को सार्थक कर दिखलाया। विभिन्न मुकदमों में विशेषतः उत्तराधिकार के मामलों में शुक्लजी को विशेष यशस्विता मिली।

. शुक्लजी ने जिन दिनों वकालत के धन्धे का प्रारम्भ किया था, वह काल देश के स्वातन्त्र्य ग्रान्दोलन में एक नवीन कान्ति का युग था। बंग-भंग विरोधी ग्रान्दोलन उन दिनों तीव्र हो उठा था। सर्वत्र देशभर में स्वदेशी ग्रान्दोलन का बिगुल बजाया जा रहा था। 'वन्दे मातरम्' के तुमुल नाद को भारत का युवक समाज देश भर में गुंजाने लगा था। उन दिनों 'लाल-बाल पाल' का युग था, श्रर्थात् लाला लाजपतराय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चन्द्र पाल देश के क्षितिज पर ग्रपनी ग्रोजस्विनी वाणियों में नवीन क्रान्ति का सूत्रपात कर रहे थे। इन्हीं दिनों योगी ग्ररिवन्द भी क्रान्ति की ग्रलख जगा रहे थे। 'मेरे देशवासियों के नाम 'लिखे उनके एक सन्देश ने शुक्ल जी पर बहुत

प्रभाव डाला था। देशभक्तों के लिये उन दिनो स्वदेशी, विदेशी बहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा राष्ट्रीयता के मृलमन्त्र वन गये थे। उन दिनों स्वतन्त्र ग्राजीविका एवं चिन्तन के कारण राष्ट्रीय ग्रान्दोलन के ग्रग्रणी के रूप में डाक्टर एवं वकील वर्ग ही ग्रा रहे थे। १६०७ में मूरत काग्रेस के ग्रवसर पर राष्ट्रीय महासभा काग्रेस नरम एवं गरम दलों में विभक्त हो गयी थी। रायपुर में भी दोनों ही विचारधाराग्रों को मानने वाले लोग थे। डा. हरिमह गौर, रायबहादुर देवेन्द्रनाथ चौधरी ग्रीर वैरिस्टर मी. ए. ठक्कर नरम विचारों के पक्षपाती थे तो श्री रिवशकर शुक्ल, श्री वामनराव लाखे, ठाकुर हनुमानिसह ग्रीर श्री लक्ष्मण्राव उदगीरकर की गिनती लोकमान्य वाल गंगाधर तिलक के समर्थक गरम विचारधारा को मानने वालों में थी। लोकमान्य तिलक एवं श्री ग्रयविन्द के लेखों को छापने एवं दूसरे ग्रिभियोंगों पर इस प्रदेश में भी सरकार ने कुछ मामले चलाये ग्रीर प्रदेश की नवीन चेतना को कुचलने का प्रयत्न किया। प्रदेश के चीफ किमक्तर सर रेजिनाल्ड कडाँक ने राष्ट्रीय चेतना को कुचलने का पूरा प्रयत्न किया परन्तु वह प्रयत्न पूरी तरह सफल नहीं हो सका।

सार्वजिनक क्षेत्र में :-शुक्ल जी ने वकालन के पेशे को ग्रपनाने के साथ-साथ विविध सार्वजिनक ग्रान्दोलनों मे भी ग्रधिकाधिक भाग लेना प्रारम्भ कर दिया था। वे सांस्कृतिक परम्पराग्रों की वृद्धिसंगत व्याव्या के लिये थियोमाफिस्ट विचारधारा से प्रभावित हो रहे थे तो दूसरी ग्रोर वे देशकी राजनीतिक परिस्थित में परिवर्तन के लिये तिलक की प्रणाली को उचित मानते थे। इसी के साथ उनकी यह भी धारणा थी कि राष्ट्रीय जागरण के लिये सामा-जिक सुधारएा ब्रावस्यक है। समाज की समस्याब्रों का सुधार कर ही हम देश की सर्वाङ्गीए। प्रगति कर सकते है। इस प्रकार की प्रवृत्ति उन दिनों बड़ी व्यापक थी। राजा राममोहनराय, स्वामी दयानन्द सरस्वती ग्रौर स्व. रानडे ने सामाजिक मुधारएगस्रों के माध्यम से ही देश की राष्ट्रीय प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया था । हमारे प्रदेश में स्व. जमनालाल जी वजाज, बाबू गोविन्ददास, श्रीकृष्णदास जाजू श्रादि का सम्बन्ध भी प्रारम्भ में श्रग्रवाल व माहेश्वरी सभाग्रों मे था। इसी प्रकार शुक्ल जी भी जातीय एवं सामाजिक सुधारों के द्वारा व्यक्ति व समाज को राष्ट्रीय कार्यों के उपयक्त बनाना चाहते थे । सन् १६१० में प्रयाग में कांग्रेस का ग्रधिवेशन था, उसके ग्रध्यक्ष श्री वेडरन थे । शुक्ल जी इस कांग्रेस में एक प्रतिनिधि के रूप में गये थे। इस कांग्रेस के अवसर पर शुक्ल जी का सम्पर्क महामना सदनमोहन मालवीय जी में हुन्ना था। इस अवसर पर कान्यकूटज महासभा का ग्रिधिवेशन भी हुन्ना था। शुक्ल जी महासभा के इस म्रधिवेशन में सम्मिलित हुए थे। इस कांग्रेस से लौट कर म्रापने ग्रपने प्रदेश में कान्यकृष्ण महासभा स्थापित करने का प्रयत्न किया था जिसके फलस्वरूप नागपुर में २६-३० मार्च सन् १६१२ में प्रान्तीय कान्यकृष्ण सभा की स्थापना हुई। इस अधिवेशन के सभापति 'भारतिमत्र' सम्पादक पं. अस्विकाप्रसाद जी वाजपेई थे। सभा का दूसरा अधि-वेशन रायपुर में हुन्ना ग्रौर तीसरा ग्रधिवेशन जवलपुर में हुन्ना था। इन सभी ग्रधिवेशनों को प्रत्येक दृष्टि से सफल बनाने में शुक्ल जी ने बड़ा योग दिया था । प्रान्तिक कान्यकुब्ज सभा के संचालन में शुक्ल जी १६२० तक निरन्तर योग देते रहे । उन दिनों सभा में कार्य करनेवाले राष्ट्रीय भावना के कार्यकर्ता शुक्ल जी ब्रादि कुछ इने-गिने कार्यकर्ता थे। सभा के प्रारम्भिक दिनों में शुक्ल जी के प्रयत्नों से एवं उनके नेतृत्व में सभा की मुख्य प्रवृत्तियाँ ऊँच-नीच की प्रथा को दूर कर विवाहादि सम्बन्ध में समता का व्यवहार, ठहरौनी की परम्परा को नष्ट करना एवं स्थान-स्थान में कान्यक्टज सभाग्रों एवं नवयुक्त सभाग्रों की स्थापना का प्रयत्न था। शुक्ल जी के प्रयत्नों से रायपुर में एक कान्यकुळा छात्रावास की स्थापना होगयी जिसमें ४० विद्यार्थियों के निवास की व्यवस्था की गयी थी। प्रगतिशील एवं संघटित कान्यकुट्य समाज की ग्रावाज् को वलवती करने के लिये "कान्यकुट्य नायक" नामक एक मासिक पत्र की स्थापना की गयी जिसका सम्पादन भी श्री रिवशंकर जी शुक्ल ने किया। सन् १९१९ तक शुक्ल जी कान्यकुट्य समाज की उन्नित में बड़ा योग देते रहे। १८ अप्रैल सन् १९१९ के दिन मध्यप्रदेश वरार की प्रान्तीय सप्तम कान्यकुटज सम्मेलन की खण्डवा में ग्रध्यक्षता करते हुए पं. रविशंकर जी शुक्ल ने जो भाषण दिया था वह सामाजिक कुरीतियों एवं योग्य सुधारों का एक विस्तृत विवेचन था। ऊंच-नीच की प्रथा को नष्ट करना, समाज में संघ-शक्ति



इस्टमी का जीवन विकास



भागः ए। पः पः भागः भनः पारवार

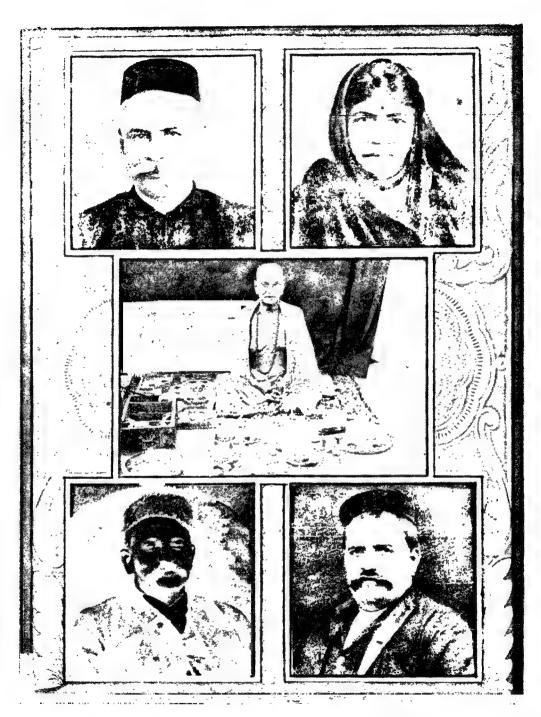

3.पर श्रामी का भागान हा भगे नुसर्मीद्या एवं ऐताना पै. त्रगरनाथ प्रसाद ते. श्रास्त नाच भेट पन भने प. भरनायन्द्रता श्रास राज श्राहण के व पार्व जा व गांगाधर प्रसाद ते श्रास्त रेट दुसीर पान्यना फ. हारशकर त श्रास





The state of the s

जीवनी खंड ११

का निर्माण करना, स्त्रियों की बिगड़ी दशा को सुधारना, ठहरौनी की परस्परा को समूल नष्ट करना, समाज के शैक्षणिक, श्रौद्योगिक एवं श्रायिक स्तर को समुन्नत करना श्रादि सुधारों का विवेचन करने हुए शुक्ल जी ने अपने उक्त भाषण में कहा था—"इस प्रकार अनेक कुरीतियों और विघ्न वाधाओं के रहते हुए भी यदि हम लोग इस वात का निश्चय कर लेवें कि देशोंन्नित के अपने परम उद्देश्य की पूर्ति के लिये जाति सम्बन्धी अपने कर्त्तव्य का पालन करना परम धर्म है, तो मेरा विश्वास है कि यह कान्यकुब्ज जाति भारतमाता की सेवा करने का वह गौरव फिर भी प्राप्त कर सकती है, जो उसे पूर्वकाल में प्राप्त था।" भाषण को समाप्त करने हुए शुक्ल जी ने कहा था—"मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि जातिसेवा का पिवत्र भाव हमारे सब कान्यकुब्ज भाइयों में जागृत हो जाय।"

समाज-सुधार एवं भारत माता की सेवा के विषय में सन् १९१९ के प्रारम्भ में शुक्ल जी के विचार "समाज सुधार' के विषय में केन्द्रित हो गये थे परन्तु असहयोग आन्दोलन एवं गान्धी की आन्धी आते ही केवल एक वर्ष में ही सन् १९२० में शुक्ल जी के समाज सुधार सम्बन्धी विचारों में कान्तिकारी परिवर्तन आगया।

विविध दिशास्रों में कान्यकुट्य समाज को समुद्रत करना भी जल्दी ही शुक्ल जी के लिये गौए। वात हो गयी। शुक्त जी को ग्रपने सामाजिक संघटन की सीमात्रों में रहना अच्छा नहीं लगा, फलतः उन्होंने अपने मानसिक चिन्तन की प्रतिध्वनि के रूप में बम्बई प्रान्तीय कान्यकृष्ठ ब्राह्मण परिषद् के अमलनेर (खानदेश) में १९२० में हुए वार्षिक स्रधि-वेशन की स्रध्यक्षता करते हुए कहा था—"ठहरौनी स्रादि वुराइयाँ समाज की जड़ काटने वाले भयंकर कीट हैं स्रौर उनसे जितने शीघ्र समाज मुक्त हो जाय उतना ही अच्छा, तथापि उन बुराइयों में हमारे लक्ष्य या आदर्श का बोध नहीं होता। ठहरौनी दूर हो गई, जितने मुधार हम चाहते हैं सब हो गये, उसके बाद क्या हमारे कर्तव्य की इतिश्री हो जाती नहीं, वे तो गौण सुधार है। हमारा लक्ष्य राष्ट्र का उत्थान ग्रत्यन्त महान् है ग्रौर उसकी प्राप्ति समय, श्रम, एकाग्रता, दृढ़-निश्चय और स्वार्थत्याग की अपेक्षा करना है। अबतक जातीय सभाओं ने उस लक्ष्य को विषद रूप से प्रकट नहीं किया। समय ग्रागया है कि हम उस ग्रादर्श को ग्रपने सामने रखकर कार्य करें।" इसी बात को ग्रधिक स्पष्ट करते हुए शुक्ल जी ने अपने भाषण में आगे कहा-''दस पांच ग्रेजुएटों की सुष्टि से, केवल मात्र वार्षिक जल्सों मे श्रौर मनबहलाव के लिये लिखे गये सामयिक पत्रों के लेखों से जाति में उस शिक्षा श्रौर उस चारित्र्य का श्रावेश नहीं हो सकता, जिसकी इस महान समय में नितान्त ग्रावश्यकता है। वह ग्राथिक स्वाधीनता ग्रीर निश्चिन्तता नहीं प्राप्त हो सकती जो मौलिक विचारों की उत्पादक और सभ्यता के विकास के लिये अनिवार्य है। राष्ट्र की मांग है कि प्रत्येक भारतवासी मन्ष्य बने । मानवी शक्तियों की महत्ता और पवित्रता का उसे पूर्ण ज्ञान हो और मानवी स्वत्वों की रक्षा, उपयोग करने की स्राकांक्षा स्रौर बल हो। वह यह समभे कि हम संसार की एक शक्ति है स्रौर संसार में हमारा न्यायोचित और महत्वपूर्ण स्थान है। वह निर्भय हो। हमारा उद्योग होना चाहिये कि इस मांग की हम पूर्ति करें।"

इस प्रकार सामाजिक सुधारों को राष्ट्रीय उत्थान के महान् लक्ष्य के लिये सामान्य साधन मानते हुए शुक्ल जी ग्रसहयोग एवं राष्ट्रीय ग्रान्दोलन में प्रवृत्त हो गये।

राजनीति में :- मध्यप्रदेश में दूसरे प्रान्तों की अपेक्षा इस शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में राजनीतिक प्रगति पर्याप्त मन्द रही हैं। सन् १८०८-६ में लोकमान्य तिलक और श्री अरिवन्द के लेखों व भाषणों के छापने पर सरकार ने कुछ मुकदमें चलाये थे। श्री माधवराव जी सप्रे द्वारा क्षमा-याचना कर जेल से मुक्त होने की घटना ने प्रदेश के राजनीतिक जीवन में पर्याप्त निराशा का संचार कर दिया था। सप्रे जी को अपने कार्य पर बड़ा पछतावा हुआ था और वे रायपुर में जाकर एकान्त निवास करने लगे। यहां पर ये मधुकरी मांगकर बहुत ही सादगी और तपस्या का जीवन व्यतीत करने लगे। १७ जून सन् १६१४ को लोकमान्य तिलक जेल से मुक्त कर दिये गये। उनकी मुक्ति का जनता द्वारा देश भर में स्वागत किया गया और इस प्रदेश के नवयुवकों में भी नवीन उत्साह का संचार हो गया। इस उत्साह एवं परिवर्तित समय का लाभ उठाकर प्रयत्न किया गया कि प्रदेश में नरम व गरम पक्षवालों के मध्य जो मतभेदों की

दरार है उसे पाट दिया जाय। श्री जी. एस. खापर्डे, डा. मुजे, पं. विष्णुदन शुक्ल ग्रीर पं. रिवशंकर शुक्ल गरम विचारों के प्रतिनिधि थे तो सर गंगाधरराव चिटनवीस, श्री मुधोलकर ग्रीर डा. गोरे नरम विचारों के पक्षपाती थे। दोनों विचारधाराग्रों के प्रतिनिधियों को एकत्र करने के लिये १६-१७-१८ नवम्बर सन् १६१५ को रा. ब. पं. विष्णुदन शुक्ल की ग्रध्यक्षता में नागपुर में मध्यप्रदेश की राजनीतिक पिरपद् हुई। इस पिरपद् में मध्यप्रदेश के कुछ प्रमुख शिक्षा ग्रधिकारियों ने दर्शक के रूप में भाग लिया था। श्री भवानीशंकर जी नियोगी ने इस पिरपद् में ग्रमिवार्य प्राथमिक शिक्षा विषयक एक प्रम्ताव रखा था। प्रम्ताव का समर्थन करने हुए पं. रिवशंकर जी शुक्ल ने सरकारी रिपोर्ट के ग्राधार पर कुछ ग्राकड़े उपस्थित किये थे। इस पर शिक्षा विभाग के मंचालक की ग्रोर में कहा गया था—"शुक्ल जी द्वारा रखे ग्रांकड़े ठीक नहीं है।" इस ग्रभियोग का उत्तर देते शुक्ल जी ने संचालक को कहा था—"यदि सरकारी रिपोर्ट गलत है तो में ग्रापकी बात मान लगा"। इस पर मंचालक महोदय मौन रह गये।

श्री रिवशंकर जी शुक्ल कांग्रेस की गरम विचार-धारा को मानने वाले थे। वे प्रारम्भ से ही लोकमान्य तिलक की विचारधारा के समर्थक थे, सांस्कृतिक दृष्टि से शुक्ल जी डा. एनी वीसेण्ट की विचारधारा से भी बड़े प्रभावित थे। इतने पर भी जहां तक राजनीति का सम्बन्ध था, वे एनी वीसण्ट की होमरूल लीग के सदस्य नहीं वने थे ग्रौर जब लखनऊ कांग्रेस से पूर्व वेलगांव में २६ ग्रप्रैल १६१६ को लोकमान्य तिलक ने होमरूल लीग की स्थापना की तो शुक्ल जी उसकी रायपुर शाला के एक प्रमुख संघटनकर्त्ता वन गये थे। इन दिनों शुक्ल जी की राजनीतिक विचारधारा के समर्थकों एवं सहायकों पं. प्यारेलाल मिश्र वार. एट. ला., श्री वामनराव लाखे, पं. माधवराव सप्रे ग्रौर पं. विष्णुदत्त शुक्ल ग्रादि के नाम उल्लेखनीय थे। मन् १६१५ में शुक्ल जी भारतीय कांग्रेस कसेटी के नियमित सदस्य तो नहीं बने थे परन्तु वे यथा सम्भव प्रतिवर्ष कांग्रेस ग्रधवेशनों में जाते रहते थे। सन् १६१५ में कांग्रेस का ग्रधवेशन सर सत्येन्द्र प्रसन्निंह (लार्ड मिन्हा) की ग्रध्यक्षता में वस्वर्ड में हुग्रा था। शुक्ल जी इस कांग्रेस में गये थे। सौभाग्य से इस कांग्रेस में शुक्ल जी ग्रौर मध्यप्रदेश के प्रतिनिधियों को मारवाड़ी सीताराम विद्यालय में ठहराया गया था। इसी विद्यालय की निचली मंजिल में गान्धी जी को समीप से देखते-सुनने का ग्रवसर मिला। गान्धीजी की प्रातः कालीन प्रार्थनाग्रों, उनकी दैनिक दिनचर्या, सारे रहन-सहन का शुक्ल जी पर बहुत ग्रधिक प्रभाव पड़ा।

हिन्दी के प्रसार में योग:—शुक्ल जी राष्ट्रीय मंघटन के निर्माण में राष्ट्रभाषा ग्रौर राष्ट्रलिपि के महत्त्व को प्रारम्भ से ही अनुभव करते थे, इस दृष्टि से उन्होंने प्रदेश में राष्ट्रभाषा एवं प्रादेशिक भाषा के रूप में हिन्दी की सर्वाङ्गीण उन्नति के लिये निरन्तर प्रयत्न किया । ग्र. भा. हिन्दी साहित्य सम्मेलन के प्रदेश में हुए १६१६ तथा १६३६ में हुए दोनों ग्रिधवेशनों में ग्रापने योग दिया था। सन् १६१६ में ग्र. भा. हिन्दी साहित्य सम्मेलन का सातवां ग्रिधवेशन जबलपुर में पं. रामावतार शर्मा की ग्रध्यक्षता में हुग्रा था। इस ग्रिधवेशन की स्वागत समिति के ग्रध्यक्ष पं. विष्णुदत्त शुक्ल थे ग्रौर पं. रविशंकर जी शुक्ल स्वागत समिति के उपाध्यक्ष थे। ग्र. भा. सम्मेलन का सफल ग्रिधवेशन हो जाने पर इस प्रयत्न से उत्साहित होकर शुक्ल जी तथा सप्रे जी ग्रादि ने मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन की प्राण प्रतिष्ठा की। प्रदेश के पुराने नेता रा. व. पं. विष्णुदत्त शुक्ल ने संस्था के संघटित करने के मुक्ताव का स्वागत किया। ३० मार्च सन् १६१६ को रायपुर में मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन का प्रथम ग्रिधवेशन स. प्र. विधान सभा के सदस्य एवं सुलेखक पं. प्यारेलाल मिश्र वार. एट. ला. की ग्रध्यक्षता में हुग्रा। इस प्रथम ग्रिधवेशन तथा सम्मेलन के ग्रगले ग्रिधवेशनों में शुक्ल जी ने वड़ी दिलचस्पी ली।

म. प्र. हिन्दी साहित्य सम्मेलन का पांचवां श्रधिवेशन ४ मार्च १६२२ को पं. रिवशंकर शुक्ल की श्रध्यक्षता में नागपुर में हुग्रा । इस श्रवसर पर शुक्ल जी ने श्रपने श्रध्यक्षीय भाषण में श्रंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी को राजभाषा बनाने के विषय में श्रपने विचार प्रकट करने हुए कहा था—"प्रश्न यह उठता है कि एक विदेशी भाषा हमारी जातीय श्राकांक्षाश्रो एवं जातीय मनोवृत्ति को यथार्थ रूप से प्रकट करने में कहां तक सहायक हो सकेगी ? इसके स्थान में हमें किसी एक सबसे व्यापक और उपयुक्त भारतीय भाषा को स्थानापन्न करना ही होगा।" ग्रपनी इस सुनिहिक्त सम्मित को व्यक्त करते हुये शुक्ल जी ने हिन्दी एवं हिन्दी का प्रचार करने वाली संस्थाओं की महती उत्तरदायिता को स्पष्ट करने में भी कोई संकोच नहीं किया। ग्रापने सन् १६२२ में ग्रपने ग्रध्यक्षीय भाषण में कहा था—"मेरी व्यक्तिगत राय है कि भारतीय राष्ट्र निर्माण के इस कठिन प्रसंग में यदि हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्राचीन संकीर्णताओं को स्वीकार किए हुए देश की वर्तमान परिस्थितियों से उदासीन बना रहेगा तो वह देश का सच्चा कल्याणकारी कभी नहीं हो सकता, इसलिये प्रत्येक हिन्दी साहित्य प्रेमी को ग्रपना दृष्टिकोण बदलना होगा। यदि ग्राज भारत की किसी भाषा या साहित्य के सामने जवाबदारी का विराट प्रश्न उपस्थित है तो वह हिन्दी भाषा और हिन्दी साहित्य के सामने हैं। इस विषय की समस्या को हल करने के लिये हमें दूरदिशता, बुद्धि ग्रौर हृदय की उदारना और कार्य-तत्परता, इत्यादि ग्रनेक गुणों की ग्राव- श्यकता है क्योंकि ग्रापको यह हमेशा ध्यान में रखना चाहिये कि हमारे सामने हिन्दू राष्ट्र स्थापित करने का प्रश्न नहीं है। यदि प्रश्न इतना ही होता तो वह कोई बड़ी बात नही थी। प्रश्न हमारे सामने भारतीय राष्ट्र स्थापित करने का है ग्रौर इसी कारण हमारे लिए राष्ट्र संवटन का काम ग्रत्यन्त कठिन हो रहा है। चाहे जो हो, यदि हम संसार में जीना चाहते है तो हमें यह काम ग्रवश्य करना पड़ेगा।"

हिन्दी की क्षमता के विषय में शुक्ल जी ने अपने विचार स्पष्ट करने हुए कहा था—"मेरे कहने का आशय यह नहीं हैं कि हिन्दी अपने स्वरूप को इतना परिवर्तित कर दे कि उसका व्यक्तित्व ही नष्ट हो जाय और अपने वर्तमान की सारी विशेषता वह खो बैठे। जिस समय में यह कह रहा हूं कि हिन्दी को उन्नतिशील होते हुए परिवर्तनशील और उदार होना चाहिये, उस समय में यह आशय प्रकट करना चाहता हूँ कि उसमें एक जीती-जागती और प्रौढ़ भाषा की विशेषतायें आ जानी चाहियें। इससे उसके व्यक्तित्व के नष्ट हो जाने की आशंका जरा भी नहीं है, प्रत्युत उसमे शालीनता और प्रभुता के बढ़ जाने की ही सम्भावना है।"

पांचवे ग्रधिवेशन के बाद राष्ट्रीय ग्रान्दोलन में सभी कार्यकर्ताग्रों के संलग्न हो जाने से ग्रगले १२ वर्ष तक प्रादेशिक सम्मेलन सुपुत्त रहा। सन् १६३६ में नागपुर मे ग्रखिल भारतवर्षीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के नागपुर ग्रधिवेशन के ग्रवसर पर प्रादेशिक हिन्दी माहित्य सम्मेलन की गतिविधि में फिर तीव्रना ग्रायी। नागपुर ग्रधिवेशन में शुक्ल जी स्वागत समिति के उपाध्यक्ष थे। राजनीतिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण शुक्ल जी प्रादेशिक मम्मेलन की हलचलों में प्रत्यक्ष भाग तो नहीं ले सके, परन्तु राष्ट्रभाषा एवं प्रादेशिक भाषा के रूप में हिन्दी भाषा व साहित्य एवं देवनागरी लिपि की समुन्नित करने में शुक्ल जी ने जो मिक्रय योग दान किया है, उसका विशेष महत्त्व है। शामन-सूत्र सम्भाल कर एवं भारतीय संविधान परिषद् में शुक्ल जी ने इस विषय में उल्लेखनीय कार्य किया है, जिसका यथासमय ग्रन्थ के ग्रगले पृष्ठों में उल्लेख किया जा रहा है।

श्रसहयोग के युग में—प्रथम विश्व महायुद्ध के दिनों में बढ़ते हुए भारतीय ग्रसन्तोष को शान्त करने के लिये ब्रिटिश सरकार ने भारत में तत्कालीन भारतमन्त्री श्री मान्टेग्यू को भारत की स्थित का निरीक्षण करने के लिये भेजा था। उन दिनों ब्रिटिश सरकार के समक्ष लोकमत को प्रकट करने के लिये स्थान-स्थान पर सभायों की जाती थीं। इसी प्रकार की एक सभा २६ ग्रगस्त १६१७ को रायपुर में माननीय मी. एम. ठक्कर के सभापतित्व में हुई थी। इस सभा में श्री रिवशंकर जी शुक्ल ने यह प्रस्ताव उपस्थित किया था—"कांग्रेम ग्रौर लीग ने शासन प्रबन्ध के विषय में जो सुधार शासन के सामने रखे हैं, उसके विना देश का उत्कर्ष नहीं होगा ग्रौर उसके ग्रभाव में उपनिवेश की भांति भारत स्वयं शासन के योग्य नहीं हो सकेगा। इन ग्रधिकारों को प्राप्त करने के लिये जब-जब स्वार्थत्याग करने का ग्रवसर उपस्थित हो, तब-तब देश का प्रत्येक नागरिक सत्कार्य समक्ष कर ग्रानन्द से करे।"

एक स्रोर भारतमन्त्री मान्टेग्यू बढ़ते हुए भारतीय ग्रसन्तोष को दबाने के लिये चिकनी-चुपड़ी बात कर रहे थे, तो दूसरी स्रोर देश के जाग्रत लोकमत को कुचलने के लिये विदेशी सरकार ने काले रोलट कानून को प्रचलित किया । इस कानून के स्वीकार हो जाने से देश भर में भीषए। ग्रमन्तोप व्याप्त हो गया । केन्द्रीय घारा सभा में मध्यप्रदेश की स्रोर से निर्वाचित एक प्रतिनिधि रा. व. पण्डित विष्णुदत्त शुक्ल ने इस ग्रमन्तोष को व्यक्त करने के लिये केन्द्रीय धारा सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र दे दिया। रोलट कान्न के विरोध में जाग्रत पंजाव को कुचलने के लिये जब ग्रंग्रेजों ने जिलयावाला बाग से खुन की होली खेली तो गान्धी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने ग्रमहयोग का विगुल बजा दिया। कलकता में हुए सन् १६१६ के कांग्रेस के विशेष ग्रधिवेशन में शासन से ग्रमहयोग का प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

मान्टेग्य चेभ्सफोर्ड योजना के अन्तर्गत तारीख २४ दिसम्बर १६१६ को मध्यप्रदेश का शासन चीफ़ कमिश्नर के हाथ में लेकर गवर्नर तथा उसकी ज्ञासन परिषद् को सौपा गया। योजना के ग्रन्तर्गत प्रदेश में द्वैध शासन (डायकी) की स्थापना की गयी 🕒 इस योजना के ग्रन्तर्गत प्रान्तीय विधान सभा के सदस्यों की संस्था २७ से ७० की गयी तथा सभा का ग्रध्यक्ष भी सरकारी व्यक्ति के स्थान पर गैर सरकारी होने लगा । सरकारी सुधार नाम-मात्र के थे, इन से जनता की वास्तविक मागो की पूर्ति नहीं होती थी. इनसे केवल कुछ <mark>प्रसन्तुष्ट व्यक्तियों को सन्तुष्ट करने का प्रयत्न किया गया</mark> था। ब्रिटिश सरकार ने रोलट एक्ट भी प्रचलित किया, जो स्वातन्त्र्य संघर्ष को एक चुनौती थी। महात्मा गान्धी जी ने सत्य. ग्रहिसा, ग्रस्तेय ग्रादि अपने नैतिक साधनों के द्वारा रोलट कानुन के विरुद्ध सत्याग्रह प्रारम्भ कर दिया। सत्याग्रह के ग्रान्दोलन ने देश भर में एक ग्रपूर्व कान्ति का वातावरण प्रस्तुत कर दिया । विद्यार्थियों ने सरकारी कालेज छोड़ दिए, वकीलों एवं डाक्टरों ने देश-सेवा भ्रपना मुख्य धन्धा बना लिया । श्री शुक्ल जी इस समय से पूर्व भ्रपना समय मामाजिक, जातीय एवं मांस्कृतिक कार्यो में लगाते थे, पर इसे गान्धी की ग्रान्धी में उनका भी काया-कल्प होगया। उन्होंने अपने शौक के मुन्दर एवं मोहक कपड़ों को तिलांजिल दे दी और खदूर के मोटे कपड़े पहनने प्रारम्भ कर दिये। शक्ल जी ने श्रपने बड़े परिवार एवं विविध सामाजिक कार्यों की जिम्मेदारी को निवाहने के लिये दूसरी किसी श्रामदनी का सहारा न होने से वकालत तो नहीं छोड़ी परन्तु वे अपने तन-मन-धन सभी साधनों एवं शक्तियों के साथ वे राष्ट्रीय ग्रान्दोलन में संलग्न हो गये । ं देश की राजनीतिक परिस्थिति पर विचार करने <mark>के लिये सितम्बर सन् १६१६ में लाला</mark> लाजपतराय की ग्रध्यक्षता में कांग्रेम का विशेष ग्रधिवेशन कलकत्ते में हुग्रा। इस विशेष कांग्रेस में शुक्ल जी और पण्डित विष्णुदत्त जी शुक्ल भी गये हुए थे। दोनों ने मध्यप्रदेश की स्रोर से कांग्रेस के ग्रगले ग्रधिवेशन के लिये निमन्त्रण दिया था। प्रान्तीय काग्रेस कमेटी के सम्मुख यह विचारणीय विषय रखा गया कि प्रस्तावित ग्रधिवेशन नागपुर में हो, ग्रथवा जबलपुर में। इस समय नागपूर के सदस्यों ने तीन रुपये वाले बहुसंख्यक सदस्य बना कर कमेटी में स्रपना बहुमत कर लिया ग्रीर बहुमत से निब्चय किया गया कि ग्रगला ग्रंधिवेशन नागपुर में किया जाय। हिन्दी मध्यप्रदेश के सदस्यों ने यह निञ्चय स्वीकार तो किया, परन्तु खिन्न मन मे । नागपुर के विशेष ग्रधिवेशन में ग्रसहयोग सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार किया गया । इस अधिवेदान में कांग्रेस के विधान में भी परिवर्तन किया गया । महात्मा गान्धी ने यह प्रस्ताव रखा था। भाषा के ग्राधार पर ग्रस्तिल भारतीय कांग्रेस संघटन २१ प्रान्तों में विभक्त किया गया। इसी विधान के त्रनुसार मध्यप्रदेश का हिन्दी भाषी विभाग नागपुर स्रौर विदर्भ के मराठी-भाषी विभाग से पृथक् <mark>हो गया । प्रारम्भ</mark> में हिन्दी प्रदेश को हिन्दुस्तानी या हिन्दी सी. पी. कहा जाता था, परन्तु १६३० में रायपुर में हुई राजनीतिक परिषद् के प्रस्ताव के अनुसार इसे महाकोशल नाम दे दिया गया। नागपुर कांग्रेस के अवसर पर एक दु:खद प्रसङ्ग भी हुआ, पण्डित विष्णुदत्त गुक्ल के स्वर्गवास से प्रदेश का एक कर्मठ नेता सदा के लिये उठ गया।

कलकत्ता तथा नागपुर कांग्रेस मे नव-मन्देश लेकर शुक्ल जी ने अपने जिले तथा प्रान्त की सिकय राजनीति में भाग लेना प्रारम्भ कर दिया। वे सन् १६१४ से ही रायपुर नगरपालिका के सदस्य थे और इस पद पर सन् १६२४ तक बने रहे। सन् १६२१ से आप कांग्रेस के भी नियमित सदस्य बन गये और अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति के सदस्य चुन लिये गये। तब मे वे आज तक इसके निरन्तर सदस्य बने रहे। मन् १६२१ से आप जिला कौंसिल के सदस्य चुने गये और मन् १६३६ तक इस संस्था के भंग होने की अविध को छोड़ कर सन् १६३६ तक इस स्थान पर सफलतापूर्वक कार्य करते रहे। सन् १६२१ में नवीन विधान के अनुसार रायपुर में कांग्रेस का प्रथम चुनाव हुआ।

जीवनी खंड १५

शुक्ल जी जिला कांग्रेस के मन्त्री थे। शुक्ल जी के विरोध में कई शक्तियां एकत्र हो गयी थी, कुछ सरकार परस्त लोग, कुछ व्यक्तिगत विरोधी और कुछ कांग्रेसजन। शुक्ल जी ने भी ग्रपना पक्ष सुदृढ़ किया। शुक्ल जी इससे पूर्व रायपुर तथा समीपस्थ क्षेत्रों में तिलक स्वराज्य कोश के लिये घन-संग्रह का कार्य कर चुके थे, और पांच दिन में ही २१ हजार रुपया एकत्र कर चुके थे, इसलिये उनका परिचय पर्याप्त व्यापक हो गया था। मन्त्री के रूप मे शुक्ल जी ने दोनों पक्षों के खूब रसीद बहियां दी। दोनों पक्षों ने खूब सदस्य बनाये। रायपुर शहर में पहली बार हजारों की गिनती में कांग्रेस के सदस्य बने दोनों पक्षों ने व्यापक प्रचार-कार्य किया। सारे चुनाव को पूर्ण व्यवस्थित बनाने के लिये व्यवस्थित मतदाता सूची बनायी गयी, पूरे रजिस्टर भरे गये, इस बढ़े हुए कार्य को पूरा करने के लिये दस ग्रतिरिक्त क्लर्क रखे गये थे। चुनाव में, जो कि पहली बार प्रजातान्त्रिक पद्धति से लड़ा गया था, शुक्ल जी को सर्वाधिक मत मिले। शुक्ल जी हिन्दी सी. पी. कांग्रेस में भी चुने गये। कौंसिल के बहिष्कार की ग्रसहयोग विषयक नीति को भी ग्रापने ग्रपनाया। ग्राप न तो स्वयं कौसिल में गये ग्रौर न ग्रापने स्वर्गीय रा. ब. चौधरी ग्रौर स्वर्गीय मी. एम. ठक्कर, बैरिस्टर, ग्रादि ग्रपने सह-योगियों को ही कौंसिल में जाने दिया। तारीख २६ मई सन् १६२० ई. की प्रान्तीय राजनीतिक परिपद् में शुक्ल जी ने हिस्सा लिया था। ग्रापकी उपस्थित से परिपद् के विचार विमर्ष में एक प्रकार की गम्भीरता ग्रा गयी थी—इस घटना का उल्लेख करते हुए "कर्मवीर" ने लिखा था—"जहां दादा साहब खाप हों, डॉ. मु जे, वैरिस्टर राव, श्री उमाकान्त घाटे, बाबू नाथूराम ग्रौर ग्रन्य वीसियों प्रतिनिधियों ने परिपद् को गरम बनाया था, वहां पण्डित र विशंकर शुक्ल, पण्डित मनोहर पन्त गोलवलकर ग्रौर पण्डित प्यारेलाल मिश्र, ग्रादि मज्जनों ने ग्रपनी उपस्थिति से उदारना ला दी थी।"

शीझ ही शुक्ल जी रायपुर तथा प्रान्त की राजनीतिक प्रवृत्तियों में श्रधिकाधिक भाग लेने लगे। तारीख २ जुलाई सन् १६२१ ई. को बिलासपुर के दण्डिकारी (मजिस्ट्रेट)ने कर्मवीर सम्पादक पण्डित माखनलाल चतुर्वेदी को ब्राटमास की सस्त सजा दी थी। मजिस्ट्रेट ने दण्ड देते हुए श्रपने निर्ण्य में लिखा था—"जो व्यक्ति जनता की दृष्टि में सरकार की प्रतिष्ठा को गिराता है, वह राजद्रोह के श्रपराध में दण्डनीय है।" यह दण्ड मुनाने के दिन ही जनता का विरोध प्रदर्शित करने एवं माखनलाल जी के कार्य का श्रभिनन्दन करने के लिये एक बड़ी सार्वजितक सभा की गयी। इस सभा के श्रध्यक्ष थे—पण्डित रिवशंकर जी शुक्ल श्रौर प्रधान वक्ता के रूप में वैरिस्टर राधवेन्द्रराव ने व्याख्यान दिया। श्रध्यक्षीय भाषण देते हुए शुक्ल जी ने माखनलाल जी के कार्य एवं तपस्या की सराहना करते हुए कांग्रेस के कार्यक्रम का समर्थन किया।

मुक्ल जी की गिरफ्तारी—सन् १६२२के मई मास में रायपुर में छिन्दवाड़े के श्री घाटे वकील की अध्यक्षता में रायपुर जिला राजनीतिक परिषद् का आयोजन किया गया। इस परिषद् का आयोजन करने के लिये शुक्ल जी की अध्यक्षता में एक स्वागत सिमिति का निर्माण किया गया था। परिषद् के कारण रायपुर की जनता में एक अभूतपूर्व उत्साह का वातावरण व्याप्त हो गया था। सरकार ने स्थिति का नियन्त्रण करने के लिये पूरी तैयारी कर ली। राजनीतिक परिषद् में क्या होता है, यह देखने के लिये जिलाघीश और पुलिस कप्तान ने शुक्ल जी से परिषद् में प्रवेश पाने के लिये पांच नि:शुक्त प्रवेश-पत्र (पास) मांगे थे। स्वागत सिमिति ने यह नियम बनाया था कि परिषद् में प्रवेश-पत्र या टिकट के बिना कोई प्रविष्ट नहीं हो सकेगा। स्थानीय सरकारी अधिकारियों द्वारा प्रवेश-पत्र मांगे जाने पर शुक्ल जी ने उन्हें सूचित किया कि वे टिकट खरीद कर ही परिषद् में प्रवेश पा सकते हैं। स्वागत सिमिति का यह निर्णय मालूम होने पर सरकारी अधिकारियों ने शिक्त-प्रयोग कर परिषद् में घुसने का निर्णय किया। घटना के दिन, दोपहर से ही शहर भर में यह खबर फैल गयी थी कि शुक्ल जी गिरफ्तार कर लिये जायेंगे। परिषद् के ठीक समय पण्डाल के सामने स्वयंसेवकों की तीन-तीन कतारें खड़ी हुई थीं—इनके सामने शुक्ल जी और श्री लाखे खड़े थे। मजिस्ट्रेट, सिटी कोतवाल के साथ पण्डाल के प्रवेश द्वार पर पहुँचे। ये मजिस्ट्रेट खैरागढ़ के भूतपूर्व दीवान खा. ब. मौलवी मोहम्मद हुसैन के पुत्र एवं एक समय खैरागढ़ हाई स्कूल में शुक्ल जी से पढ़े हुए श्री आले हसन रिजवी थे। पुलिस अधिकारियों ने पण्डाल के भीतर जाना चाहा। शुक्ल जी ने कहा कि टिकट दिखला दीजिये और अन्दर चले जाइये। शुक्ल जी और श्री लाखे ने एक दूसरे

का हाथ पकड़ लिया और पुलिस अधिकारियों को अन्दर जाने से रोका। ज्यो ही पुलिस अधिकारियों ने यह विरोध देखा, उन्होंने शुक्ल जी के हाथों में हथकडी डाल दी। रायपुर में पुलिस कोतवाली या चावड़ी घटनास्थल के निकट ही हैं। पुलिस शुक्ल जी को गिरफ्तार कर हथकडी के साथ ही रास्ते से प्रदर्शन करती हुई ले गयी और हवालात में बन्द कर दिया। शुक्ल जी की गिरफ्तारी की खबर कुछ ही मिनटों में रायपुर शहर भर में फैल गयी। खबर मुनते ही पिरपद् की कार्यवाही अगले दिन के लिये स्थिगत कर दी गयी। हजारों के उत्तेजित जन-समूह ने एकत्र होकर पुलिस कोत-वाली में घुसने का प्रयत्न किया। इस अवसर पर सर्वथी माधवराव सप्ने, ई. राघवेन्द्रराव व वामनराव लाखे ने उत्तेजित जनता को नियन्त्रण में रखा, अन्यथा इस अवसर पर गोली चल जाती, क्योंकि सशस्त्र पुलिस के सिपाही समीपस्थ एक मकान में लाकर रखे गये थे। जनता देर तक खड़ी होकर पुलिस इन्स्पेक्टर को वाहर निकलने के लिये ललकारती रही।

स्रगले दिन प्रातः स्वयंसेवकों की एक रैली की गई। इस स्रवसर पर पण्डित माखनलाल जी चतुर्वेदी ने एक बहुत ही जोकीला व्याख्यान दिया। चतुर्वेदी जी दो-चार दिन पहले ही जेल से छूट कर स्राये थे। राजनीतिक परिपद् की स्वागत सिमित ने एवं महाकोशल प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी ने श्री ई. राघवेन्द्र राव की स्रध्यक्षता में बैठक कर सारी परिस्थित पर विचार किया और एक पत्र लिख कर जिला स्रधिकारियों से पूछा कि किस सरकारी कायदे के स्रनुसार सरकारी स्रधिकारी एक खासगी जगह पर टिकट या प्रवेश पत्र के बिना घुमना चाहते हैं। इस विषय में दोनों पक्षों का दिन भर पत्र-व्यवहार होता रहा। स्रधिकारियों ने स्वीकार किया कि वे किसी कायदे के सन्तर्गत ऐसा नहीं कर रहे, परन्तु इस विषय में शासन-स्रधिकारियों के जो स्रादेश (एकजीक्यूटिव इन्स्ट्रकान्स) हैं, उन्हीं का पालन किया जा रहा है। इस पर कांग्रेस एवं राजनीतिक परिषद् की स्रोर से जवाब दिया गया कि वे एग्जीक्यूटिव इन्स्ट्रकान्स मानने के लिये तैयार नहीं हैं और कानून को स्रपना कार्य करने का स्रवसर देना चाहिये (लेट दि ला हैव इट्स स्रॉन कोर्स)।

उस दिन प्रातः से सायंकाल तक नगर के छोटे व बड़े २०० से ग्रधिक व्यक्तियों ने ग्रपना नाम उन लोगों की सूची में लिखाया, जो पुलिस वालों को रोक कर गिरफ्तार होने के लिये तैयार थे, इस सूची में केवल कांग्रेस वाले ही नहीं थे, परन्तु शहर के ग्रानरेरी मजिस्ट्रेट तक सम्मिलित थे। इनके ग्रितिस्त सदर वाजार के ग्रनेक प्रतिष्ठित सेठ-साहूकार व शुक्ल जी के मोहल्ले के बहुत से महाराष्ट्रीय सज्जन एवं नगर के प्रतिष्ठित व्यक्ति इस सूची में शामिल थे। इन २०० व्यक्तियों में से पहले दिन के लिये दस व्यक्ति चुने गये, जिनमें सर्वश्री माधवराव सप्रे, राधवेन्द्रराव, वामनराव लाखे, नारायण्याव मेघा, पण्डित द्वारकाप्रसाद सिश्च (जो उस समय कालेज के एक विद्यार्थी थे), ग्रादि व्यक्ति सम्मिलित थे। इन दस स्वयंसेवकों के नेता श्री माधवराव सप्रे थे।

जब सभा प्रारम्भ होने का समय हुग्रा तब जिलाधीश श्री सी. ए. क्लार्क, अंग्रेज पुलिस कप्तान जोन्स के साथ सभा-स्थल पर ग्राये । इन्होंने दरवाजे के सामने खड़े सप्ते जी से कहा कि वे भीतर जाकर स्वागत समिति के पदा-धिकारियों से बात करना चाहते हैं । पण्डित सप्ते ने कहा कि "वे उन्हों बिना टिकट या प्रवेश-पत्र के ग्रन्दर जाने की ग्रनुमित नहीं दे सकते हैं ।" उन्होंने एक स्वयंसेवक से कहा कि वह परिषद् के मन्त्री ग्रीर गवर्नर को बुला लाये । यह सुन कर जिलाधीश ने कहा—"यह दूसरा गवर्नर कौन है ?" ("हू इज दिस सैकण्ड गवर्नर ?") सप्रे जी ने उत्तर दिया—प्रान्तीय कांग्रेस के ग्रध्यक्ष श्री राघवेन्द्रराव (प्रेजीडेन्ट ग्रांफ प्राविन्शियल कांग्रेस, मि. ई. राघवेन्द्रराव) । थोड़ी देर में स्वयंसेवक मन्त्री को बुला लाया ग्रीर सप्रे जी को कहा कि राघवेन्द्रराव कहते हैं कि मै ग्रपनी इच्छी पर नैनात हूँ, इसलिये नहीं ग्रा सकता (ग्राई एम एट माई पोस्ट, ग्राई कैन नाट कम ।)। इस पर सप्रे जी ने कहा कि उन्हें बुला लाग्रो ग्रीर कहो कि सप्रे उन्हें बुला रहे हैं । इस वीच परिषद् के मन्त्री ने ग्रधिकारियों से कहा कि ग्राप लोग ग्रन्दर जा सकते हैं, परन्तु यदि कोई समभौता नही होता, तो उन्हें बाहर ग्राना पड़ेगा ग्रीर वाजाब्ता प्रवेश करना होगा। ग्रधिकारियों ने यह बात मान ली ग्रीर वे ग्रन्दर गये। पण्डाल में ग्रन्दर जाकर इन ग्रधिकारियों ने परिषद् के ग्रधिकारियों से बातचीत की ग्रीर टिकट लेकर ग्रन्दर जाना मान लिया। इन ग्रधिकारियों ने श्री राघवेन्द्रराव से कहा कि वे ग्रभी हप्या

जीवनी खंड १७

नहीं लाये हैं, पर वे टिकट ख़रीदने के लिये तैयार हैं। श्री राव ने कहा—"श्रापका कथन हमारे लिये ख़रे सोने के बराबर हैं" (योर वर्ड इज एज़ गुड एज़ गोल्ड) श्रौर सबको श्रन्दर जाने दिया। दो दिन तक शुक्ल जी जेल में रहे। टिकटों का मामला मुलफ़्ते पर शुक्ल जी को जेल में रखना किठन हो गया। इस पर उन पर से मुक़दमा उठा लिया गया श्रौर दोपहर के तीन बजे उन्हें छोड़ दिया गया। इन दो दिनों में पुलिस की हवालात में शुक्ल जी से एक ख़तरनाक़ श्रपराधी की नाई व्यवहार किया गया। उनके एक हाथ में हथकड़ी पकड़े मिपाही खड़ा रहना था श्रौर उसी स्थित में उन्हें शंका-समाधान करना पड़ता था। शुक्ल जी की इस गिरफ्तारी से रायपुर श्रौर प्रान्त की जनता में बड़ा विक्षोभ उत्पन्न हो गया था श्रौर श्री मुंजे तथा श्री नारायएग्या, श्रादि कार्यकर्ता रायपुर श्रा गये थे। इस घटना का एवं जनता के उत्साह एवं देशभिक्त का रायपुर की सशस्त्र पुलिस के सिपाहियों पर बहुत श्रधिक श्रमर पड़ा था। इनमें से १६ सिपाहियों ने त्याग-पत्र दे दिये। इस घटना से स्पष्ट था कि पुलिस व श्रफसरों की भी श्रान्तरिक सहानुभूति जनता के साथ थी।

उक्त गिरफ्तारी तथा पुलिस कार्रवाई के विषय में समाचार-पत्रों में खूब चर्चा हुई। इस सम्बन्ध में ग्रमन्तुष्ट लोकमत को व्यक्त करने के लिये भारत लोक सेवा समिति (सर्वेन्ट ग्राफ इण्डिया मोमायटी) के सदस्य श्री ग्रप्पाजी नटेश द्रविड़ ने मध्यप्रान्त व बरार की धारासभा में एक स्थिगत प्रस्ताव रख कर मांग की कि घटना की जांच करने के लिये सरकार एक निष्पक्ष जांच सिमिति नियुक्त करे। सर्वश्री काशीप्रसाद पाण्डे, सेठ शिवलाल, श्री रामराव देशमुख, श्री पचोरी व श्री जायसवाल, ग्रादि सदस्यों ने इस मांग का समर्थन किया ग्रौर जोरदार भाषण किये। इस पर तत्कालीन गृहमन्त्री सर मोरोपन्त जोशी ने वहस का उत्तर देते हुए स्वीकार किया—"निस्मन्देह शुक्ल जी के समान प्रभावशाली नागरिक के साथ पुलिस ने खेदजनक व्यवहार किया। यह वस्तुनः एक दुःखद घटना है, तिस पर भी घटना में सरकारी कर्मचारियों ने कोई विशेष भूल नहीं की। उन्हें परिस्थिति से बाध्य होकर ही ऐसा करना पड़ा। घटना को छः माम हो चुके हैं; ग्रव उसकी जांच कराने का कोई लाभ नही होगा"। सरकार के मुख्य मचिव श्री नेल्सन तथा प्रमुख परामर्शदाता (एडवायजर) सर टण्डन ने भी इसी प्रकार के उत्तर दिये थे।

प्रान्त की राजनीति में सन् १६२२ के दिसम्बर मास के ग्रन्तिम सप्ताह में पटना में देशबन्ध चितरंजनदास की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कांग्रेस के अधिवेशन में कौंसिल में प्रवेश के प्रश्न पर वडा तीव वाद-विवाद हुन्ना, परन्तु इसका कोई निर्णय नहीं हुन्ना। ग्रधिवेशन समाप्त होते ही, दिनांक ३१ दिसम्बर सन् १६२२ ई. को विभिन्न प्रान्तों के प्रतिनिधियों ने कांग्रेस के अन्तर्गत ही "स्वराज्य पार्टी" नामक एक संस्था को जन्म दिया। देश-बन्ध चितरंजन दास इस पार्टी के ग्रध्यक्ष तथा पण्डित मोतीलाल नेहरू, विठ्ठलभाई पटेल, चौधरी तथा खलीक़ज्जमा मन्त्री चुने गये। कौंसिल में प्रवेश कर उन्हें भंग करना, इस नवीन दल का उद्देश्य था। महाकोशल में इस नवीन दल का मंगठन कार्य एवं नेतृत्व सेठ गोविन्द दास, बैरिस्टर राघवेन्द्रराव व पण्डित रविशंकर शुक्ल कर रहे थे। प्रारम्भ में पण्डित माखनलाल चतुर्वेदी, ग्रादि अपरिवर्त्तनवादी सदस्यों ने प्रान्तीय कांग्रेस में कौंमिल प्रवेश के कार्य का विरोध किया। श्री चतुर्वेदी ने प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के ग्रध्यक्ष श्री राव एवं कांग्रेस संघटन के विषय में एक प्रस्ताव रखा. जो स्वीकृत होगया। कांग्रेस जनों का कौंसिल प्रवेश के प्रश्न पर विरोध ग्रधिक दिनों तक नहीं चला । ग्रखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ग्रोर मे प्रान्तीय कांग्रेस समितियों से कौंसिलों में प्रवेश के विषय में सम्मित मांगी गयी थी। इस पर प्रान्तीय कांग्रेस ने विचार कर एक घोषणा-पत्र द्वारा कौसिल प्रवेश का समर्थन किया। इस पत्रक पर हस्ताक्षर करने वाले प्रमुख व्यक्तियों में सर्व श्री राघवेन्द्रराव, पण्डित रविशंकर श्कल, बाबू गोविन्द दास, श्रीखण्डे, घाटे, छेदीलाल, वामन-राव लानलोजे, मुहम्मद अक़बर, अब्दर क़ादिर, वास्देवराव सूबेदार, ग्रादि सम्मिलित थे । सन् १६२३ में दिल्ली में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कौंसिल प्रवेश के प्रश्न पर विचार करने के लिये किया गया। इस अधिवेशन में स्वराज्य पार्टी को कौसिल प्रवेश की अनुमति दे दी गयी। इस प्रकार स्वराज्य पार्टी के उम्मीदवारों को कांग्रेस का अधिकृत समर्थन प्राप्त हुद्या । मध्यप्रदेश में स्वराज्य पार्टी के संघटन को सुदृढ करने में जिन प्रमुख व्यक्तियों का योग रहा, उनके नाम ये हैं :—स्वर्गीय वैरिस्टर ग्रभ्यंकर, डा. मुंजे, पण्डित रविशंकर शुक्ल, वैरिस्टर श्री ई. राघवेन्द्रराव, श्री ताम्बे. श्री माधवराव श्रीहरि ग्राणे. सेठ गोविन्ददास, श्री दुर्गाशंकर मेहना ग्रौर वैरिस्टर छेदीलाल ग्रादि ।

मन १६२४ मे प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाग्रों के निर्वाचन हुए। इस निर्वाचन में सम्पूर्ण मध्यप्रान्त ग्रौर बरार में स्वराज्य पार्टी के उम्मीदवारों को बड़ी सफलता मिली। कौमिल के निर्वाचित ५४ सदस्यों में मे ३६ मदस्य स्वराज्य पार्टी के तथा ३ स्वराज्य पार्टी द्वारा महायता प्राप्त सदस्य थे । इस प्रकार स्वराज्य दल के ४२ सदस्य थे । धारा सभा के कुल ७० सदस्यों में सरकारी सदस्य १६ थे ग्रौर स्वतन्त्र १२ थे । इन ४२ स्वराज्य दलीय सदस्यों में से पण्डित रवि-शंकर शक्ल भी एक प्रमुख सदस्य थे। व्यवस्थापिका सभाग्रों के निर्वाचनों में सम्पूर्ण देश की दृष्टि में मध्यप्रान्त में स्वराज्य दल की विजय बहुत महत्त्वपूर्ण थी। यहां स्वराज्य दल को सभा में निर्णायक बहुमत प्राप्त हो गया था, फलत: प्रान्त के राज्यपाल (गवर्नर) सर फ्रॅंक स्लाय ने धारा सभा में स्वराज्य दल के नेता डा. मुजे को मन्त्रिमण्डल बनाने के लिये निमन्त्रित किया, किन्त् दल का लक्ष्य पद-ग्रहण न होने से उन्होंने इस प्रस्ताव को ग्रस्वीकार कर दिया। इस ग्रवसर पर देशवन्य चितरञ्जनदास ग्रौर पण्डित मोतीलाल नेहरू, स्वयं नागपूर पधारे ग्रौर उन्होंने व्यवस्थापिका मभा के स्वराज्य दल सदस्यों को आवश्यक परामर्श दिया। गवर्नर ने एक अन्य-दलीय मन्त्रिमण्डल बना कर कार्य प्रारम्भ किया। स्वराज्य दल की स्रोर से इस मन्त्रिमण्डल पर स्रविश्वास का प्रस्ताव रखा गया, जो कि २४ मतों के विरुद्ध ४४ मतों से स्वीकार कर लिया गया। विदेशी माल के बहिष्कार, सरकारी बजट ग्रस्वीकृत करने एवं मन्त्रिमण्डल के वेतन को ग्रस्वीकृत करने विषयक स्वराज्य दल के प्रस्ताव २२ मतों के विरुद्ध ४० मतों के भारी वह-मत से स्वीकार कर लिये गये। वजट के कटौती प्रस्ताव पर श्कल जी ने वहत ही जोशीला भाषण दिया था। इन्हीं दिनों जब मध्यप्रदेश में स्वराज्य पक्ष की विजयों से समस्त राष्ट्र का ध्यान इस प्रान्त की स्रोर स्राकर्षित हो रहा था, स्वराज्य दल द्वारा मन्त्रिमण्डल के कार्य में सहयोग न देने एवं ग्रड क्ले की नीति प्रचलित रखने की घोषित नीति के बावजद महाराष्ट्र में श्री न. चि. केलकर एवं श्री जयकर एवं मध्यप्रान्त बरार में श्री आएं और डा. मुंजे पदग्रहण के पक्षपाती हो गये थे । इस प्रकार स्वराज्य पार्टी में स्नान्तरिक फूट हो गयी । पण्डित रविशंकर शुक्ल भीर वैरिस्टर स्नभ्यंकर ने पदग्रहण के समर्थक सदस्यों को वहत समभाया।

इमी बीच प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा के नव-निर्वाचन के अनन्तर नवीन अध्यक्ष के निर्वाचन का प्रश्न उप-स्थित हुम्रा। उस समय स्वराज्य पक्ष का बहुमत चाहता था कि पण्डित रिवशंकर शुक्ल, सभा के म्रध्यक्ष पद पर चुने जांय. परन्तू पद-ग्रहण के पक्षपाती लोग ग्रपना व्यक्ति इस पद पर चाहते थे। हिन्दी सी. पी., नागपुर ग्रौर विदर्भ-तीनों प्रान्तों के तीन नेता थे और सम्पूर्ण दल के संयुक्त नेता डा. मुंजे थे । अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के चुनाव के लिये स्वराज्य दल ने एक दिन नियत किया था। अध्यक्ष पद के लिये दल के बहुमंख्यक हिन्दी भाषी सदस्य शुक्ल जी का नाम रखना चाहते थे, परन्तु उन्हें रायपुर में जिला कौसिल के ब्रावश्यक चुनाव में भाग लेना था । सी. पी. हिन्दी वालों की ग्रोर से मांग की गयी कि दल की संयुक्त बैठक दूसरे दिन के लिये स्थिगत की जाय, परन्तु बैठक उसी दिन हो गयी और श्री ताम्वे व्यवस्थापिका सभा के अध्यक्ष पद के लिये उम्मीदवार चुन लिये गये। दूसरे दिन हिन्दी सी. पी. वाले ग्राये, इन्होंने इस प्रश्न पर पुनर्विचार के लिये सुफाव भी दिया, परन्तु बहुमत होते हुए भी कोई वल नहीं दिया। पदग्रहण के पक्षपातियों को वह मान्य नहीं हुआ फल यह हुआ कि श्री ताम्बे अध्यक्ष चुन लिये गये, उनके चनाव में सरकारी पक्ष का समर्थन मिला और वह बहुत प्रसन्न हुआ और हिन्दी सी. पी. बाले मौन रहे। कुछ समय बाद गृहमन्त्री सर मोरोपन्त जोशी ने गृहमन्त्री का पद छोड़ दिया। इस पद पर स्वराज्य दल के श्री ताम्बे कौंसिल की ग्रध्य-क्षता छोड़ कर ग्रासीन होगये। श्री केलकर ग्रौर जयकर ने ताम्बे के चुनाव पर उन्हें बघाई दी। स्वराज्य दल को इस घटना से बड़ा धक्का लगा। तत्कालीन स्थिति पर विचार करने के लिये तारीख द नवम्बर १६२५ ई. को नागपुर में ग्रखिल भारतीय स्वराज्य दल की एक वैठक हुई जिसमें वैरिस्टर ग्रभ्यंकर द्वारा प्रस्ताव उपस्थित करने पर श्री ताम्बे की भर्त्सना की गयी ग्रौर प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया ।



गुक्जाती कवर्षा और बस्तर के राजकसारी का अध्यापन करने हुए



गुक्तजो कान्यकृत्व सभा के अधिवंशन के समय



प्रश्वती का सिवनों जेल में छटन पर स्वागत



नेक्छ जी भीश वैन के साथ रायकु में (विच में यन्य – हा त्याव हाल संदर्भ नदभीनाराय-दास अब सुरद्वन्ताल विचार

जीवनी संड १६

ताम्बे काण्ड में मध्यप्रदेश की राजनीति वड़ी विक्षुव्य रही। श्री ताम्बे के बाद श्री यादव माघव काले व्यवस्था-पिका सभा के ग्रध्यक्ष वन गये। स्वराज्य दल मन्त्रियों का वेतन एवं सम्पूर्ण वजट की मांगें ग्रस्वीकृत कर कौंसिल के वाहर चला गया। इन दिनों श्री ई. राघवेन्द्रराव ग्रीर डा. मुंजे पदग्रहण के पक्ष में थे। इस परिस्थिति में तारीख द मार्च सन् १६२५ ई. को स्वराज्य दल के नेता पण्डित मोतीलाल नेहरू ने श्री राव को एक तार भेज कर ग्रादेश दिया कि वे कानपुर कांग्रेस के ग्रादेशानुसार कार्य करें। इस तार से स्वराज्य दल की बैठक में खलवली मच गयी। इस सभा में भाषण देते हुए पण्डित रविशंकर शुक्ल ने परामर्श दिया था— "हमें प्रत्येक हालत में श्री नेहरू के ग्रादेश का पालन करना ही होगा।" स्वराज्य दल के सदस्यों ने बहुमत से अपनी पूर्व नीति रखी ग्रीर पद-ग्रहण की नीति का विरोध किया।

इन्हीं दिनों राष्ट्र की राजनीतिक परिस्थित में वड़ा परिवर्तन म्ना गया था। महात्मा गान्धी जेल से छूटने पर स्रपने साथियों के साथ साबरमती स्राश्रम में विधायक कार्यक्रम पूर्ण करने में संलग्न हो गये थे। मुस्लिम लीग की माम्प्रदायिक नीति भी पनपने लगी थी, उसके मुकाबले में पण्डित मदनमोहन मालवीय, लाला लाजपतराय और स्वामी श्रद्धानन्द "हिन्दू संगठन" का कार्य करने लगे थे। ताम्बे प्रकरण से सारा महाराष्ट्र कांग्रेस की कौंसिल में विरोध की नीति से स्रसन्तुष्ट हो गया था। नागपुर की बैठक में "एक प्रति सहकार दल" (रिस्पान्सिव कोग्रापरेशन पार्टी) की स्थापना हो चुकी थी। सन् १६२५ ई. के स्रप्रैल माम में कांग्रेस दल और प्रति सहकार दल में साबरमती में एक ममभौता भी हुम्रा परन्तु तुरन्त भंग हो गया, फलतः दोनों दलों ने पृथक् चुनाव करने का निर्णय किया। तारीख १६ मार्च सन १६२५ ई. को गवर्नर द्वारा प्रान्तीय धारा सभा भंग किये जाने पर नवीन निर्वाचन हुम्रा। इस चुनाव में कांग्रेस के विरोध में मराठी जिलों में डा. मुंजे और श्री श्रणे के नेतृत्व में प्रति सहकार दल (रिस्पान्सिव कोन्रापरेशन पार्टी) ने चुनाव लड़ा, मराठी क्षेत्र में स्वराज्य दल के नेता श्री ग्रभ्यंकर थे। महाकोशल में स्वराज्य दल के नेता सेठ गोविन्ददास थे। यहां पर एक स्वतन्त्र कांग्रेस दल का संघटन किया गया। इस दल के नेता श्री ई. राघवेन्द्र राव थे। कौंसिल के नवीन निर्वाचन में स्वतन्त्र कांग्रेस दल के प्रचार कार्य के लिये महामना मदनमोहन मालवीय जी रायपुर पधारे। ये पण्डित रिवर्शकर जी शुक्ल के घर पर ही ठहरे। मालवीय जी के श्राग्रह करने पर शुक्ल जी ने स्वतन्त्र कांग्रेस की श्रोर से खड़ा होना स्वीकार कर लिया।

कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा स्वराज्य दल को पूर्ण सहयोग देने के निश्चय से कांग्रेस संघटन की सारी शक्ति स्वराज्य दल के पक्ष में लग गयी। रायपुर में शुक्ल जी की परिस्थित बड़ी विचित्र हो गयी। वे एक ग्रोर रायपुर कांग्रेस के मन्त्री थे, कांग्रेस संस्था की विज्ञिष्तियों में कांग्रेस की वोट देने के लिये कहा जा रहा था और स्वयं शुक्लजी स्वतंत्र कांग्रेस के उम्मीदवार थे। शुक्ल जी ने इस विचित्र परिस्थित में भी अपने पूरे मानसिक सन्तुलन का परिचय दिया। उनका घर पहले की तरह स्वराज्य दल एवं कांग्रेस पक्ष के कार्यकर्ताग्रों व नेताग्रों का शिविर बना रहा। उनके निवासस्थान की पहली मंजिल पर स्वराज्य दल के सेठ गोविन्ददास जी, पं.द्वारकाप्रसाद मिश्र और उनके सहयोगी ठहरे हुए थे। नीचे स्वतन्त्र कांग्रेस के श्री ई. राघवेन्द्रराव तथा शुक्ल जी के दूसरे सहयोगी ठहरे हुए थे। दोनों पक्ष अपने-अपने कार्य में लगे रहते थे और सर्वत्र शोर मचा रहता था। इसे देख कर उस समय के एक प्रेक्षक ने कहा था—' कुछ हुल सी मची है, त्रिपुरारि के तबेले में'।

चुनाव हुम्रा, स्वराज्य पक्ष के सेठ शिवदास डागा विजयी हुए ग्रौर शुक्ल जी असफल हो गये। शुक्लजी ने परिएगम निकलते ही प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के ग्रध्यक्ष सेठ गोविन्ददास को एक बघाई का तार भेजा। तत्कालीन राजनीतिक परिस्थित में शुक्ल जी ग्रपनी व्यक्तिगत मजबूरियों के बावजूद राष्ट्रीय सिद्धान्तों के प्रश्न पर सदा सुदृढ़ रहे। उनकी यह स्थिति उस समय के निष्पक्ष प्रेक्षक भी स्वीकार करते थे। 'कर्मवीर' सम्पादक पं. माखनलाज चतुर्वेदी श्री राव की राजनीति के विरुद्ध थे पर साथ ही वे शुक्लजी की व्यक्तिगत सिद्धान्तवादिता में भी विश्वास करते थे। इस निर्वाचन के श्रवसर पर चतुर्वेदीजी ने घोषित किया था 'कर्मवीर' ग्रौर 'देशबन्ध' में शुक्ल जी के विरुद्ध कुछ

भी न छपेगा और न उनके विरुद्ध ग्रान्दोलन के लिये रायपुरही जाऊँगा।" चतुर्वेदी जी ने 'कर्मवीर' में लिखा था— "शुक्ल जी ने राजनैतिक विरोधों के कारण कभी किसी पर नाराजी प्रकट नहीं की। सजग राजनैतिक मतभेदों के बीच इस पीढ़ी के मित्रों का बन्धुत्व ही महाकोशल के निर्माण में और कांग्रेस की दृढ़ता के लिये श्रेष्ठ साबित हुग्रा।" शुक्ल जी ने इस समय से श्री राव से ग्रपना राजनीतिक सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया और वे काग्रेस कार्यों में पूरी तरह जुट गये। वैसे तो वे १६२२ से ही ग्रिखल भारतीय कांग्रेस के निरन्तर सदस्य रहे हैं परन्तु सन् १६२६ से वे उसके एक प्रमुख स्तम्भ वन गये।

नागपुर विश्वविद्यालय में : १६२३ के लगभग नागपुर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। इससे पूर्व प्रान्त के कालेज प्रयाग व कलकत्ता विश्वविद्यालय से सम्बद्ध थे। नागपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपित सर विपिन कृष्ण वोस थे। सन् १६२६ में प्रान्त के शिक्षामन्त्री श्री ई. राघवेन्द्रराव ने गुक्ल जी को विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी सिमित का सदस्य नियत किया। शुक्ल जी मन् १६२६ से लेकर मन् १६२६ तक नागपुर विश्वविद्यालय के कोर्ट तथा कार्यकारिणी के सदस्य वने रहे। अपने कार्यकाल में शुक्ल जी ने एक प्रस्ताव द्वारा मांग की थी कि नागपुर विश्वविद्यालय में हिन्दी के माध्यम द्वारा शिक्षा दी जाय। इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिये प्रो. हंटर के संयोजकत्व में एक सिमित की नियुक्ति की गयी। इस सिमित ने श्री शुक्ल जी के प्रस्ताव के मूल सिद्धान्त को उचित वतलाया परन्तु प्रस्ताव को कार्यान्वित करने में कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों को बाघक वतलाया।

## जिला कौंसिल के माध्यम से राष्ट्रीय सेवा-कार्य

सन् १६२१ से ही पं. रिवशंकर शुक्ल रायपुर जिला कौंमिल के सदस्य चुन लिये गये। प्रारम्भ में ही इन स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं में प्रवेश करने एवं उन पर अधिकार करने के विषय में श्री शुक्ल जी का विश्वास था कि स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से स्वराज्य की ओर वढ़ा जा सकता है (फीडम थू लोकल वॉडीज)। इसी के साथ इन संस्थाओं के द्वारा वे शिक्षा-प्रसार एवं राजनीतिक जागरण के लक्ष्य को पूर्ण करना चाहते थे। सन् १६२२ से सरकार ने जिलों की ग्रामीण शालाओं के प्रवन्ध का भार जिला कौंमिलों को सौंप दिया था। इस परिवर्तन से इन विद्यालयों को चलाने की आर्थिक जिम्मेदारी तो जिला कौंसिलों पर आगयी, परन्तु उनके निरीक्षण, प्रवन्ध एवं परीक्षा सम्वन्धी नियन्त्रण शिक्षा विभाग के स्कूल इन्सपेक्टरों के हाथ में रहा। प्रारम्भ में शुक्ल जी ने इन सभी विद्यालयों के शिक्षकों से सम्पर्क स्थापित करने के लिये एवं उनमें सार्वजनिक राष्ट्रीय भावना उत्पन्न करने के लिये एक शिक्षक सम्मेलन आयोजित किया, सम्मेलन का लक्ष्य शिक्षकों की उन्नति, ग्रामीण शिक्षा में मुधार एवं शिक्षा तथा शिक्षकों को अधिक उपयोगी तथा लोकप्रिय बनाना था।

जिला कौंसिल के अन्तर्गत विद्यालयों की गिनती ३१०थी, जिनमें २६७ प्रायमरी या प्राथमिक विद्यालय थे और १३ माध्यमिक (मिडल) शालायें थी। इन विद्यालयों के अध्यापकों की गिनती ६०० के लगभग थी। विद्यालयों में प्रतिवर्ष ३०,००० के लगभग विद्यार्थी पढ़ा करते थे। शुक्ल जी ने जिले के शिक्षकों से मम्पर्क तथा सहयोग स्थापित करने के लिये प्रतिवर्ष 'अध्यापक सम्मेलन ' करने की नवीन परम्परा का सूत्रपात किया। इन सम्मेलनों में शिक्षा प्रणाली की उन्नति, शारीरिक स्वास्थ्य सुधार, स्वच्छता और राष्ट्रीय जाग्रति के प्रश्नों पर चर्चा की जाती थी।

शुक्ल जी रायपुर जिला कौंसिल के अध्यक्ष पद पर जेल यात्रा के दिनों को छोड़ कर १६२७ से १६३७ तक लगातार कार्य करते रहे। इस पद पर कार्य करते हुए शुक्ल जी ने रायपुर जिले भर में पाठशालाओं का जाल फैलाया, उनमें प्रचिलत पाठ्यक्रम के मान-दण्ड को ऊंचा करने, पाठशालाओं की आर्थिक स्थिति आदि सुधारने के कार्य किये। इन पाठशालाओं पर अपना सीधा एवं कारगर नियन्त्रण स्थापित करने के लिये शुक्ल जी ने जिला कौंसिल के निरीक्षक (सुपरवाइजर) नियत किये। जिलाधीश ने प्रान्तीय सरकार की ओर से जिला कौंसिल के इस कार्य का निषेध किया कि विद्यालयों में शिक्षा, परीक्षा एवं प्रवन्ध आदि कार्यों का निरीक्षण प्रान्तीय शिक्षा विभाग एवं सरकार करेगी, इस

कार्य के लिये निरीक्षक नियुक्त करना जिला बोर्डों के ग्रधिकार-क्षेत्र में बाहर की बात हैं। इस पर जिला कौंमिल ने ग्रपने निरीक्षकों का नाम व्यायाम शिक्षक रखा और शारीरिक स्वास्थ्य निरीक्षण, एवं वालकों के स्वास्थ्य के संरक्षण एवं संबर्द्धन के लिये उन्होंने व्यायाम-शिक्षक नियत करने प्रारम्भ किये। प्रमुख व्यायाम शिक्षक के पद पर जिला कौंसिल ने डा. खूबचन्द बधेल को नियत किया। इस पर प्रान्तीय सरकार ने जिलाधीश के माध्यम से जिला कौंमिल की ग्राधिक मदद की वृत्ति या ग्रान्ट का है देना बन्द कर दिया। तब शुक्ल जी के नेतृत्व में जिला कौंमिल ने टीका लगाने के लिये दिये जाने बाले धन का देना बन्द कर दिया। कौंमिल की ग्रीर में लिखा गया कि हमारे पास पैसा नहीं है ग्रतः हम टीका लगाने वालों को पृथक् करते हैं। सरकार ने इस पर कौंमिल भंग कर दी। चुनाव में पुरानी कौंसिल ही चुनी गयी।

१६२२ से १६३७ तक के कार्य-काल में शुक्ल जी के नेतृत्व में जिला कौंसिल ने जो उल्लेखनीय कार्य किये और जिन से उन्होंने जिले में राष्ट्रीय जागरण एवं स्वानन्त्र्य संग्राम के लिये वातावरण उत्पन्न किया, उनका संक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार हैं:—

१ शुक्ल जी के नेतृत्व में जिला कौंसिल ने सबसे प्रथम कार्य अपनी कार्यवाही का समस्त व्यौरा हिन्दी में रखना प्रारम्भ किया। कौंसिल के कार्यालय की श्रोर में कार्यवाही का विवरण हिन्दी में तैयार कर भेजा जाने लगा जिसे जिलाधीश वापस कर देते थे श्रौर मांग करते थे इसका अंग्रेजी अनुवाद करवा कर भेजा जाय इस पर शुक्ल जीने कौंसिल की श्रोर से उत्तर लिखा कि श्रापके यहां अनुवादक हैं उनसे ही यह कार्य करा लिया जाय। जिलाधीश ने इसका उत्तर दिया था, हमारे पास अनुवादक अवश्य हैं, पर वे ठीक अनुवाद नहीं कर सकते। शुक्ल जी की श्रोर से उत्तर में कहा गया जब श्रापकी यह स्थित है तब हम भी विवश हैं।

सरकार के निरन्तर विरोध के बावजूद जिला कौंसिल ने शुक्ल जी के पथ-प्रदर्शन में श्रपनी सम्पूर्ण कार्यवाही हिन्दी में करने की परिपाटी को स्थिर रखा।

२ शुक्ल जी के नेतृत्व में जिला कौंसिल ने यह नियम बना दिया था कि विद्यार्थियों में प्रतिदिन अध्ययन एवं विशिष्ट कार्यक्रमों के अवसर पर प्रारम्भ में हमेशा भण्डा वन्दन एवं 'वन्दे मातरम्' गायन अवश्य किया जाय। इस विषय में शुक्ल जी ने कौंसिल के अधीन समस्त विद्यालयों के नाम एक परिपत्र \*भी प्रचारित किया। जिलाधीश की स्रोर से भंडावन्दन तथा 'वन्दे मातरम्' गान पर आपित्त की गयी। इस पर शुक्ल जी की स्रोर से लिखा गया कि जब आपके गवर्नर श्री गावन 'वन्दे मातरम् गान' के अवसर पर खड़े होते हैं † तब आपको उस पर आपित्त नहीं होनी चाहिये।

<sup>\*</sup> आपके पास 'वन्देमातरम्' और राष्ट्रीय भण्डे की वन्दना की एक-एक प्रति भेजी जाती हैं। इन्हें पुठ्टों पर चिपका कर हिफाजत के साथ रिखये कि आपके शाला के दैनिक कार्यों के आरम्भ में विद्यार्थी 'वन्दे मातरम्' और राष्ट्रीय भण्डे के गीत गाया करें और राष्ट्रीय भण्डे को प्रणाम किया करें। तैयार होने पर भण्डे प्रत्येक शाला में भिजवा दिये जायेंगे और उनका मूल्य शाला से वसूल किया जायेगा। यह भी स्मरण् रहे कि आपकी शाला में किसी समय कोई प्रतिष्ठित सज्जन, निरीक्षक, पदाधिकारी अथवा सरकारी अफसर आवे तो उनका अभिवादन अथवा स्वागत 'वन्देमातरम्' गायन तथा राष्ट्रीय भण्डे के प्रणाम द्वारा ही किया जावे। प्रत्येक सुपरवायजर, हैडमास्टर तथा स्काउट मास्टर को इस सूचना-पत्र के ठीक पालन कराने का ध्यान रखना चाहिये— रिवशंकर शुक्ल, अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट कौंसिल (समस्त विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के नाम ४४६६ संख्या का आदेश)

<sup>†</sup> एक बार तत्कालीन अंग्रेज गवर्नर श्री गावन की उपस्थिति में 'वन्दे मातरम् ' गान गाया था । अपने राष्ट्रीय गीत ' गाड सेव दि किंग ' के समय खड़े होने की परिपाटी के अनुसार श्री गावन इस अवसर पर तुरन्त खड़े हो गये थे ।

३ जिला कौसिल के अध्यक्ष के रूप में श्री शुक्ल जी ने समस्त अधीनस्थ विद्यालयों के शिक्षकों को राष्ट्रीय स्वातन्त्र्य आन्दोलन में सिक्रिय भाग लेने का आदेश दिया था। शुक्ल जी का यह कार्य जिलाधीश एवं प्रान्तीय सरकार को बहुत आपत्तिजनक लगा था। उन्होंने इस विषय में कौसिल से स्पष्टीकरण की मांग की थी। शुक्ल जी ने अपने पत्र-व्यवहार में \* बड़ी निर्भीकता के साथ राष्ट्रीय स्वातत्र्य संघर्ष में भाग लेना प्रत्येक राष्ट्रीय प्रजाजन का परम कर्त्तव्य घोषित किया था।

४. कांग्रेस द्वारा लाहौर ग्रधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का राष्ट्रीय लक्ष्य घोषित किये जाने पर एवं २६ जनवरी १६३० के दिन स्वतंत्रता दिवस मनाने एवं उस दिन स्वातंत्र्य प्रतिज्ञा करने का निश्चय करने पर रायपुर जिला कौन्सिल ने शुक्ल जी के नेतृत्व में समस्त विद्यालयों को यह राष्ट्रीय दिवस पूर्ण समारोह के साथ मनाने का अनुरोध किया था। इस अवसर पर शुक्ल जी ने प्रधानाध्यापकों को राष्ट्रीय तिरंगा भण्डा फहराने एवं कांग्रेस की सूचना के अनुसार कार्यक्रम सम्पन्न करने के लिये भी सुक्ताव दिया था। क्षुक्ल जी द्वारा है इमास्टरों को स्वतंत्रता दिवस मनाने के विषय परिपत्र प्रसारित करने पर रायपुर के जिलाधीश ने आपत्ति एवं विरोध प्रकट किया था। परन्तु शुक्ल जी ने बड़ी स्पष्टता

I am in receipt of your D. O. letter dated the 14th inst. regarding the greeting of revenue officers by school boys with the National Flag and national songs. I feel sure you must be realising that National Flag is an embodiment of the most patriotic sentiments of a nation, whether dependent or independent or whether within the British Empire or outside it. A flag is said to be necessity for all nations. It is a dire necessity for India, where we have to cultivate in our children the same sentiments towards our National Flag which the infurling of the Union Jack evokes in the English breasts. When even the honourable ministers of the Crown and along with highly placed European revenue officers have received such greetings and have in true English spirit stood up in all reverence when the national song was sung, it is too late in the day for you and any one else to object to such greetings by National Flag and by national song. As administrative head of the District Council I have issued instructions to greet all visitors, official or non-official with National Flag and national song. Revenue officers are not the only persons to be greeted. There is no resolution of the District Council but if you require one I shall place the matter before the District Council and send you a copy of the resolution.

† ७ जनवरी १६३० के दिन रायपुर डिस्ट्रिक्ट कौन्सिल के ग्रध्यक्ष के नाते श्री रिवशंकर शुक्ल ने समस्त हैडमास्टरों को यह परि-पत्र भेजा था :---

स्रापके पास मन्त्री, जिला कांग्रेम कमेटी रायपुर की ग्रीर से भेजा हुग्रा सूचना-पत्र पहुंचा होगा, जिसमें कांग्रेस का सन्देश बतलाया गया है। २६ तारीख़ इतवार को पूर्ण स्वराज्य-महोत्सव यानी पूर्ण स्वतन्त्रता दिवस मनाने का निवेदन किया गया है। ग्राशा है कि ग्राप उस पत्र पर पूरा-पूरा ध्यान देंगे ग्रीर ग्रपने तथा हो सके तो ग्रपने पड़ोस के गांव में नीचे लिखे कार्यक्रमों का प्रवन्ध करें।

१. २६ जनवरी रविवार को प्रातःकाल ठीक ५ बजे राष्ट्रीय भण्डा फहराया जाय भ्रीर तिरंगे भण्डे का गीत गाकर ग्रिभिवादन किया जाय ।

<sup>\*</sup> रायपुर के जिलाधीश डिप्टी कमिश्नर श्री व्हाई. एन. सुकठणकर इस्क्वायर, ग्राई. सी. एस. क नाम डिस्ट्रिक्ट कौंसिल रायपुर के कार्यालय से शुक्ल जी ने जो कई पत्र लिखे थे उनमें से एक का मुख्य भाग दिया जाता है——(२३ फरवरी १९३० का पत्र)



पं. रिवशंकरजी भुक्त सरदार बह्नमभाई पटेल के माथ रायपुर के अपने भवन में ( २५ नवम्बर १९३६ )



पं. रविशंकरजी शुक्ल पं. जवाहरलालजी नेहरू के माथ ( १५ नवम्बर १९३६ )



पं• रविगंकरजी शुक्ल देशरत्न वाबू राजेंद्र प्रमाद के साथ ( ११ दिसम्बर १९३५ )



महात्मा गांधी पै. रविसैक्गजी गुक्त की विद्या मंदिर यांजना के प्रथम विद्यामंदिर का शिलान्याम करंन हुए

के साथ राष्ट्रीय भावनाग्रों के ग्रनुकूल का उत्तर देते हुए कहा था राष्ट्रीय फण्डा फहराना एवं राष्ट्र की स्वतंत्रता के विषय में सोचना कोई पाप की बात नहीं है । \*

- ५. जिला कौसिल के ग्रन्तर्गत समस्त विद्यालयों के भवनों के ग्रन्दर नेताग्रों के चित्र लगाये गये थे। शिक्षकों को ग्रादेश था कि ये चित्र शालाग्रों में मुरक्षित रखें जाँय। मरकारी ग्रधिकारियों द्वारा भण्डा वन्दन वन्द करने एवं नेताग्रों के चित्र उतारने के प्रयत्न किये गये, परन्तु कौसिल तथा शिक्षकों ने दोनों की मर्यादा को यथासम्भव सुरक्षित रखा।
- ६. शुक्ल जो ने डिस्ट्रिक्ट कौसिल के अन्तर्गन एक प्रेम की व्यवस्था की थी। इस प्रेम में डिस्ट्रिक्ट कौसिल की सारी छपाई का कार्य तो किया ही जाता था, साथ ही यहां बाहरी जॉब की छपाई का कार्य भी किया जाता था। इस बाहरी जॉब के कार्य के सिलमिले में डिस्ट्रिक्ट कौसिल के प्रेस में कांग्रेस की समस्त सूचनायें एवं परिपत्र छापे जाते थे और इन्हें वितरित किया जाता था। सरकार की ओर में डिस्ट्रिक्ट कौसिल के प्रेम द्वारा फुटकर छपाई का कार्य करने पर आपित्त की गयी थी और प्रेम चलाने की पूर्व अनुमित न लेने की शिकायत की गयी थी। परन्तु शुक्ल जी ने दृढ़ता-पूर्वक अपनी नीति प्रचितत रखी।
- ७. डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के ग्रन्तर्गत ग्राम्य विद्यालयों में मर्वत्र डाकखाने स्थापित थे। इन में शिक्षक लोग ही पोस्ट मास्टर का कार्य करते थे। जिला कौंमिल के प्रेम में कांग्रेम एवं राष्ट्रीय ग्रान्दोलन की सूचनायें छापी जाती थीं ग्रीर वे जिला कौंसिल के ३२५ विद्यालयों के हेडमास्टरों द्वारा गांव-गांव में वितरित कर दी जाती थीं। इस प्रकार से ये विद्यालय जिले में राष्ट्रीय जागरए। एवं संघर्ष के केन्द्र वन गये थे।
- ८. डिस्ट्रिक्ट कौसिल की ओर से प्रतिवर्ष ग्राम शिक्षा सम्मेलन किये जाते थे। इन सम्मेलनों में चुने हुए विद्वानों व शिक्षाशास्त्रियों के व्याख्यान होते थे। कौंसिल ने ग्रपने समस्त व्यवहार के लिये हिन्दी को ग्रपनाया था। कौंसिल की ग्रोर से 'उत्थान' नामक एक मासिक पत्र भी निकाला था। यह पत्र कई वर्ष तक निरन्तर प्रकाशित होता रहा। पत्र का सम्पादन पं. सुन्दरलाल त्रिपाठी करते थे। इस पत्र में शुक्ल जी ने 'ग्रायरलैण्ड का इतिहास' भी क्रमिक रूप में प्रकाशित करवाया था। राष्ट्रीय ग्रान्दोलन के दिनों में विद्यार्थी ग्रीर शिक्षक लोग ग्रायरलैण्ड के इतिहास में शहीद हुए वीर
  - २. राष्ट्रीय भण्डा फहराने के बाद एक जलूस धूमधाम से निकाला जाय जिसमें मन्त्री जिला कांग्रेस कमेटी के बताये हुए कार्यक्रम का पालन कराया जाय ।
  - ३. इस सूचना के अनुसार आप जो कुछ काम करें उसकी रिपोर्ट उसी दिन फार्मों पर लिख भेजिये। एक व्यौरा मन्त्री जिला कांग्रेस कमेटी के नाम पर और एक मेरे पास भेज दीजिये।
  - ४. श्रिखल भारतीय राष्ट्रीय सभा कांग्रेस कमेटी से कोई कार्यक्रम निकले तो उसका पालन किया जाय । श्राशा है कि सूचनाग्रों का पालन सावधानी के साथ किया जावेगा।
  - \* २३ फरवरी १६३० के दिन शुक्ल जी ने रायपुर के जिलाधीश को यह पत्र भेजा था :--

I am in receipt of your D. O. letter dated the 14th inst. regarding the teachers and boys of the District Council Schools taking part in the Independence Day celebrations on the 26th January last. Yes, they took part under my directions. A copy of my circular letter is herewith sent as desired. I issued that letter on my own authority but if you desire a resolution of the District Council I shall place the matter before the council and send you a copy of its resolution. I may, however say, it is futile for anyone to present the irresistible march of events under the present political circumstances and it is certainly no sin for any one to think of Independence of his country.

देशरत्नों की स्रमरगाथा से सीख लेकर मातृभूमि के स्वातन्त्र्य संग्राम में प्रवृत्त हों, शुक्ल जी द्वारा उक्त जीवनी लिखने का यह लक्ष्य था । "उत्थान" एवं राष्ट्रीय पत्रकों ने रायपुर जिले में बहुत स्रधिक जाग्रति उत्पन्न कर दी ।

है. जिला कौसिल की ग्रोर से प्रतिवर्ष स्कूल टूर्नामैण्ट एक वार्षिक समारोह के रूप में मनाया जाता था, इस ग्रवसर पर जिले के शिक्षक एव चुने हुए विद्यार्थी एकत्र हो जाते थे। एक बार रायपुर के टाऊनहाल के मैदान में इस वार्षिक टूर्नामेंट का ग्रायोजन किया गया था। टाऊन हाल के ग्रहाते में पंचम जार्ज की एक मूर्ति थी। टूर्नामेंट का मण्डप इस प्रकार बनाया गया था कि यह मूर्ति बिल्कुल पीछे पड़ गयी। इस पर रायपुर के जिलाधीश बहुत ही ग्रिधिक जलभुन गये। इन्हीं की ग्रदालत में शुक्ल जी को एक मुकदमें के सिलिसले में जाना पड़ा। शुक्ल जी के पहुंचते ही उस समय ग्रदालत में पेश मामले को एक तरफ रखकर जिलाधीश ने पूछा—"ग्रापने किस की ग्रनुमित से सरकारी भूमि पर मण्डप बनाया?" शुक्ल जी ने शान्तिपूर्वक उत्तर दिया—"इस भूमि पर ग्रापका नहीं, वारिंग मास्तरीवालों (लोक कर्म विभाग) का ग्रधिकार है। ग्राप इस बारे में पूछने वाले कोई नहीं होते।" डिप्टी किमश्तर ने वारिंग मास्तरी वालों से उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये कहा, परन्तु उन्होंने कहा कि वे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने पहले कोई ग्रापित नहीं उठाई। इस पर जिलाधीश ने पुलिस कप्तान से कार्यवाही करने के लिये कहा, पर उसने भी किसी कार्यवाही करने को उचित नहीं कहा। जिलाधीश इस पर चुप रह गया।

शिक्षा-प्रसार, राष्ट्रीय जागरण, ब्रादि विविध क्षेत्रों में श्री शुक्ल जी के नेतृत्व में रायपुर जिला कौमिल ने बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किया था। सन् १६२७ के रायपुर जिला ब्रध्यापक सम्मेलन की वार्षिक रिपोर्ट के प्राक्कथन में (प्रान्त के भूतपूर्व गृह-सदस्य तथा भू. पू. राज्यपाल) डा. ई. राघवेन्द्र राव ने लिखा था—".... उच्च राष्ट्रीयता की मृष्टि करने के लिये मर्वसाधारण को शिक्षित करने के लिये किसी मुमंघटित पद्धित का घनिष्ट सम्बन्ध जनता के ब्रवीचीन ब्रादशों के साथ रहना चाहिये—इस विश्वास को कार्य रूप में परिएान करने के लिये ब्रपने ब्रध्यक्ष शुक्ल जी के देश-भिक्तपूर्ण पथ-प्रदर्शन में रायपुर की जिला कौमिल ने अनुकरणीय उत्साह दिखलाया है। ..... रायपुर की जिला कौंसिल ने जो ब्रादर्श उपस्थित किया है, उसका ब्रमुकरण दूसरे जिलों में किया जायेगा, इसका मुक्ते विश्वास है।"

रायपुर जिला कौमिल की राष्ट्रीयतापूर्ण नीति से विक्षुट्घ होकर तारीख १२ जून सन् १६३० ई. को तत्कालीन स्वायत्त गामन मन्त्री श्री रामराव देशमुख ने रायपुर जिला कौंसिल को भंग कर दिया और इसका प्रवन्ध रायपुर जिलाधीश के अन्तर्गत एक विशेष कर्मचारी श्री मुनरुद्दीन को सौंपा गया। इस विशेष अधिकारी ने शासन सूत्र सम्भालते ही सरकारी तथा ग्रैर-सरकारी निरीक्षकों के स्वागत के ममय एवं दैनिक कार्य के प्रारम्भ में "वन्दे मातरम्" गान और राष्ट्रीय भण्डे की वन्दना के नियम को तुरन्त वन्द करवा दिया। राष्ट्रीय कार्यों में भाग लेने के कारण बहुत से शिक्षक गिरफ्तार भी किये गये।

इस सम्पूर्ण दमन के वावजूद रायपुर जिला कौंसिल की राष्ट्रीय वृत्ति में कोई ग्रन्तर नहीं पड़ा। ग्रपने कार्य के कारण शुक्ल जी इतने ग्रधिक लोकप्रिय हो गये थे कि वे जेल में रहते हुए जिला कौंसिल के पुनः सभापित चुन लिये गये। जेल से छूटते ही शुक्ल जी ने पहला कार्य यही किया था कि जितने शिक्षकों को राष्ट्रीय ग्रान्दोलन में भाग लेने ग्रथवा उनके राष्ट्रीय विचारों के कारण सज़ा दी गयी थी, वे सब ग्रपने स्थान पर रख लिये गये ग्रौर उनको ग्रावश्यक वेतन व भत्ता देते हुए उनकी ग्रनुपस्थिति विना वेतन की छुट्टी मान ली गयी।

सन् १६३० के सिवनय अवज्ञा भंग आन्दोलन में :--लाहौर कांग्रेस में भारत का लक्ष्य पूर्ण स्वाधीनता प्राप्ति घोषित करने पर तारीख २६ जनवरी सन् १६३० ई. के दिन सम्पूर्ण भारत राष्ट्र ने पूर्ण स्वतन्त्रता की प्रतिज्ञा ग्रहण की थी। ६ अप्रैल से १३ अप्रैल तक सारे देश में राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया। सत्याग्रह आन्दोलन का श्रीगणेश महात्मा गान्धी ने डाण्डी यात्रा द्वारा किया था। इस यात्रा के अवसर पर श्री रिवशंकर शुक्ल, पण्डित द्वारकाप्रसाद मिश्र तथा सेठ गोविन्ददास जी के साथ महात्मा गान्धी के पास उनका आशीर्वाद तथा पथ-प्रदर्शन प्राप्त करने के लिये गये। यद्यपि पिछले दस-पन्द्रह वर्ष से शुक्ल जी विभिन्न राष्ट्रीय प्रवृत्तियों में संलग्न थे, परन्तु इस डाण्डी यात्रा के अवसर पर उनके खान-पान एवं व्यवहार में एकदम अन्तर आ गया। जीवन में प्रथम वार उन्होंने चौके के बाहर सबकी पंक्ति में वैठ कर

खाना प्रारम्भ किया । सन् १६३० ई. के वर्ष में प्रारम्भ मे शुक्ल जी ने महाकोशल कांग्रेस कमेटी के प्रधान सेठ गोविन्ददास जी ग्रौर पण्डित द्वारकाप्रसाद जी मिश्र के साथ मध्यप्रदेश के कोने-कोने में स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिये प्रारम्भ हुए सत्याग्रह श्रान्दोलन का महत्त्व प्रतिपादित किया। इससे पूर्व कांग्रेम संगठन में मध्यप्रदेश का हिन्दीभाषी भाग हिन्दी या हिन्द-स्तानी सी. पी. कहलाता था। श्री मिश्र जी के मुफाव पर रायपुर में हुई प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी ने प्रान्त का नाम महा-कोशल रखने का निर्णय किया। तारीख १३ अप्रैल सन् १६३० ई. के दिन रायपुर में महाकोशल राजनीतिक परिषद् का ग्रधिवेशन रखा गया था, परिषद् की ग्रध्यक्षता करने के लिये प्रयाग से पण्डित जवाहरलाल नेहरू ग्रा रहे थे। नेहरू जी को प्रयाग से चलते ही छियुकी रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना से प्रान्त भर में एक नवीन उत्साह का संचार हो गया। राजनीतिक परिषद् के ग्रधिवेशन के ग्रवसर पर शुक्ल जी, पण्डित द्वारकाप्रसाद मिश्र ग्रौर सेठ गोविन्ददास आदि ने बहुत ही ग्रोजस्वी भाषण दिये जिनका रायपुर की जनता पर बहुत ग्रधिक प्रभाव पड़ा। प्रान्त भर में सर्विनय अवज्ञा भंग आन्दोलन करने के लिये रायपुर में राजनीतिक परिषद् एवं प्रान्तीय कांग्रेस ने एक बड़ी व्यवस्थित योजना बनायी थी। इस योजना के अन्तर्गत प्रान्त भर में सत्याग्रह आन्दोलन का संचालन करने के लिये प्रान्तीय कांग्रेस भंग कर एक युद्ध मण्डल की स्थापना की गयी। इस युद्ध मण्डल ने प्रान्त में सत्याग्रह का श्रीगणेश करने के लिये जबलपुर के निकट रानी दुर्गावती की समाधि का स्थान नियत किया । यहां पर सत्याग्रहियों ने सत्याग्रह की प्रतिज्ञा ली । तारीख ६ से १३ अप्रैल तक प्रान्त भर में सत्याग्रह का एक अपूर्व वातावरए। व्याप्त हो गया। महात्मा गांधी की डाण्डी यात्रा के समाचारों को पढ़ कर जनता में नवीन उत्साह का संचार हो गया। तारील प्रप्रेल को रायपुर में श्री शुक्ल जी, ग्रादि नेताग्रों ने सार्वजनिक रूप से ग्रवैध नमक बनाया । इस ग्रवसर पर नमक बनाने के लिये विशेष रूप से समुद्री पानी लाया गया था। इस बार सत्याग्रह ग्रान्दोलन के ग्रवसर पर स्थान-स्थान पर नमक बनाया गया, जब्त साहित्य पढ़ा गया ग्रौर सरकारी जंगल काट कर जंगल क़ानून तोड़ा गया।

शुक्ल जी ने स्रपने साथियों के साथ महाकोशल विशेषतः छत्तीसगढ़ में ग्रान्दोलन के व्यापक विस्तार के लिये नव-युवकों को तैयार किया। जिला कौंसिल के ग्रन्तर्गत विद्यालयों के शिक्षकों तथा विद्यार्थियों को संघटित किया। राष्ट्रीय विद्यालय के विद्यार्थी लेजम पर 'रए।भेरी बज चुकी वीरवर, पहरोकेसरिया बाना'\*, इतने स्रिधक स्वर एवं

## \* रणभेरी बज चुकी वीरवर पहरो केसरिया बाना

उठो ! उठो ! हे भारत वोरो, ऋषियों की प्यारी सन्तान, स्वतंत्रता के महा समर में, हो जावो सहर्ष बलिदान, धर्म-युद्ध में मरना भी है, महा ग्रमर पद को पाना, रणभेरी बज चुकी वीरवर, पहरो केसरिया बाना ।।१।। माता के सच्चे पूतों की, ग्राज कसौटी होना है, देखें कौन निकलता पीतल, कौन निकलता सोना है उतरेगा जो ग्राज समर में, वही वीर है मरदाना, रणभेरी बज चुकी वीरवर, पहरी केसरिया बाना यह मदान्ध शासन उल्टा दो, ग्रपने प्रबल प्रहारों से, **ग्रन्यायी ग्र**रि को दहला दो, निज केहरि-हङ्कारों से, स्वतंत्रता की विजय पताका, ऊँची फहराते जाना रणभेरी बज चुकी वीरवर, पहरो केसरिया बाना साठ बरस के बढ़े गांधी, देव बढ़े जाते हैं। तुमको किन्तु युवक कहलाते उर में तनिक न ग्राती लाज, इस विडंबनामय जीवन से, तो ग्रच्छा है मर जाना रणभेरी बज चुकी वीरवर पहरो केसरिया बाना 11811 उत्साह से गाते थे कि मुनने वाले मन्त्रमुग्ध एवं उत्साहित हो जाते थे। चुने हुए युवक विद्याधियों को एक टोली राष्ट्रीय गान के लिये तैयार की गयी थी। चुने हुए दम विद्यार्थी केमरिया वाना पहने रायपुर से प्रचार करते हुए जवलपुर तक गये थे। गाड़ी रुकते ही ये प्रत्येक स्टेशन पर जोशीले राष्ट्रीय गान गाने थे, स्टेशनों पर ये जब्त माहित्य की विकी करते थे। इन लड़कों ने रायपुर में जवलपुर तक धूम मचा दी थी। इन दिनों मध्यप्रदेश के राष्ट्रीय नेता अपने-अपने नगरों से बाहर राष्ट्रीय आन्दोलन का नेतृत्व व मचालन कर रहे थे। तारीख २६ और २६ अप्रैल के दिन प्रान्त के सभी प्रमुख नेता प्रान्तीय सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिये गये। पण्डित रविशंकर शुक्ल बालाधाट में लौटन हुए गोन्दिया स्टेशन पर तारीख २६ अप्रैल को गिरफ्तार कर लिये गये। अगले दिन तारीख २६ अप्रैल को जवलपुर में पण्डित माखनलाल चतुर्वेदी, सेठ गोविन्ददास, पण्डित द्वारकाप्रमाद मिश्र और श्री विष्णुदयाल भागव प्रान्तीय मरकार के आदेश से गिरफ्तार कर लिये गये। जवलपुर की जेल में अंग्रेज मजिस्ट्रेट लिली की अदालत में इन पाचों नेताओं पर मुकदमा चलाया गया। (ये लिली मजिस्ट्रेट ही प्रथम कांग्रेम मन्त्रिमण्डल बनने पर शुक्ल जी के मचिव (मेकेटरी) वने थे)। जेलर ने शुक्ल जी से पूछा कि आपका पेशा क्या है—शुक्ल जी ने उत्तर दिया "कानून बनाने वाले का परन्तु इस समय क़ानून भंग करने वाले का (ला मेकर, बट नाउ ए ला ब्रेकर)। मजिस्ट्रेट ने श्री भागव को एक वर्ष की कैद की सजा, परन्तु शेप नेताओं को दो-दो वर्ष की सजा दे-दी।

श्रॅगुठे के निशानों की घटना---शुक्ल जी प्रारम्भ में जवलपुर जेल में रखे गये, परन्तु जल्दी ही उन्हें सिवनी जेल ले जाया गया। इस जेल में शुक्ल जी के अतिरिक्त लोकनायक माधव श्रीहरि ग्रएो तथा विदर्भ के नेता श्री वामनराव जोशी भी रखे गये थे। कई महीने तक शुक्ल जी इस जेल में रहे। इस ग्रवसर पर उन्हें जेल जीवन की ज्यादितयों के विरुद्ध पर्याप्त संघर्ष करना पड़ा। सिवनी जेल में ही अंगुठे तथा अंगुलियों के निशान के छाप लेने की भी स्मरागीय घटना घटित हुई, जिसमें शुक्ल जी ने अपने अदस्य साहस, दृढ़ता तथा स्वाभिमान का परिचय दिया। उन दिनों जेल में यह परिपाटी या नियम सा बन गया था कि प्रत्येक बन्दी की पहचान के लिये उसकी ग्रॅगलियों के निगान ले लिये जांय। जेल ग्रधिकारियों ने एक दिन श्री वामनराव जोशी को बुलाया ग्रीर उनके ग्रंगुठ तथा ग्रंगुलियों के निशान ले लिये 📭 जब ये ग्रपने साथियों के पास लौटे तो उनके काले हाथ देख कर शुक्ल जी ग्रादि ने पूछा, कि क्या बात है ? श्री जोशी ने वतलाया कि जेल वालों ने उनके निशान लिये हैं। सन् १६०७ के वन्दी जीवन में भी उन्होंने ये निशान दिये थे। तीसरे दिन शुक्ल जी को जेल अधिकारियों ने दफ्तर में बुलवाया, और उन्हें ग्रॅगुठे व ग्रॅगुलियों के निशान देने के लिये कहा, शुक्ल जी ने ये निशान देने से इन्कार किया और जेल मेनुग्रल निकाल कर दिखला दिया कि सूपरिन्टेन्डेन्ट को इसका कोई अधिकार नहीं है । सरकार की ओर से जेल-नियम भंग करने के अभियोग में शुक्ल जी पर मक़दमा चलाया जाने वाला था । इन्होंने ग्रपने क़ानुनी सलाहकारों से परामर्श मांगा ग्रौर १०० से ग्रधिक क़ानुन की पुस्तकों की सूची दे कर उन्हें मंगाने की श्रनुमति मांगी । जब सरकार ने देखा कि इनसे पार पाना कठिन है, तो उसने मामला चलाने का विचार छोड़ दिया । शुक्ल जी ने इस विषय में पुलिस ग्रधिकारियों से कोई बात करने से भी इन्कार किया। सिवनी पुलिस ग्रधिकारी इस विषय में उन पर कार्रवाई करना चाहते थे, परन्तु उन्हें जवलपुर के पुलिस ग्रधिकारियों ने लिखा कि उन्हें शुक्ल जी पर मुकदमा चलाना ग्रभीष्ट नहीं है, वे उनके निशान चाहते हैं । इस विषय में श्रावश्यक हो तो जिलाधीश की सहायता भी ली जाय । श्रन्त में इस कार्य के लिये एक मजिस्ट्रेट बुलाया गया। शक्ल जी ने बिना किसी ग्रमियोग के मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होने से इन्कार किया। इस पर जेल व तहमील के वार्डर, खलासी, चपरासी, इस कार्य के लिये एकत्र कर लिये गये। इस पर शुक्ल जी ने वक्तव्य दिया कि वे ग्रपनी इच्छा के विरुद्ध ग्रँगुठे तथा ग्रॅग्लियों के निशान नहीं देंगे ग्रौर इस कार्य का विरोध करेंगे ग्रौर यदि उनको कुछ क्षति पहुँची तो उसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की होगी। इतने पर भी अधिकारी वलपूर्वक निशान लेने के लिये तुले हुए थे। अधिकारियों ने शक्ल जी को जमीन पर गिरा कर जबर्दस्ती निशान लेने का प्रयत्न किया । शुक्ल जी ने पूरी इच्छा शक्ति श्रौर दृढ़ता से



कान्हा किसली के आदिवासी क्षेत्र के जंगलों में राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्रफ्रसाद के साथ शुक्ल जी



जीवन के प्रारंभिक काल में थियोसीफिकल चित्र समृह में शुक्ल जी श्री नारायण स्वामी आदि के साथ



शुक्लजी स्योतिष सीखेते हुयं

इस कार्य का विरोध किया। शुक्ल जी कर्मचारियों से पूरे ३५-४० मिनट जम कर संघर्ष करते रहे। इन कर्म-चारियों ने शुक्ल जी को बुरी तरह दवा दिया। इनके दोनों हाथ वार्डरों के नाखूनों के निशान में भर गये। बड़ी किंटनाई से जैमे-तैसे शुक्ल जी के ग्रॅंगूठे तथा ग्रंगुलियों के निशान लेने का प्रयत्न किया पर वेठीक तरह से नहीं ले सके। इसका फल यह हुग्रा कि शुक्ल जी के दोनों हाथ बुरी तरह सूज गये थे ग्रौर क़ाफ़ी चोट ग्रा जाने से उन्हें बुखार भी ग्रा गया था। शुक्ल जी हारा इस प्रतिरोध का परिएाम यह हुग्रा कि घटना के चार दिन बाद ही नागपुर से प्रान्त भर में ग्रादेश प्रसारित हो गये कि जब तक पुलिस के डिप्टी इन्स्पेक्टर-जनरल का ग्रादेश न हो, किसी राजबन्दी की ग्रंगुलियों के निशान न लिये जायें। जेल से छूटने पर शुक्ल जी ने सरकार के विरुद्ध दस हजार रुपये की क्षतिपूर्ति का दावा किया ग्रौर मांग की कि उनके साथ जेल नियमों का भंग करते हुए सरकार ने दुर्व्यवहार किया था। नीचे की ग्रंदालत में यह दावा खारिज हो गया था, जिसके विरुद्ध शुक्ल जी ने नागपुर हाईकोर्ट में ग्रंपील की थी। नागपुर हाईकोर्ट ने यद्यपि उनकी ग्रंपील स्वीकार नहीं की, परन्तु हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश ने उनकी मांग को ग्रंपनी ग्रंपनिय सम्मित में उचित कहा था। फिर भी इस विषय में दोनों न्यायाधीशों में मतभेद था। इस सम्बन्ध में शुक्ल जी प्रिवी कौसिल में ग्रंपील करना चाहते थे, पर सम्बन्धित ग्रंपिकारी रिटायर हो चुके थे ग्रौर शुक्ल जी शिक्षामन्त्री बन गये थे, फलतः उन्होंने मामला ग्रागे नहीं बढ़ाया। व्रिटिश शासन में न्याय के लिये लड़ कर ग्रंपने स्वाभिमान की रक्षा की उक्त घटना उल्लेखनीय है।

फिर सत्याग्रह :--सन् १६३१ के प्रथम चरण में गान्धी इर्विन समझौता हो गया। इस समभौते के अनुसार सविनय स्रवज्ञा भंग स्रान्दोलन के सब कैदी छोड़ दिये गये। प्रान्त के दूसरे राजबन्दियों के समान शुक्ल जी तारीख १३ मार्च के दिन छोड़े गये । रायपुर की जनता ने शुक्ल जी का राजसी स्वागत किया । अप्रैल मास में सरदार बल्लभ-भाई पटेल की ग्रध्यक्षता में कांग्रेस का ग्रधिवेशन कराची में हुगा। महात्मा गांधी से हुए समभौते के बावजूद सरदार भगतिसह को उनके दो साथियों के साथ फांसी दे देने पर राष्ट्रीय भारत का मन वेचैन हो गया था, फिर भी महात्मा गांधी गोलमेज परिषद् में भाग लेने लन्दन चले गये 🌓 उनके भारत लौटने से दो दिन पूर्व ही बम्बई जाते हुए पण्डित जवाहरलाल नेहरू गिरफ्तार कर लिये गये । नये भारत-मन्त्री सर सेम्युग्रल होर ने शासन सूत्र सम्भालते ही स्रपना दमन-चक्र परी ते जी से चला दिया था। इस बार ब्रिटिश सरकार ने पूरी शक्ति लगा कर कांग्रेस को शक्तिहीन करने का प्रयत्न किया । सन् १६३२ ई. के जनवरी मास के प्रथम सप्ताह में ही सरकार ने अनेक कांग्रेस संस्थाओं की अवैध घोषित कर दिया । तारीख ४ जनवरी को महात्मा गांधी भी गिरफ्तार कर लिये गये ग्रौर सारे देश में गिरफ्तारियों का तांता लग गया । महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में जबलपुर, सागर, रायपुर, नागपुर, श्रादि में सभायें हुईं, जिन्हें तितर-वितर करने के लिये पुलिस ने लाठियां चलायीं ग्रौर नेताग्रों को गिरफ्तार कर लिया । तारीख १४ जन-वरी के दिन जबलपुर में शक्ल जी ग्रान्दोलन के डिक्टेटर नियत किये गये। ग्रापने दो मास तक सारे प्रान्त में युद्ध समितियों का संघटन सुद्दु किया। अप्रैल मास में शुक्ल जी गिरफ्तार कर लिये गये। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राजद्रोह करने के ग्रभियोग में ग्रापको धारा १२४ "ग्र" के ग्रन्तर्गत दो वर्ष की सजा तथा जुर्माना कर दिया गया। रायपुर जेल में सब राजबन्दियों को सुपरिन्टेन्डेन्ट के ग्राने पर ग्रपनी-ग्रपनी तस्ती लेकर खड़े होने के लिये कहा जाता था। जेल ग्रधिकारियों ने शुक्ल जी से भी खड़े होने के लिये कहा। इस पर शुक्ल जी ने उत्तर दिया कि वे कोई खुनी या ग्रपराधी नही है । जल्दी ही शुक्ल जी नागपुर जेल में भेज दिये गये । वहां उनकी सब सुविधायें बन्द कर एकान्त कालकोठरी की सजा दे दी गयी। मुलाक़ात के लिये यह प्रतिबन्ध लगाया गया कि जाली के भीतर से भेंट करो। इस पर शुक्ल जी ने किसी से भी भेंट करने से इन्कार कर दिया। उन्होंने घर पत्र लिखना तक बन्द कर दिया क्योंकि उनकी चिट्ठी सेन्सर की जाती थी। अन्त में सरकार ने सब प्रतिबन्ध उठा लिये। इस समय श्री ई. राघवेन्द्रराव गृहमन्त्री थे।

महात्मा गांधी का हरिजन दौरा—ब्रिटिश प्रधान मन्त्री श्री रामजे मैक्डानल्ड के करार के अनुसार हरिजनों को हिन्दुओं से पृथक् करने के निर्णय की घोषणा किये जाने पर महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में अपना ऐतिहासिक उप-

वास प्रारम्भ कर दिया था। इस पर देश भर के हिन्दू एवं हरिजन नेता एकत्र हुए ग्राँर उन्होंने हिन्दुग्रों के स्थानों के ग्रन्तर्गत हरिजनों को ग्रधिक स्थान देने के विषय में एक समभौता किया। न्निटिश सरकार ने यह समभौता मान्य कर हरिजनों को चुनाव की दृष्टि से हिन्दुग्रों का एक ग्रंग मान्य कर लिया। महात्मा गांधी ने यह निर्ण्य होने पर ग्रपना ग्रन्तान भंग कर दिया। जल्दी ही सरकार ने महात्मा गांधी को जेल से मुक्त कर दिया। महात्मा गांधी ने पूरा एक वर्ष हरिजन कार्य में लगाने का निश्चय किया। नौ महीने तक महात्मा गांधी ने मारे देश का दौरा किया ग्रीर हरिजन कार्य के लिये ग्राठ लाख रुपये के लगभग धनराशि एकत्र की। इस दौरे के कार्यक्रम में महाकोशल एवं भामी तक के क्षेत्र में दौरे की व्यवस्था एवं कोश-संग्रह का मारा कार्य ठक्कर वापा ने शुक्त जी को मौप दिया था। शुक्त जी ग्रयने चुने हुए स्वयंसेवकों के माथ मारे दौरे के कार्यक्रम की व्यवस्था करते थे। सन् १६३३ के नवम्बर माम के तृतीय मध्ताह में महात्मा जी ने महाकोशल में प्रवेश किया। छत्तीसगढ़, मिवनी, छिन्दवाड़ा, वैतूल, जवलपुर, मागर, वालाधाट के क्षेत्र में महात्मा गांधी ने शुक्त जी के माथ ६०० मील से ग्रधिक का दौरा किया। इन दिनों ७४,००० रुपये से ग्रधिक धनराशि छत्तीसगढ़ व महाकोशल में गांधी जी को मिली थी। ग्रकेले रायपुर में ही १४।। हजार रुपये मिले थे। सम्पूर्ण प्रदेश में रायपुर धन-संग्रह में ग्रग्रिणी रहा था।

तारीख ७ ग्रप्रैल सन् १६३४ ई. को महात्मा गांधी ने सत्याग्रह ग्रान्दोलन स्थिगित करने का ग्रादेश दे दिया। इसी बीच बिहार प्रान्त में भयंकर भूकम्प ग्रा गया था। इससे बिहार की जनता वेघर, निराश्रित तथा ग्रन्न-वस्त्र हीन हो गयी थी। इस ग्रवसर पर भी शुक्ल जी ने छत्तीसगढ़ क्षेत्र में ग्रन्न-वस्त्र व धन की बड़ी मदद बिहार को भिजवायी थी। जल्दी ही सरकार ने कांग्रेम को पुनः वैध घोषित कर दिया। पटना एवं वर्धा में महात्मा गांधी के परामर्श को मान कर कांग्रेस कार्यकारिएए। ने कौसिल प्रवेश के कार्यक्रम को मान्यता दे दी। केन्द्र तथा प्रान्तों में चुनाव के कार्यक्रम को व्यवस्थित एवं एकसूत्र में लाने के लिये सरदार बल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में कांग्रेस पार्लमेण्टरी बोर्ड की स्थापना की गई।

जेल में बन्दी रूप में रहते हुए भी दिनाङ्क २४ अक्तूबर सन् १६३० ई. को शुक्ल जी रायपुर डिस्ट्रिक्ट कौसिल हारा ग्रध्यक्ष चुन लिये गये। इस पर दिनाङ्क १६ नवम्बर सन् १६३० ई. के दिन प्रान्तीय सरकार ने रायपुर जिला कौंसिल को असाधारण गजट की घोषणा द्वारा तीन वर्ष के लिये सरकारी नियन्त्रण में ले लिया। सरकारी शासन के अन्तर्गत शुक्ल जी के ने गृत्व में चल रहे कौंसिल के समस्त राष्ट्रीय कार्य बन्द करवा दिये गये। दिनाङ्क प्रमाचं सन् १६३४ ई. को कौंमिल का प्रवन्ध पुनः शुक्ल जी को सौंपा गया। शुक्ल जी ने सरकारी शासन के अन्तर्गत बन्द हुए कार्यों को पुनः प्रारम्भ करवाया।

प्रान्त में राष्ट्रीय जागरण के कार्य को व्यवस्थित एवं संघटित करने के लिये सन् १६३५ ई. में शुक्ल जी ने नागपुर से साप्ताहिक हिन्दी पत्र 'महाकोशल' का प्रकाशन प्रारम्भ किया । एक वर्ष वाद इसे रायपुर में स्थानान्तरित कर दिया गया । यह पत्र पिछले कई वर्षों से छत्तीसगढ़ के एकमात्र हिन्दी दैनिक के रूप में प्रकाशित हो रहा है ।

कांग्रेस द्वारा विधायक एवं वैधानिक कार्यक्रम पर पुनः वल देने पर शुक्ल जी ने रायपुर जिला कौंसिल के संघटन को फिर मुदृढ़ करने का प्रयत्न किया । तारीख ६, १० ग्रौर ११ दिसम्बर सन् १६३५ ई. को कौंसिल के तत्त्वावधान में रायपुर के पाँचवें वार्षिक शिक्षक सम्मेलन का ग्रायोजन किया गया । सम्मेलन का उद्घाटन पण्डित माखनलाल चतुर्वेदी ने किया ग्रौर सम्मेलन के ग्रन्तिम दिन कांग्रेस के ग्रध्यक्ष राष्ट्रपति बाबू राजेन्द्र प्रसाद पधारे थे । सम्मेलन के ग्रवसर पर बालचर प्रदर्शन, स्वदेशी प्रदर्शनी एवं व्यायाम प्रतियोगितायों भी की गयीं, जिनमें जनता ने वड़ी दिलचस्पी ली । बाबू राजेन्द्रप्रसाद ने राष्ट्रीय भण्डा फहराया। शिक्षक मम्मेलन के बाद शिक्षा-ग्रामोद्योग व खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन भी राष्ट्रपति ने किया। जीवनी खंड रह

डिस्ट्रिक्ट कौन्सिल के माध्यम से रचनात्मक कार्यः — रायपुर के शिक्षा सम्मेलन का सातवां वार्षिक ग्रिष्विश्चन, दिनाङ्क १५ ग्रीर १६ दिसम्बर मन् १६३६ को ग्रायोजित किया गया था। इस ग्रवमर पर कांग्रेस के तत्कालीन ग्रध्यक्ष राष्ट्रपति पण्डित जवाहरलाल नेहरू पधारे थे। कौंसिल की ग्रोर से राष्ट्रपति का ग्रिभनन्दन करते हुए शुक्ल जी ने कहा था—"प्रान्तीय शासन द्वारा ग्रिषक्चत किये साढ़े तीन वर्ष के समय को छोड़ कर यह कौंसिल निरन्तर राष्ट्रीय सेवा के कार्य में लगी रही है। कौंसिल इस समय भी स्थानीय कांग्रेस के नियन्त्रण में कार्य कर रही है। इस जिले के प्रत्येक देहाती स्कूल पर राष्ट्रीय भण्डा फहराता है ग्रीर नियमानुकूल ग्रिभवादन किया जाता है। कौंसिल की शालाग्रों में राष्ट्रीय नेताग्रों के चित्र लगे हुए है ग्रीर सर्वत्र राष्ट्रीय भावों के उद्वोधक सन्देश वाक्य भी लगाये गये हैं। विद्यालय के कार्य के ग्रितिस्त शिक्षक जन-सेवा के राष्ट्रीय कार्य स्वतन्त्रतापूर्वक कर सकते हैं। कौंसिल के सैकड़ों शिक्षक व हजारों विद्यार्थी खादी की कला को जीवन में ग्रपना रहे है। कौंसिल ग्रामीण जनता के स्वास्थ्य को उन्नत करने के लिये प्रयत्नशील है। शिक्षा, रचनात्मक कार्यक्रम, कृषि ग्रादि क्षेत्रों में शिक्षकों एवं विद्यार्थियों का स्थायी पथ-प्रदर्शन करने के लिये कौंसिल "उत्थान" मासिक पत्र प्रकाशित कर रही है। प्रत्येक विद्यालय में "हरिजन सेवक" पत्र मंगाया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट कौंसिल प्रति वर्ष शिक्षक सम्मेलन, व्यायाम प्रदर्शन, खादी एवं ग्रीद्योगिक प्रदर्शनी कर ग्रामीण जनता में उद्योग, शिल्प तथा कला का प्रचार कर रही है।

शुक्ल जी ने नेहरू जी का अभिनन्दन करते हुए विगत दस वर्षों में रायपुर जिला कौंसिल द्वारा किये कार्यों का सिंहावलोकन किया और कहा—"प्रान्त की हकूमत कौंसिल के कार्य को कड़ी नजरों से देखती हैं। क़ानूनी प्रतिबन्ध डाल कर नामजद तथा सरकारी सदस्यों की अधिक संख्या का लाभ उठा कर सरकार इस प्रकार के क़ानून बना रही हैं, जिनसे ये स्वायत्त संस्थायें पराधीन हो कर निरुपयोगी बन जायें, परन्तु जनता निकट भविष्य में इसका योग्य उत्तर देगी। शुक्ल जी ने नवीन चुनाव के बाद प्रान्तीय मन्त्रिमण्डल में शिक्षा तथा कृषि मन्त्री का पद स्वीकार करने पर जिला कौंसिल की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया और उनका स्थान रायपुर के कर्मठ कार्यकर्त्ता महन्त लक्ष्मीनारायण दास ने ग्रहण किया।

प्रथम कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल—कांग्रेस द्वारा कौंसिल प्रवेश का कार्यक्रम स्वीकार करने पर सन् १६३५ ई. में केन्द्रीय धारा सभा का निर्वाचन हुग्रा। इस चुनाव के फलस्वरूप केन्द्र में कांग्रेस दल सबसे संघटित एवं बड़ा दल बन गया। महाकोशल, नागपुर व विदर्भ सर्वत्र कांग्रेसी उम्मीदवार विजयी हुए। जल्दी ही सन् १९३६ में प्रान्तीय धारासभात्रों का भी निर्वाचन हुन्ना। दूसरे छः प्रान्तों के समान मध्यप्रान्त और बरार में कांग्रेस की घारासभा में निर्णायक बहुमत प्राप्त हुम्रा। सरकार द्वारा मन्त्रिमण्डल के दैनिक कार्यों में ब्रनुचित हस्तक्षेप न करने का ब्राश्वासन मिलने पर सात कांग्रेसी प्रान्तों में कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल निर्मित हुए। मध्यप्रदेश में स्थिति कुछ विचित्र थी। पहले मुख्य नेताओं में पद-ग्रहण के विषय में एकमत न था। लखनऊ कांग्रेस द्वारा पदग्रहण करने के निश्चय एवं सरकार द्वारा हस्तक्षेप न करने के ब्राश्वासन पर विचारणीय विषय यह हो गया कि प्रान्त में धारासभा दल का नेता कौन चुना जाय? चुनाव से कुछ समय पूर्व ही वैरिस्टर अभ्यंकर के स्वर्गवासी हो जाने से प्रान्त का एक सर्वमान्य नेता सदा के लिये उठ गया था। प्रान्तीय धारासभा में नागपुर-विदर्भ तथा महाकोशल तीनों क्षेत्रों के प्रतिनिधि सम्मिलित थे। संख्या बल की दृष्टि से महाकोशल का नेता प्रान्त के पार्लमेण्टरी दल का नेता बन सकता था, परन्तू महाकोशल में दो दल हो गये थे। एक दल श्री ई. राघवेन्द्रराव से पण्डित रिवशंकर जी शुक्ल की पूरानी मैत्री का ख्याल कर उन्हें सन्देह की दृष्टि से देखता था। यद्यपि पिछले ६ वर्षों में शुक्ल जी का श्री राव से पूर्ण राजनीतिक सम्बन्ध-विच्छेद हो चुका था ग्रीर शुक्ल जी ने प्रत्येक राष्ट्रीय ग्रान्दोलन एवं संकट की घड़ी में सदा मातृभूमि एवं देशवासियों की सम्मान-रक्षा के लिये ग्रपनी तथा परिवार की ब्राहुति दी थी। कुछ मित्र इस समय शुक्ल जी को नेता बनाना चाहते थे, परन्तु महाकोशल के ब्रान्त-रिक विरोध को देखते हुए शुक्ल जी ने व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़ने का संकल्प कर लिया। तारीख १४ जुलाई सन १६३७ ई. को व्यवस्थापिका सभा के कांग्रेस दल की सभा में शुक्ल जी ने स्वयं डा. नारायण भास्कर खरे को कांग्रेस दल का नेता बनाने का प्रस्ताव रखा, जो स्वीकार कर लिया गया।

तारीख १४ जुलाई सन् १६३७ ई. को डा. खरे के नेतृत्व में प्रान्त में प्रथम काग्रेसी मन्त्रिमण्डल की स्थापना हो गयी। डा. खरे मुख्य मन्त्री थे तथा पण्डित रिवशंकर शुक्ल, पण्डित द्वारकाप्रसाद मिश्र, श्री रामराव देशमुख, श्री पुरुषोत्तम बलबन्त गोले. श्री दुर्गाशंकर मेहता श्रीर वैरिस्टर मुहम्मद युमुफ शरीफ मन्त्रिमण्डल के श्रन्य सदस्य थे। तारीख ३० जुलाई को नव-निर्वाचित व्यवस्थापिका सभा का प्रथम श्रीधवेशन 'वन्देमातरम्' के गान से प्रारम्भ हुग्रा। सभा के श्रध्यक्ष श्री घनश्यामीमह गुष्त चुने गये। तारीख २१ मितम्बर को कांग्रेसी मन्त्रि-मण्डल की श्रीर से रखा गया यह प्रस्ताव स्वीकार किया गया—"भारतीय श्राकांक्षाश्री की श्रीभव्यक्ति कांग्रेस के मौलिक श्रीधकार विषयक प्रस्ताव द्वारा भली प्रकार होती है, विधान सभा इमलिये सन् १६३५ ई. के भारत शासन कानून को हटा कर कांग्रेस निर्मित विधान स्वीकार करने की सिफ़ारिश करती है।" मध्यप्रदेश विधान सभा का प्रस्ताव जनता के स्वभाग्य-निर्ण्य में श्रीधकार का समर्थक था।

विद्यामन्दिर की योजना-शिक्षा एवं कृषि मन्त्री का पद सम्मालते ही पं.रविशंकर शुक्ल ने प्रान्त की शिक्षापद्धति में मौलिक परिवर्तन करने के लिये एक नवीन कार्यक्रम रखा। गुक्ल जी का विश्वास था कि स्रंग्रेजों के १५० वर्षों के शासन में शिक्षा की दूषित नीति के कारण केवल मुट्ठी भर लोग ही शिक्षित हुए हैं। जो शिक्षा जनता के संस्कार नहीं सुधारती, जिनमें वह जीवन का सदुपयोग करना नहीं मीख सकती और जिस शिक्षा पद्धति से स्वावलस्वन की समस्या हल नहीं होती, शुक्ल जी की सम्मित थी कि ऐसी शिक्षा पद्धति बदली जानी चाहिये। सन् १८३६ में ५.८ प्रतिशत भारतीय जनता साक्षर थी, १०० वर्ष मे ग्रधिक ममय बाद सन् १६४१ में जनता की साक्षरता का प्रतिशत न हम्रा । एक शताब्दी में भारतीय जनता की साक्षरता में केवल २.२ प्रतिशत वृद्धि हुई थी । स्रशिक्षित जनता से ् जनतन्त्र व्यवस्था की प्रगति नही हो सकती, इस तथ्य का ग्रतुभव करशुक्ल जी ने स्वावलम्बन् के ग्राधार पर शिक्षा प्रसार के एक राष्ट्रीय कार्यक्रम पर विचार किया। इस विषय में शुक्ल जी ने पहले प्रान्त के कई जिलों की यात्रा की। इस योजना को जन-सम्मति के लिये प्रचारित किया गया। जनमत के स्राधार पर पुष्ट योजना शिक्षा विभाग के इन्सपेक्टरों के सामने रखी गयी। इन्होंने बहुमत से योजना को उचित कहा। शिक्षा विभाग की स्थायी समिति ने भी योजना के ग्रौचित्य को स्वीकार किया । योजना को प्रत्येक इष्टि से पूर्ण कर शुक्लजी ने ग्रपने विद्यामन्दिर विषयक शिक्षा कार्यक्रम को कांग्रेस धारासभा दल के सामने रखा। मिश्र जी ने योजना का समर्थन किया. कांग्रेस दल ने मर्वसम्मति से योजना को मान्य कर लिया। इस प्रकार विशेषज्ञों तथा कांग्रेस दल से समर्थित विद्यामन्दिर योजना शुक्ल जी ने मन्त्रिमण्डल के सम्मुख रखी । प्रान्त के तत्कालीन वित्त सचिव श्री चिन्तामण देशमुख ने वित्तीय दिष्टि से योजना को ग्रच्छा कहा श्रौर इसका समर्थन किया परन्तु मुख्यमन्त्री डा. खरे ने योजना को विफल करने का प्रयतन किया। उन्होंने कहा योजना को एक परीक्षण के रूप में अपनाया जाय परन्त्र शुक्लजी का आग्रह था कि योजना सरकारी योजना के रूप में कार्यान्त्रित की जानी चाहिये। प्रारम्भ में योजना प्रचलित करने के लिये १०० विद्यालय खोलने का निश्चय किया गया। इन विद्यालयों के लिये भूमिदान के निमित्त ३०० प्रार्थनापत्र स्राये थे जिन में से केवल ६३ स्वीकार किये गये।

विद्यामन्दिर योजना का मूलमन्त्र शिक्षा को स्वावलम्बी बनाना है। इस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिये वालकों की शिक्षा का प्रारम्भ किसी उपयोगी कार्य से करने की व्यवस्था की जाय जिससे वे पढ़ाई के साथ कुछ पैदा भी कर सकें। इस प्रकार शिक्षा संस्थायें स्वावलम्बी बनायी जा सकती है। शुक्ल जी ने अपनी अध्यक्षता में एक समिति बना दी थी जिसने ३१ अगस्त १६३७ को विद्यामन्दिर की योजना प्रस्तुत कर दी। म. गांधीजी ने योजना में अपनी बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्त सम्मिलित होने से योजना को अपना अशीर्वाद दिया। १४ दिसम्बर के दिन प्रान्तीय घारासभा ने भी योजना स्वीकार कर ली। योजना स्वीकृत होते ही शुक्ल जी ने योजना के अनुकूल पाठ्यकम बनाने के लिये जिमया मिलिया के श्री जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त कर दी थी। सम्बन्धित समितियों में डा. मुहम्मद अशरफ, श्री आर्यनायकम, श्री डिसल्बा, डा. वंणीशंकर का, वैरिस्टर छेदीलाल आदि सदस्य थे। समिति

ने योजना के पाठ्यक्रम में कताई,वुनाई,गृह-शिल्प, कृषि, मामाजिक शिक्षण, मामान्य विज्ञान, गणित, भूगोल, मातृ-भाषा, संगीत एवं ड्राइंग ग्रादि विषयों का प्रारम्भिक ज्ञान श्रावश्यक रखा था ।

योजना रखी जाने पर कांग्रेस के कई राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता भी विद्यामन्दिर नाम वदलना चाहते थे परन्तु मध्यप्रदेश की जनता का एवं राष्ट्रीय नेताग्रों का समर्थन देख कर उन्होंने योजना को ग्रपनी सम्मित दे दी। मुस्लिम लीग ने इस योजना के विरुद्ध सत्याग्रह करने की धमकी दी थी। उसे मन्दिर नाम रखने में ही ग्रापत्ति थी। कांग्रेस मन्त्रिमण्डल एवं शुक्ल जी ने मुस्लिम लीग के महामन्त्री मियां लियाकन ग्रली खां ग्रीर उनके साथियों को योजना की सभी वातें विस्तार में समक्षायों जिससे वे पूर्ण सन्तुष्ट हो गये ग्रीर ग्रान्दोलन वन्द करने का निर्णय किया।

शुक्ल जी की विद्यामन्दिर योजना म. गांधी की वुनियादी शिक्षा योजना मे मिलती-जुलती थी। शुक्ल जी अपनी योजना द्वारा प्रान्त भर में शिक्षा को स्वावलम्बन के ग्राधार पर व्यापक बना देना चाहते थे। योजना से म. गांधी वड़े प्रभावित हुए थे, उन्होंने विद्यामन्दिर ट्रेनिंग स्कूल के शिक्षकों को प्रमाण-पत्र दिये थे। इन शिक्षकों ने भारत लोक सेवा मिति के सदस्यों की तरह मेवा, स्वावम्बन के ग्राधार पर शिक्षा प्रमार के लिये तम-मन न्योछावर करने के लिये म. गांधी के सामने प्रतिज्ञा की थी। म. गांधी ने ही विद्यामन्दिर के पाठकों के ग्रभ्याम के लिये एक प्राथ-मिक भवन का शिलान्यास किया था।

डा. खरे का विद्रोह—डा. खरे के मन्त्रिमण्डल में प्रारम्भ से ही ऐक्य न था। मन्त्रिमण्डल में दो दल बन गये थे। मुख्यमन्त्री (जो उस समय प्रधानमन्त्री कहलाता था) डा. खरे मन्त्रिमण्डल के सहयोगियों की अपेक्षा वाहरी व्यक्तियों से घिरे रहते थे। मन्त्रिमण्डल के सदस्यों का ग्रापसी मनमुटाव इतना ग्रधिक वढ़ा कि ग्रन्त में कांग्रेस पार्ल-मेण्टरी बोर्ड को हस्तक्षेप करने के लिये विवश होना पड़ा। २४ मई १६३८ के दिन यह ग्रापसी मनमुटाव दूर करने के लिये कांग्रेस धारासभा दल के सदस्य पचमढ़ी में ग्रामन्त्रिन किये गये। इस समस्या को सुलभाने के लिये कांग्रेस पार्लमेण्टरी बोर्ड के प्रधान सरदार पटेल एवं दूसरे प्रमुख नेता मौलाना ग्राजाद तथा श्री जमनालाल जी बजाज भी पचमढ़ी पहुंच गये थे। कांग्रेस हाई कमाण्ड के नेताग्रों ने दोनों पक्षों की बात सुनकर एक समभौता दोनों पक्षों में करवा दिया। डा. खरे ने इस समभौते का पालन नहीं किया उल्टे बाबू राजेन्द्रप्रसाद जी के परामर्श को न मानते हुए महाकोशल के तीन मन्त्रियों से त्यागपत्र मांगा। पं. शुक्ल, पं. मिश्र तथा श्री मेहता ने केन्द्रीय पूर्लमेण्टरी बोर्ड की स्वीकृति के बिना त्याग-पत्र देना स्वीकार नहीं किया। इस पर डा. खरे तथा उनके दो साथी मन्त्रियों ने २० जुलाई १६३८ को गवर्नर के पास जाकर त्याग-पत्र दे दिया। गवर्नर ने यह त्यागपत्र स्वीकार करते हुए महाकोशल के उक्त तीनों मन्त्रियों को पदच्युत (डिसमिस) कर दिया ग्रीर कांग्रेस दल के नेता के रूप में डा. खरे को नया मन्त्रिमण्डल बनाने के लिये कहा। डा. खरे ने महाकोशल के उक्त तीनों के स्थान पर तुरन्त तीन नये सदस्य नियत कर दिये।

डा. खरे का उक्त कार्य कांग्रेस संस्था के अनुशासन की दृष्टि से अनुचित था। गवर्नर के सहयोग से पार्लमेण्टरी वोर्ड की उपेक्षा कर डा. खरे ने जो कार्य किया था उस पर सर्वत्र कड़ी टीका हुई। केन्द्रीय कांग्रेम पार्लमेण्टरी बोर्ड ने डा.खरे पर अनुशासन-भंग का अभियोग लगा कर उन्हें पद-त्याग करने का आदेश दिया। स्थित पर विचार करने के लिये २१ से २३ जुलाई तक वर्धा में बावू मुभापचन्द्र वोस की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्यकारिएगी की वैठक हुई। मौलाना आजाद, सरदार पटेल और वावू राजेन्द्रप्रसाद ने घटना का विवरण एवं कांग्रेस के दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया, इस पर डा. खरे ने अपनी भूल स्वीकार कर ली और पदग्रहण के तीन दिन के वाद उन्होंने इस्तीफा देना स्वीकार कर लिया। डा. खरे ने टेलिफोन द्वारा गवर्नर को नवीन मन्त्रिमण्डल का त्यागपत्र दे दिया, इसे गवर्नर ने स्वीकार कर लिया।

कांग्रेस कार्यकारिएा ने डा. खरे के विषय में निर्णय किया कि मध्यप्रदेश के गवर्नर ने कांग्रेस में फूट कराने का प्रयत्न किया ग्रौर डा. खरे व उनके साथियों ने गवर्नर से षड्यन्त्र कर कांग्रेस की प्रतिष्ठा को क्षति पहुचाने का यत्न किया इसलिये वे कांग्रेस संस्था में रहने के पात्र नहीं है। २६ जुलाई को वर्धा में बाबू सुभाषचन्द्र वोस की अध्यक्षता में धारा सभा के कांग्रेस दल की वैठक अपना नवीन नेता चुनने के लिये हुई। दल ने पं. रविशंकर शुक्ल को अपना नेता चुन लिया।

उक्त काण्ड के बाद डा. खरे ने 'माई डिफेन्स'— मेरी सफाई-नाम से अपना एक स्पष्टीकरण, प्रकाशित किया था जिसके उत्तर में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सुभाप बाबू ने तथ्यों एवं घटनाचक का पूरा ब्यौरा देते हुए पुस्तिका में डा. खरे के अभियोगों को निराधार सिद्ध किया था। २५ सितम्बर को अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति में कार्यकारिएणी के डा. खरे सम्बन्धी प्रस्ताव को डा. पट्टाभि सीतारामैया ने रखा और उसका समर्थन श्री शंकरराब देव ने किया। प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

मुख्य मन्त्री के रूप में — धारामभा कांग्रेस दल द्वारा नेता चुन निये जाने पर पं. रिविशंकर जी शुक्ल को प्रान्त के गवर्नर ने अपना मन्त्रिमण्डल बनाने का कार्य सौंपा। वे पुनर्घटित मन्त्रिमण्डल के भी प्रधान हुए और सर्वश्री पं. द्वारकाप्रमाद मिश्र, पं. दुर्गाशंकर मेहता, संभाजीराव गोखले और छगनलाल भारका उनके मन्त्रिमण्डल के अन्य सदस्य हुए। यह मन्त्रिमण्डल अगस्त १६३६ में नवस्वर १६३६ के प्रथम सप्ताह तक निविष्न कार्य करता रहा। इस एक वर्ष में हिंग्पुरा कांग्रेस में शुक्ल जी द्वारा प्रान्त की ओर में दिये निमन्त्रण के फलस्वरूप कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन श्री मुभापवन्द्र वोस की अध्यक्षता म सम्पन्न हुआ। त्रिपुरी का अधिवेशन विचित्र परिस्थिति में हुआ। त्रिपुरी कांग्रेस के अध्यक्ष पद के निये म. गांधी जी डा. पट्टाभि सीतारामैया को चाहते थे परन्तु श्री सुभाप वोस उनके विरुद्ध खड़े हो गये और वहुमन से विजयी हो गये। राजकोट के ठाकुर के वचन-भंग के विषय में म. गांधी अपना आमरण अनशन राजकोट में कर रहे थे, इसलिये वे त्रिपुरी कांग्रेस में नहीं आ सके। इस अधिवेशन के वीच श्री मुभाप वोस ज्वर से पीड़ित हो गये, त्रिपुरी का अधिवेशन वड़े गम्भीर वातावरण में हुआ। कांग्रेस महासमिति द्वारा पं. पन्त का प्रस्ताव मान्य कर लेने पर यह भी विदित हुआ कि महासमिति का बहुमत म. गांधी में विश्वास रखता है। यह परिस्थिति देख कर श्री सुभाप वोस ने त्यागपत्र दे दिया और संकटमोचक के रूप में श्री राजेन्द्रवाबू स्थानापन्न कांग्रेस अध्यक्ष वने। जहां तक त्रिपुरी कांग्रेस के अधिवेशन का प्रश्त है, वह उपस्थिति, व्यवस्था एवं विचारणीय विषयों की दृष्टि से सफल रहा। इसमें देश के हजारों प्रतिनिधितिया लाखों दर्शक आये। इस अवसर पर मिश्र में आये एक प्रतिनिधिन मण्डल ने भी अधिवेशन की कार्रवाई देखी।

इस समय तक प्रान्त में एक मी कांग्रेसी विचारधारा का लोक प्रिय अंग्रेजी दैनिक पत्र नहीं था। इस अभाव को अनुभव करते हुए शुक्ल जी ने एक लिमिटेड कम्पनी का निर्माण कर 'नागपुर टाइम्स' को कांग्रेसी राष्ट्रीय विचारधारा का पत्र बनाया। इस पत्र को आन्दोलन के दिनों में शुक्ल जी के जेल जीवन में सब प्रकार के आधिक संकट एवं शासन का कोप सहन करना पड़ा। पत्र को कई बार जमानतें देनी पड़ीं, परन्तु पत्र ने कांग्रेस समर्थक राष्ट्रीय नीति प्रचलित रखी। दुवारा मुख्यमन्त्री बनने पर शुक्ल जी ने पत्र की आर्थिक स्थित मुदृढ़ होते हुए भी राष्ट्रीय हितों की दृष्टि से अपना व्यक्तिगत नियन्त्रण त्याग कर एक सार्वजनिक कम्पनी को पत्र का संचालन सौंप दिया था।

१ सितम्बर १६३६ को जर्मनी ने पौलैण्ड के विरुद्ध युद्ध घोषणा कर दी। दो ही दिन में यह युद्ध विश्ववयापी वन गया। अंग्रेज वायसराय ने भारतीय प्रान्तों तथा केन्द्र की व्यवस्थापिका सभा के मतामत पूछे विना युद्ध में भारत को सिम्मिलित कर दिया। कांग्रेस ने इस नीति का विरोध किया और अन्य कांग्रेसी प्रान्तों की तरह मध्यप्रदेश में शुक्ल जी के नेतृत्व में कांग्रेस मिन्त्रमण्डल ने नवम्बर १६३६ के प्रथम सप्ताह में त्यागपत्र दे दिया और युद्ध विरोधी आन्दोलन में योग देने के लिये पुनः मैदान में आगया।

## व्यक्तिगत सत्याप्रह तथा भारत छोड़ो ग्रान्दोलन

युद्ध के प्रश्न पर सरकार से किसी प्रकार का समभौता न होने पर सन् १६४० में म. गान्धी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह करने की घोषणा की । यह सत्याग्रह पर्व ग्रान्दोलनों से सर्वथा भिन्न था । देश भर की कांग्रेस कमेटियों से ऐसे व्यक्तियों

की मुची म. गांधी ने ली थी जो ग्रहिंसा का पालन करते हुए स्वेच्छा मे कानून भंग सत्याग्रह करने को उत्सुक हों। यह सत्याग्रह मामुहिक न होकर पूरी तरह व्यक्तिगत था। म. गांधी द्वारा स्वीकृत एक-एक मत्याग्रही ग्रामों में युद्ध विरोधी प्रचार करता हुम्रा तब तक पैदल बढ़ता था जब तक उसे गिरफ्तार न कर लिया जाय । कुछ ही महीनों में यह व्यक्तिगत मत्याग्रह बड़ा व्यापक होगया । अप्रैल महीने तक देश में २० हजार व्यक्ति गिरफ्तार किये जा चुके थे। इसी माम में शुक्ल जी भी भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिये गये। भारतीय जनता का असन्तीप बढते देखकर एवं जर्मनी व जापान की विजयों को देखकर ब्रिटिश सरकार ने भारत विषयक नीति में परिवर्तन करना त्रावश्यक समभा । उसने सत्याग्रहियों को उनका त्रपराघ केवल सांकेतिक होने के कार**ए मुक्त कर दिया । शुक्ल** जी थ्रादि प्रान्त के सभी राजवन्दी मुक्त कर दिये गये। कांग्रेस महासमिति ने किप्स योजना पर विचार किया। उसने मांग की कि भारत में अंग्रेजी राज्य का अन्त हुए विना देश आत्म-रक्षण में समर्थ न हो सकेगा। वर्घा में कांग्रेस कार्यसमिति ने 'भारत-छोड़ो' प्रस्ताव स्वीकार किया । ६ ग्रगस्त १६४२ को बम्बई में कांग्रेस महासमिति ने यह 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। दसरे ही दिन प्रातः मः गांधी तथा देश के प्रमुख नेता गिरपनार कर लिये गये। गांधी जी एवं नेतात्रों के गिरफ्तार होते ही शुक्ल जी मध्यप्रदेश में "करो या मरो" ग्रान्दोलन संघटित करने के लिये ग्रपने साथियों के माथ प्रान्त की स्रोर चल पड़े । पुलिस इनकी निगरानी कर रही थी, ज्यों ही शुक्ल जी स्रादि प्रान्तीय नेता ११ स्रगस्त को मलकापुर स्टेशन पर पहुंचे उन्हें पुलिस ने भारत रक्षा कानून के ब्रन्तर्गत गिरफ्नार कर लिया । हो कर अपने साथियों के साथ मद्रास प्रान्त की वेलोर जेल में भेज दिये गये। यहां शुक्ल जी के साथी साहित्य निर्माण के कार्य में लगे रहे। इस जेल-यात्रा में शुक्ल जी को नासिका रोग के कारए। बड़ा कष्ट रहा। महीनों लिखा-पढ़ी के बाद इन्हें ग्रस्पताल भेजा जाता था। नासिका क्रण की इर करने के लिये कई बार ग्रापरेशन किये गये परन्त कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। सब प्रकार का शारीरिक कष्ट होने पर भी सरकार ने उन्हें जेल से नहीं छोड़ा। तीसरी बार नाक का भ्रापरेशन होने पर उन्हें नासिका सम्बन्धी कष्ट नहीं हुम्रा भ्रौर यह रोग पूरी तरह दूर होगया। इस बार पूरे तीन वर्ष तक शक्ल जी जेल में रहे।

१६४२ के ब्रन्त तक देश में ६० हजार व्यक्ति गिरफ्तार किये जा चुके थे ब्रौर ६० लाख रुपया जुर्माने के रूप में वसूल किया जा चुका था। प्रान्त में भी ५००० से ब्रधिक व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे ब्रौर दर्जनों स्थानों पर ब्रिटिश सरकार को गोलियां चलानी पड़ी थीं। शक्ति के द्वारा यद्यपि ब्रिटिश शासन ने भारतीय जनमत को कुचलने का प्रयत्न किया परन्तु उसे सफलता न मिली। ब्रन्त में विश्व की परिस्थिति को देखते हुए एवं विक्षुच्ध भारतीय लोकमत को सन्तुष्ट करने के लिये लार्ड वैवल ने शिमला में सब प्रान्तों के मुख्य मन्त्रियों का एक सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिये शुक्ल जी मण्डला जेल से १३ जून १६४५ को छोड़ दिये गये। दूसरे ही दिन ब्राप शिमला सम्मेलन में भाग लेने के लिये गये।

शिमला सम्मेलन विटिश सरकार की भेदपूर्ण नीति के कारण सफल न हुआ। इसी बीच यूरोप में मित्रराष्ट्र विजयी हो गये थे श्रीर बिटेन में मजदूर दली सरकार श्राम चुनाव में जीत कर प्रतिष्ठित हो चुको थी। भारत में केन्द्रीय तथा प्रान्तीय धारासभाश्रों के निर्वाचन किये गये। १६४५ में केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा के निर्वाचन में कांग्रेस को पहले ही की तरह सफलता मिली। १६४६ में प्रान्तों में हुए श्राम-निर्वाचन में भी कांग्रेस को श्रभूतपूर्व सफलता मिली। प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा के ११२ स्थानों में कांग्रेस को ६४ स्थान प्रान्त हुए श्रीर उसे निर्णायक बहुमत प्राप्त होगया।

श्रन्त में २७ श्रप्रैल १६४६ को भारत सरकार के कानून की ६३ घारा के श्रन्तर्गत स्थापित गवर्नर के निरङ्कुश शासन का श्रन्त हुश्रा श्रौर पं. रिवशंकर जी शुक्ल के नेतृत्व में लोकप्रिय मन्त्रिमण्डल ने पदग्रहण किया। युद्ध काल में प्रदेश-प्रदेश में एवं सम्पूर्ण भारत में श्रष्टाचार तथा घूसलोरी बढ़ गयी थी। उस समय बंगाल के भीषण श्रकाल के बाद देश भर में भीषण श्रन्नाभाव भी व्याप्त होगया था, इतने पर भी पुराने कानून के श्रन्तर्गत प्रान्तीय सरकार के पास मर्यादित ग्रधिकार थे। मुस्य मन्त्री वनने पर शुक्ल जी ने बड़े साहस के साथ सारे कष्टो तथा बाघाओं का सामना किया। मन्त्रिमंडल बनते ही शुक्ल जी ने समस्त राजबन्दियों को मुक्त किया सामृहिक जुर्मानों की बसूली रोकी। फांसी तथा ग्राजन्म काराबास का दण्ड पाये सैकडों राजबन्दी जेलों से मुक्त कर दिये गये। प्रतिबन्धित राजनीतिक प्रकाशनों को उन्मुक्त किया गया, समाचार पत्रों की जमानते लौटायी गयी। इसी बीच ग्राधिक दुरवस्था के कारण ग्राधिक संघर्ष हुए, मुस्लिम लीग की नीति के कारण एवं ब्रिटिश सरकार की भेदभूर्ण नीति के कारण साम्प्रदायिक बाताबरण भी विक्षदृक्ष हुआ परन्तु शुक्ल जी की सरकार प्रत्येक परिस्थित का दुढ़नापूर्वक सामना करती रही।

इसी वीच २ सितम्बर १६४५ को पं. जवाहरलाल नेहरू के नेनृत्व में केन्द्र के अन्तःकालीन (अन्तरिम) शासन की स्थापना हुई। प्रारम्भ में इसमें मुस्लिम लीग सिम्मिलिन नहीं हुई परन्तु बाद में वह अड़ंगा डालने के लिये शामिल हो गयी। ब्रिटिश सरकार की भेदपूर्ण नीति के कारण इन दिनों देश भर में साम्प्रदायिक दंगे हुए। वंगाल विहार के दंगों से देश कांप उठा। प्रत्येक भारतीय के हृदय में सन्देह व्याप्त होगया। भारत से कांग्रेस, मुस्लिम लीग आदि के नेताओं को ब्रिटिश मजदूर सरकार ने चर्चा के लिये बुलाया। भारत में ब्रिटिश मिशन भेजा गया। अन्त में २० फरवरी १९४७ को ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि वह जून १६४५ तक भारत छोड़ देगी। यह घोषणा होते ही पंजाब में भीषण दंगे हुए। ३ जून १९४७ की घोषणा से ब्रिटिश सरकार ने १५ अगस्त १६४७ तक भारत छोड़ने का निर्णय किया। इस घोषणा के द्वारा अंग्रेजों ने भारत के दो विभक्त भागों को स्वतन्त्रता देने का निर्णय किया। अंग्रेजों ने जाते हुए पंजाब और बंगाल भी विभक्त कर गये। पंजाब में देश के इस विभाजन के फलस्वरूप भीषण नर-संहार व सम्पत्ति की क्षति हुई।

इस वीच निजाम सरकार ने भी बरार पर दावा किया। प्रान्त का वातावरण हैदराबाद में रजाकारों की कार्रवाई के कारण वड़ा विक्षुट्य होगया। शुक्ल जी के मन्त्रिमण्डल ने प्रान्त में सतकर्तापूर्वक स्थिति का नियन्त्रण किया। शुक्ल जी एवं उनके मन्त्रिमण्डल की सतर्कतापूर्ण कार्यवाहियों के कारण देश के विभिन्न भागों में हो रही घटनाओं से हमारा मध्यप्रदेश मुक्त रहा।

१४ ग्रगस्त १६४७ के दिन मध्यप्रदेश में ग्रन्तिम ग्रंग्रेज गवर्नर विदा होगया और उसने ग्रपने ग्रधिकार प्रदेश के प्रथम भारतीय गवर्नर श्री मंगलदास पकवासा को सौंप दिये। १५ ग्रगस्त के दिन प्रान्त भर में ग्रानन्द एवं उत्सव मनाया गया। ग्रंग्रेजों ने सन् १८१७ की लड़ाई के बाद मीतावर्डी के किले पर ग्रधिकार कर लिया था। ग्रंग्रेजों ने भोंसलों के भगवे भंडे के स्थान पर ग्रपना यूनियन जैंक फहराया था। १५ ग्रगस्त १६४७ के दिन प्रान्त की जनता के प्रतिनिधि के रूप में शुक्ल जी ने ग्रंग्रेजी प्रतीक हटा कर स्वतंत्र भारतीय राष्ट्र के चक्र से चिह्नित तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज लहरा दिया। १५ ग्रगस्त को स्वतंत्रता के ममारोह में भाषण देते हुए शुक्ल जी ने कहा था — "हमने जो स्वाधीनता प्राप्त की है वह किसी दल, पार्टी या सम्प्रदाय की नहीं है। यह इस पुरातन देश में रहने वाले प्रत्येक स्त्री, पुरुष ग्रौर वच्चे की है। इस ग्रवसर पर हमें मातृभूमि की सेवा की शप्य लेकर ग्रात्म विश्वास एवं ईश्वर पर पूर्ण ग्रास्था के साथ सबके मद्भाव को ग्रहण कर किसी से भी घृणा न करने हुए सब प्रकार के जातीय व साम्प्रदायिक भेदभाव को भूल कर उस महान भविष्य की ग्रोर—जो हमारा स्वागत करने के लिये प्रस्तुत है — कदम बढ़ाना चाहिये।"

वे संकट की कुछ घड़ियां :— भारत के विभाजन के फलस्वरूप पाकिस्तान में श्राये लाखों शरणाधियों को वमाने की ममस्या भी बड़ी कठिन थी। शुक्ल जी ने पंजाब तथा सिन्ध से श्राये शरणाधियों को विभिन्न वस्तियों में एवं नगरों में बमाया। इमी प्रकार पड़ोमी भोपाल एवं हैं दरावाद में साम्प्रदायिक शासन से पीड़ित हिन्दुश्रों को भी इन्होंने श्राश्रय दिया। हैं दरावाद में रजाकार श्रातंक उत्पन्न होने पर समीपस्थ प्रदेशीय जिलों में भी प्रान्तीय शासन ने बड़ी तत्परतापूर्वक शान्ति रखी। इम समय स्थिति बड़ी विचित्र थी। शुक्ल जी ने प्रदेश में श्रान्तिरक शान्ति स्थापित करने के लिये गृहरक्षकों के मैन्य की दू मरी रक्षापंक्ति बनाने का निर्ण्य किया। प्रान्त का यह होम गार्डम् का संघटन इतना श्रीधक ब्यवस्थित होगया था कि लार्ड माउण्टवैटन ने उसे देश की सर्वोत्तम होमगार्ड सेना स्वीकार किया था।

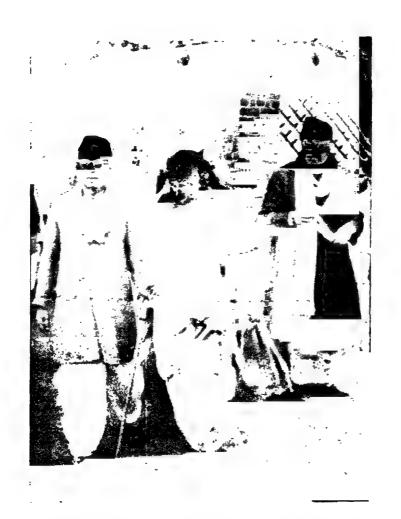

राजर्षि टंडन जी के साथ शुक्ल जी, बाबू गोविददास जी तथा महंत श्री लक्ष्मीनारायणदास जी



मध्यप्रदेश विधान सभा ( १९३९) के महम्य

' मुक्ट जी प्रथम मंत्री मण्डल में मंत्री, उनके अलावा सर्वश्री द्वारकाप्रसाद भित्र, दुर्गाअंकर जी महता. छमनलाल जी भारका एवं संभाजीराव गोखले चित्र में दिखाई दे रहे हैं। विधान सभा के अध्यक्ष थी प्रमस्याम भिट जी गुप बीच में)

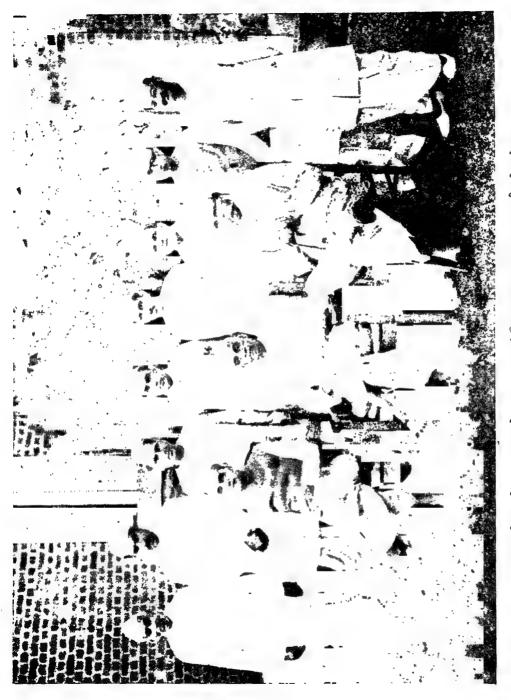

(२) श्री आर. मे. पाटील (५) डॉ. बालिंगे (६) श्री रामेस्वर आग्नमोज (७) श्री पी. मे. देशमुल (८) श्री मामडे गुरूआ बैंडे हुए—(१) ग्रुक्तजी (२) सरदार बङ्गमाई पटेल (३) भृ. पू. गःच्याल श्री मंगलदास पक्ष्यामा खंडे हुए-(१) पं. द्वारका प्रसाद मिश्र (२) पं. दुर्गासकर महता (३) श्री मेमाजीगत गायले स्वाधीमता के बाद मध्यप्रदेश का प्रथम भित्रमण्डल सम्दार बाह्रनगई पटेल के माथ



पचमदी रॉज-अयन के उद्यान में राष्ट्रपति डॉ. रॉजेंड् प्रमादजी ऑर डॉ. प्रहामि मीनारामेया के माथ शुक्तजी



शुक्लजी अपने तृतीय मंत्रिमण्डल के माथ
(वाई और से) श्री मा. सा. कन्नमवार, श्री विजलाल वियाणी, श्री दुर्गाशंकर मेहता,
[बैटे हुए] श्री रविशंकरजी शुक्ल एवं डॉ. पट्टामि सीतारामैया; श्री भगवन्तराव मण्डलोई
ुंश्री शंकरलालजी तिवारी, राजा नरेशचंद्र,श्रीमती प्रमावतः जकातदार [उपमंत्रिणी],
श्री दीनदयाल गुप्ता; श्री पी.के. देशमुख



निगेग्यिन सद्भावना भंडल के नेता डॉ. अवालियो के साथ पं. रविशंकरणी शुक्ल

इसी समय हैदराबाद के चुने हुए २०० राष्ट्रीय कार्यकर्ता भी प्रान्त के होमगार्ड संघटन में लिये गये और इन्हें तीन महीने में ही पूर्ण शिक्षित कर दिया गया । इन होम गार्डम् का शस्त्रागार बहुत ही ग्रच्छा था ।मीताबर्डी किले में इन्हें पूर्ण शिक्षित किया गया । होमगार्ड संघटन को सुदृढ़ करने में कर्नल गांगुली का बड़ा हिस्सा था । वे एक सच्चे देशभक्त थे ।

जिन दिनों देश की ब्रान्तरिक स्थिति संकटपूर्ण थी, जब अंग्रेज भारत छोड़ने का निश्चय कर चुके थे पर गये नहीं थे उम ममय हमारे प्रान्त तथा राष्ट्र के लिये बड़ी संकट की घड़ियां उत्पन्न हो गई थीं । निजाम हैदराबाद वाले बस्तर के विस्तीएं क्षेत्र पर ब्रिधकार करना चाहते थे । बस्तर में बहुत श्रिधक खनिज पदार्थ एवं प्राकृतिक सम्पदा भरी हुई हैं । निजाम इस प्रदेश पर ब्रिधकार कर अपने को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित करना चाहता था । बस्तर पर ब्रिधकार कर रियासन का गोदाबरी का ममुद्र से निकटस्थ भाग भी निजाम को एक खुले बन्दरगाह के रूप में शेष मंसार से सम्बन्ध स्थापित करने में मदद दे मकता था । इस समय शुक्ल जी को किसी तरह इस षड्यन्त्र का भेद लगा । उन्होंने इस विषय में सरदार पटेल का ध्यान खींचा । इसके बाद शुक्ल जी ने बड़े प्रयत्न से छत्तीसगढ़ की १४ रियासतों को मध्य-प्रदेश में विलीन करवा लिया । इसमे जहां प्रान्त के क्षेत्रफल में ३१,४८८ वर्ग मील क्षेत्र की वृद्धि हुई ब्रौर ३० लाख जनसंख्या तथा २ करोड़ रुपया ब्राय बढ़ी वहां इन रियासतों से भारतीय राष्ट्र को होने वाले संकट को दूर कर दिया गया ।

संकट की इन घड़ियों में शुक्ल जी ने हमारे प्रान्त तथा राष्ट्र को किन बड़े संकटों से बचाया इसकी पूरी कहानी प्रभी भी प्रज्ञात है। राष्ट्रीय-रक्षा भेद एवं गोपनीयता की दृष्टि से उनकी चर्चा नहीं हो सकती फिर भी इतना कहा ही जा सकता है कि मध्यप्रदेश एवं राष्ट्र को संकट के इन क्षएों में कई भीषए पड्यन्त्रों एवं ग्रापत्तियों से शुक्ल जी ने बचाया था। सरदार पटेल ने शुक्ल जी के इन कार्यों को बहुत ही ग्रधिक सराहा था। इस कार्यों का पूरा विवरए भिवध्य के इतिहास के पन्नों में कभी प्रकाशित हो सकेगा।

७२ वीं वर्षगांठ: जनता का प्रेम:—१६४७ के अगस्त मास में रायपुर में शुक्ल जी की ७२ वीं वर्षगांठ घूमधाम से मनायी गयी। इस अवसर पर जनता की ओर से शुक्ल जी को १ लाख ७१ हजार रुपयों की थैली मेंट की गयी थी। इस में शुक्ल जी ने ५० हजार रुपये जबलपुर के शहीद स्मारक के लिये,२१ हजार रुपये खादी विद्यालय, रायपुर को, चालीस हजार रुपया समाज सेवा आश्रम शंकर नगर, रायपुर को समर्पित कर दिये। शेष धनराशि जनता के ट्रस्टी एवं पंचों के नेता महन्त लक्ष्मीनारायणदास को सार्वजनिक कार्य के लिये दे दी गयी। इस जयन्ती के अवसर पर महासमुन्द की जनता ने शुक्ल जी को चान्दी की मुद्राओं से तोलकर तुलादान किया। शुक्ल जी ने यह सारी चान्दी काँग्रेस संस्था को दे दी। उक्त घटनायें जहां शुक्ल जी की लोकप्रियता की साक्षी हैं वहां इनसे उनकी त्यागवृत्ति का भी परिचय मिलता है।

म. गांघी का बिलदान:—३० जनवरी १६४८ को राष्ट्रपिता म. गांघी की निर्मम हत्या एक हिन्दू युवक द्वारा कर दी गयी। इससे सारे देश के साथ हमारा प्रान्त विक्षुच्य होगया। म. गांची नौग्राखाली की यात्रा के बाद पहली बार मध्यप्रदेश लौट रहे थे। शुक्ल जी के नेतृत्व में प्रान्त की जनता उनका हार्दिक स्वागत करना चाहती थी परन्तु दुर्भाग्य से यह अवसर कभी न मिला। शुक्ल जी ने इस दुःखद अवसर पर कहा था:—"हमारी ग्रांखें चोंघिया गयी हैं, हम काँप उठे हैं, किन्तु इस शोकार्त वेला में हमें नहीं भूलना चाहिये कि गान्धी जी शान्ति ग्रौर सद्भावना के लिये जीवित रहे ग्रौर इसी के लिये शहीद होगये।"

हिन्दी के लिये विविध ठोस कार्यः — प्रान्त के मुख्य मन्त्रित्व के कार्य के साथ शुक्ल जी भारतीय संविधान परिषद् के सदस्य भी चुने गये थे। भारतीय संविधान की विविध महत्त्वपूर्ण धाराओं के निर्माण, संशोधन एवं परिवर्द्धन में शुक्ल जी का बड़ा योग रहा। संविधान सभा में शुक्ल जी का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्र-भाषा सम्बन्धी परिच्छेद में भाग लेना था। संविधान परिषद् में १३ सितम्बर १६४६ के दिन राष्ट्र की मुख्य राजभाषा का प्रश्न उपस्थित था। उस अवसर पर पं. जवाहरलाल नेहरू ने भाषा सम्बन्धी अपने वृध्यिकोण को व्यक्त किया। नेहरू जी के भाषण के तुरन्त बाद पं. रविशंकर जी शुक्ल ने भारत की राष्ट्रभाषा एवं हिन्दी के प्रश्न पर बहुत ही महत्त्वपूर्ण भाषण दिया। इस भाषण का इतना अधिक प्रभाव हुआ कि श्री एन. गोपालस्वामी आयंगर ने एक ममभौते का ऐसा प्रस्ताव रखा जिममें राष्ट्रभाषा सम्बन्धी मतभेदों को दूर करने के लिये एक मध्यवर्ती मार्ग निकाला गया था। शुक्ल जी ने अपने भाषण में तथ्यों, प्रमाणों, युक्तियों के आधार पर हिन्दी का पक्ष रखा था, इसमें किमी तरह की कट्टरना, मंकीर्णना तथा मंकुचित स्वार्थ की गन्ध न थी। उसमें राष्ट्रीय एवं भाषा सम्बन्धी आधार पर हिन्दी का पक्ष रखा गया था, फल यह हुआ कि राष्ट्रभाषा सम्बन्धी प्रस्ताव में हिन्दी की स्थित सुदृढ़ होगयी। संविधान परिषद् में दिये शुक्ल जी के भाषण का आवश्यक भाग शुक्ल जी के "विचार सम्बन्धी भाग" में प्रकाशित किया जा रहा है।

शुक्ल जी ने इस स्रवसर पर कहा था कि "हिन्दी प्रेमियों से प्रार्थना है कि वे भारतीय विधान के राष्ट्रभाषा सम्बन्धी परिच्छेद के प्रत्येक मद का, उसकी धाराम्रों और उपधाराम्रों का ध्यानपूर्वक मनन कर लें। तब उन्हें जान पड़ेगा कि स्रपने म्रभीष्ट उद्देश्य तक पहुंचने के लिये उन्हें कौन-कौन से सोपान पार करने हैं। हिन्दी का यह ठोस कार्य का युग है। देवनागरी स्रंकों के लिये ग्रभी सब द्वार बन्द नहीं हुए हैं। १५ वर्ष के भीतर ही सम्भवतः और नहीं तो उसके वाद भी, नागरी स्रंकों के पुनरुद्धार के लिये विधान में स्थान है किन्तु यह हृदय-परिवर्तन के मार्ग द्वारा ही सम्भव है।" शुक्ल जी ने कहा था—"ग्राजतक हिन्दी का क्षेत्र कथा, कहानी, नाटक, उपन्यास, भित्त और दर्शन शास्त्र तक ही सुीमित रहा है। शासन, कला और विज्ञान में स्रंग्रेजी का साम्राज्य रहा है। श्रंग्रेजी राज्य की समाप्ति पर और हिन्दी राजभापा घोषित होने पर हमारा कर्त्तव्य हो जाता है कि हम हिन्दी को ग्रंग्रेजी का स्थान लेने योग्य वनायें। इन १५ वर्षों में उसके सारे स्रभावों की पूर्ति कर दें।"

शुक्ल जी ने हिन्दी के क्षेत्र में कुछ उल्लेखनीय ठोस कार्य किये हैं। हिन्दी की शब्दावली प्रामाणिक एवं सम्पूर्ण देश में व्यवहार्य बनाने के लिये ग्रापने नागपुर में प्रमाणीकरण परिषद् का ग्रायोजन किया था। इसमें विविध शासनों, सरकारों एवं संस्थाग्रों के चुने हुए प्रतिनिधियों के ग्रातिरिक्त विषय के विशिष्ट विद्वान भी ग्राये थे। शुक्ल जी

ने डा. रघुवीर तथा दूसरे विद्वानों की मदद से शामन शब्दकोष का निर्माण कर उसे शासन में व्यवहृत किया। शुक्ल जी ने देवनागरी लिपि को यन्त्रों की दृष्टि से ग्रधिक सक्षम बनाने के लिये लखनऊ में हुई लिपि परिषद् में भी भाग लिया। मध्यप्रदेश में हिन्दी तथा मराठी को राजभाषा के रूप में प्रचलित कर ग्रापने उल्लेखनीय कार्य किया। ग्रापकी इन विशिष्ट सेवाग्रों को देखने हुए नागरी प्रचारिणी सभा, काशी न हीरक जयन्ती पर ग्रायोजित साहित्य परिषद् के उद्घाटन करने का सम्मान आपको प्रदान किया था।

मध्यप्रदेश के निर्माता: — मध्यप्रदेश एवं राष्ट्र के विविध क्षेत्रों में शुक्ल जी की देन का पूरा लेखा-जोखा देना किठन हैं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से मध्यप्रदेश की प्रगति का इतिहास शुक्ल की जीवनी का एक महत्त्वपूर्ण भाग है। दूसरे प्रदेशों में मध्यप्रदेश का नाम स्मरण करते ही उसके वयोतृ द्ध, अनुभवी एवं मिलनसार मुख्यमन्त्री की विशाल मूर्ति सम्मुख आ जाती है। पिछले वर्षों में मध्यप्रदेश की शैक्षणिक, आर्थिक, औद्योगिक एवं विविध क्षेत्रों में हुई प्रगति में शुक्ल जी का उल्लेखनीय योग रहा है। युद्धोत्तरकालीन विकास योजनायें, जिनसे गांवों में बसे असली भारतवर्ष का कायाकल्प हो रहा है, सदा उनकी व्यक्तिगत दिलचस्पी से पनपी हैं। पिछले द वर्षों में प्रान्त, में जो नवीन औद्योगिक चेतना उत्पन्न हुई, गांव गांव, नगर-नगर में जो औद्योगिक जागरण हो रहा है उसमें शुक्ल जी तथा उनके सहयोगियों का यशस्वी भाग है। जब देश भर में अन्नाभाव का संकट मंडरा रहा था तब शुक्ल जी ने प्रान्त में इस प्रकार की अन्न की नीति रखी कि यहां प्रदेश में कभी अन्नाभाव अनुभव नहीं हुआ, उल्टे हमारे प्रदेश ने अन्न देकर अपनी जिम्मेदारी निवाही। खापरखेड़ा का विद्युत कारखाना, नेपा का पहला अखवारी कागज का कारखाना तथा प्रान्त भर में फैले दूसरे नवीन छोटे-बड़े उद्योग शुक्ल जी और उनके सहयोगियों के कर्तृत्व के प्रतीक बन गये हैं।

भिलाई का कारखाना:—इन सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण दुर्ग नगर के समीप भिलाई स्थान पर १ अरब रुपयों की लागत से बनने वाला लोहे एवं फौलाद का कारखाना शुक्ल जी के अदम्य उत्साह तथा कर्तृत्त्व का जीता जागता स्मारक बनने जा रहा है। दो लाख की आबादी का भिलाई का यह बड़ा कारखाना जब अगले तीन-चार वर्षों में अपना पूरा उत्पादन प्रारम्भ कर देगा तो प्रान्त के औद्योगिक जीवन में कायाकल्प ही आ जायेगा। दस लाख टन तैयार लोहा प्रस्तुत करने वाले कारखाने के निर्माण से मध्यप्रदेश के आर्थिक जीवन का स्वरूप ही बदल जायेगा।

विभिन्न संस्थाओं के भव्य भवन, रायपुर, नागपुर, जबलपुर तथा सागर के विविध महाविद्यालयों की प्रगति, निर्माण एवं विस्तार में शुक्ल जी का योग रहा है। उन्होंने विद्यामन्दिर योजना के द्वारा प्रान्त में शिक्षा प्रसार की एक कान्तिकारी योजना प्रस्तुत की थी। एक शिक्षक से ग्रपना जीवन प्रारम्भ कर शुक्ल जी एक लोकप्रिय, सफल शासक सिद्ध हुए हैं उनका नेतृत्व मध्यप्रदेश को वर्षों तक मिले। वे प्रदेश, राष्ट्र एवं सर्वत्र ग्रपने महान् गुएों की देन देते हुए चिरायु हों।

शुक्ल जी श्रायु से राष्ट्र के सबसे वयोवृद्ध मुख्यमन्त्री होते हुए भी श्रपने कार्यों से चिर युवा बने हुए हैं। ब्राह्म-मुहूर्त्त में प्रातः ५ बजे से उठकर रात्रि में १०--११ बजे तक निरन्तर विविच क्षेत्रों में कार्य करते हुए युवा के श्रदम्य उत्साह से संलग्न रहते हैं। वे समाज, प्रदेश एवं राष्ट्र की समुन्नति एवं प्रगति में सदा प्रवृत्त रहते हैं। भगवान से प्रार्थना है कि वह प्रदेश के यशस्वी नेता शुक्ल जी को दीर्घायु करे।

## मेरे कुछ संस्मरण श्री रविशंकर शक्ल

मेरे जीवन के इन ७८ वर्षों की कहानी काफ़ी लम्बी है। विभिन्न संघर्षों, संकटों श्रीर उतार-चढ़ावों में यह मेरा जीवन व्यतीत हुआ है। इसलिये इस सम्पूर्ण जीवन की कहानी सुनाने के लिये तो इस समय श्रवकाश नहीं है परन्तु अपने इस दीर्घ जीवन में मैने जिन श्रात्मीय जनों से कुछ सीखा, जिन महापुरुषों के सम्पर्क-सहयोग से मै श्रागे बढ़ा श्रीर जिन ग्रन्थों ने मुक्ते प्रेरणा दी उन सबके विषय में कतिपय पृष्ठों में श्रपनी स्मृतियों को प्रस्तुत कर रहा हूँ।

स्मारे दादा पं. रामचन्द्र जी शुक्ल पं. गयाप्रसाद दुवे की जायदाद के जनरल मैंनेजर थे। वे ७०-५० गांवों का प्रवन्ध देखते थे। मैं अपने दादाजी (आजा) के साथ वहां जाया करता था। हमारे दादा की कान्यकुट्ज समाज में अच्छी प्रतिष्ठा थी। उनके साथ की एक-दो घटनाओं की याद आज भी ताजी है। मैं उनका अकेला नाती था इसलिये मैं उनके साथ ही रहता था। उम जमाने में शादी-विवाह में हंमी-मजाक बहुत हुआ करते थे, इन अवमरों पर कई बार बड़े दिलचस्प मजाक भी हो जाने थे। उन दिनों वरात का भोजन रात को अधिक हुआ करता था। सागर के बुन्दे लखण्डी जिले में रीति-रिवाज बहुत मनोरंजक हैं। आजकल तो हमें दूध देखने को नहीं मिलता है परन्तु उस जमाने में घी-दूध की बड़ी प्रचुरता थी। एक बार किमी बरात में रात के समय पक्का भोजन कराया गया। भोजन के अन्त में दूध, शक्कर और मैदा की पूरियां परोसने का रिवाज था। बड़े आग्रह से इन्हें परोसा जाता था। मुक्ते स्मरण् हैं कि जब रात को दूध परोसने का समय आया तो एक बड़ा गंज जिसमें दस-वारह सेर दूध था उनके मामने लाकर रख दिया गया। यह घटना सम्भवतः रहली की थी। दूसरी बात मुक्ते उनके साथ अपनी बुआ के लड़के कन्हैयालाल दीक्षित की बरात में जाने का अवसर मिला था। यह विवाह आजन्दा गांव (जिला होशंगावाद) में हुआ था। हम लोगों का डेरा एक अमराई में था। उन दिनों गर्मी का मौमम था। मैं तो बहुत छोटा था। छोटे वच्चों को वरात में जाने का शांक रहता है। मुक्ते इस अवसर पर लू लग गयी थी तो आजा ने मेरी वड़ी सेवा-सुश्रूषा की। वे मुक्ते आम का शरवत पिलाते थे इसे देह में लगाते थे और इसे ही सूप में लगा कर उससे हवा करते थे। एक-दो रोज में ही मैं अच्छा होगया और उनके साथ हाथी पर बैठकर लौटा।

हमारे दादा (ग्राजा) वड़ी दृढ़ प्रकृति के थे। उनकी शारीरिक सम्पत्ति भी बहुत ग्रच्छी थी। उनका देहान्त सन् १८६१ में ६२ वर्ष की ग्रवस्था में हुग्रा। उस समय भी वे ३०-३२ मील घोड़े पर सवार होकर जाते थे। वे घोड़े के पक्के सवार थे। उन दिनों उनके साथ दौरे पर सदा ४-६ सिपाही रहते थे। ये सिपाही इतने हट्टे-कट्टे ग्रौर मजवूत रहते थे कि कन्घोपर लट्ट रख कर घोड़े के साथ पैदल दौड़ते थे। ग्रगर कोई ग्रादमी दौड़ने व साथ जाने में कम निकलता था तो नौकरी से ग्रलग कर दिया जाता था। घर के नौकरों को तनस्वाह के रूप में ४-५ रुपये ही दिये जाते थे परन्तु खाने को भरपूर दिया जाता था। उन दिनों कोई ऐसा नौकर न था जो २-३ सेर ग्रनाज से कम खाता हो। मुक्ते मातावदल नामक एक बहुत ही सवल नौकर की भी याद है। यह बहुत ही हट्टा-कट्टा ग्रौर मजवूत था। वह एक बार में पांच मेर ग्राटा ग्रौर पाव-पाव भर घी खा जाता था। यह व्यक्ति ग्रमाधारण था। उम जमाने में कोई ग्रसामी चीं-चपड़ करता था तो यह ग्रादमी उसे ठीक कर लौट ग्राता था।

जीवनी संड ३६

उस जमाने में जब में छोटा था तो घर के नौकर केवल नौकर की हैमियत मे न रहते थे, वे घर के ग्रंग की दृष्टि से देखे जाते थे, उनमें हिन्दू ग्रौर मुसलमान का कोई भेद नहीं रहता था। हमारे घर में बरौग्रा, धोवी, मेहतर ग्रादि को सब काका-बाबा कहते थे ग्रौर वेसे ही वे बड़े प्रेम से हमारे माथ बरताव करते थे। हमारे यहां हिन्दू-मुसलमान का ऐसा कोई मतभेद नहीं था जैसे कि ग्राजकल है, हां, धार्मिक ग्राचार-व्यवहार में कट्टग्ता ग्रवश्य थी। हमारे यहां एक मुसलमान नौकर था। उस नौकर ने एक बार मुफे नर्मदा में डूबने से बचाया था। उस समय मेरी उम्र डेढ़-दो वर्ष की थी। वह नौकर इतना ग्रधिक विश्वासपात्र था कि जहां घर की बहू-वेटियाँ जाती थी उनके साथ जाता था। एक बार बैलगाड़ियों में हम माता जी के साथ जवलपुर जा रहे थे। नर्मदा जी के पाट पर रेती पर गाड़ी खड़ी कर हम सब लोग चैन से सो रहे थे। इतने में रात को नर्मदाजी का पूर ग्रागया। उस विश्वासपात्र नौकर बहादुरखाँ ने हम सबको बचाया। वह हम सबको तथा सारे सामान को किनारे पर ऊपर ले ग्राया ग्रौर सबको बचा लिया। यह घटना वर्मान घाट पर हुई थी। मुफे यह भी स्मरण है कि जब मैं कुछ बड़ा हुग्रा तो यह घुटनों तक की घोती पहनकर हमें खिलाया करता था।

में अपनी माता का इकलौता लड़का था। यद्यपि मेरी तीन मगी बहनें थीं परन्तु बचपन से ही माता जी का मेरे ऊपर विशेष प्रेम था। जब मेरी अवस्था लगभग ७- द वर्ष की थी तब मुक्ते और मुक्त से छोटी बहन को भी मियादी वुखार या टायफायड होगया। दोनों अलग-अलग कमरे में रखे गये थे और दोनों को डिलीरियम (उन्माद) होगया। इन दिनों में निरन्तर अचेतनावस्था में रहता था। द-१० दिन के बाद जब मुक्ते होश आया तो मुक्ते सबसे पूर्व अपनी स्नेहमयी मां के दर्शन हुए। मैंने देखा कि वे मेरे पास बैठी हुई हैं। उन दिनों मुक्ते डाक्टर की दवा दी जाती थी और मेरी बहन को वैद्यक की (वैद्य दुर्गाप्रसाद द्वारा)। टायफायड की वीमारी में और वीमारी दूर होने पर हम भाई-बहनों की कमजोरी के दिनों में माता जीने जिस अपूर्व स्नेह एवं ममता से हमारी सेवा की है उसका चित्र मेरे हृदय-पटल पर आज भी मौजूद है, उम चित्र को मैं कभी भी भूल नहीं सकता। वैद्य की दवा से मेरी बहन तो बहुत जल्दी नीरोग हो गयी और जैसा कि कहा जाता है कि टायफायड की वीमारी से उठने के बाद व्यक्ति सामान्यतया मोटे-ताजे हो जाते हैं, मेरी बहन तो नीरोग हो जाने के बाद जल्दी ही हृष्ट-पुष्ट होगयी परन्तु मुक्ते स्मरण है कि डाक्टर द्वारा साल भर तक पोर्ट बाइन नियमित रूप में दिये जाने पर भी मैं उतना मोटा-ताजा नहीं हो पाया जितनी मेरी बहन।

जवतक मैं अपने आजा की मृत्यु के पश्चात् राजनांदगांव नहीं आया तवतक मेरा सम्पर्क पिताजी से बहुत कम रहा। माताजी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा था, उनमें शक्ति भी विशेष थी और काम करने की इच्छा भी। घण्टों का काम मिनटों में पूरा करने की उनकी क्षमताथी। परोपकार करने की उनकी विशेष लगनथी। किसी पड़ोसी के यहां कोई बीमारी हो जाने या किटनाई उत्पन्न हो जाने पर वे सदा उसकी सहायता के लिये रात-दिन तैयार रहती थीं। माताजी में धार्मिक भावना तो थी ही परन्तु उन्हें कान्यकुब्जों की सामाजिक परम्परा का भी बड़ा गर्व था। जबतक वे जीवित रहीं और स्वस्थ रहीं तवतक रिश्तेदारों को छोड़कर अन्य किसी का रसोईघर में प्रवेश असम्भव नहीं तो किटन अवश्य था। वे बड़े जतन से रसोई का सारा काम सम्भालती थीं। उनके काम में मेरी पत्नी उनका हाथ वटांती थी। उन दिनों रसोई में कोई नौकर नहीं रखा जाता था; कुछ समीप के रिश्तेदारों को छोड़कर कोई दूसरा व्यक्ति हमारे यहां रसोई नहीं बनाता था। घर की इस परम्परा का मेरे ऊपर भी बड़ा प्रभाव रहा और जबतक सत्याग्रह में भाग लेकर जेल जाने का निश्चय मैंने नहीं किया तबतक मैं भी उस कट्टरता का पक्षपाती बना रहा। इन बन्धनों को तोड़ने का निश्चय मैंने उस समय किया जब मैंने इस बात का निश्चय कर लिया कि मुक्ते गान्धी जी के नमक सत्याग्रह में भाग लेने पर जेल जाना पड़ेगा। पहली बार मैंने बम्बई के सरदारगृह में ये जातीय बन्धन तोड़े वहां सरदारगृह में बना भोजन किया। बम्बई से हम में गान्धी की डाण्डी यात्रा के कार्यक्रम में दो स्थलों पर सम्मिलत होने के लिये गये। मेरे साथ सेठ गोविन्ददास और पं. द्वारकाप्रसाद मिश्र थे। इस ऐतिहासिक राष्ट्रीय यात्रा के अवसर पर मैंने इन सब बन्धनों को तिलांजिल दे दी।

हर बार जब में जेल जाता था तब मेरी मां मुफ से कहा करती थीं—"भैय्या! पता नहीं तुम से ग्रव भेंट होगी या नहीं?" में उन्हें सदैव ग्राश्वासन देता था कि "मेरे लौट कर ग्राने तक तुम जीती रहोगी।" १६३० में एक वार वे मुफ से मिलने बीमारी की हालत में सिवनी जेल गयी थीं। फिर, १६३० में ४० तक के दस वर्षों में वातरोग के कारण वे चाहते हुए भी मुफ से मिलने जेल न जा सकी थी। १६४० में जब में सिवनी जेल में था तब उनकी मृत्यु होगयी। मध्यप्रदेश सरकार ने इस घटना की सूचना मिलते ही, मुफ से बिना पूछे ही कि में जाना चाहना हूँ या नही, मुफे छोड़ने का ग्रादेश सिवनी जेल सुप्रिन्टेन्डेन्ट को पहुँचा दिया था। परन्तु इस ग्रादेश में एक बड़ी दिलवस्प वात यह थी कि उस समय के चीफ सेकेटरी ने जो कि एक हिन्दू थे—मुफे केवल दस दिन की मोहलत जेल से जाने के लिये दी थी। तेरहवीं के लिये मुफे पूरे तेरह दिन का समय तथा ग्राने-जाने के लिये दो दिन-कुल मिलाकर पन्द्रह दिन का ग्रवसर चाहिये था। इस सम्बन्ध में मैने चीफ सेकेटरी को पत्र लिखकर पन्द्रह दिन की मोहलत चाही, जिसके लिये मुफे श्रवनीत मिल गयी। पन्द्रह दिन की श्रवधि समाप्त होने पर जब मैं सिवनी जेल के दरवाजे पर गया तो मुफ पर दूसरा नजरबन्दी का ग्रादेश लागू किया गया। यह नजरबन्दी का ग्रादेश के तैयार था ग्रीर यह दरवाजे पर मुफे दिया गया था। कानून की दृष्टि से जेल से एक बार छोड़े जाने पर पुराने नज्रवन्दी ग्रादेश के श्रनुसार मुफे पुन: जेल में रखा नहीं जा सकता था फलत: मुफे नवीन ग्रादेश के श्रन्तर्गत नजरबन्दी का गया।

मेरी माता जी में श्रतिथि-सत्कार की भावना बहुत श्रधिक थी। वे बहुत प्रेम से घर में श्राये मेहमानों तथा ग्रति - थियों का सत्कार किया करती थीं। उनमें घार्मिक प्रवृत्ति बहुत श्रधिक थी, वही घार्मिक प्रेरणा मेरी घर्मपत्नी में भी है जो पुरातन पारिवारिक सांस्कृतिक परम्पराश्रों को बड़ी निष्ठा श्रौर श्रद्धा से निवाहती रहती हैं। धर्मप्राण परिवार में जन्म लेने के कारण बचपन से ही मेरे जीवन पर घार्मिक संस्कारों का बड़ा प्रभाव रहा है। मेरे चाचा श्री गजाधर-प्रसाद जी शुक्ल के पिता प्रतिदिन पार्थिव पूजन किया करते थे, वे प्रतिदिन प्रार्थिव शिवलिंग बनाने थे श्रौर सूर्य का पूजन करते थे। उनके संस्कारों का ऐसा प्रभाव हुश्रा है कि वे जिस मुद्रा में बैठकर पूजा करते थे लगभग उसी प्रकार की स्थिति एवं मुद्रा में मैं भी भिक्तभाव से पूजापाठ किया करता हूं।

मेरे पिता जी (पं.जगन्नाथप्रसाद जी शुक्ल) श्रौर चाचा जी (पं.गजाधरप्रसाद शुक्ल) दोनों की ही शारीरिक सम्पत्ति बहुत श्रच्छी थी। उनके जमाने में खाने-पीने की चीजें श्रौर दूध-घी बहुत सस्ता था। मेरे बचपन में रुपये का सोलह सेर दूध मिलता था और घर में कभी दूध-घी की कमी नहीं रहती थी। उन दिनों सागर के हर मोहल्ले में श्रखाड़े होते थे श्रौर हमारे पिता व चाचा श्रखाड़े में कुश्ती लड़ते थे। दोनों के शरीर पहलवानों के समान गठीले श्रौर सुन्दर थे।

मुक्ते स्मरण है कि हमारे खेलने और व्यायाम करने के लिये घर में ही एक ग्रखाड़ा बना दिया गया था। हमारे चाचा जब सागर ग्राने थे तो मोहल्लेवाले पटा-बनेटी ग्रादि के एक में एक ग्रच्छे खेल दिखाते थे। वे बहुत ही ग्रच्छा प्रदर्शन किया करते थे। मुक्ते यह भी स्मरण है कि जवलपुर में जब मेरे चाचा गोकुलदास मिल के सेकेटरी थे तब उन्होंने गोकुलदास के वर्तमान महल के पीछे की तरफ एक बड़ा ग्रखाड़ा वनवाया था। यह ग्रखाड़ा इतना बड़ा था कि इसमें ५०-१०० ग्रादमी दण्ड-बैठक कर सकते, मुगदर घुमा सकते ग्रीर कुश्ती लड़ सकते थे। मेरे चाचा ग्रपने साथ मुक्ते भी ग्रखाड़े में ले जाते थे। उन दिनों मैं उनके साथ रहता था। एक वार का मुक्ते स्मरण् है कि मैं ग्रीर मेठ गोविन्ददास के पिता श्री जीवनदास जी जांघिया लगा कर इस ग्रखाड़े में कुश्ती लड़े थे। परम्परागत मिली सुन्दर पैतिक शारीरिक सम्पत्ति, ग्रच्छे घी-दूध ग्रीर व्यायाम के शौक से मुक्ते यह इतना मुन्दर शरीर मिला हुग्रा है। वकालत के दिनों में नियमपूर्वक दण्ड-मुगदर करता रहा, किकट तथा दूमरे खेल भी बड़े शौक से खेलना रहा।

चाचा के देहान्त के पश्चात् श्रौर राजनांदगांव की सी. पी. मिल्स का स्वामित्व शा वालिस को हस्तान्तरित होने के बाद भी हमारे पिता जी को मिलवालों ने ग्रपनी नौकरी पर कायम रखा था । जब मैं नागपुर के हिस्लाप कालेज म पढ़ता था या जब में लैरागढ़ में हैंडमास्टर था तब अनेक बार राजनांदगांव में कई दिनों तक रहने का अवसर मिलता था। राजनांदगांव में रहने वाले कुछ प्रमुख अफसर पुतलीधर के मैदान में किकेट खेला करते थे। वहां पिताजी के साथ में भी जाया करता था। जब में कालेज में विद्यार्थी था उन दिनों राजनांदगांव मिल्स में एक बंगाली मुसलमान डाक्टर थे। उनमें मेरे पिताजी की घनिष्ट मित्रता थी। डाक्टर साहब को भी कसरत का अच्छा शौक था, और वे डम्बल्स करते थे। डाक्टर साहब कसरती नवजवान थे, वे डम्बल्स करने से सुपुष्ट अपनी मांस पेशियाँ सबको दिखाया करते थे। एक दिन की बात है कि डाक्टर साहब ने सबको चुनौती दी कि जो कोई चाहे उनसे कुश्ती लड़ ले। डाक्टर साहब मेरे पिताजी से उलभ पड़े। पिताजी तो अखाड़े में कुश्ती लड़े हुए थे। पिता जी ने उन्हें उठा कर एक दाँव मारा तो डाक्टर साहब चारों खाने चित्त होगये। पांच—छ: साल के बाद फिर एक बार किकेट के मैदान पर ऐसा ही मौका आगया डाक्टर साहब दुवारा पिताजी से भिड़ गये। पिताजी ने उन्हें फिर दे मारा और डाक्टर साहब से कहा कि अब फिर मेरे पास आने की हिम्मत न करना।

जब मैं रायपुर में वकालत करने लगा तो पिता जी ने नौकरी छोड़ दी और वे मेरे साथ ही रहने लगे। जब असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ हुआ तब पिताजी इस बात के विरुद्ध ये कि मैं वकालत छोड़ं। उनकी आज्ञा का पालन कर मैंने वकालत छोड़ने की घोषणा तो नहीं की क्योंकि मैं जानता था कि मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं कुटुम्ब का पालन वकालत छोड़ कर भी कर सकूं, इसलिय मैंने वकालत तो नहीं छोड़ी किन्तु मेरा अधिक समय कांग्रेस के कार्य में लगता रहा। मई १६२२ में रायपुर जिला राजनीतिक परिषद् के अवसर पर जब मुक्ते गिरफ्तार किया गया तब पुलिस अधीक्षक (सुप्रिन्टेण्डेन्ट) तथा जिलाध्यक्ष दोनों अंग्रेज अधिकारियों ने मेरे पिता जी को बुला कर कहा कि यदि वे व्यक्तिगत मुचलका दे दें तो इन्हें छोड़ दिया जायगा। उस समय पिताजी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया था — "मैं अपने लड़के की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। मैं अपना कर्त्तव्य पालन करता हूँ, वह अपना कर्त्तव्य पालन करता है।" तब वे दोनों अंग्रेज अधिकारी पिता जी को मेरे पास ले आये। उनकी आपसी बातचीत को जाने बिना मैंने पिता जी से कहा था— "मैं अपने कर्त्तव्य का पालन करें।"

उन दिनों जिला राजनीतिक परिषद् के सिलसिले में मेरे घर पर श्री राघवेन्द्रराव तथा परिषद् के दूसरे बहुत से प्रतिनिधि ठहरे हुए थे। पिताजी ने इन लोगों से भी कहा कि ग्राप लोग किसी संकोच में न पड़िये। ग्राप ग्रपना काम कीजिये। मेरी श्रनुपस्थिति में पिता जी ने उन लोगों का ग्रातिथ्य-सत्कार मुक्त से ज्यादा किया ग्रीर उन लोगों को यह मालूम न होने दिया कि मेरी गिरफ्तारी से उन्हें किसी बात की चिन्ता है।

इस घटना के दो वर्ष बाद सन् १६२४ में उनका स्वर्गवास होगया।

मेरे जीवन में कुछ पुस्तकों ने भी विशेष प्रभाव डाला। शैशव एवं बाल्यावस्था में सबसे पूर्व मेरे जीवन पर प्रभाव डालने वाली पुस्तक रामायए। थी। यह ग्रंथ भारत की ग्रमूल्य सांस्कृतिक थाती हैं। इसने कोटि-कोटि भारतीय-जनों के जीवन को मुख, शान्ति ग्रीर सन्तोष प्रदान दिया है। गांव-गाव की चौपालों में, मोहल्ले-मोहल्ले ग्रौर घर-घर में प्रतिदिन श्रद्धा-भिक्त से रामायए। की चौपाइयाँ गायी जाती हैं। में कह सकता हूं कि जीवन के प्रभात में मिली इस पुण्य प्रेरएण। ने ग्रनजाने ही मेरी शक्ति ग्रौर साधना के ग्रादि स्रोत का स्वरूप ग्रहएण कर लिया था। समय-समय पर ग्राज भी ग्रनेक चौपाइयां आकर मेरे स्मृति-पटल पर मंडराने लगती हैं ग्रौर मेरे मानस को एक नई स्फूर्ति ग्रौर चेतना दे जाती हैं। मुफे ग्रपने जीवन में ग्रायी प्रत्येक उलभन का सामना करने के लिये रामायए। से प्रेरएण मिली हैं ग्रौर संकट के क्षाणों में ग्रपना मार्ग बनाने व ग्रागे बढ़ने में इससे उत्साह मिला है।

बाल्यावस्था के संस्कार जीवन भर स्थिर रहते हैं। मेरे बचपन के घार्मिक संस्कार मेरे जीवन में ग्राज भी स्थिर हैं। हम उन दिनों रामायण पढ़ते थे। तुलसीकृत रामायण तो घर में पढ़ी जाती थी, साथ ही मैं बड़े मनोयोग से गद्य में रामायण की कथा भी पढ़ा करता था। रामायण के संस्कारों ने मुक्ते रामलीलाग्रों ग्रीर कृष्णलीलाग्रों के प्रति भी ग्राकिषत किया। कृष्णलीला की रुचि ने मुर्भ 'प्रेममागर' पढ़ने में प्रवृत्त किया। रामायण से यदि मुर्भ जीवन का ग्रादर्श समभने की मीख मिली तो गीता में मुर्भ जीवन का वास्तिविक दर्शन हुग्रा। लोकमान्य तिलक के 'गीता रहस्य' के पढ़ने व श्रध्ययन का श्रवसर मिलने के पूर्व ही मैं लखनऊ के नवलिकशोर छापाखाना की छपी गीता का प्रति-दिन पाठ किया करता था। मैं इन ग्रन्थों को जितना गुनता था उतना ही रम मुर्भ मिलना था। इन्ही दिनो मुर्भ ग्रपने मित्र स्व. श्री माधवराव सप्रे द्वारा अनूदित लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की प्रसिद्ध कर्मयोगिनी टीका "गीता रहस्य" को पढ़ने ग्रीर समभने का ग्रवसर मिला। मेरा विश्वास है कि गीता का जीवन-दर्शन प्रत्येक जाति, धर्म, देश श्रीर काल को ग्रमर संदेश देता है। यह ग्रंथ-रत्न मानव समाज की ग्रक्षय सम्पत्ति है।

किशोरावस्था में मैने रामायण और महाभारत से सन्देश लिया था। यौवन के प्रारम्भ मे ही मै हिन्द जीवन की बुद्धिसङ्गत व्याख्या ढुंडने के लिये लालायित हो उठा। इन्हीं दिनों मेरे हाथों में थियोमाफिकल मोमायटी की ग्रंग्रेजी मासिक पत्रिका "ग्रार्य बाल बोधिनी" (Arya Bal Bodhini) श्रायी। एनी वीमेण्ट की प्रभावशालिनी लेखनी ने जल्दी ही मुक्ते मुख्य कर दिया और में इस मासिक पत्रिका का नियमित पाठक बन गया। उनकी "ब्राइडिया श्राफ हिन्दू युनिवर्सिटी" शीर्षक लेखमाला से मुक्ते हिन्दु दर्शन का नवीन वैज्ञानिक स्वरूप देखने श्रौर समक्तने का श्रवसर मिला । उन दिनों विदेशी दासता में जकड़े हम भारतीय ग्रपने हीन भाव के कारण ग्रपनी प्रत्येक भारतीय परस्परा व रीति को तिरस्कृत एवं हीन समभने लग गये थे। एनी वीसेण्ट की लेखमालाग्रीं ने मेरे तथा मेरे जैसे जिज्ञास व्यक्तियों की म्रांखें खोल दीं म्रौर हम लोग म्रपने देश म्रौर संस्कृति के प्रति गर्व करने लगे। लेडविटर की "हिडन साइड म्राफ थिंग्ज "-"वस्तुय्रों का ग्रद्घ्ट पक्ष" तथा "एन्थियेन्ट विजडम"--"पुरातन ज्ञान" नामक एनी वीसेण्ट की पुस्तकों ने मुक्त पर विशेष प्रभाव डाला। रामायण और गीता का पाठ करते हुए जिन मिद्धान्तों की शिक्षा मैने ग्रहण की थी उन्हीं की बुद्धिसङ्गत व्याख्या पढ़ कर मुभे हार्दिक प्रेरणा मिली। इन्ही दिनों मुभे कई दूसरी थियोमाफिक पुस्तकें पढ़ने का श्रवसर मिला। इन पुस्तकों में एनी वीसेण्ट द्वारा हिन्दु कालेज के लिये लिखी गयी प्राइमरें, एल्काट श्रीर मैडम-ब्लेवेट्स्की की "सिकेट डाक्टरिन," डा. भगवानदास की "लाज ग्राफ मनु इन दि लाइट ग्राफ थियोसोफी" नामक पुस्तकों ने मेरे ऊपर इतना अधिक असर डाला कि मैं सन् १६०३ में थियोसाफिकल सोमायटी का सदस्य भी बन गया। सोसायटी के एक लेख "व्हाट डज हेप्पीनेस कनिमस्ट इन" में बतलाये इम सिद्धान्त को कि 'इन थाँट, वर्ड एण्ड डीड, बी लीस्ट हार्मफुल एण्ड मोस्ट हेल्फ्ज़ ट्र ग्राल लिविंग बीइ ङ्गस' ग्रर्थात् मन, वाणी ग्रीर किया से सभी जीवित प्राणियों के लिये न्युनतम हानिप्रद ग्रीर ग्रधिकतम सहायक बनो।"- मैने ग्रपने जीवन का गुरुमन्त्र स्वीकार कर इसके ग्रनुमार स्वयं को ढालने का प्रयत्न किया। भारत के राष्ट्रीय एवं वौद्धिक जागरण में एनी वीसेण्टतथा थियोसाफिकल विचारधारा का विशेष महत्त्व रहा है । इस वौद्धिक जागरण की पृष्ठभूमि में एनी वीमेण्ट ग्रौर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के "होमरूल" ग्रान्दोलन का जन्म हुग्रा श्रौर परिणामस्वरूप राष्ट्र में उस ग्रदम्य राष्ट्रीय चेतना का विकास हुग्रा जिसमे स्वराज्य प्राप्ति के लक्ष्य में बड़ी सहायता मिली।

मेरी सांस्कृतिक एवं धार्मिक विचारधारा को इस प्रकार वृद्धिसंगत व्याख्या मिली और राष्ट्रीय जागरए। के लिये उचित प्रेरए। । इसी समय एक बहुत ही प्रभावपूर्ण पुस्तकमाला पढ़ने का सौभाग्य मुक्ते प्राप्त हुग्रा। रेवरेण्ड डी. ग्राल्टन की ग्राठ जिल्दों में लिखी गयी ऐतिहासिक पुस्तक 'हिस्ट्री ग्राफ ग्रायरलैण्ड' का मेरे ऊपर विशेष प्रभाव पड़ा। एक छोटे तथा ग्रदम्य भावना वाले राष्ट्र के ग्रपूर्व त्याग की रोमांचक कथा मेरे हृदय पर सदा के लिये ग्रिङ्कित होगयी। इस ग्रपूर्व ग्रंथ का ग्रध्ययन करने के बाद मुक्ते ग्रप्त राष्ट्रीय दृष्टिकीए। का निर्माण करने के लिये दो मौलिक तत्त्व प्राप्त हुए। पहला मौलिक तत्त्व मुक्ते यह मिला कि कोई राष्ट्र ग्रपने स्वार्थ को पूर्ण करने के लिये दूमरे राष्ट्र को ग्रपनी ग्रधीनता में रखने के लिये कितने ग्रत्याचार कर सकता है, वह ग्रपने इस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिये विजित देश की भाषा, संस्कृति ग्रौर धर्म को नष्ट कर ग्रंग्रेजों ने ग्रायरलैण्ड पर ऐसे-ऐसे विचित्र व भयंकर ग्रत्याचार किये, जिन्हें पढ़-मुनकर रोमांच हो जाता है।



शुक्तजी महात्माजी के निधन के पश्चात् सेवायाम की कुटिया में पंडित नेहरू के माथ



शुक्टजी तिलवारा घाट में महात्माजी की अस्थियों का विसर्जन करते हुये प्रांताध्यक्ष बाबू गोविंददास जी के साथ



जैतृमाव हात्रालय के उद्घाटन प्रभैग पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के माथ शुक्लजी ऑर अन्य कार्यकर्ता



शुक्लजी नागरी प्रचारिणी सभा की हीरक जयंति के अवसर पर राष्ट्रभाषा सम्मेलन का उद्घाटन भाषण करते हुए

## कुछ विशिष्ट प्रसङ्गौ में शुक्लजी



गोल्फ खेलते हुए

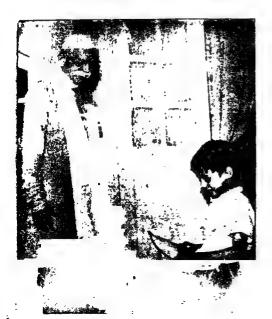

पौत्र के साथ मनारंजन



राज्यपाल डा. पड़ाभि के नाथ मैत्रियों की किकेट टीमे के कैप्टन के रूप में



पिस्तौल के साथ



शुक्लजी गोंदिया में महात्मा गांधी की मृति का अनावरण करते हुए



शुक्लजी भारत के तत्कालीन सेनामित जनरल करिअप्या के साथ

स्रायरलैण्ड का रोमांचक इतिहास पढ़ कर दूसरा तत्त्व मुक्तेयह प्राप्त हुम्मा कि पराधीन राष्ट्र के लोग स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिये कितने ससीम कष्ट सहन कर सकते हैं। स्रायरलैण्ड का ७५० वर्षों का स्वातंन्त्र्य प्राप्ति का इतिहास इस तथ्य का ज्वलन्त उदाहरए। है। स्रायरिश जनता ने स्रपूर्व देश-प्रेम, मनोबल, त्याग स्रौर शौर्य का प्रदर्शन किया था। स्रायरिश जनता का स्वतन्त्रता का स्रान्दोलन हम भारतीयों के लिये स्रमेरिकन क्रान्ति से भी स्रधिक प्रेरएगादायक बन गया था। उसने हमें सिखाया कि बड़े से बड़ा पशुबल भी किसी राष्ट्र की जनता के मनोबल या निष्ठाबल को नहीं क्रुका सकता। मुट्ठी भर स्रायरिश जनता ने ऐसे कष्ट सहन किये जिनकी स्राज कल्पना नहीं की जा सकती। स्रायरिश स्वातन्त्र्य-योद्धासों का उदाहरएग स्रनुकरएगिय था सौर हमारे लिये पथ-प्रदर्शक बन गया था। उनका संगठन स्रौर स्रनुशासन विलक्षण था। सारे देश में एक ही लगन थी, एक ही धुन थी कि विदेशी सत्ता से स्रपने को कैसे मुक्त किया जाय। हर स्रायरिश बालक प्रत्येक क्षेत्र में इसी लक्ष्य को पूर्ण करने के लिये दीवाना बन उठा था।

अपने राष्ट्र, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और धर्म की रक्षा के लिये उन्होंने सारे देश में अलख जगा दी थी और सब सम्भव उपायों का ग्रवलम्बन कर उन्होंने अपनी राष्ट्रीयता, संस्कृति, धर्म ग्रौर भाषा की सुरक्षा की। ग्रायरलैण्ड में रोमन कैथोलिक ग्रपने धर्म का प्रचार नहीं कर सकते थे। श्रायरिश पादरी युरोप में ग्रपनी धार्मिक शिक्षा पूर्णकर देश में स्राते थे स्रौर बढ़ईगिरी, लुहारी स्रादि के विविध उद्योग-धन्धे करते थे। साथ ही मौका पाते ही वे स्रपने धर्म का प्रचार भी किया करते थे। जासूसों के डर से वे खुली सभाग्रों में ग्रपना प्रचार नहीं कर सकते थे, तीन ग्रोर से पर्दे खड़े कर के पर्दे की म्रोट में वे खेल के मैदान में सभा कर के भाषण देते थे। मरने से पूर्व रोमन कैथोलिक लोग पादरी के सम्मुख ग्रपने पापों को स्वीकार (confession) करते हैं। यह कार्य ग्रायरलैंग्ड में क़ानून द्वारा निषिद्ध था। बहुत बार ऐसे व्यक्ति को पकड़ने पर उसे टीन के डामर भरे जते पहनाते, सिर पर गरम डामर भरी केटली रख ग्रौर उसके पैरों के नीचे ग्राग जला कर तपाते-जब पैरों का मांस गल-गल कर हड़ी रह जाती तब ऐसे देशसेवक को ग्रपना ग्रपराघ मानने के लिये कहा जाता, पर इस पर भी जब वह नहीं मानता, तो भीषण कालकोठरी में रख कर उसे फांसी की सजा दे दी जाती थी। इतना सब करने पर भी ग्रायरिश लोगों की धर्म की भिक्त ऐसी ग्रट्ट थी कि जब श्रंग्रेजों ने गएाना करवायी, तो उन्हें मालुम हुत्रा कि उन दिनों उस छोटे से देश में ३,००० धर्म-प्रचारक कार्य कर रहे थे। अंग्रेजों ने देश पर अंग्रेजी भाषा लादने की भी भगीरथ चेष्टा की भी और सन् १६१० में स्थिति ऐसी आ गयी थी कि केवल २१,००० व्यक्ति ऐसे थे, जो केवल स्रायरिश भाषा जानते थे, स्रौर शेष द्विभाषाभाषी हो गये थे। परन्तु श्रायरिश देशभक्तों ने अपनी मृतप्राय भाषा का पुनरुद्धार किया और अन्त में देश को भी स्वतन्त्र किया। इस ग्रान्दोलन में नवयुवकों का बड़ा हाथ था। बड़े से बड़ा त्याग और बलिदान उनके लिये बड़ा नहीं था। ग्रायरिश जनता ने ग्रपने त्याग और बिलदान से संसार भर के पराधीन राष्ट्रों के सामने एक श्रेष्ठ उदाहरण रख दिया है। हमारे जैसे प्राचीन ग्रौर विशाल राष्ट्र की जनता को, जो कि सात समुद्र पार के श्रंग्रेजों की राजभक्ति की प्रतिज्ञा लिया करती थी, श्रायरलैण्ड के उदाहरए ने म्रात्म-ग्लानि से भर दिया और म्रात्म-निरीक्षण की प्रेरणा दी। म्रायरलैण्ड के स्वातन्त्र्य म्रान्दोलन के इतिहास से मैंने अनेक पाठ सीखे और अपने क्षेत्र में उनके सफल प्रयोग का प्रयत्न किया।

महापुरुषों से प्रेरणा—मेरे जीवन में जहां तक उक्त महान ग्रन्थों ने प्रेरणा दी, वहां कुछ महापुरुषों ने भी मेरे जीवन को अपने व्यक्तित्व तथा सन्देश से अनुप्राणित किया है। जब मैं नागपुर में बी. ए. की पढ़ाई करने के लिये १६६५ में गया तब वहां गणेशोत्सव देखा। उस समय गणेशोत्सव केवल धार्मिक उत्सव नहीं रह गया था। गणेशोत्सव को सामूहिक व सार्वजनिक रूप से मनाने का प्रचार नागपुर में ही नहीं समस्त महाराष्ट्र व समीपस्थ प्रदेशों में किया जा रहा था। इस प्रकार के गणेशोत्सव को जब मैंने पहली बार देखा और उसमें चाचर के उण्डों से कमबद्ध होकर खेलते एवं जोशीले तथा उत्साहबर्द्धक राष्ट्रीय गाने गाते हुए बालकों की टोलियों को देखा तो सहसा मेरा युवक हुद्यू उनकी और खिच गया। इन जोशीले गानों में स्वदेशाभिमान की भावनायें उत्पन्न करने की शक्ति थी। इन गानों में बतलाया जाता था कि जिस प्रकार छत्रपति शिवाजी ने देश में स्वतन्त्र

राष्ट्र क़ायम करने का प्रयत्न किया, उसी प्रकार देश के युवकों को भी सन्नद्ध होकर प्रयत्न करना चाहिये। इन उत्सवों एवं नवयुवकों के प्रदर्शनों ने मेरे युवक मन पर विशेष प्रभाव डाला। गएशोत्मव को सामूहिक राष्ट्रीय उत्सवों के रूप में बदलने का श्रेय लोकमान्य वाल गंगाधर तिलक को ही था। कुछ दिनों के बाद लोकमान्य वाल गंगाधर तिलक को ही था। कुछ दिनों के बाद लोकमान्य वाल गंगाधर तिलक पर सरकार ने राज-द्रोह का मुक़दमा चलाया। मुकदमा ग्रंग्रेज न्यायाधीश स्ट्रेची के सामने पेश था। इस मुक़दमें का मेरे तथा मेरे जैसे विद्यार्थियों के समाज पर बहुत गहरा ग्रमर पड़ा। रानी विक्टोरिया की हीरक जयन्ती के उत्सव पर पूना में रैण्ड ग्रौर ग्रयस्ट की हत्या के ग्रभियोग में वाटू बन्धुग्रों पर जो मुक़दमा चला, उसने भी हम सब का ध्यान खींचा। लोकमान्य तिलक के पत्र "केसरी" के लेखों ने भी मेरे तथा युवकों के मानस को वड़ा प्रभावित किया। स्वर्गीय माधवराव सप्रे द्वारा ग्रनूदित लोकमान्य तिलक के प्रसिद्ध ग्रन्थ "गीता रहस्य" तथा स्वदेशी ग्रान्दोलन व बहिष्कार सम्बन्धी श्री सप्रे के ग्रन्थों ने हमारे हृदयों को विशेष ग्राकृष्ट किया। बंगाल के बंगभंग ग्रान्दोलन ग्रौर स्वदेशी ग्रान्दोलन का भी इस जन-जागरण में विशेष योग रहा।

वंगभंग म्रान्दोलन के दिनों में मेरे ऊपर प्रसिद्ध भारतीय विचारक योगी श्री म्ररविन्द द्वारा 'देशवासियों के नाम' लिखी म्रपील का भी विशेष प्रभाव पड़ा था। उक्त म्रान्दोलनों एवं विचारों से हम लोग कमशः स्वातन्त्र्य म्रान्दोलन में दिलचस्पी लेने लगे थे। उन दिनों हम लोगों की मनोवृत्ति भी हिंसा की तरफ़ म्रधिक भुकती थी। युवावस्था में थियोसाफ़िस्ट विचारकों व प्रचारकों से भी प्रभावित हुग्रा। महामना पण्डित मदनमोहन जी मालवीय से भी मेरा सम्पर्क सुदृढ़ हुग्रा। सन् १६१५ की वम्बई कांग्रेस के श्रवसर पर दो दिन तक विषय निर्द्धारिणी समिति में उनके साथ सम्पर्क का सुयोग मुभे प्राप्त हुग्रा। बाद में जब मेरे तथा निकटस्थ सम्बन्धियों के बच्चों ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करनी प्रारम्भ की तो मुभे महामना मालवीय जी से निकट सम्पर्क का सुयोग मिला। में उनकी विद्यता, सरलता, संघटन-शक्ति ग्रीर भारतीय संस्कृति के प्रति उनकी ग्रपूर्व निष्ठा से बहुत ग्रधिक प्रभावित रहा हूँ। गोहाटी कांग्रेस में मुभे पुनः उनके साथ घनिष्टता बढ़ाने का सुयोग मिला। उस ग्रवसर पर में उनकी ग्रात्मीयता से विशेष प्रभावित हो गया था। कांग्रेस के मंच पर पण्डित मदनमोहन मालवीय के भाषण सुन कर हम लोग मन्त्र-मुग्ध हो जाते थे।

मेरे जीवन पर जिन महापुरुषों के व्यक्तित्व एवं सन्देश ने सबसे अधिक और चिरस्थायी प्रभाव डाला है, उनमें महात्मा गांधी प्रमुख हैं। जहां तक मुक्ते स्मरण हैं कि सन् १६०४ की वम्बई की कांग्रेस में मुक्ते पहली वार वैरिस्टर गांधी जी के दर्शन हुए थे। वे कांग्रेस में दक्षिण अफ्रीका से आये थे और दिक्षिण अफ्रीका की परिस्थिति के विषय में कुछ कहना चाहते थे। उन दिनों माइकोफोन थे ही नहीं, गांधी जी का भाषण बहुत कम लोगों को सुनाई दिया, बड़ा हल्ला-गुल्ला हुआ, उन्हें अपना भाषण बन्द करना पड़ा। उनकी काली अचकन, शेरवानी और शिमले वाली काली पगड़ी की मूर्ति मेरी आंखों के सामने आज भी मौजूद है। मुक्ते जहां तक स्मरण है, उस समय गांधी जी ने लोगों से कहा था कि "अभी तुम मुक्ते सुनो या न सुनो, पर एक ममय आयेगा, जब तुम्हें सुनना पड़ेगा।"

उसके पश्चात् मैने गांघी जी को सन् १६१५ में बम्बई में ही कांग्रेस के ग्राघवेशन के समय फिर देखा। उन दिनों मारवाड़ी विद्यालय के ऊपर की मंजिल के कमरों में उत्तरप्रदेश तथा मध्यप्रदेश के ग्रानेक सूट-बूट धारी प्रतिनिधि टहरे हुए थे ग्रीर नीचे के एक कमरे में मावरमती ग्राश्रम के ग्रानेक छोटे-छोटे बच्चों के माथ गांघी जी ग्रीर श्रीमती कस्तूरवा ठहरी हुई थीं। हम लोग ४ वजे सुवह उनके भजन सुनते थे। हम यह भी देखते थे कि कस्तूरवा खाना बना कर बड़े प्रेम से बच्चों को खिलाती थीं ग्रीर गांघी जी कच्छी पगड़ी लगाये, बारह बण्डी ग्रीर घोती पहने हुए फ़र्श पर बैठे रहते थे ग्रीर जिन्हें मिलना होता था, वहीं उन से मिलते रहते थे।

सन् १६२० की कलकत्ता की विशेष कांग्रेस से पूर्व महात्मा गांधी रायपुर श्राये थे । इससे पूर्व में कोट पनलून पहनता था, हैंट नहीं लगाता था, फेंटा बांधता था । मैंने ग्रपने ग्रंग्रेज़ी लिबास को बदल कर हिन्दुस्तानी लिबास पहना—शेरवानी ग्रौर चूड़ीदार पायजामा । पर यह वेष बहुत दिनों तक नहीं चला । सन् १६२० के दिसम्बर मास में कांग्रेस का ग्रधिवेशन नागपुर में हुग्रा। उसके पश्चात् तो खादी की बात चल पड़ी ग्रौर मैंने पायजामा, शेरवानी छोड़ कर खादी की धोती, कुरता ग्रौर कोट तथा खादी का फैंटा पहनना प्रारम्भ कर दिया। उन दिनों मेरे पहनने के लायक धोती तो मिलती ही नहीं थी,इसलिय बीच में जोड़ कर धोती बनानी पड़ती थी ग्रौर वह धोती भी इतनी मोटी होती थी कि डर होता था कि कहीं खिसक न जाय, क्योंकि उसने तो ढाका की मलमल ग्रौर ग्रहमदाबाद की पतली धोतियों का स्थान लिया था। एक ग्रंग्रेज ने जो कि राजनान्दगांव मिल का मैनेजर था ग्रौर जिसके साथ हम क्रिकेट, ग्रादि खेलते थे, एक बार मुभे खादी की वेपभूषा पहने देख कर कहा था—"तुम इसे कैसे पहन सकते हो?" उस समय मैंने उत्तर दिया था—"यह तो देश की स्वतन्त्रता मिलने का बाना है ग्रौर जब तक देश से तुम्हारा राज नहीं उठ जाता तब तक यह वेषभूषा नहीं बदल सकती।"

सन् १६२१ में गांघी जी की वेषभूषा में बड़ा परिवर्तन आ गया था। उन्होंने घुटनों तक की छोटी घोती, और गांघी टोपी पहननी शुरू कर दी थी। अहमदाबाद की कांग्रेस में उन्होंने स्वतन्त्रता का बिगुल फूंका था, इससे हम देश-वासियों में नवीन उत्साह का संचार हो गया था। देश के सविनय अवज्ञा भंग आन्दोलन (असहयोग) का नेतृत्व प्रहण करने वाले प्रस्ताव को रखते हुए गांघी जी ने कहा था—"यह सत्ता को उद्धत चुनौती नहीं है, परन्तु यह औद्धत्य (घमण्ड) से परिपूर्ण सत्ता को एक विनम्र चुनौती है।" (This is not an arrogant challenge to authority; it is an humble challenge to authority enshrined in arrogance.)

राजनीतिक जीवन में मैं जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा था, उतनी तीव्रता से गांघी जी से मेरा सम्पर्क बढ़ता गया। वैसे तो गांधी जी से सम्पर्क एवं भेंट के बहुत से अवसर मिले, परन्तु १६३३ की हरिजन यात्रा के समय उनके साथ यात्रा की कुछ ऐसी मधुर स्मृतियां हैं, जो आज भी मेरे हृदय-पटल पर अंकित हैं। महात्मा गांघी जी के महाकोशल में हरिजन कोष संग्रह सम्बन्धी सारे दौरे की जिम्मेदारी ठक्कर वापा मेरे ऊपर डाल कर दिल्ली चले गये। समय कम था और गांघी जी की मांग थी कि उन्हें प्रतिदिन ३ हजार रुपये मिलने चाहिये। प्रयत्न करने पर अकेले रायपुर में ही १४।। हजार रुपये एकत्र किये गये और समस्त महाकोशल में ७४ हजार रुपये एकत्र कर हमने गांघी जी की मांग को पूरा कर दिया। इसी हरिजन दौरे के सिलसिले में जब गांघी जी सागर जिले के बरमान घाट पर पहुंचे तो वहां हुई एक घटना बड़ी स्मरएगिय हैं।

बरमान घाट पर नौका चलाने वाले मल्लाहों ने गांघी जी को उस समय तक नौका पर चढ़ाने से इन्कार कर दिया जब तक गांघी जी ग्रपने पैर उन लोगों से न धुलवा लें। गांघी जी ने कहा कि वे ऐसा काम नहीं कर सकते, पर मल्लाह भी ग्रड़ गये ग्रौर उन्होंने गांघी जी के चरण धुलाये बिना उन्हें नौका पर चढ़ाना स्वीकार नहीं किया। ग्रन्त में, हम लोगों ने भी गांघी जी से प्रार्थना की कि जब इन सरल व सीघे सादे लोगों का इतना ग्रधिक ग्राग्रह है, तो ग्राप इन से पैर धुलवा लीजिए। लाचार होकर गांघी जी को इन मल्लाहों से ग्रपने पैर धुलवाने पड़े। बरमान घाट की इस घटना से मेरी ग्रांखों के सामने श्री राम के पैर धुलवा कर ही नौका पर गंगा जी पार करने देने की रामायणकालीन केवट की कहानी बरबस याद ग्रा जाती है।

इसी हरिजन दौरे के समय की एक दूसरी घटना है। वर्णाश्रम स्वराज्य संघ का स्वामी लालनाथ हम लोगों का पीछा करता था। वह जगह-जगह हमारे रास्ते पर ग्रपने ग्रादिमयों को लेटा देता था। इसके इस दुराग्रह की रोक-थाम करने के लिये हम गांधी जी के ग्रागे पीछे एक-एक मोटर में ५-५ स्वयंसेवक रखते थे जो स्वामी लालनाथ व उनके साथियों द्वारा रास्ता रोकने पर उन्हें उठा कर रास्ते से हटा देते थे। हम इन लोगों की गड़बड़ से दौरे के कार्यक्रम को लगभग निर्विष्न रखने में सफल हो गये थे। जबलपुर में ग्रवश्य एक दुर्घटना होते-होते बच गयी। वहां पर गांधी जी को जिस ठिकाने पर ठहराया गया था, उसका रास्ता बहुत तंग था (श्री ब्योहार राजेन्द्र सिंह जी का साठिया कुग्रां के समीप वाला घर), वहां पर भी स्वामी लालनाथ ने लौटते समय ग्रपना विरोध प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया था। हमारे सौभाग्य से महात्मा गांधी की मोटर पहले ही निकल चुकी थी ग्रीर वे स्टेशन पहुँच गये थे। कुछ उत्तेजित लोगों

ने स्वामी लालनाथ को मारा जिससे उसके सिर से थोड़ा खुन वह निकला। स्वामी लालनाथ इसी भेस में सीधे स्टेशन पहॅच गये। मैं लालनाथ को ग्रलग डिब्बे में ले गया ग्रौर उन का वक्तव्य लेकर उस पर दस्तखत ले लिये। उनमें पुछा कि उनके मारने वालों में क्या कांग्रेम जन थे ? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं । हम लोगों ने बड़े प्रयत्न मे इस संकट का निवारण किया। जैमे-तैमे महात्मा गांधी की यह यात्रा वडी ही निविघ्न एवं परिणाम में मन्तोपजनक रही । बापु का दौरा भांसी तक मेरे सुपूर्व कर ठक्कर बापा दिल्ली पहिले ही चले गये थे । इस दौरे में १५ दिन २४ घण्टे साथ रहते-रहते वापू के स्नेह का बन्धन बहुत बढ़ गया था। जब मैने उन्हें भांमी में रेल मे बैठाया तब उन्होंने बड़े स्नेहपूर्वक अपनी प्रसन्नता प्रकट की। कुमारी मीरा बेन तथा स्वर्गीय ठक्कर बापा ने इस दौरे की सफलता पर हमें बधाई दी। इस दौरे से हमें जहां प्रान्त भर में जन-सम्पर्क का मुनहरा ग्रवसर मिला, वहां हम लोगों को रात-दिन महात्मा जी के साथ रहने से उनके महान् गुणों एवं विशेषतास्रों को देखने व समभने का भी स्रवसर मिला । मैने देखा कि उनका जीवन घडी के कांटों की तरह नियमित एवं व्यवस्थित चलता है। वे प्रातः ४ वजे उठ जाते थे स्रौर प्रार्थना से पहले और पीछे ग्रावश्यक पत्रों का जवाब लिखते या लिखवा देते थे। वे ग्राये हुए पत्रों का मामान्यतया संक्षेप में उत्तर लिखा दिया करते थे । श्रावश्यक एवं महत्त्वपूर्ण पत्रों का ही वे विस्तार में उत्तर लिखा करते थे, ग्रन्यथा वे संक्षेप में ग्रपना पत्र-व्यवहार करते थे । हमने यह भी देखा कि वे प्रत्येक ग्रायी हुई चिट्ठी को पढ़ते थे ग्रौर उसके महत्त्व की देखते हुए उसका बड़ी सावधानता से जवाब लिखाते थे । मैने महात्मा गांधी जी में दूसरी बात जो देखी, वह यह थी कि वे स्रपना सारा सामान बहुत ही व्यवस्थित रखते थे । उनके स्रावश्यक क़ाग़जपत्र एवं निजी पोर्टफ़ोलियो एक थैले में समाये रहते थे। दिन के समय वह थैला उनका चलता-फिरता दफ्तर था और रात के समय वही थैला उनके तिकये का कार्य करता था। इसी के साथ हमने यह भी देखा कि महात्मा गांधी जी और उनके दल वाले वहन ही कम चीजों से ग्रपना काम चला लेते थे। स्वच्छता, मितव्ययता ग्रीर व्यवस्था उनके जीवन में एक रस हो गयी थीं। तीसरी बात हमने यह देखी कि महात्मा गांधी ने अपने गरीर को इतना अधिक नियमित एवं नियन्त्रित कर लिया था, यहां तक कि उनका नींद पर बड़ा नियन्त्रए हो गया था। काम करते - करते अथवा सफ़र करते-करते ५---१० मिनट का समय पाकर एक अपकी ले लिया करते थे। इस अपकी के बाद वे पूरी ताजगी के साथ अपने काम में लग जाते थे। वे जितने मिनट के लिये मोते थे, उतने मिनट बाद बिना किसी की मदद के या ग्रलाम के उठ जाया करते थे ग्रीर ग्रपने काम में पूरे दत्तचित्त हो कर लग जाते थे।

महात्मा गांधी के उच्च जीवन से मैने बहुत कुछ सीखा, उनका 'सरल जीवन श्रीर उच्च विचार' मुक्ते सदा प्रेरणा देते थे। मन्त्री वनने के बाद मेरा उन से सम्पर्क श्रिषक घनिष्ट ही होता गया। यह मेरा सौभाग्य था कि महात्मा गांधी का हेड क्वार्टर वर्घा एवं सेवाग्राम में था। हम लोगों को जब भी जरूरत होती भी, श्रथवा हमें किसी भी प्रकार की किठनाई का सामना करना पड़ता था। वे मुक्ते सदा उपयोगी, स्पष्ट परामर्श देते थे। बड़े से बड़े संकट में मुक्ते उनकी सलाह बड़ी उपयोगी सिख होती थी। उनका व्यवहार बड़ा मृदु, बोल बड़े मधुर श्रीर सीख बड़ी गहरी होती थी। जब तक वे सेवाग्राम रहे मुक्ते सदा उनका सहारा मिलता रहा। सन् १६३७ ई. में महात्मा जी ने श्रपनी नयी तालीम (Basic Education) की घोषणा की। लगभग उसी समय मेरी विद्यामन्दिर की भी घोषणा हुई। मैंने महात्मा गांधी की योजना का लाभ विद्यामन्दिर योजना के लिये उठाया श्रीर डा. जाकिर हुमेन के सभापितत्व में एक सिति नियुक्त की, जिसने विद्यामन्दिर का पाठ्य-कम वना दिया। महात्मा जी ने मेरी योजना को पसन्द किया था। मुक्ते वह दिन याद है जब महात्मा जी ने विद्यामन्दिर के पाठक-विद्याधियों को श्राशीर्वाद दिया था। जब विद्याधियों ने उनके सम्मुख शपथ ली थी कि वे २१ वर्ष तक विद्यामन्दिर के पाठक का काम करेंगे। बापू ने उन्हें चेतावनी दी थी कि वे शपथ ले तो उसका पालन करें। उमी समय जहां तक मेरा स्थान है विद्यामन्दिर की एक प्राथमिक शाला (प्रैक्टिमिंग स्कूल) की नींव वर्घा नार्मल स्कूल के समीप वापू ने डाली थी। सेद है कि हम लोगों के मन्त्रिपद से त्याग-पत्र देने के परचात् ही ब्रिटिश शासन ने उसका नाम व निशान भी मिटा दिया।



पं. रविशङ्करजी शुक्ल मध्यप्रदेश के भृतपूर्व राज्यपाल श्री मंगलदास पकवासा को विदा देने हुये



मध्यप्रदेश शासन साहित्य परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री पं. रविशङ्करजी शुक्ल



मागर विस्वविद्यालय में कुलपित रविराद्भरजी गुक्ल उपकुलपित इस रामप्रमाद विषाठी के माय



ब्राकाशवाणी केन्द्र नागपुर मे<sub>ु</sub>मापण प्रसारित करते हुए शुक्लजी



गुक्लजी स्रमेरिका के भूतपूर्व राजदूत श्री चेस्टर वावेल्म के साथ



शुक्लजी रायपुर में स्व० श्री लाखेजी की स्मृति में स्थापित लाखेनगर में



शुक्लजी सेवाग्राम मे श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित, श्रा०श्रीमन्नारायण एवं जानकीदेवीजी बजाज के साथ



शुक्लजी रायगढ़ में किरोड़ीमल ट्रस्ट के विविध शिल्प विद्यालय का शिलान्याम करते हुए:

सेठ किरोड़ीमलजी एवं पालूरामजी के:माथ

जीवनी खंड ४७

राजनीतिक जीवन में कांग्रेस के ग्रध्यक्ष एवं प्रधान मन्त्री के रूप में पण्डित जवाहरलाल नेहरू से सम्पर्क के बहत ग्रवसर मिले हैं। उनके निकट सम्पर्क से उनकी विद्वत्ता, उनकी शालीनता एवं दृढ़ चरित्र का परिचय हुग्रा। वैसे तो दर्जनों बार उनके साथ रहने तथा यात्रा करने का सुयोग मिला है, परन्तु उनके साथ की दो प्रारम्भिक यात्राओं की स्मृति हृदय पर ग्राज भी ग्रंकित हैं। पहिली यात्रा पहिले चुनाव प्रचार के सिलसिले में हुई थी। फ़्रैजपुर कांग्रेस के वाद उन्होंने मुक्ते मुचित किया था कि वे चुनाव प्रचार के लिये महाकोशल में दो दिन के लिये ग्राना चाहते हैं उन दिनों विन्ध्यप्रदेश के कप्तान अवधेशप्रतापिसह महाकोशल प्रान्तीय कांग्रेम कमेटी के अध्यक्ष थे। हमें केवल ४ घंटे में ही मब प्रवन्ध करना था, इस बीच मैंने इटारसी, होशंगावाद, पिपरिया, मटकुली, छिन्दवाड़ा होते हुए यथासम्भव ग्रधिक स्थानों पर दौरे के कार्यक्रम की व्यवस्था की। दूसरे स्थानों के लिये मैने फोन या तार द्वारा सब म्रावश्यक प्रवन्ध करवाया । मैंने दौरे के लिये इटारसी से एक मोटर टैक्सी का प्रबन्ध किया था, पर पहले ही दिन के मेरे तूफानी दौरे से ड़ाइवर घवरा गया और उसने दूसरे दिन के लिये चलने से इन्कार कर दिया। होशंगाबाद पहुंच कर मुर्फे पता लगा कि श्री शालिग्राम द्विवेदी, वकील के यहां नयी मोटर हैं। मैं उनके यहां गया। वे पूजा कर रहे थे, मैं सीधे उनकी पूजा की जगह पर ही चला गया। उन्होंने पूछा कैमे ब्राये ? मैंने उनसे कहा कि एक विशेष काम से ब्राया हूं। वायदा करो कि उसे पूरा करोगे। उन्होंने कहा कि क्या चाहिये? मैंने उन्हें नेहरू जी के दौरे का हाल सुनाते हुए अपनी कठिनाई बतलाई श्रौर उनकी मोटर मांगी। उन्होंने मोटर देने का वचन दिया। मोटर भ्राने में थोड़ा विलम्ब था इसलिये टैक्सीवाला मोटर लेकर चला। शोभापुर पहुंचे। पण्डित जी व्याख्यान देने लगे कि ड्रायवर ने स्रागे मोटर ले चलने से इन्कार कर दिया मैंने उस ड्रायवर की बड़ी खुशामद की, उसे सब तरह से मनाने की कोशिश की पर वह किसी भी हालत में स्रागे चलने के लिये तैयार नहीं हुआ। ऐसे समय मैं बहुत ही स्रसमंजस में पड़ गया कि स्रब क्या होगा ? पण्डित जी का व्याख्यान समाप्त होने को था, साथ ग्राया हुग्रा टैक्सी ड्रायवर ग्रागे चलने के लिये तैयार नहीं था, वहां बस्ती में भी किसी गाड़ी के मिलने की उम्मीद नहीं थी। मै मन में बहुत ही परेशान हो रहा था, इतने में ही शालिग्राम जी की मोटर लेकर शम्भृदयाल मिश्र आगये। मेरा जी ठिकाने आगया। अब हम इस नयी मोटर से ग्रागे चले।

तामिया के पासबीच बियाबान जंगल में मोटर की लाइट खराब हो गयी। देरी होने से पण्डित जी बेचैन होने लग गये। कड़ी ठण्ड के दिन थे, फिर तामिया ठण्डी जगह, सुनसान बियाबान रास्ता, मोटर बीच रास्ते में ठप्प हो गयी। पण्डितजी की बेचैनी बढ़ रही थी, पर मोटर का ड़ायवर होशियार था, उसने कुछ ही मिनटों में प्यूज ठीक कर बत्ती की रोशनी ठीक कर दी। हम रात को १२ बजे छिन्दवाड़ा पहुंचे। उस ठण्ड के मौसम में भी जनता बैठी हुई पण्डित जी की प्रतीक्षा कर रही थी। पण्डित जी ने अपना भाषण दिया, भोजन कर हम लोग सो गये। सुबह ५ बजे हम सब फिर उठ गये और पण्डित जी के साथ दौरे पर आगे चल पड़े। इस यात्रा की दो उल्लेखनीय बातें हैं। हम लोग मुंगेली जा रहे थे। रास्ते में कांग्रेसी उम्मीदवार श्री कुंजबिहारीलाल अग्निहोत्री चुनाव के सम्बन्ध में कुछ निराशाजनक बात करने लगे। उनकी बात सुनते ही नेहरू जी ने कहा—"आप लोगों ने कैसा उम्मीदवार खड़ा किया हैं। कांग्रेस की और से एक वालण्टियर चुनाव में खड़ा कर दो, वह जीत जायेगा।"

मुंगेली से पहले रास्ते में एक पुल पड़ता है। हमारी मोटर श्राते देख कर गजाघर साव नाम का एक श्रादमी मोटर के रास्ते में लेट गया। मोटर रुकते ही साव को रास्ते में लेटा देख कर पण्डित जी कूद पड़े। हम सब किंकर्त्तव्यिवमूढ़ से थे, हमारे साथ स्वयंसेवक थे। इससे पूर्व हम कुछ करते पण्डितजी दौड़ पड़े ग्रौर साव की छाती पर चढ़ गये ग्रौर बोले—'तू क्या चाहता है?' बद-तमीज! तू कराची में ग्राया था, वहां भी गड़बड़ किया था फिर इलाहाबाद में ग्राया था वहां से भी दो दिन में भगा दिया गया था। ग्रब फिर ग्रा गया है।" स्वयंसेवकों द्वारा साव को रास्ते से हटा कर फिर हम ग्रागे बढ़ गये। सोहागपुर के पास चुनाव सभा का एक ग्रौर ग्रनुभव भी हुग्रा। यहां रास्ते

में एक जगह चुनाव सभा की व्यवस्था की गयी थी। सभा में उपस्थित जनता नेहरू जी का स्वागत करने के लिये एक फर्लाग दूर सड़क पर चली गयी थी, इसलिये जब हम लोग सभास्थल पर गये तो वहां सभा में कोई उपस्थित नहीं था। थोड़ी देर में सभा के प्रवत्थक ग्रौर जनता वहां ग्रागयी परन्तु नेहरू जी ने उस सभा में भाषण करना स्वीकार नहीं किया। इस ग्रनुभव से हम लोगों को सीख मिल गयी। ग्रागे की सभाग्रों के लिये हमने यह व्यवस्था की कि ग्रवधेशप्रतार्णामह कुछ पहले ग्रगली सभा में चले जांय ग्रौर वे उस सभा में भाषण करने लगें। इस ग्राग्रम दल की व्यवस्था करने से नेहरू जी को बाद में सब सभायें व्यवस्थित मिलने लगीं ग्रौर नेहरू जी ने इस व्यवस्था से ग्रपना समय बचने के कारण बहुत मन्तीप प्रकट किया।

राष्ट्रपित डा. राजेन्द्रबावू से मेरा सम्बन्ध श्रसहयोग श्रान्दोलन के समय से श्राया, विशेषतः गया कांग्रेस से। डा. राजेन्द्रवाव् हमारे यहां जिला राजनीतिक सम्मेलन की श्रध्यक्षता करने श्राये थे। सम्मेलन की श्रध्यक्षता स्वीकार 'करने पर डा. राजेन्द्र बावू को रायपुर की विभिन्न संस्थाश्रों की श्रोर से बहुत से मान-पत्र दिये गये थे। एक मान-पत्र मेरे बड़े लड़के श्रम्विकाचरण ने दिया था। उसने रायपुर नगर हिन्दू सभा के श्रध्यक्ष की हैमियन से एक ताम्रपत्र पर मानपत्र प्रम्तुत कर सांम्कृतिक धरातल पर श्री राजेन्द्रबावू को मानपत्र दिया था। जब यह मानपत्र दिया गया तो राजेन्द्रबावू को बड़ा विचित्र अनुभव हुश्रा। सभा खत्म होने पर राजेन्द्र बावू ने कहा कि "रायपुर में हिन्दू महासभा कांग्रेम की पाकेट में है या कांग्रेस हिन्दू महासभा की पाकेट में?" तब मैंने उत्तर दिया था कि नगर में कांग्रेस की पाकेट में हिन्दू महासभा है। श्रमल में बात यह थी कि कालेपानी से लौट कर भाई परमानन्द रायपुर श्राये हुए थे श्रौर उन्होंने हम लोगों को चुनौती दी थी कि वे वहां पर हिन्दू महासभा की स्थापना करके ही जायेंगे। वे दो-तीन दिन रहे श्रौर उन्होंने हिन्दू महासभा के सदस्य बनाने प्रारम्भ कर दिये। उनके इस श्रीयान को नष्ट करने के लिये बहुत से कांग्रेस से महानुभृति रखने वाले श्रौर कुछ कांग्रेस जन भी हिन्दू महासभा के सदस्य बन गये थे। परिएाम यह हुग्रा कि श्रम्बकाचरए। जुक्ल भी हिन्दू महासभा के सदस्य एवं श्रध्यक्ष बन गये श्रौर उन्होंने सभा की श्रोर से श्री राजेन्द्रवाबू को मान-पत्र दिया।

बिहार भूकम्प के समय रायपुर से हमने पर्याप्त धनराशि एकत्र कर डा. राजेन्द्रबाबू के पास भिजवायी थी। इस अवसर पर भी रायपुर और छनीसगढ़ ने अपनी शानदार परम्परा के अनुसार धन-संग्रह में बड़ा योग दिया था जिसे बाबू साहब और विहार के दूसरे कार्यकर्तात्रों ने बड़ा सराहा था। इसके बाद बाबू माहब के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद हम सबका सम्पर्क बढ़ता ही गया। जब-जब कांग्रेस संघटन में अध्यक्ष पद संकटाकीएं हुआ तब डा. राजेन्द्रबाबू ही संकटमोचक सिद्ध हुए है और उन्होंने यह पद सम्हाला है। इस प्रकार हमारा और उनका सम्पर्क निरन्तर बढ़ता ही रहा। उनके सरल, मुदू और शालीनता भरे व्यवहार का मेरे ऊपर बहुत ही अधिक प्रभाव हुआ है। उनके त्याग और मादगी का असर बिना पड़े रह ही नहीं सकता। वे बहुत ही निष्कपट एवं साधु व्यक्ति हैं, उन्होंने जिम स्नेह और प्रेम के साथ हम लोगों को अपनाया उससे हमारा एक दूसरे पर स्नेह और विश्वास बढ़ गया, जो न केवल अभी तक स्थिर है वह निरन्तर बढ़ता चला है। संकट एवं बाधाओं के उपस्थित होने पर आपका सत्परामर्श मुक्ते बड़ा ही उपयोगी सिद्ध हुआ है। संकट की कई घड़ियों में जब कभी मुक्ते अपना कोई सहारा नहीं दिखता था तब एकमात्र वे ही मुक्ते अपने अवलम्ब मालूम हुए और ऐसे अवसरों पर जब मैंने उनके सामने अपनी स्थिति सच्चे हृदय से खोल कर रख दी, उन्होंने मुक्ते अपनी अमूल्य सलाह दी और अवसर पड़ने पर मेरे सम्बन्ध में उठी आन्ति को दूर किया है। संक्षेप में कहा जाय तो वे मेरे मित्र, उपदेष्टा और पथप्रदर्शक (फेण्ड, फिलोसोफर एण्ड गाइड) सिद्ध हुए हैं।

हमारे देश के स्वतन्त्रता संग्राम में ग्रग्राणी और गुलामी से मुक्त कराने वाले साहसी व्यक्तियों में महात्मा गान्घी प्रमुखतम व्यक्ति थे। हमारा यह दुर्भाग्य था कि स्वतन्त्रता प्राप्त करते ही उनका देहावमान हो गया। ऐसे समय इस नौका की पतवार को सम्भालने के लिये ग्रन्य शक्तिशाली और दृढ़ निश्चय व्यक्ति मौजूद थे जिन्होंने दृढ़तापूर्वक सुरक्षित रीति से इस नैया को पार लगाया। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये जो व्यक्ति उत्तरदायी थे या समक्षे जा सकते हैं उनमें सरदार जीवनी खंड ४६

पटेल का नाम प्रमुख है। यदि महात्मा गान्धी सत्याग्रह विचारधारा के पिता तथा ग्रहिसात्मक प्रतिरोध की सम्पूर्ण कला के जनक थे तो सरदार पटेल उन सिद्धान्तों को सफलतापूर्वक कियान्वित करने में एक कुशल सेनानी थे । १६२३ में नागपूर के भण्डा सत्याग्रह की उल्लेखनीय सफलता से ग्रहिंसात्मक सत्याग्रह के उपयोग की दिशा में सरदार बल्लभ-भाई पटेल के प्रेरणादायक नेतृत्व का सबसे पहला उदाहरण देखने को मिला । नागपुर से बारदोली तक उन्हें स्रधिका-धिक सफलता प्राप्त होती गई। इस समय तक सरदार गुजरात के कर्णधार वन चुके थे ग्रीर महात्मा गान्धी ने म्रान्दोलन प्रारम्भ करने के लिये बारदोली को ही म्रपना तूफानी केन्द्र चुना था। चौरीचौरा काण्ड के कारण म्रान्दोलन स्थिगत कर दिया गया। १६२८ में यह स्रान्दोलन फिर से स्रारम्भे हुस्रा और इसका संचालन बल्लभभाई पटेल को सौंपा गया। यहां यह दिख पड़ा कि किस तरह बल्लभभाई पटेल ने मिट्टी के पुतलों में जीवन फुंक दिया और बतला दिया कि मंगठन में क्या शक्ति है । ब्रिटिश सरकार और उसके कर्मचारियों ने नर-नारियों पर बेतहाशा ग्रत्याचार किये पर वहां योद्धा पटेल ने नृत्व कर रहे थे, उनकी बात ग्रामीणों के लिये ब्रह्म-वाक्य थी। ग्रान्दोलन इतने ग्रच्छे ढंग से मंचालित किया गया कि ब्रिटिश सरकार को मालुम होने लगा कि इसका शासन बारदोली में डगमगा रहा है। सरकार को यह भी अनुभव होने लगा कि बिना जनता के सहयोग के कानून और व्यवस्था नहीं रह सकती। परिएाम-स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने बल्लभभाई पटेल से समभौते की बातचीत की। इस प्रकार यह संग्राम समाप्त हम्रा भ्रौर तब महात्मा गान्धी ने उस महान् किसान बल्लभभाई को 'सरदार' की उपाधि से विभूषित किया। तब से कांग्रेस की शक्ति दढ़तर होती गई। बारडोली से डांडी ग्रौर डांडी से ग्रहमदनगर तक सरदार ने नवजाग्रत राष्ट्र के एक अर्जेय सेनानी के रूप में स्वतन्त्रता संग्राम को चलाया। वे एक महान् अनुभवी सेनानी थे। महात्मा गान्धी के प्रेरणात्मक नेतृत्व में वे बहादुरी से लड़े और हंसते-हंसते सब कप्ट फेलते रहे। यह तो सरदार की संगठन शक्ति ग्रौर पं. नेहरू की ग्रेपार लोकप्रियता ही थी जिसके कारए। सन् १९३६ और १९४६ के चुनावों में कांग्रेस को सबसे ग्रधिक मत प्राप्त हुए थे। सरदार चुनाव की तैयारी में हर कदम का पूरा-पूरा ध्यान रखते थे ग्रर्थात् उम्मेदवारों के चुनावों से लेकर मत-दान की वास्तविक व्यवस्था तक का पूरा हाल वे जान रखते थे। जब कभी, देश के किसी भी कोने से दल की शक्ति तथा अनुशासन के विरोध में किन्हीं भी तत्त्वों द्वारा हानि पहुंचाने का उपक्रम किया जाता था तो सरदार का बलिष्ट हाथ उन्हें तुरन्त समाप्त कर देता था। इस राज्य में डा. खरे के अल्पकालीन मन्त्रिमण्डल के मामले में उन्होंने जो कार्रवाई की वह उदाहरए। मुक्ते आज भी स्मरण है। सरदार पटेल की इस अनुशासनप्रियता से तत्कालीन राज्यपाल सर फ़ांसिस बाइली तक, जो एक कट्टर तानाशाह थे, प्रभावित हुए बिना न रह सके। उन्होंने तब कहा था कि सरदार ने यह कार्य करके ग्रपने राजनीतिक स्तर को कई गुना बढ़ा दिया है।

जब स्वतन्त्रता के साथ-साथ विभाजन के फलस्वरूप असंख्य दु:खदायी किठनाइयाँ भी आ गयीं तो सरदार पटेल के भव्य व्यक्तित्व का दूसरा पहलू अर्थात् उनमें कुशल प्रशासक तथा दूरदर्शी राजनीतिज्ञ के भी दर्शन हुए। उन्होंने विभाजन के पश्चात् देश में फैली हुई लगभग ६०० रियासतों को विलीन कर भारत का एकीकरण किया। यह एक ही कार्य उन्हें इतिहास में अमर रखेगा। वे इस महान् उद्देश्य की और दृढ़ता तथा सहानुभूति के साथ अग्रसर हुए। मभे स्मरण हैं कि किस प्रकार उन्होंने यहां नागपुर में पूर्वीय एजेन्सी की छत्तीसगढ़ रियासतों के राजाओं को एक साथ बुलाया तथा उनसे नम्रता से परन्तु साफ-साफ बातचीत की। उन में से तब एक राजा ने कहा कि जिस प्रकार उन्हों ब्रिटिश सरकार द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाता था और जिनके वे सदा सच्चे अनुयायी रहते थे उसी तरह यदि अब भी राष्ट्रीय सरकार द्वारा संरक्षण प्रदान किया जावे तो उनके भी वे सच्चे अनुयायी रहते थे उसी तरह यदि अब भी राष्ट्रीय सरकार द्वारा संरक्षण प्रदान किया जावे तो उनके भी वे सच्चे अनुयायी रहते थे उसी तरह यदि अब भी राष्ट्रीय सरकार द्वारा संरक्षण प्रदान किया जावे तो उनके भी वे सच्चे अनुयायी रहते थे उसी तरह यदि अब भी राष्ट्रीय सरकार द्वारा संरक्षण प्रदान किया जावे तो उनके भी वे सच्चे अनुयायी रहते थे उसी तरह वर्ष हो हुई तब? इसका कोई उत्तर नहीं था और दूसरा दिन निकलने से पूर्व ही राजाओं ने विलीनीकरण समभौते पर हस्ताक्षर कर दिये थे।

कुछ लोगों ने सरदार पटेल की विस्मार्क से तुलना की हैं। दोनों ने अपने देश में एकता का सूत्रपात किया परन्तु इन दोनों के कार्यों में अन्तर हैं। सरदार पटेल ने ऐसे देश का एकीकरण किया जो विस्मार्क के देश से कई गुना बड़ा था। सरदार पटेल ने भारतीय संघ के अन्तर्गत लगभग ७ लाख वर्गमील क्षेत्र का समावेश किया जो सम्पूर्ण जर्मनी की अपेक्षा बहुत बड़ा हैं। सरदार विस्मार्क से कही विशाल पैमाने पर कार्य करनेवाले शिल्पकार थे। ऊपर से कठोर दिखाई देते हुए भी वे अन्दर से स्तेहमय और मानवीय संवेदना से लबालब थे। अवसर पड़ने पर युद्ध या शान्ति दोनों समय वे एक कुशल सेनानी और दृढ़ नेता थे, जो खतरों से और भी अधिक साहमी बन जाते थे। वे जन्मजात नेता, स्वतंत्रता के महान् मेनानी, यथार्थवादी स्वप्नद्रप्टा, देश के निर्माता और निर्णायक थे। गांधीजी उन्हें अपना पुत्र सा समभते थे, जवाहरलाल जी उन्हें शक्ति का स्तम्भ मानते थे। बारदोली के मरदार में वे भारत के सरदार बन गये। उनकी स्मृति से भावी पीढ़ियों को भारत की श्रीवृद्धि के लिये प्रेरणा मिलती रहेगी, यह मेरा दृढ़ विश्वाम है। अपने जीवन में मैंने उनसे अनुशासनप्रियता, दृढ़ता तथा सचाई के गुण सीखे हैं।

# सत्याग्रही शुक्लजी

#### श्री द्वारकाप्रसाद मिश्र

आपनी वारह वर्ष की आयु में में श्रद्धेय पंडित रिवशंकर शुक्ल में परिचित रहा हूं। इन ४२ वर्षों में उनके सम्पर्क में आने का मुझे जितना अवसर मिला है उतना शायद ही किसी दूसरे जनसेवी को प्राप्त हुआ हो। उनके सम्बन्ध के अगणित संस्मरण मेरे मानस-पटल पर अंकित हूं जिन्हें लेखबद्ध करने से एक पोथी ही तैयार हो जावेगी। इस लेख में में केवल स्वातंत्र्य-संग्राम-सम्बन्धी कुछ संस्मरणों को ही दे रहा हूं।

मन् १९२२ की बात हैं। में कुछ ही समय पूर्व कलकृत से 'अमृतवाजार पित्रका' से पत्रकारिता का कुछ अनुभव प्राप्त कर रायपुर वापिस लौटा था। वहां रायपुर जिला राजनीतिक परिषद् होने जा रही थी। किसी को तिनक भी ख्याल न था कि इस अवसर पर किसी भी प्रकार की अशान्ति होगी। परिषद् के प्रारंभ होने के कुछ ही घंटों पूर्व मुझे एक विश्वस्त सूत्र से पता चला कि सरकार ने शुक्ल जी को गिरफ्तार कर परिषद् को समाप्त कर डालन का निश्चय किया है। मेंने यह समाचार स्वर्गीय पिष्ठत माधवराव सप्रे तथा शुक्ल जी को दिया। पहले तो किसी को विश्वास ही नहीं हुआ, परन्तु अंत में हम सबने भी अपनी तैयारी कर ली। परिषद् प्रारंभ होते ही विवाद इस वात पर हुआ कि पुलिस तथा जिले के अन्य अधिकारी विना प्रवेश-टिकिट खरीदे परिषद में प्रवेश कर सकते हैं या नही। पुलिस ने विना टिकिट खरीदे परिषद् के कम्पाउण्ड में घुसने का प्रयत्न किया। शुक्ल जी के रोकने पर सिर्फ उन्हें गिरफ्तार ही नहीं किया गया बल्क उनके हाथों में हथकड़ी भी डाल दी गयी। रात को भोजन आदि लेकर जब हम लोग कोतवाली पहुंचे तो शुक्ल जी को सीकचों के अन्दर पाया। पिजरबद्ध केसरी की सी शुक्ल जी की वह मूर्ति आज भी मेरे मानस पर ज्यों की त्यों अंकित हैं। चूंकि सप्रेजी के नेतृत्व में हम सब पुलिस को परिषद् में जाने से रोकन के लिये सत्याग्रही प्रहरी वन गये, अतएव अंग्रेजी सरकार को अंत में झुकना पड़ा और शुक्ल जी को भी मुक्त करना पड़ा।

१९३० के सत्याग्रह आन्दोलन में शुक्ल जी ने प्रमुख भाग लिया। जिन दिनों बापू अपने साथियों को लेकर डाडी की ओर जा रहे थे, उन्ही दिनों अहमदाबाद में अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी की बैठक हुई। अहमदाबाद जाते हुए मार्ग में हम लोग वम्बई ठहरे। वम्बई में सरदार-गृह में टिकें, जो लोकमान्य तिलक के वहीं स्वर्गवास होने के कारण समस्न भारतवर्ष में स्याित प्राप्त कर चुका था। अब तक "आठ कनौजिया नौ चूल्हें" की कहावत के अनुसार शुक्लजी खानपान में पूरे परम्परावादी थे, सदा रसोइया लेकर साथ चलते थे। लखनऊ में मैंने स्वयं उन्हें भोजन बनाने में अपने रसोइया की सहायता करते देखा था। सरदार-गृह में मैंने उनमें कहा—अब तो जेल-यात्रा करनी ही होगी और वहां न जाने किस-किस के हाथ का खाना होगा, अत्यव अब आप सरदार-गृह में महाराष्ट्र ब्राम्हणों के बनाये हुये भोजन को ग्रहण करने की कृपा करें। इसी सिलिसले में अपनी वातचीन में शुक्लजी ने बनाया कि एक मुविक्कल की ओर से उनका इंग्लेंड जाना तय हो गया था, परन्तु जेल जाने के लिए ही उन्होंने उसकी कई सहस्र रुपयों की फीस भी वापिस कर दी। उन्हें सरदार-गृह में भोजन करने की मेरी बात पट गई और इस तरह खान-पान के सम्बन्ध में उनके जीवन का नया अध्याय प्रारम्भ हुआ, जिसकी पूर्णाहुति तब हुई जबिक सन् १९४२ में बेल्लोर जेल में उन्होंने और उनके साथी महन्त लक्ष्मीनारायणदास जी ने कैदी अब्दुला के हाथ का पकाया हुआ भोजन किया। में इसे देश को स्वनन्त्रता के लिए महान् त्याग मानता हूं क्योंकि शारीरिक कष्ट भोगने से भी अधिक महना वैचारिक परिवर्तन की होती हैं।

अहमदावाद की बैठक समाप्त हो जाने के पश्चात् हमलोग डांडी की ओर जाते हुये वापू से मिले। इसके पश्चात् प्रान्त-प्रान्त में सत्याग्रह का आन्दोलन छिड गया। अनेक वर्षों के पश्चात् फिर रायपुर में महाकोशल की राजनीतिक परिषद् हुई। पुलिस को चुनौती देकर यही पर नमक बनाने के रूप में महाकोशल के सत्याग्रह का प्रारंभ किया गया। नमक बनाने वाले पांच सत्याग्रहियों में शुक्ल जी अग्रगण्य थे। इसके पश्चात् महाकोशल की राजधानी जवलपुर में हमलोगों ने कई सरकारी कानून तोड़े। उधर शुक्ल जी ने रायपुर में राष्ट्रीय स्कूल के कुछ विद्याधियों को राउ ट्रीय-गीन मिखाये। मेरे द्वारा सम्पादिन "लोकमत" में "रणभेरी" शीर्षक एक गाना छपा था। यह गाना किसी अज्ञात किब ने, जो कि उत्तर-प्रदेश निवासी थे, "लोकमत" में प्रकाशनार्थ भेजा था। मेरे किसी

1.04

सहायक सम्पादक ने उसे अस्वीकृत कविताओं के बंडल में बाधकर रख दिया था। इसी बीच में माधव कालेज, उज्जैन से स्वर्गीय श्री रमाशकर शुक्ल ''लोकमत' के मेरे प्रथम महायक सम्पादक होकर आये। वे स्वय मुकवि थे और उन्होंने इस कविता को इंद निकाला। श्रद्धेय पिंडत रिवाकर जी शुक्ल ने उसे देखते ही इतना पसन्द किया कि विद्यार्थियों को उसे सिखाया ही नहीं प्रत्युत उनके लिए केसरिया-बस्त्र भी बनवा दिये। वे उन विद्यार्थियों को लेकर एकबार जबलपुर आये। जबलपुर की तिलक भूमि की आम-सभा में जब केसरिया बस्त्र धारण किये हुये विद्यार्थियों ने अपने परिष्कृत कण्ड से——

### रणभेरी बज चुकी वीरवर, पहिनो केसरिया बाना।

गाया, तब मभा में उपस्थित तीम हजार जनता मन्त्र-मुग्ध हो गई। दूसरे दिन जवलपुर नगर की गली गली में साधारण जनता के कंठ में यह गाना फूट पड़ता मुनायी दिया। इसके पश्चात् यह महाकोशल के नगरों में ही नहीं गानों में भी प्रवेश पा गया। कहना न होगा कि इस गायन के कारण सन् १९३० के सत्याग्रह आन्दोलन को अभूतपूर्व प्रगति प्राप्त हुई। यह गीत शुक्ल जी के उस ओज का द्योतक था जो कि जब तक स्वातव्य-संग्राम चलता रहा, तब तक मोने शुक्ल जी में सभी परिस्थितियों में पाया।

यह असम्भव था कि सरकार बहुत दिनों तक हम लोगों को कानून पर कानून तोड़ने देती। आखिर वह दिन आ ही गया जबकि एक रात को सूर्योदय के पहिले मेठ गोविन्ददास जी, पंडित मांखनलाल चतुर्वेदी, श्री विष्णुदयाल भार्गव तथा मैं—ये चार व्यक्ति गिरपतार कर जवलपुर जेल में पहुंचा दिये गये। प्रात काल जब हमलोगों ने देखा कि हमारी वैरेक के सामने चार के बदले पांच कुर्सिया रखी हुई है, तभी हमलोगो का माथा ठनका कि कोई पांचवां गिरफ्तार कर लाया जाने वाला है। 📑 कुछ ही घन्टों में हमलोगों ने शुक्ल जी को मुस्कराते हुये अपनी वैरेक के कम्पाउन्ड में प्रवेश करते देखा। सब लोगों से वे गले मिले और हम लोगों को बनाया कि वे बालाघाट जा रहे थे, परन्तु मार्ग में ही उन्हें वारन्ट दिखाकर गिरफ्तार किया गया और जवलपुर पहुंचा दिया गया। वही जवलपुर जेल में हम लोगों का मुकदमा हुआ और तीन ''अपराधों'' के लिए दो-दो माल की सजा मिली। इसके पश्चान् हमलोग अलग अलग जेलों में भेज दिये गये। कुछ समय के पञ्चात् सरकार के दिमाग में आया कि साधारण कैदियों के समान हमलोगों के भी अंगुठे के निद्यान लिये जावे । 🛮 हम लोगों को एक दूसरे से दूर रहने के कारण सलाह करने का कोई अवसर नहीं था, परन्तु सभी ने स्वतंत्ररूप से सरकार की आजा पालन करने से इंकार कर दिया। अन्य जेलों के अफसर और जिलाधिकारी समझदार सिद्ध हुये और कुछ दिनों के बाद हुम लोगों का पीछा छोड़ दिया गया । परन्तु सिवनी के अधिकारी, जहां की जेल में शुक्ल जी कैद थे, वर्बर सिद्ध हुये और उन्होंने शुक्लजी पर कई मातहतों को बन्य मनुष्यों के समान छोड़कर बल प्रयोग किया। अनुरूजी के लिए यह असहच था अनएव उन्हें भी शारीरिक बल का प्रयोग करने के लिए बाध्य होना पड़ा। परिणाम यह हुआ कि इननी नृशंसना के बाद भी उन्हें शुक्लजी के अंगूठे का निशान न प्राप्त हो सका। कहना न होगा कि आज भी अंग्रेजी सरकार का यह दुष्कृत्य जब याद आना है नव हृदय क्षोभ से भर आता है। सन् १९३२ के आन्दोलन में तो हम सब लोग इतने शीघ्र अपने-अपने नगरों में पकड़े गये कि सत्याग्रह की तैयारी करने का भी हमें अवसर प्राप्त न हुआ । 🔠 उस आन्दोलन के पश्चात् धारा सभाओ में प्रवेश करने का युग आया और १९३७ से १९३९ तक मै शुक्ल जी के साथ मध्यप्रदेश के प्रथम काग्रेसी मंत्रिमंडल मे रहा। १९३९ में द्वितीय महायुद्ध के आरंभ होने के पञ्चात् हम लोगों ने त्यागपत्र दिया और देश में फिर सत्याग्रह का वातावरण आ उपस्थित हुआ। रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन के पश्चात् १९४० के नवस्वर मास में फिर गिरफ्तारियां हुई और मुझे अधिकारा समय गुक्लजी के साथ सिवनी जेल में विताने का अवसर आया । सिवनी जेल में रहते समय ही रायपुर में शुक्ल जी की वृद्धा मोता का देहान्त हुआ । कुटुम्ब के लोगों ने उन्हें तार दिया कि वे पैरोल पर छूटने की दरख्वास्त दें और वाहर आकर अपनी माना की अंन्येष्टि-किया अपने हाथ से करें । शुक्ल जी के लिये एक वड़ी ही विकट समस्या उपस्थित हुई। एक ओर माता के अंतिम दर्शन करने की बलबती अभिलाषा और दूसरी ओर सरकार से किसी भी प्रकार की प्रार्थना न करने का उनका वीर-व्रत । तथापि मैने देखा कि निर्णय करने में उन्हें कूछ ही क्षण लगे और उन्होंने किसी भी प्रकार का प्रार्थनापत्र भेजने से साफ इंकार कर दिया । परन्तु ईश्वर ने सरकोर को सुबृद्धि दी और उसने सीमित समय के लिये उन्हें आप ही आप छोड़ दिया।

सन् १९४२ का आन्दोलन एक प्रकार से काग्रेस द्वारा चलाया हुआ आन्दोलन न होकर अंग्रेजी-सरकार द्वारा प्रारंभ किया हुआ आन्दोलन था। हम सब लोग अखिल भारतवर्षीय काग्रेस कमेटी की बैठक के लिए बम्बई गये हुए थे और सदा के अनुसार सरदार-गृह में ही ठहरे थे। जिस समय रात को बापू के भाषण के पश्चात् कमेटी का अधिवेदान ममाप्त हुआ उसी समय हम लोगों को कुछ-कुछ आभास हो गया था कि इस बार सरकार अचानक आक्रमण करेगी। फिर भी हम लोगों ने यह कभी न सोचा था कि कांग्रेस कार्यकारिणों के साथ बापू उसी रात को गिरफ्तार कर लिये जावेंगे। दूसरे दिन प्रात काल ज्योंही हम लोगों की नीद खुली उसी समय सारे सरदार गृह में कोलाहल मचा हुआ था कि वह अकल्पित घटना रात को ही घट गई। बम्बई नगर हर सत्यागृह आन्दोलन में अन्य नगरों का नेता रहा है। हम लोग स्नानादि से निवृत्त भी न हो पाये थे कि बम्बई के नागरिकों ने सम्पूर्ण नगर में हड़ ताल कर दी। हमें बम्बई के सत्यागृह के दृष्य देखन का अवसर प्राप्त हो गया। एक मित्र की मोटर में हम लोग शहर घूमने के लिए निकल पड़े। थोड़ी ही दूर जाकर देखा कि बम्बई की सड़कें काग्रेस के बालन्टियरों के कब्बे में हैं। क्या मजाल थी कि कोई भी मोटर किसी भी रास्ते से निकल सके। परन्तु ज्योंही हम लोगों ने महात्मा गांधी का जय-घोष किया त्योंही हमारी मोटर के चारों ओर कांग्रेसी वालन्टियर एकत्रित हो गये। शुक्लजी की मूछें भारत प्रसिद्ध है और पल में ही वालन्टियरों ने उन्हें पहिचान लिया। उन्होंने शुक्लजी के नाम का नारा लगाया और बड़े उत्साह से हम लोगों की मोटर को आग बढ़ने दिया। इसके बाद बापू और कांग्रेस का जयघोष करते हुए शुक्लजी आग बढ़े। हम लोगों ने कुछ ही घन्टों में सारा शहर मथ डाला। जिस-जिस मार्ग से हम लोग निकले उसी-उसी मार्ग पर जनता ने शुक्लजी को घेर कर नया उत्साह प्रकट किया। यदि में यह कहं तो अत्युक्ति न होगी कि उस दिन कुछ घन्टों के लिए शुक्लजी बम्बई नगर के नेता बन गये।

शाम को दादर के शिवाजी पार्क में श्रीमती कस्तूरवा गांधी का भाषण होनेवाला था। हम लोग भी उसी ओर गये। पुलिस ने बा को तो मार्ग में ही गिरफ्तार कर लिया और पार्क में एकत्रित अगणित जनसमूह को अश्रुगैस से तितर-वितर करने का प्रयत्न किया। शुक्लजी ने उस सभा में भी भाग लेने की इच्छा प्रकट की परन्तु चूं कि मेरे हृदय में अभी भी मध्यप्रदेश पहुंचने की कुछ आशा थी अतएव मैंने अपने प्रदेश के सत्याग्रह आन्दोलन की सफलता की दृष्टि से उन्हें रोक लिया। इस पर शुक्लजी ने कहा कि यदि सभा में भाग नहीं लेना है तो सरदार-गृह वापिस जाना चाहिए, क्योंकि उनसे जनता पर अश्रुगैस का प्रहार देखा नहीं जा सकता। उनके इस कथन को आज भी याद कर मुझे उन लोगों पर हंसी आती है जो कि शुक्लजी को भावुक न मानकर ठंढे दिमाग का राजनीतिज्ञ मानते हैं।

सरदार-गृह में अनेक प्रान्तों के कांग्रेसी नेता तथा कार्यकर्ता उपस्थित थे। हम सभी ने भावी कार्यक्रम के सम्बन्ध में परस्पर अनेक चर्चायें कीं। सभी का यही मत था कि किसी भी प्रकार अपने-अपने प्रान्त में पहुंचकर आन्दोलन को प्रगति दें। परन्तु उधर बम्बई की पुलिस भी सतर्क थी और शायद सभी प्रान्तों की सरकारों से उसके टेलीफोन चल रहे थे। हम लोग जब विक्टोरिया टमिनस स्टेशन पर पहुंचे तो साथ में मध्यप्रदेश के करीब २५-३० लोग थे। शुक्लजी सभी की ओर से टिकिट खरीदने के लिए जब जा रहे थे तब मेरे मुंह से निकल गया कि शायद हम लोग अपने प्रदेश की प्रथम स्टेशन मलकापुर में गिरफ्तार कर लिये जावेंगे। शुक्लजी ने मेरी बात पकड़ ली और सिर्फ मलकापुर तक के लिए सभी के टिकिट खरीदे। दूसरे दिन प्रातःकाल मेरी नींद ठीक मलकापुर स्टेशन पर खुली। सामने देखा कि प्लेट फार्म पर पुलिस कतार बांधकर खड़ी है। जो सो रहे थे वे जगाये गये। जब हम सब प्लेटफार्म पर उतरे तो बुलढाना जिले का अंग्रेज पुलिस कप्तान बहुत खुश नजर आया। हम लोगों को ऐसा लगा मानों वह हम लोगों को अचानक गिरफ्तार कर लेने के लिए अपने को बधाई दे रहा है। शुक्लजी ने अपनी जेब से सबके टिकिट निकाले और उसके सामने करते हुए कहा—टिकिट सिर्फ मलकापुर तक के हैं अतएव बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। इस पर मैंने व्यंग किया—दि रेस्ट ऑव दि जर्नी एट गवर्नमेंट कॉस्ट (आगे का सब सफर सरकारी खर्च पर)।

हम लोगों को मलकापुर से ले जाकर बुलढाना की जेल में २-३ दिन रखा गया और उसके बाद नागपुर भेजने के लिए उसी अंग्रेज कप्तान की निगरानी में पुलिस लारी में बैठाया गया। मार्ग में उसने शुक्लजी के साथ कुछ राजनीतिक चर्चा छेड़ने की मूर्खता की। सत्याग्रह की भावना से अपरिचित वह अंग्रेज जब अनाप-शनाप बकने लगा तब शुक्लजी ने कुछ रोष में आकर उससे कहा—"यदि मैं सत्याग्रही न होता तो गिरफ्तारी से बचकर अपने जिले रायपुर में पहुंच जाता और यदि मुझमें तोड़फोड़ (सैबोटाज) की भावना होती तो मैं जिले भर के पुलिस-थानों में आग लगवा कर पूरे जिले को विद्रोही बना देता।" जान पड़ता है कि शुक्ल जी के इतना कहने पर भी वह सत्याग्रहियों के दर्शनशास्त्र को न समझ पाया क्योंकि कुछ समय के पश्चात् जब टॉटनहेम सरक्यूलर प्रकाशित हुआ तब उसमें देश के अन्य प्रमुख कांग्रेसी नेताओं के साथ-साथ शुक्लजी पर भी आरोप किया गया कि उन्होंने बुलढाना के डी. एस. पी. से यह कहा था कि यदि वे अचानक न पकड़ लिये गये होते तो उन्होंने रायपुर जिले के सब पुलिस थाने जलवा दिये होते!

कुछ हफ्ते नागपुर में रखे जाने के बाद हम लोग मद्राम प्रदेश के वेल्लोर जेल में भेज दिये गये। इधर एक-दो वर्षों से शुक्लजी नासिका-रोग से पीड़ित रहे थे। वेल्लोर में धीरे-धीरे उन्हें ज्वर रहने लगा और कभी-कभी १०१ डिग्री तक पहुंच जाता। जेल के अंग्रेज मुपरिन्टेडेंट ने, जो कि भला आदमी था, मद्राम मरकार को इसकी सूचना दी। मद्रास मरकार ने उन्हें मद्राम शहर के मेडिकल कालेज में ले जाकर आपरेशन करवा देने का प्रस्ताव किया परन्तु माथ ही कुछ शर्ते भी लगा दी। शुक्लजी को ये शर्ते अपमानजनक प्रतीत हुई परन्तु श्री दुर्गाशंकर मेहता ने उन्हें स्वीकार कर लेने की सलाह दी। इस पर शुक्ल जी को रोप हो आया। मेने अनेक बार देखा था कि शुक्लजी के हृदय में श्री मेहता जी के सम्मति के लिए कभी कोई स्थान नहीं रहा और इस बार भी ऐसा ही हुआ। इसके बाद शुक्लजी का स्वास्थ्य गिरता ही गया। अन्त में मद्रास की सरकार को लाचार होकर उन्हें मद्राम के मेडिकल कालेज में विना किमी शर्त के आपरेशन के लिए ले जाना पड़ा। शुक्लजी के मद्राम चले जाने के पश्चात हुम शेष कंदी अपने प्रदेश की जेलों में वापिस भेज दिये गये। मैं मंडला की जेल में रखा गया और आपरेशन के पश्चात शुक्ल जी भी वही आ गये।

ऊपर मैने जिन घटनाओं का उल्लेख किया है उनमे यह महज ही ममझा जा सकता है कि आज जो शुक्ल जी मध्यप्रदेश के पुर्निनर्माण के सूत्रधार होकर अपनी रचनात्मक शक्ति का परिचय दे रहे है, वही शुक्लजी मत्याग्रह के दीर्घकालीन आन्दोलन में उत्साह तथा वीरत्व से भरे हुए थे। मध्यप्रदेश के कुछ लोगों को तो अवश्य ही पता होगा कि शुक्लजी ने आयरलैंड के स्वाधीनता के इतिहास का गम्भीर अध्ययन किया है। मेरा ऐमा ख्याल है कि इस अध्ययन ने उनकी मातृभूमि तथा मातृभाषा की उस भिंति को और भी प्रवल कर दिया है जो कि उन्हें ईश्वर की देन के रूप में जन्म से ही प्राप्त हुई थी।

# पण्डित रविशंकर शुक्ल : एक दृष्टि

### भी माखनलाल चतुर्वेदी

तो संसार की जनगणना संस्था में अधिक हुआ करती है किन्तु जनगणना की संख्या की अपेक्षा 'उचित संख्या' की जनगणना करें तो वह संख्या बहुत छोटी हो जायगी। प्रजासत्ता में बाहुवल की अपेक्षा बहुवल ही प्रतिनिधित्व करता है, और इस तरह से पंडित रिवर्गकर जी शुक्ल इस प्रान्त के बहुवल के, बहुमत के प्रतिनिधि है जो निस्संदेह परम गौरव की वात है; किन्तु चिन्तन की आंखो के सामने अठहत्तर वर्ष के शुक्लजी इसिलए जन-जीवन में आगे है कि वे परिस्थिति, देश की आवश्यकता और अपनी क्षमता के आरपार देखने में अपनी शक्ति रखते हैं। कभी-कभी कार्य-संचालक को अपने कार्य में बहुत भय, बहुत घबड़ाहट, बहुत चिन्ता होने लगती है। सच तो यह है कि कठिनाइयां वहीं विजयनी होती हैं जहां समूह, समाज अथना व्यक्ति का विश्वास कमजोर पड़ जाता है।

कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके उपद्रव को आधार नहीं चाहिए।. वे लोग अपनी अवस्था ऐसी बनाए हुए हैं कि अपनी सारी गड़बड़ों में, गड़बड़ों के परिणामस्वरूप, जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, केवल गड़बड़ से जो पा जांय वही उनके लिए लाभ हैं। एक समय कमजोर विश्वास के आदमी के लिए भयभीत होने का यह होता है।

दूसरा समय वह होता है जब वह ऐसे लोगों से घर जाता है जिन्हें केवल परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन की अच्छाई-बुराई द्वारा निश्चित भविष्य का जिनके पास कोई ज्ञान नहीं। वे तो परिवर्तन करके मानेंगे। तुलसीदास के बताये वर्ण, अर्थ-संघ, रस, छन्द अर्थात् अक्षर अथवा समूह, प्रन्थ अथवा जाति-संगम, साहित्य के नवरस अथवा जगत के छः रस और अर्थ को अपने में छुपाकर बैठने वाली साहित्य, अर्थ को अपने में छुपाकर बैठने वाली किवता अथवा इरादों को अपने में छुपा कर बैठने वाली विश्व की नृप-नीति, तुलसीदास की धारणा में इन सबका कार्य मंगल करना होना आवश्यक है। कुछ को प्रारम्भ से मंगल कार्य होना चाहिए, कुछ को मंगल कार्यों की गौरव वृद्धि करना चाहिए और शेष को मंगल परिणामों की जननी होना चाहिए। किन्तु परिवर्तन करने के हठी पागल को समाज के मंगल-अमंगल से कुछ लेना-देना नहीं है। वह तो किसी भी मूल्य पर वर्तमान में परिवर्तन चाहता है, भले ही भाग्य-वशात् उससे मंगल हो जाय, भले ही वह चिर अमंगल का कारण बने।

तीसरे वे होते हैं जो भावनारहित योजना के बड़े पक्षपाती होते हैं यद्यपि वड़ी से बड़ी देशव्यापी और विश्वव्यापी योजना को अपनी सफलता के लिए जन-जीवन के सम्मुख बार-बार घुटन टेकने पड़ते ह और जन-जीवन के सद्भावों को जागरण देना होता है; किन्तु बाहर से योजना की आदत उधार लेनेवाला आदमी योजना ही को सम्पूर्ण मानता है,—योजना ही को सम्पूर्ण मानने का अभ्यासी हो जाता है। वह योजना का घायल, योजना का बीमार है। राष्ट्रनायक जवाहरलाल जी की कोमलता की उपेक्षा कर योजना के बीमार अपनी नन्हीं वन्हीं योजनाओं को ही सब कुछ समझते हैं। वे ईमान की निर्मलता और भावना की समर्पणशीलता को भूल जाते हैं।

चौथे वे होते हैं जिन्हें शहीद बनने या शहीद होने में मजा आता है। रावण के खिलाफ राम का झण्डा उठे तो वे शहीदों में नाम लिखा लेंग ; किन्तु यदि राम के खिलाफ रावण का झण्डा खड़ा हो तो उन्हें आप रावण की सेना में भी देख सकेंगे। न वे राम के हैं न रावण के, वे तो अपनी शहीद होने की प्रवृत्ति के प्रति ही ईमानदार हैं। जिस तरह राजनैतिक गाली-गलौज करनेवाली कलम, यदि राज अथवा राष्ट्र में गाली-गलौज की जगह न मिले, तो विश्व की घटनाओं की गाली-गलौज में हिस्सा बंटाने लगती हैं, उसी प्रकार शहीदाना तन्तुओं से भरा हुआ, विधायकता से रहित व्यक्ति, अपनी शहीद प्रवृत्ति के लिए देश, काल और पात्र की उपयुक्तता-अनुपयुक्तता के लिए नहीं ठहरता।

पांचवें वे लोग हैं, जो कभी भी कोई निश्चित निर्णय नहीं कर पाते। उनके लिए यदि रूस के प्रधान मंत्री बुलगानिन कहते हैं तो ठीक कहते हैं ; किन्तु अमेरिकन राष्ट्रपति आइसनहावर कहते हैं वे भी ठीक कहते हैं और पण्डित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं वह भी—हां, ठीक ही तो कहते हैं। इस अनिब्चित वृत्ति के लोगों की संख्या किसी भी देख के किसी भी समाज में कम नहीं हुआ करती। अत इनके समर्थन या विरोध के मृल्य पर कार्य करना कठिन होता है।

छठवें वे व्यक्ति होते हैं जो चरम आज्ञाकारी है—परम आज्ञाकारी हैं! उनकी दृष्टि में जीता हुआ डाक् भगवान का अवतार है और हारा हुआ अवतार. डाक् से भी भयकर अपराधी। वे यह जहमत लेते ही नहीं कि इसकी भलाई या उसकी बुराई अथवा इसका सम्मान और उसका खतरा अपने सिर पर लेते बैठे। अतः वे निरीह सब अवस्थाओं में खप जाते हैं किन्तु उनके विश्वास के बल पर राष्ट्र-पंचालन नहीं होता।

मातवें वे होते है जिन्हें केवल कान्ति चाहिए। कान्ति वह नहीं जो विश्व रचना के एक हिस्से की अपेक्षा दूसरे को उन्नततर बनाने में लग जाय। इनके लिए तो वहीं कानि है जो स्थापित व्यवस्था के हर कील-कांटे को उत्वाइकर फेक दे। इनका ध्या है—इनका प्रथम कार्य है कि इसको गिरा, उसको नष्ट कर, उस होते हुए काम को बन्द कर और अमुक समाज रचना में लकवा उत्पन्न कर। क्योंकि जन-जीवन का असन्तोष इनका मूल्यन होता है और उस असंतोष को उत्पन्न कर चुकने के पदचात् इन्हें समाज या देश से कुछ लेना-देना नहीं है। विरोध के गर्म तवें पर इन्हें तो अपनी रोटियां संकनी है!

ये मान अवस्थाएं तथा ऐसी ही कुछ और अवस्थाएं हैं। विश्व के कुछ ऐसे क्षण होते हैं जब समाज व्यवस्था का ईमान डावांडोल होने लगना है। समाज के व्यवस्थापक भयभीन, भीरु और क्षीणमना होने लगने हैं। जब संकट साम्प्रदायिक, धार्मिक अथवा विश्व स्वार्थ का विपरीन रूप धारण करके आने है तब समाज के—प्रजासना के—नियमन करने वाले तक को यह भय होने लगना है कि वे जहर के इन कड़वे प्यालों को पीने में असमर्थ हैं। ऐसे समय के लिए हमें उस कार्यकर्ना की आवश्यकना होनी है जिसके लिए कहा गया है कि—

नरपति हितकर्ता द्वेष्यताम् यातिलोके, जनपद हितकर्ता त्यज्यते पायिवेन्द्र, इति महति विरोधे विद्यमाने समाने, नपति जनपदानाम् दुर्लभः कार्यकर्ता।

ऐसा ही कार्यकर्त्ता समाज के हिन को अपने हिन से ऊपर रख सकता है।

मं यह कह सकता हूं कि विरोध अथवा समर्थन की भूमिका ले चुकने के पश्चात् पडित रविशंकर जी शुक्ल को उल्लिक्ति सामाजिक विकृतियों के बीच मैने कभी डावांडोल नहीं देखा। मुझे तो यह चिन्ता है कि समर्थन और विरोध के बीचोंबीच इस निर्भयता से खड़े रहने वाले व्यक्तियों को मैं अपने बीच इस राज्य में 'बहुत कम' पा रहा हूं—जो भाई शुक्लजी की सी क्षमता व्यक्त कर सकें। कारलाइल के कथनानुसार यदि हम जीवन को ऐसा 'अवसर' मान ले जो दूसरी बार नहीं मिलेगा, तो हममें से कितने हैं जो गुण, स्वभाव, वस्तुओं को समझने की शक्ति और उच्च हिच के साप पर यह कह सकें कि हमारा जीवन-समय वृक्ष के सूख हुए पत्तों की ढेरी नहीं, किन्तु यथार्थ में सांस लेता हुआ प्राणवान और परम पुरुषार्थमय अस्तित्व है। नन्हें वच्चों की तरह यह कहना कि प्राप्त अवसर केवल दु.ख है अथवा सुख है, अधूरा है। भले ही ऐसी बात कहते समय हम वेदान्त की दुहाई देने हों किन्तु यह है हमारा निरा पागलपन ही। सुख और दु.ख तो उत्तरदायित्व निवाहने समय व्यक्त की जाने वाली हमारी क्षमता अथवा क्षमताहीनता ही के नाम है। हम भारतीय लोग, दार्शनिक दृष्टिकोण से मुक्त नहीं हो सकते। हम अपने कार्यो में, अपने विश्वासों को अन्तरात्मा की लगन और आराधना के बीच में जब व्यक्त करते हैं तब हम अपनी कृति को अपने अन्तःकरण और घर से बाहर भेजते हुए सन्तोष का अनुभव करने हैं। में इस बात से सदा सुखी हुआ हूं कि पंडित रविशंकर शुक्ल में भगवान के प्रति अदूट विश्वास है और अपने कार्यकौशल के प्रति अमित श्रद्धा है। वे अधीर नहीं होते, भयभीत नहीं होते, डावांडोल होते भी प्रायः नहीं देखे जाते।

मेरा परिचय पंडित रविशंकर जी शुक्ल से सन् १९१६ में हुआ जब वे अड़नीस वर्ष के थे। ऐसे कितने ही क्षण आये हैं, जब में समस्याओं को रविशंकरजी की दृष्टि से नहीं देख सका अथवा वे समस्याओं को मेरी दृष्टि से न देख पाये। किन्तु मैंने उनमें ऐसा पारिवारिक व्यक्तित्व पाया, जिससे लड़कर भी जिसके हाथों में मनुष्य अपने को अत्यन्त निश्चिन्तता से सौप सकता है। जीवनी-खण्ड ५७

कदाचित् बहुत कम लोग यह जानते है कि मध्यप्रदेश के हिन्दी साहित्य सम्मेलन के जन्मदाता पंडित रविशंकर शक्ल और उनके तत्कालीन साथी ही है। पहला सम्मेलन जहां तक मुझे याद है मन् १९१६-१७ में रायपुर ही में हुआ था जिसके अध्यक्ष स्वर्गीय पंडित प्यारेलाल मिश्र, बार एट लॉ हुए थे । े पंडित रविशंकर जी में दो विरोबी भावनाओं का विचित्र सामन्जस्य है। वे सोचते बहुत ठण्डे हैं, इतने ठण्डे कि लगभग पन्द्रह वर्षो तक मैं उन्हें ज्वलन्त राष्ट्रीय दल का आदमी ही नहीं मानता था। मन् १९२० की सागर में होने वाली प्रान्तीय राजनैतिक परिषद् के समय जिसके अध्यक्ष स्वर्गीय डांक्टर मजे थे, मैने अपने दो प्राणप्रिय मित्रों को अर्थान पंडित रविशंकर जी शुक्ल और स्वर्गीय पंडित मनोहर कृष्ण गोलवलकर को 'कर्मवीर' के अग्रलेखों में नरम दल का लिखा था। उन अग्रलेखों को पढ़कर पूज्य पडित माधवरावजी सप्रे ने सझसे कहा था कि रविशंकरजी के विषय में तुम्हे अपना मत बदलता पडेगा । 🛾 हां, तो में कह रहा था कि रविशंकरजी में विचारों की ठण्डक बहुत है। किन्तू दूसरी ओर सिपाही की बहादूरी भी उनकी ऐसी अद्भृत है कि ब्रिटिश सरकार से लोहा लेते समय जिन्होंने उन्हें अटल और अडिंग देखा है तथा राजनैतिक परिषदों के समय और रायपूर में भी उन्हें तरुणों की सेना का संगठन करते हुए देखा है वे उनकी सिपहिंगिरी का गुणगान किये बिना नहीं रह सकते। पश्चिम में तो ज्यो-ज्यों उम्र पकती है त्यो-त्यों मन्ष्य अधिक विवेक और सावधान कियाशीलता के लिए योग्य माना जाता है । पूरव भी इसका अपवाद नहीं रहेगा । पंडित रविशंकरजी में अपने युग के प्रति व्यवहार करने में एक अद्भुत सहानुभृति है। मेरे नम्म विचार से वे या तो व्यक्ति को ग्रहण करना जानते है या छोड़ देना। उपयोगिता की भी सदी से उपयोग करने की जोड़-बाकी करने वे नहीं बैठते । यह बात इस देश के सर्वोच्च अथवा विश्व के सर्वोच्च राजनीतिज्ञों में भी पाई जाती है। इस प्रान्त में सेवा करते हए पंडित रविशंकरजी तथा उनके और साथी भी द्विभाषी मनोवत्ति के रहते रहे हैं। स्वयं रविशंकरजी ने जब रायपुर में काम शुरू किया तब उन्होंने रायपूर के महानु कार्यकर्ता स्वर्गीय भाई वामनरावजी लाखे को अपने साथ लिया। लोग यह बहुत ही कम जान पाते थे कि लाखेजी के बिना शुक्लजी और शुक्लजी के बिना लाखेजी कोई काम करना स्वीकृत करेंगे । शुक्लजी गृह-जीवन में अत्यन्त पारिवारिक हैं । एक बार में रायगढ़ के तत्कालीन दीवान पंडित बलदेवप्रसादजी मिश्र के आमंत्रण पर रायगढ जा रहा था । मार्ग में शक्लजी के पास रायपुर ठहरा । उन दिनों पंडित रविशंकर शुक्ल की माताजी बीमार थीं । शक्लजी के बड़े पुत्र चिरंजीव श्री अम्बिकाचरण की उम्र उस समय बीस वर्ष से कम न होगी । हां,तो ञ्चक्लजी की माताजी बीमार थीं । मैं भी उन्हें देखने पंडित रिवशंकरजी शुक्ल के भवन में ऊपर के कमरे में गया । उस समय मां जितने कड़े शब्दों में अपने इकलौते पुत्र की खबर ले रही थीं और पुत्र जिस श्रद्धा और स्नेह से खिलखिला कर मां की नाराजी को शान्त करने में व्यस्त था, उसे देखकर मेरा हृदय गद्गद् हो गया । मित्र चाहे कोई स्वर्गीय हों या आजकल के कोई और, जो भी शक्लजी के विश्वास का हो जाता है, शक्लजी की इसी निर्मलता के कारण वह उन पर अतिरेकमय रूप से छाने की कोशिश करता है। किन्तु यह सब थोड़े ही दिनों के लिये हो पाता है। जब शुक्लजी का निर्मल और कोमल व्यक्तित्व शीघ्र ही उभर उठना है तब लोग उनकी निर्मलना से प्रभावित हुए बिना नहीं रहते । हिन्दी और मराठी के इस प्रान्त में समान स्थान दिये जाने के लिये शुक्लजी ने विश्वासों की जिस निर्मेलता को व्यक्त किया है उस भावना से इस राज्य की बड़ी से बड़ी समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। जब गांधीजी ने यरवदा जेल के अपने महान् उपवास के पश्चात् हरिजन आन्दोलन को उठाया तो मध्यप्रदेश में उन्होंने पंडित रविशंकरजी को अपने साथ लिया और लोग जानते हैं कि उसका कितना सुन्दर परिणाम हुआ।

जब सन् १९२३ में नागपुर में झण्डा सत्याग्रह हुआ तब शुक्लजी स्वराज्य पार्टी में थे। स्वराज्य पार्टी झण्डा सत्याग्रह का समर्थन नहीं कर रही थी। नागपुर के स्वराज्य दल के मित्रों ने तो उसका कितनी ही बार खुला विरोध भी किया था किन्तु विदेशी ताकत से लड़े जाने वाले किसी भी आन्दोलन में शुक्लजी विरोधी हो सकें यह बात संभव ही नहीं थी। ऐसे समय शुक्लजी पहले 'ईमानदार राष्ट्रीय' रहे हैं और फिर कुछ और। में झण्डा सत्याग्रह के संचालक के नाते जब रायपुर गया तब शुक्लजी ही के भवन में बैठकर नागपुर के झण्डा सत्याग्रह में जाने वाले स्वयं-सेवकों का संगठन किया गया और शुक्लजी की ही मोटर लेकर जिले में जहां-तहां भ्रमण किया गया। सच पूछिये तो शुक्लजी के व्यक्तित्व को इस प्रान्त के जन-जीवन ने कभी अपना रहने ही नहीं दिया। जब खादी का आन्दोलन लेकर प्रान्तव्यापी संगठन किया गया और स्वर्गीय भाई गणपतरावजी टिकेकर के साथ में रायपुर गया तब शुक्लजी का व्यक्तित्व, रायपुर का राष्ट्रीय स्कूल और रायपुर के नागरिक ऐसे अद्भुत ढंग से काम में लग गये कि खादी की सबसे अधिक विकी महाकोशल में उस समय रायपुर में हुई। उस जमाने की अर्ध-सरकारी संस्थाओं को सरकार के हाथ में से व्यवहारतः छीनकर मर्वथा राष्ट्रीय बना लेने की क्षमता उस समय पंडित रिवशंकरजी में ही देखी गयी। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल के अध्यापकों और कर्मचारियों को मानों स्वराज्य की सेना में काम करने वाले सेवक ही बना डाला था।

शुक्लजी इस समय ७८ वर्ष के हैं। मेरी प्रभु से प्रार्थना है वे इतने ही दृढ़ रह कर खूब जियें और इस प्रान्त को उत्तरोत्तर उन्नत बनावें। नागपुर और सागर दोनों विश्वविद्यालय चल रहे हैं, बौद्धिक और आर्थिक योजनाएं खूब काम में लाई जा रही हैं, यह देखकर मुख़ होता है। किन्तु मेरे मन में इस अवसर पर प्रान्त वासियों से कुछ कहने की इच्छा है——

- (१) शुक्लजी तथा उनके साथियों ने महात्मा गांधी के नियत्रण, संचालन और मार्गदर्शन में शिक्षण प्राप्त किया है अत: यह याद रखना अत्यन्त आवश्यक है कि अपने सामने हम एक ऐसी पीढ़ी निर्माण कर दें जो आज के कार्यों का सफल संचालन करके ले जा सके। इसमें जो कठिनाइयां हों उन्हें स्वीकृत करना ही होगा।
- (२) इस प्रदेश के जिन लोगों ने गांधी युग से पहले यंत्रणा सही है उन कान्तिवादी परिवारों की खोज-खवर ली जाय और इस बात की सावधानी ली जाय कि उन त्यागी परिवारों की ओर केवल इसलिये दुर्लक्ष न हो कि उनके बिल-पन्थी अभिभावकों ने ब्रिटिश विरोध में पिस्तौलों का या पड़यंत्रों का सहारा लिया था। ऐसे परिवार अन्य राज्यों की तरह इस राज्य में भी है और उनकी ओर ध्यान देना आवश्यक है।
- (३) कला के क्षेत्र में—(अ) इस प्रदेश के गायक, वादक आदि कलाकारों का उत्तरदायित्व केवल रेडियो संस्था पर न छोड़ दिया जाय। जिन्होंने साधनापूर्वक कला की सेवा और रक्षा की है गामन की सबलभुजा उनकी सुघ ले।
- (आ) जो साहित्य सेवी स्वर्गवामी हो गये हैं, उनके परिवारों और अप्रकाशित माहित्य की ओर हमारी दृष्टि जा सके। स्वर्गीय विनय कुमार, स्वर्गीय मंगलीप्रसाद सूवेदार तथा स्वर्गीय इन्द्रबहादुर खरे आदि कितने ही माहि-त्यिकों की रचनाएं पड़ी हैं कि जिनकी ओर ध्यान देते ही एक नया काम हमारी साहित्यिक गतिविधि में हो सकेगा।
- (इ) समस्त देश में और उसी प्रकार इस प्रदेश में माहित्य लिखने वाले की दुर्दशा है। इस श्रेणी में जो लोग शिक्षा विभाग में अथवा किसी सरकारी विभाग में नौकरी पा गये उनके सिवाय जो लोग केवल मैनस्किष्ट लिखकर ही जीना चाहने हैं उन्हें जीवन-दान मिलना चाहिये। १९३९ के पहले उदासीन ब्रिटिश शासन के सिवाय उनका शत्रु वह गरीवी रही है जो प्रकाशक की उस लाचारी से पैदा होती थी जो कहता था कि "हम तुम्हारी पुस्तकें कैसे छापें, कहीं मे कोई मांग भी तो हों"। युद्ध के दिनों में प्रकाशक ने कह दिया कि "हम तुम्हारी पुस्तकें कैसे छापें, कहीं से कागज भी तो मिले!" युद्धोत्तरकाल में—नये स्वराज्य में—प्रकाशक ने कहा "तुम्हारी पुस्तकें छापने के वजाय हमें तो स्कूली किताबें छापना है, तुम्हारी किताबें कैसे छापें?" इस तरह इस देश के और इस प्रदेश के भी मैनस्किष्ट राइटर को मार डालने और मर जाने पर उसके पुनः पैदा न होने देने का पड़यन्त्र बेजाने ही कुछ ऐसा सथ गया है कि कोई मैनस्किष्ट राइटर होकर जीने का साहस नहीं करता। हमारे अनन्त प्रयत्तों में ऐसा न हो कि हमारे जान पर मैनस्किष्ट राइटर के मरण के खून के दाग लगें। हमें उसे जीवित करना चाहिए और जीवित रहने देना चाहिए। हमारे प्रयत्नों में भापा-भेद और किसी की नाराजी-खुशी के भेदों को कोई जगह नहीं होनी चाहिए।
- (ई) इस राज्य के तथा साहित्य जगत के रोगी और अपाहिज कलाकारों की ओर भी हमारी दृष्टि जानी चाहिए। मौसम में दूध निकालकर फिर कसाईखाने में बेची जाने वाली गाय की तरह उनके प्रति दुर्लक्ष नहीं होना चाहिए; क्योंकि साहित्य और कला की पीढ़ियां तभी पनप मकती है जब सामाजिक व्यवस्था उनका घ्यान रखे। हम यह भी देखें कि क्या ऐसा वातावरण हम दे सके हैं कि स्वदेश में अथवा विदेशों में जाकर साहित्य और कला की इकाइयां, सौन्दर्य, पहुंच, और चिरन्तनता के क्षेत्र में—नई पीढ़ियां, मघ्य जीवन की पीढ़ियां तथा परिपक्व अनुभव की पीढ़ियां —प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर सकें। बाहर का लेखक अपनी रचनाओं में बड़ी सरलता से चीन का और स्विटजरल्लैण्ड का अपनी पुस्तक के एक ही पृष्ठ पर उदाहरण दे देता है; भारतीय लेखक उसे टुकुर-मुकुर देखकर पढ़ लेता है। साहित्यिकों को लम्बे उपदेश देने वाले असाहित्यिक इस बात को अनुभव ही नहीं करते कि साहित्यिक को भूख लगती है, उसकी ज्ञान पिपासा में उसे दूर और पास जाने और मानव-मन तथा प्राकृतिक विविध व्यवस्थाओं को समझने देखने की आवश्यकता है।

में इन वातों का विस्तार नहीं करता, केवल एक दिशा की तरफ संकेन मात्र करना अपना कर्तव्य समझता हूँ। कभी-कभी वे फेहरिस्नें उठाकर देखने की आवश्यकता है कि किन राज्यों के लेखकों की पुस्तकें और पत्र-पत्रिकाएँ सर-कारी रीति से हमारे राज्य में चलती है और हमारे राज्य का साहित्य उन राज्यों में नहीं चल पाता। यदि इस बात की षीवनी-सण्ड ५९

तरफ घ्यान देने वाला कोई न होगा तो अन्य प्रान्तों की टेक्स्ट-बुक कमेटीज तथा सरकारी विभाग इन बातों पर घ्यान न दे पायेगें। एक दो लेखन के धनी तो अपने लिए स्थान बना ही लेते हैं किन्तु हमें समूचे राज्य के लेखकों और कलाकारों के हित-अहित पर दृष्टि रखनी पड़ेगी।

मेंने ये सब वातें इसलिए लिख दी कि पंडित रिवर्शकर शुक्ल के युग में इन वातों की ओर अधिक ध्यान दिया जा सकता है। राज्य के अन्दर भी और वाहर भी। यदि शासक, नेता अथवा अग्रगामी अपने स्वयं के लिखे साहित्य को आगे बढ़ाने का मोह न छोड़ सकें तो वे समाज के साहित्य और कला अंश की निस्वार्य-सेवा करने में सफल नहीं हो सकते। पंडित रिवर्शकर जी ने इस प्रान्त की नन्हीं पीढ़ियों को गोद खिलाया है अतः में इन उत्तरदायित्वों की ओर इस सुअवसर पर उनका ध्यान खीचना चाहता हूं।

यह हमारे भूल जाने की वस्तु नहीं है कि राष्ट्रभाषा प्रचार का देशव्यापी कार्यालय हमारे ही राज्य में है तथा नागरी प्रचारिणी सभा, हिन्दी माहित्य सम्मेलन अथवा और भी कुछ संस्थाएँ अखिल भारतीय आघार पर राष्ट्रभाषा के उत्तरदायित्व के निर्माण-कार्य में लगी हुई हैं। मुझे हुषे हैं कि हमारे प्रान्त का, रिवशंकर जी के अधिनायकत्व में, उन सब बातों की ओर लक्ष्य है। पंडित रिवशंकर जी को यह गौरव है कि केन्द्रीय शासन और अनेक राज्यीय शासन जिस हिन्दी का प्रयोग करने जा रहे हैं उसका निर्णय और निर्माण इन वर्षों में अधिकतर मध्यप्रदेश में ही हुआ है। किन्तु भाषा का क्षेत्र ऐसा है कि सांस, व्यापार, और सूझ की तरह इनकी यात्रा वन-वे ट्रैफिक की तरह नहीं होती। अतः हमारे शासन की शक्ति बढ़ाये रखने के लिये आदान-प्रदान की परम्परा को सबल बनाये रखना आवश्यक है। मराठी भाषा के साथ हिन्दी का बन्धु-भाव बहुत पुराना है और पंडित रिवशंकर शुक्ल ने उस बन्धुत्व की रक्षा करने में जो कुछ किया है, उस भाव-भूमि पर आगे बड़कर हमें—हम मराठी और हिन्दी भाषियों को—दक्षिण भारत की भाषाओं के मधु-संचय को अपने साहित्य के रस-घट में भर-भर कर निहाल होना चाहिए।

पंडित रिवशंकर शुक्ल की भुजाओं पर नर्मदा की निर्मलता, ताप्ती का अखण्ड सौन्दर्य और महानदी की गौरव-गरिमा शोभित रहे, और कपास, ज्वार और गेहूं के लहलहाते पौधे उनकी भुजा के संरक्षण पर गर्व कर सकें तथा हमारी खदानें, हमारे जन-जीवन के नरनारी इस बूढ़े तरुण के अन्तःकरण में अपने विश्वासों को सँजोकर रखते रहें—यह मेरी भगवान से प्रार्थना है।

# शुक्लजी की विशेषताएँ

### श्री दुर्गाशंकर मेहता, उद्योग-मंत्री, मध्यप्रदेश

सुम्बे अरसे की बीमारी से काफी शिथिलता आ गई थी। ऐमी अवस्था में कुछ भी लिखना जी पर आ रहा था। बियाणीजी का पत्र मिलने पर भी और इच्छा होते हुए भी लाचारी मालूम हो रही थी कि तारीख १५ का रामगोपालजी का पत्र जिसमें लाल स्याही से 'जरूरी' टॅका हुआ था, तारीख २० को आ ही धमका। बूढे-नेता का ऋण और मित्रों का आग्रह एक बार फिर जाग उठा और हिम्मत करके दो-चार टूटे-फूटे शब्दों की श्रद्धांजलि अपित करने को बैठ ही गया।

दिसंबर १९०९ की बात है। मैं और मेरा छोटा भाई मित्रवर श्री करुणाशंकर दवे के साथ कलकना पहुंचे थे कि वहां शुक्लजी से भेंट हो गई। उसी धर्मशाला में, जहां हम ठहरे थे, वे भी ठहरे थे। मैं मुसीवत का मारा छोटे भाई की मेडिकल कालेज में पढ़ाई की चिन्ता में था। शुक्ल जी आये थे जी वहलाने। चिन्ता के वीच भी थोड़ा-बहुत चित्त बहलाने का अवसर कौन नहीं निकाल लेता । खैर, गुक्लजी की तीब्र इच्छा थी आपेरा(Opera) देखने की । में भी साथ हो यह थी मेरी पहली भेंट। फिर कई दिनों तक उनसे भेंट नहीं हुई, क्योंकि मैं था पंडित मृन्दरलाल के केम्प में और शुक्लजी थे श्री राघवेन्द्रराव के केम्प में । अन्ततः श्री राव ने जादू का हाथ शुक्लजी पर फेरा ही पर मुझपर उनका मंत्र बेकार सावित हुआ यद्यपि डा. मुंजे भी उनके सहयोगी थे। श्री राव, गुक्लजी और मैं अपने-अपने जिले की डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के सभापति थे । इस तरह का हमारा दूर का सम्बन्ध था जरूर, परन्तु सन् १९२१ के झण्डा-सत्याग्रह के ये दोनों विरोधी थे और मैं उसमें डब चुका था । यद्यपि बाद में १९२३ में हम तीनों श्री चित्तरंजनदास की स्वराज्य पार्टी में शामिल हो गए तो भी मेरी और शुक्लजी की कार्य-पद्धति में फर्क था । जहां वे डिस्ट्रिक्ट कौंसिल को कांग्रेस की सहचरी बनाने में संलग्न थे, में उस नीति को अनीति मानकर इस संस्था को कांग्रेस से अलग रखना चाहता था । परंतु सन् १९३० के सत्याग्रह में रायपूर के स्कूल मास्टरों ने कांग्रेस का साथ देकर मेरी धारणा को असत्य ठहराया । इसी अवसर पर मैने शुक्लजी की संगठन-शक्ति का नमूना पाया और वह शक्ति उनके कार्यो में आज तक पाई जाती है। यदि कहीं मेरा मतभेद आया तो उनकी अपनी मुर्गी की एक टांग की दलील से। हम लोग १९४२ के आंदोलन में एक ही जेल में नजरबंद थे। रात्रि में शुक्लजी जब बुलढ़ाना से नागपुर लाए जा रहे थे, मै भी साथ था। के विषय में डींग मारने बैठ गए और पुलिस इंस्पेक्टर जो मुसलमान था, उसके सामने कह बैठे कि रायपूर में जेल की दीवार ढा देने का वे पूरा-पूरा प्रवंध कर चुके थे । एक दिन का समय मिलता तो '' डाइनामैट '' लगाकर दीवार तोड इसका परिणाम तत्काल तो कुछ भी नहीं हुआ परन्तु जब बेलोर जेल में हम लोग बंद कर दिए गए तब बात आई हम लोगों को कम्पाउंड के भीतर खुले रहने की। तब आई. जी. जेल्स के सामने यह चर्चा निकली कि यदि कैदी यह वचन देवें कि वे वाहर निकलने का प्रयत्न नहीं करेंगे तो खुले रह सकते है । 🏻 गुक्लजी अपनी आदत के अनसार दमक कर वोले कि हमको मौका मिले तो हम आज दीवार फॉदकर निकल जाने पर आमादा है। वहां का जेल सुपरिटेंडेंट अंग्रेज था। 🛮 उसने बात सँभाल ली और यह कह आई. जी. को शांत किया कि सारी जिम्मे-दारी उसकी है और वह इस जिम्मेदारी को अपने आप पर झेलने को तैयार है।

दूसरी वात जो मैंने पाई और जो शुक्ल जी के स्वभाव की खासियत है वह है उनकी कार्यपरता की । कार्य स्वयं अपने हाथों करने की आदत जो उनकी विशेषता है वह सराहनीय अवश्य है; परंतु इस तरह का अविश्वास जो दूसरों के किए हुए कार्य पर उत्पन्न होता है और जो औरों की कार्यपरता की क्षति करता है उनके स्वयं के ऊपर पड़े हुए वोझ को कई गुना बढ़ाता है और कार्य की प्रगति में बाधक होता है। हर काम में दिलचस्पी लेना एक बात है और उसे अपने ही हाथों करने की इच्छा रखना दूसरी। जब काम कम हो तब तो बात सघ जाती है परंतु जहां काम की प्रचुरता हो वहां तो काम वांट लेना आवश्यक हो जाता है।

यह सब होते हुए भी शुक्ल जी की कार्य करने की शक्ति की सराहना करनी होगी कि वे दिन-रात समय का विचार बिना किए काम करते रहते हैं। भोजन का समय टल भले ही जावे, सोने का समय भी खर्च हो जावे, इन सब बातों को बरदाश्त कर काम में लगे रहना, स्वास्थ्य का विचार न रखते हुए कुतूहल उत्पन्न करने वाला है। इतनी अवस्था में, इस तरह दौड़-धूप के साथ साथ, काम करने की उनकी शक्ति अद्भुत है। इतना होकर भी वे अपने आपको विचल नहीं होने देते। जब भी मिलो उनका हृदयहारी स्मित उनके बदन पर खेला ही करना है। चारो ओर से विरोधी गण उन्हें भले ही विचल करने का प्रयत्न करते हों तब भी वे अचल और निर्भीकता से कार्य में लगे रहते हैं। यह है उनके स्वभाव की विशेषता।

### गुरुदेव

#### थी पद्मलाल पुत्रालाल बस्त्री

स्विरागढ़ के छोटे-बड़ें सभी लोगों के लिये हमारे प्रान्त के मुख्यमंत्री पं. रिविशंकरजी शुक्ल गुरुदेव हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसकी सच्ची श्रद्धा और गुरु की तरह आदर के पात्र वे न हों। जब वे खैरागढ़ में हेडमास्टर होकर आये तब में विलकुल छोटा था। परन्तु उन्हीं दिनों में हिन्दी कथा-माहित्य के मायालोक में प्रविष्ट हो चुका था। मन् १९०३ कितनी ही बातों के लिये मेरे लिये चिरस्मरणीय वर्ष हैं। इसी वर्ष खैरागढ़ में पहिली बार प्लेग का आगमन हुआ। मेरे एक महपाठी तत्कालीन दीवान माहब के मबसे छोटे पुत्र थे। उन्हीं पर मबसे पहले प्लेग का आक्रमण हुआ। मभी लोग खैरागढ़ छोड़कर भाग निकले। मुना कि हम लोगों के हेडमास्टर शुक्ल जी ही उस लड़के की सेवा के लिये एक गये। उम लड़के की तो मत्यु हो गई परन्तु खैरागढ़ के सभी लोगों के हृदय-सिहासन पर शुक्ल जी अनायास ही अपने उसी एक कृत्य से आसीन हो गये।

उस समय खैरागढ में राजा कमलनारायण सिंह जी शासन करते थे। साहित्य और संगीत दोनों की ओर उनकी विशेष अभिरुचि थी । खैरागढ में मैने साहित्य का एक विशेष वातावरण अपने वाल्यकाल में पाया । मझे ऐसा जान पड़ता है कि यद्यपि आजकल खैरागढ़ में शिक्षा और सभ्यता की विशेष वृद्धि हो गई है तो भी अब साहित्य का वह विशृद्ध वानावरण नहीं रहा । उस समय के अधिकांश लोगों में मैंने साहित्य के प्रति एक विशेष अनुराग पाया । उसका एक कारण यह है कि राजा साहव के कारण कितने ही लब्ध-प्रतिष्ट विज्ञ लोग खैरागढ आया करते थे। यह भी एक मौभाग्य की वात थी कि शुक्ल जी हेडमास्टर होकर आये और उनके कारण स्कूल में ही नहीं नगर में भी ज्ञान का एक विशेष वातावरण हो गया । आजकल भी प्रायः सभी स्कलों में एक डिवेटिंग सोसाइटी रहती है । उसमें मास्टर और छात्र सभी लोग सम्मिलित होकर किनने ही विषयों पर विचार किया करते है । परंतु शक्ल जी के समय में विक्टोरिया हाई स्कूल में डिबेटिंग सोसाइटी की बैठक एक महत्वपूर्ण बात थी। उसमें मास्टर और छात्र ही नहीं उपस्थित रहते थे परन्तू नगर के कितने ही विज्ञ-जन सम्मिलित होते थे । लगभग तीन वर्ज से बैठक प्रारम्भ होती थी और आठ-नौ बजे रात्रि तक उसकी समाप्ति नहीं होती थी। में इतना छोटा था कि विवाद के विषय को समझ नहीं सकता था। जब और लोग ताली पीटते थे तब मैं भी ताली पीटता था। पर मन में एक विस्मय और कौतुहल का भाव अवश्य उत्पन्न होता था सोचता था कि इन वक्ताओं में ज्ञान की वह कैसी गरिमा होगी जिसके कारण इतने लोग यहां मंत्र-मुग्ध बैठे हैं। प्रायः सबसे अंत में शुक्लजी बोलते थे। उनके बोलने की एक विशेषता उस समय मैने अवश्य लक्षित की थी । वे जब खड़े होने थे तब हाथ में एक पेन्सिल अवश्य रखे रहते थे और उस पेन्सिल को अपनी टेबिल से दबाये रखने थे । उनकी वाणी में एक गम्भीरता थी । ऐसा जान पड़ता था कि मानों वे किसी बात का अंतिम निर्णय दे रहे हैं। उसमें उनके विश्वास की एक दृढ़ता लक्षित होती थी। वे कभी विक्षुब्ध प्रतीत नहीं हुए। स्पप्ट होने पर भी कभी कर्कश नहीं होती थी।

उन दिनों स्कूल की कुछ दूसरी ही नीति थी। लड़कों के लिये बेंतों की सजा अत्यंत साधारण बात थी। छोटे से छोटे लड़के से लेकर बड़े से बड़े लड़के तक को बेंत की सजा दी जाती थी। बेत की गणना स्कूल मास्टरों के लिये सबसे अधिक आवश्यक वस्तुओं में होती थी। ऐसा कोई भी मास्टर नहीं था जो बेंत लेकर नहीं जाता था और कदाचित ऐसा कोई भी मास्टर नहीं था जिसको दूसरे दिन फिर नई बेंत की आवश्यकता न पड़े। स्कूल से भाग जाने वाले विद्यार्थियों के लिये एक चपरासी भी नियुक्त था। उसका काम था खोज-खोज कर विद्यार्थियों को पकड़ लाना। सारे स्कूल में ५० से अधिक विद्यार्थी रहे भी नहीं। इमीलिये छोटे-बड़े सभी छात्रों पर मास्टरों और हेडमास्टर की दृष्टि रहती थी। अभाग्यवश या सौभाग्यवश उन दिनों में देवकीनंदन खत्री के मायाजाल में बद्ध हो चुका था। स्कूल के पाठ मुझे अत्यंत नीरस प्रतीत होते थे। अवसर पाते ही में घर से 'चन्द्रकान्ता संतति' का कोई भाग लेकर भाग जाता था। पर कभी न कभी म पकड़ा भी जाता था। तब में हेडमास्टर के सम्मुख उपस्थित किया जाता था। कम से कम छः वेतों की सजा तो मुझे अवश्य ही मिलती थी। उसके बाद क्लास के भीतर भी में खूब पिटता था। एक बार गुक्ल जी ने पूछा कि तुम स्कूल आते क्यों नही ? मैंने कहा 'एक टोनही के कारण में स्कूल नही आ सकता।'' शुक्ल जी खूब हंमने लग गय ; परन्तु उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी टोनही को बेंतों की मार से भगा दूंगा। यह बात

वे अभी तक नहीं भूल सके। जब कभी वे सैरागढ़ आये तब उन्होंने इस बात का उल्लेख अवश्य किया। यथार्थ में किसी चुड़ैल के माया-पाश से कही अविक दृढ़तर पाश खत्री जी का मायाजाल था। में यह नहीं समझता था कि में "भैरोसिह" नहीं हो सकता। में टूटे-फूटे घरों में अवश्य घूमने जाया करता था। में खेतों में जाकर उस आसमानी रंग के फूल की खोज करता था जिसके रस से जगन्नाथ ने वीरेन्द्रसिंह को चैतन्य किया था। में तो छोटा था पर मेरे इस काम में सहायक जो गजराज बाबू थे वे ऊंची कक्षा में पढ़ते थे। यह सच है कि वे स्कूल से नहीं भागते थे। पर अवसर मिलते ही वे भी मेरे साथ घूमा करते थे। चन्द्रकान्ता संतित के मायाजाल में वे भी आबद्ध हो चुके थे। एक बार हम लोगों ने बड़े परिश्रम से एक बेहोशी की दवा तैयार की। हमें विश्वास था कि तम्बाकू के साथ किसी को वह दवा पिला देने से वह बेहोश हो जायेगा। हमने उसे एक व्यक्ति को दिया। वह गंजेड़ी था। उसे पीकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। परन्तु वह बेहोश नहीं हुआ।

कुछ दिनों के बाद शुक्ल जी चले गये। उनके स्थान में एक दूसरे वयोवृद्ध विद्वान हेडमास्टर होकर आये। उनका नाम था श्री बिहारीलाल जी शास्त्री। उनकी बड़ी प्रशंसा थी। तब तक अज्ञात रूप से में हिन्दी साहित्य से विशेष परिचित हो गया था। उस समय आर्यसमाज के शास्त्रार्थों की विशेष चर्चा हमारे नगर में होती थी। विहारीलाल जी शास्त्री मध्यप्रान्त के पहिले ग्रेजुएट माने जाते थे। परन्तु स्कूल में वह आतंक नहीं रहा जो शुक्ल जी के समय में था। कुछ समय के बाद बिहारीलाल जी तत्कालीन युवराज दिवंगत राजा लालबहादुरसिंह के प्राइवेट ट्यूटर हो गये और उनके स्थान में फिर शुक्ल जी नियुक्त हुए। में तब तक सेवंथ क्लास में पहुंच गया था और मेरी गणना अब साधारण अच्छे लड़कों में होने लगी थी। उन्होंने जब ट्रांसलेशन का पेपर जांचा तब उसमें मुझे सबसे अधिक मार्कस् मिले। इस पर उन्होंने फिर मझे बुलाकर कहा "देखो तुम्हारी वह चुड़ैल किस तरह भाग गई।" फिर साल-डेढ़ साल बाद वे एल.एल. बी. की परीक्षा पास कर रायपुर चले गये और वहीं वे रहने लगे।

शुक्लजी के प्रति मेरे हृदय में जो एक आतंक का भाव था वह अभी तक विलुप्त नहीं हुआ है। मैं अभी तक उनके समक्ष खड़ा नहीं हो सकता। यह मेरे लिये असंभव बात है कि वे मुझे कुछ आज्ञा दें और उसे मैं तुरन्त ही न करूं। में हिन्दी के कितने ही मासिक पत्रों में १९११ से लेख लिखता आ रहा हूं। यह बात उनसे छिपी नहीं थी। मेरी उन्नति से उन्हें संतोष ही हुआ। जब मैं 'सरस्वती' का सम्पादन छोड़कर नांदगांव में मास्टर हुआ, तब वे रायपुर की डिस्ट्रिक्ट कौंसिल में चेयरमेन थे। एक बार उन्होंने शिक्षकों का जो सम्मेलन कराया उसमें उन्होंने मुझे भी व्याख्यान देने के लिये बुलाया। उसके पहिले दो-चार स्थानों में मैं व्याख्यान दे चुका था। मेरे लिये सबसे कठिन समस्या यह हुई कि मैं उनकी उपस्थित में कैसे बोल सकूंगा। परन्तु जब मैंने उस अवसर को टालना चाहा तब फिर उनकी आजा आई और मुझे जाना पड़ा। पहिली बार उनकी उपस्थित में मैंने उस शिक्षक-सम्मेलन में व्याख्यान दिया। पर उसका यह परिणाम अवश्य हुआ कि अब किसी की भी उपस्थित में मैं बोलने का साहस कर सकता हूं।

साहित्य के क्षेत्र में काम करने के कारण मैं कितने ही स्थान गया और कितने ही लोगों से मिला भी पर शुक्ल जी के विशेष सम्पर्क में में कभी नहीं आया। एक बार उन्होंने मुझको अपने एक साप्ताहिक पत्र में काम करने के लिये भी बुलाया परन्तु मैं नहीं जा सका। मैं बम्बई चला गया। वहां से लौटकर में जबलपुर आया। जबलपुर से जब मैं खैरागढ़ लौटा तब मुझे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस थर्ड क्लास के डिब्बे में मैं बैठा हुआ था वहीं शुक्लजी ठाकुर प्यारेलालिंसह के साथ आकर बैठ गये। मुझसे भी वातें करने लगे। बम्बई में उन्हीं दिनों सेठ गोविददास जी के 'धुआंधार' नामक चल-चित्र का प्रदर्शन हो रहा था। उसके संबंध में भी चर्ची हुई। मैंने यह देखा कि शुक्लजी सभी वातों की ओर अनुराग रखते थे और सभी तरह की बातें जानने के लिये उत्सुक रहते थे। उसके बाद फिर मेंट नहीं हुई। जब खैरागढ़ में सोशल गेर्दिरग की रजत-जयन्ती मनाई गई तब विशेष रूप से उन्हें निमंत्रण दिया गया। मैं भी विक्टोरिया हाईस्कूल में मास्टर था। उस समय उन्होंने बड़ा ही प्रभावशाली व्याख्यान दिया। उसका प्रभाव अभी तक मुझपर है।

समय चला जाता है। परिस्थिति भी बदल जाती है। मैं उनके सामने कभी बालक था। अब मैं स्वयं वृद्ध हो गया हूं। अतीत काल की सभी बातें स्पृहणीय हो जाती हैं। काल की गित की सबसे बड़ी विशेषता है कि उसमें भावों की तीव्रता नहीं रह जाती। मैं आज यह स्पष्ट अनुभव कर रहा हूं कि मेरे जीवन में जिम एक व्यक्ति का सबसे अधिक प्रभाव अलक्षित रूप से विद्यमान रहा वे पंडित रिवशंकर जी शुक्ल हैं। वे मेरे शिक्षा-गुरु नहीं रहे परन्तु शिक्षा-गुरुओं के द्वारा मैंने जो कुछ भी शिक्षा प्राप्त की उससे कहीं अधिक प्रभावोत्पादक शुक्ल जी का व्यक्तित्व मेरे लिये रहा। इसीलिये आज में उनको अपना सच्चा प्रणम्य गुरुदेव मानकर अपने हृदय की सच्ची श्रद्धांजिल अपित कर अपने को कृतकार्य समझ रहा हूं।

# शुक्लजी का व्यक्तित

### पंडित कुंजीलाल दुवे, अध्यक्ष, विधान सभा, मध्यप्रदेश

यह हमारे राज्य का सौभाग्य है कि उसे देश की स्वतंत्रता के प्रथम दशक ही में पंडित रविशंकर जी शुक्ल सरीखें राष्ट्र-व्रती और सुघड़ शासक की सेवाएं मुख्य मंत्री के रूप में, प्राप्त हुई हैं।

शुक्लजी मध्यप्रांन्त के राजनैतिक जीवन के नेता और निर्माता दोनों ही रहे हैं। इतिहास में तीन प्रकार के नेता होते आय हैं—(१) वे जिन्हें नेतृत्व की शक्ति प्रकृति से प्राप्त होती हैं, (२) वे जिन्हें परिस्थित नेता बना देती हैं, और (३) वे जिन्हें परिस्थित नेता बना देती हैं, और (३) वे जिनके नेतृत्व का आधार केवल उनकी आत्म-कल्पना ही होती हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन तीन कोटियों में से शुक्ल जी किस कोटि के नेता हैं। उनके व्यक्तित्व की शुग्रता, उसकी गठन और ओज, मुख की मुस्कुराहट और मूखों की फर्राहट,—ये सभी पुकार-पुकार कर कहते हैं कि यहां जनता का एक जन्मजात नेता मौजूद है।

उच्च कोटि के नेता और शासक होने पर भी उनका सब कार्य मानवीय घरातल पर ही चलता है। कायदा-कानून की भूल-भूलैय्यों में वे यह कभी नहीं भूलते कि राज्य और राजनीति का सारा खेल, सुख-दुःख और इच्छा-द्वेष के उन केन्द्रों के लिय है जो मनुष्य कहलाते हैं। यही दृष्टिकोण सदा उनके सन्मुख रहता है और इसीलिये उनकी सहज मैत्री की सरल मुद्रा के सन्मुख, अपनों का और दूसरों का, दोनों ही का विरोध, आप ही आप गलित होने लगता है। अपनों से सख्ती की और विरोधियों से स्नेह की आवाज में बोलने की कला के उनके सरीखे प्रकृति-प्रवीण कलाकार विरले ही मिलेंगे।

सिद्धान्त, कानून और सहज बुद्धि इन तीनों का परस्पर सम्बन्ध और तीनों के क्षेत्र की इयत्ता शुक्ल जी खूब समझते हैं। मित्र, अमित्र और उदासीन, सभी पर उनकी स्कंध-स्पिशनी अच्युत सम्मोहन-शक्ति की सफलता का यही रहस्य है।

भारत के प्राचीन नीति-शास्त्रियों ने मंत्रियों के जिस आदर्श का विशद वर्णन किया है, आधुनिक युग में हमें उसकी झांकी शुक्ल जी के व्यक्तित्व में मिलती हैं।

शुक्ल जी ने भिन्न-भिन्न अवसरों पर, भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में, मध्यप्रदेश की जो सेवा की है, आज उसका यथार्थ मूल्य आंकना सम्भव नहीं। हमारे प्रदेश के इस राजनैतिक भीष्म-पितामह का योगदान अभी भी प्रदेश की राजनीति ही का अंग है, इतिहास का नहीं। प्रदेश के राजनैतिक क्षेत्र के प्रायः सभी नेताओं के व्यक्तित्व में शुक्ल जी के व्यक्तित्व की छाप है—फिर चाहे वह उनके सहयोग से पड़ी हो, चाहे उनके विरोध से।

पर हाल में उन्होंने हमारे प्रदेश की जो दो प्रमुख सेवाएं की हैं, वे अवश्य ही उल्लेखनीय हैं—एक आर्थिक क्षेत्र में, दूसरी सांस्कृतिक क्षेत्र में। अपने सतत् प्रयत्न से भिलाई में लोहे का बड़ा कारखाना स्थापित कराकर उन्होंने जो अपने राज्य और अपने राष्ट्र की सेवा की है, उसके आर्थिक फल की विशालता, कुछ काल के पश्चात् पूर्ण रूप से दृग्गोचर होगी। और मेरा विश्वास है कि हिन्दी और मराठी को राज्य की राजभाषा बनाकर शुक्ल जी ने जो हमारी संस्कृति और आत्म-गौरव के लिये कार्य किया है, उसका प्रभाव न केवल मध्यप्रदेश के शासन और संस्कृति पर, किन्तु देश के अन्य राज्यों के शासन और संस्कृति पर भी, बहुत कत्याणकर सिद्ध होगा। आयर्लेन्ड के इतिहास के अध्ययन के फलस्वरूप, शासन और शिक्षा में भाषा का महत्व शुक्ल जी ने जितना हृदयंगत किया है उतना हमारे देश के बहुत कम शासक अभी कर सके हैं। इस विषय में हमारे प्रदेश को अग्रणी होने का अभिमान है।

शुक्ल जी शतायु-सहस्रायु हों, इस अवसर पर मंगलमय भगवानु से मेरी यही प्रार्थना है।

### प्रेरणास्रोत या प्रकाशस्तंभ

#### डॉ. बलदेव प्रसाद मिश्र

अबिंग श्री पडित रविशंकर जी शुक्ल प्रायः रायपुर में रहते रहे है और में राजनांदगांव में। हम दोनों की आयु का अन्तर भी प्रायः वहीं है जो सामान्यतः पिता और पुत्र के बीच हुआ करता है। परन्तु जिस तरह पिता और पुत्र में एक नैर्मागक निहेंतुक आकर्षण हो जाया करता है, कुछ उसी तरह का आकर्षण हम दोनों के बीच रहता आया है। अलग-अलग स्थानों में रहने का व्यवधान इस भाव में बाधक होने ही नहीं पाया। श्री शुक्ल जी के चाचा राजनांदगांव की सूती मिल के पहिले मैनेजर रहे हूं और मेरे पिताजी के चाचा उस मिल के प्रथम निर्माता (इमारती ठेकेदार)। दोनों घरानों में तब से स्नेह-सम्बन्ध चला आ रहा है। परन्तु हम दोनों के पारस्परिक आकर्षण का कारण केवल उतना ही नहीं है। मान्यवर शुक्ल जी में कुछ गुण ही ऐसे हैं कि हम सरीखें न जाने कितने व्यक्ति ऐसी ही आत्मी-यता के साथ उनकी और आकृष्ट हुए होंगे।

लोग कहते हैं कि खाद्य पदार्थों में सम्मिलित किया जाने वाला वड़ा भी वड़ा तब बनता है जब वह खारे जल को सोख लेने की शक्ति रखे, पत्थर के सिल-लोड़े के प्रहार भलीभाति सह सके और स्नेह (तेल या चिकनाई) में अच्छी तरह पक उठने की क्षमता लिये हुए हो। तभी वह लोगों की जिल्हा का आकर्षण वन पाता है। मनुष्य का वड़प्पन भी तभी निखरता है जब वह खारे आसूओं को पी जाने की पूरी क्षमता रखे, अपनी निजी व्यथा की कही चर्चा तक न करे, परिस्थितियों के शिला-संघर्ष को भलीभांति सह सके, किसी भी प्रकार की बाधा या विपत्ति में अपनी आशा-वादिता, अपना धैर्य, अपनी शिवत न खांवे और वड़ी से बड़ी विपत्ति का प्रसन्नतापूर्वक साहस और सफलता के साथ मुकाबिला करे। परन्तु यह सब होते हुए भी उसका हृदय इतना स्तेहसिक्त रहे कि न केवल समूची मानव-जाति को ही किन्तु अखिल प्राणिवर्ग को भी वहा तक पहुंचने पर स्निम्धता का अनायास भान हो जाय। श्री शुक्ल जी में कुछ ऐसा ही बड़प्पन है जिसके कारण हृदय में बरबस उनके प्रति एक श्रद्धापूर्ण आत्मीय भावना-मी जायत हो उठती है। हमने ऐसे अनेक व्यक्ति देखे है जो तीव्र आलोचक-भावना अथवा विरोध-भावना लेकर श्री शुक्ल जी के पास पहुंचे हैं, परन्तु उनके स्नेहपूर्ण व्यक्तित्व से कुछ ऐसे प्रभावित होकर लौटे है कि फिर उनके पास श्री शुक्ल जी की प्रशंसा के अतिरिक्त और कोई शब्द ही नहीं रह गये।

राजनांदगांव की पाठशाला के छात्र की हैं सियत से मैं थी शुक्ल जी का वही कप देखा करता था जो एक अच्छी खामी फीम की रकमे बटोरने वाले भव्य वेषभूषाधारी उस जमाने के वकील का हो सकता था। ईश्वर ने उन्हें नेतृत्व के योग्य शरीर-सम्पत्ति भी अच्छी दी है। बिलिष्ठ थी शुक्ल के प्रभावशाली गौर मुख्मण्डल पर विजय-वैजयन्ती-मी फहराती मूंछे दूरदिशानी और सूक्ष्मदिशिनी शिक्तयों से भरी हुई आकर्षक तेजस्विनी आंखे और संकामक उन्मुक्त हास्य से भरी उज्जवल दन्तपंक्ति तथा इन सबके साथ बिह्या से बिह्या फैशनेबल कपड़े और फिर उत्तम से उत्तम सवारी इत्यादि, इत्यादि। मैंने जब कालेज मे प्रवेश किया तब हिन्दी की रचनाएं आरम्भ कर दी। श्री शुक्ल जी ने मुझे एकदम प्रोत्साहित करना प्रारम्भ कर दिया। बड़ा प्रेमपूर्ण सम्मान देते हुए वे मेरी रचनाएं सुनने का आग्रह करते। जिमकी भव्यता के आगे एक नवयु वक दवा दवा-सा रहे वही यदि उस नवयु वक के मानसिक धरातल पर उतर कर उसे प्रोत्साहन देने लग जाय तो अनायास कितना वल प्राप्त हो जाता है यह मुक्तभोगी ही जान सकते हैं।

सन् १९२०-२२ के आन्दोलन के दिनों में राजनांदगांव के बन्धुओं की यित्किचित सेवा करने के बाद जब में अपनी वकालत की तख़्ती टांगने रायपुर पहुंचा, तब श्री शुक्ल जी ने मुझे तुरन्त अपना सहकारी नियुक्त कर लिया और दो ऐसे मूलमन्त्र बताए जो आज तक भेरे लिये प्रेरणास्नोत रहे हैं। पहिली बान तो उन्होंने यह बताई कि वकीलों की श्रेणी में अनेक लोगों को विद्यमान् देखकर मुझे यह कदापि नहीं समझ लेना चाहिये कि नवागन्तुक के लिये क्षेत्र नहीं है। क्षेत्र मदैव शिखर पर रहा करना है न कि पदनल पर (देयर इज आल्वेज वेकेन्सी एट दी टांप)। नवा-गरनुक इसी भावना से ऊपर चढ़ने का उन्साह रखे। दूसरी बात उन्होंने अपने ही जीवन की घटनाओं का आधार

देते हुए यह बताई कि संघर्ष का अवसर आने पर चाहे वह वकालत के ही मैदान में क्यों न हो, अपना 'प्रतिद्वन्द्वी' जितना प्रवल होगा उतना ही अपने लिये उत्तम अवसर मानना चाहिये। क्योंकि ऐसे ही अवसर पर तो मनुष्य की सोई हुई शक्तियां जागती और उसे अपने जौहर दिखाने का मौका देती हैं, जिससे न केवल उसका नाम बढ़कर चारों ओर फैल उठता है किन्तु भविष्य के लिये उसकी धाक भी अच्छी जम जानी है। ऐसे द्वन्द्व मे यदि हार भी हुई तो वह कोई लज्जा की बात नहीं होती और यदि जीत हुई, जिसकी सदैव आशा रखनी चाहिये, तब तो फिर कहना ही क्या है। इस दूसरी बात के सम्बन्ध में उनका मनोबल इतना प्रवल रहा है कि वे न केवल व्यक्तियों के संघर्ष ही सफलनापूर्व के केच संघर्ष हैं। मुझे वह दिन अच्छी तरह याद हैं जिस दिन वे उग्र ज्वर के भीषण ताप से कराहने जाते और घण्टों-घण्टों में ली जाने वाली खूराकें मिनटों मिनटों ही में साफ करते चले जारहे थे, किन्तु एक पेचीदे मामले की भारी मिसल का अध्ययन छोड़ नहीं रहे थे। उनका दृढ़ निश्चय था कि वे दूसरे ही दिन उस मुकदमें की लम्बी बहम निपटा देंगे। आखिर यही हुआ । बुखार को भाग जाना पड़ा और दूसरे दिन अपनी सहज प्रसन्न मुद्रा में श्री शुक्ल जी घण्टों खड़े-खड़े उस मुकदमे पर अपनी वहम करते रहे और प्रतिपक्षी को करारे उत्तर देते रहे।

राजनैतिक क्षेत्र में उतरने के पूर्व भी श्री गुक्ल जी में लोकसेवा की लगन पर्याप्त मात्रा में विद्यमान् थी। जो भी व्यक्ति उनके पास नेक सलाह के लिये गया वह विमुख नहीं लौटा। जहां-जहां उन्होंने समझा कि उनकी सेवाओं की आवश्यकता है वहीं-वहीं वे निःसंकोच आगे बढ़ गये। हिन्दी के लिये उनके मन में पहिले ही से बहुत लगन थी और वे न केवल अपने प्रान्तीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष रह चुके है किन्तु उसके जन्मदाताओं में से भी एक हैं। जाति के लिये—कान्यकुट्ज समाज के लिये—तो उन्होंने इतना किया है जितना इस भारत भर में शायद ही किसी अन्य कान्यकुट्ज सज्जन ने किया हो। कान्यकुट्ज सभा का संस्थापन, 'कान्यकुट्ज नायक' नामक मुयोग्य मासिक पत्र का संचालन, अनेकानेक छात्रवृत्तियों का व्यवस्थापन और इन सबसे बढ़कर कान्यकुट्ज छात्रावास के भव्यभवन का निर्माण, जिसमें उन्होंने अपनी ओर से भी हजारों रुपये लगा दिये, उनके इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य है। फिर भी उन्होंने जाति को राष्ट्र से बढ़कर महत्ता कभी नहीं दी। अपने भाषणों में उनका सदैव यही कहना रहा कि जाति को राष्ट्र का एक अंग मानकर ही उसकी सेवा की जाय और जब कभी जातीय स्वार्थ तथा राष्ट्रीय स्वार्थ के बीच द्वन्द उपस्थित होने की संभावना दिखाई दे, उस समय निःसंकोच राष्ट्रीय स्वार्थ के हित में जातीय स्वार्थ की बिल दे देनी चाहिये।

राजनैतिक क्षेत्र में उनकी सफलता के अनेक कारणों में से एक कारण यह भी रहा है कि वे 'किस व्यक्ति से कौन सा काम लिया जा सकता हैं इसकी परख करने में और तदनुसार उससे काम ले लेने में बड़े दक्ष है। रायपूर में राजनैतिक कान्फरेन्स होने वाली थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू उसका अध्यक्षत्व करने आने वाले थे। वह धर-पकड़ का जमाना था । मैंने उसके पूर्व ही रायपुर छोड़कर रायगढ़ में मुलाजिमत कर ली थी । एक दिन अपने काम से रायपूर आया और सहज ही श्रद्धेय शुक्ल जी के दर्शन करने भी चला गया। उन्होंने तुरन्त निश्चय कर लिया कि मुझसे उक्त कान्फरेन्स के लिये एक जोशीला पद्य लिखवा लिया जावे। उन्हें इस बात की झिझक नहीं रही कि मैं तो अब मुलाजिमत में चला गया हूं। उन्हें पद्य ऐसा चाहिये था जो आग भड़का दे, फिर भले ही उसके लिये चाहे उन्हें और उनके साथियों को जेल जाना पड़े । उन्होंने श्री. महन्त लक्ष्मीनारायणदास जी को मेरा पहरेदार बनाया और अपना मनचाहा पद्य लिखा ही लिया। आज भले ही उसमें आग न दिखाई पड़े परन्तु उस जमाने के लिये वही पर्याप्त था। श्री शुक्ल जी ने कोई विशेष पैतृक सम्पत्ति नहीं पाई थी। जो कुछ था वह प्रायः सबका सब उनका स्वतः अजित द्रव्य था और न केवल उनका शानदार रहन-सहन, किन्तु उनके विशाल आतिथ्य-सत्कार के कारण दस-पांच सज्जन उनके यहां नित्य रहे ही आया करते थे। जब राष्ट्रीय आन्दोलनों में भाग लेते रहने के कारण उन्हें जेल पर जल जाना पड़ा और वकालत ठप्प पड़ गई तब उन्हें और उनके कुटुम्बियों को जिस आर्थिक संकट से होकर गुजरना पड़ा है उसका आभास मनस्वी शक्ल जी ने अपने समीपी मित्रों तक को नहीं दिया। ऐसे ही एक अवसर पर स्वर्गीय ई. राघवेन्द्रराव ने, जबिक वे इस प्रान्त के गृह मंत्री थे, एकान्त में मुझसे कहा ''मिश्र जी, आप जानते हैं कि श्री शुक्ल जी से मेरा कितना स्नेह-सम्बन्ध हैं और आपको शुक्ल जी की कौटुम्बिक जिम्मेदारियों और आर्थिक स्थिति का भी पता है। अतएव मेरी ओर से समझाकर किहये कि से इस समय जान-बूझकर आग में न कूदें। उनके नाम वारंट कटा हुआ रखा है। यदि वे उत्कट सिकयता छोड़कर कुछ दिनों के लिये थोड़ी तटस्थता का भाव स्वीकार कर लेंगे तो मैं वचन देता हूं कि उन्हें जेल न जाना पड़ेगा"। शुक्ल जी ने इसका उत्तर मुझे जो दिया वह इस प्रकार था "मैं संघर्ष-सागर के उस छोर तक पहुंच चुका हूं जहां जानबूझकर मैंने अपनी सब नावें डुबो दी हैं। अब मेरे कदम किसी प्रकार भी पीछे नहीं पड़ सकते। भगवान की जो इच्छा होगी वह होगा"।

भगवान् की इच्छा हुई और श्री शुक्ल जी तीन-तीन बार इस प्रान्त के मुख्यमंत्री बने । मुख्यमंत्री-पद से श्री. शुक्ल जी गौरवान्वित हुए हों ऐसा मानने के बदले में तो यही समझता हूं कि प्रदेश का मुख्यमंत्री-पद ही श्री. शुक्ल जी के व्यक्तित्व से गौरवान्वित हो उठा है। परम्पर-विरोधी तत्वो को अपना कर आगे बढ़ा ले चलने की जैसी क्षमता उनमें हैं वैसी प्रान्त के किसी बिरले ही व्यक्ति में होगी। व्यक्ति के लिये वे प्रखर प्रेरणास्रोत है और शासन-शिक्त के लिये सुदृढ़ प्रकाश-स्तंभ। यह सब होते हुए भी उनमें आस्तिक्य की विनम्प्रता इतनी हैं कि हाल ही के मेरे पचमढ़ी प्रवास के अवसर पर वे पूर्ण श्रद्धापूर्वक लगातार इक्तीस दिनों तक मानस के "सुन्दर काण्ड" की कथा सकुटुम्ब सुनते रहे और सहयोगियों ही को नहीं, किन्तु राज्यपाल और राष्ट्रपति तक को मुनाने रहे। धर्म-निरपेक्षता के युग-प्रवाह में ऐसा वहीं कर सकता है जो धर्म-निरपेक्षता को सही अर्थों में समझ सकता हो तथा जिसके पास अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति के लिये पर्याप्त मनोवल हो। कदाचित् उनके इस विनम्प्र आस्तिक्य का ही प्रभाव हैं कि राष्ट्रपति भी उनके स्नेह-बन्धन में आबद्ध होकर पचमढ़ी को मनचाहा महत्व दे रहे है और भारतीय-शासन भी भिलाई मरीब उनके प्रस्तावों को शिरोधार्य करता जा रहा है। भगवान् करे कि यह प्रेरणाश्रोत और यह प्रकाशस्तंभ उत्तरोत्तर व्यापक उपयोगिता के लिये वार्षक्य में भी सुदीर्घ यौवन की शक्ति वनाये रखे।

## त्रहयोग

### ज्योतिषाचार्य श्री सूर्यनारायण व्यास

विकम संवत् १९३४ शके १७९९ श्रावण मासीय तिथौ गुरुवासरे होरा यंत्रतः समय घ. ८ मि. ५ ईप्टम घ. ५ प. ४० दिनम् ३२/४०, नक्षत्र भरणी ५३-३६, सूर्य भोग ३।१७।३०, सूर्यकांतिः उत्तरा १८।२ लग्नम् ४।१७, जन्म स्थानम् सागर, (मध्यप्रदेश)।

जन्मचक

६ प्र. ४ ५ शु. बु. के. २ १० ११ इं. १

चलित कुण्डली

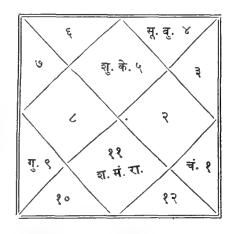

श्री रिवशंकर शुक्लजी से मुझे मिलने का कभी सद्भाग्य प्राप्त नहीं हुआ, न मै उनके व्यवहार, स्वभाव, आदि से ही परिचित हो सका हूं। यही जानता हूं कि वे मध्यप्रदेश के मुख्य मंत्री है और एक विशिष्ट व्यक्ति। जब मुझे उनकी पित्रका पर अपने विचार व्यक्त करने को कहा गया तब क्षण भर यह सोचना पड़ा कि आखिर क्या लिखूं? किन्तु ज्योतिविज्ञान एक ऐसा विषय है कि प्रायः अपरिचितों का चरित्रण उसकी ग्रह स्थिति की गहराई देखकर किया जा सकता है। जन्मकाल में जिस प्रकार के ग्रहयोग हों उसी प्रकार मानव की शरीर रचना, स्वभाव, व्यवहार, उत्थान, पतन, आदि संभव होते है।

संयोगवश श्री शुक्लजी की जन्म कुण्डली मुझे प्राप्त हैं। उनके ग्रहयोगों की सूक्ष्म स्थित की जानकारी के लिए उनका गणित भी मेरे समक्ष हैं। एसी स्थित में शुक्लजी का भौतिक व्यक्तित्व मेरे समक्ष न भी हो तो उनकी शरीर और मनोरचना के वे तात्विक कारण मेरे निकट प्रत्यक्ष हैं जिनसे शुक्लजी के व्यक्तित्व ने विकास किया है। आज तो शुक्लजी का उन्नति की चरम सीमा को स्पर्श करने वाला स्वरूप इस देश के समक्ष हैं। यदि वर्षों पूर्व उनकी कुण्डली के ग्रहयोग देखने का किसी विज्ञ व्यक्ति को अवसर मिलता तो वह निःसंकोच शुक्लजी के इस रूप का चित्रण ग्रहों के माध्यम से अवश्य कर सकता था। कौन जानता था, आज से १५—२० वर्ष पूर्व कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के इतने महान् व्यक्ति बन जाएंगे, किन्तु जब उनकी सास ने १९३६ में मेरे पास उनकी कुण्डली भिजवाई तो में उनके तेजस्वी ग्रह देखकर चौंक गया था और १९३७ के अनेक पत्रों में मैंने ग्रहयोगों के कारण उनके प्रचण्ड व्यक्तित्व का विश्लेषण कर स्पष्ट प्रकट किया था कि १९४६ के बाद वे भारतवर्ष के लेनिन माने जाएंगे। उस समय शायद यह किसी ने विश्वास भी न किया हो, परन्तु आज यह कितना स्पष्ट और प्रत्यक्ष हैं। ठीक यही बात शुक्लजी की कुण्डली के तेजस्वी तारकों को देखकर कभी भी कही जा सकती थी।

शुक्लजी की कुण्डली बुद्धिप्रधान व्यक्ति की है। उनके अपने घर में बैठे हुए पंचम गुरु और राज्य के स्वामी शुक्र को देखकर सहज ही उनके तेजस्वी राजयोग को वतलाया जा सकता था। इसी प्रकार शनि-मंगल की यृति भी उनको शासक निर्माण करनेवाली है। यद्यपि शुक्लजी का शुक्र ग्रह उनको सात्विक, सयमी और प्रचार प्रवृत्ति से पराङ्गमृत्व बनानेवाला सकोची—एकांतिप्रय रखने वाला है, किस्तु श. मं. रा. की यृति उन्हे उतना ही साहसी, दृढ़-निश्चयी और तेजस्वी बना देती हैं। एक बार काम हाथ में लेकर वे विपत्ति की ओर परिणाम की परवाह किए बिना बड़े जाते हैं। आरंभ में वे संघर्षप्रय नही, अपनी साधना और कर्म में रत रहनेवाले व्यक्ति है—किन्तु टकरा जाने पर वे समस्त शक्ति से जूझना भी जानते हैं—पिछे नहीं रह सकते। शुक्लजी स्वभावतः अध्यात्मप्रिय, विवेकशील और सरल पथगामी हैं, किन्तु उनका गुरु (प्रजा) और शुक्र (प्रतिभा) तथा शनि-मंगल से प्रेरित उनका हठवादी शासक जागृत हो जाता हैं—तो उनकी तीखी प्रतिभाग्नेरित (क्टनीतिक) बकालत चमक उठती है और तर्क की तलबार से अपना मैदान हाथ कर लेती है। शनि-राहु उनके जीवन में उनके उत्थान के लिये प्रतिस्पर्धा और संघर्षों को ही कारण बना देते है। चाहे वकालत का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति, उनमें स्पर्धा और संघर्ष ने तेजस्विता प्रेरित की है और परिणाम में यश हाथ लगता गया है। बस्तुतः वे बुद्धिप्रधान, महदय, सात्विक, विवेकशील, आचरण और चित्रशील व्यक्ति हैं। उनका स्वभाव उनकी सरलता, सीधापन, वकालत के अनुकूल नहीं है, किन्तु शनि-मंगल की पर-प्रेरित मजगता ही उन्हें सफल वकील बनाने का कारण बन गई है।

शुक्लजी की राजनीति भी समान-धर्म साथियों की स्पर्धा-संघर्ष से चमकने का अवसर पाती रही है और परिस्थितयों की विवशता ने ही उन्हें उत्तरदायित्व कन्धे पर वहन करने को वाध्य वनाया और वे उसमें भी ऊपर उठने गए व मफल शामक बने। संघर्ष उनके जीवन का एक अंग रहा है और अंतिम निराशा के क्षणों में भी शुक्लजी की कुशलता, आत्मविश्वास, स्थिरता, दृढ़ता, अचल रही है। यह शनि-मंगल युति का कारण है जो कुसुम-कमनीयता रखते हुए वज्र-दृढ़ता प्रदान करती है । साथ ही राहु के कारण घर और बाहर संघर्षों को पोषित करेनी रहती है। शुक्लजी कुलीन वंश में उत्पन्न होते है। प्रतिष्ठित परिवार उनका जन्मस्थान वनता है। आरंभ में सीमित स्थान होता है, साधारण नगर या ग्राम उनका जन्मस्थल होता है और ज्ञान-साधना विभिन्न स्थानों में होती है और व्यवसाय उनसे स्वतंत्र सुदूर प्रदेश नगर में होता है, किन्तु चंद्र के दशाकाल में उनकी व्यवसाय रुचि जागृत होती है। भौम का दशाकाल उनको प्रतिस्पर्धा में लोकर खड़ा कर देता है और मुकाबले में वे चमकने की प्रेरणा प्राप्त करते चलते है। यश, लाभ उनके माथ चलने लगते हैं। सहयोग मिलता हैं। सहयोग में ही स्पर्धा जन्म लेती है और वही प्रकाश में लाती है। आरंभ से दुर्बल, संकोची शुक्लजी २८ वर्ष वय के पश्चात् धीरे-धीरे आकर्षक सवल व्यक्तित्व वाले वनने जाते हैं। वृद्धि और वल के साथ उनकी तेजस्विनी प्रज्ञा भी चमत्कार वतलाने लगती है। सुन्दर व्यक्तिन्व भी प्रभावोत्पादक वन जाता है। विशाल परिवार, व्यापक उत्तरदायित्व और सीमाबद्ध लाभ ने शुक्लजी को वैभवशाली न बनने दिया, किन्तु यहा, प्रतिष्ठा और प्रभाव ने वर्चस्व प्रतिष्ठित किया होगा, और शुक्लजी प्रेगित करते ही गए होंगे। जब वस्तुतः इनका वैभव की दृष्टि से उर्जित काल आ रहा था शुक्लजी के समक्ष यह समस्या प्रस्तृत रही होगी कि वे शासक के साथी वनें और अधिकारारूढ़ हों या विद्रोह का झंडा लेकर वैभव को तिलांजलि दें। तब गुरु-प्रभावित शुक्लजी के विवेक, विचार-ज्ञान ने ब्राम्हणत्व (त्याग) को जागृत किया होगा और लोभ के पथ से मोड़कर संघर्ष की सीढ़ी पर उतार दिया होगा।

राहु दशाकाल उनका संघर्ष की कसौटी का समय रहा है और गुरु के समय से ही शुक्लजी आदर, प्रतिष्ठा और गौरवभाजन बनकर निरंतर ऊपर उठते गए हैं। यह इनके जीवन का महत्वपूर्ण काल ही हैं, जिसने त्याग तप के बल पर शुक्लजी का बहुत गौरवपूर्ण ब्यक्तित्व बनाने में योगदान किया और बड़ी बड़ी शक्तिओं ने चाहे शासकीय हो. सबल स्नेहियों की हो, टकराकर शुक्लजी को कांचन की तरह उज्ज्वलतर बनाया।

वैसे तो गुरु में मंगल के समय से शुक्लजी के निकट शासन चक्कर काटता रहा, अधिकार आधीनता वतलाता रहा, परन्तु शनि ने उन्हें शिक्तसम्पन्न, साधनसम्पन्न और प्रान्त का विधाता वनाकर स्थिरता प्रदान की। चूंकि शुक्लजी अपनी एक आस्थावाले व्यक्ति है, विश्वास-सम्पन्न है, मित्र-वत्सल है, इसिलये वे आत्मीय और परकीय में भी निर्भरता आरोपित कर लेते हैं। किन्तु उनका सौम्य ग्रह बुध व्ययगामी होकर निर्वल हो गया है। उनकी इस स्वाभाविक निर्वलता का दूसरे लाभ उठाने का प्रयत्न कर बैठते हैं, और शुक्लजी की स्थिति को भी उगमगा देते हैं। तथापि उस समय शुक्लजी महज सतर्क वन सकते हैं। उनका गुरु उनके विवेक को जागृत कर संतुलन वना देता है और उसमें से भी शुक्लजी को सहसा ऊपर उठा देता है। यह क्षमता उनके सवल गुरु और सुन्दर शुक्र में हैं। पुस्तुज

विश्वामी शुक्लजी समय पर जागरूक बनकर अपने को ऊपर उठा लेने की क्षमता रखते हैं। फिर भी शुक्लजी कूट-नीतिज्ञ या धर्त राजनीतिज्ञ नहीं हैं। वे सच्चे सज्जन, नीतिवान, सहिष्णु किन्तु गरिमाशाली राजनीति-निपुण एक उच्च ब्राम्हण ही हैं।

शुक्लजी के ग्रहयोगों से उनके विचार-कार्य-नैपुण्य, संचालन-क्षमता पर बहुत कुछ विचार-विब्लेषण किया जा सकता है। उनके पारिवारिक पक्ष पर भी प्रकाश डाला जा सकता है जिसकी दुर्बलता ने शुक्लजी के मन की स्वस्थता को यथावत् सुरक्षित नहीं रखा, किन्तु व्यक्तिगत विषयों के लिये न तो यह स्थान है, न अवसर है। तथापि जहां तक उनके व्यक्तित्व का प्रश्न है शुक्लजी को गुरु, शुक्र, शनि ने भरा बना दिया है। श्री शुक्लजी दीर्घजीवी हों, यहीं हमारी कामना है।

## शुक्लजी

(एक रेखा चित्र)

#### श्री 'ईश '

मैकड़ों की भीड़ में शुक्लजी सहज ही अलग दिखलायी पड़ेंगे। उनका ढांचा सेनापितयों और सरदारों का है। गौर वर्ण, उन्नत ललाट, अखाड़ों की मिट्टी में सना कसरती शरीर, ऊंचा-पूरा कद, विशाल कंघे और गज भर की छाती, लंबे उग भरते मजबूती से जब वे चलते हैं तो ऐसा जान पड़ता है कि रौब का आलम चल पड़ा हो! इस उम्र में भी उनकी रीढ़ सीधी और सीना सिंह-सा तना। वे जहां भी हों, उनको देखकर कोई अनदेखा कर जाय, यह संभव नहीं। उनके भव्य शुभ्र व्यक्तित्व पर उनकी दुग्धश्वेत मूछें और बाल श्रृंगार-सा शोभते हैं। सम्पूर्ण व्यक्तित्व में एक ऐमी अनोखी आभा है, ऐसा तेज है कि वरवस ध्यान आर्काषत हुये विना नहीं रहता और ढव, बनावट, आवाज, रंग-रूप उनका सब कुछ साधारण से भिन्न है।

वे एक जन्म-जात नेता हैं। सच्चे नेता की तरह आफत और तूफान से पहले स्वयं ही जूझना जानने है। खतरा देख वे अपना लोभ संवरण नहीं कर सकते। परंतु उनके वज्रादिष शरीर में कुमुमादिष उनका हृदय हैं, करुणा में ओत-प्रोत। पराये दुख के सामने उनका मन पसीज उठता है। उनका यदि कही साहस टूटता है, तो वह किसी की आँखों में आँसू देखकर ही। उनके विशाल हृदय में सबके लिये स्थान है। उनकी क्षमाशीलता असीम है। कल का कैसा भी विरोधी क्यों न हो—जानता है कि शुक्लजी सद्भाव के अवसर पर अपने विकार सामने न आने देंगे। अपूर्व मोहक उनका व्यक्तित्व है।

शुक्लजी के नेतृत्व की झलक पाने के लिये इस प्रांत के गौरव का इतिहास जानना होगा। एक इतिहास के विद्यार्थों ने तो उन्हें प्रांत-पिता ही कह दिया। अनेक तरह से आज के मध्यप्रदेश के वे निर्माता हैं। मध्यप्रदेश नामकरण भी विधान-सभा में उन्हीं का प्रस्ताव था। प्रांत के बिखरे टुकड़ों के बीच की वे सुनहरी कड़ी हैं। प्रांत के मानस का वे शिलाधार है। प्रांत को उन्होंने व्यक्तित्व दिया है, देश में उसका स्थान बनाया है। जब इतिहासकार लेखा करेगा तो उसके सामने समस्या होगी कि वह उनकी सफलताओं को किस कम में रखे। पर शायद वह सब में बेजोड़ मानेगा, हिन्दी-मराठी जन-भाषा को उनका सम्मानित स्थान देने के उनके महान सुधार को। अनोखी अंतदृष्टि और अप्रतिम साहस के विना यह संभव नहीं था। दिन और वर्ष वीतने पर कहीं इस अनजान मनोविज्ञानिक-कांति का स्वरूप पहचान में आयेगा। आज का मध्यप्रदेश उनके सवल व्यक्तित्व की छाया में निर्मित हो रहा है और उसका कल का रूप निश्चय ही उनके स्वप्नों में चित्रित हो रहा है।

# श्री शुक्लजी के कुछ महत्त्वपूर्ण साहित्यिक विचार

मध्यप्रदेश के मुख्य मंत्री पं. रिवशंकर जी शुक्ल द्वारा समय-समय पर दिये कुछ महत्त्वपूर्ण साहित्यिक विचार यहाँ दिये जा रहे हैं। प्रत्येक विचार के अन्त में दी गयी टिप्पणी में इन विचारों के समय, स्थान आदि की जानकारी दी गयी है। यहाँ केवल शुक्ल जी के महत्वपूर्ण साहित्यिक एवं भाषा सम्बन्धी विचारों का ही संकलन व प्रकाशन किया जा रहा है। दूसरे विविध क्षेत्रों में दिये उनके विस्तीर्ण भाषणों को चाहते हुए भी देना सम्भव नहीं हुआ।

### हिन्दी राजभाषा: उसका दायित्व

अभी हमने, सदन के अनेक प्रमुख सम्माननीय सदस्यों के भाषण सुने। अपने देश के ऐसे प्रस्थात व्यक्तियों का विरोध करने में कभी कभी परेशानी होती है कितु राष्ट्रों के इतिहास में ऐसे अवसर आते हैं जबिक अपनी बात कह देने के अतिरिक्त, हमारे पास अन्य कोई विकल्प नहीं बचता। में केवल विरोध के लिये विरोध नहीं कर रहा हूं। इस ऐतिहासिक अवसर पर में अपना मत प्रस्तुत करने के लिये उपस्थित हुआ हूं।

इस प्रश्न के मंबंध में दो दृष्टिकोण है। एक दृष्टि उनकी है जो यह चाहते है कि इस देश में अंग्रेजी-भाषा, जितने अधिक समय और जितनी दूरी तक संभव हो, जारी रहे; और दूसरा दृष्टिकोण उनका है जो चाहते हैं कि जितनी जल्दी संभव हो अंग्रेजी के स्थान पर एक भारतीय भाषा का उपयोग हो। माननीय श्री. गोपालस्वामी आयंगार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर हम इन दो दृष्टिकोणों से विचार करते हैं। मेरे द्वारा प्रस्तुत समस्त संशोधन, द्वितीय दृष्टिकोण से ही प्रस्तुत किये गये हैं। यदि मैं यह पाता कि अध्याय १४-अ में समावेष्टित अनुच्छेद इस प्रकार के हैं जो हमारे उद्देश्य को क्षति नहीं पहुंचाते हैं, तो मैं यहां बोलने के लिये कभी नहीं आता। यह ठीक है कि हमने हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि को एक उच्चामन पर प्रतिष्टित कर दिया है। अंकों के संबंध में, मैं वाद में बोलूगा।

इतना कहने के बाद मैं इस अध्याय के प्रवर्ती भाग पर आता हूं जिसमें कि इच्छित उद्देश्य की पूर्ति के लिये प्रस्तावित रीति और उपाय दर्शीय गये हैं। हिंदी भाषा को राष्ट्र भाषा देश की प्रशासकीय भाषा होना है और देवनागरी लिपि इस भाषा की लिपि होगी। यह सब स्वीकार करने के बाद, क्या यह ठीक नहीं है कि हम इसे संभव बनाने कें तरीके और उपाय खोजें? यदि हम इस अध्याय के विभिन्न भागों पर दृष्टिपात करें, तो हमें ऐसा लगेगा कि उद्देश्य यह है ही नहीं। इस अध्याय में प्रस्तुत विभिन्न बाधाओं को देखने से हिन्दी के यथाशीघ्र आगमन को रोकना ही उद्देश प्रतीत होता है। यदि इन बाधाओं को पार नहीं किया जाता, यदि इन बाधाओं को हटाया नहीं जाता और हिंदी को अपनाना आमान नहीं बनाया जाता है तो हमारे मार्ग में बहुत बड़ी किठनाइयां हैं। जब आप अध्याय के उस भाग पर आते हैं जिसमें आयोग और समिति का उल्लेख किया गया है, उसके एक प्रावधान में बहुत कुछ ऐसा कहा गया है कि केन्द्र और राज्यों में भी पांच वर्षों तक अग्रेजी को ही प्रशासकीय भाषा के रूप में जारी रखना होगा तथा अध्याय के अन्य भागों में और भी बाधाये उपस्थित की गई है। आप देखेंगे कि प्रांतों में शीघातिशीघ्र हिंदी को प्रचलित करना हमारे लिये कठिन होगा।

सदन के अनेक सदस्यों का कथन है कि यह एक ऐसा प्रस्ताव है जिस पर उनके ही दृष्टि कोण से विचार किया जाना चाहिये। प्रांतों में हम इसे कठिन पाने हैं। हम अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी कैसे लायेंगे ? यही हमारे सामने प्रस्ताव है। केन्द्र में जो कुछ भी किया जावे, प्रांतों में हमें इस समस्या का मुकाबला करना पडेंगा। हमारे मार्ग में बहुत वडी कठिनाइयां है। जब हमने शासन की वागडोर अपने हाथों में ली, हमने ऐसे विभागों की स्थापना का प्रयत्न किया जो हिन्दी का प्रचलन शीघातिशीघ सम्भव बना सकें। अपने प्रान्त में, मैने लोक भाषा प्रचार विभाग की स्थापना

की है। तात्पर्य यह कि हमने ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया है जो पुस्तकों का अनुवाद करेगे। समस्त वैज्ञानिक कार्यों के लिये चौबीस हजार शहों—पारिभाषिक शहों का कोश है। हमारे प्रान्त में इंटरमीजिएट स्तर तक मान्य दोनों भाषाओं—हिन्दी और मराठी में अनुदित वैज्ञानिक पुस्तकें हैं तथा सामग्री एकत्र कर ली गई है जिससे कि बी.ए. स्तर तक की मौलिक विज्ञान, रसायन शास्त्र तथा उन सब विषयों, जोकि कठिन और तांत्रिक हैं, की पुस्तकों का हिन्दी और मराठी में अनुवाद किया जा सके। वहां सब कुछ तैयार है, किन्तु यहां प्रस्तावित अनुच्छेद के कारण उनका उपयोग सम्भव नहीं होगा।

शिक्षा का माध्यम.—दूसरा मुद्दा जो में पेश करना चाहना हूं वह यह है कि मेरे प्रान्त में दो विश्व विद्यालय है। उनमें से एक में तय किया है कि महाविद्यालयों में इस वर्ष या अगले वर्ष से शिक्षा का माध्यम हिन्दी और मराठी होगा और दूसरे विश्वविद्यालय ने तय किया है कि सन् १९५२ से हिन्दी का शिक्षा के माध्यम के रूप में उपयोग प्रारम्भ करेगा। हमने अपने प्रान्त में शिक्षा के माध्यम के रूप में अग्रेजी का उपयोग पूर्णतः बन्द कर दिया है और सन् १९४६ से हमारी उच्चशालाओं में हिन्दी और मराठी के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है। हमारे प्रान्त में दोनों भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। जिन शालाओं, उच्च शालाओं में शिक्षा का माध्यम बंगला, उर्दू या अन्य कोई भाषा है, उन्हें हम अनुदान देते हैं। इसीलिये मेरे प्रान्त में, तीन वर्ष बाद विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण स्नातक यदि अग्रेजी भाषा के ज्ञाता नहीं हुए तो उनका राष्ट्र द्वारा उनका उपयोग नहीं किया जावेगा और प्रान्त वडी विचित्र स्थित में पड जावेगा।

प्रान्त और भाषा का व्यवहार .—मै समझता हूं कि इस संविधान में ऐसी व्यवस्था करना हमारे ऊपर ही निर्भर है जिससे कि जहां तक संभव हो हम आगे प्रगति कर सके। मेरा मत है कि देवनागरी लिपि में हिन्दी राष्ट्र भाषा या प्रशासकीय भाषा होने का प्रावधान करने वाले अनुच्छेद के अनुक्ष विकास करने के लिये प्रांतों को स्वतंत्र रहने दिया जाना चाहिये।

यदि आप प्रावधानों का सावधानी के साथ अध्ययन करेंगे तो आप पायेंगे कि प्रान्त ऐसा करने के लिये स्वतंत्र नहीं है। मूल संशोधन कमांक ६५ में कहा गया है कि: "अनुच्छेद ३०१-डी और ३०१-ई के प्रावधानों की सीमाओं में राज्य अधिनियम दारा कोई भी भाषा अपना सकती है।" यदि आप अनुच्छेद ३०१-डी और ३०१-ई को देखेंगे तो आप पर लगाई गई आपको मालूम होंगी। अनुच्छेद ३०१-डी में कहा गया है: "मंघ के बासकीय कार्यों के लिये फिलहाल प्राधिकृत भाषा ही दो राज्यों के बीच तथा राज्य और संघ के बीच परस्पर संचार की बासकीय भाषा होगी।" फिर आगे आप पायेंगे, "परन्तु यदि दो या अधिक राज्य सहमत हों कि हिन्दी भाषा इन राज्यों के बीच परस्पर संचार की शासकीय भाषा होनी चाहिये तो वह भाषा परस्पर संचार के लिये प्रयुक्त हो सकती है।" जहां तक उस भाग का संबंध है यह मूल प्रारूप में सुधार है परंतु जहां तक किसी राज्य में बासकीय भाषा का संबंध है वह अनुच्छेद ३०१-डी में नियंतित होता है। उस कार्य के लिये बासकीय भाषा ही राज्यों के बीच तथा राज्य और संघ के बीच परस्पर संचार की भाषा होगी। सभी कार्यों के लिये बापको अंग्रेजी भाषा का उपयोग करना पहेगा। प्रावधान किया गया है कि जहां दोनों राज्य हिन्दी भाषा का उपयोग स्वीकार करें केवल तभी उसका उपयोग किया जा सकता है। किन्तु जहां तक अन्य राज्यों का संबंध है तथा विभिन्न राज्यों व राज्य और संघ के बीच परस्पर संचार का संबंध है केवल अंग्रेजी भाषा का ही उपयोग किया जा सकता है। इसलिये में कहता हूं कि भाषा का उपयोग करने की हमारी स्वतंत्रता कम की जा रही है। उस हद तक मुझे इस प्रावधान से आपित्त है।

न्यायालयों में अंग्रेंजी.—इस प्राप्त्य में मैं जिस प्रावधान को सर्वाधिक खतरनाक समझता हूं वह है न्यायालयों और उच्च न्यायालयों में अंग्रेजी भाषा का उपयोग । जब तक न्यायालयों — उच्च न्यायालयों की भाषा नहीं बदलती है हमें कोई आशा नहीं है ।

जहां तक निचले त्यायालयों का संबंध है हिन्दी और मराठी ही हमारे त्यायालयों की भाषाएं है : ये त्यायालयों की मान्य भाषाएं हैं। जहां तक त्यायालयों का संबंध है निस्संदेह हम अपने दावे और लिखित बक्तव्य हिन्दी में पेक कर सकते हैं किन्तु हो यह रहा है कि त्यायाधीश गवाही अंग्रेजी में ही दर्ज करते हैं और अंग्रेजी में ही फैसला देते हैं। इमिलए बास्तिबकता यह है कि समस्त कार्यों में अंग्रेजी भाषा का ही उपयोग हो रहा है और जब तक इन व्यक्तियों का स्थान छेने के लिये हमें लोग नही मिलते, प्रान्त की भाषा के रूप में हिन्दी को अपनाना बहुत कठिन है।

अंग्रेंजी प्रावधानः—इसलिए, सभी प्रावधानों को मै इस दृष्टिकोण से देख रहा हूं। जितनी जल्दी हो सके सभी विभागों में और सभी स्तर पर हिन्दी लागू करने के लिये हमे तैयार होना चाहिये। उस दृष्टिकोण से मैं कहता हूं कि हम पर लगे वन्धन हटा लिये जाना चाहिये। जहां तक केन्द्र का संबंध है इसका प्रावधान किया जा चुका है और उस पर कोई बंधन नहीं हैं। जहां तक राज्यों का संबंध है एक अनुच्छेद में उन्होंने लिख दिया है कि वे अपने समस्त अधिनियम, विवेयक, नियम और उपनियम और सभी कुछ अग्रेजी भाषा में रखने के लिये आबद्ध है। तात्पर्य यह कि जब तक वहां अंग्रेजी है तब तक हमें अपनी सभी बाते भी अग्रेजी में ही रखना पड़ेगी। मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में प्रान्तों को स्वतंत्र रहने दिया जाना चाहिये। जहां तक संघ का संबंध है संसद निश्चय कर सकती है। किन्तु यदि राज्य विधान सभा इन बातों को राज्य की भाषा में ही रखने का निश्चय करती है तो उन्हें इसकी स्वतंत्रता होनी चाहिये। मैने अपने संशोधन में प्रावधित किया है कि राज्य विधान सभा द्वारा पारित किये जाने वाले विधेयक और अन्य बातों राज्य की भाषा में ही हों किन्तु उनके साथ ही प्राधिकृत और प्रसाणिक अनुवाद भी रहे।

**आयरलैण्ड का उदाहरण.**—मै सदन के सामने एक उदाहरण प्रस्तृत करना चाहता है। विदव इतिहास में इस सम्बन्ध में एक ही उदाहरण है। यह आयरलैण्ड में है। ब्रिटिश सरकार से संधि के बाद सन् १९२१ में पहली वात जो अपने संविधान में उन्होने रखी वह यह थी कि आयरिश राष्ट्रभाषा होगी और अंग्रेजी को द्वितीय शासकीय भाषा रखा। मैं इस के कारण बताऊंगा। अंग्रेज सरकार ने अपने शासन-काल में आयरलैण्ड में आयरिश भाषा मीखना प्रतिबन्धित कर दिया था और परिणाम यह हुआ कि प्राथमिक से महाविद्यालयीन स्तर तक अंग्रेजी भाषा ही पढ़ाई जाती थी और पूरी १९ वी शताब्दि के लिए आयरिश भाषा लुप्त प्राय हो गई थी और प्रत्येक आयरलैण्डवासी अंग्रेजी ही बोलताथा। १९१० की जनगणनामें ३० से ४० लाख की जनसंख्यामें केवल २१ हजार व्यक्ति ही आयरिश भाषा जानते थे । संविधान में आयरिश भाषा को राष्ट्रभाषा उन्ही आयरलैण्डवासियों ने घोषित की जोकि आयरिश भाषा नहीं जानते थे । केवल २१ हजार ही आयरिश जानते थे और शेष अंग्रेजों से भी अधिक अंग्रेज थे । अंग्रेजी को एकदम बहिष्कृत करना संभव नहीं होने के ही कारण उन्हें अंग्रेजी को हितीय भाषा के रूप में रखना पड़ा । किन्तू प्रस्तृत किए जाने वाले सभी विधेयक, देश की ही भाषा आयरिश में ही पेश किए जाने थे । - और उसका एक अनुवाद साथ रहता था । दोनों के बीच विवाद की स्थित में आयरिश भाषा का मुलपाट ही प्राधिकृत और प्रामाणिक माना जाता था। इसीलिए मैने अपने संशोधन में प्रावधित किया है कि हमें अपने राज्य की भाषा—–हिन्दी अथवा मराठी—में अधिनियम बनाने दिए जावें और उसके साथ ही एक अंग्रेजी भाषा में भी प्रामाणिक पाठ हो । विवाद की स्थिति में जहां अंग्रेजी आवश्यक हो, अंग्रेजी का मूल पाठ ही प्रामाणिक माना जावे, शेष सभी कार्यों के लिए राज्य-भाषा का मलपाठ ही प्रामाणिक माना जावे। इसलिए मै समझता ह कि हमें स्पतंत्र छोड दिया जाय। के लिए अपनी भाषा का प्रयोग करने से प्रान्तों को नहीं रोका जाना चाहिए। यदि हम हिन्दी चाहते हैं तो हमें हिन्दी का प्रयोग करने दिया जाना चाहिये। हमारी स्वतंत्रता कम न कीजिए।

अंको का प्रश्न --- जहां तक अंको का सम्बन्ध है, पिछले कुछ समय से पूरे सदन में इस प्रश्न पर उत्तेजना रही हमने पंडितजी के भाषण में सूना कि जहां तक अंतर्गष्ट्रीय अकों का सम्बन्ध है—विभिन्न कारणोंवश वे आवश्यक हैं--जिन में से कुछ का उन्होंने उल्लेख भी किया । कुछ सदस्य जिन में मै भी एक हं---मोचने हैं कि वे (अंतर्राष्ट्रीय-अंक) आवश्यक भी हैं । इसीलिये हमने इस आशय का भी एक संशोधन प्रस्तृत किया है कि कुछ कार्यों के लिये अंग्रेजी अंकों का उपयोग किया जाता रहे—-जैसे लेखांकन, अधिकोषण आदि व्यापारिक मामलों तथा शासकिय कार्य जिन १४-अ. अध्याय के प्रस्तावक द्वारा यह स्वीकार कर लिया जाता है तो हमारी कठिनाइयां के लिये वे जरूरी हों। हल हो जानी चाहिये। भाषा के प्रश्न के साथ उन्हे भ्रांमक ढंग से सम्बन्ध नहीं किया जाना चाहिये। है—इसे समझना कठिन नही है । हिन्दी अंकों का हिन्दी भाषा के अविभाज्य अंग के रूप उपयोग होने दिया जावे और जिन कार्यों के लिये अंग्रेजी अंकों का उपयोग आवश्यक हो, वहां स्वतंत्र रूप मे उनका उपयोग किया जाते। उन के सम्बन्ध में कोई कठिनाई नहीं है और मैने अपना संशोधन को इसी दुष्टि से निर्मित किया है । मेरा कहना है कि उनका उपयोग राप्ट्रपति द्वारा निर्देशित कार्यों के लिये किया जा सकता है। इसीलिये यदि आप अंग्रेजी अंकों को हिन्दी से निकाल लेते हैं तो कोई म्रान्ति नहीं रह जावेगी और मै समझता हूँ कि इस विषय पर यहां उपस्थित सभी सहमत हो सकेंगे। इसमे प्रश्न टल जावेगा, किन्तू सभी के मन में यह विचार चल रहा है कि अंग्रेजी अंकों को राष्ट्रभाषा—हिन्दी—के अविभाज्य अंग के रूप में समावेष्टित किया जा रहा है । इस सदन मन्तव्य यह नहीं है । अंग्रेजी अंकों का, जिन कार्यों में आवश्यक हो प्रयोग किया जा सकता है—उन से हमारा कोई झगडा नहीं है और जिन प्रान्तों की भाषा में अंग्रेजी अंकों का ही प्रयोग किया जाता है उनमे भी हमारी कोई लडाई नीं है—वे उन का उपयोग जारी रख सकते है । किन्तू यदि उन के द्वारा इस बात पर जोर दिया जाता है कि संघ की शासकीय भाषा—हिन्दी में भी अंग्रेजी अंकों का ही प्रयोग किया जावे तो मैंने अपने संशोधन में प्रावधित किया है कि जहां शासकीय पत्र-व्यवहार एवं परस्पर-संचार के लिये अंग्रेजी अंकों का उपयोग आवश्यक हो वहां उन प्रान्तों के साथ परस्पर-संचार में अंग्रेजी अंकों का उपयोग किया जा सकता है किन्तु शेप भारत पर जहां उन की आवश्यकता नहीं है, उन्हें लादा नहीं जाना चाहिये । जहां तक

हिन्दी प्रान्तों का सम्बन्ध है उनसे परस्पर संचार में हिन्दी अंकों का ही प्रयोग किया जावेगा किन्तु देश के जिन भागों की भाषाओं में अंग्रेजी अंकों का ही उपयोग होता है वहा हिन्दी के साथ अंग्रेजी अंक भेजे जावे—उनसे मेरा कोई झगड़ा नहीं है क्योंकि में उससे सम्बन्धित नहीं हूं।

हिन्दी और प्रान्तों की स्थित.—एक माननीय सदस्य ने पूछा है: "यदि कोई प्रात हिंदी नहीं चाहता तो क्या आप उसे स्वतंत्रता देंगे?" इस विषय में मेरा निवेदन है कि यह अखिल भारतीय भंघ ही कह सकता है कि आप इसे चाहते हैं या नहीं। यदि आप कहते हैं कि देवनागरी लिप में लिखी हिंदी ही मंघ की भाषा होगी और यदि केन्द्र अथवा संसद यह निर्णय करती है कि आप को हिन्दी भाषा हारा ही संसूचित किया जावेगा। हम प्रान्त वालों का जहां तक संबंध है हमारे और आपके वीच में कुछ नहीं है। आप अपना मामला केन्द्र से निपटा सकते है। हमारा कथन है, आप चाहें तो अंग्रेजी अंक रखें, या हिन्दी अंक रखें और जो दोनों रखना चाहें उन्हें दोनों रखने दें, किनु जहां तक हिन्दी भाषी प्रान्तों का मम्बन्ध है—जहां की राज्य भाषा हिन्दी है वहां अंग्रेजी अंकों का उपयोग करने के लिये तब तक बाध्य न करें जब तक की ये प्रांत अंग्रेजी अंकों को अपनी भाषा के अविभाज्य अंग के रूप में स्वीकार करने का निर्णय न कर लें।

उत्तर या दक्षिण.—इसीलियं मैंने मंशोधन में दो धाराएँ ऐसी रखी हैं जिनके अनुसार अंग्रेजी अंकों का इस प्रकार उपयोग किया जा सकता है। यदि संशोधन के प्रस्तावक द्वारा यह स्वीकार कर लिया जावे तो अंकों का प्रश्न हल हो जावेगा। इस प्रश्न का हल यही है और उत्तर और दक्षिण के बीच कोई संघर्ष नहीं है। मैं सदन का घ्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि भाषा के प्रश्न को उत्तर या दक्षिण की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिये। हिन्दी भाषा जब तक केन्द्र या संघ द्वारा स्वीकार नहीं कर ली जाती तब तक वह एक प्रान्तीय भाषा ही है। आप प्रशासकीय अथवा राष्ट्र भाषा के रूप में किसी भी भाषा को स्वीकार कर सकते हैं चाहे वह हिन्दी हो या हिन्दुस्तानी, बंगला अथवा मराठी —और ये सब भाषा में प्रस्तावित भी की गई है किन्तु एक बार राष्ट्र भाषा के रूप में स्वीकार कर लिये जाने के बाद आप उसे प्रान्तीय भाषा न कहें। मैं आप से आग्रह करता हूं कि एक बार संघीय भाषा के उच्चासन प्रतिष्टित होने के बाद वह आप की भी भाषा हो जाती है और मेरी भी तथा वह एक प्रान्तीय भाषा नहीं रह जाती है। वह एक प्रांतीय भाषा नहीं रह जाती है और आप का और मेरा समान रूप से यह कर्त्तव्य हो जाता है कि हम उसे आधिकाधिक सम्पन्त बनावें।

शब्दों का प्रयोग.—अनेक माननीय सदस्यों ने कहा है कि एक ही अर्थ के लिये विभिन्न शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उनका कथन है कि एक ही अर्थ के लिये पण्डित मुन्दरलाल भिन्न शब्दों का प्रयोग करते हैं, जब कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन के मेरे मित्र मेठ गोविन्ददास दूसरे शब्द का, इत्यादि। शब्दों का कोई अन्त नही है। यदि आप किसी भी भाषा के शब्द कोप के पन्ने पलटें तो आप पायेगे कि एक ही अर्थ के अनेक पर्याय मिलते हैं और लोगों को अपनी इच्छानुसार किसी भी शब्द का प्रयोग करने की छूट होती है। संस्कृत में भी "अमर कोप" है, जिसमें अनेक पर्यायवाची शब्द दिये गये है। इसी प्रकार एक ही अर्थ के संस्कृत, हिन्दी, फारसी और वंगाला में भिन्न-भिन्न शब्द हो सकते हैं, किन्तु ये सब एक ही भाषा के अभिन्न अंग हो सकते हैं और शब्द कोष में उनके सम्मिलित किये जाने के बाद हम सब उनका उपयोग कर सकते हैं।

राष्ट्रभाषा: सब की सहमित से.—अतः मेरा निवेदन है कि आप यह न समझें कि हम इस भाषा को किसी पर बलपूर्व के लाद रहे हैं। सदन किमी भी भाषा को चुनने के लिये स्वतन्त्र है और एक बार जब आप उस भाषा को चुन लें तो यह न समझें कि वह आपके ऊपर हमारे द्वारा लादी गई है। आपने उसे अपनी भाषा के रूप में स्वीकार किया है और वह समान रूप में मेरी और आपकी भाषा हो जाती है। इसके वाद कोई प्रश्न अथवा कोई विवाद नहीं उठाया जा सकता। जैमा कि वनलाया गया है और मुझे भी इसका दृढ़ विश्वास है कि देवनागरी लिपि में लिखी गई हिन्दी भाषा को ही सदन के द्वारा संघ की भाषा स्वीकार किया जावेगा। अन्तर्राष्ट्रीय अंकों का उपयोग संघ के लिये आवश्यक सभी कार्यों में हिन्दी भाषा से पृथक रूप में किया जा सकता है। किन्तु यदि कुछ प्रान्तों को सन्तुष्ट करने के लिये आवश्यक समझा जावे तो उनके लिये संघ अंग्रेजी अंकों का प्रयोग कर सकता है। किन्तु शेष भारत के लिये, जहां हिन्दी भाषा ही उपयोग में लाई जाती है और जहां इन अंकों की आवश्यकता नही है, वहां हिन्दी को अ-मिश्रित रूप में—अंग्रेजी अंकों से पूर्णतया प्रथक जारी रहन दें।

हिन्दी का व्यवहार.—हमारे पास, पन्द्रह वर्षों की अविध है। मैं अपने दक्षिण के मित्रों से कह सकता हूं कि यथाशीघ हिन्दी मीखना उनके ही श्रेष्ठ हिन में होगा। क्योंकि यदि वे गीघ्र ही हिदी नहीं सीखने पर वे पिछड़ जा सकते हैं। जहां तक मेरे दिक्षण भारतीय मित्रों का संबंध है मैं कह सकता हूं कि वे अत्यधिक बुद्धिमान है। साथ ही वे बहुत परिश्रमी भी होते हैं तथा मैंने अपने प्रात में देखा है कि जिन विभागों में मद्रासी मित्र काम कर रहे हैं वे अन्य हिन्दी भाषियों के समान ही अथवा उनमें भी अधिक सक्षम हैं। वस्तुस्थित यह है। मैं अपने दीर्घकालीन प्रशासकीय अनुभव के आधार पर यह कह रहा हूं और मैं समझता हूं कि मैं उत्तर दायित्व-पूर्ण विचार व्यवन कर सकता हूं। मेरे प्रांत में अनेक दक्षिण भारतीय है। मेरे प्रांत की सेवाओं में रहे हुए एक मित्र यहां हैं जो हिन्दी और संस्कृत किमी भी अन्य व्यक्ति के समान मृत्दर ढंग से वोल सकते हैं। मेरा कहना है कि मेरे यहां मद्रामी नागर अधिकारी भी है और प्रांतीय अधिकारी भी तथा मैं आम को बताऊं कि मेरे प्रांत में एक ऐसा विभाग भी है जिसमें सभी जगह हिदी में ही कार्य होना है चहे वह मराठी जिला हो, चाहे हिदी जिला और उस विभाग में मराठी भाषी लोग है और तेलगू भाषी भी। उस विभाग में पंजावी, बंगाली सभी व्यक्ति कार्य करते है तथा गत पञ्चीस वर्षों से इस विभाग के छोटे-बड़े समस्त अधिकारी हिन्दी में ही कार्य कर रहे है। यह विभाग पुलिस विभाग है। इन कर्मचारियों द्वारा विभागीय भाषा हिन्दी में सारा कार्य इन्छित क्षमतापूर्वक किया जा रहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि यहां मेरे मित्र हिन्दी सीखने से भयभीत क्यों होते हैं।

इस झिझक के मूल में यह भय है कि उनके लिये कुछ वाधायें उत्पन्न न हो जाये। इसीलिये मेरा कहना है कि आप हिन्दी सीखने में जितनी शीधता करेंगे उतना ही आपके लिये, हमारे लिये और सारे देश के लिये हितकर होगा क्योंकि तब आपके मार्ग में कोई किटनाई उत्पन्न नहीं होगी और आप सारा सदा के समान ही हमारे साथ रह सकेंगे। यह न समझें कि हिन्दी को यथासंभव शीधता से लाने में हमारा मन्तव्य किसी के लिये किटनाई उत्पन्न करना है।

इस समय मेरे पास एक पुस्तिका है जो सदन के ही एक सदस्य मित्र ने मुझे दी है और जिसमें कहा गया है कि सन् १८७४ बंगाल के महान समाज मुधारक, श्री. केशवचन्द्र सेन, का एक लेख ''मुलभ समाचार'' नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। इस लेख में कहा गया था कि यदि भारत के लिये एक भाषा के अभाव में एकता असंभव है तो इस प्रश्न का हल क्या है। इसका एक मात्र इस समस्त देश में एक ही भाषा का प्रयोग है। भारत में प्रचलित विभिन्न भाषाओं हिन्दी मिश्रित है और हिन्दी का प्रचलन लगभग हर स्थान पर है। यदि हिन्दी को भारत की सामान्य भाषा बना दिया जावे तो यह कठिनाई आसानी से हल की जा सकती है।

यह लेख सन् १८७४ में लिखा गया था और यह एक प्रकार की भविष्यवाणी ही थी क्योकि आज हम इसी प्रक्त पर विचार कर रहे हैं।

भाषा का निर्माण जनता द्वारा.—इस सम्बन्ध में हिन्दुस्तानी, संस्कृत अथवा अन्य किसी भाषा का प्रश्न हो उपस्थित नहीं होता। जहां तक हिन्दी का सम्बन्ध है में केवल यह कह सकता हूं कि इस अध्याय के निर्माता ने भली भांति समझ लिया था कि हिन्दुस्तानी हिन्दी भाषा की ही एक शैली है। अध्याय में दी गई अनुमूची में उन्होंने हिन्दुस्तानी को भाषा के रूप में सम्मिलित नहीं किया हैं। उन्होंने निर्देशक घारा में हिन्दुस्तानी को हिन्दी की ही एक शैली कहां हैं और इससे हमारा कोई मतभेद नहीं। हम उसे अपनायेंगे और हर सम्भव उपाय से उस का उपयोग करेंगे। जैसा कि दावा किया गया है भाषा संविधान स्वीकार करने से ही निर्मित नहीं हो सकती। उसके प्रति आस्था रखने वाले व्यक्ति ही उस का निर्माण करते हैं। हम लोग यहां पर भाषा का निर्माण नहीं करते, किन्तु सदन के बाहर जन साधारण ही उसका निर्माण करेगा हम संविधान चाहे जो भी स्वीकार कर लें।

अतः मेरा निवेदन है कि इन चार आधारों पर मेरे संशोधन स्वीकार किये जावें। प्रथम तो भाषा का प्रश्न और दूसरे अंकों के प्रश्न को हल करना ही मेरे संशोधन का लक्ष है। प्रांतों को स्वयं ही अपने भाषा का निर्माण करने दीजिये और विभिन्न "किन्तु" "परंतुकों" तथा शर्तों द्वारा उनका मार्गावरोध न करे तथा उन्हें आत्म विकास की स्वतन्त्रता दें। हम आपको बता देंगे कि हमारे प्रान्त में दक्षिण भारतीय मित्र पांच वर्षों में ही हिन्दी भलीभांति सीख लेंगे। हमारे यहां सामग्री भी है और कार्य करने वाले अनेक मित्र भी। जो विभाग हमने अपने प्रांत में खोला है उसमें उन के मद्रासी मित्र भी कार्य कर रहे है। इसी लिये मेरा कहना है कि उच्च-न्यायालय की भाषा भी राज्य भाषा

ही हो और भले ही अन्यस्थानों पर यह भाषा अंग्रेजी हो—हमें स्वतंत्रता मिलनी <mark>चाहिये कि हम अपनी विधान सभा</mark> में अपने विधेयक अपनी राज्य भाषा में ही स्वीकार करे । इन चार आधारों पर मैने अपने संशोधन प्रस्तुत किये हैं और आक्षा है कि सदन के द्वारा उन्हे स्वीकार किया जावेगा।

अंकों के संबंध में जहां तक लेखांकन का प्रश्न है कि मैंने अन्तिम उपाय के रूप में इस समझौते को स्वीकार कर लिया है कि कुछ विशेष कार्यों में अंग्रेजी अंकों का उपयोग पन्द्रह वर्ष की अविध के बाद भी किया जा सकता है, किन्तु मेरा मूल संशोधन यह है कि अनुच्छेद ३०१-अ की धारा ३ को निकाल दिया जावे।

इस सदन के हम सब सदस्य जो कांग्रेस के भी सदस्य है, काग्रेस का ही अनुसरण करने आये हैं। कांग्रेस ने निर्णय किया है कि हमें १५ वर्ष की अवधि से आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। अतः हमें यह नहीं सोचना चाहिये कि पन्द्रह वर्षों के बाद क्या होगा। हम अब पीढियों के लिये प्रावधान न करें और उन्हें किसी बन्धन में न बांधें। पन्द्रह वर्षों बाद जब हमारे प्रतिनिधि मिलेंग तब वे निर्णय करेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिये। जहां तक हमारा सम्बन्ध है हम पन्द्रह वर्षों के लिये निर्णय करते हैं। कांग्रेस ने हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग का आदेश दिया है और मेरे द्वारा प्रस्तुत संशोधनों से इसे सम्भव बनाया जा सकता है तथा पन्द्रह वर्षों के अन्दर ही हम इसे कर सकते हैं। मेरा प्रस्ताव है कि दम वर्षों के अन्दर हम आयोगों और मिमितियों का सारा कार्य समाप्त कर दें। संसद इस बात का निर्णय करेगी कि पन्द्रह वर्षों की अवधि के अन्दर ही किन साधनों और उपायों में हिन्दी को अपनाया जा सकता है। कांग्रेस कार्य सिमिति के प्रस्ताव की भाषा के ठीक-ठीक अनुष्प ही मैने अपने संशोधनों का निर्माण किया है तथा आशा है कि सदन उन्हें स्वीकार करेगा। जहां तक कांग्रेस कार्यकारिणी के प्रस्ताव का सम्बन्ध है में नहीं समझता कि "हिन्दुस्तानी" शब्द का उसमें प्रयोग किया गया है। उसमें कहा गया है कि देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिन्दी भाषा ही हमारी शासकीय हो।\*

### देवनागरी लिपि में सुधार संबंधी सुझाव

जैसा कि हम जानते है, भारतीय संविधान की ३४३ वी घारा के अनुसार देवनागरी लिपि में हिन्दी, भारतीय संघ की राज भाषा घोषित की गई है। अब इस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिये उपयुक्त कदम उठाना हमारा काम है । यह सच है कि इस परिवर्तन के लिये संविधान ने हमें १५ वर्षों का समय दिया है, फिर भी इसके लिये आखिरी घडी तक ठहरना सर्वथा अनुचित होगा। यह तो मानना ही होगा कि जब तक हम देवनागरी लिपि को टाइपराइटर, मोनो टाइप, लाइनो टाइप तथा टेलीप्रिटर के अनुरूप न वना लें तब तक हिन्दी का शीघ्र प्रचार संभव न होगा। इस यग में इन्हीं यंत्रों के अधिक से अधिक उपयोग पर ही किसी भी देश की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति निर्भर है। यह समस्या और भी कठिन इसलिये हो जाती है कि ये यंत्र मुख्यतः रोमन लिपि की आवश्यकता को ध्यान में रख कर बनाये गये है और रोमन लिपि की तथा देवनागरी लिपि की आवश्यकताएं एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं। इसलिये यह आवश्यक है कि हमारी लिपि की विशेषताओं के अनुसार ही इन यंत्रों में मुधार किये जायं। साथ ही, जहां अनिवार्य हो, अपनी लिपि में भी यथानुसार परिवर्तन कर दिये जायं। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि नागरी लिपि मलतः एक वैज्ञानिक लिपि है तथा ध्वनि शास्त्र की दृष्टि से भी उत्कृष्ट हैं। किन्तु गति, यांत्रिक सूविधा और सगमता के यग में हमारी लिपि को एक चुनौती सी है। रोमन लिपि इन सब दृष्टियों से खरी उतरी है, विशेष कर व्यवसाय, पत्रकारिता और शिक्षा के क्षेत्रों में । यह मेरा दृढ विश्वास है कि देवनागरी भी बिना किसी मुलभेत परिवर्तन के केवल थोड़े ही मुघारों से इस चुनौती का सामना कर सकती है। मैं इस सिद्धान्त को काफी महत्व देता है कि लिपि में किसी तरह के मुलभूत परिवर्तन न किये जायं, क्योंकि हर देश के लोगों की भाषा और लिपि उनकी विशेषताएं व्यक्त करती हैं और उनकी जन्मजात प्रतिभा ही इनका आदि स्त्रोत है। इस दिशा में जापान के प्रयासों के संबंध में हमें जो कुछ मालम है उससे हम बहुत कुछ सीख सकते है। जहां तक हो सके, हमें मशीन को अपनी लिपि के अनरूप बनाना हैं. लिपि को मेशीन के अनुरूप नहीं। देवनागरी लिपि सुधार के प्रश्न पर हमें इसी पट्ठ भूमि को घ्यान में रख कर विचार करना होगा । संविधान सभा तथा वम्बई और उत्तर प्रदेश की सरकारोंने इस प्रवन पर विचार करने के लिये अलग अलग समितियां स्थापित की थीं जिनके कार्यक्षेत्र में थोडा वहन अन्तर था। इनमें से पहली दो समितियों के

<sup>\*</sup>दिनांक १३ सितम्बर १९४९ ई. को भारतीय संविधान सभा में प्रधानमन्त्री, श्री जवाहरूलाल नेहरू, के भाषण के बाद श्री पण्डित रिवशंकर शुक्ल द्वारा दिया भाषण ।

जीवनी-लण्ड ७७

प्रधान श्री. काका कालेलकर थे और अंतिम के आचार्य नरेन्द्रदेव। शब्दावली, वर्ण विन्यास, व्याकरण तथा लिपि की दृष्टि से हिन्दी को प्रामाणिक बनाने के लिये मध्यप्रदेश सरकारने १९५० में एक अखिल भारतीय सम्मेलन आमंत्रित किया था जिमका उद्घाटन मंविधान सभा के तत्कालीन अध्यक्ष, डॉ. राजेन्द्रप्रमाद, के हाथों हुआ था। इस सम्मेलन में देवनागरी लिपि से संबंधित अनेक प्रश्नों पर विचार किया गया और यह निश्चय किया गया कि इसे प्रामाणिक बनाने के लिये प्रचलित चिन्हों और परम्पराओं को, जहां तक हो सके, यथावन रखा जावे तथा माथ ही जहां आवध्यक हो, उनमें इस प्रकार परिवर्तन किया जावे कि छपाई और टाइप करने की आधुनिक मशीनों पर उन्हें ज्यों का त्यों लिया जा सके अथवा उनमें ऐसा ही फेर बदल किया जावें जो कम खर्च में मुविधापूर्वक हो सके। सम्मेलन ने यांत्रिक मुधार आदि पर बारिकी से विचार नहीं किया बरन् दोनों समितियों की रिपोर्टों की प्रतीक्षा करना ही श्रेयस्कर समझा। सम्मेलन ने केवल यह स्थिर किया कि केवल यांत्रिक मुविधाओं के लिये नागरी लिपि की प्रकृति और स्वरूप का परित्याग न किया जावे।

इन समितियों की रिपोर्ट अब प्रकाशित हो चुकी है। कालेलकर समिति ने हिन्दी शीघ्रलेखन (शार्ट हैन्ड) पर भी विचार किया है जो कि संभवतः इस सम्मेलन के विचार का विषय नहीं है। लिपि को मुधार कर यंत्रों के उपयुक्त बनाने की समस्या के प्रायः प्रत्येक पहलू पर नरेन्द्रदेव समिति ने विचार किया है। मुझे प्रसन्नता है कि नागपुर के भाषा प्रमाणीकरण परिषद् द्वारा स्वीकृत मूल सिद्धान्तों से यह समिति सहमत है। नरेन्द्रदेव समिति की सिफारिशों पर हमारे सुझाव निम्नलिखित है:——

- (१) लिपि के गुण, स्वरूप अथवा चिन्हों में किसी भी प्रकार के मूलभूत परिवर्तन से हमारी आने वाली पीढियां नागरी लिपि में निहित हमारी महान् वौद्धिक तथा सांस्कृतिक विरासत से वंचित रह जायेंगी। अतः ऐसा परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जा सकता। नागरी लिपि के सुधार के विषय में समिति के इस दृष्टिकोण से हम सहमत हैं। नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रस्तावित लिपि संबंधी परिवर्तनों से हम सहमत नहीं है।
- (२) उपर्युक्त कारण से ही, हमें काका कालेलकर की 'अ' की स्वराखडी स्वीकार नहीं।
- (३) जहां तक छोटी 'इ' की मात्रा और 'र' का प्रश्न है, यह सत्य है कि उनके मुधार से टाइप करने की गित में सुविधा होगी, किन्तु ये परिवर्तन सर्वथा आवश्यक नहीं जान पडते। नागरी लिपि के मूल रूप को न वदलने के सिद्धान्त के अनुसार इन दोनों को अपवाद स्वरूप मूल रूप में रखना अधिक अच्छा होगा यद्यपि इनके कारण कुछ असुविधा होगी।
- (४) 'अ', 'छ', 'झ', 'ण', 'म', 'ल' और 'ह' के लिये मुझाये रूप हमें मान्य हैं। साथ ही शुद्ध अनुस्वार के स्थान पर भी हमें स्वीकार हैं।
- (५) हम इससे सहमत है कि 'क्ष' और 'त्र' संयुक्ताक्षर 'प' तथा 'त' के रूप में लिखे जायं, यद्यपि अच्छा तो यह होता कि हम इन्हें उनके रूप में बनाये रख मकें।
- (६) शिरोरेखा वाली देवनागरी का आधुनिक रूप यथावत् रखा जावे किन्तु साथ साथ लिखावट की नागरी लिपि बिना शिरोरेखा के भी लिखने की अनुमति हो ।
- (७) यह सुझाव कि स्वतंत्र संयुक्ताक्षरों के बदले हलन्त का प्रयोग किया जावें, हमें मान्य है। साथ ही 'अ' 'ओश्म' तथा 'ल' अक्षर भी स्वीकार कियें जा सकते है।
- (८) जहां आवश्यक हो, नई ध्विनयों के लिये नये चिन्हों की अपेक्षा ध्विन भेद दर्शानेवाले चिन्हों का प्रयोग किया जावे । किन्तु सरलता बनायें रखने के लिये फिलहाल ध्विन भेद दर्शानेवाले चिन्हों के उपयोग को प्रोत्साहन न दिया जावे ।
- (९) रोमन लिपि में प्रचलित विराम तथा अन्य चिन्ह जैसे इत्यादि स्वीकार कर लिये जावें।
- (१०) 'ड' और 'ढं' के लिये भी व्यवस्था करना आवश्यक प्रतीत होता हैं।

नागरी टाइपरायटर.—श्री. अजितर्सिह द्वारा प्रस्तुत नागरी टाइपराइटर योजना के सिद्धान्त नरेन्द्र देव समिति के सुझावों के साथ हमें ठीक मालूम होते है. इस सम्बन्ध में समिति की सिफारिशों से हम सहमत है. नागरी टाइप ढालते समय उनकी सुन्दरता का भी घ्यान रखना चाहिए. यद्यपि नरेन्द्रदेव समिति द्वारा मात्राओं में जो परिवर्तन सुझाये गये हैं उनके सम्बन्ध में कोई आपित नहीं हो सकती, किन्तु श्री. प्रयागी की (अलग से वितरित) योजना को देखने से यह स्पष्ट हो जावेगा कि इसकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं. श्री. प्रयागी ने देवनागरों अक्षरों को पाईयुक्त और पाई रहित ऐसी दो श्रीणयों में बांटा हैं. उन्होंने आधे अक्षर को मुल माना है और उसे खड़ी पाई द्वारा पूरा किया है. जिन अक्षरों के अन्त में पाई नहीं है उनसे संयुक्त अक्षर बनाने के लिये उन्होंने हलन्त का उपयोग सुझाया है. पाई का प्रयोग कर उन्होंने मात्राओं की भी ऐसी व्यवस्था की है कि वे पाई के साथ ही होगी। इस प्रकार 'इ' ई', 'ऊ', 'ए', 'ऐ', 'ओ', 'ओ' की मात्राए आवश्यकतानुसार कभी एक और कभी दो खड़ी पाई के साथ और अलग से भी लगाई जा सकेगी। इस प्रकार 'लाइनो' अथवा 'हैन्ड कम्पोजिग' दोनों ही दिशाओं में, जैमा कि मुझाया गया है, मात्राओं को कुछ दूरी पर अलग से रखने को आवश्यकता नहीं रह जावेगी। श्री. प्रयागी ने इसी आधार पर हिन्दी 'लाइनों टाइप' के लिय सफलतापूर्वक एक 'की वोर्ड भी प्रस्तुत किया है।

श्री. अजितसिह ने भी अपने प्रस्ताबित 'की बोर्ड' में इस सिद्धांत को आधार माना है। श्री. प्रया<mark>गी द्वारा</mark> सुझाये गये मुधार श्री. अजितसिह के 'की बोर्ड में बामिल किये जासकते हैं या नहीं, इस प्रश्न पर विचार करना उचित जान पडता है।

हिन्दी लायनोटाइप.—जहां तक हिन्दी लाइनों टाइप का प्रश्न है हम आज कल की ९० चैनेल वाली लाइनों के उपयोग का सिद्धात स्वीकार करते है और हम चाहेंगे कि सम्मेलन थी. एन. एल. प्रयागी द्वारा प्रस्तुत ९० प्रमुख तथा ३० सहायक 'कीज 'की योजना पर विचार करें।

हस्त संग्रथन (हैन्ड कम्पोजिंग).—नागरी हैन्ड कम्पोजिंग को सुधारने और सरल बनाने के सम्बन्ध में डॉ. गोरखप्रसाद की योजना तथा नरेन्द्रदेव समिति द्वारा प्रस्तुत सुझावों को हम सैद्वातिक रूप से स्वीकार करते हैं। इस संबंध में श्री. प्रयागी के सुझाये हुये सुधारों पर भी विचार किया जाय।

अंत में, में एक बात फिर से कह देना चाहता हूं। देवनागरी आधुनिक यंत्रों के अनुरूप नहीं है, इमलिये कई लोग यह सोचने लग जाते हैं कि लिपि में आमूल मुधार करना ही इस समस्या का सब से सीधा हल है। किन्तु हमारा तो यह मत है कि यह हमारे काँगल की परिक्षा है। विज्ञान की प्रगति के इस युग में, मशीनों में ही ऐसा मुधार करना किटन न होना चाहिये कि जिनसे हमारी लिपि में कोई मूलभूत परिवर्तन करने की आवश्यकता मिट जाय। यदि हम अपनी लिपि को विकृति से बचा कर अपनी सांस्कृतिक परम्परा को अविछिन्न रखना चाहते है, तो यह हमारा परम कर्त व्य होगा कि इस दिशा में ईनामदारी से जूट जायं। इस सम्मेलन के निर्णयों से हमारे भविष्य का गहरा संबंध है। इसलिये मेरा यह अनुरोध है कि एक ऐसे अन्वेषण केंद्र की स्थापना की जाय जो नागरी लिपि की विशेषताओं के अनुरूप यांत्रिक साधनों का आविष्कार करने का प्रयास करे। यदि इस दिशा में कोई संस्था प्रयत्नशील हों तो उन्हें भी सरकारी महायता दी जाय।\*

### मध्यप्रदेश शासन की भाषा सम्बधी नीति !

आज में लगभग तीन माह पूर्व हमने मध्यप्रदेश भाषा अधिनियम, १९५०, के अनुसार राज्य में राज्य-भाषाओं के रूप में हिन्दी तथा मराठी का उपयोग आरम्भ करने का ऐतिहासिक निश्चय किया था। स्थिति पर पूरी तरह विचार करते हुए यह ज्ञात होता है कि हमने जो साहसपूर्ण निश्चय किया था, उसके लिये हमें गर्व होना चाहिए। जन-तन्त्र में इससे वढ़ कर और कोई दयनीय विरोधाभाम नहीं हो सकता कि राज्य का कार्य ऐसी भाषा में सम्पादित हो जो जनता की भाषा नहीं है। हमारी भाषा कितनी ही अविकसिन क्यों न हो, यदि हमें सही अर्थों में जनतन्त्र स्थापित करना है तो अन्त में हमें अपनी ही भाषा को अपनाना होगा। सच तो यह है कि जनतान्त्रिक सत्ता स्थापन करने की प्रणाली में, में, वयस्क मताधिकार के बाद, प्रशासन में अंग्रेजी के स्थान पर जनता की भाषाओं के उपयोग को दूसरा महत्त्वपूर्ण स्थान दूंगा। अतः कोई कारण नहीं है कि हम अपने उस निश्चय पर खेद करें। इस निश्चय द्वारा पहिले ही मनोवैज्ञानिक वातावरण तैयार हो चुका है। जनता तथा जनता की सरकार को पृथक करनेवाली विदेशी भाषा की विशाल दिवाल

<sup>\*</sup> दिनांक २८ और २९ नवम्वर १९५३ को लखनऊ में हुये देवनागरी लिपि मुधार सम्मेलन में दिया भाषण ।

<sup>†</sup> दिनांक २४ नवस्वर १९५३ को एक पत्र प्रतिनिधि सम्मेलन में मध्यप्रदेश की भाषा सम्बन्धी नीति पर प्रकट किये विचार।

जीवनी-लण्ड ७९

अन्ततोगत्वा ढह गई है। अंग्रेजी भाषा के कारण लगभग दो वर्ग वन गये थे—पहिला वर्ग उन लोगों का था जो अंग्रेजी जानते थे तथा दूसरा वर्ग सर्वसाधारण जनता का था, जो अंग्रेजी नही जानती थी। दोनों वर्ग अब तक एक दूसरे से पृथक मीमा में रहे हैं। अब इन मीमाओं को हटाने का कार्यारम्भ किया गया है। मुझे आपसे यह कहते हुए हर्ष होता है कि राज्य के सभी भागों में इस परिवर्तन के फलस्वरूप उत्साहजनक प्रतिक्रिया हुई है। जिलों, तहसीलों, आदि मे जो समाचार मिले है, उनमे जात होता है कि सामान्यतः सर्वसाधारण जनता ने व्यापक रूप से तथा विस्तृत कर्मचारी दल ने विशेष रूप से परिवर्तन का स्वागत किया है। वे जो कहना चाहने हैं, अब वही लिख भी सकते हैं और उपर की हिदायतें भी अब मही तौर पर समझ जाते हैं। जिला कार्यालयों के कार्य के स्तर में सुधार दिखने लगा है।

परिवर्तन में सुविधा.—मेरे इस कथन से कृपया आप एक क्षण के लिए भी यह न समझ लें कि मैं उपस्थित होने-वाली कठिनाइयों की गुरुता कम कर रहा हूँ। कठिनाइयां तो है ही तथा उन्हें दूर होने में कुछ समय भी अवश्य लगेगा। पिछले पत्रकार सम्मेलन में मैने आपको इस परिवर्तन में सुविधा पहुँचाने के लिए शासन द्वारा किये जाने वाले तात्का-लिक उपाय बताये थे । उस समय जो कार्ये हाथ में लिये गये थे, उनमें अन्य बातों के अलावा हिन्दी या मराठी टाइ-पिस्टों तथा स्टेनोग्राफरों का प्रशिक्षण, जो लोग हिन्दी या मराठी या इनमें से कोई भी भाषा नही जानते, उन्हें इन भाषाओं को सिखाना, प्रशासनिक पारिभाषिक शब्दों का अंग्रेजी-हिन्दी-मराठी तथा हिन्दी-मराठी-अंग्रेजी शब्दकोष तैयार करना तथा विभिन्न विभागों के नियमों तथा उनमें उपयोग में आने वाले फार्मों का अनुवाद कार्य शामिल था। उपयोग में आने वाले फार्मी के अनुवाद का कार्य पूरा हो चुका है। प्रशासनिक पारिभाषिक शब्दों का अंग्रेजी-हिन्दी-मराठी शब्दकोष सभी कार्यालयों को भेज दिया गया है तथा हिन्दी-मराठी के पारिभाषिक शब्दों का एक दूसरा अंग्रेजी शब्दकोष छप रहा है और वह शोघ्र ही प्रकाशित हो जावेगा । टाइपिस्टों तथा स्टेनोग्राफरों के प्रशिक्षण के लिये नागपूर, जवलपूर, रायपूर तथा अमरावती में दिनांक १ सितम्वर से प्रशिक्षण कक्षाएँ आरम्भ की जा चुकी हैं । लगभग ५० प्रतिशत सरकारी नौकरीवाले टाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। - इस अल्पकाल के अनुभव से ही हमें ज्ञात होता है कि प्रशिक्षणार्थी शीघ्र ही हिन्दी-मराठी टाइपिग तथा स्टेनोग्राफरी सीख ले रहे हैं और वह दिन दूर नहीं है जब हिन्दी तथा मराठी टाइपिस्टों तथा स्नेटोग्राफरों की कमी भृतकाल की बात हो जावेगी। 📑 जो कर्मचारी हिन्दी या मराठी नहीं जानते उन्हें इनमें से कोई भी एक भाषा सिखाने के लिये और भी वर्ग खोले जा रहे हैं । एक मार्गर्दाशका भी अलग से तैयार की जा रही है, जिसमें आदर्श टिप्पणियां, ज्ञाप, अर्ध-सरकारी पत्र, आदेश, सारांश, आदि, हिन्दी तथा मराठी में दिये रहेंगे ताकि विभागों को हिन्दी और मराठी से कार्य करने में सुभीता हो। सिवा, विभागीय पुस्तिकाओं के अनुवाद का कार्य भी हाथ में ले लिया गया है तथा कई पुस्तिकाओं का तो अनुवाद पूरा हो भी चुका है।

शब्दों का निश्चित स्वरुप.—प्रशासनिक शब्दावली का कोष इसलिये तैयार किया गया है कि प्रशासन के उपयोग में आने वाले ऐसे शब्दों को निश्चित रूप दिया जावे, जिनका एक निश्चित अर्थ होता है, उदाहरणार्थ, पारिभाषिक शब्द, कार्यालयों के नाम, आदि. आप सहमत होंगे कि यदि ऐसा न हुआ तो चारों तरफ भ्रम उत्पन्न हो जावेगा। आपको शब्दकोष से पता लगेगा कि इन शब्दों के एक से अधिक समानार्थी शब्द दिये गये हैं, जिनमें सामान्य उपयोग में आने वाले शब्द भी शामिल हैं। किसी शब्द को निश्चित स्वरूप देने की दृष्टि से और हमेशा उपयोग में आने वाले शब्द न मिलने पर, जहां कोई शब्द आवश्यक हुआ वहां संविधान के आदेशों के अनुसार मूल संस्कृत के आधार पर नया शब्द बनाया गया है। संविधान के अनुख्छेद ३५१ में स्पष्टतया कह दिया गया है कि—

"हिन्दी भाषा की प्रसार-वृद्धि करना, उसका विकास करना, ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सब तत्त्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके, तथा उसकी आत्मीयता में हस्तक्षेप किये बिना हिन्दुस्थानी और अष्टम अनुसूची में उल्लिखित अन्य भारतीय भाषाओं के रूप, शैली और पदावली को आत्मसात करते हुए तथा, जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां, उसके शब्द भांडार के लिये मुख्यतः संस्कृत से तथा गौणतः वैसी उल्लिखित भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कर्त्तव्य होगा।"

यह संविधान द्वारा स्वीकृत एक सुदृढ सिद्धान्त हैं, क्यों कि संस्कृत अधिकांशत: सब भारतीय भाषाओं की जननी हैं। इसके अलावा, सरकार ने सदा ही सरल और जनता की भाषा के उपयोग को प्रोत्साहन दिया है। अनेक ज्ञापों द्वारा समय समय पर सरकार ने इस प्रश्न की ओर कर्मचारियों का घ्यान आकर्षित किया है कि हिन्दी को राज्य भाषा का रूप देने का अर्थ सरकार और जनता के बीच विचारों के आदान-प्रदान को सरल तथा सुगम बनाना है और साथ ही इस वात पर भी जोर दिया गया है कि तान्त्रिक नामों को छोड कर शेष बातों में जनता की भाषा का उपयोग करना ही उचित होगा। अंग्रेजी मुहवारों को अक्षरशः हिन्दी में अनुवाद करने या कृत्रिम भाषा का उपयोग करने की प्रवृत्ति

की सरकार ने स्पष्ट शब्दों में निन्दा की है। यह विलकुल स्पष्ट कर दिया गया है कि भाषा में सब प्रचलित शब्दों का उपयोग, उनका उद्गम चाहे जहां से भी हुआ हो, किया जा सकता है। हमने यहां तक भी मुविा दी है कि सरकारी कार्य में अंग्रेजी शब्दों को भी कोष्ठकों में लिखा जा सकता है।

सरल और सुबोध भाषा.—शासकीय कार्यों में लिखी जाने वाली भाषा जहां तक हो सके सरल और मुबोध हो। विधिविष्यक पारिभाषिक शब्दों तथा ऐसे शब्दों को छोड़कर जिनके गलत उपयोग से राज्य-कार्य में अव्यवस्था उत्पन्न होने की सम्भावना है, दूसरे सभी शब्द प्रचलित भाषा में ही लिए जाएँ। यदि अग्रेजी के किसी शब्द या भाव के लिए कोई हिन्दी या मराठी शब्द या अभिव्यक्तियां न मिलें, तो कुछ समय तक, अंग्रेजी के शब्द या अभिव्यक्तियां लिखने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

समस्त देश के लिये हिन्दी में पारिभाषिक शब्दों के एक सामान्य शब्द-संग्रह की आवश्यकता का हम अनुभव करते हैं। इस दिशा में भारत सरकार कदम उठा रही है और जब राज्यों के परामर्श से भारत सरकार द्वारा यह शब्द-संग्रह बना लिया जावेगा, तब वह अन्तिम हो जावेगा और स्वाभाविक है कि वह समस्त देश को स्वीकार होगा।

हमारी भाषाओं में नये नये विचारों और कार्यों का समावेश हो रहा है। मुझे इसमें सन्देह नहीं कि इन भाषाओं का इतना विकास हो जावेगा कि वे नवीन कार्य के उपयुक्त सिद्ध होंगी और शीघ्र ही मुगमता से इन भाषाओं में कार्य सम्पादित होने लगेगा। मैं समस्त भाषा-शिल्पियों के सहयोग की कामना करता हूँ कि वे इस कार्य में यथाशक्ति योग-दान दें ताकि हम विदेशी भाषा पर अवलम्बित होने के कलंक से मुक्त हो सकें।

### राष्ट्रभाषा हिन्दी : कुछ समस्यायें

संविधान सभा का ऐतिहासिक निश्चय.-भारत की ३२ करोड जन-संख्या में से १८ करोड की मातभाषा होने और लगभग २२ करोड द्वारा सरलतापूर्वक समझी जा सकने के कारण जनता ने हिन्दी को राष्ट-भाषा तो पहिले ही वरण कर लिया था, किन्तू संविधान सभा का निश्चय एक ऐतिहासिक महत्व रखना है। राज्य-मान्यता तो यात्रा का आरंभ मात्र है। अभी एक और लंबी और कठिन मंजिल तय करना है। हिन्दी का अपना कोई पक्ष नहीं, न उसकी उसे कभी कोई आवश्यकता ही रही या है। कोई पक्ष ही कैमा जब कि उसकी किसी अन्य भाषा से प्रतिस्पर्धा नहीं! संविधान सभा के लंबे वाद-विवाद और विवार-संघर्ष तो केवल हमारी अंग्रजी की दासना से मक्ति पाने की अधीरता के द्योतक थे क्योंकि यह निश्चित था कि जब तक राष्ट्र-भाषा का प्रश्न तय नहीं होता, अंग्रेजी भारत की आत्मा को जकड़े रहती। महात्मा गांधी की पारदर्शी दृष्टि ने यह बात पहिले पहल समझी थी और इसीलिए उन्होंने राष्ट्रभाषा के प्रश्न को स्वराज्य से कम महत्वपूर्ण नहीं माना था। भाषा, देश और समाज का प्रतिविम्ब होती है। उसमें राष्ट्र के उत्थान-पतन, गौरव-म्लानि, गीत-विलाप, मूख-दू:ख की कहानी अंकित होती है, राप्ट्रीय आत्म-सम्मान गुंथा होता है, राष्ट्र की आत्मा निहित रहती है। तब यह प्रस्न राष्ट्र के जीवन-मरण के प्रश्न से क्योंकर कम हो सकता था? जिस तरह हो, अन्त में प्रश्न ने हल पाया। हिन्दी जनभाषा से राष्ट्रभाषा होने जा रही है। वह केन्द्र और प्रान्त, प्रान्त और प्रान्त के परस्पर व्यवहार की भाषा होगी। राज्य-प्रासाद में उसकी प्रतिष्ठा हुई है। हिन्दी के लिए यह गौरव का विषय है। किन्तू स्मरण रहे कि यह विजयोल्लाम का कारण नहीं—हो सकता है तो केवल आत्मिनिरीक्षण का कारण। हमें मूल न जाना चाहिए कि हिन्दी की यह प्रतिष्ठा विना इतर भाषा-भाषियों की सद्भावना के संभव न थी। इसलिए अव हिन्दी चाहे भी तो अपने संकृचित दायरे में नहीं रह सकती। उसे एक कुटुम्ब के नायक की तरह औरों की इच्छा-अनिच्छा, आवश्यकताओं, कठिनाइयों का पहिले घ्यान रखना पड़ेगा। इसलिए, आइये, हम हिन्दी के इस नये उत्तरदायित्व से अवगत हो लें।

भारती-भक्तों का उत्तरदायित्व—सारे हिन्दी-प्रेमियों से मेरी प्रार्थना है कि वे भारतीय विधान के राष्ट्र-भाषा-संबंधी परिच्छेद के प्रत्येक मद का, उसकी धाराओं और उप-धाराओं का ध्यानपूर्वक मनन कर ले. तब उन्हें जान पड़ेगा कि अपने अभीष्ट उद्देश्य तक पहुंचने के लिये उन्हें कौन-कौन से सोपान पार करना है। हिन्दी का यह ठोम कार्य का युग है। देवनागरी-अंकों के लिए अभी सब द्वार बन्द नही हुए है। १५ वर्ष की अवधि के भीतर ही सम्भवतः, और नहीं तो उसके बाद भी, नागरी अंकों के पुनरोद्धार के लिए

विधान में स्थान है । किन्तु यह हृदयपरिवर्तन के मार्ग द्वारा ही संभव है । अनेक राष्ट्रभाषा-प्रेमियों को १५ वर्ष की अवधि कभी-कभी व्याकुल बना देती हैं। समय आ गया है कि हिन्दी-मां के मारे लाल जुट जांय और अपने आराध्य को राप्ट्र-मन्दिर की प्रतिमा के योग्य बना दें । आज तक हिन्दी का क्षेत्र कथा-कहानी, नाटक, उपन्याम, भक्ति और दर्शनशास्त्र तक ही मीमित रहा है।। शासन, कला और विज्ञान में अंग्रेजी। का साम्राज्य रहा है । अंग्रेजी राज्य की समाप्ति पर और हिन्दी राजभाषा घोषित होने पर हमारा कर्त्तव्य हो जाता है कि हम हिन्दी को अग्रेजी का स्थान लेने योग्य बनायें। इन १५ वर्षों में उसके सारे अभावों की पूर्ति कर दें। विज्ञान और कानून की सार्वत्रिक मुल्भन वौद्धिक एकता को बिना ठेस पहुंचाये राष्ट्रभाषा को उनका साधन बना सकें और उमे बाजार और शिवालयों से लेकर धारा-सभा, प्रयोग-शालाओं और न्यायालयों तक पहुंचा दें। मां-भारती का भंडार इस तरह लबालब भर दे कि वह सर्वोच्च शिक्षा, अनुसंधान, ज्ञान-विज्ञान, कानून इत्यादि, संपूर्ण राष्ट्रीय और मामाजिक जीवन की विविध और जटिलतम आवब्यकताओं की पूर्ति कर सके. हिन्दी के सभी लेखकों, कवियों, विचारकों, शब्दकारों, भाषा-शास्त्रियों, वैय्याकरणों, संकलनकर्ताओं, निर्माताओं को यह एक बड़ा आव्हान है। मुझे आशा और विश्वास है कि सम्मेलन हिन्दी की सारी विखरी शक्तियों को वटोरकर उन्हें इस दिशा में अनुप्रेरित कर उनका सफल मार्ग-संचालन करेगा। हिन्दी-हितों की रक्षा के लिए सच्चा आन्दोलन आज यही हो सकता है। और हिन्दी के लिए—तुलमी और मूर, कवीर और नानक, दयानन्द और गांधी की हिन्दी के लिए-यह कार्य दुस्तर नहीं। यह जनता की वाणी है, भारत की वाणी है; और भाषा का वल जनता में समाई उसकी जड़ें होती हैं। हिन्दी में राष्ट्रभाषा का आसन सुशोभित करने की सारी क्षमता विद्यमान है; उसे केवल विकसित करने की आवश्यकता है।

इतर भाषा-भाषियों से निवेदन.—किन्तु इसका यह कदापि अर्थ नहीं कि अन्य प्रांतीय भाषाएं हिन्दी से किसी तरह हीन हैं। सच में तो बंगला और तामिल जैमी भाषाओं से हिन्दी को बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता हैं। हिन्दी की ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं कि प्रांतीय भाषाओं का स्थान हैं। राष्ट्रभाषा और प्रांतीय भाषाओं में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, दोनों का अलग-अलग क्षेत्र और अलग अलग स्थान हैं: सच में तो अखिल भारतीय दृष्टि-कोण में वे एक दूसरे की परस्पर विरोधिनी नहीं, पूरक हैं। और राष्ट्रभाषा आज प्रांतों के लिए विदेशी या गैर तो रही नहीं, वह सब की एक सी हो गई हैं। हमारा यह उत्तरदायित्व भी हो गया है कि हमारे इतर भाषा-भाषी वन्धुओं के मन का अनावश्यक भय और सन्देह दूर करें और उनका अधिकाधिक सद्भाव संचय करें। विना एक उदार और महनशील वृत्ति के हम कभी अपनी कल्पना के राष्ट्रीय भाषा-मन्दिर का निर्माण नहीं कर सकते। अन्य भाषा-भाषियों से भी मेरी अपील हैं कि वे हिन्दी को शीघ अपनाने लगें। जब हम सात समुद्र पार में आई अंग्रेजी को इस तरह गले लगा सके, तब हिन्दी, जो भारतभूमि में ही जन्मी, बढ़ी और फली-फूली, उसका यह भय और विरोध कैमा! में विशेषकर अपने दक्षिणी वन्धुओं से कहना चाहता हूं—उनके मानसिक चिन्तन की शिक्त और परिश्वमशीलता विख्यात हैं; इसी के द्वारा अंग्रेजी पर उन्होंने मातृभाषा-सा अधिकार पा लिया है। एक बार वे हिन्दी की ओर आमुख हो जायं, फिर तो आक्चर्य नहीं कि भविष्य में हमें ही कहीं उनसे हिन्दी न सीखनी पड़े। अन्य भाषाओं के माहित्यकों से मैं निवेदन करूंगा कि वे राष्ट्रभाषा के नविनर्माण में योगदान दें और उसके मुयश में भागीदार हों।

समान शद्धावली की आवश्यकता.—यह सर्वमान्य है कि शामन, कला, उद्योग, वाणिज्य और विज्ञान के क्षेत्रों में भारतवर्ष की एक ही शब्दावली होनी चाहिये। शब्दावली हिन्दी की हो अथवा किसी अन्य भाषा की हो, हमारे सामने वास्तव में यह प्रक्रन उठता ही नहीं। हिन्दी की शब्दावली प्रायः संस्कृत की शब्दावली होगी और वही शब्दावली अन्य भाषाओं की भी होगी। इसलिए जब भारत की राज्य भाषा हिन्दी घोषित की गई तो इसका व्यवहार में अर्थ यही है कि साहित्य और विज्ञान की विद्यमान शब्दावली तथा भविष्य में बनने वाली शब्दावली भी समान होगी। अतः आवश्यक हो गया है कि एक ही दिशा के अनेक प्रयत्नों का एकीकरण किया जावे और एक प्रामाणिक अखिल-भारतीय पारिभाषिक शब्दकोष की रचना की नीव डाली जावे। इसी तरह हिन्दी के व्याकरण और उच्चारणों में भी अखिल भारतीय दृष्टिकोण में यथोचित सुधार करने की आवश्यकता है। हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि भावी हिन्दी के निर्माण में हम अब अन्य भाषा-भाषी बन्धओं का प्रभाव न रोक सकेंगे। सच में तो हमें इसका स्वागत करना चाहिए। आदान-प्रदान से भाषा जीवन्त बनती है, समृद्धिशाली होती है। हमें चाहिए कि देश की सब महान् प्रांतीय भाषाओं के साहित्यकारों को निर्मत्रित करें कि वे राष्ट्रभाषा के भावी भवन के निर्माण में योग दें। नागरी लिपि को आधुनिक छपाई के यंत्रों, तार और टेलीप्रिंटर के अनुरूप सुगम

बनाने की भी आवश्यकता है ताकि इस यंत्रों के युग में हमारी राष्ट्रभाषा और देश की भाषाओं से पीछे न रह जाय। इसी से संबंधित हिन्दी में शीघ्रलिपि और टाइपिंग का प्रश्न हैं।\*

†हिन्दी के राजभाषा घोषित होने का वास्तविक अर्थ तो यही है कि निश्चित अविध में हिन्दी भारतीय संघ के समस्त सरकारी कारवार की तथा अहिदी-भाषी प्रानो में भी अखिल-भारतीय संबंधवाले सरकारी कार्यो की भाषा हो जाय. प्रांत और केन्द्र दोनों में जहां तक भाषा का संबंध है, सरकारी व्यवहार जिनमें होता है वे है—संमदों की भाषा, न्यायालयों की भाषा, केन्द्र और प्रान्त के बीच की तथा अंतर्प्रान्तीय व्यवहार की भाषा, केन्द्रीय नौकरियों की परीक्षा की भाषा, सरकारी दप्तरों की भाषा, अनुसंधान और गवेषणा की भाषा, तथा शाला, महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में शिक्षा-माध्यम की भाषा। इनमें प्रान्त और केन्द्र के अधिकार-क्षेत्र स्पष्ट रूप मे निर्धारित करना होगा। भाषा का प्रजन लाख-लाख जनता की भावना से संबंधित होता है। इसलिये यहां हर कदम सतर्कता से उठाया जाना आवश्यक होता है। पर हिन्दी और अन्य प्रांतीय भाषाओं या एक प्रांतीय भाषा और दूसरी के बीच किसी विरोध की आवश्यकता ही नहीं । हरएक का अपना-अपना निर्दिष्ट, अलग क्षेत्र होगा। हिन्दी केन्द्र की भाषा होगी, किन्तु प्रांतों में तो प्रांतीय भाषा या भाषाओं का ही एकछत्र अधिकार होगा—-वहां के संसद, सरकारी दफ्तर, हाईकोर्ट के अतिरिक्त अन्य अदालतों और शिक्षा का माध्यम ६न सबकी भाषा उस प्रांत की एक या अनेक भाषाएं होगी। कहीं-कही ऑहदी भाषा-भाषी भाइयों के मन में यह संदेह हो गया है कि हिन्दी प्रांतीय भाषाओं को पदच्यन कर देगी। यह संदेह निराधार है। की मारी प्रांतीय भाषाओं का समान दर्जा है। हिदी का जो स्थान है, वह केवल समान दर्जे-वालियों में पहली (Prime Inter Pares) के सिवा कूछ नहीं। आखिर, आज तक लगभग १५० वर्षों से, अंग्रेजी हम पर लदी रही, तो क्या उससे हमारी प्रांतीय भाषाएं कृठित हो गई? क्या धुआधार अंग्रेजी की चकाचौंध तुलसी और कबीर, चंडीदास और चैतन्य, नरसी मेहता और तुकाराम के बोल धूमिल कर सकी ? में यह कभी मानने को तैयार नहीं कि हमारी प्रांतीय भाषाओं को जो ऐसे प्राणघाती विदेशी प्रहारों को सह सकीं अपनी ही सहोदरा हिंदी से किसी प्रकार का भय हो सकता है। अखिल-भारतीय क्षेत्रों और सम्बन्धों में अवश्य हिंदी को, उस पर जो दायित्व सौंपा गया है, उसका निर्वाह करना ही होगा, कित् प्रांतीय भाषाओं से उनके क्षेत्रों में उसकी कोई स्पर्धा नहीं, कोई संघर्ष नहीं। तो फिर विद्वेष का प्रश्न उटता ही कहां है ? जो हो, इतर-भाषा-भाषियों के मन में वसे अकारण भय को हमें अपनी उदार भावना, संयत वाणी और महनशील वृत्ति के द्वारा निर्मल करना होगा। हमें याद रखना होगा कि देश भर की सद्भावना और स्नेह पाकर ही राप्ट्रभाषा का पौधा किसी दिन लहलहा सकेगा।

किन्तु माथ ही, राजभाषा और प्रांतीय भाषाओं के विभिन्न क्षेत्रों और उनके पारस्परिक मंत्रधों की एक स्पष्ट भूमिका भी सदा ध्यान में रखना होगी। अंततः केंद्रीय मंसद और मुप्रीम और हाईकोटों में राष्ट्रभाषा प्रस्थापित होगी ही—देश भर के कानून और न्याय की हिंदी भाषा होगी। केंद्र और प्रांत, और प्रांत और प्रांत के ब्यवहारों का वह माध्यम होगी। केंद्रीय दमतरों की वह भाषा होगी और देश की बौद्धिक इकाई अक्षुण्ण वनी रहे, इसलिये उच्च-शिक्षा और अनुसंधान का भी वह माध्यम हो जायगी। संघीय राजभाषा का तो यही गौरव और गुस्तर दायित्व होता है। पर क्या हिंदी इम दायित्व के लिये तैयार है ? क्या समय आने पर देश के कारवार को विना टेम पहुंचाए वह अंग्रेजी का स्थान ले लेगी? शायद ये आशंकाएं उठती ही नहीं, यदि अंग्रेजी का प्रभुत्व हम पर इम तरह न छाया होता। आखिर अंग्रेज और अंग्रेजी आने के पहिले देश का कारवार तो चलता ही था और तब हमारी अपनी भाषाओं के सिवा और कौन सी भाषा थी? अभी अभी विलीनी-करण के पहिले तक मध्यभारत और राजस्थान की देशी रियासतों में हाईकोर्ट तक की भाषा हिन्दी ही तो थी। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं, कि हिंदी को किसी तरह की तैयारी की कोई आवश्यकता नही। आज के युग के विज्ञान, कानून, शासन, व्यवसाय और अन्य क्षेत्रों की नित नई आवश्यकताओं के लिये उसे भरपूर उतरना होगा। अखिल-भारतीय स्तर का निर्वाह कर सकने के लिये उसे मुमज्जित होना होगा। अंग्रेजी का स्थान पूरी तरह लेने के लिये उसे अंग्रेजी की चुस्ती, गटन और गित भी पाना होगी।

<sup>\*</sup>दिनांक २४ दिसम्वर १९४९ ई. को हैदराबाद (दक्षिण) में अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के ३७ वें अधिवेशन में पंडित रिवशंकरजी शुक्ल द्वारा दिये उद्घाटन भाषण के कुछ आवश्यक अंश.

<sup>†</sup>काशी नागरी प्रचारिणी सभा के हीरक जयन्ती उत्सव पर राष्ट्रभाषा सम्मेलन और गोष्टी का उद्घाटन करते हुए दिया गया भाषण।

परिवर्तन की कठिनाईयां—अंग्रेजी से राष्ट्रभाषा के परिवर्तन में अवस्य अनेक व्यावहारिक कठिनाइयां आयोंगी। कोई सरल यात्रा नहीं। जनाब्दियों से अंग्रेजीके पाज में हम ऐसे बंधे हैं कि हमें अपनी वेडियों में ही मोह हो गया है। इमीलिये, यहां वहां अनाहत क्षेत्रों में, कभी कभी अंग्रेजी के विछोह की चीख भी महमा मून पड़ जाती है। अंग्रेजी मे हमारा विद्वेप नहीं। उसके हम कई तरह से ऋणी रहेंगे। वह एक महान भाषा है और अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हमें वहत कुछ उसका महारा लेना होगा । किन्तू अपने प्रजातंत्र में उमका सारा कारोबार प्रजा की भाषा में न होकर, एक विदेशी भाषा में हो, इस विडम्बना को तो हमें मिटाना ही होगा। जब तक यह स्थित रहेगी, दूनिया के सामने हम पर एक तरह से लांछन बना रहेगा। हमारे प्रजातंत्र की नीव भी तब तक अधूरी ही रहेगी। हिंदी के राजभाषा घोषित होने के पञ्चात सच में तो, यह विवाद उठता ही नहीं। फिर भी जब तक अंग्रेजी के बंधन शिथिल नहीं होते. हर बार यह बात दुहरा देना श्रेयस्कर ही होगा। पैर पीछे लौटाने की कोई बान ही नहीं। अंग्रेजी से हिंदी के परिवर्तन-काल की व्याव-हारिक कठिनाइयों का हमें मामना करना ही होगा—साहम से, मुझबझ मे और दढ़तापुर्वक। यह एक दिन का या एकवारगी करने का काम नही । बडी तैयारी के बाद, कई चरणो में ही यह संपन्न हो सकेगा । पर तैयारी तो आज ही से करनी पड़ेगी। नहीं तो, अगले १० वर्षों में हिंदी अपना स्थान कैसे लेगी? मध्यप्रदेश में हमने यह प्रयोग गुरू कर दिया है। दिनांक १ मिनम्बर १९५३ से, कुछ बातों को छोड़, समस्त मरकारी कारवार सेकेटेरियट से लेकर गाव-गांव तक वहां की प्रांतीय भाषाओं हिंदी और मेराठी में होने लगा है। जनता और शासन के बीच अंग्रेजी अब भेद की दीवार बन कर नही खडी है।

पारिभाषिक शब्दावली.—राष्ट्रभाषा के विकास का एक महत्त्वपूर्ण किन्तु जटिल पहलू है—टेक्निकल और पारिभाषिक शब्दावली। इसमें तो कोई दो मन नहीं कि वौद्धिक इकाई बनाए रखने के लिय देश भर में ऐसी एक ही शब्दावली का उपयोग होना चाहिए। अभी इस दिशा में भिन्न भिन्न प्रान्तों में अलग अलग प्रयोग हो रहे हैं। समय आ गया है कि केंद्रीय सरकार यह कार्य स्वयं अपने हाथों ले ले और एक अखिल-भारतीय शब्दकोष का निर्माण करे जो सर्वमान्य हो। यह एक बड़े पैमाने का और अत्यंत महत्त्वपूर्ण कार्य है जिसका देश के भविष्य से गहरा सम्बन्ध है।

संस्कृत ही भारत की प्रमुख भाषाओं का आदि-स्रोत रही है। उसी के अक्षय भंडार से प्रान्तीय भाषाओं का पोषण हुआ है। संस्कृत के लगभग ४०-५० सहस्र शब्द भारत की लगभग सभी भाषाओं के साहित्य में उत्तर से दक्षिण और पूर्व में पश्चिम तक प्रचलित हूँ। इसलिय संस्कृत-प्रधान शब्दावली ही सर्वमान्य हो सकती है। हमारा यह आशय नहीं कि प्रचलित शब्दों का उन्मूलन किया जाय। भाषा यदि जीवित रहना चाहे, तो यह संभव नहीं। यहां तो हमें एक उदार नीति अपनाना होगी और जहां में हमारा भंडार समृद्ध हो सके उसका स्वागत करना चाहिए। किन्तु, निश्चितता के लिये जहां अधिकृत पारिभाषिक शब्दों की आवश्यकता हो और प्रचलित उपयुक्त शब्द न हों, वहां हमें संविधान के निर्देशानुसार मुख्यतः संस्कृत का ही सहारा लेना होगा।

देवनागरी लिपि.—इसी तरह, विभिन्न भाषाओं के लिए एक देवनागरी लिपि का प्रचार कर हम एक दूसरे के सिन्निकट आ सकते हैं। मुझे यह जानकर हर्ष हैं कि एकेडेमी ऑफ लेटर्म अन्य भाषाओं के ग्रंथ देवनागरी में प्रकाशित कर इस दिशा में प्रयत्नशील होगा।

एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिसे हम भुला नहीं सकते। अंग्रेजी की विदा के साथ ही, रोमन लिपि भी बिदा ही चलेगी और देवनागरी को उसका स्थान लेना होगा। यह सच है, कि देवनागरी व्विन्तास्त्र की दृष्टि से एक अत्यंत वैज्ञानिक लिपि है। फिर भी, नागरी आज के युग की गित, मुगमता और तांत्रिक आवश्यकताओं के अनुरूप रोमन की तरह ही पूरी उतरे यह हमें मुनिश्चित करना होगा। लखनऊ में लिपिमुधार सम्मेलन का आयोजन कर प्रशंसनीय कार्य किया। वहां के निश्चयों में एक ही बात जो हिन्दी-प्रेमियों के गले नहीं उतर पाई वह है हुस्व 'इ' के स्वरूप के सम्बन्ध में निर्णय. यह अत्यन्त छोटासा प्रश्न है। तथापि लोगों की भावना से संबंधित है। व्यावहारिक दृष्टि से भी उसमें कोई बहुत लाभ नहीं। एक दोष को दूर करने के लिये वह एक दूसरे दोष की स्थापना करता है।

### संस्कृत भाषा का महत्व\*

हमारे संस्कारों आदि की भाषा संस्कृत ही रहेगी । इस बात की जड़ बड़ी गहरी भूमि मे हैं । तभी तो कत्या-कुमारी से लगाकर काव्मीर तक जन्म, विवाह, मृत्यु जसे संस्कारों और अन्य औपचारिक अवसरों पर आंज भी संस्कृत का उपयोग होता है ।

सारे भारतवर्ष में सांस्कृतिक एकता वनाये रखने में संस्कृत का वडा हाथ रहा है। और आज भी हमारी यही कामना है कि भारत के जीवन की विविधता में समन्वय स्थापित करने में वह पूर्ववत सक्षम बनी रहे। हमारे इस नव-स्वतंत्र राष्ट्र के बहुमुखी विकास में संस्कृत भाषा और उसमें उपलब्ध साहित्य हमारी अनेक जिटल समस्याओं का हल करने में सहायक सिद्ध होता है। एक ओर भारतीय दर्शन की मानव-वादी उदारता हमारी राष्ट्रीय और अन्त-राष्ट्रीय गतिविधि को पूरी तौर से प्रभावित किये हैं. और संस्कृत साहित्य हमारे प्रगति पथ की बाधाओं में "नात्मानं अवसादयेत्" और "मा भैंः" की पवित्र ध्वित्तयां सुनाता रहता है, वहां दूसरी ओर संस्कृत भाषा हमारे जान-विज्ञान के क्षेत्र में "आवश्यक और बांछनीय" महायता देन को तत्पर रहती है। "आवश्यक और बांछनीय" इसलिये कि कोई भी माता अपनी सन्तान को अत्यन्त परावलम्बी बनाना पसन्द नहीं करती। अपने पैरो पर खड़े होने के प्रयत्नों में वह उतनी ही सहायता देती है जितनी कि वह आवश्यक और बांछनीय समझती है। योग्य मातृत्व में यही दूरदिशता और विवेकशील संयम होता है।

हमारे लिये संस्कृत सदैव ब्रेरणा और शिक्त की स्त्रोत रही है। आज विशेष रूप से जब चारों ओर युद्ध के बादल छा रहे हैं, केवल हमारा देश ही उसके विरुद्ध अपनी आवाज उठा रहा है। भारतीय सदा ही शिक्त के दुरुपयोग के विरुद्ध रहे हैं। विजय के उपरान्त युद्ध से विरत होने का उदाहरण अशोक के सिवा संसार में और कौतसा है। भारत की सैनिक शिक्त कभी कम नहीं थी। किन्तु इतने पर भी विदेशों में उसकी सब विजयें सांस्कृतिक ही रही है। यह लंका, वर्मा, चीन, जापान, जावा, सुमात्रा, बाली. आदि में भारतीय सन्कृति के विस्तार से स्पष्ट है। राष्ट्र तथा विश्व की सच्ची सुरक्षा सैन्य-वल में नहीं, किन्तु सन्य-पथ पर आरूढ रहने में है। अनादिकाल से संस्कृत साहित्य की यही पुकार रही है कि—"हे ईश्वर हमें वह वल दो जिससे हम सदैव सुपथ पर चलें। दूसरें के बन पर गिद्ध-दृष्टि न डालें और लोभ तथा मोह के पात्र को हटाकर सन्यध्में को देखें"। हम सब भी आज यही निश्चय करें:

समानी व आकृतिः समाना हृदयानि वः । समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासित ॥

विज्ञान की प्रगति.—दिनांक २१ दिसम्बर को सागर में राष्ट्रीय विज्ञान-परिषद के चौबीसवें वार्षिक अधिवेशन में श्री शुक्ल जी के अध्यक्षीय भाषण से—

"विज्ञान की प्रगति कृतिम साथनों द्वारा अवस्य नहीं की जा सकती; मानव कत्याण के लिये उसका लाभप्रद योगदान जारी रहना चाहिये। विज्ञान में के हैं दोप नहीं है दोप हम में है जो उसका दुरुपयोग करते हैं विज्ञान साधना की वस्तु योजना में मानव का अस्तित्व कोई विशेष महत्त्वपूर्ण नहीं है। ब्रम्हाण्ड के अपरिमेय कम में मनुष्य का स्थान तो एक क्षुद्रतम विन्दु के समान हीं हो जाता है। किन्तु, विज्ञान की विनाशक प्रवृत्तियां उस समय विजयी हो उठती है जब ऐसी एक मानवोचित जीवन दृष्टि का अभाव हो उठता है जिससे मनुष्य की आत्मा की सही प्रतिष्ठा होती है। मनुष्य विज्ञान का निर्माता और उसका स्वामी है। वह विज्ञान का उपयोग अपनी आवश्यकताओं और उद्देश्यों की पूर्ति के लिये करता है। यह सच है कि किन्चित अविचारी व्यक्तियों के हाथों में पडकर वैज्ञानिक शक्ति मनुष्य जाति के लिये भयावह सिद्ध हो सकती है। किन्तु हमें इस तथ्य को भी समझना है कि पारस्परिक घृणा और ओछी ईर्षा के कारण मारी दुनिया विग्रहस्य हो गई है। अत: विपत्ति निवारण, विज्ञान की उपयोगिता के वारे में सन्देह करके नही, वरन प्रेम और सद्भावना द्वारा मानवीय सम्दन्धों को सुधार कर ही हो सकता है। आज की महत्त्वपूर्ण आवश्यकता जीवन का एक ठोस दर्शन और मानवीय वृद्धि एवं भावना का उपयुक्त शिक्षण ही है। राधाङ्गणन रिपोर्ट में ऐसे सभी व्यक्तियों को मानवतावादी प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता पर सही तौर से वल दिया गया है जो वैज्ञानिक अध्ययन में विशेषता अजित करने के इच्छूक है। इस तरह

<sup>\*</sup>दिनांक २४ अप्रैल १९५४ को नागपुर में संस्कृत विश्व-परिषद में स्वागताध्यक्ष पद से प्रकट किये गर्य श्री रिवरांकर शुक्ल के विचार.

के मानवतावादी प्रशिक्षण द्वारा वे उत्तम जीवन दर्शन पा सकेगे और उचित मृष्यांकन कर सकेगे। विशुद्ध वैज्ञानिक और शिक्षण से यवचारित दैत्य ही उत्पन्न हो सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय कमीशन के शब्दों में 'राक्षस-राज्य ंकी स्थित आ सकती है। विज्ञान पर दर्शन का नियत्रण रहे और दर्शन विज्ञान की खोज से शिक्त और प्रेरणा हुआ है। विज्ञान न अनेक प्रकार से जीवन को सुखी, सुरक्षित तथा जीने योग्य वनाया है। यदि विज्ञान की प्रगति वनी रही, जिससे सदेह नहीं, तो हमारी एक-विश्व की वह कल्पना साकार हो उठेगी जिससे पूरा मनुष्य समाज एक परिवार की भाति भय वाधायों से सुबत हो, सुखी और सम्पन्न रह सकेगा।

"किन्तू विज्ञान के लाभ सर्वथा दोषमुक्त नहीं हैं। विज्ञान के विकास के साथ ही हमारे सामने कई खतरे उत्पन्न हो गये हें जो हमें इसके लिये वाध्य करते हैं कि हम उनका विचार करें। जब से आर्केमिडीस ने आक्रमणकारी सेनाओं पर पत्थर फेकने की मशीन खोज निकाली थी, आज तक विज्ञान सैन्य-शक्ति को अधिकाधिक वल प्रदान करता आ रहा है। शॉर्य और आन के वीरता सम्बन्धी विचारों तथा साहम और मौत से खेल जाने की जांबाजी अब बीती बात हो गई है । वर्टरेन्ड रसेल ने कहा है : 'भौतिक विज्ञानशास्त्री फीज के कई दस्तों के बराबर होता है । आज यद्वों में आधनिक विज्ञान के प्रयोग के अतिरिक्त, विजय साहसी सेनाओं पर नहीं, वरन भारी उद्योगों पर निर्भर रहती हैं ।'' सदा की अपेक्षा आज विज्ञान ने केवल जन-संहारी शस्त्रास्त्रों को ही अधिकाधिक भयावह वनाने में योग दिया आइन्स्टीन के समान महान विचारको ने तो यह आशंका प्रकट की है कि इस पथ्वी पर से सभी प्राणियों के लोप होने का भय है । यद्वकारी सत्ताओं के हाथ में विज्ञान ने समस्त प्राणियों के विनाश की शक्ति सौंप दी है । युद्धरत सत्ताओं में से किमी एक के निर्णय की जरा मी भूल में अथवा जल्दवाजी से मर्वनाश हो सकता है। वर्टरेन्ड रसेल के समान विचारक कभी कभी निराशावादी हो उठने हैं तथा यह आशंका प्रकट करने ऌग जाने है कि कोई न कोई सत्ता मदांघ हो ना समझी कर सकती है। डीन इंज ने तो बताया है कि आधुनिक काल के अन्तर्राष्ट्रीय रवैयों को देख यह पुरानी कहावत गलत सिद्ध जान पड़ती है कि जब दो ठन जायं तभी लड़ाई हो सकती है। अाज तो स्थिति यह है कि कोई भी सना अपने अनचित कार्य से समस्त विब्व के लिये एक संकट खड़ा कर सकती है । 🛮 आज जब कि मानव जाति अपनी उन्नति के शिखर पर है तथा अपनी हर कमी पुरी करने की क्षमता रखती है, सच में यह दुर्भाग्यपूर्ण विडम्बना ही होगी कि वह आत्म-विनाश का मार्ग वरण करे ".

### भारतीय राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रभाषा की आवश्यकता\*

यदि आज भारत की किसी भाषा या साहित्य के मामने जबावदारी का विराट प्रश्न उपस्थित है तो वह हिन्दी भाषा और हिन्दी साहित्य के सामने हैं। इस विषय की समस्या को हल करने के लिये हमें दूरदिशता, बृद्धि और हृदय की उदारता और कार्य-तत्परना इत्यादि अनेक गुणों की आवश्यकता हैं। क्योंकि आपको यह हमेगा ध्यान में रखना चाहिये कि हमारे सामने हिन्दू-राष्ट्र स्थापित करने का प्रश्न नहीं है। यदि प्रश्न इतना ही होता तो वह कोई बडी बात नहीं थी। प्रश्न हमारे सामने भारतीय-राष्ट्र स्थापित करने का है और इसी कारण हमारे लिये राष्ट्रसंगठन का काम अत्यंत किटन हो रहा है। चाहे जो हो यदि हम संसार में जीना चाहते हैं तो हमें यह काम अवश्य करना पड़ेगा।

मेरे विद्वान मित्रों से मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं दिखाई देती, कि जिस जमाने से हम लोग गुजर रहे वह सामाजिक, नैतिक, धार्मिक, तथा राजनैतिक आंदोलन का काल है। वर्तमान काल की नई परिस्थितियोंने हमें अपने वहुत से पुराने सिद्धान्तोंकी यथार्थता और सार्थकता की परीक्षा करने की आवश्यकता सिद्ध कर के दिखला दी है। आज हम धर्मक्षेत्र में यह प्रश्न कर रहे है कि जीते जागते भारत के लिये सच्चा धर्म क्या होगा? आज हम यह प्रश्न कर रहे है कि भावी भारतीय समाज की वृत्तियाद समाज शास्त्र के किस सिद्धान्त पर डालना अधिक लाभदायक होगा। राजनैतिक क्षेत्र में हमारा यह प्रश्न है कि भारत की भारतीयता यहां किस शासनपद्धित के द्वारा सुरक्षित रह सकेगी? नैतिक प्रश्न हमारे सामने इस रूप में उपस्थित हो रहा है कि किन नैतिक गुणों का अवलंबन करके हमारा यह देश जातीय और अन्तर-जातीय जीवन संग्राम में विजयश्री का अधिकारी हो सकेगा। तब क्या इन प्रश्नों के साथ आप लोगों को यह प्रश्न सुनाई नहीं देना कि क्या इस अनेक भाषा-भाषी भारत की भारतीयता और राष्ट्रीयता विना

<sup>\*</sup>सन् १९२२ में मध्यप्रदेश हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के पंचम अधिवेशन, नागपुर में अध्यक्ष-पद से दिया गया भाषण।

एक राष्ट्रभाषा के स्थापित हो सकेगी? इस प्रश्न की आवाज इतनी ऊंची है कि कोई भी इस पर दर्लक्ष्य नहीं कर सकता। इसे मूनना होगा और इस का उत्तर शब्दों में ही नहीं वरन कार्य रूप में देना होगा। मित्रों ! भाषा के इस अभाव का परिणाम हमारे सार्वजनिक व्यापारों में हमें कितना सल रहा है यह आप सहदय सज्जनों को विदित ही है। अभ्यस्त हो जाने के कारण कदाचित आपको यह देखकर आञ्चर्य न होता होगा कि आज लगभग ५० वर्षो से हमारे देश की राष्ट्रीय महासभा की कार्यवाहियां अंग्रेजी सरीखी विदेशी भाषा में की गई है। भारतीयों के लिये लज्जा, ग्लानि और असंनोष का विषय नहीं है कि देश के एक प्रान्त का मनप्य दूसरे प्रान्त के अपने देश-भाई से प्रेम संभाषण करना चाहे तो उसे एक विदेशी भाषा की शरण लेनी पडती है। ँ इससे बढ़कर परिताप का विषय और क्या हो सकता है कि दो भारतीय हृदय एक हो कर भी भाषा के अभाव से दो वने हुए हैं । मैने अपने देशभक्त भाईयों को यह उदगार निकालने हुए सूना है कि भारत की अनेकता दूर करके एकता स्थापन करना हमारा पहिला कर्तव्य होना चाहिये। 🛮 इसके उत्तर में मेरा इतना ही निवेदन है कि भारतीय हृदय में अनेकता नहीं भारतीय संस्कारों में अनेकता नहीं है, अनेकता भारतीय भाषाओं में है। भारतीय माषाओं की यह अनेकना ही हमारे किलमय विभिन्नता का कारण हो रही है । राष्ट्रीय भाषा के इस अभाव के कारण ही आज हम यथार्थ में एक होते हुए भी अनेक हो रहे है । सर्व मूलभ राष्ट्रीय साहित्य के संताप-जनक इस अभाव ही के कारण हमें अपने भारतीय भावों और संस्कारों को विदेशी भाषा का बेहंगा विकृत और अस्पष्ट रूप देना पड़ता है। जातीय भाव जातीय भाषा में ही सर्वतोभावेन अलंकृत किये जा सकते हैं, विदेशी भाषा में नहीं। कहने का सारांश इतनाहीं है कि राप्टिय भाषा का एक अभाव ही हमारी पतनशीलता और सर्वनाश का कारण हो सकता है।

में पहले आप लोगों से यह निवेदन कर चुका हूं कि राष्ट्रीय भाषा का यह महत्व विशेष कर हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के लिये अत्यन्त चिंतायुक्त मनन का विषय है। क्यों कि राष्ट्रीय भाषा का स्वरूप निश्चित करने का सौभाग्य इस देश के अन्यान्य भाषा-भाषियों की अनुमित से उन्हें ही प्राप्त है। क्योंकि भारत की अन्यान्य भाषायें अपनी संपत्ति-शालीनता के मद में एक वार क्षणिक हिन्दी की ओर भले ही उपहास की निगाह से देखें परन्तु भाग्त के सबसे ऊंचे राष्ट्रीय सिहासन पर वैठने का साहस आज तक उनमें से किसी ने भी प्रगट नहीं किया है। वह स्थान हिन्दी के लिये खाली पड़ा हुवा है। हिन्दी प्रेमी अपनी भाषाको उस योग्य बनावें और अपने साहित्य प्रेम की यथार्थता सिद्ध करें। यहीं उनकी परीक्षा होनेवाली है। इसी प्रयत्न में वे राष्ट्र का सच्चा हित-संपादन कर सकते है।

भारतीय राष्ट्र-निर्माण के इस काल में इस साहित्य-सम्मेलन के सामने हिन्दी-कलेवर-पुष्टि का प्रश्न उतने महत्व का मुझे नहीं दिखाई देता जितना कि उस के प्रचार का प्रतीत होता है। एक हिन्दी भाषा के अखिल भारत-वर्षीय हो जाने पर उसके साहित्य की श्रीवृद्धि का प्रश्न कुछ किन नहीं रह जाता। विचार की जिये कि वंगाली, मरहठी, गुजराती इत्यादि भारतवर्ष की भिन्न भिन्न भाषाओं में जितने शिक्षित और विद्वान लोग है वे यदि अपनी भाषाओं के साहित्य की ओर ध्यान देते हुवे भी राष्ट्र भाषा के नाते यदि हिन्दी में एकाध ग्रंथ ही लिख देते तो आज दिन हिन्दी माहित्य की काया इतनो निर्वल और क्षीण न दिखाई देती। इमीलिये मेरी यह निश्चित धारणा है कि केवल हिन्दी के प्रचार की आवश्यकता है। एक बार उसमें राष्ट्रीयता आ गई कि फिर थोडे दिनों में ही उसका साहित्य-सरोवर निर्वत्थ होकर सारे हिन्दुस्थान को परिष्लुन करेगा। कल्पना के द्वारा थोडी देर के लिये यदि हम भाषाओं के भेदको मिटा दें तो हमारे देश में माहित्य की कमी हमें नहीं दिखाई देती। साहित्य पर्याप्त है, परन्तु भिन्न भिन्न भाषाओं में वट जाने के कारण हमें उसकी विशालता नहीं दिखाई देती।

इसी प्रसंग में में राष्ट्रीय-महासभा से भी एक अनुरोध करूंगा। कॉग्रेस ने गत दो वर्षों से जो अपना कार्यक्रम निश्चित किया है उसका प्रधान उद्देश इस देश को एकता के सूत्र में बांध कर जातीयता स्थापन करते हुए स्वावलंबी बनाना है। अस्पृश्य जातियों के उद्धार का सामाजिक प्रश्न उटा कर वह इस देश में सच्ची सामाजिकता स्थापन करने का प्रयत्न कर रही है। चरखे का प्रचार करने के प्रयत्न में वह देश की आर्थिक दुरवस्था को दूर करने में प्रयत्नशील हैं। मद्यपान निषेध में वह एक नैतिक समस्या को हल कर रही है। हिसारहित असहयोग में वह धर्म के आधार पर इस देश को स्वावलंबी बनाना चाहती है। इस तरह राष्ट्रीय निर्माण के कार्य को सफलता पूर्वक पूरा करने के लियं वह सामाजिक, नैतिक, राजनैतिक, आत्मिक तथा धार्मिक इत्यादि सभी तरह के सुधारों में दलचित हो कर संलग्न है और इतने थोडे समय में उसने सफलता भी अच्छी प्राप्त की है। परन्तु मेरी समझ में यह अभीतक नहीं आया कि इस महासभा ने राष्ट्रीय भाषा का प्रश्न उटाना और सारे भारतवर्ष को एक भाषा-भाषी बनाने का प्रयत्न करना क्यों आवश्यक नही माना। यदि स्वराज्य प्राप्त करने के पहिले अपने को स्वराज्य करने के योग्य बनाना एवं जातीयता स्थापित करना आवश्यक है तो अवश्यमेव राष्ट्रभाषा के इस प्रश्न की अवहेलना न की जानी चाहिये।

क्योंकि बिना राष्ट्रभाषा के राष्ट्रीयता स्थापन करने का प्रयत्न करना एक ऐसी असंगत वात है जिस का समर्थन कोई भी विचारवान मनुष्य नहीं कर सकता। यदि प्रत्येक स्त्री और पुरुष के लिये चरेखा चलाना अनिवार्य और आवश्यक माना गया है तो प्रत्येक स्त्री और पुरुष के लिये राष्ट्रभाषा जानना आवश्यक क्यों नहीं माना जा सकता। जिस तरह हम लोगों ने अपने शरीर और अवयवों को विदेशी पोशाकों से विकृत और अभारतीय बना डाला है, उसी तरह हमारे हृदय के विचार और भारतीय भाव भी विदेशी भाषा की अभारतीय पोशाख से विकृत और वेढंगे हो रहे हैं। शरीर के लिये यदि स्वदेशी वस्त्रों की आवश्यकता मानी गई है तो विचारों के लिये भी राष्ट्र-भाषा के रूप में स्वदेशी वस्त्रों की उतनी ही आवश्यकता है। मेरे कहने का इतना ही आशय है कि कांग्रेसने अपने कार्यक्रम में जिस तरह और और विषयों का समावेश किया है उसी तरह राष्ट्र-भाषा-प्रचार का विषय भी उस में सम्मिलित होना चाहिये क्यों कि यह विषय उतने ही महत्त्व का है, जितने कि अन्यान्य विषय माने गये है।

हिन्दी की क्षमता.—इस देश के अन्य भाषा-भाषी विद्वानों की राय प्रायः अव तक निश्चित हो गई है कि भारतीय अन्यान्य भाषाओं में राष्ट्र-भाषा होने की अधिकारिणी हिन्दी ही हैं। आज तक इस विषय पर अनेक वाद विवाद हो चुके हैं और अन्त में यह मत स्थिर हुआ है। अतएव यहां पर में हिन्दी की योग्यता सिद्ध करने का यत्न करना अनावश्यक समझता हूं क्योंकि यह विषय इतना विस्तृत हैं कि कदाचित इस लेख में इस की मीमांसा की जावे तो यह लेख बढ़ जायगा और दूसरे महत्व के विषयों के लिये समय बहुत कम रह जायगा। सिवाय इसके में यह भी समझता हूं कि यदि में इस विषय पर कुछ विचार भी करना चाहूं और हिन्दी की श्रेष्ठता सिद्ध करने में साधक तथा बाधक प्रमाणों की विस्तारपूर्व क चर्चा करूं तो कोई ऐसी बात न कह सकू गा जो आप लोगों के लिये नई हो क्योंकि इस विषय पर इतना अधिक विचार समय ममय पर किया गया है कि कहने और मुनने योग्य अब कोई नई बात मेरे समान संकुचित बुद्धिवाले मनुष्य को नहीं दिखाई देती। इस दृष्टि से मेरा यह प्रयत्न केवल पिष्टपेषण मात्र ही होगा। तथापि जब कि प्रमंग आ ही गया है तो बहुत थोड़े शढ़ों में उसकी योग्यता दिखलाने का प्रयत्न करूंगा।

प्रश्न किया जा सकता है कि हिन्दी भाषा ही राष्ट्र भाषा होने के योग्य क्यों है ?

इसका सब से पहला उत्तर यह होगा कि इस देश में अधिकांश लोग हिन्दी ही बोलते हैं और उससे अधिक लोग उसे समझ सकते हैं।

दूसरा उत्तर यह होगा कि यही एक ऐसी भाषा है जो सब से सरल है और अन्य भाषा-भाषी लोग इसे और भाषाओं की अपेक्षा बहुत कम परिश्रम से सीख सकते है।

तीसरा कारण इस की योग्यता का यह है कि इस भाषा की लिपि जितनी निर्दोष है उतनी कदाचित् एतद्देशीय किसी भी भाषा की लिपि नहीं हैं। देवनागरी लिपि में यह विलक्षण विशेषता है कि शद्बों का जिस तरह उच्चारण किया जाता है ठीक उसी तरह वह लिपिबद्ध भी हो सकता है।

चौथा गुण इस में समता का है। चाहे किसी भी भाषा का कैसा भी बेढंगा और कठिन शद्ध क्यों न हो इस की लिपि में ठीक ठीक लिखा और पढा भी जा सकता है।

भाषा की व्यापकता और सरलता और लिपि की निर्दोषता और क्षमता इन गुणों के कारण हिन्दी को ही राष्ट्र-भाषा होने का अधिकार प्राप्त है यह बात विद्वानों को मान्य हो चुकी है, इसीलिये मैंने स्वाभिमान पूर्वक कई स्थानों में हिन्दी के लिये राष्ट्र-भाषा शद्ध का उपयोग किया है।

इस सम्बन्ध में आप लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि मनुष्य के हृदय में जब तक क्षुद्रता और संकीर्णता बनी रहती हैं तब तक वह बडण्पन का अधिकारी नहीं हो सकता। सच्ची महत्ता उसी मनुष्य की है जिसके बुद्धि और हृदय महान् हैं जिस की विचारशक्ति संकीर्णता की जंजीरों से मुक्त हैं और जो प्रत्येक काम दूरदर्शी और व्यापक बुद्धि से किया करता है। संकुचित हृदय का मनष्य स्वामी तथा सम्प्राट् होने योग्य नहीं हो सकता, उसके लिये दासता और गुलामी ही उचित हैं। मेरे कहने का आशय इतना ही है कि जिस समय हम हिन्दी भाषा को राष्ट्र-भाषा का अत्यन्त महत्त्व और गौरवपूर्ण स्थान देने का विचार कर रहे हैं उस उम समय हमें यह भी सोच लेना चाहिये कि इसमें कहीं संकीर्णता का दोष तो नहीं है। इसका हृदय तो महान है। उसमें अन्यान्य भाषाओं से उदारता-पूर्वक प्रेम संभाषण करने की मनोवृत्ति तो उत्पन्न हो चुकी हैं। हिन्दी को इस गौरव के स्थान पर आष्ट्य होने के पहिले अपने हृदय की इतनी तयारी कर लेना चाहिये। अन्यथा वह राष्ट्र-भाषा के सिंहासन को अलंकृत न कर मकेगी और उस का उपहास होगा। उसके सारे गुण दोष में परिणित हो जायंगे।

में यह कहना चाहता है कि जो लोग हिन्दी भाषा को इतनी अछती बनाकर रखना चाहते है कि दूसरी भाषाओ से एक शद्र भी इस में नही आने देते. उनकी कदाचित यह धारणा है कि भिन्न भिन्न भाषाओं के शद्रों को हिन्दी में समाविष्ट करने में उन की पवित्रता नष्ट हो जायगी। इसल्प्रिये जब वे माहित्य की हिन्दी लिखते हैं तब तो इंद इद कर चाहे मंस्कत के कठिन शहो को अपने उपयोग में भले ही लावें परन्त दसरी भाषा का प्रचलित शढ़ एक भी नहीं आने देते क्योंकि वे समझते हैं कि ऐसा करने से हिन्दी का हिन्दीपन नष्ट हो जायगा और उसकी शहता में दोष आ जावेगा। पह बात विश प कर हिन्दी और उर्द के सबंध में दिखाई देती हैं। उर्द भाषा-भाषी यदि हिन्दी के प्रति इस तरह का व्यवहार प्रगट करे तो वह किसी अर्थ में क्षम्य है, परन्तू राष्ट्र-भाषा होने का दावा रखने वाली हिन्दी भाषा को हृदय की यह संकीर्णता शोभा नहीं देती। यह केवल शोभा देने या न इने का विषय नहीं है इससे हिन्दी की लोकप्रियताँ पर आघात पहुंच सकता है। यदि हिन्दी सर्व मुलभ और लोकप्रिय भाषा होना चाहती है तो उसे चाहिये के वह अपने हृदय की ऐसी अने दारता को दर कर के सभी तरह के प्रचलित और लोकप्रिय गढ़ों को लेकर उन पर अपने व्यक्तित्व की महर लगा दे और इस तरह मानवी मनोविकारों को मुचारू रूपेण प्रगट करना अभीप्ट समझे । प्रत्येक जीती जागती और उन्नतिजील भाषा का यही गण धर्म होना चाहिये। ँ ससार की प्रायः सभी वडी वडी और संपत्तिशील भाषाओं में यह विशेषता आप लोगों के देखने में अवब्य आयगी। अंग्रेजी भाषा का साहित्य कितना विस्तारयक्त और विलक्षण है यह आप जानते ही है। इस भाषा में भी आप को यह विशेषता वढ़ी चढ़ी होलत में मिलेगी। परन्तु मुझे इस वात पर आब्चर्य होता है कि हमारे कतिपय मित्रों की धारणो इस संबंध में बिलकुल विपरीत है । मेरी राय में यह हृदय की संकीर्णता के सिवाय कुछ भी नही है। हिन्दी को राष्ट्र भाषा वनाने के अयत्न में हमें हदय की कमजोरी को विलक्त हर कर देना होगा ।

जिन लोगों को हिन्दी की इस किल्पत पिनतिता का हमेशा ध्यान रहता है उनसे मेरी जिजासा है कि क्या वे सचमुच ऐसा समझते हैं कि हिन्दी सारे देश की राष्ट्र भाषा हो कर भी अपरिवर्तित बनी रहेगी? क्या उसके रूप में जरा भी फरक न होगा? क्या आज से हजार वर्ष आग की राष्ट्रभाषा हिन्दी उसी रूप में आपको मिलेगी जिस रूप में वह आज लिखी और पढ़ी जाती है। में समझता हूं कि ऐसा हरगीज नहीं हो सकता। मेरा यह अनुमान है कि आजसे हजार वर्ष आगे की हिन्दी में जो स्पान्नर होगा उसमें उसका वर्तमान रूप नष्ट हो जावेगा किन्तु उसमें सच्ची राष्ट्रीयता दिखायी देगी। यही बात आज कल की बोलचाल की हिन्दीमें भी देखनेमें आती है। शुद्ध हिन्दी लिखी तो आवश्य जाती है, किन्तु बहुत कम बोली जाती है। इसलिये बोलचाल की इस भाषा को लिखी जाने वाली हिन्दी से अलग करने के लिये उसे दूसरा नाम "हिन्दुस्तानी" प्राप्त हो गया है। मेरी राय है कि उर्द मिश्रीत हिन्दी के लिये दूसरे नामकरण की आवश्यकता नहीं है। उसे हिन्दी कहना चाहिये और जहां तक हो सके लिखी जाने वाली हिन्दी भाषामें भी इसी तरह की भाषा का प्रयोग होना चाहिये।

मेरे कहने का आशय यह नहीं है कि हिन्दी अपने स्वरूप को इतना परिवर्तित कर दे कि उसका व्यक्तित्व ही नष्ट हो जावे और अपने वर्तमान की सारी विशेषता वह खो बैठे। जिस समय में यह कह रहा हूं कि हिन्दी को उन्नितिशील होते हुये परिवर्तनशील और उदार होना चाहिये उस समय में यह आशय प्रगट करना चाहता हूं कि उसमें एक जीती जागती और प्रौढ भाषा की विशेषतायें आजानी चाहिये। इससे उसके व्यक्तित्व के नष्ट हो जाने की आशंका जरा भी नहीं है, प्रत्युत उसकी शालीनता और प्रभुता के बढ जाने की ही संभावना है।



# इतिहास पुराप्तिप



जगद्धिपतिजाया रुक्मिणी यत्र जाता
विलसति दमयन्त्या जनमभूर्यत्र सत्याः।
निविडवननिवासः पाण्डवानाञ्च यत्र
जगति विदितकीर्तिः पावनोऽयम् प्रदेशः॥
नृपकमलदिनेस्रो वीरसम्राडशोको
भ्रवनविदितनामा कर्णदेवस्त्रिपुर्याः।
जनगणहृदयेशो रत्नदेवोनृपालः
स्मृतिभिरिह न एषां स्यात्प्रशस्तस्तु पंथाः॥
—श्री शिवनाथ मिश्र

# मध्यप्रदेश का इतिहास और पुरातत्त्व [संक्षिप्त परिचय]

#### श्री बालचन्द्र जैन

भध्यप्रदेश भारत भूमि के मध्य में स्थित है, इसलिए भारत की तमाम प्रमुख राजनैतिक श्रीर सांस्कृतिक प्रवृत्तियों का इस भू-भाग पर सदा ही प्रभाव पड़ता रहा है। प्राचीन काल में जब रेलों श्रीर सड़कों का इतना सुव्यवस्थित विस्तार न था, तब उत्तर श्रीर दक्षिण तथा पूरव श्रीर पश्चिम का पारस्परिक श्रादान-प्रदान मध्यप्रदेश के माध्यम से ही होता था। यों कहें कि मध्यप्रदेश उत्तर श्रीर दक्षिण के सम्मेलन का केन्द्र था, उत्तर भारतीय श्रीर दक्षिण भारतीय संस्कृतियों के संगम की भूमि था।

प्राचीन काल में मध्यप्रदेश का बहुत सा हिस्सा दण्डकारण्य कहलाता था। उसके पूर्वी भाग में कोशल, दक्षिए। कोसल या महाकोशल का राज्य स्थित था, जिसे अब छत्तीसगढ़ कहते हैं। उत्तरीय जिले महिषमंडल और डाहलमंडल में विभाजित थे। महिषमंडल की राजधानी निमाड़ में माहिष्मती (आधुनिक मांधाता) में थी और डाहलमण्डल की राजधानी जवलपुर के निकट त्रिपुरी में। बरार को प्राचीन काल में विदर्भ कहते थे। नागपुर और चांदा के स्नासपास का प्रदेश कभी विदर्भ के सन्तर्गत और कभी कोशल के सन्तर्गत रहता था। स्रनूप, स्रवन्ति, दशाएं, स्रोड़ स्रीर कलिंग की मीमाएँ वर्तमान मध्यप्रदेश में लगी हुई थीं। इनके स्रनेक टुकड़े स्रब मध्यप्रदेश के स्रंग बन चुके हैं।

मध्यप्रदेश के इतिहास का कमबद्ध अध्ययन करने में हमें निम्नलिखित साधनों से छुटपुट सहायता मिलती है :--

- (१) साहित्य-वैदिक, पौराणिक, जैन, बौद्ध और इतिहास-साहित्य।
- (२) विदेशी यात्री ह्यानत्सांग का यात्रा विवरए।
- (३) पूरातत्त्व---उत्कीर्णं लेख, सिक्के, स्थापत्य ग्रौर शिल्प।

वैदिक साहित्य में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद श्रौर श्रथर्ववेद, ये चार वेद तथा ब्राह्मण, श्रारण्यक, उपनिषद् श्रौर श्रौतसूत्र सिम्मिलत हैं। इन सब में ऋग्वेद को भाषा विज्ञान के श्राधार पर सबसे प्राचीन माना गया है। रामायण, महाभारत ग्रौर पुराण-ग्रन्थों में भिन्न-भिन्न कालीन राजवंशाविलयों का उल्लेख मिलता है। जैन श्रौर बौद्ध धार्मिक ग्रन्थों में भी इसी प्रकार श्रनेक सूचनाएँ मिल जाती हैं। राजशेखर कृत "बिद्धशालभंजिका" नाटक, पद्मगुष्त कृत "नवसाहसांक चरित", कृष्णिमश्र कृत "प्रबन्ध चन्द्रोदय", मेरुतुंग कृत "प्रबन्ध चिन्तामिण", सोमेश्वर कृत "रासमाला" श्रादि ग्रन्थों से भी मध्यप्रदेश के तत्कालीन इतिहास ग्रौर सभ्यता पर प्रकाश पड़ता है।

पुरातत्त्व ने भारतीय इतिहास की कड़ियां जोड़ने में बड़ा काम किया है। यही बात मध्यप्रदेश के इतिहास के लिए भी लागू होती है। शिलालेख, सिक्के, स्थापत्य और शिल्प सभी पुरातत्त्व के अन्तर्गत हैं। शिलालेखों से न केवल राजनैतिक स्थिति का ही जान होता है अपितु तत्कालीन लिपि और भाषा पर भी पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। दानपत्रों से राजकीय व्यवस्था, शासन प्रणाली और राजस्व आदि के संबंध में अनेक सूचनाएँ मिलती हैं। समुद्र-गुप्त की प्रयाग प्रशस्ति से हमें चौथी शताब्दी के मध्यप्रदेश के उन राजाओं के संबंध में सूचना मिलती है, जिनका उल्लेख हमें अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। सिक्कों ने भी इतिहास की श्रृंखला को जोड़ने में बड़ी सहायता पहुँचाई है। त्रिपुरी, एरिकण और भागिला जैसे मध्यप्रदेश के प्राचीन जनपद राज्यों का अस्तित्व सिक्कों के बल पर ही सिद्ध हो सका है। इसी प्रकार शातवाहन राजाओं की वंशावली की गुत्थी चांदा और अकोला जिले से प्राप्त उन राजाओं के सिक्कों ने ही

मुलभाई है। प्राचीन मंदिर, महल, दुर्ग, मूर्ति, चित्र ग्रादि भी इतिहास के बड़े काम की वस्तु है। इनमे कला, संस्कृति ग्रीर धर्म प्रचार के संबंध में बहुत सूचनाएँ मिलती हैं। सातवीं गती ईस्वी में चीनी यात्री ह्यूनत्सांग ने मध्य-प्रदेश के ग्रनेक स्थानों की यात्रा की थी। उक्त यात्रा का विवरण उसने पुस्तक रूप में लिख छोड़ा है। उसमे यहां की लोक संस्कृति, बौद्ध विहार ग्रीर लोगों के ग्राचार-विचारों के संबंध में ग्रनेक बहुमूल्य सूचनाएँ मिली है।

# प्रागैतिहासिक अवशेष

श्राधुनिक विचारकों का मत है कि मनुष्य श्रपनी प्रारंभिक श्रवस्था में निपट ग्रमभ्य ग्रौर श्रमंस्कृत था। उन दिनों के मनुष्य ग्रौर पशु में कोई श्रन्तर न था। पशुश्रों की भांति मनुष्य भी वनों, पर्वतों ग्रौर नदी-घाटियों में विचरा करता श्रौर कन्द-मूल-फल खाकर या वन्य पशुश्रों का ग्राखेट कर के श्रपना पेट भरता था।

#### पाषाण युग

इतने पर भी, सोचने ग्रौर विचारने की शक्ति तो मनुष्य में प्रारंभ से ही विद्यमान थी। उसने धीरे-घीरे इस शक्ति का उपयोग करना प्रारंभ किया। ग्रासानी से भोजन प्राप्त किया जा सके, इसके लिए उसने निदयों में प्राप्त होने वाली विद्वयों को तोड़-फोड़ कर उन्हें नुकीला बना कर उनके ग्रौजार ग्रौर हथियार बनाए। इन ग्रौजारों ग्रौर हथियारों का कोई एक ग्राकार नहीं होता था ग्रौर न ही उनमें कोई खास कारीगरी की गुंजाइश थी। हां, इतना ग्रवश्य था कि जिस उद्देश्य को लेकर उनका निर्माण किया जाता, वह उद्देश्य उनसे ग्रवश्य ही पूरा हो जाता था।

इस प्रकार के पत्थर के भद्दे ग्रौजार ग्रौर हथियार जिस काल के मानवप्राणी ने निर्मित किए, उस काल को हम पाषाण युग कहने लगे हैं। पाषाण युग के विकास को दृष्टि में रखते हुए इस युग को तीन खंडों में विभाजित कर दिया गया है, जैसे—पूर्व-पाषाण युग, मध्य-पाषाण युग ग्रौर उत्तर-पाषाण युग।

पूर्व-पापाए। युग का मध्यप्रदेश, दक्षिए। ग्रौर उत्तर भारत के तत्कालीन ग्रौजार-उद्योग का मिलन केन्द्र था। जो ग्रौजार दक्षिए। भारत में वनते थे, उनके नमूने कदाचित् यहां से होकर ही उत्तर भारत में जाते थे ग्रौर उसी प्रकार उत्तर भारत के ग्रौजारों की खबर पहले मध्यप्रदेश को लगती थी फिर दक्षिए। भारत को। नर्मदा घाटी पाषाए। युगीन मानव-सभ्यता के विकास की मुख्य भूमि थी। उस काल के सबसे ग्रधिक ग्रौजार नर्मदा घाटी में ही प्राप्त होते हैं। नरिस्हपुर के निकट भुतरा नामक स्थान से जो पापाए। के ग्रौजार प्राप्त हुए हैं, वे स्थात् मध्यप्रदेश के सब से प्राचीन ग्रौजार हैं। के वे मनुष्य की उन प्रारम्भिक ग्रवस्था के ग्रौजार हैं, जब वह बिना वेंट की पत्थर की कुल्हा हियों से कंद मूल ग्रादि खोदा ग्रौर छीला करता था। इन ग्रौजारों के साथ तत्कालीन प्राणियों की ग्रस्थियां भी प्राप्त हुई थीं, जिनसे तत्कालीन प्राणिविज्ञान के ग्रध्ययन में पर्याप्त सहायता मिली है।

देश-विदेश के अनेक विद्वानों ने पापाण्यगुगीन अवशेषों की खोज करने के लिए नर्मदा घाटी के अनेक स्थानों का पर्यटन किया है। येल और केम्ब्रिज विश्वविद्यालयों की ओर से ईस्वी मन् १६३२ में विशेषज्ञों का एक दल यहां आया था। उसने होशंगाचाद और नर्रासहपुर के बीच के १३ स्थानों की पड़ताल की थी और इस पड़ताल में उन्हें अनेक महत्वपूर्ण वस्तुएँ प्राप्त हुई थीं। † काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की ओर से श्री मनोहरलाल मिश्र ने भी यहां के बहुत से स्थानों की जांच की थी। ‡ इस प्रकार ईस्वी सन् १८७३ से लेकर होशंगाबाद और नर्रासहपुर के बीच के स्थानों की अनेक बार खोज हुई और वहां से प्रचुर संख्या में पापाण्यगीन औजार एकत्र किए गए जो अब देश-विदेश के भिन्न-भिन्न संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। नागपुर जिले के कलमेश्वर और भंडारा जिले के नवेगांव नामक स्थानों से प्राप्त औजारों के नमूने नागपुर के संग्रहालय में प्रदिशत हैं। चूंकि ये औजार अधिकतर नदी किनारे ही प्राप्त होते हैं,

रिकार्डस् स्राफ जिम्रोलाजिकल सर्वे ग्राफ इंडिया, जिल्द ६।
 ब्राउन : केटलाग ग्रॉफ प्रिहिस्टारिक एन्टिक्विटीज इन द इंडियन म्युजियम, फलक ६।

<sup>†</sup> डेटेरा और पीटरसन : स्टडीज इन आइस एज, पृष्ठ ३१३-३२६ ।

<sup>🛊</sup> प्रोसीडिङ्गज ग्राफ इंडियन एकेडमी आफ साइन्सेज १०-४, पृष्ठ २७५-२८५ ।

इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि मध्यप्रदेश का पूर्व-पापाएग्युगीन मानव अपने समय के अन्य प्रदेशों के मानव की भांति नदी किनारे वसना ही अधिक पसंद करता था। ऐसा करने में उसे अनेक सुविधाएँ थीं। पानी पीने के लिए आने वाले पशुओं का वह आसानी से आखेट कर सकता था, स्वयं के लिए जल प्राप्त करने भी उसे दूर नहीं जाना पड़ता था। कभी-कभी वह पर्वतीय गह्नरों में भी अपना डेरा डाल देता था, यदि उसके निकट ही कहीं कोई पानी का भरना हो।

पूर्व पापाए युग के ग्रनंतर मध्य पापाए युग ग्राया लेकिन इस युग का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्रौजार या ग्रन्य वस्तुएँ मध्यप्रदेश में कम ही मिलती हैं। इसके विपरीत उत्तर पापाए। युग के ग्रवशेषों में मध्यप्रदेश वड़ा धनी हैं। उत्तर-पापाए। युग के ग्रौजार कव में बनने लगे ग्रथवा कब से उत्तर-पापाए। युग का प्रारंभ हुग्रा, ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता। इस युग के ग्रौजार ग्रपने पूर्ववर्ती युग के ग्रौजारों से इस ग्राधार पर ग्रलग किए जा सकते हैं कि ये कुशलतापूर्वक तराशे हुए हैं ग्रौर बने भी ढंग के हैं। पहले के समान विना वेंट की कुल्हाड़ी, हथौड़े ग्रौर ग्रन्य ग्रौजार इस समय भी बनते रहे। सागर जिला इन ग्रौजारों की प्राप्ति के लिए खूब प्रसिद्ध है। \* जबलपुर जिले तथा ग्रन्य स्थानों से भी ये ग्रौजार प्राप्त हुए हैं, जिनमें से बहुत से कलकत्ता के इंडियन स्यूजियम में सुरक्षित हैं। ‡

भारतवर्ष के अन्य प्रदेशों में भी इन प्रकार के बहुन से औजार प्राप्त हुए हैं, जिनसे विदित होता है कि उस काल में समूचे भारतवर्ष में एक व्यापक संस्कृति का विस्तार था। इस समय तक मनुष्य बहुत कुछ व्यवस्थित हो चुका था। वह स्थिर रूप से एक स्थान पर बमने का आदी हो चला था। पूर्व पापाए। युग और मध्य पापाए। युग का मानव एक स्थान पर स्थिर हो कर कभी नहीं रहता था, बिल्क बन्य पशुओं की भांति विचरता ही रहता था; बह भोजन पैदा नहीं करता था; बूंढता था। लेकिन उत्तर पापाए। युग में स्थिति में काफी सुधार हो चुका था। अब मानव प्राएगि मेहनत कर के खाद्य पदार्थ उपजाने लगा था। इस प्रकार खेती किसानी के कार्य का प्रारंभ आज से लगभग ६००० वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। †

खेती-किसानी सीख लेने के बाद मानव जाति के लिये यह आवश्यक हो गया कि वह किसी एक स्थान विशेष पर तबतक जम कर रहे जबतक फसल तैयार होकर काटने लायक न हो जाए। श्रीर जब इस प्रकार खेती करने की आदत पड़ गई तो मनुष्य के मन में सम्पत्ति इकट्ठी करने की भावना भी जागी। वह पशु पालने लगा। बाल-बच्चों के आराम श्रीर सुविधा के लिए भोपड़ी बनाने लगा। जब बहुत से परिवार एक स्थान पर भोपड़ियां बना कर रहने लगे तो वह गांव बन गया। फिर दूसरे गांवों के लोगों श्रीर दूसरी जातियों से सम्पर्क होना प्रारंभ हुआ श्रीर इस प्रकार रीति-रिवाजों तथा संस्कृति का परस्पर श्रादान-प्रदान एवं समन्वय बढ़ा। नर्मदा घाटी की सभ्यता श्रीर सिंघु घाटी की सभ्यता निश्चत रूप से भिन्न-भिन्न सभ्यता थी, किन्तु यह संभव है कि पिछले काल में जब दोनों घाटियों की सभ्यता श्रीर संस्कृति का परस्पर संपर्क बढ़ा तो उनके बीच एक दूसरे के विचारों श्रीर कला कौशल का श्रादान-प्रदान प्रारंभ हुआ।

#### ताम्रयुग

पाषाएयुग के बाद ताम्रयुग श्राया और उसके बाद लौहयुग। ताम्रयुग में पत्थर के श्रौजारों के स्थान पर तांबे के श्रौजार बनाये जाने लगे थे। ये श्रौजार इतनी श्रधिक संख्या में प्राप्त होते हैं कि हमें मानना ही पड़ता है कि कोई एक युग ऐसा भी था जिसमें श्रौजार ग्रादि तांबे के ही बनते थे। श्रौजारों श्रौर हथियारों के निर्माण के लिए लोहा सबसे उपयुक्त धातु हैं क्योंकि वह मजबूत श्रौर टिकाऊ होता है। यदि ताम्रयुग न रहा होता तो तांबे के श्रौजार

<sup>\*</sup> ब्राउन : केटलाग स्राफ प्रिहिस्टारिक एंटिक्विटीज इन इंडियन म्यूजियम, फलक ४ । प्रोसीर्डिग्ज स्राफ एशियाटिक सोसाइटी स्राफ बंगाल, १८६७ ।

<sup>1</sup> वही ।

<sup>†</sup> बी. बी. लाल: ग्रार्कलाजी इन इंडिया, पृष्ठ १७।

भला क्यों बनते ? कुछ विद्वानों का मत है कि जब श्रायों ने सप्तिमिन्धु से पूर्व श्रीर दक्षिण की ग्रीर श्रपना विस्तार किया तो उनके साथ-साथ तांबे के श्रीजार भी उन-उन स्थानों में पहुंचे । लेकिन इस कथन का कोई प्रमाण ग्रभी तक प्राप्त नहीं हो सका श्रीर न ही हमें ग्रभीतक ऐसे ग्रन्य कोई ग्रबशेष प्राप्त हो सके हैं जिनके ग्राधार पर ग्रनायं सभ्यता ग्रीर ऐतिहासिक युग के बीच की खाई को पाटा जा सका । हमें ग्राशा करनी चाहिए कि भविष्य में कभी पुरातत्त्व-विज्ञों को किसी ऐसे स्थान की खुदाई करने का प्रसंग पड़ेगा जहां पाषाण्युग से लेकर प्रारंभिक ऐतिहासिक युग तक की सभ्यताग्रों के ग्रवशेष एक के बाद एक मिल जाएं । लेकिन यह सम्भव तभी है जब उन स्थानों की वैज्ञानिक ढंग से खुदाई की जाए जहां से ताम्रयुग के ग्रौजार उपलब्ध हुए है जैसे मध्यप्रदेश में बालाघाट के जंगल प्रान्त या जबलपुर-होगंगावाद के बीच के भिन्न-भिन्न स्थान । जबलपुर के निकट के एक स्थान से ईस्वी सन १८६६ में एक कुल्हाड़ी प्राप्त हुई थी जो एक हिस्सा टिन ग्रौर सात हिस्सा तांबे की बनी हुई थी।\* बालाघाट जिले के गुंगेरिया नामक गांव के निकट तांबे के ग्रौजारों का एक बड़ा समूह ईस्वी सन १८७० में ग्रनायास ही प्राप्त हो गया था। गांव के दो लड़के ढोर चराने गए। एक स्थान पर उन्होंने देखा कि भूमि में लोहे जैसी कोई वस्तु गड़ी हुई है। उन्होंने उसे पकड़कर खींचा तो वह कोई ग्रौजार निकल। जब ग्रौर मिट्टी हटाई गयी तो ग्रौर भी ग्रौजार निकल। बाद में जब उम स्थान की ढंग मे खुदाई की गई तो ४२४ तांबे के ग्रौजार एवं १०२ चांदी के ग्राभूषण प्राप्त हुए। तांबे की समस्त वस्तुग्रों का वजन लगभग डेढ़ मन था ग्रौर चांदी की वस्तुएं कुल एक सेर निकलीं। +

# विशालकाय चट्टानों के आवास

इसी काल के लगभग के विशालकाय चट्टानों के ग्रावासगृह भी मध्यप्रदेश में बहुत मिलते हैं । वे श्रधिकतर चांदा, भंडारा, नागपुर, द्रुग ग्रौर छिंदवाड़ा जिले के भिन्न-भिन्न स्थानों में विद्यमान हैं। इन ग्रावासगृहों में चाकू, छुरियां, तलवार, वाण ग्रौर मिट्टी के बर्तनों जैसी वस्तुएं मिली हैं। इन वस्तुग्रों की प्राप्ति से यह ग्रनुमान लगाया जाता है कि इन आवासों का उपयोग शव विसर्जित करने के लिए होता था ग्रौर शव के साथ ही मृत व्यक्ति की प्रिय वस्तुएं इनमें ग्ख दी जाती थीं।†

#### शिलाचित्र

ऊपर कहा जा चुका है कि प्रागैतिहासिक काल का मानव पर्वत-गह्बरों को अपना निवास स्थान बनाने लगा था। अपने निवासगृह को अलंकृत बनाना हर एक को प्रिय होता है। प्रागैतिहासिक मानव ने भी अपने निवास स्थानों को अलंकृत करने के उद्देश्य से इस गह्बरों को तरह-तरह के चित्रों से सजाया। इन चित्रों के विषय अक्सर वही होते हैं जो उक्त मानव के चतुर्दिक विद्यमान थे। जैसे पशुओं का आखेट, दो दलों की लड़ाई आदि आदि। इन चित्रों की मबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनका चित्रण अतिशय रूप से स्वाभाविक हुआ है। होशंगाबाद और रायगढ़ जिले इस प्रकार की चित्रकला के मुख्य केन्द्र हैं। रायगढ़ जिले में कबरा पहाड़ और सिंघनपुर की गुफाओं में तथा होशंगाबाद जिले में आदमगढ़, पचमढ़ी तथा उसके आसपास के अनेक स्थानों में ये चित्र आज भी देखे जा सकते हैं।

कबरा पहाड़ रायगढ़ मे लगभग १० मील की दूरी पर ग्राग्नेय कोण में स्थित है । यहां की सारी की सारी चित्रकारी लाल रंग से हुई है । छिपकली, घड़ियाल, सांभर तथा ग्रन्य उनमें पशु ग्रौर पंक्तिबद्ध मनुष्यों के चित्र यहां की दर्शनीय वस्तु है। इन के ग्रलावा कुछ प्रतीकात्मक चित्रण भी यहां हैं किन्तु उनका संकेत क्या है यह कह सकना कठिन है।

सिंघनपुर क गुफाचित्र रायगढ़ से १२ मील की दूरी पर हैं किन्तु कबरा पहाड़ से विपरीत दिशा में । वहां पहुंचने के लिए दक्षिगा पूर्व रेल्वे के भूपदेवपुर नामक स्टेशन पर उतरना होता है । भूपदेवपुर मे सिंघनपुर दो-ढाई मील है । जिस

<sup>\*</sup> प्रोसीडिङ्गज आफ एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल १८६६। इंडियन एन्टिक्वरी १६०५।

<sup>+</sup> ब्लूमफील्डः -- गुंगेरिया फाइन्ड आफ कापर सेल्ट्स ।

<sup>†</sup> मध्यप्रदेश के सँरक्षित स्मारकों की मूची और किनघम की रिपोर्टों में इनके निवरण है।

<sup>📘</sup> गॉर्डन--साइन्स एण्ड कल्चर के ५ पृष्ठ, २६६-७०।

पहाड़ी में ये चित्र चित्रित है वह गांव में लगी हुई हैं। पहाड़ी पर दो गुफाएं है जो २४-३० फुट गहरी ग्रौर लगभग १४ फुट चौड़ी है। तीमरी गुफा जिसे चट्टान का बना आश्रम कहना ग्रिंघक उपयुक्त होगा, बड़े महत्व की है क्योंकि यही वह गुफा है जिसमें ये विश्वविख्यात चित्र चित्रित है। इन चित्रों की चित्रकारी गहरे लाल रंग की है। ईस्वी-सन् १६१० में एक रेल्वे के इंजीनियर ने सबसे पहले इनका पता पाया था। इन चित्रों में चित्रित मनुष्य ग्राकृतियां कही तो सीधी ग्रौर इंडेनुमा हैं ग्रौर कही सीढ़ीनुमा। यों कहिए कि ग्राड़ी सीघी लकी रें खींचकर मनुष्यों की ग्राकृतियां बना दी गई हैं। एक चित्र में बहुत से पुष्प लाठी डंडा ले लेकर किसी एक बड़े पशु का पीछा करते दौड़े जा रहे हैं। लोग दूर-दूर से दौड़े चले ग्रारहे हैं ग्रौर धावें में सिम्मलित हो रहे हैं। पास ही एक छोटे पशु ने एक व्यक्ति को मुड़फेरी है। कितना स्वाभाविक चित्रए। है! \*

पचमढ़ी मध्यप्रदेश के चित्रान्वित गह्वरों का दूसरा केन्द्र है। यहां और इस के ग्रासपास के स्थानों में ५० के लगभग ऐसी गुफाएं खोजी जा चुकी हैं, जिनमें प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी विद्यमान है डोरोथी डीप, महादेव, वजार, जम्बद्वीप, निम्बभोज, बनियाबेरी, धुंस्राधार स्रादि वे स्थान हैं। स्रनेक विद्वानों ने पचमढी के स्रासपास की चित्रकारी के संबंध में भिन्न-भिन्न पत्रिकाओं में विवरए। प्रकाशित किए हैं। † पचमढ़ी से २० मील पर तामिया, २५ मील पर सोनभद्र श्रौर ४० मील पर फलई में भी इसी प्रकार की चित्रयुक्त गुफाएं देखी गई हैं। इन गुफाओं के चित्रों के विषय ग्रक्सर ये हैं—जंगली पशुग्रों का हांका, दो दलों की ग्रापसी लड़ाई (जो कभी पैदल ही होती थी ग्रौर कभी घोड़े पर सवार होकर कभी तलवार और ढाल लेकर और कभी धनुषवाण लेकर ) दैनिक जीवन के दृश्य भी इन चित्रों में खुब मिलते हैं जैसे एक स्थान पर गायों के खिरके का दृश्य है तो दूसरी जगह किसी टूट पड़नेवाली भोपडी का दृश्य ।ः जंगली जानवरों में मुख्यतः हाथी, चीता, शेर, भाल, जंगली शुकर, हिरए। श्रौर सांभर ब्रादि हैं । एक चित्र तो बड़ा ही मनोरंजक है। उसे देखकर हल्की हंसी ग्रा ही जाती जाती है। एक बंदर ग्रपने दो पैरों के बल खड़ा है बीन जैसा कोई बाजा बजा रहा है। पास ही एक पुरुष छोटी सी खटिया पर चित्त लेटा है। उसके दोनों हाथ ऊपर की स्रोर उठे हुए हैं जैसे वह बंदर की बीन के साथ ताली बजा रहा हो। 📜 बनियाबेरी गुफा में किसी धार्मिक कृत्य के भ्रायोजन का एक दृश्य है। बीचों बीच एक बड़ा सा स्वस्तिक बना हुन्ना है। उसके चारों **भ्रौ**र मन्ष्य खड़े ह । उनमें से कुछ के हाथों में छत्र जैसी कोई वस्तु है । यह सूचित करना है कि प्रामैतिहासिक काल के मन्त्य भी स्वस्तिक पूजा करते थे। 🗙 स्वस्तिक पूजा के दृश्य के नीचे नदी का दृश्य है जिसके एक तट पर तीन गायें ग्रौर दूसरे तट पर बस्तियों के भुंड खड़े है । तीसरी गाय गाभिन है किन्तु उसके गाभिन होने की सूचना कलाकार बड़ा पेट बनाकर नहीं दे सकता था इसलिए उसने गाय के पेट को थोड़ा फटा सा बनाकर उसके भीतर बछड़े की ब्राकृति खींच दी है। 🕂

होशंगाबाद के निकट के आदमगढ़ की प्रागैतिहासिक चित्रकारी ने भी बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त की है। यहां से अनेक पापाएयुगीन औजार भी प्राप्त हुए हैं। फिर भी कुछ विद्वानों का मत है कि यह चित्र पिछले काल के हैं। संभव है कि आदमगढ़ के चित्रों में से कुछ पिछले काल में जोड़े हुए चित्र हों किन्तु कुछ तो अवश्य ही प्रागैतिहासिक चित्र हैं। इन चित्रों का पता ईस्वी सन् १८२१ में लगा था। इनमें भिन्न-भिन्न पशुओं के बड़े ही आकर्षक और स्वाभाविक चित्रए। हैं। एक स्थान पर हरिएों का शिकार हो रहा है। दूसरा दृश्य धनुधिरी व्यक्तिओं का है। वे एक हाथ में तो धनुष

<sup>\*</sup> गार्डन-साइन्स एण्ड कलचर ५, पृष्ठ १४२-१४७. एण्डरसन-जरनल स्राफ बिहार उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी १६१८पृष्ठ २६८-३०६. मनोरंजन घोष - मेमाअर्स आफ आर्क. सर्वे. इं. २४, पृष्ठ ६-४।

<sup>†</sup> गार्डन – साइन्स एण्ड कल्चर; इंडियन आर्ट एण्ड लेटर्स १० पृष्ठ ३५-४१।

<sup>‡</sup> म्रार्किलाजी इन इंडिया पृष्ठ ४७ ।

<sup>🗙</sup> भ, पृष्ठ ४७-४८।

<sup>🕂 &</sup>quot; पृष्ठ ४८।

ग्रौर दूसरे हाथ में दो—दो वाण लिए हुए है । उनकी पीठ पर तटकस बंधा है । एक की कमर में छुरा भी खुसा है । उनके कानों के ग्रलंकरण भी निराले हैं । इन्हें देखकर वस्तर के ग्रादिवासियों की सहसा याद ग्राजाती है । +

#### वैदिक सभ्यता

वैदिक सभ्यता का ग्रादिग्रन्थ ऋग्वेद हैं। इसमें ग्रनेक भौगोलिक नामों का उल्लेख मिलता है, जो ग्रायों के तत्कालीन विस्तार की सूचना देते हैं। किन्तु ऋग्वेद में न तो कही नर्मदा का ही नाम मिलता है ग्रौर न ही विन्ध्य पर्वत का। इससे ज्ञात होता है कि ऋग्वेदिक ग्रायं मध्यप्रदेश तक नहीं ग्रा पाए थे। वे केवल श्रफगानिस्तान, पंजाव, सिन्ध, पश्चिमोत्तर मीमाप्रान्त, राजपूताना ग्रौर पूरव में मरयू नदी तक ग्रपना विस्तार कर सके थे। उत्तर-वैदिक संहिताग्रों, ब्राह्मण-ग्रारण्यकों में हमें मध्यप्रदेश के संबंध में कुछ सूचनाएँ मिलने लगती है। जैसे शतपथ-ब्राह्मण में भूर्व ग्रौर पश्चिम समुद्र का उल्लेख है। कौशीतक उपनिषद में विन्ध्य पर्वत का उल्लेख है। यद्यपि वह मीधा नाम लेकर नहीं किन्तु दक्षिण का एक पर्वत कह कर। शतपथ ब्राह्मण में एक पद 'रेवोत्तरस' ग्राता है। वेवर साहव का कहना है कि इस पद में रेवा नदी की सूचना है। वैदिकोत्तर साहित्य में तो रेवा का उल्लेख स्पष्ट मिलने लगता है।

ऐतरेय ब्राह्मण में × दक्षिण दिशा श्रीर उसके लोगों के संबंध में मूचना मिलती है। उक्त ब्राह्मण के श्रनुमार यहां के निवासी सत्वन्त कहलाते थे श्रीर उनके श्रलावा वैदर्भ, निषध श्रीर कुन्ति लोग भी दक्षिण में रहते थे। उक्त ब्राह्मण में ही † विदर्भ श्रीर उसके राजा भीम का उल्लेख मिलता है श्रीर यह सूचना मिलती है कि भीम ने नारद श्रीर पर्वत से कुछ श्रादेश प्राप्त किए थे। जैमिनीय उपनिपद ‡ में भी विदर्भ का नाम मिलता है श्रीर विदित होता है कि विदर्भ के श्राखेटक भी शेरों का श्राखेट करने में बड़े कुशल थे। विदर्भ के एक ऋषि भागव का उल्लेख उपनिपदों में मिलता है जो श्राव्वलायन के समवर्ती थे। इसी प्रकार विदर्भ की प्राचीन राजधानी कुण्डिन का भी उल्लेख श्रनेक स्थानों पर है। वह श्राजकल श्रमरावती जिले के चांदूर तालुका में वर्धा नदी के तट पर स्थित कौण्डिन्यपुर नाम के ग्राम से श्रमित्र है। शतपथ ब्राह्मण में अदिक एक राजा नळ की उपाधि नैपिध मिलती है। इसी नैपिध को बाद में नैपध कहने लगे थे। नैपध का श्रर्थ होता है निपध देश का निवासी। ये निपध लोक निपादों से सर्वथा भिन्न थे। निपाद लोग श्रनार्य जाति के थे, जब कि निपध लोग श्रार्थ थे। संभवत: निपध देश को विदर्भ के निकट ही कही होना चाहिये।

यह विवरण तो उत्तर-वैदिक काल की मध्यप्रदेश की ग्रार्यजातियों के संबंध में हुग्रा, ग्रव उसी काल की मध्यप्रदेश की ग्रनार्य जातियों को लीजिए। ऐतरेय ब्राह्मए में ग्रांध्र, पुण्ड़, शवर, पुल्टिन्द ग्रौर मूर्तिव जाति के लोगों को दस्यु कहा गया है। ये लोग वास्तव में ग्राधे ग्रार्य ग्रीर ग्राधे ग्रनार्य थे। इन्हें विश्वामित्र के पचास पुत्रों की सन्तित कहा जाता है। जो विश्वामित्र के श्राप से ग्रनार्य हो गए थे। इनमें से ग्रांध्र ग्रौर मूर्तिव लोगों का मध्यप्रदेश से ग्रवश्य ही संबंध था। शुद्ध ग्रनार्य जातियों में केवल निपादों का उल्लेख ही मिलता है। पुराएों में विदित होता है कि निपाद लोग विन्ध्य ग्रौर सतपुड़ा के जंगलों में निवास करते थे। इस प्रकार उपनिषद काल तक नर्मदा के पास-पड़ोस के प्रदेश ग्रौर विदर्भ तक ग्रार्यों का विस्तार हो चुका था।

# अनुश्रुतिगम्य इतिहास

वैदिक ग्रौर उत्तर-वैदिक काल के पश्चात् के इतिहास का ज्ञान करने के लिये रामायण, महाभारत ग्रौर पुराण ग्रन्थ मात्र ही वर्तमान साधन हैं। इनसे ज्ञात होता है कि वैवस्वत मनु के दस वेटे थे। उनकी एक वेटी थी, जिसका नाम

<sup>+</sup> विशेष विवरण के लिए-नागपुर म्यूजियम बुलेटिन नं. २।

<sup>\*</sup> १, ६, ३, ११।

X 5. 881

<sup>†</sup> ७. ३४।

<sup>1 7,8801</sup> 

<sup>·/· ₹, ₹, ₹,</sup> १, ₹ l

इळा था। इळा का विवाह सोम या बुध के साथ हुम्रा, जिसका बेटा पुरूरवा था। पुरूरवा ने ऐल वंश की स्थापना की, इसे चन्द्रवंश भी कहते हैं। ऐल वंश से यादव वंश निकला ग्रौर यादव वंश से हैहय। पुरूरवा ग्रौर उर्वर्शी की कहानी बहुत प्रसिद्ध हैं। पुरूरवा बहुत ही योग्य शासक था। उसने दूर-दूर तक ग्रपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। किन्तु शासन के ग्रंतिम दिनों में वह धमंडी हो चला ग्रौर उसने बाह्मणों से लड़ाई ठान ली। नैमिष नाम के ऋषि ने उसकी हत्या कर के उसके बेटे ग्रायु को सिंहासन पर ग्रभिषक्त किया। ग्रायु के समय में मालवा, राजपूताना ग्रादि प्रदेशों तक चन्द्रवंशियों का ग्रधिकार था। ग्रायु ने दानव राजा स्वर्भानु की बेटी प्रभा से विवाह किया। उससे उसे पांच बेटे हुए, जिसमें से एक नहुष भी था। नहुष का बेटा हुम्रा ययाति। ययाति का विवाह शुक्र की बेटी देवयानी से ग्रौर ग्रसुर राजा वृषपर्व की बेटी शर्मिण्ठा से हुम्रा। इन दोनों रानियों से उसे पांच बेटे हुए, जिनमें से सबसे जेटे यदु को मालवा ग्रौर महिषमंडल का राज्य मिला। यही यदु यादववंश का मूल पुरुष है, जिससे बाद में एक शाखा फूट कर हैहय वंश कहलाई।

यह तो रही चन्द्रवंश की बात, श्रब सूर्यवंश को लीजिए। इक्ष्वाकु वंश के राजा मान्धातृ ने यादव साम्राज्य को वड़ी क्षित पहुंचाई। यहां तक कि यादव राजा शशिवन्दु को उसके साथ श्रपने वेटी विन्दुमती ब्याह देनी पड़ी। मांधातृ का जेठा वेटा पुरुकुत्स हुआ। नागों ने उसे श्रपनी वेटी नर्मदा दी श्रौर उसके बदले में पुरुकुत्स ने मौनेय गंधवों से नागों की रक्षा की व्यवस्था की। इस प्रकार पुरुकुत्स के राज्य के नर्मदा श्रौर नागभूमि तक विस्तृत होने का प्रमाण मिलता है।

मांधाता का तीसरा वेटा मुचकुंच प्रसिद्ध राजा हुआ है। उसने पारियात्र और ऋक्ष पर्वतों के बीच नर्मदा िकनारे एक नगर बसाया और उसे दुर्ग के समान चारों ओर से मुरक्षित िक्या। िकन्तु हैहय राजा माहिष्मन्त ने उस नगर को जीत कर उसका नाम माहिष्मती रख दिया। इस प्रकार यद्यपि थोड़े समय के लिये सूर्यवंशियों ने मध्यप्रदेश के भागों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था, किन्तु अवसर पाकर चन्द्रवंश ने पुनः प्रभुता प्राप्त कर ली। माहिष्मन्त के उत्तराधिकारी भद्रश्रेण्य ने तो पौरव देश को भी जीत लिया और काशी भी। काशी के राजा हर्यश्व ने अपना राज्य वापस पा लेने की बड़ी कोशिश की किन्तु असफल रहा। वह हैहयों द्वारा मारा गया और उसका बेटा भी हैहयों का कुछ न बिगाड़ सका। किन्तु क्षेमक राक्षस कुछ समय के लिए हैहयों से भी इक्कीस हो गए और उन्होंने काशी को प्राप्त कर लिया, जिनसे हैहयों के राजा दुर्दम ने उसे वापस लिया।

हैं ह्य राजा कृतवीर्य के समय में भृगुवंश के ऋषियों का मध्यप्रदेश से संबंध हुआ। ये लोग पहले आनर्त या गुज-रात के रहने वाले थे। राजा कृतवीर्य ने उन्हें बहुत सा धन देकर अपना पुरोहित बना लिया था। किन्तु कृतवीर्य के वंशजों ने भागवों से संबंध बिगाड़ लिए और भागव लोग महिषमंडल से भाग कर कन्नौज पहुंचे। भागव वंश के एक ऋषि जमदिग्न थे। कार्तवीर्य सहस्रार्जुन ने इनसे इनकी कामधेनु बलपूर्वक छीन ली थी। जमदिग्न का बेटा राम या परशुराम हुआ। वह बड़ा वीर और योद्धा था। परशु उसका प्रिय अस्त्र था। अपने पूर्वजों के अपमान का बदला लेने के लिए परशुराम ने इक्कीस बार क्षत्रियों का संहार किया। कहते हैं कि परशुराम ने सहस्रार्जुन की हजार भुजाएँ काट डाली थीं। तब अर्जुन के बेटों ने परशुराम के पिता जमदिग्न को ही मार डाला। इससे परशुराम बड़े कुद्ध हुए और फिर उन्होंने न केवल है हयों को ही अपितु क्षत्रिय वंश को ही अपना शत्रु मान लिया था। वैसे सहस्रार्जुन को भारतीय साहित्य में काफी सम्मानित व्यक्ति माना गया है, सिवा इसके कि उसने भागवों से बैर ठाना। उसकी प्रशंसा में लिखा गया है कि उसने रावण को भी परास्त कर दिया था। कर्कोटक नागों से युद्ध कर के अनूप देश पर कब्जा कर लिया था। और माहिष्मती को अपनी राजधानी बनाया था। अर्जुन के बाद उसके बेटे जयध्वज ने राज किया, फिर जयध्वज के बेटे तालजंघ ने और उसके बाद तालजंघ के बेटे वीतिहोत्र ने। वीतिहोत्र के समय हैह्य वंश की अनेक शाखाएँ बन गईं और वे अनेक स्थानों में अलग-अलग राज करने लगीं।

रामायए। से विदित होता है कि सूर्य वंश के राजा रघु के वेटे ग्रज ने विदर्भ देश की राजकुमारी इन्दुमती से विवाह किया था, जिससे दशरथ का जन्म हुग्रा। दशरथ के समय में यादव राजा मधु राज्य करता था। उसका राज्य यमुना से लेकर गुजरात और विन्ध्य-सतपुड़ा के समुचे प्रदेशों तक विस्तृत था। स्वय राम के वारे में रामायणी कथा में सूचना मिलती हैं कि वे बहुत दिनों तक मध्यप्रदेश के जंगली प्रान्तों में आकर वसे थे। दण्डकारण्य मध्यप्रदेश में ही स्थित था। नर्मदा और छत्तीसगढ़ के प्रदेश में राम को अपने वनवास का बहुत सा समय काटना पड़ा था। शायद यहीं उनका राक्षसों से युद्ध हुआ, जिसमें वे विजयी हुए।

द्वापर युग में श्रीकृष्ण के समय में विदर्भ का राज्य बरावर चला ग्रा रहा था। श्रीकृष्ण की पत्नी रुक्मिणी इसी देश की थीं। महाभारत के महायुद्ध में मध्यप्रदेश के कुछ राजवंशों ने कौरवों की ग्रोर से ग्रीर कुछ राजाग्रों ने पाडवों की ग्रोर से ज्रार कुछ राजाग्रों ने पाडवों की ग्रोर से जड़ाई लड़ी थी। महाभारत युद्ध के पश्चात् परीक्षित भारतवर्ष का सम्प्राट् वना। उसके समय से ही किल्युग का प्रारंभ होना माना जाता है। उसके बाद जनमेजय ने राज किया। इस समय ग्रवन्ती के राज्य में मालवा, निमाड़ तथा मध्यप्रदेश के लगे हुए हिस्से सम्मिलित थे। ग्रवन्ती राज्य पर ग्रभी भी हैहय लोग राज कर रहे थे।

# ईस्वी पूर्व ६०० से ईस्वी पूर्व २००

बौद्ध ग्रन्थ ग्रंगुत्तर निकाय, जैन ग्रन्थ भगवती सूत्र या व्याख्या प्रज्ञाप्त तथा ग्रन्थ ग्रन्थों मे ज्ञात होता है कि ईस्वी पूर्व ६०० के लगभग उत्तर भारत में १६ महाजनपद राज्य स्थापित थे। इनमें मगध, कोशल ग्रौर ग्रवन्शी दूसरों की ग्रपेक्षा ग्रधिक सुसंगठित ग्रौर शक्तिशाली थे। मध्यप्रदेश का कुछ हिस्सा ग्रवन्ती महाजनपद के ग्रन्तर्गत था, जिसकी राजधानी माहिष्मती थी। चेदि महाजनपद में भी मध्यप्रदेश के उत्तरीय जिलों का बहुत सा हिस्सा सम्मिलित था, वह हिस्सा जिसमें ग्राज भी बुदेलखंडी बोली जाती है।

मगध ने ग्रपना माम्राज्य बनाने के लिए लगातार उद्योग किया। पहले वहां बृहद्रथ राजवंश राज करता रहा ग्रीर उसके बाद शैंशुनाक वंश की प्रभुता बढ़ी। शैंशुनाक वंश का तीमरा राजा श्रेणिक या बिम्बिमार था। उसकी राजधानी राजगृह में स्थित थी। विम्बिसार का बेटा कुणिक या ग्रजातशत्रु था। उत्तर कोमल में प्रसेनजित ग्रीर ग्रवन्ती में प्रद्योत का राज्य था। महात्मा बुद्ध ग्रीर महात्मा महावीर उन्हीं के ममकालीन थे। उन्हें ग्रपने धर्म का प्रचार करने में इन राजवंशों से सदा सहायता मिलती रही। किन्तु दुर्भाग्य से ग्रभी तक ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिल सके हैं, जिनके ग्राधार पर तत्कालीन मध्यप्रदेश के इतिहास का संगठन हो सके। कहा नहीं जा मकता कि महात्मा बुद्ध ग्रौर महात्मा महावीर के समय में मध्यप्रदेश की क्या दशा थी ग्रौर कौन से राजवंश यहां के भिन्न-भिन्न भागों पर राज कर रहे थे। चूंकि कलिंग में महात्मा महावीर के समय में ही उनके धर्म का प्रचार हो चुका था, इसलिए ग्रनुमान किया जा सकता है कि उससे लगे हुए दक्षिण कोशल या छत्तीसगढ़ के प्रान्त में भी जैन धर्म का विस्तार हुग्रा होगा। उत्तरीय जिलों में बौद्ध धर्म ग्रा चुका था, क्योंकि वह ग्रवन्ती तक फैल चुका था।

## बालाघाट की आहत मुद्राएं

बहुत समय पहले वालाघाट ज़िले से चांदी के सिक्कों का एक दफीना प्राप्त हुआ था। इस दफीने में जो सिक्के मिले थे, वे सब आहतमुद्रा हैं। किन्तु वे एक विशिष्ट प्रकार के हैं। वैसे सिक्के भारतवर्ष में बहुत कम मिलते हैं। इन सिक्कों का कोई एक आकार नहीं हैं और वे बहुत ही पतले हैं। इन पर सामने की ओर चार चिह्न ग्रंकित हैं— (१) हाथी, (२) बैल, (३) गोनांगल और (४) विन्दुमण्डलयुक्त नेत्र, इनकी पीठ सपाट हैं और उस पर कोई भी चिह्न नहीं हैं। भारतवर्ष के सभी भागों से मौर्यकालीन आहतमुद्राएँ प्राप्त होती है, किन्तु उन पर सामने की ओर पांच चिह्न होते हैं, जिनमें सूर्य और षडार चक्र तो अवश्य ही होते हैं और साथ में पर्वत, मोर, आदि चिह्न रहते हैं, जो मौर्यों के चिह्न माने जाने हैं। आश्चर्य की वात है कि वालाघाट से प्राप्त सिक्कों पर इनमें से एक भी चिह्न प्राप्त नहीं होता, जिससे अनुमान किया जाता है कि ये सिक्के मौर्यों से पहले के सिक्के है।

दूसरी विशिष्ट <mark>बात यह है कि इन सिक्कों का वजन</mark> छगभग १२ रत्ती है । मौर्य काल का कार्पापण सिक्का ३२ रत्ती का होता था ख्रौर <mark>यर्घकार्षापण १६</mark> रत्ती का । किन्तु १२ रत्ती का कोई सिक्का नंद या मौर्य वंश के समय में नहीं बना । फिर ये सिक्के १२ रत्ती वजन के क्यों है ? इसका भी कारए है । ३२ रत्ती के कार्षापए की तौल नन्द वश के साम्राज्य काल में स्थिर की गई थी । किन्तु ये सिक्के नन्दों से भी पूर्व के होने के कारए उस तौल से सर्वथा ग्रछूते रहे । वस्तुत: ये सिक्के १०० रत्ती तौल के शतमान सिक्के के ग्रष्ट भाग सिक्के हैं, जिनका नाम प्राचीन ग्रन्थों में "शाए" मिलता है । इस प्रकार के सिक्के केवल उड़ीसा, ग्राध्र ग्रौर मध्यप्रदेश में ही मिले हैं, जो ग्रापस में एक दूसरे से लगे हुए हैं । नन्दों से पूर्व कौन मा ऐमा शक्तिशाली राजवंश था, जो इन सिक्कों का चलाता र्रे यह विचार करते समय हमारा ध्यान ग्रनायास ही किलग के चेदि वंश की ग्रोर जाता है, जिसका एक राजा खारवेल; पीछे चक्रवर्ती वन गया था । इस चेदि वंश का राज्य-विस्तार उड़ीमा, ग्रांध्र ग्रौर मध्यप्रदेश तक रहा होगा । ये सिक्के उसी वंश के चलाए हुए होंगे ग्रौर इनकी तिथि ईस्वी पूर्व ४०० हो सकती है ।

#### नन्द - मौर्य काल

नन्द वंश के राजाओं को पुराणों में अधामिक एवं शूद्र कहा गया है किन्तु थे वे वड़े प्रतापी, बड़े समृद्धिशाली और उनका साम्राज्य दूर-दूर तक विस्तृत था। नन्दों की संस्था कुल नौ कही गई है। कही-कहीं यह उल्लेख मिलता है कि समस्त क्षत्रियों का उन्मूलन करने में वे दूसरे परशुराम के समान थे, इनके पास अटूट संपत्ति थी। दक्षिण में मैसूर तक नन्दों का साम्राज्य फैला हुआ था और किलग पर भी इन्होंने आक्रमण कर के उसे जीत लिया था। वहां से नन्दरणा किन्ही जैन तीर्थंकर की मूर्ति उठा कर मगय ले गया था। किल्ता और मैसूर तक राज्य का विस्तार कर लेने वाले नन्दों का मध्यप्रदेश पर अवश्य ही पूर्ण अधिकार रहा होगा। किन्तु दुर्भाग्य से अभी तक नन्दों के साम्राज्य काल की कोई ऐतिहासिक वस्तु मध्यप्रदेश से प्राप्त नहीं हो सकी हैं। अन्तिम नन्द राजा कुछ कठोर स्वभाव का था। उसने तरह-तरह के कर लगा कर प्रजा को नाराज कर लिया था। उसने समय में भारत पर ईरानियों और यवनों के आक्रमण हुए, किन्तु इन आक्रमणों का मध्यप्रदेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वह पहले की भांति नन्द साम्राज्य के ही अन्तर्गत बना रहा।

नन्दों का पूरा का पूरा साम्राज्य मौर्यवंशीय चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से अपने अधिकार में कर लिया स्रोर वह भारतवर्ष के संगठित साम्राज्य का एक मात्र शासक बन गया। चाणक्य के अर्थशास्त्र से पता चलता है कि चन्द्रगुप्त की सेना में आटिविक लोगों की खूब भरती होती थी। ये आटिविक-जन मध्यप्रदेश के आटिविक राज्यों के निवासी प्रतीत होते हैं। चन्द्रगुप्त ने अपने साम्राज्य को इतना अधिक शक्तिशाली और संगठित बना लिया था कि यवन सेल्यूकस को भारत पर आक्रमण कर के पछताना ही पड़ा। उसे अपनी बेटी का चन्द्रगुप्त से विवाह कर के ही छुटकारा मिला। मध्यप्रदेश का पूरा का पूरा भूमिभाग नन्दों से चन्द्रगुप्त को मिल गया था। उसका दूसरा प्रमाण यह है कि चन्द्रगुप्त ने मैसूर राज्य में अवण बेल्गुल नामक स्थान में सल्लेखनापूर्वक अपने प्राण त्यागे थे। मैसूर निश्चय से ही उसके साम्राज्य में था। वहां तक जाने के लिए चन्द्रगुप्त को मध्यप्रदेश के प्रान्तों से हो कर जाना पड़ा होगा, जो कि उसके माम्राज्य के अंग थे। सौराष्ट्र के शिलालेख में भी चन्द्रगुप्त का उल्लेख मिला है। इन सब प्रमाणों से यही ध्विन मिलती है कि मध्यप्रदेश भी चन्द्रगुप्त के अधिक भारतीय साम्राज्य का एक अंग था। अशोक ने अपने जीवन काल में केवल एक ही प्रदेश जीता था—किलग। अशोक के पिता विन्दुसार ने कोई विजय नहीं की। किन्तु अशोक के शिलालेख मध्यप्रदेश में मिलते हैं, जो यह सूचित करते है कि यहां अशोक का राज्य होगा और वह राज्य उसके दादा चन्द्रगुप्त के समय से ही चला आ रहा होगा।

२७३ ईस्वी पूर्व में ग्रशोक का शासन काल प्रारंभ हुग्रा ग्रौर वह २३६ ईस्वी पूर्व तक रहा। ग्रशोक भारतीय इतिहास का एक जगमगाता नक्षत्र था। उसका राज्य ईरान से दक्षिण भारत तक व्याप्त था ग्रौर किलग भी उसमें सम्मिलित हो चुका था। ग्रशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने के ग्रनंतर बहुत से शिलालेख ग्रौर स्तंभ लेख लिखवाए थे,

<sup>\*</sup>विशेष जानकारी के लिए-''जरनल ग्राफ न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी ग्राफ इंडिया'', भाग १३, १४ ग्रौर १५।

जिनमें नैतिक ग्राचरण की शिक्षा निहित है। ग्रशोक का एक स्तंभ लेख सांची में मिला है जो मध्यप्रदेश से ग्रधिक दूर नहीं। स्वयं मध्यप्रदेशमें जबलपुर जिले के रूपनाथ नामक स्थान में उसका लघु शिलालेख ग्राज तक विद्यमान है। यह भी पता चलता है कि भिक्षु महाधर्मरक्षित को ग्रशोक ने महाराष्ट्र में धर्म प्रचार करने के लिए भेजा था। इन सब प्रमाणों के सद्भाव से यह मानना ही पड़ेगा कि मध्यप्रदेश ग्रशोक के धर्म साम्राज्य का एक ग्रंग था ग्रौर यहां उसने समय-समय पर विहार ग्रौर स्तृप ग्रादि का निर्माण कराया था। ग्रशोक के बाद मौर्य साम्राज्य की स्थित कमजोर पड़ गई थी, यद्यपि उसके पोते सम्प्रति ने उसे बहुत ही सम्हाले रक्का। किन्तु बाद के मौर्य राजे उतने ग्रधिक प्रभावशाली नहीं हुए। ग्रन्तिम राजा ब्रहद्रथ की हत्या करके उसके सेनापित पुष्पित्रत्र ने एक नवीन वंश की नींव डाली, जैसा कि हम ग्रागे देखेंगे।

# मौर्यकालीन पुरातत्त्व

ऊपर कहा जा चका है कि सम्राट ग्रशोक ने भारत के भिन्न-भिन्न स्थानों में शिलालेख लिखवाए थे तथा ग्रनेक स्तंभ खंडे किए थे। वौद्ध ग्रन्थों में सूचना मिलती है कि ग्रशोक ने कुल मिला कर चौरासी हजार स्तूपों का निर्माण कराया था। अशोक के समय का एक शिलालेख हमें जवलपूर जिले में रूपनाथ में मिलता है। यह शिलालेख है तो छोटा पर वड़े महत्व का है। इसमें अशोक ने पुरुषार्थ की महत्ता बताई है। वह कहता है कि पुरुषार्थ से छोटे पुरुष भी बड़ा काम कर डालने हैं। 🕥 ग्रशोक का ग्रथवा उसके ठीक बाद के किसी मौर्य राजा का दूसरा लेख चांदा जिले में देवटेक नाम के स्थान में एक बड़े पत्थर पर ख़दा हुया मिला है। इस लेख में कहा गया है कि स्वामी की ग्राज़ा है कि इस स्थान में जीव हिमा न हो । 1 यद्यपि इस विलालेख में प्रशोक का स्पष्ट कोई उल्लेख नहीं है फिर भी जीव हिंसा के निपेध का इसमें उल्लेख होने के कारण इस लेख को अशोक के समय का मान लिया गया है, क्योंकि जीव हिसा का निषेध करने वाले शिलालेख ग्रशोक ने ही लिखवाए थे। मौर्यों के समय के दो लेख सिरगुजा जिले में लक्ष्मएपूर के निकट रामगढ पहाड़ी की दो ग्फाओं में खुदे हुए हैं । इनके विषय न तो राजनैतिक है और न ही धार्मिक, किन्तु ये किसी सूतनुका नाम की देवदासी और उससे प्रेम करने वाले कलाकार देवदत्त (देवदीन) से संबंधित हैं। † जिन ग्फान्नों में ये लेख खदे हैं, उनमें कुछेक चित्र भी चित्रित है, जो प्रायः नष्ट हो चुके हैं । गुफाग्रों के नाम जोगी माढ़ा श्रोर सीता वेंगा हैं । 🛚 इनमें से एक तो सृतन्का देवदासी के निवास की कोठरी है ग्रौर दूसरी गुफा मौर्यकाल की नाटकवाला है जो भारत की सबसे पुरानी नाटकशाला प्रतीत होती है। मौर्य काल के अन्य अवशेष चांदा जिले में भांदक और छत्तीसगढ़ में तुरतूरिया में भी देखे गये हैं किन्तु उनका श्रभी तक विशेष श्रध्ययन नहीं हो सका । जवलपुर के निकट त्रिपुरी की खुदाई में काली चमकदार पालिश किए हुए वरतनों के टुकड़े प्राप्त हुए है । इस प्रकार के काली च**मकदार पालिश युक्त** वरतन मौर्य काल की विशेषता है। इस कारण त्रिपुरी के इन ट्कड़ों को भी मौर्य काल का ही मानना पड़ता है।

#### मौर्यकालीन सिक्के

मौर्य साम्प्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य था। इतने बड़े साम्राज्य ने ग्रपने सिक्के ग्रवश्य चलाए होंगे किन्तु ऐसे कोई सिक्के ग्रभी तक नहीं मिल सके, जिन पर चन्द्रगुप्त, ग्रशोक या ग्रन्य किसी राजा का नाम मिला हो। इसके विपरीत एक प्रकार के सिक्के जिन्हों ग्राहतमुद्रा कहा जाता है, सम्पूर्ण भारत में व्यापक रूप मे प्राप्त होते है। इन सिक्कों पर जो चिह्न मिलते हैं, वे छेनी से ग्रंकित किए हुए चिह्न हैं, इसिलए इन सिक्कों को वैसा कहने लगे हैं। यद्यपि ग्राहत-मुद्राग्रों का चलन मौर्यों से पहले ही हो चुका था, किन्तु मौर्य काल की ग्राहत मुद्राण् ग्रासानी से पहचानी जा सकती हैं। इन मुद्राग्रों पर भिन्न-भिन्न मौर्य राजाग्रों के ग्रपने चिह्न विशेष ग्रंकित रहते है।

<sup>\*</sup> हुल्श कार्पस इं. इं., भाग १।

<sup>🕇</sup> प्रोसीडिंग स्राफ ग्राल इंडिया ग्रोरियंटल कान्फ्रेन्स, १६३८ ।

<sup>†</sup> इंडियन एंटिक्विरी, ३४।

श्राहत सिक्कों को बनाने का तरीका यह था कि सबसे पहले चांदी या तांबे की पत्तर तैयार कर ली जाती थी श्रीर उसमें से बजन के माफिक चौकोर टुकड़े काट लिए जाते थे। फिर इन टुकड़ों की तौल कर के उन्हें नियमित बजन के बराबर कर लेते थे। कभी-कभी ऐमा होता था कि पत्तर में से काटा गया चौकोर टुकड़ा नियमित बजन से ग्रिधिक बजन का निकलता था। तब किसी ग्रोर से भी ग्रिधिक मात्रा को ग्रालग कर दिया जाता था। इस प्रकार सिक्कों के ग्राकार में विभिन्नता ग्रा जाती थी ग्रौर वे ग्रनेक कोए। के बन जाते थे। यही कारए। है कि ग्राहत सिक्के एक ग्राकार के नहीं मिलते। उनके ग्राकार तरह-तरह के होते हैं।

सागर जिले में एरन और जबलपुर जिले में त्रिपुरी ग्राहत सिक्कों के मुख्य केन्द्र रहे हैं। यहां में चांदी और तांबे के ग्राहत सिक्कों मिले हैं। एरन के ग्राहत सिक्के सब से मुन्दर हैं और उनके चिह्न दूर-दूर बने रहते हैं।\* त्रिपुरी ग्रौर जबलपुर में भी चांदी के ग्राहत सिक्के मिले हैं। विदर्भ में मालेगांव ग्रौर हिंगनघाट के सिक्कों ने बड़ी प्रसिद्धि पाई है। में छत्तीसगढ़ में भी इस प्रकार के ग्राहत सिक्के बहुत से स्थानों से प्राप्त हुए हैं, जिनमें ग्रकलतरा, ठठारी, बिलासपुर मुख्य हैं। नागपुर ग्रौर भंडारा जिलों में भी ये पाए जाते हैं। इन सबकी ग्रपनी विशेषता है। यद्यपि इनका अभी तक तुलनात्मक ग्रध्ययन नहीं हो सका है, फिर भी ठठारी के रूप्यमासक सिक्के ग्रपने किस्स के ग्रिहतीय है। †

#### जानपदीय सिक्के

मौर्य काल में भारतवर्ष में ग्रनेक गण्राज्य ग्रौर जनपद राज्य स्थापित थे। इनमें से कुछ तो बहुत बड़े-बड़े थे ग्रौर कुछ का विस्तार नगर की सीमा तक ही सीमित था। ग्रभी तक जो प्रमाण मिल सके हैं, उनसे विदित होता है कि मध्यप्रदेश में उस समय कम से कम तीन जनपद राज्य तो थे ही। एक तो त्रिपुरी का, दूसरा एरिकिणा का ग्रौर तीसरा भागिला का। एरिकिणा (जिसे ग्रब एरन कहते हैं) जनपद के सिक्के ग्रनेक प्रकार के मिलते हैं। कुछ तो ठप्पे से बनाए गए निशानों वाले हैं ग्रौर कुछ मांचे में ढाले हुए। एरिण में उस समय मिक्के बनाने की टकसाल भी थी, क्योंकि वहां एक सांचा भी प्राप्त हुग्रा है। एरन से प्राप्त एक सिक्के पर वहां के राजा धर्मपालित का नाम मिला है ग्रौर दूसरे पर नगरी का नाम। ये राजा नगरी के नामयुक्त सिक्के भारत के लेख वाले तमाम सिक्कों में प्राचीनतम हैं। जिन सिक्कों पर राजा का नाम मिला है, वे चौकोर हैं ग्रौर जिन पर नगरी का नाम मिला है, वे गौल। ×

त्रिपुरी जनपद के सिक्के स्वयं त्रिपुरी से तथा होशंगाबाद जिले में खिडिकया गांव से प्राप्त हुए हैं। इन सिक्कों पर ३०० ई. पू. की ब्राह्मी लिपि में 'तिपुरी' लिखा मिलता है और साथ ही ग्रनेक मांगलिक चिह्न जैसे स्वस्तिक, चैत्य भौर सुमेरु ग्रादि।‡ ये सिक्के तांबे के हैं ग्रीर गोल रहते हैं।

भागिला नामक जनपद राज्य का पता केवल सिक्कों से ही लगता है। ये सिक्के भी ग्रभी हाल में ही खोजे जा सके है। इन सिक्कों पर "भागिला" नगरी का नाम तथा ग्रन्य चिह्न मिलते हैं। इनका प्राप्ति स्थान होशंगाबाद जिले में स्थित जमुनिया ग्राम है। ...

भंडारा जिले में पौनी नामक स्थान से एक सीसे का सिक्का मिला है, जिस पर ३०० ईस्वी पूर्व के अक्षरों में "दिम-भाग" नामक किसी राजा का नाम लिखा है । +

- \* किनंघम: ग्रार्कलाजिकल सर्वे रिपोर्ट, १०।
- ·|· एलन: कैटलाग।
- † एलन: कैटलाग।
- × किनघम: क्वोइन्स ग्राफ एंश्यन्ट इंडिया, फलक ११।
- 📘 एलन का कैंटलाग तथा जरनल ग्राफ न्युमिस्मेटिक सोसायटी, भाग १३।
- 🕹 जरनल ग्राफ न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी, १४।
- 🕂 जरनल ग्राफ न्यूमिस्मेटिक, भाग ६।

# ईस्वी पूर्व २०० से ई. प. ३००

## शुंग वंश

वाण महाकवि के हर्षचरित में सेनापित पुष्यिमित्र द्वारा अन्तिम मौर्य राजा ब्रह्मथ की भरी सभा में हत्या करके मगध का राज सिहासन प्राप्त कर लेने का उल्लेख मिलता है। राज्यिमहासन प्राप्त करके पुष्यिमित्र ने एक राजवंश की स्थापना की जो शुंग वंश कहलाता है। यद्यपि कालिदास ने अपने नाटक मालिवकाग्निमित्र में पुष्यिमित्र के बेटे अग्निमित्र को काश्यप शाखा के बैम्बिक वंश का लिखा है। विन्ध्यप्रदेश में नागौद के निकट के भरहुत नामक स्थान के शिलालेखों में शुगवंश का उल्लेख आता है जिससे सूचना मिलती है कि वे वहां राज्य करते थे। मालवा में पुष्यिमित्र का वेटा अग्निमित्र स्वयं राज्य करता था, विदिशा उमकी राजधानी थी। नर्मदा किनारे का एक दुर्ग अग्निमित्र के साले वीरसेन के संरक्षण में था। ध्यान देने की बात है कि शुगों को मौर्यों का पूरा साम्राज्य प्राप्त नहीं हो सका था, साम्राज्य का मध्यवर्ती हिस्सा ही वे प्राप्त कर सके थे क्योंकि इस समय तक दक्षिण में आन्ध्र और किलग में चेदिवंश ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए थे। इससे यह अनुमान होता है कि मध्यप्रदेश के बहुत से हिस्से शुंगों के राज्य के अंतर्गत नहीं आ सके थे। यद्यपि उत्तरीय हिस्सा उनके अधिकार में था। यह कथन इस घटना से और भी प्रमाणित हो चुकता है कि अग्निमित्र ने विदर्भ के राजा यज्ञसेन पर आक्रमण किया था और उसे जीतकर अपने दो रिश्तेदारों में बांट दिया था। वर्षा नदी इन दोनों विभाजित प्रदेशों की सीमा बनाई गई थी।

#### यवनवंश मिलिन्द के सिक्के

पुष्यमित्र के राज्य काल में ही बेक्ट्रिका के यवन भारत की ग्रोर बढ़े। उन्होंने पाटलिपुत्र तक हमले किये थे। इन यवनों में दिमेत्र या डेमेट्रिय वड़ा वीर योद्धा था। मिलिन्द या मेनन्डर दूसरा प्रतापो राजा था जो भारतीय परंपरं में बड़ा सम्मानित है। वह बौद्ध हो गया था। मिलिन्द पञ्ह नामक बौद्ध ग्रंथ में इसका उल्लेख मिलता है। इस राजा के छह तांबे के सिक्के वालाघाट जिले में प्राप्त हुए थे। तांबे के सिक्के ग्रक्सर वहीं पाये जाते हैं जहां उसको चलाने वाले राजा का राज रहा हो। यद्यपि ग्राज तक ऐसा कोई ग्रीर प्रमाण नहीं मिल सका जिसके ग्राधार पर यह कहा जा सके कि मध्यप्रदेश में भी यवनों का विस्तार हो चुका था। किन्तु ये तांबे के सिक्के एक ममस्या खड़ी कर देते है। दूसरा संभव कारण यह हो मकता है, मध्यप्रदेश का भद्रावती तीर्थ बौद्धों का पूज्य स्थान था। भिन्न-भिन्न स्थानों के बौद्ध वहां यात्रा करने के लिए ग्राते होंगे। हो सकता है कि इन्हीं किन्हीं यात्रियों के साथ मिलिन्द के ये तांबे के मिक्के भी यहां ग्राये हों।

#### शातवाहन वंश

शुंग-यवनों के काल में ही दक्षिए। में शातवाहन वंश के आंध्र राजा अपने प्रभुत्व का विस्तार करने लगे थे। वे अपने को 'दक्षिए। पथ पति ' कहते थे। इनकी राजधानी प्रतिष्ठान में थी जो आजकल हैद्रावाद राज्य में पैठन नाम का स्थान हैं। शातवाहनों के प्रारंभिक काल के लेख महाराष्ट्र और मालवा तक मिले हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि शातवाहन लोग मूलतः विदर्भ के निश्वसी थे। और बाद में वे आंध्र की ओर जाकर वहां वस गए। पुराएों में इनका उल्लेख ' आंध्रभृत्यों ' के नामसे मिलता है जिससे विदित होता है कि वे प्रारम्भ में मौर्यों या शुंगों के चाकर थे।

सिमुक शातवाहनों का पहला राजा था। नानाघाट के एक शिलालेख में इसे राजा सिमुक सातवाहन कहा गया है। जिससे ज्ञात होता है कि इसका दूसरा नाम सातवाहन था ग्रथवा यह सातवाहन नाम के किसी राजा का वंशज था। सिमुक के बाद कृष्ण राजा हुआ और उसके बाद शातकिए प्रथम। शातकिए प्रथम के शासन काल में ग्रांश्रों का विस्तार डाहल प्रदेश तक हो गया, त्रिपुरी उनके ग्रधिकार में ग्रागया। मालवा की विजय भी इसका मुख्य कार्य था। उज्जैन विजय के ग्रन्तर शातवाहनों के सिक्कों में नवीन ढंग ने स्थान पाया और उसके बाद ऐसे सिक्के बनाए गए जिनके एक

श्रोर हाथी श्रौर राजा का नाम तथा दूसरी श्रोर उज्जैन का चिह्न विशेष रखा जाने लगा। ये सिक्के मध्यप्रदेश में भी बहुत मिलते हैं।

शातर्काण प्रथम और गौतमीपुत्र शातर्काण के बीच में अनेक राजा हुए जिनमें से एक आपीलक भी था जिसका तांबे का सिक्का रायगढ़ के निकट से प्राप्त हुआ है। गौतमीपुत्र शातर्काण की लड़ाई नहपान से होती रहती थी। इसमें अन्ततोगत्वा गौतमीपुत्र ही विजयी हुआ और उसने नहपान के सिक्कों पर अपना ठप्पा फिर से लगवाया। शिलान्तेखों में गौतमीपुत्र को 'शकयवन पह्नवनिष्दन 'और 'शातवाहन कुलयश प्रतिष्ठापन कर 'कहा गया है। गौतमीपुत्र सागपुड़ा और विध्य के प्रदेश का स्वामी था। उसका राज्य विदर्भ में भी स्थापित था।

गौतमीपुत्र के पञ्चात् विसप्ठीपुत्र पुलुमावि शासक बना । उसके समय में कर्मदक चप्टन के वंश के राजाश्रों ने श्रीधक शक्ति एकत्र कर ली थी । पुलुमावि के पश्चान शिवश्री शानकीं ए राजा बना । उसके सिक्कों पर वासिष्ठीपुत्र शिवश्री शातकीं ए लिखा मिलता है । इसी प्रकार शातवाहन वंश के ग्रनेक राजा मध्यप्रदेश के प्रदेशों पर ईस्वी सन् २०० के लगभग तक राज करते रहे । दक्षिण, कोशल ग्रर्थान् महाकोशल में भी इन के राज्य का विस्तार हो गया था जैसा कि हमें सातवीं शती के चीनी यात्री ह्यूनत्यांग के विवरण से विदित होता है । उसके ग्रनुसार प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान दक्षिण कोशल की राजधानी के एक विहार में रहता था जिसे मौर्य सन्नाट् ग्रशोक ने वनवाया था । ह्यूनत्यांग कहता है कि नागार्जुन के समय वहां का राजा कोई सातवाहन वंशीय था । महाकोशल में शातवाहनों के राज्यविस्तार का एक प्रमाण ग्रापीलक के सिक्के की प्राप्ति भी है ।

#### चेदिवंश

शातवाहनों के प्रारंभिक समय में ही स्रर्थात् ईस्वी पूर्व दूसरी शती में किलग में चेदिवंश का उदय हो चुका था। उसका तीसरा राजा खारवेल बड़ा योग्य सौर महान् योद्धा निकला। उमकी उपाधि महामेघवाहन थी। हाथी गुंफा के विस्तृत शिलालेख में उसके प्रायः समस्त कार्यों का वर्णन मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि खारवेल के वंश का मूल स्थान चेदि देश श्रर्थात् बुंदेलखंड था। वहां मे वे लोग महाकोशल या छत्तीसगढ़ के रास्ते किलग पहुंचे। किलग से उन्होंने श्रपने माम्राज्य का विस्तार किया। स्वाभाविक है कि दक्षिण कोशल याने छत्तीसगढ़ उनके राज्य के अन्तर्गत था। खारवेल ने सातर्काण से लड़कर बरार को भी जीत लिया था।

#### शातवाहनकालीन पुरातत्त्व

ऊपर कहा जा चुका है कि विदर्भ, कौशल ग्रौर त्रिपुरी तक का प्रदेश शातवाहन राजाग्रों के ग्रधिकार में ग्रा चुका था। स्वाभाविक है कि शातवाहनकालीन पुरातत्व की मध्यप्रदेश में बहुलता होनी चाहिए किनु दुर्भाग्य की बात कि शातवाहनकालीन स्थापत्य में मध्यप्रदेश इतना धनी नहीं है जितना कि महाराष्ट्र। शातवाहनकालीन स्थापत्य के नाम पर मध्यप्रदेश में केवल दो स्थानों पर ही कुछ सामग्री प्राप्त है। एक तो ग्रकोला जिले में पातूर\* ग्रौर दूसरे चांदा जिले में भांदक या भद्रावती। + इन दोनों स्थानों पर शातवाहनकालीन गुफामंदिर देखने में ग्राए हैं।

शातवाहनों के सिक्के मध्यप्रदेश में बहुत मिले हैं। प्रारंभिक शातवाहनों में से शातकिए। प्रथम के सिक्के जबलपुर ग्रौर होशंगाबाद जिलों में मिले हैं†। ग्रापीलक का तांवे का सिक्का रायगढ़ के निकट बालपुर में प्राप्त हुग्रा है ‡। गौतमी-

<sup>\*</sup> अकोला जिले का गजेटियर।

<sup>†</sup> जरनल आफ न्यूमिस्मेटिक सोसायटी भाग १२ स्रौर१३

<sup>ां</sup>न्यूमिस्मेटिम सप्लीमेन्ट ४७ भ्रौर जरनल आफ आंध्र हिस्टारियल सोसायटी १०।

पुत्र शातर्काण का चांदी का अनुपम सिक्का त्रिपुरी से मिला है। व्यातवाहन राजाओं के सिक्कों के दो । बड़े दफीने चांदा ग्रौर ग्रकोला जिलों मे मिले थे जिन्होंने शातवाहनों के इतिहास पर काफी प्रकाश डाला है । चांदा जिले का दफीना वहत पहले मिला था। ईस्वी सन् १८८५ में यहां तक कि लोग उसकी प्राप्ति के वास्तविक स्थान को भी भल गए और चांदा जिले का नाम भर उन्हें याद रहा। इन दफीने में कूल १८३ मिक्के थे ग्रीर वे सभी पोटीन नामक मिश्रित धातू के थे। इसमें ५१ मिक्के श्री शातकींण के, २४ सिक्के पुलुमानि के ग्रीर ४२ सिक्के श्री यज्ञ शातकींण के थे। शेप सिक्के ठीक-ठीक पहचाने नहीं जा सके थे। इस दफीने के बहुत से सिक्के लंदन के ब्रिटिश म्युजियम ग्रौर कलकत्ता के इंडियन म्युजियम को भेजे गए थे 🕆 । दूसरा दफीना ईस्वी सन् १८३८ में स्रकोला जिले में तरहाला नामक गांव के निकट प्राप्त हुम्रा था 🗜 । यह बहुत ही महत्वपूर्ण दफीना था । 🛮 इसमें कुल मिलाकर लगभग १६०० सिक्के थे 👚 १५२५ ही ठीक हालत में प्राप्त किये जा सके थे। ये हैं तो प्रायः चांदा दफीने के सिक्कों की ही तरह के, याने एक ग्रोर हाथी ग्रौर राजा का नाम ग्रौर दूसरी ग्रोर उज्जैन चिह्न कहलाने वाला प्रतीक विशेष, किन्तू ये मिक्के ग्रनेक नए राजाओं के नाम प्रकाश में लाए, यहां तक कि जिनके नाम पुराणों में भी नहीं मिले थे। इस दफीने में सबसे ग्रधिक सिक्के थे श्री शातकर्णि तृतीय के । फिर पुलुमावि का स्थान ग्राता है । उसके १७४ सिक्के थे, श्री शातकर्णि चतुर्थ के ३५, शिवश्री पुल्मावि के ३२, स्कन्द शातकींण के २३, यज शातकींण के २४८। कूंभशातकींण, कर्णशातकींण, शकशानकाएं। के सिक्के बिल्कुल ही नयी प्राप्ति है। इस दफीनों के सिक्कों के ग्रलावा ग्रन्य किसी प्रमाण द्वारा उनकी मूचना नहीं मिलती । इस प्रकार मध्यप्रदेश से प्राप्त इस दफीने ने शातवाहनों के इतिहास पर विलकुल नया ग्रौर ग्रनठा प्रकाग डाला है।

छत्तीसगढ़ के अनेक स्थानों से कुछ ऐसे तांबे के सिक्के मिले हैं जो चौकोर हैं। इन सिक्कों पर एक भ्रोर हाथी और दूसरी श्रोर खड़ी हुई स्त्री अथवा नाग वने हैं। विद्वानों का मत है कि ये सिक्के शातवाहनों के उत्तर काल में चलाए गए थे। संभव हैं कि वे छत्तीसगढ़ के ही खास किस्म के सिक्के हों। शातवाहनों के ममय में भारत का विदेशों से और खासकर रोम से व्यापार बढ़ चला था। इसलिए, विदेशी सिक्के भारत में भ्राने लगे थे। इस प्रकार के रोम के सिक्के छत्तीसगढ़ और विदर्भ में मिले हैं। से सोने और तांवे दोनों के ही है। भ्रमरावती जिले से एक मिट्टी का रोमन पदक भी मिला है जो अद्भृत वस्तु है।

शातवाहन राजाश्रों के समय के शिलालेख भी मध्यप्रदेश में मिलते हैं। बिलासपुर जिले में वृढ़ीखार श्रीर जवलपुर जिले में बाघोरा से ऐसे ही दो लेख मिले हैं। किरारी (छत्तीसगढ़) से जो काष्ठ का यूप प्राप्त हुश्रा है, उसपर का लेख भी शातवाहनकालीन हैं। $\times$  पौनी (भंडारा) के लेख में भार वंश के राजा भगदत्त का उल्लेख श्राता है। यह भगदत्त शायद भारशिव वंश का होगा। $\cdot$ । बिलासपुर जिले

<sup>\*</sup> जनरल आफ न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी १२।

<sup>†</sup> विशेष विवरण के लिए—रेप्सन का सूचीपत्र ।

<sup>🙏</sup> जरनल आफ न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी आफ इंडिया भाग २।

<sup>🕂</sup> जरनल आफ न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी भाग ७।

<sup>🗙</sup> एपिग्राफिआ इंडिका भाग १८।

<sup>√</sup> एपि० इंडिका भाग २४।

में शक्ति के निकट गुंजी नामक स्थान से जिसे ऋषभतीर्थ कहते है–एक महत्वपूर्ण शिलालेख प्राप्त हुम्रा है जो कुमारवर दत्त का है ।‡

# कुशाणों सन्बन्धी पुरातत्त्व

ईस्वी मन् ७८ में कुशान राजा किन्प्क ने ग्रपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शक संवत् चलाया। वह बौद्ध या ग्रीर महाविजयी भी। पूर्व में पाटिलपुत्र तक उसने ग्रीभयान किये थे ग्रीर वहां मे प्रिमद्ध बौद्ध विद्वान ग्रव्यघोष को ग्रपनी राजधानी पुरुषपुर (पेशावर) ले ग्राया था। किन्प्क के पश्चात् हुविश्क ने ग्रीर उसके पश्चात् वासुदेव ने कुशाणों के राजिसहासन को सम्हाला। इनका राज्य मालवा तक तो निश्चय से ही विस्तृत था क्योंकि सांची में उनके लेख मिले है। किंतु मध्यप्रदेश में कुशाणों का राज्य था ग्रथवा नहीं यह ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता। फिर भी जवलपुर के निकट भेड़ाघाट में कुशानकालीन ग्रनेक मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। जिनपर लेख भी हैं। इन लेखों मे मालूम होता है कि भूमक की पुत्री ने उन्हें बनवाया था। कुशाण राजा हुविष्क का एक मोने का सिक्का हरदा मे मिला है। वहीं से मिलने वाला दूसरा सोने का सिक्का वाद के किनिष्क नाम के राजा का है। कुशाणों के तांव के सिक्के बिलासपुर जिले में बहुत मिलते है। ईस्वी सन् १९२१-२२ में भी ये मिले थे ग्रीर ग्रभी हाल में तो लगभग ५० की मंच्या में मिले हैं। कुशाणों के तांव के मिक्कों का छत्तीसगढ़ में मिलना बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि तांव के सिक्के ग्रक्सर उन्हीं स्थानों में मिला करते हैं जहां उन राजाग्रों का राज्य रहा हो, वे राज्य के बाहर के प्रदेशों में नहीं मिलते। इसलिए हमें मानना ही पड़ेगा कि छत्तीमगढ़ में कुशाणों का राज्य ग्रवश्य रहा है भले ही वह ग्रल्पकालीन हो।

#### कर्टमकों के सिक्के

कुशाएों के स्राधीन कुछेक शकवंश पश्चिम भारत में राज कर रहे थे। इनमें पहला वंश भूमक का वंश था जो क्षहरात वंश भी कहलाता था। इसी वंश में नहपान हुन्ना। दूसरा वंश कर्दमकों का था। चष्टन इसका पहला राजा था जिसने नहपान के बाद ग्रपना राज्य स्थापित किया। महाक्षत्रप रुद्रदामा इसी चष्टन का नाती था। यह वंश मालवा तक ग्रपने राज्य का विस्तार किए हए था। माहिप्मती पर भी उनका ग्रधिकार था ग्रौर निषाद भिम पर भी म्रर्थात् वे मध्यप्रदेश के म्रनेक हिस्सों पर राज्य कर रहे थे। रुद्रदामा के पश्चात इस वंश के म्रनेक राजा क्षत्रप श्रौर महाक्षत्रप की उपाधि धारए करके राज करते रहे। इन्होंने बड़े ही सुंदर सिक्के चलाए थे। उनकी विशेषता यह है कि उन पर शक संवत में राजा की राज्यतिथि लिखी रहती है और इसके साथ ही उसका और उसके पिता का नाम भी। मध्यप्रदेश में इन क्षत्रप महाक्षत्रपों के बहुत से सिक्के प्राप्त हुए हैं ग्रौर ग्राज भी मिलते हैं। छिंदवाड़ा जिले में सिवनी के निकट सोनपुर से एक बार रुद्रसेन से लेकर रुद्रसेन ततीय तक के अनेक राजाओं के ६३३ चांदी के सिक्कों का एक वड़ा दफीना प्राप्त हुम्रा था। \* स्वयं सिवनी से भी इनके सिक्के मिले हैं ု वर्घा जिले में म्रारवी के निकट भी इनके १० सिक्के मिले थे जो यह बताने के लिए पर्याप्त हैं कि क्षत्रपों का राज्य विस्तार इस ग्रोर भी था। किन्तू दूसरा मत है कि क्षत्रपों ने इस स्रोर कभी राज्य नहीं किया । उनके सिक्के यहां इसलिए मिलते है कि मध्यप्रदेश का वाकाटक वंश इन सिक्कों को ही चलाता था क्योंकि उनसे अपने कोई सिक्के न थे। तीसरा मत यह है कि कोई धनवान व्यक्ति इन सिक्कों को मालवा या गुजरात में एकत्र कर इस ग्रोर बसने के लिए चला ग्राया होगा ग्रौर उसने ही इन्हें यहां किसी स्राकस्मिक भय की स्राशंका से गाड़ दिया होगा । कुछ भी हो, यह तो हम जानते हैं कि एरन में शक श्रीघर वर्मा का राज था जिसका एक शिलालेख ग्रभी हाल में खोज निकाला गया है। †

<sup>🚶</sup> एपि० इंडिका भाग २७।

<sup>\*</sup> न्यमिस्मेटिक सप्लीमेंट ४८।

<sup>†</sup> प्रो॰ मिराशी—संशोधनमुक्तावलि ।

# ईस्वी ३०० से ईस्वी ८००

#### वाकाटक वंश

ईस्वी मन् की तीमरी बाताब्दी के प्रथम पाद तक मध्यप्रदेश और वरार बातवाहन राजाओं के ग्रधिकार क्षेत्र में थे किन्तु इसके बाद बातवाहनों की शक्ति कमजोर पड़ने लगी और उस वंश का ह्यास होना प्रारंभ हो गया। तीमरी बाती में ही किसी समय वाकाटकों ने अपना राज्य स्थापित कर लिया। विध्यशक्ति इनका पहला राजा था। उसके मूलस्थान के संबंध में विद्वानों में विवाद हैं। कुछ लोगों का कहना है कि विध्यशक्ति बुंदेलखंड से ग्राया था। बुंदेलखंड से ग्रपने राज्य का विस्तार करते हुए वाकाटक मध्यप्रदेश की वर्तमान राजधानी नागपुर के निकट के प्रदेश में ग्राए ग्रौर यहां उन्होंने ग्रपनी राजधानी स्थापित की। विध्यशक्ति के बाद उसका बेटा प्रवरसेन प्रथम राजा बना। उसके समय में भी बुदेलखंड से लेकर है बराबाद राज्य तक विस्तृत प्रदेश वाकाटकों के साम्राज्य के ग्रंतर्गत था।

प्रवरसेन प्रथम के बाद वाकाटक राज्य के अनेक टुकड़े हो गए। कम से कम दो का तो पता चलता ही है। प्रवर-सेन का बड़ा बेटा गौतमीपुत्र अपने पिता की राजधानी से ही राज करता रहा किन्तु इसके दूसरे वेटे सर्वसेन ने अकोला जिले में स्थित वासिम (प्राचीन वत्सगुल्म) में अपनी नर्ड राजधानी बनार्ड।

#### मुख्य शाखा

नागपुर-नित्वर्धन की मुख्य शाखा में रुद्रमेन प्रथम हुन्ना। इसकी माता भवनागा नागवंश की थी जो उम समय तक भारशिव कहलाने लगे थे। रुद्रसेन का एक लेख चांदा जिला में देवटेक नामक स्थान से प्राप्त हुन्ना है जो कि अशोक-कालीन शिलालेख के साथ खुदा है। \* रुद्रसेन प्रथम का बेटा पृथिवीषेण प्रथम हुन्ना। इसके समय के दो लेख विध्यप्रदेश में मिले हैं। जिनमें उसके सामंत व्यान्नदेव का उल्लेख मिलता है। पृथिवीषेण प्रथम के पश्चात् उसका वेटा रुद्रसेन द्वितीय वाकाटक राज्य के राज्यिमहासन पर अभिषिक्त हुन्ना। इसे गुप्तवंश के महाराजाधिराज चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की वेटी प्रभावनी गुप्ता व्याही गई थी। इस विवाह संबंध से वाकाटकों की दशा कुछ और ही हो गई। स्नौर वे एक प्रकार के गुप्तों के स्रधीन हो गए क्योंकि हम देखते हैं कि स्वयं वाकाटकों के लेखों में जहां कहीं भी गुप्तों स्नौर वाकाटकों दोनों का एक साथ उल्लेख मिलता है, वाकाटक स्नपने को महाराज और गुप्तों को महाराजाधिराज कहते हैं।

रुद्रमेन द्वितीय की ईस्वी मन् ४०० के लगभग मृत्यु हुई। उस समय उसके तीनों पुत्र नाबालिग थे। इसलिए प्रभावती गुप्ता ने शामन संभाला। प्रभावती गुप्ता के समय के दो ताम्रपत्र लेख अभी तक प्राप्त हो सके हैं। एक पत्र नित्वर्धन से लिखा गया था † और दूसरा रामगिरि (रामटेक) से। प्रभावती के बाद महाराज दामोदर सेन ने राज किया और उसके बाद उसके भाई प्रवरसेन द्वितीय ने। प्रवरसेन के बहुत से ताम्रपत्र लेख मिले हैं और वे मध्यप्रदेश के भिन्न-भिन्न स्थानों में दूर-दूर तक मिले हैं जैसे वर्धा, छिदवाड़ा, नागपुर, बालाघाट, अमरावती और बैतूल जिलोंमें। इन ताम्रपत्र लेखों से जात हुआ है कि प्रवरसेन का राज्यकाल कम नही था। कम से कम २७ वर्ष तक तो उसने राज किया ही। इन लेखों से यह भी विदित होता है कि राज्य काल के प्रारंभिक वर्षों में उसकी राजधानी नागपुर के निकट नित्वर्धन में थी किन्तु बाद में उसने प्रवरपुर बसाकर वहां अपनी राजधानी स्थापित कर ली थी। कुछ विद्वान इस प्रवरपुर को आधुनिक पवनार (वर्षा जिला) बताते हैं। यह भी कहा जाता है कि प्रवरसेन ने प्राकृत भाषा में सेतुबंध नामक काव्य की रचना की थी जिसे विक्रमादित्य के निर्देशपर कालिदास ने संशोधित किया था।

प्रवरसेन द्वितीय के बाद उसका वेटा महाराज नरेन्द्रसेन ग्रौर उसके बाद नरेन्द्रसेन का बेटा पृथिवीषेण द्वितीय वाकाटक वंश के राजा बने । नरेन्द्रसेन ने कुंतल की राजकुमारी से विवाह किया था । पृथिवीषेण ने दो बार वाकाटकों की गिरी हुई दशा को संभाला था । पृथिवीषेण द्वितीय के बाद वाकाटकों का क्या हुग्रा कुछ पता नहीं ।

<sup>\*</sup> प्रोसीडिंग आफ ग्रोरियंटल कान्फ्रेन्स १६३५ । 💍 † इपि० इंडिका १५

<sup>🕇</sup> जनरल आफ रायल एशियाटिक सोसाइटी २०



# वत्सगुल्म की शाखा

उत्पर कहा जा चुका है कि नागपुर के वाकाटकों की एक शाखा श्रमरावती जिले में वत्सगुल्म या वासिम में श्रपनी राजधानी स्थापित कर मुख्य शाखा में श्रलग हो गई थी। इस शाखा की स्थापना सर्वसेन ने की थी। उसने श्रीर उसके श्रनेक उत्तराधिकारियों ने काफी समय तक राज किया। इनके समय में श्रजन्ता के श्रनेक गुफामंदिरों का निर्माण हुग्रा।

#### गुप्तवंश

भारतीय इतिहास में गुप्त वंश के राज्यकाल को सुख. समृद्धि और सम्पन्नता का युग माना जाता है। कला और संस्कृत साहित्य की इस युग में सर्वतोमुखी उन्नति हुई इसलिए इस युग को स्वर्ण्युग भी कहा जाने लगा है।

ईस्वी सन् की तीसरी शती के अंत में गुप्त नाम के एक छोटे से सामन्त राजा ने मगध में गुप्त वंश की तीव डाली। उसके बाद उसका बेटा घटोत्कच राजा हुआ। घटोत्कच के पश्चात् उसका बेटा चन्द्रगुप्त राजा बना। यह अपने उपर्युक्त दोनों पूर्व जों की अपेक्षा अधिक प्रतापी और शक्तिशाली निकला। पहले के दोनों राजा केवल महाराज ही थे किन्तु चन्द्रगुप्त महाराजाधिराज बन गया। गंगा के किनारे-किनारे प्रयाग तक उसने अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया। इस चन्द्रगुप्त का मध्यप्रदेश से कोई संबंध स्थापित नहीं हो सका था क्योंकि वह प्रयाग के इस और कभी नहीं आ सका। चन्द्रगुप्त ने अपने महाराजाधिराज की उपाधि अहए। करने के उपलक्ष्य में एक नया संवत् भी चलाया जो गुप्त संवत् के नाम में विख्यात हुआ। यह संवत् ईस्वी ३२० में प्रारंभ किया गया था। महाराजाधिराज वनने में चन्द्रगुप्त को तिरहृत के लिच्छवी वंश की सहायता प्राप्त हुई थी, जिनके वंश की राजकुमारी कुमार देवी में उसने विवाह किया था। इस विवाह का उल्लेख गुप्त वंश के प्रायः सभी लेखों में मिलता है और यह घटना चन्द्रगुप्त के सोने के मिक्कों पर भी अंकित है।

चन्द्रगुष्त के पञ्चात् उसका बड़ा बेटा काचगुष्त अल्प त्तमय के लिये राजा वना । काचगुष्त का राज्यकाल अत्यल्प क्यों रहा, इसका कोई उल्लेख कहीं नहीं मिलता, यहां तक कि गुष्त वंशावली में उसका नाम तक नहीं लिया जाता । काचगुष्त के वाद समुद्रगुष्त गुष्त साम्राज्य का अधिपति हुआ । उसने समस्त आर्यावर्त के राजाओं को जीत कर दक्षिणाप्य की विजय यात्रा की । दक्षिणाप्य के राजाओं को जीतने का उल्लेख उसकी प्रयाग वाली प्रशन्ति में मिलता है ।\* सागर जिले में एरन में इसे स्थानीय शासकों से युद्ध करना पड़ा था । एरन में समुद्रगुष्त का एक खंडित शिलालेख प्राप्त हुआ है, जिससे विदित होता है कि समुद्रगुष्त ने एरन को "स्वभोग नगर" वना लिया था और उसकी महारानी ने वहां किमी मंदिर का निर्माण कराया था । । समुद्रगुष्त की दक्षिणाप्य की विजय यात्रा के समय महाकौशल में महेन्द्र नाम का कोई राजा राज करता था । वस्तर के जंगली प्रदेशों में व्याधराज का प्रभुत्व था तथा बैत्ल के श्रामपाम के प्रदेशों पर अनेक आटविक राजा राज करते थे। इन सभी राजाओं ने समुद्रगुष्त के सम्मुख अपनी पराजय स्वीकार कर ली थी।

समुद्रगुप्त का वड़ा वेटा रामगुप्त था। उसकी पत्नी का नाम ध्रुव देवी था। जब शक वंश के सरदारों से रामगुप्त हार गया तो उन्होंने उससे उसकी पत्नी को मांगा। किन्तु रामगुप्त के छोटे भाई चन्द्रगृप्त हिनीय ने इसे अपने वंश का अपमान मान कर शक सरदार की हत्या कर के उस भय को दूर कर दिया। इसके बाद उसने अपने बड़े भाई की भी हत्या करवा डाली और अपनी भाभी से विवाह कर के स्वयं राजिसहासन पर बैठ गया। चन्ट्रगुप्त हिनीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसके समय में कला और माहित्य की वड़ी उन्नति हुई। सांची के निकट उदयगिर में इसकी बनवाई गुफाएँ विद्यमान हैं। जबलपुर के निकट तिगवा का मंदिर भी इसी के काल का प्रतीत होता

<sup>\*</sup> कार्पस इंस्क्रिप्शन्स इंडिकेरम्, ३।

<sup>†</sup> कार्पस इंस्त्रिप्शन्स इंडिकेरम्, ३।

है। चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य का मध्यप्रदेश से बड़ा घनिष्ट संबंध रहा है। उसकी बेटी प्रभावती गृप्ता यहां के वाका-टक राजा रुड़मेन द्वितीय को व्याही हुई थी। इसलिये मध्यप्रदेश के शासन प्रबंध के प्रति उसका चिन्तित रहना स्वाभा-विक था। दूसरे मध्यप्रदेश के वाकाटक राजवंश की सदद से ही वह गुजरात की विजय में सकल हो सका था।

चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के पञ्चात् उसका बेटा कुमारगुप्त राजा हुन्ना। कुमारगुप्त के राज्य के स्रंतिम दिनों में भारतवर्ष में हूणों का स्राक्रमण प्रारंभ हो गया था! कुमारगुप्त के बेटे स्कन्टगुप्त ने हूणों का मुकाबला करने में बड़ी वीरता दिखलाई। स्वयं स्कन्दगुप्त के राज्यकाल में ऐसी स्रनेक मुमीबतें गुप्त साम्राज्य पर टूटीं जिनका उसने सामना तो किया किन्तु उससे राज्य व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई। राजकोश खाली हो गया स्रौर स्रशान्ति फैलने लगी। स्कन्दगुप्त के बाद उसका भाई पुरुगुप्त सिहासन पर बैठा। ४७७ ईस्वी में पुरुगुप्त का बेटा बुधगुप्त राजा हुन्ना। बुधगुप्त के समय का एक लेख एरन से प्राप्त हुन्ना है कि जिससे विदित होता है उसके साम्राज्य-कालमें एरन में भगवान जनार्दन का एक स्तंभ खड़ा किया गया था।\* बुधगुप्त के बाद नरिमहगुप्त को सिहासन मिला। उसके समय में एरन पर हूणों का स्राक्रमण हुन्ना सौर उन्होंने एरन के साथ पूरे मालवा पर स्रपना स्रधिकार कर लिया। किन्तु भानुगुप्त के समय तक स्रर्थात् ईस्वी सन् ५१० में एरन पुनः गुप्तों के स्रधिकार में स्राग्या यद्यपि हूणों से होने वाले युद्ध में भानुगुप्त के सेनापित गोपराज को प्राण् देने पड़े।†

#### गुप्तकाल का पुरातत्त्व

मध्यप्रदेश के उत्तरीय भाग में गुप्तों के अनेक अवशेष प्राप्त होते हैं। एरन, तिगवा और सकौर के मंदिर इनमें मुख्य हैं। ये सपाट छत के बने होते हैं और इनकी शैली बिलकुल सादी है। कुछ विद्वानों का मत है कि रामटेक की त्रिविक्रम की मूर्ति भी गुप्तकालीन ही है। गुप्त राजाओं के सोने के सिक्के भी मध्यप्रदेश के भिन्न-भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। काचगुप्त का सिक्का समौर (हटा के निकट) से मिला है। समुद्रगुप्त के अनेक सिक्के भी इसी स्थान से मिले हैं। चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के सिक्के सकौर, सिवनी, पट्टण (वैतूल), जबलपुर, हरदा आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं जिनसे विदित होता है कि गुप्त राजवंश का मध्यप्रदेश में दूर-दूर तक प्रभाव था। स्कन्दगुप्त का केवल एक ही सिक्का मिला है और उसके पिता कुमारगुप्त के सोने के तो नहीं, चांदी के सिक्के बरार में इलिचपुर से प्राप्त हुए थे।

परिव्राजक वंश के महाराजा श्रौर उच्चकल्प के महाराज गुप्तों के श्रधीन सामन्त थे। इनके दानपत्रों में गुप्त संवत् में तिथि पड़ी रहती है। ये दानपत्र कारीतलाई श्रौर वैतूल तथा विध्यप्रदेश के कुछ स्थानों में प्राप्त हुए हैं। छत्तीसगढ़ में भी एक ऐसे राजवंश का एक लेख प्राप्त हुग्रा है जो गुप्तों का ग्रधीन मालूम होता है क्योंकि उसके लेख में गुप्त संवत् का उपयोग हुग्रा है। यह लेख भीमसेन के समय में लिखा गया था जिसमें लेखक ने भीमसेन के पूर्वजों के नामों का उल्लेख किया है।

#### नलवंश

नलवंश के राजाग्रों ग्रौर उनके राज्यविस्तार के संबंध में ग्रभी तक पूरी-पूरी जानकारी नहीं हो सकी हैं। उसका एक कारए। यह हैं कि इस वंश के शिलालेख बहुत कम मिले हैं ग्रौर दूसरे राजवंशों के लेखों में इनका जो कुछ भी उल्लेख मिलता है वह ग्रत्यन्त संक्षिप्त हैं। कुल मिलाकर चार उत्कीर्ए लेख ग्रौर थोड़े से सोने के सिक्कों के ग्राधार पर ही हम नलवंश की कमानुगतिता का किंचित् ग्रनुमान कर सकते हैं। इन चार लेखों में से दो उड़ीसा में प्राप्त हुए हैं

<sup>\*</sup> फ्लीट का० इं० इं० ३।

<sup>†</sup> फ्लीट का० इं० इं० ३।

शेष दो ग्रमरावती \* तथा रायपुर † जिलों में । वस्तर जिले में इनके मोने के मिक्के प्राप्त हुए है। ‡ उत्कीर्ण लेखों मे नलों के सर्वप्रथम राजा का नाम भवदत्तवर्मन ज्ञात होता है। उसके ग्रधिकार में नागपुर ग्रौर बरार तक के प्रदेश मिम्मिलित थे जो शायद उसने वाकाटकों में छीन लिए थे। नलवंश के दूसरे राजा का नाम ग्रर्थपित भट्टारक मिलता है। यह भवदत्त का वेटा जान पड़ता है। इसके मोने के मिक्के बस्तर जिले में एडेंगा नामक स्थान में मिले है। भवदत्त-वर्मन का एक वेटा स्कन्दवर्मन था, जिसने ग्रपने शत्रुग्रो पर विजय पाकर ग्रपना राज्य पुनः वापस प्राप्त किया था। उड़ीसा में पोड़ागढ़ में इसने भगवान विष्णु का पादमूल (मंदिर) बनवाया था। संभावना है कि स्कन्दवर्मा ग्रर्थपित का वेटा था ग्रौर भवदत्त का नाती लेकिन ठीक-ठीक कुछ नहीं कहा जा सकता।

नलवंश का चौथा लेख रायपुर जिले में राजिम में मिला है किन्तु वह बहुत पिछले काल का है। इसमें पृथ्वीराज के वेटे विरूपाध के उत्तराधिकारी विलामत्ग द्वारा अपने स्वर्गीय पुत्र के पुण्य की वृद्धि के लिए विरण् के मंदिर का निर्माण करने का उल्लेख है। यद्यपि हमें विलामतुंग और उसके इन पूर्वजों का पहले के नलवंशी राजाओं से संबंधित होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता फिर भी वर्तमान लेख में नल राजा से वंश का प्रारंभ होने का उल्लेख होने से हम विलामतृग और पूर्ववर्ती राजाओं को नलवंश का मान लेते हैं। इस प्रकार यह जात होता है कि नलवंश के राजा छत्तीसगढ़ और वस्तर के प्रदेशों पर राज कर रहे थे। किन्तु कब तक यह नहीं कहा जा सकता। संभव है वे सोमवंशियों के उदय तक यहां के राजा बने रहे हों।

#### भोजवंश

पुराणों में भोजवंश को हैहय-कलचुरियों की एक उपशास्त्रा बताया गया है। हैहय लोग बहुत पहले मे ही नर्मदा घाटी में राज कर रहे थे जब कि भोजों का उल्लेख केवल बरार के इतिहास में ही मिलता है। कालिदास के रघुवंश मे भी भोज विदर्भ के ही प्रतीत होते हैं। किन्तु इनका यहां के इतिहास में कितना और कहां तक स्थान है ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता। भोजों की एक शाखा पिछले काल में कोंकए प्रदेश चली गई थी, जहां से उनके अनेक लेख प्राप्त हुए है।

# शरभपुरीय राजवंश

गुप्त संवत् १६२ या २६२ (ईस्वी ४०१ या ६०१) का जो लेख भ्रारंग (रायपुर जिला) मे मिला है उसमें दक्षिण कोशल के एक राजवंश के कुछ राजाओं के नाम मिलते है जिनमें सबसे पहले शूरा हुन्ना, फिर उमका बेटा दियत, फिर विभीपण, फिर भीममेन प्रथम, फिर दियतवर्म दितीय और सबसे भ्रन्त में भीमसेन दितीय, जिसके राज्यकाल में उक्त लेख लिखा गया। इस लेख पर जो मुद्रा है उसमें सिंह ग्रंकित है। इस प्रकार ईस्वी ४ थी—५ वीं शती में शूरा का वंश दक्षिण कोसल में उदित हो चुका था। ×

इसी राजवंश के राज्यकाल के लगभग एक और वंश दक्षिण कोशल के एक भाग में अपना प्रभुत्व स्थापित किये हुए था। उस वंश की राजधानी शरभपुर में थी। शरभपुर कहां था और आजकल कौन मा स्थान उसका खंडहर बना हुआ है, यह अभीतक निश्चय नहीं हो पाया है। कुछ विद्वानों का मत है कि शरभपुर मध्यप्रदेश में ही कहीं स्थित था किन्तु दूसरे उसे उड़ीसा में स्थित बनाते हैं। इस प्रकार सारंगढ़, सर्यूगढ़, सम्बलपुर आदि स्थानों को प्राचीन शरभपुर होने का संकेत किया गया है किन्तु निश्चयपूर्वक कुछ भी नहीं। वास्तव में ये तीनों ही स्थान प्राचीन शरभपुर नहीं हो सकते। इनका शरभपुर से कोई संबंध नहीं दिखता, न तो नाम की समानता से और नहीं किसी अन्य प्रमाण से।

<sup>\*</sup> इपि० इं० १६ ।

<sup>† &</sup>quot; " २६।

<sup>🚶</sup> जनरल आफ न्यूमिस्मेटिक सोमाइटी, भाग २ ।

<sup>×</sup>इपि० इं० ६, पृष्ठ ३४२

शरभपुर का ग्रापश्रंश सरभौर या ऐसा ही कुछ हो सकता है। यह स्थान रायपुर जिले में ही कही होना चाहिए, क्योंकि शरभपुर के राजवंश के ग्रधिकतर ताम्रपत्र इसी जिले में प्राप्त हुए हैं। कोई बड़ी बात नहीं कि चांदा जिले में भी इस वंश का संबंध रहा हो क्योंकि ग्रभी हाल में ही इस वंश के दो राजाग्रों के सिक्के उक्त जिले में प्राप्त हुए हैं। पिछले काल में इस राजवंश की राजधानी शरभपुर से उठकर श्रीपुर (वर्तमान सिरपुर) चली ग्राई थी। क्यों? कहा नहीं जा सकता।

गरभपुर के राजा परमभागवत थे। उनके सिक्कों पर गरुड़-शंख-चक्र ग्रादि तथा दानपत्रों की मुद्राग्रों पर गजलक्ष्मी मिलती है। इस वंश का पहला राजा गरभ था जिसके नाम पर राजधानी का नाम शरभपुर पड़ा। उसका बेटा नरेन्द्र था जिसका एक दानपत्र पिपरहुला से प्राप्त हुग्रा है। \* किसी एक गरभराज का नाम हमें एरन से प्राप्त गुप्त संवत् १६१ (५१० ईस्वी) के लेख में मिलता है। उसका इस वंश से संबंध है या नहीं, कहा नहीं जा सकता। नरेन्द्र के बाद शायद महेन्द्र राजा हुग्रा। वह महेन्द्रादिन्य भी कहलाता था। उसके सोने के सिक्के चांदा ग्रौर रायपुर जिलों से मिले है। उसके बाद प्रसन्नमात्र राजा हुग्रा। इसके चांदी ग्रौर मोने के सिक्के मिलते हैं। † पिछले राजाग्रों के लेखों में प्रसन्नमात्र से ही वंशवृक्ष प्रारंभ किया गया है। प्रसन्न के दो वेटे थे जयराज या महाजयराज ग्रौर मानमात्र या दुर्गराज के बाद उसका वेटा सुदेवराज राज करता रहा। उसके दानपत्र शरभपुर ग्रौर श्रीपुर दोनों स्थानों से दिए गए थे। जो दानपत्र सारंगढ़ में मिला है वह श्रीपुर से दिया हुग्रा है। × किन्तु इसके बाद के दानपत्र फिर शरभपुर से दिए हुए है। इससे पता चलता है कि इस राजवंश ने ग्रपनी राजधानी बदली नहीं थी बिल्क सिरपुर इसकी उपराजधानी थी या वह कोई तीर्थस्थान था जहां ग्राकर राजा- रईस दान किया करते थे।

प्रवरराज इस वंश का ग्रन्तिम राजा था। वह मानमात्र का बेटा था इसी लिए सुदेवराज का भाई हुग्रा। उसका ठाकुरिया से प्राप्त होनेवाला दानपत्र श्रीपुर से दिया गया था। + प्रवरराज के बाद इस वंश में कोई ग्रीर राजा हुग्रा या नहीं, मालूम नहीं। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि उसके ग्रंतिम काल में पांडुवंशी लोग दक्षिण कोशल के राजा हो गए। यातो तीवरदेव के समय में ग्रथवा नन्न के समय में।

## पाण्डु वंश

पाण्डुवंशी या मोमवंशी कहे जानेवाले राजवंश में तीवरदेव, जिसे महातीवरदेव भी कहा जाता है; समस्त कोशल का ग्रिधिपति था। उसके राज्यकाल के दो दानपत्र प्राप्त हुए, है। एक तो राजिम से। ग्रीर दूसरा बलोदा से। दोनों ही दानपत्र श्रीपुर से दिए गए थे। तीवरदेव के काल के बारे में विद्वानों में मतभेद है। कुछ लोग उसे छठी शती के उत्तरार्ध का मानते हैं ग्रीर कुछ ६ वीं शती का। तीवरदेव परम वैष्णव था। वह नन्न या नन्नेश्वर का बेटा था। इन्द्रबल उसका दादा था ग्रीर उदयन परदादा। इस प्रकार पांडुवंश का राज्य ईस्वी पांचवीं शती में प्रारंभ होता दिखता है। पाण्डव वंश के एक उदयन का नाम कालिञ्जर के लेख में भी मिलता है जिससे ज्ञात होता है कि उदयन का राज्य बांदा जिले तक विस्तृत था।

<sup>\*</sup> इंडियन हिस्टारिकल क्वारटरली १६।

<sup>🗓</sup> जरनल आफ न्यमिस्मेटिक सोसाइटी, भाग १२ और १६।

<sup>†</sup> जरनल आफ आंध्र रिसर्च सोसाइटी ४ । जरनल आफ न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी १० और १६ ।

imes इंडियन हिस्टारिकल क्वारटरली, भाग २१।

<sup>🕂</sup> इपि० इं० २२।

लार्प० इं० इं०, भाग ३।

<sup>🕹</sup> एपि० इं०, भाग ७।

वालार्जुन का जो लेख सिरपुर से प्राप्त हुआ है उसमें भी इन्द्रबल को उदयन का बेटा बताया गया है। एक लेख भांदक से मिला है (जिसे कुछ लोग आरंग का कहते हैं।) जिसमें इन्द्रबल के चार बेटों का होना बताया गया है। एक तो नन्न जो शैव था, दूसरा भवकेसरी नन्न का सबसे छोटा भाई था जिसने किसी सूर्य घोष के द्वारा बनवाए बौद्ध मंदिर का जीएोंद्वार कराया था।\*

इन्द्रवल के तीसरे वेटे ईशानदेव का लेख खरोद (विलामपुर जिला) में मिला है। † यह पाण्डुवंशियों का दक्षिए। कोसल में प्राप्त सबसे पुराना लेख है। इस प्रकार पाण्डुवंशी वडे राज्यविस्तार वाले लोग थे। नन्न के समय में इन्होंने दक्षिए। कोसल पर ब्राकमए। किया और तीवरदेव के समय में उसे पूर्णतः जीत लिया।

तीवरदेव का उत्तराधिकारी उसका भाई चन्द्रगुप्त था। चन्द्रगुप्त का बेटा हर्पगुप्त। उसने सूर्यवर्मा की बेटी वासटा से विवाह किया था। रानी वासटा वैष्णुव थी। उसने श्रीपुर में एक मंदिर का निर्माण कराया। ‡ वह महाशिवगुप्त बालार्जुन की माता थी। महाशिवगुप्त का राज्यकाल वड़ा लम्बा था, कमसे कम ५७ वर्ष का तो ग्रवन्य ही। उसके राज्य के ५७ वें वर्ष का एक दानपत्र लोधिया से मिला है। ÷ शिवगुप्त परम माहेश्वर था उसके दानपत्रों की मुद्राग्रों पर नन्दी मिलता है जब कि उसके दादा तीवरदेव की मुद्राग्रों पर गरुड़ जो कि उसे वैष्णुव बताता है। इसप्रकार मातवीं शती ईस्वी के प्रारंभ तक बालार्जुन दक्षिणु कोशल में राज करता रहा। यह वंश कैसे समाप्त हो गया ग्रीर मोमवंशियों से इसका क्या संबंध था, यह ग्रभीतक मालूम नहीं हो सका।

# मेकल के पाण्डुवंशी

श्रमरकंटक के निकट का प्रदेश मेकल कहलाता है। पुराएों से पता चलता है कि मेकल प्रदेश की राजधानी मेकला थी। उत्कीर्ए लेखों से पता चला है कि ईसा की ५ वीं शती में मेकल प्रदेश में पाण्डु नाम का राजवंश राज करता था। बम्हनी (सोहागपुर) में प्राप्त एक दानपत्र में मेकल के पाण्डुवंश के चार राजाश्रों के नाम मिलते है। 🗴 जयवल, उसका बेटा वत्सराज, वत्सराज का बेटा नागवल श्रीर नागवल का बेटा भरत या भरतबल जिसका नाम इन्द्रबल भी था। भरतबल की रानी लोकप्रकाशा कोमला की राजकुमारी थी, इसलिए कुछ लोगों का मत है कि लोकप्रकाशा दक्षिए। कोसल के पाण्डुवंश की राजकन्या थी। कुछ लोग उसे शरभपुरीय वंश की बताते है।

# मानपुर के राष्ट्रकूंट

प्रारंभिक काल के राप्ट्रकूटों की दो शाखाएं मध्यप्रदेश से संबंधित थीं। एक की राजधानी कहीं मानपुर में थी स्नौर दूसरी शाखा की राजधानी बरार में स्रचलपुर थी।

मानपुर के राष्ट्रकूट वंश में मानांक का नाम सर्वप्रथम मिलता है। संभव है इसके नाम पर ही राजधानी का नाम मानपुर पड़ा हो। कुछ विद्वानों का कहना है कि यह मानपुर विन्ध्यप्रदेश में बांधोगढ़ के निकट है और दूसरे कहते हैं सतारा जिले में। मानांक का पौत्र ग्रविधेय दानपत्रों में विदर्भ ग्रौर ग्रश्मक देशों का विजेता कहा गया है। इससे मालूम होता है कि ये लोग पहले किसी ग्रन्य बड़ी शक्ति के उच्च पदाधिकारी थे बाद में स्वयं स्वतंत्र शासक बन गए। मानांक के बाद उसके बेटे देवराज ने राज किया। देवराज के तीन बेटे थे जिनमें से दो के नाम तो दानपत्रों से जात हो जाते हैं भविष्य ग्रौर ग्रविधेय।

<sup>\*</sup> जरनल आफ रायल एशियाटिक सोसाइटी १६०५।

<sup>†</sup> हीरालाल की सूची ऋ०ः २०८।

<sup>‡</sup>इपि० इं० ११।

<sup>🕂</sup> इपि० इं० भाग २७।

<sup>×</sup> इपि० इं० भाग २७।

कुछ विद्वानों का मत था कि इस वंश के मानांक और देवराज शरभपुर के मानमात्र और सुदेवराज से भिन्न नहीं हैं। किन्तु यह बात इसिएए नहीं जमती कि एक तो शरभपुर वाले राजाओं ने कभी ग्रपने को राष्ट्रकूट नहीं कहा, दूसरे शरभपुर वालों के दानपत्रों की मुद्रा पर गजलक्ष्मी मिलती हैं जब कि इनकी मुद्राओं पर सिंह। दोनों वंशों की राजधानियां और राज्यक्षेत्र भी भिन्न-भिन्न थे। एक बड़ी बात यह भी ध्यान देने की हैं कि राष्ट्रकूटों में ग्रक्षर सम्पुट युक्त नहीं हैं जब कि शरभपुर वालों के वैसे हैं।

# बरार के राष्ट्रकृट

गाय्द्रकूटों का दूसरा वंश तो निश्चय से ही बरार में राज करता था। उसकी राजधानी भी वही अचलपुर में (वर्तमान इलिचपुर) थी। इस वंश के कुछ दानपत्र मध्यप्रदेश में ही प्राप्त हुए हूँ। तिवरखेड़ \* श्रौर मुलताई † के दान-पत्रों से इस वंश के चार राजाओं के नाम जात होने हैं। ये दोनों पत्र नन्नराज युद्धामुर नाम के राजा ने लिखवाए थे, जो अपने को राष्ट्रकूट वंश का कहता है। वह स्वामिकराज का बेटा, गोविन्दराज का नाती और दुर्गराज का पोता था। वह ईस्वी ७ वीं. द वीं शती में यहां राज करता था। तीवरखेड़ \* श्रौर मुलताई † के दानपत्रों से नन्नराज के राज्य का विस्तार वैतूल जिले तक दिखाई पड़ता है। अमरावती जिले का अचलपुर तो उसकी राजधानी थी ही। इसी राजा का एक श्रौर दानपत्र अकोला से १२ मील की दूरी पर स्थित सांगळूद नामक गांव से प्राप्त हुग्रा है। उस दानपत्र की विशेषता यह है कि वह अचलपुर से नही दिया गया था बल्कि पद्मनगर से। ‡ संभव है पद्मनगर नन्नराज की उपराजधानी रहा हो। बरार के इस प्रारंभिक राजवंश का राज्य समाप्त करके राष्ट्रकूटों की एक दूसरी शाखा ने अपना राज्य स्थापित किया जिसका प्रथम व्यक्ति दिन्तदुर्ग था। इस वंश का वर्णन हम ग्रागे करेंगे।

# माहिष्मती के कलचुरि

मध्यप्रदेश के इतिहास में कलचुरि राजवंश का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। त्रिपुरी और रतनपुर के कलचुरियों के समय में मध्यप्रदेश ने सबसे अच्छे दिन देखे हैं। इन दोनों के सम्बन्ध में आगे विस्तार से चर्चा की जाएगी किन्तु इनके पूर्वजों का-जिनकी राजधानी माहिष्मती थी—यहां उल्लेख करना प्रासंगिक है। कलचुरियों का प्रारंभिक नाम कटच्चुरि मिलता है, कहीं-कहीं कलत्सुरि, कलचुति, कालचुर्य आदि भी। इन शब्दों का अर्थ क्या है यह न जान सकने के कारण कुछ विद्वानों ने कलचुरियों को विदेशी जाति कहना प्रारंभ कर दिया था। लेकिन पुराएों में बहुत पहले से ही हैहयों—कलचुरियों का उल्लेख मिलता है, जो कि कार्तवीर्य अर्जुन के वंश के थे। कलचुरि लोग अपने शिलालेखों में अपने को हैहय—और सहस्रार्जुन का वंशज बताते हैं। इसलिए वे कोई विदेशी जाति नहीं जान पड़ते अपितु भारत के ही पुराने राजवंशों में से एक हैं।

छठी शताब्दी में कलचुरि बड़े समृद्ध और शिक्तशाली हो चुके थे। उन्होंने गुजरात, महाराष्ट्र और मालवा के प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था। यहां तक कि कोंकए में मौर्य भी उनके अधीन हो गए थे। कृष्णराज नामक कलचुरि राजा के सिक्के नासिक, बम्बई, अमरावती, बैतूल और जबलपुर जिलों में प्राप्त हुए है। ये चांदी के हैं और आकार में छोटे हैं जैसे कि पश्चिम भारत के क्षत्रपों के सिक्के होते थे। एक तरफ राजा की प्रतिमा है और दूसरी तरफ नन्दी की आकृति तथा ब्राह्मी अक्षरों में 'परममाहेश्वर माता पितृ पादानुध्यात श्रीकृष्ण राज' लिखा हम्रा है। ×

कृष्णराज का बेटा शंकरगण था । वह भी बड़ा शक्तिशाली था । उसका एक दानपत्र कलचुरि संवत् ३४७ याने ५६५ ईस्वी का नासिक जिले में ग्रमोना से प्राप्त हन्ना है । यह दानपत्र उज्जैन से दिया गया था । शंकरगण

<sup>\*</sup> इपि० इं०, भाग ११।

<sup>†</sup>का० ई० इं०, भाग ३।

<sup>‡</sup>पराग, वर्ष २, ग्रंक ६।

<sup>🗙</sup> जरनल आफ न्यू० सो०, भाग ३ ग्रौर १६।

की मृत्यु के अनंतर उसका बेटा बुद्धराज ५६५ ईस्वी के पश्चात् राज्याभिषिक्त हुग्रा। उसने कलचुरि संवत् ३६० याने ६०८ ईस्वी में विदिशा से एक दानपत्र दिया था। बुद्धराज को चालुक्य राजा मंगलेश से युद्ध करना पड़ा। युद्ध में पूरी तरह विजय किसी की नही हुई क्योंकि ६०६ ईस्वी से बुद्धराज ने भश्कच्छ के निकट का प्रदेश दान में दिया था। ६३० ईस्वी के लगभग ये प्रदेश उससे छिन गए और वहां चालुक्यों का राज हो गया।

कलचुरियों के एक अन्य दानपत्र से दो अन्य कलचुरि राजाओं के नामों की सूचना मिलती है । यह दानपत्र तांबे के दो पत्तरों का है जो अलग-अलग स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। दानपत्र के लेख से विदित होता है कि महाराज 'एाण्ए।' के बेटे तरलस्वामी ÷ ने मञाकिए।का नाम का गांव दान दिया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि लेख में नन्न को 'कटच्छुरि कुलवेश्म प्रदीप' कहा है। नन्न का कलचुरि वंश से क्या संबंध था, इस पर अभीतक और प्रकाश नहीं पड़ सका।

#### चालुक्य

चालुक्यों का प्रारंभिक वंश बदामी का चालुक्य वंश कहलाता है क्योंकि बदामी (प्राचीन वातापी) इनकी राज-धानी थी। इस वंश के राजाग्रों ने ईस्वी छठी शती से लेकर ईस्वी द वी शती तक लगभग दो मौ वर्ष दक्षिणापथ पर राज किया। इस वंश का पुलकेशिन प्रथम सत्याश्रय और रणिविक्रम कहलाता था। उसकी पृथ्वीवन्लभ ग्रादि ग्रनेक उपाधियां थीं। उसके बाद कीर्तिवर्मन प्रथम राजा हुग्रा जिसका समय ईस्वी ५६६ से ५६ निश्चित किया ग्राग है। कीर्तिवर्मा का भाई मंगलेश था। उसने कलचुरिग्रों को जीता और रेवती द्वीप की विजय की। हारनेवाला कलचुरि राजा बुद्धराज था। मंगलेश का भतीजा पुलकेशी द्वितीय था। उसने मंगलेश से लड़कर ग्राना राज्य वापम लिया। वह जब राजिसहामन पर वैठा उस समय उसके चारों और शत्र प्रवल हो रहेथे किन्तु वह बड़ा योग्य निकला और उसने सबको ग्रपने वश में कर लिया। ऐहोल के एक जैन मंदिर में ६३४–३५ ईस्वी में एक प्रशस्ति लिखी गई थी जिसमें पुलकेशी की विजयों का विस्तार से वर्णन है। इससे मालूम होता है कि पुलकेशी ने कन्नौज के हर्षवर्धन को मध्यप्रदेश की उत्तरीय सीमा के निकट कहीं हराया था। पुलकेशी के राज्यकाल में ईस्वी सन् ६४१ में चीनी यात्री ह्यू नत्सांग महाराष्ट्र प्रांत में ग्राया था। उसने ग्रपने विवरण में यहां की लोक संस्कृति ग्रादि पर प्रकाश डाला है।

चालुक्य वंश में एक राजा विक्रमादित्य द्वितीय हुम्रा जिसका समय ईस्वी ७३३ से ७४४ था। उसने कलचुरि वंश की दो राजकुमारियों से विवाह किया था। वड़ी लोकमहादेवी पट्टराणी थी। उसने लोकेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया था। दूसरी रानी त्रैलोक्यमहादेवी ने त्रैलोक्येश्वर का मंदिर बनवाया था।

चालुक्यों के राज्य की समाप्ति की राष्ट्रकूट वंश के दिन्तिदुर्ग ने ईस्वी सन् ७५४ के लगभग। चालुक्यसाम्राज्य का उत्तरीय हिस्सा तो उसने हथिया ही लिया था। तबसे ही चालुक्यों के स्थान में राष्ट्रकूटों की शक्ति बढ़ने लगी ग्रीर वे महाराजाधिराज बन गए।

# ईस्वी सन् ८०० से १३००

#### राष्टकूट

ईस्वी सन् ६२५ में राप्ट्रकूटों की राजधानी लत्तलूर (हैद्राबाद) से उठकर ग्रचलपुर (वरार) में चली ग्राई। यहां पहुंचकर राप्ट्रकूटों ने ग्रपने राज्य की बड़ी उन्नति की। पहले वे चालुक्यों के सामन्त थे किन्तु ग्रव स्वतंत्र हो गये थे। इन्द्र प्रथम का बेटा दन्तिदुर्ग राजसिंहासन पर ग्रभिषिक्त हुग्रा। ७५० ईस्वी के लगभग समूचे मध्यप्रदेश में राप्ट्रकूटों ने ग्रपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया। बघेलखंड ग्रौर मालवा के कुछ प्रदेश भी ग्रधिकार में ग्रागए थे।

<sup>+</sup> देखिये, गद्रे, Important Inscriptions from the Baroda State, Vol. I.

दिन्तिदुर्ग के बाद उसका काका कृष्ण प्रथम सिहासन पर बैठा । भांदक से प्राप्त होनेवाले दानपत्रों से जात होता है कि मध्यप्रदेश का पूरा का पूरा मराठी भाषी प्रात उसके शासन के अन्तर्गत था । \* कृष्ण प्रथम के बाद उसका बेटा गोविन्द द्वितीय राजा हुआ । यद्यपि यह भी अपने पूर्वजों की भांति वीर था किन्तु विलासी अधिक था । उसने अपने छोटे भाई अब को राज्यभार सौंपकर आनंद का जीवन विताना प्रारंभ किया । . मौके का लाभ उठाकर ध्रुव ने स्वयं राजा बन जाना चाहा किन्तु गोविन्द को इसका पता लग गया और उसने ध्रुव के हाथ से शासन-प्रवंध छीन लिया । किन्तु ध्रुव ने विद्रोह करके सम्पूर्ण सत्ता हथिया ली और ईस्वी ७६० में स्वयं राजा बन बैठा ।

ध्रुव दक्षिणापथ का तो मार्वभाँम राजा था ही किन्तु वह उतने से संतुष्ट नहीं हुम्रा। उसने उत्तर भारत की विजय यात्रा करने का निब्चय किया। इस समय राजपूताना के गुर्जर-प्रतिहार और वंगाल के पाल राजा भी उत्तर भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित करने में प्रयत्नशील थे। गुर्जरों का राजा वत्सराज और पालों का राजा धर्मपाल था। दोनों के बीच युद्ध हुम्रा जिसमें बत्सराज जीता किन्तु धर्मपाल ने हिम्मत नहीं हारी। इसी बीच ईस्वी सन् अद्द में ध्रुव की फौजें नर्मदा तट पर श्रा इटीं। ध्रुव ने अपने दो पुत्रों—गोविन्द और इन्द्र की सहायता से प्रतिहारों और पालों दोनों को ही हरा दिया उनसे भागते ही बना। अहर ईस्वी में ध्रुव वापस दक्षिण लौट आया।

ईस्वी ७६३ में गोविन्द तृतीय राजा बना ।इसके अनेक दानपत्र मध्यप्रदेश में प्राप्त हुए हैं । † वह ७६५ ईस्वी के पश्चात् उत्तर की श्रोर बढ़ा । कशौज में उथलपुथल तो मची ही थी। उत्तर भारत के प्रमुख और गौए राजा उसमें परास्त हुए। संजाण ताम्रपत्रों में विदित होता है कि गोविन्द तृतीय ने नर्मदा के तट पर विन्ध्य के चरएों में अनेक मंदिर बनवाए थे तथा अनेक धार्मिक कृत्य किए थे।

फिर स्रमोघवर्ष द१४ ईस्वी में सिंहासन पर वैठा। उसका शासन काल बड़ा लम्बा था स्रर्थात् ईस्वी द७ द तक। स्रमोघवर्ष ने मान्यखेट नगर बसाया था जिसे उसने स्रपनी राजधानी बनाया। जबलपुर जिले में कारीतलाई से कलचुरि संवत् ५६३ (ईस्वी द४२-४३) का एक खंडित लेख मिला है जिसमें स्रमोघवर्ष का उल्लेख है जो सूचित करता है कि स्रमोघवर्ष का राज वहां तक विस्तृत था। अमोघवर्ष के पश्चत् कृष्ण दितीय सन् द७ द में राजा हुस्रा। उसे कलचुरि राजा कोकल्लदेव की बेटी ब्याही गई थी। कृष्ण को स्रनेक युद्धों में कोकल्लदेव से मदद मिलती रही। उसने लगातार स्रनेक युद्ध किए स्रटौर दूरतक राज्य-विस्तार कर लिया। चालुक्य विक्रमादित्य तृतीय इस का मुख्य प्रतिद्वन्द्धी था। वह राष्ट्रकूटों पर बरावर हमला किए जा रहा था। पहले तो राष्ट्रकूट एकदम हिल गए किन्तु बाद में कृष्ण ने पुनः ताकत एकत्रित कर चालुक्यों को हटा दिया।

कृष्ण द्वितीय के पश्चात् इन्द्र तृतीय राजा हुआ। इसने भी उत्तर भारत में अनेक युद्ध किए और उन सबमें कलचुिरयों की इसे सहायता मिलती रही। इन्द्र ६२२ ईस्वी में मरा। उसके बाद अमोघवर्ष द्वितीय के समय में मध्य-प्रदेश में कोई खास घटना नहीं घटी। फिर गोविंद चतुर्थ को सिंहासन मिला किन्तु वह बड़ा ही विलासी था। प्रजा तक उसे न चाहती थी इसलिए अमोघवर्ष तृतीय ने कलचुरि राजवंश की मदद लेकर मान्यखेट पर हमला करके शासन-मूत्र अपने हाथ में ले लिया। लेकिन वास्तव में शासन प्रबंध करता था अमोघवर्ष का बेटा कृष्ण क्योंकि अमोघवर्ष तो बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। इस कृष्ण ने, जिसे कृष्ण तृतीय कहते हैं बुंदेलखंड तक विजय यात्रा की थी। कालिजर और चित्रकूट के प्रसिद्ध दुर्ग उसने जीत लिए थे। इसका एक लेख मैहर के निकट मिला है। छिन्दवाड़ा जिले में भी इसके लेख मिल हैं। कहते हैं कि बुंदेलखंड के अभियान के संबंध में राष्ट्रकूट कृष्ण और कलचुरि नरेश के बीच मनमुटाव होगया और तबसे इन दोनों वंशों की मित्रता और पारस्परिक संबंध टूट गए।

<sup>\*</sup> इपि० इं० १४।

<sup>†</sup>इपि० इं० २३।

<sup>1</sup>इपि० इं० २३।

<sup>×</sup>इपि० इं० १६।



कृष्ण के बाद उसका छोटा भाई खोट्टिंग ६६७ ईस्वी में राजा हुग्रा किन्तु उसके समय में ईस्वी सन् ६७२ में परमारों के हमले हुए और उन लोगों ने राजधानी मान्यखेट को लूट लिया। खोट्टिंग के पञ्चात् उसका भतीजा कर्क्क द्वितीय राजा हुग्रा। उसके समय में चालुक्य राजा तैल द्वितीय ने गुष्त रूप से ग्रण्नी शक्ति बढ़ाली थी। ६७३ ईस्वी में उपने खुलकर विद्रोह कर दिया। कर्क्क ने इस विद्रोह को द्याना चाहा किन्तु स्वयं गहरी शिकस्त खाई। ६७५ ईस्वी में चालुक्य यंशीय तैल दक्षिणापथ का स्वामी वन गया।

#### सोमवंशी राजे

केसरी पदान्त नाम वाले कुछ राजा ग्रपने को मोमवंशी श्रीर कोगल का राजा कहते हैं। वे त्रिकॉलगाधिपति थे। उनके लेखों पर शरभपुरियों ग्रीर कलचुरियों के समान गजलक्ष्मी की मुद्रा मिलती है। किन्तु इस सोमवंश का पहले के सोमवंशियों से कुछ संबंध था श्रयवा नहीं कुछ नहीं कह सकते। इस मोम वंश के किसी एक राजा से कलचुरि मुग्धतुंग ने पाली छीन ली थी। फिर तो कलचुरियों ने इन्हें छनीसगढ़ मे भगा ही दिया यद्यपि कलचुरि लोग पूर्ण रूप से छत्तीसगढ़ में ११ वीं शती में ही जमे। सोमवंशी राजाश्रों में शिवगुप्त के बाद जनमेजय महाभवगुप्त प्रथम हुआ (ईस्वी ६३० से ६७५ तक) उसका कलचुरि लक्ष्मणराज से युद्ध हुआ था। उसकी राजधानी सुवर्णपुर (वर्तमान सोनपुर) में थी। जनमेजय के बाद ययाति महाशियगुप्त प्रथम हुश्वी। वह ६७०-१००० तक राज करता रहा। उसकी राजधानी पहले विनीतपुर में रहीं ग्रीर फिर ययातिनगर। इसके पञ्चात् सोमवंशियों का छत्तीसगढ़ से संबंध कम हो गया। इसलिए उनका विशेष विवरण देना ग्रावश्यक नहीं।

# त्रिपुरी के कलचुरि

कलचुरि महाराजा ग्रपने को हैहयवंशी कहते हैं। हैहयों की पहली राजधानी माहिष्मती थी। वहां से उनकी एक शाखा त्रिपुरी चली ग्राई। ये लोग त्रिपुरी कब ग्राए ग्रौर क्यों ग्राए, कुछ नहीं कहा जा सकता। स्वर्गीय रायबहादुर ही रालाल का श्रनुमान था कि माहिष्मती के हैहयों में मनमुटाव हो जाने के कारए। एक पक्ष ने दूसरी जगह चले जाने का निश्चय किया। माहिष्मती की भांति नर्मदा का किनारा उन्हें त्रिपुरी के निकट मिला। इसलिए वे वहीं ग्राकर बस गए।

त्रिपुरी के कलचुरि राजाग्रों को डाहलमण्डल के राजा भी कहा जाता था। इनमें सर्वप्रथम राजा कोकल्ल देव हुग्ना, लेकिन कलचुरि संवत् ५६३ (ईस्वी ५४१-४२) का एक लेख कारीतलाई से प्राप्त हुग्ना है, जो खंडित है। उसमें लक्ष्मण राजदेव नाम के किमी राजा का नाम मिलता है। ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता कि यह लक्ष्मणराज कलचुरि राजा था ग्रथवा राष्ट्रकूटों का प्रतिनिधि। यदि वह कलचुरि वंश का था तो मानना पड़ेगा कि कोकल्लदेव से पहले का था ग्रीर कोकल्लदेव ईस्वी ५४२ के बाद ५४५ के लगभग ही राजसिंहासन पर वैठा होगा। कोकल्लदेव बड़ा प्रतापी राजा था। उसने गुर्जर प्रतिहारों के राजा भोज प्रथम से युद्ध किया था। इस युद्ध में भोज कोकल्ल का मुकाबला नहीं कर सका था। कोकल्ल ने उसे ग्रंत में ग्रभय दे दिया। कोकल्ल ने तुरुष्कों को भी हराया ग्रीर बंग ग्रर्थात् पूर्वी वंगाल की समृद्धि नष्ट की।

कोकल्ल की महारानी नट्टा देवी चंदेश वंश की थी। स्वयं कोकल्ल ने अपनी वेटी राष्ट्रकूट राजा कृष्ण द्वितीय को दी थी। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण के दामाद होने पर भी कोकल्ल देव ने उससे युद्ध किया था, किन्तु वाद में दोनों वंशों में सिन्ध हो गई। कहा जाता है कि कोकल्ल के १८ वेटे थे। इस में से एक ने दक्षिण कोसल याने छत्तीसगढ़ में जाकर तुम्माण में कलचुरि वंश की शाखा स्थापित की जो बाद में उठ कर रतनपुर चली गई। इस शाखा के संबंध में हम आगे विचार करेंगे। कोकल्ल का एक बेटा शंकरगण था, जिसे मुम्बतुंग, प्रसिद्ध धवल और रणविग्रह भी कहते थे। दूसरा

<sup>\*</sup> इपि० इंडिका, भाग २३।

वेटा ग्रर्जुन था। मुग्धतुग स्वयं वड़ा योद्धा था। उसने पूर्वी समुद्र के किनारे तक विजय की थी ग्रौर दक्षिण कोशल के सोमवंशियों मे पाली (विलामपुर जिला) छीन ली थी। \* मुग्धतुग ने ग्रपने रिश्तेदार राष्ट्रकूट राजाग्रो की मदा मदद की। उस समय कृष्ण दितीय का राज था ग्रौर चालुक्य वंशीय विनयादित्य तृतीय उनसे युद्ध कर रहा था। मृग्धतुंग ने ग्रपनी सेनाएँ राष्ट्रकूटों की मदद के लिये भेजी। राष्ट्रकूटों ग्रीर कलचुरियों की सेनाएँ ग्राप्य में किरणपुर में मिल गई किन्तु दोनों की सम्मिलित सेनाएँ भी चालुक्यों की सेनाग्रों के सम्मुख न टिक सकी ग्रौर कृष्ण तथा मुग्धतुग दोनों की बुरी हालत हुई। चालुक्यों ने किरएपुर को जला कर नष्ट कर दिया।

मुख्यतुग के दो बेटे थे, बालहर्ष और केय्रवर्ष, जिसे युवराज देव भी कहते थे। तीसरी सन्तान लक्ष्मी नाम की बेटी थी, जो राष्ट्रकूट कृष्ण के बेटे जगतुंग को ब्याही गई थी। जिसका बेटा इन्द्र तृतीय हुग्रा। मुख्यतुग के भाई ग्रजुन की नातिन विजम्बा इन्द्र तृतीय को व्याही गई थी। मुख्यतुग की मृत्यु नौवी शती ईस्वी के ग्रंतिम भाग में हुई। उसके बाद उसका बड़ा बेटा बालहर्ष सिहासन पर बैठा और उसके बाद केय्रवर्ष या युवराज देव प्रथम १० वी शती के द्वितीय पाद में राजा हुग्रा। वह बड़ा बीर और योद्धा था। युवराज देव का एक शिलालेख ग्रभी हाल में ही कारी-तलाई नामक गांव से खोजा गया है, जिसमें उसके द्वारा गौड़, कोशल, गुर्जर और दक्षिण दिशा के राजाग्रों को जीतने का उल्लेख है। युवराजदेव के उत्तराधिकारियों के शिलालेखों से भी इन देशों की विजय की सूचना मिलती है। विलहरी के शिलालेख मंरे इसकी प्रशंसा में लिखा है कि 'युवराज देव ने गौड़ देश की युवतियों की मनोकामना पूर्ण की, कर्णाटक की बालाग्रों के साथ कीड़ा की, लाट देश की ललनाग्रों के ललाट अलंकृत किए, काश्मीर की कामिनियों से कीड़ा की ग्रीर किलग की स्त्रियों से मनोहर गीत सुने। कैलास से लेकर सेतुबंध तक और पश्चिम के समुद्र तक उसके शस्त्रों ने शत्रुग्रों के हृदयों में पीड़ा उत्पन्न कर दी।" वुदेलखंड के चन्देलों से भी इसकी नहीं बनी, चन्देल लेखों से पता चलता है कि यशोवर्मा ने इसे हरा दिया था, किन्तु इस हार का युवराज देव के राज्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि इस लड़ाई में उसके राज्य का कोई भाग छिना नहीं था।

युवराज देव ने अपनी बेटी कुन्दका देवी राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष तृतीय को दी थी। उन दोनों का पुत्र कृष्ण तृतीय था। कृष्ण तृतीय ने अपने नाना के ही राज्य पर आक्रमण कर दिया, जिसमें कल चुरियों को बुरी तरह हारना पड़ा। उस समय प्रायः पूरा का पूरा डाहलमण्डल कृष्ण की कृपा पर आश्रित हो गया था। कन्हाड से प्राप्त होने वाले राष्ट्रकूट लेख में स्पष्ट लिखा है कि "यद्यपि वह मां और पत्नी दोनों का ही रिश्तेदार था, फिर भी उसने सहसार्जुन को हराया।" मैहर के निकट जूरा नामक स्थान में जो कन्नड़ लिपि में लिखा राष्ट्रकूट लेख मिला है, वह भी इस वात का सबूत है कि कृष्ण तृतीय उक्त प्रदेश का राजा वन गया था।

किन्तु राष्ट्रकूट अधिक समय तक डाहलमण्डल में न रह सके और न कलचुरियों को दबाए रख सके । युवराज देव ने शीन्न ही उन्हें डाहल मण्डल से खदेड़ दिया। बिलहरी के लेख में क्णांटक और लाट की विजय का जो उल्लेख है वह इसी घटना का सूचक है। किव राजशेखर भी कहता है कि युवराज ने वल्लभ को जीत लिया था, जिसने अन्य अनेक राजाओं में संधि कर के एक गुट्ट बना लिया था। युवराज देव के शासन काल की यह एक प्रमुख घटना थी। इसके उपलक्ष्य में किव राजशेखर ने विद्धशालभंजिका नाम का नाटक लिखा और वह युवराज देव की सभा में खेला गया। विलहरी के लेख में युवराज के द्वारा हिमालय, कैलास और काश्मीर जीतने की जी बात कही गई है वह शायद अतिशयोितत ही है।

युवराज देव ने शैव स्राचार्यों को धर्म-प्रचार के लिये ग्रनेक प्रकार में सहायता दी थी । सद्भाव शंभु नामक ग्राचार्य को तीन लाख गांवों का एक प्रदेश दान किया था । ये गांव त्रिपुरी में स्थित गोलकी मठ के प्रवंध के लिए थे । युव-

<sup>\*</sup> इपि० इंडिका, भाग २।

<sup>† &</sup>quot; " भाग १।

राज देव की पत्नी नोहला चालुक्य राजा श्रवन्ति वर्मा की बेटी थी। श्रवन्ति वर्मा मन्तमयूर नगर में निवास करता था। वहां से प्रभाविशव नामक श्राचार्य को बुलाकर युवराज ने एक श्रन्य मठ का प्रबंध सौंपा। यह मठ बघेलखंड में चंद्रेह में था। एक दूसरा मठ बघेलखंड में ही गुर्गी में स्थापित था। स्वयं महारानी नोहल। ने विलहरी में नोहले- व्वर मठ का निर्माण करा कर उसके प्रवंध के लिये सात गांवों का दान किया था।

युवराज देव प्रथम का पुत्र लक्ष्मणराज था। यह ६५० ईस्वी के लगभग सिंहासन पर बैठा। लक्ष्मणराज ने पूर्वी वंगाल, उड़ीसा, दक्षिण कोसल, लाट, गुर्जर ब्रादि अनेक देश जीते थे। पश्चिम समुद्र के किनारे पहुँच कर उसने सोमनाथ के दर्शन किए और उनके चरणों में बड़ी भारी सम्पत्ति अपित की। \* लक्ष्मणराज ने बिलहरी का मठ मत्तमयूर शाखा के हृदयशिव नामक साधु को सौंप दिया था। कारीतलाई में भी उसके समय में विष्णु का मंदिर बना, जिसके लिए स्वयं लक्ष्मणराज ने, उसकी रानी राहड़ा ने और उनके पुत्र शंकरगण ने दान किए। †

लक्ष्मणराज के दो वेटे थे, शंकरगण और युवराज देव हितीय। एक वेटी भी थी वोन्था नाम की, जो चालुक्य वंश के राजा विक्रमादित्य चतुर्थ को ब्याही थी। इसका वेटा तैल हितीय हुआ, जो बहुत ही प्रतापी निकला। उसने दक्षिण के राष्ट्र कूट वंश को पूर्णत्या उखाड़ कर चालुक्य साम्राज्य की स्थापना की। लक्ष्मणराज का पहला वेटा शंकरगण परमवैष्णव था। उसने बहुत कम राज किया। उसके बाद उमका छोटा भाई युवराज देव हितीय राजा हुआ। उसका समय ईस्वी दसवी शताब्दी का अंतिम पाद हे। युवराज देव हितीय ने त्रिपुरी को फिर से बसाया था और उसे सुन्दरता और विशालता दोनों में ही पहले से अधिक बड़ा बनाया। यद्यपि कलचुरि शिलालेखों में मिलता है कि युवराज देव ने बहुत के राजाओं को जीता था किन्तु अन्य राजवंशों के शिलालेखों से जान पड़ता है कि इसके समय में त्रिपुरी को बुरे दिन देखने पड़े थे। तैल हितीय ने अपने मामा की कोई चिन्ता न कर के चेटि देश पर आत्रमण कर दिया। इसी प्रकार परमार वंश का मुञ्ज भी त्रिपुरी पर टूट पड़ा और उसने युवराज देव को हरा दिया। मुञ्ज त्रिपुरी में घुस आया। इस युद्ध में कलचुरियों के अनेक सेनापित मारे गए। युवराज को त्रिपुरी से भागना पड़ा। जब परमारों का आक्रमण कम हुआ और मुंज वापस चला गया तो मंत्रियों ने युवराज देव हितीय को फिर सिहासन पर नहीं वैठने दिया क्योंकि उसने कायरता का काम किया था। उसके बेटे कोकल्ल देव हितीय को राजा बनाया गया। कोकल्ल ने कलचुरियों की स्थिति को फिर सुदृढ़ बनाया और गुर्जर, दक्षिणापथ, कुन्तल तथा गौड़ देश की विजय की।

कोकल्ल देव द्वितीय का बेटा गांगेय देव ईस्वी सन् १०१५ में कलचुरि सिंहासन का ग्रधिकारी हुग्रा। वास्तव में गांगेय देव के समय में ही कलचुरि साम्राज्य फिर से सम्हला ग्रौर शक्तिशाली हुग्रा। गांगेय देव ने दूर-दूर के देशों की विजय-यात्रा की ग्रौर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। कहा जाता है कि उसके सौ रानियां थीं। उनके साथ उसने प्रयाग में वट वृक्ष के नीचे मुक्ति प्राप्त की।

गांगेयदेव का बड़ा शक्तिशाली राजा होना इस बात से और सिद्ध हो जाता है कि उसने सोने के सिक्के चलाए थे। जिन पर एक भ्रोर उसका नाम और दूसरी भ्रोर चतुर्भुजा देवी की प्रतिमा रहती थी। गांगेय देव के चलाए हुए सिक्कों की नकल उत्तर भारत के प्रायः सभी तत्कालीन राजाओं ने की। गांगेय देव का एक लेख रीवा के निकट मिला है और इसके सिक्के उत्तरप्रदेश तक मिलते है।

गांगेयदेव का बेटा कर्ण देव हुग्रा । यह कलचुरि वंश का सबसे प्रतापी नरेश था । कर्ण ने ग्रनेक देशों की विजय यात्रा की थी ग्रौर कर्णावती नामक एक नगरी बसाई थी । इसने काशी में राजघाट पर साप्तभौम कर्णमेरु नामक शिवमंदिर का निर्माण कराया था । चन्देल ग्रौर परमार राजवंशों के लेखों में भी कर्ण की प्रशंसा के गीत

<sup>\*</sup> इपि० इं० भाग १।

<sup>†</sup> इपि० इं० भाग २।

<sup>‡</sup> इपि० इंडिका भाग २।

मिलते हैं। कर्ण के समय के सिक्के तो नहीं मिलते, किन्तु उसके बनवाए मंदिर अनेक स्थानों पर हैं। अमरकंटक के मंदिरों का निर्माण कर्ण के द्वारा ही कराया गया था। कर्ण की एक विशेषता यह थी कि उसने हूए वंश की राजकुमारी आवल्ला देवी को अपनी महारानी बनाया था। कर्ण केलेख मध्यप्रदेश में तो मिलते ही हैं, विन्ध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश में सारनाथ तक मिले हैं।

ग्रावल्ला देवी से कर्ण देव को यशस्कर्ण नामक पुत्र हुग्रा। वह ईस्वी सन् १०७२ के लगभग राजिंमहासन पर बैठा। इसका राज्याभिषेक स्वयं पिता ने ही किया था। यश: कर्ण के पश्चात् उसका बेटा गया कर्ण सिहासना- स्व हुग्रा। गया कर्ण के समय में कलचुरि वंश की दशा क्षीण होती गई। उसके बाद उसका बेटा नरिमंह देव ग्रीर फिर जर्यासह देव सिहासन पर बैठा। दोनों भाइयों में राम ग्रीर लक्ष्मण के समान प्रेम था। \* नरिसंह देव ग्रीर उसकी माता ग्रत्हण देवी ने भेड़ाघाट में वैद्यनाथ का प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था। त्रिपुरी के कलचुरि वंश का ग्रन्तिम शासक विजयसिह था। यद्यपि इसके ग्रनेक शिलालेख मिलते हैं, किन्तु उसके पश्चात् के कलचुरि वंश के संबंध में ग्रभी भी सूचना नहीं मिल सकी है। विजयसिह के पश्चात् कलचुरि वंश का त्रस्त होगया।

# रतनपुर के कलचुरि

ऊपर कहा जा चुका है कि त्रिपुरी के कलचुरि वंश के राजा कोकल्ल देव प्रथम के अठारह पुत्र थे। उनमें से सबसे जेठा तो त्रिपुरी के राजिसहासन का अधिकारी हुआ और सबसे छोटे किलगराज ने दक्षिण कोगल की ओर आकर तुम्माण में अपनी राजधानी बनाई। लेकिन ऐसा जान पड़ता है कि इस किलगराज का जमाया हुआ वंश-वृक्ष मौम्मवा मौ वर्ष राज करने के बाद फिर अस्त हो गया। तब फिर कोई किलगराज वहां पहुँचा, जिसने तुम्माण के राज्य को पुनः स्थिर किया। इस किलगराज का पुत्र कमलराज हुआ और उसका पुत्र रत्नराज। रत्नराज ने तुम्माण में अनेक मिदर आदि बनवाए थे। अन्त में उसने बहां मे ४५ मील की दूरी पर रत्नपुर नामक नगर बसाया और अपनी राजधानी वही उठा कर ले गया। रत्नराज ने कोमोमंडल के राजा बज्जूक की पुत्री नोनल्ला से विवाह किया। उसके पृथ्वीदेव नामक पुत्र हुआ। पृथ्वीदेव ने तुम्माण में पृथ्वी देवेश्वर नामक मंदिर का निर्माण कराया था।

पृथ्वीदेव का पुत्र जाजल्लदेव हुग्रा। उसने कान्यकुब्ज ग्रीर वृंदेलखंड के राजाग्रों से मित्रता की ग्रीर फिर ग्रास-पाम के प्रदेशों को जीतना प्रारंभ कर दिया। जाजल्लदेव की इस विजय यात्रा में जगपाल देव नामक एक सेनापित ने वड़ी महायता की। उसने हैं ह्यों का ग्रातंक मचा दिया ग्रीर ग्रमरकंटक में गोदावरी तथा वरार से लेकर उड़ीसा तक उसकी धूम मच गई। जाजल्लदेव का वेटा हुग्रा रत्नदेव द्वितीय। उसने किलग देश के राज चोड गंग को हरा दिया था ग्रीर वह तब में त्रिकलिंगाधिपित कहलाने लगा। फिर द्वितीय पृथ्वीदेव, उसके बाद जाजल्लदेव द्वितीय ग्रीर उसके बाद रत्नदेव तृतीय तथा उसके बाद पृथ्वीदेव तृतीय राजा हुए। इन सभी राजाग्रों के समय के लेख मिलते हैं। ग्रांतिम राजा प्रतापमल्ल हुग्रा। वैसे तो रतनपुर के राजाग्रों की बड़ी लम्बी वंशावली मिलती है किन्तु ग्रन्य कोई प्रामा-एक लेख प्राप्त नहीं होते। चौदहवी शती में रत्नपुर की शाखा से एक उप-शाखा फूटी ग्रीर वह रायपुर में राज करने लगी थी।

## कलचुरिकालीन पुरातत्त्व

मध्यप्रदेश की समस्त पुरातत्त्व सामग्री का ग्रधिकांग्र भाग कलचुरियों के समय का है ।ं इनके बहुत से झिला ग्रौर ताम्रलेख प्राप्त हुए हुँ, जिनमें राजाग्रों की वंशावली, शासन-प्रवंध, राज्य-विस्तार ग्रौर तत्कालीन संस्कृति के संवंध में तरह-तरह की जानकारी होती है । कलचुरि राजाग्रों के समय में शैव, वैष्णुव ग्रौर जन तीनों धर्मों की समान रूप से

<sup>\*</sup> भेड़ाघाट प्रशस्ति।

उन्नति हो रही थी। कलचुरि राजा स्वयं शैव थे, किन्तु उन्हें किसी धर्म के प्रति द्वेष ग्रथवा पक्षपात नही था। गोलकी मठ, नोहलेक्वर मठ, चंद्रेह का मठ ग्रादि इनके समय में स्थापित हुए। भेड़ाघाट, त्रिपुरी, बिलहरी, कारीतलाई, ग्रमरकंटक, चंद्रेह, गुर्गी ग्रादि स्थानों में विभिन्न मंदिरों का निर्माण हुग्रा।

रतनपुर के कलचुरियों की छत्रछाया में रतनपुर, शिवरीनारायण, राजिम ग्रादि स्थानों में एक मे एक मुन्दर मंदिर वने ग्रीर इन्हें राज्याश्रय भी प्राप्त रहा।

कल चुनि राजाग्रों में सबसे पहले सिक्के चलाने का श्रेय गांगेयदेव को है, जो त्रिपुरी की मुख्य शाखा का राजा था। दुर्भाग्य की बात है कि गांगेयदेव के उत्तराधिकारियों में से किसी के भी सिक्के ग्रभी तक नहीं मिल सके हैं। इसके विपर्शित रतनपुर की शाखा में कम से कम चार राजाग्रों के सिक्के मिलते हैं। जाजन्लदेव, पृथ्वीदेव, रतनदेव ग्रौर प्रतापमिल्ल। प्रतापमिल्ल के सिक्के केवल तांवे के ही मिले हैं, जो यह सूचित करते हैं कि उसके समय में रतनपुर के कलचुरि उतने समृद्ध नहीं रह गए थे, जितने कि वे पहले के राजाग्रों के समय में थे, जिन्होंने कि सोते के सिक्के चलाए थे।

## प्रतिहार-वंश

प्रतिहार राजवंश पहले राजपूताने में राज करता था। वह गुर्जर-प्रतिहार राजवंश कहलाता था। व वीं शती के मध्यकाल में ये विशेष प्रकाश में श्राए श्रौर इन्होंने बाद में श्रपना एक विशाल साम्राज्य स्थापित करके पूरे उत्तर भारत पर श्रपना ग्राधिपत्य स्थापित कर लिया। प्रतिहार वंश का मध्यप्रदेश से श्रिधिक संबंध नहीं रहा। एक उल्लेख नागभट्ट द्वितीय द्वारा विदर्भ जीते जाने का मिलता है श्रौर दूसरा उल्लेख यह कि कलचुरि कोकल्लदेव प्रथम ने प्रतिहारों के राजा भोज प्रथम को बुरी तरह परास्त किया था श्रौर श्रन्त में उसे श्रभयदान भी दिया।

#### चन्देल-वंश

चंदेल वंग चन्द्रात्रेय वंग भी कहलाता है। ये कलचुरियों के पड़ोसी थे, इसिलये उनका कलचुरियों में अच्छा या बुरा, किसी न किसी प्रकार का संबंध बना ही रहता था। कहा गया है कि विध्य पर्वत चन्देल वाक्पित का कीड़ा-स्थल था। इसी वंग के जयशक्ति की वेटी नट्टा देवी कोकल्ल देव प्रथम को ब्याही गई थी। यशोवर्मा के लेख में उल्लेख मिलता है कि उसने कलचुरि राजा युवराज देव प्रथम को हरा दिया था और चेदि तथा मालवा तक अपना राज्य-विस्तार किया था। कोमल के सोमवंशी राजाओं को चंदेलों ने जीत लिया था। एक दूसरे चंदेल राजा धंग के राज्य में चेदि देश का बहुत सा हिस्सा (जबलपुर जिले का उत्तरीय भाग) मिम्मिलित हो गया था।

#### परमार

परमारों का मूल स्थान झाबू था और उपेन्द्र था उनका सबसे पहला राजा। बाद में घारा नगरी इनकी राजधानी हो गई। परभार मुञ्ज ने त्रिपुरी पर चढ़ाई की थी, यह हम पहले ही लिख चुके हैं। सिंघुराज के समय में भी परमार फौजें मध्यप्रदेश में बढ़ी थीं। पद्मगुप्त के ग्रन्थ "नवसाहसांक चिर्ता" से पता चलता है कि नागवंश के एक राजा ने जिसका राज्य नमेंदा से २०० मील दक्षिए। में था, सिंघुराज में एक बार सहायता की याचना की थी कि वह वज्रांकुश नाम के राक्षस राजा के विरुद्ध उसकी रक्षा करें। सिंघुराज ने विद्याघरों को साथ लेकर राक्षसराज को मार डाला। इसके बदले में नागराजा ने ग्रपनी बेटी शशिप्रभा का विवाह सिंघुराज के साथ कर दिया। इस कहानी में जिस नागराजा का उल्लेख है, वह बस्तर का नाग राजा था, राक्षसराज शायद चांदा जिले में बैरागढ़ में रहता था। कहा जाता है कि सिंघुराज के मध्यप्रदेश के इस ग्रभियान के बीच दक्षिए। कोमल के सोमवंशियों की भी उससे हार हुई।

#### कांकर के सोमवंशी

रतनपुर के कलचुरि शासकों के सामन्त राजा कवर्धा श्रीर कांकेर में राज करते थे। कवर्धावाले राजा उतने शिक्तिशाली न थे जितने कि कांकेरवाले। इसका एक कारण यह था कि कवर्धावाले रतनपुर के श्रिधिक निकट थे। निकट रहने के कारण उन्हें दवे रहना पड़ता था, किन्तु काकेरवाले श्रिधिक दूर होने के कारण बहुत कुछ स्वतंत्र जमें थे। कांकेर के राजा श्रपने को सोमवंशी कहते हैं, किन्तु तिथि लिखने में वे कलचुरि संवत् का प्रयोग करते हैं। ईस्वी मन् ११६२ में कर्णराज वहां का राजा था। वह बोधदेव का पुत्र, व्याह्मराज का पौत्र श्रीर मिहराज का प्रपौत्र था। सिंहराज का समय ईस्वी सन् १०६४ के लगभग होना चाहिये। कर्णराज के बाद जैत्रराज, सोमचन्द्र श्रीर भानुदेव ने राज किया, जो १२ वी-१३ वी शताब्दियों में राज करते रहे।

#### बस्तर के नागवंशी

बस्तर बहुत पुरानी भूमि है। ऊपर के विवरण में बीच-बीच में उसका उल्लेख ग्राया है। पिछले काल के राजवंशों में नाग ग्रीर काकतीय उल्लेखनीय है। चूिक काकतीयों का राज्य-काल मुस्लिम काल के बीच में पड़ता है, इमलिए उन्हें तो हम यहां छोड़ देते हैं, किन्तु नागों का उल्लेख करना ग्रावश्यक है। नाग बहुत पुरानी जाति है। वे लोग बस्तर में ग्राकर कब बसे, ठीक-ठीक पता नहीं चलता। इनका सबसे पुराना जिलालेख बस्तर में ईम्बी मन् १०२३ का प्राप्त हुग्रा है। उस समय बहां उक्त बंग का राजा नृपतिभूषण राज करता था। ईस्वी मन् १०६० के करीब जगदेकभूषण राजा हुग्रा। उसका बेटा सोमेश्वर था, जिसने कलचुियों से युद्ध करके बहुत सा प्रदेश ग्रपने ग्राधिकार में कर लिया था। सोमेश्वर का बेटा कन्हर देव हुग्रा। कन्हर देव के पश्चात् भी तीन-चार राजा हुए, किन्तु उनके कम का पता नहीं चलता। सन् १२१६ में जगदेकभूषण नरसिंह देव राज करता था, सन् १२४२ में कन्हर देव द्वितीय ग्रीर सन १३४२ में हरिश्चन्द्र देव।

इसप्रकार प्रागैतिहासिक काल में लेकर मुसलमानों के प्रवेश और गोंडों के उत्थान तक मध्यप्रदेश के इतिहास की अनेक कड़ियां हमें विच्छित्र रूपमें ही मिलती हैं। इन्हें परस्पर जोड़ने के लिए ग्रीर ग्रनुसंधान की आवश्यकता है। हमें आशा करनी चाहिए कि यदि मध्यप्रदेश के वनकान्तार प्रदेशों में वैज्ञानिक ढंग से पुरातत्त्व संबंधी खोज की गई तो एक दिन आएगा जब मध्यप्रदेश का प्रामाणिक ग्रीर कमबद्ध इतिहास अपने आप सम्पूर्ण हो जायगा।

# गोंड, मुस्लिम और मराठा शासन

# [गोंडों की सभ्यताः ईस्वी सन् १४५०-१७८० तक ]

#### राजगोण्ड वंशोत्पत्ति

मध्यप्रदेश में श्ररण्यवासियों के श्रन्तर्गत गोंड जाति की जनसंख्या श्रधिक होने से मुसलमान इतिहासकारों ने इस प्रदेश का नाम—"गोंडवाना" रखा था। "श्रार्डन श्रकबरी" में भी इसी नाम से उल्लेख किया गया है। वास्तव में यह नाम रखने का कारण सयुक्तिक था; क्योंकि उस समय यहां का शासन राजगोंडों द्वारा होता था। इनके पूर्व यहाँ क्षत्रियों के उत्कर्ष श्रीर पतन होते रहे-किन्तु पहाड़ी जातियां जंगलों में मंगल करती थीं, इसलिये उनका सुख-संपत्ति से संपर्क सदैव ही कम रहा। श्ररण्यों में रहने के कारण गोंड श्रादिम श्रवस्था के लोग थे—फिर भी वे हिन्दू थे। श्रंग्रेजों के श्राने के पूर्व भारत की विभिन्न जातियों के श्रन्तर्गत उनकी गणना होती थी। उसका प्रचुर उल्लेख हमारे वाङ्गमय में पाया जाता है। पुराण काल में (ईसा से ५ सदी पूर्व) भारत विन्ध्यपर्वत द्वारा दो भागों (श्रार्य श्रीर द्रविड़) में विभाजित हुग्रा। विन्ध्य एवं सतपुड़ा की पर्वत श्रेणियों में निवास करने वाली पहाड़ी जातियां हिन्दुग्रों की विविध जातियों में गिनी जाती थीं। श्रंग्रेजी शासन में मानव शास्त्र का सहारा लेकर श्ररण्यवासियों को समतलवासियों से पृथक् करने का संगठित प्रचार किया गया है। श्रंग्रेजों के पूर्व तक ये जातियां हिन्दू ही मानी जाती थीं—जिसका इतिहास साक्षी है। प्रत्येक जाति का शासन धर्मशास्त्र श्रीर जातीय पंचायतों द्वारा होता था। उस समय के मुसलमान बादशाहों ने प्रचलित पम्पराग्रों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया, बल्कि देश की प्रचलित विचारधारा का उन्होंने भी समर्थन किया था।

श्राधुनिक मानव शास्त्रियों ने भिन्न-भिन्न जातियों की खोज कर के उनको भिन्न-भिन्न नस्लों में बांट दिया है। इसिलये प्रदेश के श्ररण्यवासी जन "द्रविड़वंश" के कहलाते हैं। यहां श्रार्य श्रीर द्रविड़ों में मिश्रित वंश भी हैं। श्रार्य श्रीर द्रविड़ों के श्रितिरिक्त एक तीसरा वर्ग "मुंडा" कहलाता है। उनके श्रन्तर्गत कोलरी, शावरी श्रीर खेरनारी जातियां श्राती हैं। कहते हैं कि मुंडा वंश के लोग ही भारत के श्रादिवासी हैं, द्राविड़ी (जिनमें गोंड श्रादि जातियां गिनी जाती हैं) तो श्रार्यों के समान बाहर से श्राकर भारत में बसे हैं। जो हो, हमारे मत से इस युग में श्रार्य-द्राविड़ी संस्कृतियां गंगा-यमुना के समान मिल गई हैं—श्रव तो जातियों का वर्गीकरण करना किन हो गया है। वर्णसंकरता भी खूब बढ़ गई है। इसिलये एक प्रसिद्ध विद्वान् ने तो यहां तक कहा है कि "समस्त भारतवासी श्रव एक ही नस्ल के हैं।"

द्राविड़ी जातियों की गोण्ड जाति जंगलों में रहती ग्राई है। इसिलये उसका सुख-सम्पत्ति से संपर्क सदैव ही कम रहा है। ग्रब भी उसकी दशा का कोई विकास नहीं हुग्रा है। ग्ररण्यों में रहने से उन के रंग-रूप, खान-पान, ग्राचार-विचार में ग्रन्तर ग्रवश्य दिखाई देता है। सहस्रों गोंडों के पास ग्राज भी लंगोटी के ग्रतिरिक्त दूसरा वस्त्र शरीर-ग्राच्छादन को निमलेगा। जैसा उनका सादा वेश है—वैसा ही सादा खाना-पीना है। ग्रपने ग्राप उत्पन्न होने वाले कंद-मूल ग्रीर जंगली फूल-फल, उनका खाद्य रहा है ग्रीर ग्रब भी कहीं-कहीं पर है। उसके ग्रतिरिक्त पशु-पक्षी ग्रादि के मांस का सहारा है। ग्रस्त्रादि का उपयोग वे साधारण ही करते हैं, क्योंकि उनको खेती-पानी की ग्रधिक ग्रावश्यकता नहीं थी। हां, उनकी शौक की वस्तु थी-शराब। मद्य विभाग न होने से शराब भी वे ग्ररण्यों में स्वच्छंदता-

पूर्वक तैयार कर लेते थे । आवश्यकता की पूर्ति हो जाने से, अपनी ही जाति का राजा पाकर वे लोग जंगलों में स्वतंत्रता-पूर्वक विचरते थे । तभी गोण्ड़ों में यह कहावत प्रचलित है—

#### हंडिया में नाज, गोंड घर राज।

स्रव रही उस युग की हिन्दू प्रजा—उनको अपने पोपए के लिये उद्योग करना पड़ता था। इस प्रदेश में जनसंख्या स्रिधक न थी, उर्वरा भूमि की स्रिधकता थी। कर स्वरूप पैदावार के भाग लेने की जो प्रथा प्राचीन काल में चली स्रा रही थी, वहीं गोण्ड काल में भी स्थिर रहीं। उस जमाने में स्रावश्यकताएँ कम थी; खाने-पीने, स्रोहने-विछाने स्रौर धातुओं द्वारा शरीर को स्राभूषित करने के स्रतिरिक्त स्रौर कोई शौक न तो ज्ञात था—न उसकी चाह थीं। इसलिये हिन्दू भी सरलता से जीवन विताते थे स्रौर प्रायः घर के एक मुख्या के परिश्रम मे पूरे परिवार का भरण,-पोपए हो जाया करता था।

गोण्ड म्रादिम म्रवस्था के लोग थे--इससे उनका धर्म भी म्रादिम म्रवस्था का था। फिर भी तीन प्रधान लक्षण स्पष्ट हैं :--

(१) जन्म की प्रधानता (२) छुम्राछूत स्रौर (३) स्रन्य जातियों से विवाह संवध का निर्पेध ।

गोण्डों के हाथ में जब इस प्रदेश का शासन स्राया, तब उन्होंने हिन्दुस्रों को भी साथ लिया। जिन्होंने राजवंश को स्रलग करने की चेष्टा की स्रौर गोण्ड जाति के दो विभाग करा दिये—एक "राजगोण्ड़" स्रौर दूसरे "खर" स्रर्थात् स्रनल गोण्ड। उन्होंने राज गोण्डों में हिन्दू प्रथाएँ चला दीं, उनका जनेऊ करवा दिया स्रौर उनके मन में भर दिया, कि वे क्षत्रिय हैं स्रौर "खर" गोंडों से भिन्न हैं। राजकुल की लंबी चौड़ी वंशावली प्रस्तुत करादी स्रौर यह कथा प्रचिलत कर दी गई कि मूल पुरुष जादोराय क्षत्रिय था, उसने गोंड राजा की पुत्री से विवाह किया था स्रौर वह गोंडों की राजगद्दी का स्रधिकारी वन गया था—इसी कारए। से वह गोंड कहलाता था। उसने गोंड कुमारी रत्नावली के हाथ का भोजन नहीं किया था। गढ़ा में स्राने के पूर्व उसका विवाह क्षत्रिय वंश में हुस्रा था और उसके पीछे जो राजा हुस्रा—वह प्रयम रानी का पुत्र था—न कि रत्नावली का। राजगोंडों ने स्ररण्यवासी गोंडों से जाति-व्यवहार छोड़ दिया स्रौर स्रपने संवंधियों की स्रलग पंक्ति बना ली स्रौर हिन्दू मतानुसार स्राचार-विचार इतना बढ़ाया कि उनके चौकों में जलाने की लकड़ियां तक थुल कर जाने लगीं। मन्दिर, शाला, कथा-पुराण् स्रादि का प्रचार खूब वढ़ गया स्रौर राजगोंड़ विलकुल हिन्दू हो गये।

# "गढ़ाराज्ये त्रयो गुणाः।"

बैतूल की गुष्तकालीन प्रशस्ति में \* श्रंकित है, कि "डाहल राज्य में १८ श्रारण्यक रियासतें थीं।" इन १८ जंगली जागीरों के सामन्त डाहल के महाराज के महायक थे। ई. सन १२०० के लगभग त्रिपुरी के राजा श्रजयिमह के समय में प्रतापी कलचुरियों का वल घट गया था-जिसमे उसका शासन निकम्मा वन गया था। स्व. डॉ. हीरालाल जी ने † लिखा है कि—" श्रजयिमह के समय में त्रिपुरी राज्य श्रस्ताचल की श्रोर मुड़ गया। एक श्रोर से चंदेलों ने, दूसरी श्रोर से पवारों ने श्रौर घर भीतर राजगोंडों ने श्रव्यवस्था निर्माण कर कलचुरियों को उखाड़ फेंका—जिससे राज का सूत्र टूट गया श्रौर जहाँ-नहाँ स्थानीय राजा स्वतंत्र बन बैठे। परिणाम यह हुग्रा कि जब शक्तिहीन राजा किसी मामन्त या महन्त का कठपुतली वन जाता है, तब उसके शासन में—कमजोरियां श्राजाती हैं श्रौर उसमे राज्य के सरदारों में श्रापसी स्पद्धी होती है श्रौर राजकीय पड़यंत्रों का दौरदौरा श्रारंभ हो जाता है। यही श्रवस्था श्रजयिमह के समय में निर्माण हुई होगी—जिससे राजगोंडों की शक्ति को वल पहुंचा। यह भी कहा जाता है कि प्रसिद्ध तांत्रिक मुरिभ पाठक के सहयोग में जादोराय ने गढ़ा में गोंडी राज्य स्थापित किया था। श्रर्थान् ब्राह्मण शक्ति के सहारे ही गोंडों का यह राज्य स्थापित हुंश्रो था।

इपिग्राफिया इंडिका जिल्द ६।

<sup>†</sup> स्व. डॉ. हीरालाल कृत " जवलपूर ज्योति "।

गोंडी शामन के श्रीगणेश की कहानियां लोग कई तरह से कहते हैं। उनका संकलन जबलपुर के पूराने किमश्नर मि. स्लीमन ने किया था। \* स्लीमन की एक कहानी का भावार्थ है कि—" राजगोंडों का पूर्वज जादोराय दक्षिए। में गोदावरी के तट पर मोठा कठगांव में रहता था और उसके पिता का नाम भोज़िस्हि था। यवावस्था में वह चाकरी के लिये लांजी 🚶 के मण्डलेश्वर के यहां गया था—जो रतनपुर राज्य का 'स्रंकित ' (सरंजामी सरदार) था। महाशिवरात्रि के पर्व पर जादोराय मंडलेश्वर के साथ ग्रमर्कंटक की यात्रा को गया था । वहां एक दिन रात्रि में जादोराय जब पहरा दे रहा था-उसने एक ग्रद्भृत द्वय देखा। उसने देखा कि दो मुन्दर युवक एक तरुएी के माथ जा रहे हैं ग्रौर उनके पीछे एक विशालकाय वानर था। किन्तु वानर ने कुछ मोर के पंख जादोराय के सामने फेंक दिये थे। विचार करने पर जादोराय को विश्वास होगया कि उसे प्रभु सीताराम, लक्ष्मए। एवं हनुमान के दर्शन हए । दूसरे ही दिन उमें स्वप्न में यह अनुभृति हुई कि नर्मदामाई आकर कह रही हैं कि—" तुभे प्रभु सीताराम के दर्शन हुए हैं—इस्लिए तु स्रब यहाँ न ठहर स्रौर यहां से रामनगर में सुर्गा पाठक के पास चला जा स्रौर वहां उनकी राय से कार्य करेगा तो राजा होगा।" इस संकेतानुसार जादोराय रामनगर गया ग्रौर उसने पाठक जी को सारा वृतांत कह सुनाया। कुछ दिनों के बाद वह पाठक जी के साथ गढ़ा गया—जहाँपर नागदेव जागीरदार की एकमात्र कन्या रत्नावली का स्वयंवर था। गढ़ा के राजा ने यह घोषित किया था—कि "एक नीलकंठ पक्षी छोड़ा जावेगा स्रौर वह जिसके शीश पर जा बैठेगा–उसे राजा राज्यसमेत रत्नावली को दे देगा।" नियत समय पर वह पक्षी छोड़ा गया ग्रौर वह जादोराय के सिर पर जा बैठा। तब तो उसका भाग्य ही चमक उठा—राज्य मिला और रानी भी। राजा के संतान न होने से उसने दामाद को ही राज्याधिकारी बना दिया।" उस कथानक में यह भी कहा गया है कि-जादोराय ने रत्नावली से विवाह तो किया-पर उसके द्वारा पकाया हुआ भोजन उसने जीवनपर्यन्त नहीं किया और न उससे कोई संतान ही हई। जादोरायने राजा होने पर भ्रपना दूसरा विवाह एक क्षत्राणी के साथ किया था भ्रौर उसके ही पूत्र उसके उत्तरा-धिकारी हुए। " जान पड़ता हैं — कि पाठक जी ने नागदेव की कन्या रत्नावली से विवाह करवाकर जादोराय को राजा बनाया भ्रौर उसी शक्ति के सहारे कलच्रियों की रही-सही शक्ति को नष्ट कर दिया। वास्तव में गोंडों की यह शक्ति. पाठक जी के द्वारा ही विकसित हुई थी। यही कहानी हम आज तक सुनते आये हैं। किन्तु इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि कलच्रियों का पतन किस घटना के द्वारा हम्रा था।"

जादोराय के विषय में दूसरी कथा इस प्रकार हैं — "गढ़ा के पास कटंगा में सकतू नाम का गोंड रहता था — जिसकी कन्या ने एक नाग से विवाह किया था — जिसका पुत्र धारुशाह था। इसी धारुशाह का पौत्र जादोराय था जिसने गढ़ा में गोंड़ राज्य की नींव रक्खी थी।" सिलापरी (दमोह जनपद में) के वर्तमान राजवंश के पास जो वंशावली हैं — उसमें जादोराय ही वंश का मूल पुरुष माना गया है। इस वंशावली को अधिकांश विद्वान किएत मानते हैं और यह है भी सत्य।

रामनगर की प्रशस्ति: - श्रन्य कुछ प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि ई. सन १२०० के लगभग गढ़ा में गोंड राज्य की स्थापना हो चुकी थी। वर्तमान उपलब्घ 'पृथ्वीराज रासो'में भी उसका उल्लेख श्राया है। † गढ़ाके गोंड राजाग्रों की एक वंशावली सन १६१७ ईस्वी में रामनगर के

<sup>\*</sup> मि. स्लीमन जबलपुर के एक प्रसिद्ध कमिश्नर होगये हैं, उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं—जिनमें एक पुस्तक राजगोंडों के सम्बन्ध में हैं। उन्हीं के सम्बन्ध में प्रसिद्ध विद्वान मि. किनगहम ने भी लिखा है।

<sup>‡</sup> लांजी—(बालाघाट जिले में हैं।) रतनपुर राज्य का एक मण्डल था–वहाँ का मुख्य कर्मचारी मंडलेश्वर कहलाता था।

<sup>†</sup> पृथ्वीराज रासो:—महोबा खण्ड के एक स्थलपर पृथ्वीराज का मंत्री कहता है—

कानन सुनि चहुवान कहैं बरराय मंत्रगित । प्रथम देश परमाल रह्यो जसराज सेनपित ।। गढ़ा जाय नृप लागि परी गोंडन से जंगह । पर्यो जाल चंदेल दली धरनी धर ग्रंगह ।। रोकियो सेन ग्ररिसेन सब काम भरन धीरज धरिय । खेलियो ब्याल बिन सीसकर काम जाय फतह करिय ।।

मन्दिर में \* राजा हृदयशाह ने पाषाए। पर ग्रंकित करवा दी है—जिसमें ५३ राजाग्रों के नाम मिलते है । उस प्रशस्ति के लेखक राजकवि ग्रौर पण्डित जयगोविन्द है । † इस वंशावली के सम्बन्ध में 🗗 🧸 डॉ. हीरालाल लिखते हैं— "ऐतिहासिक दृष्टि से इस नामावली के प्रथम ३३ नाम प्रायः सभी कल्पित जान पड़ते हैं। ३४ वी पीढ़ी में मदनसिंह का नाम ग्राता है ग्रौर ४५ वीं पीढ़ी में संग्रामशाह का। संग्रामशाह वास्तव में ऐतिहासिक पुरुष है। इसने ग्रपने नाम की सोने की पुतलियाँ चलाई थीं-जो मिली हं। उसमें मंग्रामशाह का नाम ग्रीर संवत् १५७० ग्रर्थात् १५१३ ईस्वी पड़ा है। मंग्रामशाह का नाम म्रामएादासदेव लिखा है। उसका यही नाम मुसलमानी तवारीखों में पाया जाता है। - मदनसिंह ग्रौर संग्रामशाह के बीच १४ पीढ़ियों का ग्रन्तर है । प्रति पीढ़ी के लिये २० वर्ष का ग्रौसत लेने से २५० वर्ष का ग्रन्तर बैठता है । 🛮 ब्रन्य सिद्धान्तों से संग्रामशाह का राजत्वकाल सन् १४८० ई. से १५३० तक ठहराया गया है 🖡 यदि १४८० र्इस्वी में से २८० वर्ष घटाये जायॅ तो १२०० ई. का काल स्नाता है जो कलचुरियों के स्रन्त स्रौर गोंडों के उदय का समय है । इससे यह अनुमान होता है कि गोंड वंश का मूल पुरुष मदनसिंह था-जिसने अपने नाम पर अनगढ़ चट्टानों पर महल बनवाया जो ग्राज तक मदनमहल कहलाता है। महल बहुत बड़ा नहीं है, पर्वत निवासियों के योग्य ही है ग्रीर पूर्ण रूप से उनकी ग्रमिरुचि का दर्शक है। कदाचित् ऐसा स्थान महलों के लिये पर्वतीय लोगों के सिवा ग्रौर किसी को सूभ भी न पड़ता । क्या जाने-मदनसिंह के उत्तराधिकारी इस महल में रहते थे या नहीं परन्तु संग्रामशाह ने उसका जीर्णोद्धार कराया श्रौर उसमें जाकर वह रहा भी। मदन-संग्राम-मध्यस्थ केवल १३ राजाग्रों के नाम प्राप्त है। उनके शासन का कोई लेख या वार्त्ता प्राप्य नहीं है । दूसरा यह कि संग्रामशाह जादोराय मे ४८ वी पीढ़ी में ग्राता है । २० वर्ष की ग्रौसत ग्रायु लगाने से जादोराय का समय ६४० वर्ष ग्राता है । इसप्रकार सन् १४८० में से ६४० वर्ष घटा देने पर जादोराय का समय ईस्वी सन् ५४० के लगभग भ्राता है। यह समय संभव नहीं जान पड़ना। साथ ही राम-नगर की वंशावली के बहुत से नाम कल्पित जान पड़ते हैं। कर्ण-यशकर्ण नाम तो कलचुरि राजाग्रों के थे। इतना ही नहीं, ५२ नामों की पूर्ति के लिये अनेक अवतारों के विविध नाम उसमें सम्मिलित किये गये हैं। १४ वी पीढ़ी में सुलतानशाह का नाम स्राता है, जिसका समय ई. सन् ८०० के लगभग स्राता है। वहा यह प्रश्न उपस्थित

<sup>\*</sup> क्रिनगहम कृत—स्नारक्यालाजिकल रिपोर्ट, जिल्द २७, पृष्ठ ५२। फरिश्ता (त्रिग्ज का स्नुवाद) जिल्द २ रा. व. हीरालाल कृत—"मध्यप्रदेश की प्रशस्तियाँ", पृष्ठ ६१।

<sup>†</sup> जयगोविन्द—हृदयशाह के दर्वार के प्रमुख पंडित थे। ये तर्क एवं काव्य के धुरंधर विद्वान् थे। जाति के जभौतिया व्राह्मण् थे। रामनगर की वंशावली संस्कृत काव्य में है, जिसके अनुसार गढ़ा के राजगों डों की वंशावली इस तरह तैयार होती है:—

<sup>(</sup>१) जादोराय (२) माधवसिंह (३) जगन्नाथ (४) रघुनाथ (४) रुद्रदेव (६) विहारी-सिंह (७) नर्रसिंहदेव (६) सूर्यभानु (६) वासुदेव (१०) गोपालसाहि (११) भूपालमाहि (१२) गोपीनाथ (१३) रामचंद्र (१४) मुलतानशाह (१५) हरिहरदेव (१६) कृष्णदेव (१७) जगतिमह (१६) महासिंह (१६) दुर्जनमल्ल (२०) यशकर्ण (२१) प्रतापादित्य (२२) यश्चंद्र (२३) मनोहर्रित्व (२४) गोविंदिसिंह (२५) रामचंद्र (२६) कर्ण (२७) रत्नसेन (२८) कमलनयन (२६) नरहरिदेव (३०) वीर्रसिंहदेव (३१) त्रिभुवनदेव (३२) पृथ्वीराज (३३) भारतीचंद्र (३४) मदर्निसंह (३५) उप्रसेन (३६) रामसाहि (३७) ताराचंद्र (३८) उद्यसिंह (३६) भानुमित्र (४०) भवानीदाय (४१) शिवसिंह (४२) हरिनारायण (४३) सवलिंह (४४) राजिंसह (४५) दादीराय (४६) गोरखदाम (४७) प्रर्जुनिसंह (४८) मंग्रामशाह (४६) दलपनशाह (५०) वीरनारायण (५१) चंद्रशाह (५२) प्रेमनारायण ग्रीर (५३) हृदयशाह।

होता है कि मुलतान शब्द का चलन भारत में उस समय में था ही नहीं, किन्तु जिस ममय में उक्त वंशावली रची गयी— उस समय मुगल सम्राटों का जमाना था। इसलिए प्रशस्ति के लेखक ने (ई. सन् १६६७ में) मुलतानी चकाचौंध में रहकर गोंडों के पुरखा को "मुलतान" नाम दे देना अभीष्ट समभा। इसतरह की गल्तियां उसमें अनेक हैं।

स्लीमन माहव ने मदनसिंह का समय ई. सन् १११६ निश्चित किया था—जो सर्वथा गलत है, क्योंकि उस-ममय त्रिपुरी में प्रवल कलचुरियों का शासन था। इसलिये मदनसिंह का शासनकाल १२ वीं सदी का होना चाहिये। रामनगर की वंशावली में मदनसिंह के पूर्व के जिन राजाग्रों के नाम ग्रंकित किये गये है—वे काल्पनिक हैं ही—पर स्लीमन साहव ने उक्त वंशावली के ग्राधार पर गोंड राजाग्रोंका जो शासन समय निश्चित किया है—उसके ग्रनुसार जादोराय का समय ईस्वी सन् ३८२ ग्राता है। किनगहम साहव समय निर्धारित करते समय विक्रम संवत् के स्थान में कलचुरि—संवत् का उपयोग करके जादोराय को ई. सन् ६६४ पर ले जाते हैं। किन्तु दोनों साहवों का ग्रनुमान गलत है क्योंकि कलचुरियों के प्रताप के ग्रागे उस समय गोंड ठहर ही नहीं सकते थे। इसी कारण से स्व. हीरालाल जी का ग्रनुमान मयुक्तिक है। यदि गढ़ा का प्रथम गोंड राजा जादोराय है—तो उसका समय १३ वीं का सदी होना चाहिये। जादोराय ग्रीर मदनसिंह के बीच के नाम तो फर्जी हैं।

मदनसिंह का पुत्र उग्रमेन था। उसका पुत्र रामिंह और उसका ताराचंद्र (किसी किसी के ग्रनसार रामकृष्ण) हुन्ना। उसका उदयसिंह, उसका मानसिंह, उसका भवानीदास, उसका शिवसिंह, उसका हरनारायण, उसका सबलसिंह, उसका राजसिंह श्रीर उसका दादीराय हुआ। दादीराय का पुत्र गोरखदास, उसका अर्जुनदास, श्रीर उसका श्राम्हणदास श्रथवा श्रमानदास हुआ। इसी श्रमानदास ने पीछे से संग्रामशाह की पदवी धारण की श्रौर मुलनाम का उपयोग करना छोड़ दिया। बैतूल जिले के बानुर ग्राम में एक ताम्रपत्र संवत् १४२७ का मिला है। उसमें लिखा है कि ''प्रौढ़ प्रताप चऋवर्ती महाराजाधिराज ग्रचलदास ने दो कुग्रों का उद्यापन करके जनार्दन उपाध्याय को "श्रामादह" ग्राम दान में दिया। यह ग्राम बानूर से ४ मील पर है। मध्यप्रदेश के इतिहास में ग्रचलदास नाम के किसी राजा का नाम नहीं मिलता। इस ताम्रपत्र में अचलदास की वंशावली नहीं मिलती। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि ग्रचलदास किसी ऐसे वंश का था जिसका उल्लेख जानव्भकर नहीं किया गया। ग्रचलदास का समय राजिंसह या दादीराय के जमाने में पड़ता है। वैतुल श्रारंभ से ही जंगली जिला श्रीर गोंडों का निवास स्थान रहा है। इससे कल्पना हो सकती है कि अचलदास ही इन दोनों में से किसी का मूल नाम रहा हो। दादी या दादू लाड़ के शब्द हैं। दादीराय के पूत्र, पौत्र, प्रपौत्र सभी के नामों के स्रंत में ''दास'' लगा है-इससे उसका नाम दासांतक होना संभव है। कदाचित दादीराय ग्रीर ग्रचलदास एक ही व्यक्ति हों। यदि ऐसा ही है—तो ग्रचलदास के विरुद से सिद्ध होगा कि गोंड निवासांचल के छोटे-मोटे राजा उसके ब्रघीन थे । इससे मानना पड़ेगा कि गोंडों ने १४ वीं शताब्दी के चतुर्थ पाद में अपने राज्य की नींव अच्छी जमा ली थी। दादीराय के पुत्र गोरखदास ने जबलपुर के निकटस्थ गोरखपुर बसाया। उसके पुत्र ऋर्जुनदास की कीर्ति का कोई चिह्न उपलब्ध नहीं है।

१३ और १४ वीं सदी की अवस्था:— ईस्वी सन् १२०० से १४०० तक गोंडी राज्य का इतिहास आज अंधकार में लुप्त सा है। इस समय दिल्ली के खिलजी सुलतानों का शासन दक्षिए। में मैसूर तक पहुँच चुका था। मध्यप्रदेश के उत्तरीय और पश्चिमी भागों में मुसलमानों का शासन स्थापित होगया था—जिसका विवेचन अन्यत्र किया गया है। फिर भी अरण्यमय भूभाग में राजगोंड जागीरदार जंगल में मंगल कर रहे थे। उसमें गढ़ावाले विशेष प्रभावशाली थे। मध्यप्रदेश में इस समय भित्त-मार्गी संतों का जनसमुदाय पर काफी प्रभाव था। वैदिक कर्मकाण्ड तथा वैदिक तंत्रों का प्रभाव जनता से उठ गया था। उसका स्थान जादू-टोने, भाड़फूंक आदि अवैदिक कर्मकाण्ड ने ग्रहण किया था और उसकी अधिकता अरण्यवासियों में थी। इस समय उत्तर भारत के भिक्त, और ज्ञान के तीन प्रचारक रामानन्द, कबीर और नानक थे—जिनके सैकड़ों शिष्य देश के विभिन्न भागों में फैले हुए थे। आज भी कबीरप्रंथिय्रों का प्रभाव मध्यप्रदेश में काफी है। रामानंद और उनके भित्तमार्गी शिष्यों का प्रभाव बुन्देलखण्ड में था।

भिक्तमार्ग का यह ग्रादोलन ऊंच ग्रौर नीच सब में फैल चुका था फिर भी वर्णव्यवस्था के बंधनों को तोड़ने में वह ग्रसफल रहा । यह वह समय था जबिक समस्त देश के संतों ने ऋपनी-ऋपनी वोली में जाति-पांति के नियमों का खंडन किया ग्रौर मनुष्य मात्र के प्रति प्रेम ग्रौर सौहार्द का संदेश दिया । वे सब को समान दृष्टि से देखते थे । इन साध-संतों के प्रेम ग्रौर भातभाव के संदेश ने देश के कोने-कोने में व्याप्त होकर मनुष्यों के पारस्परिक वैमनस्य ग्रौर ईर्ष्या द्वेष को हटाने का प्रयास किया। उसका विस्तृत विवरण ग्रन्यत्र दिया गया है।

# प्रतापी संग्रामशाह

गढा के प्रतापी संग्रामशाह ने गोंडी-राज्य को उत्कर्ष के शिखर पर पहुँचाया था । रामनगर की प्रशस्ति में लिखा है—िक '' प्रतापी अजुर्नामह का पूत्र संग्रामशाह था । जिस भाँति विशाल कपास का ढेर एक छोटी सी चिनगारी से नष्ट हो जाता है-उसी भाँति उसके शत्रुगण तेजहीन होगये थे। मध्यकाल का सूर्य भी उसके प्रताप के सामने धूमिल सा दिखाई देना था । मानों सारी पृथ्वी को जीत लेने का उसने निश्चय किया हो । तदनुसार उसने ५२ गढ़ों को जीन लिया था। \* ये गढ या किले उच्च पर्वतीय श्रेणियों पर स्थित थे जो विशाल प्राचीरों स्रौर वृजियों से परिवेष्ठित होने के कारएा दुर्भेद्य समभे जाते थे।"

संग्राम का शासनकाल ई. सन् १४८० से १५४२ तक था। मि. स्लीमन एवं मि. किनगहम ने ई. सन् १५३० तक ही निश्चिन किया है। कहा जाता है कि उसने ६२ वर्ष तक राज किया था। तब तो उसकी गद्दीनशीनी का समय ई. मन् १४६० के लगभग होना चाहिए क्योंकि फरिश्ता ने ग्रायफलां के ग्राक्रमण का समय ई. सन् १५६४ लिखा है। संग्रामशाह महारानी दुर्गावती का पुर्श्वमुर एवं दलपतशाह का पिता था। संग्राम के बाद दलपत ने ७ वर्ष ही राज्य किया था ग्रौर ग्रासफलां के ग्राक्रमण तक दुर्गावती के शासन के १५ वर्ष बीत चुके थे । यदि १५६४ से हम २२ वर्ष घटा दें, तो वह समय १५४२ ईस्वी के लगभग स्राता है--ग्रथीत् संग्रामशाह की मृत्यु यन १५४२ ई. में हुई होगी।

पता चलता है कि संग्रामशाह का श्रसली नाम "ग्रामणदास"था। 'संग्रामशाह'तो उनकी उपाधि का नाम

\*प्रशस्ति के ग्रन्सार बावन गढ़ ये थे—

- (१) गढ़ा (२) मारुगढ़ (३) पेचलगढ़ (४) सिंगोरगढ़ (५) ग्रमोदा (६) कनोजा (७) बगसरा
- (६) टीपागढ़ (६) रायगढ़ (१०) प्रतापगढ़ (११) ग्रमरगढ़ (१२) देवगढ़ (१३) पाटनगढ (१४) फतहपूर (१५) निमुग्रागढ़ (१६) भंवरगढ़ (१७) बरगी (१८) घुनसौर (१६) चांवड़ी (सिवनी)
- (२०) डोंगरताल (२१) कोरवा (करवागढ़) (२२) भंभनगढ़ (२३) लाफागढ़ (२४) सौंटागढ़ (२५) दियागढ
- (२६) वांकागढ़ (२७) पवई करहिया (२८) शाहनगर (२९) धमोनी (३०) हटा (३१) मडियादो
- (३२) गढ़ाकोटा (३३) जाहगढ़ (३४) गढ़पहरा (३५) दमोह (३६) रानगिर (रहली) (३७) इटावा
- (३८) खिमलासा (खुरई) (३६) गढ़गन्नौर (४०) बारीगढ़ (४१) चौकीगढ़ (४२) राहतगढ़ (४३) मकडाई
- (४४) कारौबाग (कारुवाघ) (४५) कुरवाई (४६) रायसेन (४७) भौरासो (४८) भोपाल (४६) उपतगढ़
- (५०) पनागर (५१) देवरी (५२) गौरभामर।

ये गढ़ सागर, दमोह, जवलपुर, सिवनी, मंडला, नरसिंहपुर, छिन्दवाड़ा, नागपुर, हुशंगाबाद ग्रौर विलासपुर तक फैले हुए थे। इन में से ग्रव कितने ही स्थान उजाड़ होगये हैं।

मि. स्लीमन के लेखानुसार प्रत्येक बड़े गढ़ में ७५० गांव थे। केवल ग्रमोदा में ७६० थे; छोटों में ३५० या ३६०। ३५० वाले नंबर ४, १२, २४, २४, ४६ श्रीर ३६० वाले नंबर १३, १६, १६, ३१, ३२, ३४, ३६, ४१, ४२, ४८ है। ग्राम संख्या का योग ३५६८० है, किन्तु ग्रबुल फजल ने ७० हजार लिखा है।

था ग्रौर वही ग्रधिक प्रचलित रहा । उसके सिक्कों पर "संग्रामशाहि" ही ग्रंकित है । र दमोह जनपद के ठर्रका गांव के दो सर्ताधीरों पर उसका नाम तथा राज्यकाल दमोह—दीपक के शब्दों में यों लिखा है:—





"एक संवत् १५७० का है। उस के श्रीगौरीगढ़ विषय दुर्गे महाराज श्री राजा आम्हणदासदेव के समय का जिक है श्रीर ग्राम का नाम ठर्रक लिखा है। दूसरा लेख सन् १५७१ का है-उसमें मी आम्हणदास का नाम लिखा है।†

संग्रामशाह का ग्रसली नाम श्राम्हण्दास या श्रमानदास था। बाल्यावस्था में वह वड़ा नटखट ग्रौर कूर था। वाप ने कई बार उसे समभाया, बंद करके रखा ग्रौर ग्रन्य उपाय किये परन्तु इससे होता क्या था? उसने ग्रपनी ग्रीदत न छोड़ी। एक बार वह कुछ गड़बड़ करके डर के मारे बघेलखण्ड के राजा वीर्रामहदेव पास भाग गया।

इसपर पिता ने नाराज होकर उसे युवराजत्व से च्युत कर दिया । जब उसको यह समाचार ज्ञात हुन्ना तब वह तुरंत वापिस श्राया और षड्यंत्र रचकर उसने अपने पिता को मरवा दिया और स्वयं गढ़ा की गद्दी पर बैठ गया। जब वीर्रासहदेव को यह वृत्तांत ज्ञात हुआ कि श्रामनदास ने पितृ हत्या की है—तब उसने गढ़ा पर श्राक्रमण कर दिया, परन्तु श्रामनदास ने कोई प्रतिकार नहीं किया और स्वयं चार-पांच सेवकों को लेकर वीर्रासहदेव के पास पहुँच गया और हाथ-पैर जोड़कर मना लिया। श्रमानदास की बालवृत्ति वाल्यकाल के साथ गई। जब उसने राज्य की बागडोर अपने हाथ में ली—तब उसने अपने राज्य की दृद्धि की—जो उसके पूर्वजों ने सोची तक न थी और जिसको उसके पश्चात् उसकी संतित कभी लांघ न सकी। वास्तव में राज्य के ५२ गढ़ उसकी रक्षा करते थे और श्रधिकांशतः उसके गढ़ाधिपति गोंड जाति के ही थे। सिगोरगढ़, गढ़ा, मण्डला और चौरागढ़ ये स्थान राज्य के मैनिक केन्द्र थे। उसने सिगोरगढ़ के किले को खूब मजबूत बनाया क्योंकि गढ़ा राज्य की सीमा बुन्देलखण्ड तक पहुँच चुकी थी। उसीतरह चौरागढ़ का विशाल किला नरसिंहपुर जनपद की एक पहाड़ी (६०० फुट ऊँचाई) पर बनवाया था। उत्तर, पश्चिम तथा पूर्व की और से वह पहाड़ी कई सौ फुटों तक सीधी तराश सी दी गयी है जो कि परकोटे के समान दिखाई देती है। उसके कारण शतुओं का वहां पहुंचना श्रसाध्य सा था। आगे चलकर उसके वंशवाले परचक श्राने पर इसी किले का सहारा लेते थे।

संग्रामशाह की उपाधि उसे क्यों कर मिली? मुसलमान इतिहासकारों का कथन है कि यह नाम वीरसिंहदेव ने सन् १५२६ ई. में रखा था, जब ग्रमानदास ने गुजरात के बहादुरशाह से युद्ध में वीरसिंहदेव को सहायता दी थी।

### "आमनबुध बार्बन में "

बपौती में श्रमान को तीन-चार गढ़ मिले थे, शेप उसके निज भुजोपार्जित थे। वज्जप्रायैः पर्वत प्रौढ़ गाढ़ैः सप्राकारैरम्बुभिश्चयाक्षयाणि।। इापञ्चाशद्येन दुर्गाणि राज्ञां निर्वृत्तानि क्षोणिचक विजित्य।। (रामनगर प्रशस्ति)

<sup>\*</sup> जबलपुर ज्योति पृ० ३२-३५।

<sup>†</sup> दमोहदीपक पृ० ७८।

<sup>्</sup>रवीरसिंहदेव संवत् १६६२ में गद्दीपर वैठा था श्रीर संग्रामशाह का समय संवत् १५३७-१५६६ माना जाता है। यदि उक्त दोनों संवत् ठीक हैं-तो यह घटना निराधार होजाती है, किन्तु एक लेखक ने लिखा है कि बघेलखण्ड के प्रसिद्ध वीरसिंहदेव का समय १५५७ विकमी से १५६७ विकमी तक है। वास्तवमें वांधवेश (वघेलखण्ड) वीरसिंहदेव श्रीर श्रोड़छा के राजा वीरसिंहदेव दो विभिन्न राजा हैं। अतः विणत घटना में समय की विषमता नहीं आती।

पर यह ठीक नहीं जंचता क्योंकि स्नामण्दास के सन् १५२६ ई. के पूर्व के सिक्कों में संग्रामशाह नाम स्रंकित है। स्थानीय लेखों से ज्ञात होता है कि उसने संवन् १५४१ (सन् १४८६ई.) में यह पदवी धारण की। जब उसकी सेना माड़ौगढ़ के सुलतान से हार गई स्रौर गढ़ा शत्रुसों के हाथ में चला गया—तब उसने स्वयं जाकर केवल १ हजार सवारों की सहायता से शत्रुदल को तितर-वितर कर मुलतान के निशान स्रादि छीन लिये थे। तभी से उसने संग्रामशाह की उपाधि धारण की।

जनश्रति है कि संग्रामशाह पर वाजना के भैरव की कृपा थी और उस दैवीशक्ति के सहारे उसने ग्रपना प्रताप बढ़ाया था। यों तो पुरातन काल में ग्ररण्यवासी लोग ग्रपने देवताग्रो को प्रसन्न करने के हेत् नर-बलि चढ़ाते थे। संग्राम भैरव का उपासक था। राजा ने संग्रामसागर के तटपर वाजना नामक मठ में भैरव की स्थापना की थी-जिसका पुजन ग्रादि समारोह के साथ होता था। वहां का पुजारी एक संन्यासी था ग्रीर राजा का उसपर ग्रधिक प्रेम भीथा। संग्रामशाहके किसी शत्रु ने प्रलोभन देकर उसके द्वारा राजा का वध करवाने का पड्यंत्र रचा और संन्यासी उस जाल में पूरी तौर से फंस गया। भैरव को प्रसन्न करने के हेतु संन्यासी ने एक विशेष पूजा का श्रायोजन किया ग्रौर खोलता हुग्रा तेल का वड़ा कढ़ाव भी तैयार किया। राजा से कहा गया कि वह मध्यरात्रि में भ्रकेला ही पजन के लिये मठ में भ्रावे। जब राजा भ्रकेला ही मठ के लिये रवाना हुआ तो पासवान ने कहा कि महाराज सतर्कता से काम करें--- अन्यथा प्राण जाने की आशंका है। तब राजा ने छिपाकर अपनी तलवार को साथ में ले लिया। संन्यासी तांत्रिक ने मठ में पूरी तैयारी कर रखी थी। राजा ने मठ में पहुंचते ही सतकर्ता से पुजारी को देखा स्रौर उसे विश्वास होगया कि वह कोई हथियार छिपाए हुए है। फिर भी राजा चुप रहा और पुजारी के ग्रादेशानुसार पुजा-कार्य में लग गया। पूजा समाप्त होते ही तांत्रिक ने राजा को प्रदक्षिणा करने का आग्रह किया। उसपर राजा ने पूजारी से कहा कि पहले ग्राप करें तो बाद में में करूँगा। ज्यों ही पुजारी परिक्रमा करके भैरव को भुककर प्राणाम करने लगा— त्योंही राजा ने पास की तलवार से उसका शिर काट दिया। कहते है कि उसी समय भैरव ने प्रसन्न होकर राजा से वर मांगने के लिये कहा। राजा ने देवता से सदा विजयी होने का वर मांगा। यही कारण है कि वह सदा विजयी रहा। भैरव भक्त होने के कारण उसके राज्य का भंडा "भगवा" था।

वास्तव में संग्रामशाह गोंड वंश का प्रतापी राजा था। उसने गढ़ में कई इमारतें बनवायी थीं। उसका राजमहल गंगासागर ताल के तट पर था। श्रव भी उसके कुछ श्रवशेष मिलते हैं। मदन महल में हवा खोरी को वह प्रतिदिन जाता था। उस महल को उसने नये सिरे से बनवाया था। उसी तरह उसने सिगोरगढ़ की मरम्मत करवाई ग्रीर श्रपने नाम पर एक गांव, वहां पर बसवाया—जो संग्रामपुर कहलाता है।

संग्रामशाह के जो सोने के सिक्के मिले हैं—उसमें देवनागरी ग्रौर तेलगू ग्रक्षर मिलते हैं। प्रश्न सामने ग्राता है कि हिन्दी के केन्द्र में तेलगू ग्रक्षर कैसे पहुंच गये? उसका उत्तर यही है कि यह वंश तेलंगाना से ही गढ़ा की ग्रोर ग्राया था। इमिलये जन्म भाषा का गौरव उसमें बना रहा। सिक्के की एक ग्रोर सिह ग्रौर सूर्य की मूर्तियां हैं, ग्रौर दूसरी ग्रोर "पुल्लस्त्य वंश श्री संग्रामशाही संवत् १६००" ग्रंकित है। पुल्लस्त्य वंश लिखने का कारण यही है कि राजगोंड ग्रपने को रावणवंशी कहते थे। उस सिक्के का वजन १६६.५ ग्रेन ग्रौर ग्राकार ७" है। लोक उसे पुतली कहते थे।

संग्रामशाह के समय में दिल्ली का मुगल राज्य दृढ़ हो चुका था ग्रौर सम्प्राट् ग्रकवर ने उसके विकास का उद्योग ग्रारंभ कर दिया था । ग्रवल फ़जल ने ग्राइन-ग्रकबरी में गढ़ा राज्य का विवर्ण ग्रंकित किया है—जिससे संग्रामशाही शासन का कुछ ग्राभास मिल जाता है।

# दलपत और दुर्गावती

संग्रामशाह के मरने पर (मन् १५४३ ई. में) उसका पुत्र दलपतशाह राज्याधिकारी हुग्रा। यह वह समय था, जब कि राजगोंड ग्रुपने को क्षत्रिय कहलाते थे। इसी कारण दलपत ने ग्रुपना विवाह खङ्क के सहारे चंदेल कन्या दुर्गावती के साथ किया था। दुर्गावती महोवा के सामन्त एवं राठ के जमीदार शालिवाहन चंदेल की कन्या थी।\* यह विवाह किस तरह हुग्रा था? उसकी कहानी ग्रुप्तृयत्र दी गयी है। मिस्टर स्लीमन के ग्रुप्तुसार वह महोबा के चंदेल राजा की कन्या थी। सन् १८२५ ई. में राजगोंडों की जो वंशावली गवर्नर जनरल के पास जबलपुर के किमश्नर के द्वारा भेजी गई थी—उसमें कहा गया था कि—"दुर्गावती उचेहरा के पित्रहार राजा की पुत्री थी।" दुर्गावती महोवा के चंदेल राजा की कन्या थी—यह सर्वथा ग्रुप्तेयती उचेहरा के पित्रहार राजा की पुत्री थी।" दुर्गावती महोवा के चंदेल राजा की कन्या थी—यह सर्वथा ग्रुप्तेयती है—क्योंकि १६वी सदी में महोबा से चंदेल शासन उठ चुका था। मिस्टर किनगहम ने कालिजर के राजा कीरतिसंह को दुर्गावती का पिता लिखा है। ग्रुबुल फ़जल के लेखा-तुसार दुर्गावती का पिता राठ का चंदेलवंशीय शालिवाहन था—यह हमें सयुक्तिक जान पड़ता है। लोग इस विवाह के सम्बन्ध में कई तरह की कहानियां वताते हैं। राजगोंडों को समाज ने कभी क्षत्रिय नहीं माना ग्रौर उस युग का प्रत्येक राजपूत गोंडों से रिश्तेदारी करना हेय मानता था। यह तो स्पष्ट है कि यह विवाह तलवारों की फंकारों के साथ संपन्न हुग्ना था। दुर्गावती का हरण कर दलपत ने ग्रुपना विवाह सिगोरगढ़ ‡ में मम्पन्न किया था। दुर्गावती की मुन्दरता का वर्णन करते हुए संस्कृत के एक किव ने कहा है:—

#### मदन सदृशरूपः सुन्दरी यस्य दुर्गा।

दुर्गावती के साथ दलपत का विवाह सन् १५४० ई. के लगभग हुम्रा होगा—जब कि संग्रामशाह जीवित था। दल-पतशाह ने सन् १५४१ से १५४८ ईस्वी तक शासन किया था। दलपतशाह गढ़ा से राजधानी उठा कर सिंगोरगढ़ ले गया था। संग्रामशाह के पराक्रम के कारण दलपतशाह का शासन विलामिता के साथ बीता था। जिसका म्राभास हमें गढ़ा के संस्कृत किवयों के पदों से मिलता है। दलपत के मरने के समय उसका पुत्र वीरनारायण पांच वर्ष का था। ऐसी म्रवस्था में रानी ने वीर नारायण को राज्य पर म्रभिषिचित करके † साराशासन म्रपने हाथ में ले लिया था। राज्य के प्रधानमंत्री म्रधार कायस्थ मौर मान ब्राह्मण थे, जिन्होंने राज्य का शासन व्यवस्थित किया था। तिस पर भी रानी स्वयं गढ़ा में रह कर प्रत्येक कार्य की निगरानी रखती थी।

म्रबुल फ़ज़ल का कहना है कि—"रानी दुर्गावती बड़ी बहादुर थी। तीर भ्रौर बंदूक चलाने में उसकी बराबरी

<sup>\*</sup> महोबा में इस समय बुन्देलों की जड़ जम चुकी थी, फिर भी महोबा के निकट राठ नामक गांव में शालि-वाहन चंदेल एक छोटा सा राजा था। उसकी पुत्री दुर्गावती बड़ी सुन्दर थी। लोग कहते हैं कि महोबा के एक मेले में दलपतशाह ने दुर्गावती को देख लिया था और तब से दोनों एक दूसरे पर आकर्षित होगये थे। पर पिता ने दुर्गा-वती का विवाह निकटवर्ती किसी क्षत्रिय कुमार से तय कर दिया था। तब दुर्गावती ने दलपतशाह को यह संदेशा भिजवाया कि "वसंत पंचमी के अवसर पर जब वह महोबा आवेगी और नगर के बाहर दुर्गा देवी के मन्दिर में दर्शन के लिये पहुंचेगी—तब हरएा करने का अच्छा अवसर मिल सकता है। यह अवसर चूकने पर वह दूसरे की हो जायगी।" तदनुसार दलपतशाह १२ हजार सैनिकों को लेकर सिंगोरगढ़ से महोबा गया और वहां से दुर्गावती को हरए। कर ले गया तथा सिंगोरगढ़ में ही उसने शास्त्रानुसार विवाह किया।

<sup>‡</sup> सिंगोरगढ़.—जबलपुर से ३५ मील पर हैं । सिंगोरगढ़ का किला गर्जासह पड़िहार ने बनवाया था । त्रिपुरी के कलचुरियों के समय में उनके ग्राश्रित सामन्त पड़िहार थे ।

<sup>† &</sup>quot;गढ़ेश नृपवंश वर्णन।"

विरले ही करते थे। जहां कहीं वह जंगली जानवरों का उपद्रव सुन पानी—-ग्रविलंब घोड़े पर सवार होकर उन्हें मार गिराती थी। उसके पास २० हजार सवार ग्रौर एक हजार विरुट हाथी थे।"

मिस्टर स्लीमन ने लिखा है—-"इस रानी का शासन उत्तम था । वह प्रजा के दुःखों ग्रौर मुखो की कहानी स्वयं मुनती थी ।" उसने गढ़ा के निकट सुन्दर रानीताल बनवाया ग्रौर बांदी ने चेरीताल । फिर दीवान साहब चुप क्यों बैठते ? उन्होंने भी ग्रधारताल बनवा दिया ।"

रामनगर की शिला प्रशस्ति में जयगोविन्द ने लिखा है—"महारानी दुर्गावती याचकों की सौभाग्यलक्ष्मी, सद्गुणों की मूर्ति, परममुन्दरी थी, जिसका चित्त सदैव जग के कल्याण में मग्न था। पित के मरने के उपरान्त उसने अपने ३ वर्षीय पुत्र वीर नारायण को राज्य पर अभिषिचित किया था और राजकाज स्वयं करती थी—जिसकी प्रशंमा सर्वत्र की जाती थी। अपने तैलोक्य विश्वत यश और हिमाचल के समान उत्तुंग स्वर्णमन्दिरों के निर्माण द्वारा उसने तो पृथ्वी का रूप ही बदल दिया था। राज्य में बहुमूल्य रत्नों की भरमार थी। इन्द्र के हाथियों के सदृश अनेकों मस्त हाथी उसके द्वार पर भूमा करते थे।"

केशव किव ने "गएोश नृप वंश वर्णन संग्रह" में कहा है--

नाके भूमितले फणीशभवते सिद्धिः सदा सेविता। सा संख्ये प्रबलारिवृन्दहरणी दुर्गेव दुर्गावती।।१५।। उर्वरा सर्वतो भूमिर्मध्यतो नर्मदा नदी। विज्ञा दुर्गावती राज्ञी गढ़ाराज्ये त्रयो गुणाः।।१६।।

भ्रवुल फ़जल और फ़रिश्ता भ्रादि मुसलमान इतिहासकारों ने लिखा है कि "रानी दुर्गावती ने मालवा के भ्रंतिम सुलतान बाजबहादुर के को नीचा दिखाया था।" फ़रिश्ता लिखता है कि—"बाजबहादुर ने गोंड़वाने पर भ्राक्रमण किया था। दुर्गावती ने उसका सामना किया था और इस युद्ध में बाजबहादुर का चचा फतह खां मारा गया था। तथा हार कर सारंगपुर वापस लौट गया था। (ई. सन् १५५०-१५६० के बीच में) बाजवहादुर ने फिर से युद्ध की तैयारी कर गढ़ा राज्य पर दुवारा भ्राक्रमण किया था।, परन्तु इस बार भी उसे हार कर लौटना पड़ा था। इस युद्ध के कारण रानी का प्रताप सर्वत्र फैल गया था। यही बात गजेंद्र मोक्ष" काव्य में किववर पं. लक्ष्मीप्रसाद ने लिखी है।

गढ़ा राज्य की राजकीय भाषा हिन्दी थी, किन्तु चारों स्रोर मुग़ल शासन हो जाने से फ़ारसी का प्रभाव भी यहां हो चला था। रानी ने गढ़ा का पूर्ण रीति से श्वंगार किया था—फिर भी वह स्वयं हिन्दू विधवा नारी के समान

\*बाजबहादुर.—(ई. सन् १५५४-१५६१) मालवा का ग्रंतिम सुल्तान था। सन् १५६१ ई. में मालवा के बाजबहादुर ने मुगलों द्वारा राज्यच्युत होने पर बुरहानपुर का ग्राश्रय लिया, परन्तु जब मुगल सेना घर को लौटी तब मालवा, खानदेश ग्रौर बरार के नवाबों ने मिल कर उसे नर्मदा के किनारे घेर कर काट डाला। यह सुल्तान एक ग्रच्छा कलाकार था। उसकी वेग्नम रूपमती भी, सुन्दर किवयित्री तथा गायिका थी। वह राजपूत कन्या थी। वाजबहादुर उसके गायन पर मुग्ध था—इसलिये उसके साथ उसने प्रेम-विवाह किया (मन् १५५७ ई.)। बाजबहादुर जब मारा गया तब मुगल सेनापित ग्रादम खां ने रूपमती को ग्रपने ग्रधीन करने का प्रयास किया—पर वह हाथ न लगी ग्रौर उसने ग्रपने प्राण-त्याग दिये। उस समय उसका यह ग्रंतिम दोहा प्रसिद्ध है:—

तुम विन जियरा दुखत है, मांगत है सुखराज। रूपमती दुखिया भई, बिना बहादुर बाज।।

त्राज भी लोक गीत गाने वाले वाजवहादुर तथा रूपमती का ग्राख्यान सुन्दरता के साथ गाते है ग्रौर सुनने वाला मुग्घ हुए बिना नहीं रहता। सात्विक जीवन बिताती थी। हिन्दी के किव भी उसके दरबार मे थे। हिन्दी के किव गोप महापात्र श्रौर नरहर महापात्र जो ग्रकवर के राजकिव थे—-दुर्गावती के शासन में गढ़ा श्रौर चौरागढ़ आये थे। ये लोग सम्राट् श्रकवर द्वारा यहां भेजे गये थे, इसलिये कि वे राज्य की गुप्त बातें उसे बतावें, जिससे रानी मुगल सम्राट् की श्रधीनता में रहे। लोग कहते हैं कि प्रधान मंत्री ग्रधार कायस्थ ने आगंतुक किवयों का गढ़ा और चौरागढ़ में राजकीय स्वागत किया था। कहते हैं कि रानी ने इनके काव्य पर मुग्ध होकर एक करोड़ रुपया दिया था।

रानी दुर्गावती वल्लभ कुल सम्प्रदाय\* (पुष्टिमार्ग सम्प्रदाय) की मानने वाली परम वैष्णृव थी। श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी श्रो विठ्ठलनाथ जी महाराज ग्ररैल मे गढ़ा ग्रा कर कुछ दिन रहे थे। रानी ने उन्हीं से दीक्षा ली थी। पता चलता है कि श्री विठ्ठलनाथ जी गढ़ा से सागर होते हुए मथुरा गये थे। गढ़ा की वल्लभकुल की बैठक ग्राचार्य ने ही स्थापित की थी। यह घटना विक्रम संवत् १६१६ (ईस्वी १५६३) की है।

दुर्गावती भीमपराक्रमेण— रानी ने अपने नाबालिंग पुत्र वीरनारायण की ओर से राज्य की बागडोर अपने हाथ में ली और १५ वर्ष तक बड़ी योग्यता से शासन किया था। उसने प्रजा के हितार्थ अनेक उपयोगी संस्थान बनवाए और अपने राज्य में अमनचैन फैलाया। इस बृद्धि को देख कर कड़ा मानकपुर के ने नवाब आसिफ़ खां (अकवर के राज्यपाल) काजी ललचाया और उसने इस विधवा में राज्य छीन लेने का विचार किया। बहाना ढूंढ़ने को कुछ देर न लगी। कहते हैं, दुर्गावती को मम्ब्राट् अकबर की ओर से एक सोने का चरखा इस अर्थ से नजर किया गया कि स्त्रियों का काम रहँटा चलाना है—राज्य करना नहीं। इसके प्रत्युत्तर में रानी ने एक सोने का पींजन बनवा कर भिजवा दिया—मानों यह कहला भेजा कि यदि मेरा काम चरखा चलाना है—तो तुम्हारा पींजन से रुई धुनकना है। इस पर बादशाह नाराज होगया।

\*गोस्वामी श्री वल्लभाचार्य (ई. सन् १४७६-१५३१) तैलंग ब्राह्मण लक्ष्मणभट्ट तथा एलमागार के पुत्र थे। जिस समय उनके माता-पिता काशी यात्रा के लिये ग्रांध्र जा रहे थे— रास्ते में महानदी के किनारे चम्पारण्य गांव में (जिला रायपुर में) वैशाख कृष्ण एकादशी संवत् १५३५ को उनका जन्म हुग्रा। उन्होंने देश में पुष्टिमार्ग का प्रचार किया था। उनका दार्शनिक सिद्धान्त "शुद्धाद्वैत" के नाम से प्रसिद्ध है। उनके मत से ब्रह्म माया से ग्रलिप्त—ग्रतः नितान्त शुद्ध है। यह माया सम्बन्ध रहित ब्रह्म ही एक ग्रद्धैत तत्त्व है। इस मत का शुद्धाद्वैत नाम यथार्थ है। उनके पुत्र गोस्वामी विठ्ठलनाथ जी हैं। उन्होंने हिन्दी में "२५२ वैष्णुवों की वार्ता" ग्रंथ लिखा है—जिसमें रानी दुर्गावती की कहानी कमसंख्या २४२ में है।

श्रिमिफ़ खां — ग्रमली नाम स्वाजा ग्रब्दुल मजीद था। कड़ा का राज्यपाल बना कर श्रकबर ने उसे श्रामिफ़ खां की उपाधि दी थी। "तबकात-इ-ग्रकबरी" ग्रंथ में लिखा है कि "हिजरी ६७१ में उसने गढ़ा कटंगा पर श्राक्रमण़ किया था। उस राज्य के श्रन्तर्गत ७० हजार ग्राम है। वहां की रानी बहुत ही सुन्दर है। उसे जीतने के लिये श्रामिफ़ खां ने ५० हजार सैनिकों को लेकर श्राक्रमण़ किया, तब रानी ने ७०० हाथी श्रौर २० हजार सैनिकों को लेकर युद्ध किया। युद्ध में रानी घायल हुई श्रौर शत्रुश्रों के द्वारा पकड़े जाने के भय से उसने स्वयं श्रात्महत्या कर ली। विजय पाने पर श्रामिफ़ खां ने चौरागढ़ पर श्राक्रमण़ किया। रानी का पुत्र ज्यों ही ग्रामिफ़ खां से मिलने के लिये किले के बाहर श्राया, त्यों ही उसने राजकुमार को मरवा दिया श्रौर किले को लूट कर बहुत सा धन प्राप्त किया। यहां से बहुत सा धन लेकर वापिस लौट गया।"

मुसलमान इतिहासकारों ने गढ़ा का नाम "गढ़ा कटंगा" लिखा है। गढ़ा के समीप कटंगा नाम का एक पहाड़ है। जायसी ने भी "पद्मावत" में लिखा है:—

दिक्खन दहिने रहै तिलंगा। उत्तर मांभ होय गढ़ह कटंगा।

कुछ लोग कहते हैं कि दुर्गावती के पास एक क्वेत हाथी था—उसे अकबर बादशाह ने अपने लिये मांगा, किन्तु रानी ने इनकार किया । वह प्रसंग दोहे में इस प्रकार कहा गया है :—

# अपनी सीमा राज की, अमल करो परमान। भेजो नाग सुपेत सुइ, अरु अघार दीवान।।

इस बात पर सम्प्राट् ग्रकवर नाराज हो गया ग्रौर ग्रासिफ़ खां को चढ़ाई करने का हुक्म दे दिया । चरला ग्रौर पीजन का किस्सा तो किस्सा है, परन्तु ग्राकमण ग्रवश्य किया गया । उस जमाने में युद्ध के लिये कोई कारण इंट्रने की स्रावश्यकता नहीं पड़ती थी। वाहबल, उचित कारण समभा जाना था। स्रन्त में स्रामिफ़ खां सन् १५६४ ई. में ६ हजार सवार ; तोपखाना और १२ हजार पैदल मिपाही लेकर सिंगोरगढ़ पर अचानक चढ़ आया । जब मुगल सेना दमोह पहुंची, उस समय रानी के पास सिगोरगढ़ में केवल ५०० घुड़सवार थे। आसिफ़ खा की सहायता के लिये सम्राट् ने महबुब खां, मुहम्मद मुराद खां, वजीर खां, नाजिर बहादूर, श्राक मुहम्मद श्रादि प्रसिद्ध सेनापितयों को हक्म भेजा था। मुगलों का श्रचानक श्राक्रमए। देखकर सिंगीरगढ़ की प्रजा घबरा उठी। फिर भी रानी ने बहुत कुछ सेना एकत्रित कर ली। रानी ने ग्रधारिमह से सलाह कर के गढ़ा में मोर्चा लगाने का निश्चय किया। इमलिये रानी तूरंत सिगोरगढ़ से गढ़ा की स्रोर रवाना होगयी। परन्तु शत्रु उसके पीछे हो लिये स्रौर उसे गढ़ा में प्रबंध करने का मौक़ा नहीं दिया। तब रानी ने मंडला की ग्रोर कुच किया ग्रौर १२ मील चल कर घाटियों के बीच सकरी जगह पाकर वहां पर मोरचा जमाया और लड़ाई की। रानी के पास ५ हजार से अधिक सैनिक न थे। सबसे बड़ी कमी यह थी कि रानी के पास तोपखाना था ही नहीं। गोंडों की अपेक्षा मुगलों का युद्धोपयोगी सामान उन्नति था। युद्धोपयोगी बारूद का स्रभाव होने से युद्ध में विजय पाना दुर्गावती के लिये संभव ही न था। गोंड लोग केवल तीर-कमान स्रौर बरछी-तरवार ही से लड़ते थे। बारूद का उपयोग नाम मात्र का था ग्रौर न तोपें थीं। ग्रासिफ़ खां के पास तोप-खाना था—किन्तू घाटी की लड़ाई में वह समय पर पहुंच नहीं पाया था। इसलिये पहले दिन उभय पक्ष के ममान ग्रस्त्र-शस्त्र द्वारा युद्ध हुन्ना। दूसरे दिन रानी हाथी पर सवार होकर, घाटी के मुख पर, लड़ने के लिये स्वयं उपस्थित हई। उसकी सेना जी-तोड़कर लड़ने के लिये खड़ी थी और इसमें संदेह नही कि उस दिन वह शत्रुओं को मटियामेट कर डालती, परन्तु ग्रासिफ़ खा के भाग्य से समय पर तोपखाना श्रा पहुंचा। फिर क्या था। एक ग्रोर से तोपों की मार ग्रौर दूसरी ग्रोर से तीरों की बौछार होने लगी। विषम शस्त्रों से बराबरी क्यों कर हो सकती थी। इस पर भी रानी तिनक भी न डरी। वह ग्रपने हाथी पर से बाएवर्षा करती रही। इतने में ही एक तीर उसकी ग्रांख में लगा स्रौर जब उसने उसे खींच कर फेंक देना चाहा तो उसकी नोक टूट कर स्रांख के भीतर रह गई। इतना बड़ा कप्ट होने पर भी रानी ने पीछे हटने से इस्कार किया। गोंड सेना के पीछे एक छोटी सी नदी थी। वह युद्धारंभ के पूर्व सुखी पड़ी थी। परन्तु इस दिन के गुरू होते ही उसमें स्रकस्मात् इतनी बाढ़ स्ना गई कि उसको हाथी भी पार नहीं कर सकता था। दोनों ग्रोर से फौज का मरण दिखता था। ग्रागे से तोपों की मार, पीछे से पानी का प्रवाह। फिर भी दृढ़ संकल्प नारी का मन बिलकुल न डिगा। उसके महावत ने प्रार्थना की कि हुक्म हो तो मैं किसी तरह हाथी को नदी के पार ले चलु। परन्तु वीर नारी दुर्गावती दुर्गा ही थी। उसने उत्तर दिया कि-"नहीं, मै या तो शत्रु को मार हटाऊंगी या यहीं पर मर जाऊंगी।'' इतने में ही दूसरा वाण उसके गले पर गिरा। सेना में किसी ने यह खबर फैला दी कि युवराज वीरनारायण को वीरगति प्राप्त हो गई। तोपों की मार, पानी की बाढ, कूमार की मत्य स्रौर रानी की घायल दशा देख गोंडी सेना अधीर हो कर तितर-वितर होने लगी। रानी ने तुरन्त अपने विश्वासपात्र सैनिकों को श्राज्ञा दी कि घायल वीरनारायण को चौरागढ़ ले जायें। इसी समय रानी को मुग़ल सैनिकों ने घेर लिया। रानी ने इेखा कि श्रव बचने की श्राशा नहीं है—तब उस धीर वीर ने पासवान ग्रधार वघेला को श्रपना मस्तक काट देने का हक्म दिया। पासवान रो उठा और उसने कहा कि "सरमान" हाथी अब भी आपको शत्रओं के दीच से भगा ले जाने में समर्थ है। किन्तु रानी ने रए। से भागना योग्य न समका और पासवान के हाथ से कटार छीन कर वीरगति का ग्रवलंबन किया । बरेला के निकट जिस स्थान पर रानी हाथी से गिरी थी—बहां एक चबूतरा बना दिया गया है । जो कोई पथिक यहां मे गुजरता था नो वह एक क्वेत पत्थर समाधि-स्थल पर रख़ देता था । भले ही रानी हार गयी हो, किन्तु उसने ग्रपना नाम ग्रौर ग्रपने लक्ष्य को ग्रमर कर दिया है ।

## चौरागढ़ का जौहर

वास्तव में बरेला के युद्ध से गोंडों की पराधीनना का समय आरंभ होता है। बरेला की युद्धभूमि में युद्धोपयोगी सामान और बहुत से हाथी सेनापित ग्रासिफ़ खां के साथ लगे। वह गढ़ा में दो माह तक ठहरा रहा ग्रीर इसी बीच उसने ग्रासपास के प्रदेश को लुट लिया, जिससे एक बार समस्त जबलपुर कंगाल हो गया । बाद में ग्रासक खा ने चौरा-गढ़ पर ग्राक्रमण करने का निश्चय किया। क्योंकि वह जानता था कि गढ़ा राज्य का खजाना जो वर्षों से गोंड राजाग्रों ने संग्रहीत किया था—चौरागढ़ में ही है। इसलिये वहां उसका पहुंचना ग्रावश्यक था। गढ़ा की व्यवस्था कर ग्रासिफ खां ने ग्रुपनी सेना लेकर चौरागढ को जा घेरा ग्रौर वहां गोंडों ने डट कर सामना किया। चौरागढ का किला म्रभेद्य था ग्रौर वीर नारायण तथा ग्रधार सिंह ने वहां लड़ने की ग्रच्छी तैयारी की थी। पर ग्रभाग्यवश वहीं के एक विश्वासघाती ने मगल सेना को किले का मर्म बता दिया । इस कारए। उसी कमजोर स्थान से मुग़लों ने श्राक्रमए। करना भारम्भ कर दिया । यह साफ़ दिखाई देने लगा कि किला मुगलों के हाथ भ्रवश्य चला जायगा । प्रत्येक जन भ्रपनी जान की रक्षा का उपाय सोचने लगा। वीर नारायण और ग्रमात्य ग्रधार ने देखा कि रनिवास के पकड़े जाने से विडंबना होगी । तब उन्होंने समस्त स्त्रियों को "जौहर" करने की मलाह दी । उम कार्य को पूरा करने का भार वीरनारायण ने भोज कायस्थ ग्रौर मियां भिखारी रूमी को मौंपा। किले पर एक बड़ी चिता तैयार की गयी—जिसमें लकडियां ग्रौर घी ग्रादि डाला गया। किले में जितनी स्त्रियां थीं, ग्रुपने-ग्रुपने बच्चों को लेकर बैठ गयीं ग्रौर जो मरने में डरीं—उन्हें भोज कायस्थ ने मार डाला। एकाएक जोर से ग्राग मूलग उठी ग्रौर पुरुष वर्ग हाथ में तलवार लेकर बाहर निकल श्राये। किले के उत्तरीय द्वार पर मुगलों से लड़ता हुआ वीर नारायण श्रपनी वीर माता का श्रन-सरण करके वीरभमि में वीर लीला दिखला कर वीर लोक को गमन कर गया। इस तरह सैकड़ों गोंड सैनिक चौरा-गढ़ में मारे गये। वार दिनों तक किले की चिता बराबर जलती रही और जब द्वारा खोला गया, तो उसमें से केवल दो स्त्रियां जीवित पायी गयीं---जो एक बडी लकडी के नीचे दबी हई थीं। उनमें से एक थी दुर्गावती की वहन कमलावती ग्रौर दूसरी थी राजा पूरग्रह की कन्या—जो वीरनारायण की भावी पत्नी होने वाली थी। वे दोनों ग्रासिफ़ खां द्वारा दिल्ली भेज दी गयीं।

श्रासिफ़ खां को चौरागढ़ में जवाहिरात, मोती, सोना श्रौर चांदी श्रादि खूब सामान मिला था—जिसमें १०० घड़ों में तो सोने की श्रव्या भरी हुई थीं। यहां पर उसे १ हजार हाथी भी मिले थे—जिसमें से उसने २०० हाथी दिल्ली भेजे श्रौर बाकी श्रपने पाम रख लिये थे। श्रासिफ़ खां चौरागढ़ में कई दिनों तक टिका रहा श्रौर उसने सभी प्रकार के श्रत्याचार किये—जैसा कि विजेता लोग श्रारंभ में करते हैं। गढ़ा की सम्पत्ति पाकर श्रासिफ़ खां एक स्वतंत्र सुबेदार बनने का स्वप्न देखने लगा। सम्राट् श्रकबर ने उसे दिल्ली लौटने का फ़रमान भेजा—पर वह नहीं गया। कहते हैं कि श्रकबर स्वयं यहां श्राने को चला था, पर नरवर पहुंचने के बाद वह दिल्ली वापिस लौट गया। श्रासिफ़ खां ने २-३ वर्ष इसी तरह बिताये। श्रन्त में उसने इस विद्रोह के लिये श्रकबर से क्षमा मांग ली श्रौर श्रपने पुराने स्थान को लौट गया।

## क्षीणावस्था के गोंड राजे

मुगलों का प्रभुत्व:—ग्रासिफ़ खां के जाने पर कई वर्षों तक गढ़ा राज्य में ग्रव्यवस्था बनी रही। जान पड़ता है कि समय-समय पर व्यवस्था के नाम पर दिल्ली के सैनिक ग्रफसर सैनिकों सहित गढ़ा में ग्राकर रहते थे। उनमें से उपलब्ध सामग्री के ग्राधार पर कुछ परिचय यहां दिया जा रहा है। सन् १५६६ में ग्रक़बर ने मेहदी कासिम खां को गढ़ा में भेजा था। मिस्टर स्लीमन ने लिखा है कि ग्रामिफ़ खां के चले जाने पर चूड़ामण वाजपेयी दिल्ली गया था। वहां उसने सम्प्राट् से मिल कर दलपतशाह के भाई चन्द्रशाह को गढ़ा राज्य का राजा बनाने का उद्योग किया था। कई दिन के बाद ग्रकवर ने १० उपजाऊ गढ़ लेकर (जितका सम्बन्ध मालवा से था) चन्द्रशाह को ग्रन्य पहाड़ी गढ़ों का राजा बना दिया।

इस युद्ध के कारए। गढ़ा राज्य स्रवनित की स्रोर भुक गया स्रौर राज्य का उपजाऊ प्रदेश हाथ से जाता रहा । सागर तथा भोपाली प्रदेश हाथ से निकल गया। चन्द्रशाह को गढ़ा राज्य मनसवदारी शर्त पर सौंपा गया होगा-ऐसा जान पड़ता है। देवगढ़, हरियागढ़, गरोला, लांजी, देवगढ़, खटोला, देवहार, दनाकी, सलवानी स्रादि स्थानों के सामन्तगए। स्वतंत्र से होगये स्रौर वे सभी मालवा के सुबेदार के स्रङ्कित होगये थे।

गढ़ा में मुग़लों का एक अफ़सर रहता था—जो गोंडवाने का राजस्व वसूल कर के दिल्ली भेजता था। यह प्रवंध लगभग २५ वर्षी तक चलता रहा। गढ़ा में पहला मुग़ल अफ़सर मेहदी कामम खां आया था। किन्तु मन् १५६६ ई. में वह चला गया था। उसके बाद शाह कुलीखां और वाकर अली भी रहे थे। इनके बाद राय मूरजिंसह हाड़ा का नाम मिलता है—जो सन् १७५७ में गढ़ा में था। हस्तिलिखित ग्रंथ "गढ़ेश नृप वर्णनम्" से पता चलता है कि वह यहां ३ वर्ष रहा था। यह पता चलता है कि दिल्ली से चन्द्रशाह के पक्ष में फैमला करवा कर लौटने पर अधार-सिह कायस्थ ने हाड़ा को महल से निकाल कर दिल्ली भेज दिया। सूर्योसिह हाड़ा के बाद ही चन्द्रशाह गढ़ा की गद्दी पर बैठा। मूर्यमिह ने सम्बत् १६१५ में गढ़ा में एक तालाव बनवाया था। हाड़ा का गढ़ा पर ३ वर्ष तक कब्जा था। ओड़छा के मधुकरबाह से लड़ने के लिये सन् १५७७ में अक़बर ने सूरजिंसह हाड़ा को भेजा। हाड़ा के बाद गढ़ा में बाक़ीखां आया था—जो सन् १५८५ तक रहा। बाक़ी खां के बाद मिरजा अजीज भी एक वर्ष यहां रहा था। सन् १५६७ में बाहमखां यहां आया था। ये फ़ौजी अफ़मर जो गढ़ा पहुंचते थे, उनका खर्चा गढ़ा की जागीर से वसूल होता था। ये तो गढ़ा राज्य के सर्वेसवी ये लोग होते थे और गोंड राजा नामधारी ही थे।

मधुकरशाह:—चन्द्रशाह की राजकीय स्थिति जागीरदार के समान थी। राज्य का पुराना संग्रहीत कोष तथा राज्य का उपजाऊ प्रदेश हाथ से जाता रहा—इस से गढ़ा के राजा की ग्राधिक स्थिति दयनीय ही थी। चन्द्रशाह के मरने के बाद उसके दूसरे लड़के मधुकरशाह ने ग्रपने बड़े भाई को घोखा देकर मार डाला ग्रौर ग्राप गद्दी पर बैठ गया। पीछे से उसकी ग्रपनी करनी पर इतना पश्चाताप हुग्रा कि उसने एक खोखले पीपल के पेड़ में बन्द हो कर ग्राग लगवा ली ग्रौर इस तरह प्राण दे कर प्रायश्चित्त कर डाला। तब उसका लड़का प्रेमनारायण गद्दी पर बैठा। मधुकर शाह की मृत्यु के समय प्रेमनारायण दिल्ली में था। चलते समय यह ग्रोड़ छे के राजा वीरसिंह देव \* से नहीं मिल पाया। इसको वीर्रासंह ने बड़ा ग्रपमान ममभा।

‡ प्रेमनारायण:—वह स्वयं प्रेमनारायण को दंड देना चाहता था, परन्तु शीघ्र ही बीमार होकर मर गया। ग्रपनी मृत्यु के समय वुन्देला सरदार ने ग्रपने मृत्यु अध्या पर ग्रपने तीनों पुत्रों पहाड़िंसह, जुफारिंसह ग्रौर हरदौल लाला को बुलाया ग्रौर उनमें प्रतिज्ञा करवायी कि वे गढ़ा पर कब्जा करेंगे ग्रौर प्रेमनारायण को क़ैद कर लेंगे ग्रौर वे उसी स्थिति में छोड़ेंगे जब कि वह उसके हाथ से चावल ग्रहण कर लेगा। यदि वे ऐसा न कर सके तो उसके सच्चे पुत्र न कहलायेंगे। तीनों

<sup>\*</sup> वीरसिंह देव--इनका समय इस घटना से मेल नहीं खाता है।

<sup>‡</sup> प्रेमनारायण—जहांगीरनामा से पता चलता है कि "१२ वें नौरोज भादों वदी ३० (ईस्वी सन् १६१६) को सम्प्राट् जहांगीर ने राजा प्रेमनारायण को एक हजारी मनमबदार बनाया। गढ़ा के जमींदार राजा प्रेमनारायण को हजारी जात और पांच सौ मवारों का मनसब दिया गया और जागीर की तनस्वाह उसी वतन में लगा दो गई। वह अगहन मुदी १० गुरुवार को दिल्ली से गढ़ा के लिये रवाना होगया।" (मुंशी देवीप्रसाद कृत जहांगीरनामा)।

पुत्रों से उसने दूसरी यह सौगंघ करवायी कि वे प्रेमनारायण से यह वचन ले लेंगे कि गोंडवाने में खेती कराने के † लिये गौग्रों को हलों में + न जोता जायगा।

प्रेमनारायए एक मामूली राजा था और उसका सारा जीवन वुन्देलों से मंघर्ष करने में ही बीता था। इसिलये वह गढ़ा छोड़ कर चौरागढ़ में रहता था। बुन्देले तो मुगलों के विरोधी थे—इसिलये वे सम्राट् की परवाह न करते हुए उपद्रव किया करते थे। सन् १६२७ में जहांगीर मर गया और उसका उत्तराधिकारी शाहजहां हुग्रा। वीर-मिंह देव के पुत्र जुआरमिंह ने सन् १६३४ में चौरागढ़ पर घेरा डाल दिया परन्तु ६ महीने तक किला ग्राक्रमएकारियों के सामने सुदृढ़ रहा। इस पर एक हट्टेक्ट्रे ताकतवर मनुष्य ने किसी चालाकी से ऊपर पहुंच कर पूजा करते हुए राजा को उठा लिया ग्रौर मैदान में मार डाला। एक दूसरे स्थानीय विवरए से पता चलता है कि प्रेमनारायए को जयदेव वाजपेयी के साथ जुआरमिंह के डेरे पर निमंत्रए देकर बुलाया गया था—वहां पर पूजा के समय उसे घोखा देकर मार डाला गया था। राजा और दीवान को मार कर बुन्देलों ने चौरागढ़ को लूट लिया था। लोग कहने हैं कि बुन्देले जब चौरागढ़ को लूट कर वापस जा रहे थे—तब नर्मदा के किनारे ब्रह्माएघाट पर उन्होंने चौरागढ़ की ग्रोर मुख कर के मूछों पर हाथ फेरते हुए कहा था—"हम प्रेम नारायए की मूछ लेकर जा रहे हैं।" उस समय उनकी सारी नावें—जिन पर तोपें, गाड़ियां, बैल, घोड़े तथा ग्रन्य सामान भरा हुग्रा था—नर्मदा के प्रवाह में वह गयीं। ग्राज भी पूर्णिमा ग्रौर ग्रमावस्या को नर्मदा के जल में तोपें दिखायी देती हैं ग्रौर बैलों का रंभाना मुनायी देता है, ऐसी प्रचलित किम्बदन्ती है।

गढ़ा राज्य के श्रमोदा ग्राम में जो सती लेख है, उसमें लिखा है "श्री गएोश । श्रीमान महाराजाधिराज प्रेमसाही को साको भयो—गढ़ा देश श्रमोदा स्थाने कृष्णराय राज्य करोति । संवत् १६५१ समय कार्तिक बदी २ रिववासरे वसंतराय दोरदा शियाले क्षिपिलिथानी के ठाकुर वाको बेटा शिरोमिण राउत ताको मती भई । रिवत—सुपंधर गएोशम् ।" (यह लेख ७ पंक्ति का है)।

हृदयशाद-कोई-कोई कहते हैं कि जुआरसिंह स्वयं लड़ने नहीं गया था, उसका भाई पहाड़सिंह गया था, \*

## † भाटों का यह कवित्त प्रसिद्ध है :---

पड़ी हैं पिशाचन वश जोतते हैं ब्राटों याम, सुधहु न लेत पापी तृणहू के खाने की। कान्हजू की कामधेनु करती हैं विलाप रोय, कपिला की जात कहूं भाग नहीं जाने की। रोज उठ करत ब्ररज भोर भानुजूसों फौज चढ़ ब्रावै केशोराय के घराने की। वीरसिंहजू के वंश प्रबल पहाड़िसंह तेरी बाट जोहती हैं गौएं गोंडवाने की।।

+ जो गाय गाभिन नहीं होती—वह यदि जोती जाने लगती है, तो उसमें प्रायः गर्भ घारए। करने की क्षमता स्रा जाती है, । स्राजकल पशु वैज्ञानिक यह मानने लगे हैं।

\*जुफारसिंह का छोटा भाई "हरदौल लाला" उत्तरीय मध्यप्रदेश में देवता माना जाता है। ग्रामीए लोग उसके नाम से ग्राज भी पूजन करते हैं। इस सम्बन्ध की कथा यह है कि पहले पहल राजा जुफारसिंह जब चौरागढ़ पर हमला करने गया था—तब रानी के पास ग्रपने छोटे भाई हरदौल को रख गया था। देवर ग्रौर भावज दोनों बड़े प्रेम से रहते थे किन्तु जब जुफार वापिस लौटा—तो उसे संदेह हुग्रा कि देवर-भावज में ग्रनुचित सम्बन्ध है। ग्रन्त में उसने रानी से हरदौल को विष देने के लिये कहा ग्रौर पित का संदेह हटाने के लिये, उसे ग्रपने निरपराध देवर को विष देना पड़ा, जिससे हरदौल मर गया। तब से वह ग्रामीएों का "वीर" बन गया— "गांवन चौंतरा—देसन देसन नाम" हो गया। ग्रामीए ग्रौरतें हरदौल के गीत बड़ी सुन्दरता से गाती हैं। हरदौल का पूजन करने से हैंजा नहीं फैलता ग्रौर विवाह में ग्रांधी पानी से बचाव होता है, ऐसी प्रचलित किम्बदन्ती है।

जो-हो गाय की गुहार पहाड़िसह के प्रित की गई जान पड़िता है। प्रेमनारायए के पुत्र हृदयशाह को प्रपने वाप के मारे जाने की खबर दिल्ली में मिली थी। वह वहां से सम्प्राट् की ब्राज्ञा से गढ़ा गया, परन्तु वुन्देलों की हुकूमत होने से वह प्रभावहीन था। इसी कारए में उसे भेष बदल कर कई दिन विताने पड़े थे। ब्रोड़छा के जुआरिमह के द्वारा प्रेमनारायए का मारा जाना शाहजहां को ग्रखरा ग्रौर उसने तुरंत भोपाल के मनसबदार को परवाना भेजा कि वह हृदयशाह की महायता करे। "वादशाहनामा" के अनुसार पता चलता है कि इस घटना के बाद सम्राट् शाहजहां ने जुआरिमह को यह परवाना भेजा था—िक "चौरागढ़ पर ग्राक्रमए करके उसने शाही-ग्राज्ञा का उल्लंघन किया ग्रौर ग्रब यही ग्रच्छा है. कि वह राज्य को ग्रपने प्रभाव में मुक्त करके दस लाख रुपये दंड देवे।" पता चलता है कि यह संदेश लेकर कियाय\* मुन्दर जुआरिसह के पास गया था। जुआरिमह यह जानता था कि बिना युद्ध के इसका निर्णय होना ग्रमंभव है। उसने तुरंत कुमार विक्रमाजीत को वापिस चले ग्राने का संदेश भेजा-क्योंकि उसका पुत्र विक्रमाजीत उस समय वरार में मुगल सेनापित खानदौरान के साथ था। विक्रमाजीत किमी तरह जल्मी होकर बुंदेल-खण्ड पहुंचा।

किवराय मुन्दर के लौट जाने पर शाहजहां ने शाहजादा श्रौरंगजेव को ३ प्रमुख सेनापितयों के साथ श्रोड़छा भेजा। मुगल मेना ज्यों ही श्रोड़छा पहुंची, त्यों ही जुक्कारिसह श्रोड़छा छोड़ कर धामोनी चला गया परन्तु मुगल सेना ने पीछा न छोड़ा। श्रन्त में वह धामोनी से भाग कर चौरागढ़ पहुंच गया—पर वहां पर सुरक्षित न रह सका। तुरंत श्रौरंगजेव ने श्रव्दुल खां, खानदौरान श्रौर फिरोज़ जंग को सेनासिहत चौरागढ़ पर श्राकमण् के लिये भेज दिया। इन तीनों ने शाहपुर में मुकाम करके चौरागढ़ को घर लिया। जुक्कारिसह जानता था कि वह मुगलों से लड़ कर विजय नहीं पा सकता—हमी कारण उसने चौरागढ़ की समस्त तोपें, मामान श्रौर इमारतों को नष्ट कर दिया श्रौर अपने परिवार सिहन लांजी श्रौर करौला के रास्ते दक्षिण मध्यप्रदेश के श्ररण्यमय प्रदेश में चल दिया। चौरागढ़ के राघव चौधरी ने मुगल मेनापितयों को यह बताया कि "जुक्कारिसह के पास २ हजार घुड़सवार, ४ हजार पैदल सैनिक श्रौर ६० हाथियों पर खजाना लदा हुश्रा है श्रौर वह चीचली कोडिया के मार्ग में गया है।" मुगल सेना ने पीछा किया—जिसका व्यौरा श्रौरंगजेव पत्र द्वारा वरावर भेजता था। मुगल सेनापित जुक्कारिसह का पीछा करते हुए लांजी पहुंच गये। उस ममय वहां का किलेदार गोविन्द गोंड था। उसने पता दिया कि जुक्कारिसह चांदा के जंगलों में है। इस भागदौड़ में उसकी बहुन मी मेना श्रस्तव्यस्त हो गई। पकड़े जाने के भय से जुक्कार ने श्रपने रिनवास को मरवा दिया था। श्रन्त में जुक्कारिसह श्रौर उसका पुत्र विक्रमाजीत जंगल में गोंडों के द्वारा मारे गये। तब उसकी लाश का पता लगा कर खानदौरान ने उसका मिर दिल्ली भिजवाया श्रौर सम्नाट् ने उसे सेहर द्वार पर टंगवा दिया। (सन् १६३४ ईस्वी)

जुभारिमह के मारे जाने के बाद हृदयशाह को चौरागढ़ प्राप्त हुग्रा–िकन्तु सन् १६५१ ईस्वी में उसे वह दुर्ग सदा के लिये मुग़लों के अधीन सौंप देना पड़ा ।† कुछ दिनों तक हृदयशाह गढ़ा में रहा—िकन्तु वहां से वह ग्रपनी राजधानी रामनगर में ले गया। रामनगर में उसने महल श्रौर मन्दिर बनवाये जो बीहड़ श्ररण्यमय केन्द्र में हैं।

<sup>\*</sup>कविराय मुन्दर हिन्दी के किव हैं।

<sup>†</sup>सरदार खां नामक एक मुगल सरदार इसी समय धामोनी का किलेदार बनाया गया था किन्तु शीघ्र ही सन् १६४४ में वह मालवा का सूबेदार होकर यहां से चला गया। बुन्देलों से समभौता होने पर मन् १६५१ ई. में चौरागढ़ का किला मुगल सम्राट् ने पहाड़िंसह को सौंप दिया था। पहाड़िंसह जब चौरागढ़ ग्राया—तो राजा हृदयशाह भाग कर बांधोगढ़ के राजा अनूपिंसह के यहां चला गया। इस पर उसने रीवां पर भी ग्राक्रमण किया था। रीवां लूट कर पहाड़िंसह दिल्ली गया था।

<sup>ौ</sup>रामनगर.—रामनगर का मोतीमहल, जहां पर शिलालेख लगा हुग्रा है—२१२ फुट लंबा ग्रौर २०० फुट चौड़ा ग्रायताकार भवन है। उसके भीतर १६७ फुट लंबा ग्रौर १५६ फुट चौड़ा ग्रांगन है। यह महल घने जंगल

लोग कहते हैं कि एक बार हृदयशाह देवगांव की यात्रा के लिये गया था—तब उसे रामनगर की छटा भा गई स्रौर वहीं रहने का उसने निश्चय किया। उसने वहां स्रपने रहने के लिये एक तिमंजिला महल बनवाया—जिसकी पिछली दीवाल पर संस्कृत में एक शिलालेख चिपका हुग्रा है, जो पहले वहां से १०० फुट दूर एक विष्णु के मन्दिर में लगा था। यह लेख सन् १६६७ ईस्वी का है। यह विष्णु मन्दिर हृदयशाह की रानी सुन्दरी के लिये बनवाया गया था— जो जाति की खत्रानी थी। कवियों ने तो हृदयशाह को सभी विद्याशों में प्रवीण कहा है:—

### "भुमहोन्द्रो हृदय नरपतिः सर्वे वित्राप्रवीणः"

मंडला मे ५ मील पर वंजर नदी के किनारे इस राजा ने हृदयनगर वसवाया था। रानी सुन्दरी ने लखराज श्रौर गंगासागर दो तालाब खुदवाये थे। हृदयशाह के यहां विद्यानाथ दीक्षित श्रौर जयगोविन्द दो प्रमुख कवि थे। यही एक गोंड राजा है जो एक शिलालेख छोड़ गया है—उसमें गोंडों की वंशावली दर्ज है। इस राजा ने ७० वर्ष राज किया था।

# छत्रशाह और केसरीसिंह

हृदयशाह के छत्रसिंह और हरिसिंह दो पुत्र थे—जिन में से छत्रशाह ई. सन् १६७८ में गद्दी पर वैठा। उसने ७ वर्ष राज्य किया और उसका उत्तराधिकारी केसरीसिंह हुआ। यह लड़का गद्दी पर वैठा, पर घर में फूट होगयी। उसके चचा हरिसिंह ने बुन्देलखण्ड के राजा छत्रसाल की सहायता लेकर रामनगर पर अधिकार जमाया और राज्य के अधिकारी केसरीसिंह को मरवा दिया। (ई. सन् १६८८) उस समय केसरी का पुत्र नरेन्द्रशाह केवल ७ वर्ष का बालक था। दीवान रामकृष्ण वाजपेयी के पुत्र कामदेव ने नरेन्द्रशाह को राजा घोषित कर दिया और हरिसिंह पर आक्रमण कर उसे मरवा डाला। हरिसिंह के मारे जाने पर उसका पुत्र पहाडसिंह रामनगर में भाग गया। पहाड़िसिंह रामनगर से भाग कर औरंगजेब से मिलने के लिये बुरहानपुर गया, परन्तु वह बीजापुर की ओर था। यह भी वहां गया और इसने बीजापुर के युद्ध में भाग लिया। इस युद्ध से छुटकारा पाने पर औरंगजेब ने पहाड़िसह की सहायता के लिये मीरजान और मीरमनुल्ला को हुक्म दिया।

# नरेन्द्रशाह (ई० सन् १६८८-१७३२)

मुग़लों को साथ में लाकर पहाड़िसंह ने रामनगर पर कब्जा जमाना चाहा, किन्तु फतहपुर में दूघी नदी के किनारे नरेन्द्र की सेना ने उसे रोक दिया। फतहपुर के युद्ध में नरेन्द्र की सेना हार गयी, तब वह दीवान रामकृष्ण के साथ मण्डला लौट गया। मण्डला से नरेन्द्र सोहागपुर गया और वहां उसने फिर से अपनी सेना संघटित की। उसने दूसरा युद्ध पहाड़िसंह के साथ केतुगांव में किया था, उस समय में मुग़ल सेना पहाड़िसंह का साथ छोड़ कर चली गयी थी और इसलिये वह केतुगांव के युद्ध में मारा गया और नरेन्द्र विजयी हो मण्डला लौट गया।

में नर्मदा के दक्षिण किनारे ५० फुट ऊंचाई पर बना है। मोती महल के पूर्व में १।। मील पर रानी बघेलिन का महल है ग्रीर महल के निकट दीवान भगतराय की कोठी है। मोतीमहल से १०० फुट पर रानी सुन्दरी का बनाया हुग्रा विष्णु मन्दिर है—जिसमें विष्णु, शिव, गणेश, दुर्गा ग्रीर सूर्य की मूर्तियां थीं, किन्तु ग्रब तो सूर्य ग्रीर दुर्गा की मूर्ति रह गयी हैं। यह मन्दिर ५६ फुट लंबा-चौड़ा चतुष्कोनी है। यहीं पर रामनगर का शिलालेख लगाया गया था। यह लेख किव जयगोविन्द ने ४६ श्लोकों में रचा था। प्रशस्ति में राजा हृदयेश्वर की ५२ पीढ़ियों का वर्णन है। जिसको संवत् १७२४ जेष्ठ शुक्ल ग्यारस शुक्रवार को सदाशिव ने ग्रंकित किया था। इस मन्दिर के बनाने वाले सिहसाहि, दयाराम ग्रीर भागीरथ कारीगर थे।

<sup>🗜</sup> रामनगर की प्रशस्ति का व्यौरा "ग्रारक्यालोजिकल सर्वे ग्राफ इंडिया", जिल्द १७ में दिया गया है ।

नरेन्द्रशाह ने मण्डला को अपनी राजधानी बनाया, किन्तु राज्य का बहुत हिस्सा उसके हाथ से निकल गया था। केतुगांव में पहाइसिंह के मारे जाने पर उसके दोनों लड़के भाग गए और फिर दिल्ली जाकर मदद मांगी, परन्तु उनका प्रयास निष्फल हुआ। अब उन्होंने एक नई युक्ति सोची। अपना धर्म बदल डाला। वे मुसलमान होगये। इस तरकीब में उनको मदद मिल गयी और नरेन्द्र में एक बार लड़ाई छिड़ी। अन्त में वे दोनों (मुसलमानी नाम—अब्दुल रहमान और अब्दुल हार्जा) मारे गए। इसके बाद नरेन्द्र निश्चिन्त तो हो गया, परन्तु इन भगड़ों में पड़ने में उसका राज्य क्षीए हो गया। उसको अनेक राजाओं से सहायता लेनी पड़ी और बदले में कई गढ़ नज़र करने पड़े। इसी प्रकार गही कायम रखने के लिये उसे मुगलों को ५ गढ़ नज़र करने पड़े।

# महाराजशाह (ई. सन् १७३२-१७४२)

नरेन्द्र के शासन-समय में दो जागीरदारों ने विद्रोह किया था। उनमें में लुण्डे खां का दमन नरेन्द्र ने देवगढ़ के राजा बस्तवुलंद की सहायता से सिवनी में किया था। जिमसे देवगढ़ के राजा को चौर्य्ड, घुनसौर श्रौर डोंगरताल के गढ़ देने पड़े थे। खलारी में ग्राजिमखां जागीरदार हराया गया था। सन् १७३२ ईस्वी में नरेन्द्रशाह मर गया तब उसका पुत्र महाराजशाह गद्दी पर बैठा। मंग्रामशाह के ५२ गढ़ों में में उसके पास केवल २६ गढ़ रह गये थे। महाराज को निर्वल देख पूना के पेशवा की लार टपकी। उमने मंडला पर चढ़ाई कर महाराजशाह को मार डाला श्रौर उसके लड़के शिवराज शाह को गद्दी पर बैठा कर ४ लाख रुपया मालाना चौथ मुकर्रर कर दी। इस तरह मंडला का राजा पेशवा का श्राश्रित सा होगया।

# शिवराजशाह (ई. सन् १७४२-१७४६)

पेशवा के चले जाने पर नागपुर के रघोजी भोंसले ने मण्डला पर ग्राक्रमण कर दिया। शिवराजशाह ने ६ गढ़ देकर उसको भी संतुष्ट कर दिया था। मराठों के नवीन ग्राक्रमण से राजगोंडों की रही-मही शक्ति जाती रही। शिवराजशाह ने केवल ७ ही वर्ष राज्य किया। तब उसका पुत्र दुर्जनशाह गद्दी पर वैठा।

# दुर्जनशाह

वह वास्तव में यथा नाम तथा गुणः था। उसकी सौतेली माता विलासकुंवरि उससे भ्रमंन्तुष्ट रहती थो। इसी कारण उमने अपने देवर निजामशाह से मिल कर दुर्जन को मरवाने का षड्यंत्र रचा। विलाम-कुंवरि ने दुर्जन को राज्य में दौरा करने का श्रादेश दिया। उसके अनुसार राज्य का दौरा करना उमने भ्रारम्भ किया किन्तु दूसरे ही दिन उसके पास हरकारा भेज कर कहलवाया गया कि "तुम्हारे चचा निजामशाह किसी कारण से नाराज होगये हैं, उन्हें भ्राकर मना लो।" दुर्जनशाह तुरंत वापिस लौट भ्राया भ्रौर सीधा चचा के मकान पर गया। ज्यों ही घोड़े में उतर कर भीतर गया, त्यों ही बाहर जाने का द्वार बन्द कर दिया गया। साथ में लख्यन पामवान था-वह चिल्लाया भ्रौर राजा को उठा कर भ्रांगन से बाहर फेंक देना चाहा, परन्तु पास के सैनिकों ने उसके हाथ काट दिये भ्रौर राजा को मार डाला। इस तरह निजामशाह के महल में दुर्जनशाह मारा गया।

# निजामशाह (ई. सन् १७४६-१७७६)

भतीजे को मार कर निजामशाह मण्डला की गद्दी पर बैठा। इस में उसकी भावज विलासकुंवरि का महयोग था। निजामशाह ने मागर में पेशवा का जो सूबेदार नियत था—उसे पनागर, देवरी और गौरभामर परगने देकर संतुष्ट किया। चतुर होने से वह राजकीय ग्रापित्तयों के हटाने में कुशल था। इसी कारए। उसका शासन शांति के साथ बीता था। उसके पास मोहनसिंह ग्रौर मुकुटमिए। दो वीर राजपूत थे। एक बार शिकार में मुकुटमिए। को तो शेर ने खा डाला ग्रौर मोहनमिंह को विद्रोही मैनिकों ने मोहन-नाले पर काट डाला। तब राजा ने मोहनसिंह के पुत्र गज्जीसिंह को रामगढ़ इलाका जागीर में दिया। इस राजा के दीवान

वाजपेयी और राजपुरोहित स्रोभा जी थे। मण्डला के किले में राजराजेश्वरी की स्थापना इसी राजा ने करवायी थी। कहते हैं कि राजा लोग पूजा करते समय स्रपनी तलवार देवी के पास रख देते थे। वह स्राप से स्राप उठ कर उनकी गोद में स्रा जाती थी। यह सर्वोत्तम सगुन माना जाता था। जब मराठों ने मण्डला पर स्राक्रमण किया था तब तलवार तीन बार उठी किन्तु गोद में नही स्रायी स्रौर वही जमीन पर गिर पड़ी। तब तो राजा को निश्चय हो गया कि हार निश्चत है। यही कारण था कि वह युद्ध से भाग निकला था। इस तरह सगुन लेने की प्रथा राजा स्रों में प्रचलित थी।

निजामशाह की एक मुसलमान पीर पर भी अधिक श्रद्धा थी। कहते हैं कि राजा को एक बार स्वप्न में पीर ने दर्शन दिया। किन्तु मचेत होने पर राजा ने उसे नर्मदा के जल पर चादर विछाये लेटा हुआ पाया। प्रार्थना करने पर वह जल से बाहर निकला। तब से वह महन्त बाड़ा में रहने लगा। जब वह मरा तो राजा ने उसकी दरगाह बनवा दी थी।

#### गोंड राज्य की समाप्ति

निजामशाह ने मण्डला के किले और महल की मरम्मत करवायी थी। कवियों ने इस राजा को कल्पद्रम की उपाधि दी है। वह स्वयं भी हिन्दी में कविता करता था। \* उसके दरबार में पं. रूपनाथ श्रीर पं. लक्ष्मीधर सुन्दर किव थे। जिन्होंने संस्कृत श्लोकों में राजवंश का इतिहास श्रंकित किया है। पता चलता है कि निजामशाह के मरने पर राजगद्दी के लिये भगड़े हुए थे। इस समय रानी विलासकुंवरि जीवित थी। राजा के मरते ही राज का प्रबंध उसने ग्रपने हाथ में ले लिया था। वह दीवान वाजपेयी से नाराज थी-क्योंकि वे राजा नरहरिशाह के पक्ष में थे। इसलिये उसने सैनिकों को हक्म दिया कि बाजपेयी को मार डालो। सैनिकों ने बाजपेयी का घर घेर लिया। जब बाजपेयी ने देखा कि सर्वनाश अनिवार्य है—तब उसने बाहर का द्वार बन्द करवा दिया। घर के सभी लोगों ने इष्टदेव का पूजन किया। परिवार के प्रत्येक पूरुष ने अपनी-अपनी स्त्रियों को मार डाला और जो पूरुष बचे वे तलवार लेकर द्वार खोल मारने और मरने को बाहर श्रागये। इस प्रकार १२४ जन इस भगड़े में मारे गये। केवल दो छोटे बच्चे बच गये थे--जिनको नौकर बाहर खिलाने ले गये थे। उनसे ही मण्डला के बाजपेयी का वंश स्रागे चला। जिस दिन यह जौहर हुम्रा था—वह भाद्रपद की पूर्णिमा का दिन था। म्राखिरकार निजामशाह के लड़के नरहरिशाह को गही मिली, परन्तू उससे और नागपूर के भोंसले से भगड़ा उत्पन्न होगया। नरहरशाह गही से उतार दिया गया श्रौर निजामशाह का लड़का सुमेरशाह राजा बनाया गया। यह बात सागर के सूवेदार को पसंद न हुई। इसलिये उन्होंने सुमेरशाह को निकालने का यत्न किया। सुमेरशाह ने अपना पाया उखड़ता देख कुछ शर्तों पर नरहरि-शाह को गद्दी पर बैठाने की बातचीत चलाई। सागर वालों ने उसे शर्तें तय करने के लिये सागर बलवाया। विश्वास का बँधा वह वेचारा वहां चला गया, परन्तु उसके साथ दगा की गई। सागर के हाकिम ने उसे पकड़ कर सागर के किले में कैद कर दिया और नरहरिशाह को गद्दी पर बैठा दिया। सागर के मराठे नरहरिशाह को कठपुतली सा नचाने लगे। जब उसको ज्ञात हुन्ना कि मैं नाम का ही राजा हूँ तो उसने मराठों को निकालने का प्रयास किया। इस पर सागर के मराठा सुबेदार ने उसे पकड़ कर खुरई के किले में कैंद कर दिया। वहीं पर सन् १७८६ ई. में उसकी मृत्यु हुई। इस तरह मराठों द्वारा गढा मंडला के गोंड घराने की लीला समाप्त कर दी गई।

\*निजामशाह के रचे हुए तीन-चार कवित्त हमारे देखने में ग्राये हैं—-उनमें से एक कवित्त इस प्रकार है :—

फरकन लागे ग्रंग होन ये सगुन लागे, जागे ग्रब भाग ग्रनुराग के समाज सों। तोरन बंधावें सखी कलस धरावें पौरि, पांवड़े डरावें ले सुगंघन के साज सों। ग्रावें प्राणप्यारे उठ ग्रादर करोंगी ग्राज, सादर विलोकि मन भाये सिरताज सों। ग्रानंद उलेलिन सों हिलिहों निसंक ग्राली, मिलि हौरी ग्राज तें निजाम महाराज सों।।

# गोंडवाने का गोंडी शासन

बरार को छोड़ कर समस्त मध्यप्रदेश गोंडी शासनाधीन था। राजा श्रौर प्रजा के जो सम्बन्ध पुरातन काल में चले श्रा रहे थे—उनमें इस युग में कोई परिवर्तन नहीं हुग्रा। राज्य की समस्त श्राय राजा की सम्पत्ति मानी जाती थी। राजा प्रजा की भलाई का जो जो काम करता था—वह दान के रूप में होता था। प्रजा भी श्रपने उपार्जन का कुछ ग्रंश राजा को देती थी। यही पुरातन तरीका इस युग में भी रहा। पर शामन का श्राधार एक मात्र मैंन्य मंगठन था। उसमें व्यय करना श्रावश्यक था। मुगलों के समय में सैनिक व्यवस्था में काफ़ी विकास हुग्रा था। रथ, तीर, भाले, तलवार ग्रौर हाथियों का प्रभाव घट गया। उनका स्थान घुड़मवार, पैदल बन्दूकची ग्रौर तोपलाने ने लिया। जगह-जगह किले वनवाने का काम जोरों पर था, जिनके सहारे राजा लोग श्रपना बचाव करते थे। केन्द्रीय मेना के ग्रितिरिक्त गढ़ाधिपित की सेना श्रलग होती थी ग्रौर उसके खर्च के लिये जागीरें बांट दी जाती थीं। गढ़ा का प्रनापी राजा संग्रामशाह था। जिसने ग्रपना राज ५२ गढ़ों में बांट रखा था। ये गढ़पति एक तरह के छोटे राजा थे।

गोंडवाने की सीमा.—श्रवल फ़जल ने इस प्रकार लिखा है—"उस राज्य के पूर्व में रतनपूर (भारखण्ड प्रदेश). पश्चिम में रायसेन (मालवा), जिसकी लंबाई १५० कोस थी ; उत्तर में पन्ना (बुन्देलखण्ड) ग्रौर दक्षिण में दक्खन (सवा बरार) जिसकी चौड़ाई ८० कोस थी। वह राज्य गढ़ा-कटंगा कहलाता था। उस ग्ररण्यमय प्रदेश में किलों की अधिकता है। कहते हैं कि उस राज्य में ७० हजार मौजे हैं। जिनमें कई धनी आबादी वाले गांव हैं। गढ़ा एक बड़ा शहर है, किन्तू कटंगा साधारए। मौजा है। दोनों को जोड़ कर लोग गढ़ा-कटंगा कहते हैं। उस राज्य की राजधानी चौरागढ है।" उस ग्रंथ में सरकार कनौजा (गढ़ा) का विवरण भी दिया गया है। "सरकार कनौजा के ग्रन्तर्गत ५७ महाल हैं ग्रीर उसकी ग्राय १,००,७७,०५० दाम \* है । राजा जाति का गोंड है, जिसके पास ५,४६५ घुड़सवार श्रीर २,५४,००० पैदल सिपाही हैं।" गढ़ा राज्य में गरोला, हरियागढ़, देवगढ़, खटोला, गन्नोर, लांजी. देवार, मण्डला, मुगदा श्रादि के प्रमुख जमींदार राजा कहलाते थे। जब अकबर ने गढ़ा राज्य की कमर तोड दी— तब ये ही जमींदार स्वतंत्र हो गये और उन्होंने मुगल शासन से सीघा नाता जोड़ लिया। उनमें से हरिया और देवगढ के राजा महाराजा कहलाते थे। गढ़ा के महाराजा प्रमुख मंत्री दीवान और पुरोहित थे। सेना का सेनापित-किलेदार या बक्षी कहलाता था। जमाबन्दी का काम ग्रामिल के ग्राधीन था। राज का कामकाज हिन्दी में होता था, किन्त्र दीवान के स्रधीन छोटा सा फारसी विभाग था, जिसका सम्बन्ध मुगल राज्य से था। फारसी स्रौर मंस्कृत का म्रादर दरबार में होता था। गढ़ों के किलेदार ठाकूर या दीवान कहलाते थे, जो प्रायः गोंड जाति के थे। परगनों के प्रबंधक चौधरी और कानुनगो थे। मराठी जिलों में ये लोग देशमुख या देशपाण्डे कहलाते थे। हिसाब-किताब रखने का काम गुमाश्ता करते थे ग्रौर उनका मुखिया व्योहार कहलाता था। घोड़े, हाथी तथा फ़ौजी भंडार ग्रादि के जो ग्रधिकारी नियत किये जाते थे—वे जमादार कहलाते थे। ग्राम के मुखिया पटेल या दीवान कहलाते थे—जो लगान वसूल कर के राजा या जागीरदार को देते थे। प्रत्येक वर्ष खेत जोतने का इकरारनामा किसान को करना पड़ता था। गोंडों के समय में जागीरदारी पद्धित थी। राजवंश के लोग ग्रौर रिश्तेदार ही राज्य के बड़े-बड़े जागीर-दार थे। राज्य सेवा के उपलक्ष्य में जो लोग जागीर पाते थे, वे लोग द्वितीय श्रेणी में गिने जाने थे। जागीरदार वास्तव में एक छोटा-मोटा राजा होता था। शांतिस्थापन, चोर-डाक्स्रों का प्रबंघ या विद्रोह का प्रबंध उनके जिम्मे था-खालसा में यह काम थानेदार के जिम्मे था। राज्य के जागीरदार स्वार्थ पर नजर रखते थे। जितनी सेना ग्रीर घोडे रखने का उन्हें सरंजाम दिया जाता था— उतना सरंजाम वे लोग नहीं रखते थे। युद्ध के ग्रवसर पर प्रत्येक जागीर-दार सोचता था कि मैने राजा से करार किया है कि मैं ऐसी दशा में ५०० घोड़े ग्रौर सवार दुंगा । यदि इतने मैं भेजता हुँ कहीं वे युद्ध में मारे गये तो फिर से उनको खरीदने के लिये दो लाख रुपये कहाँ से लाऊंगा। सैनिक तो प्राण देने

<sup>\*</sup> अकबर के समय में ४० दामों का एक रुपया होता था।

के लिये माहवारी पर मिल जायंगे, किन्तु घोड़ों की क्षतिपूर्ति खजाने से करनी होगी । ऐसी ग्रवस्था में कई सरदार हीलेहवाले करने लगते थे या थोड़े से ही सवार भेज देते थे । इस पद्धति से महान क्षतियाँ हुई है ।

गढ़ा के गोंड़ राजाग्रों का शासन तीन खण्डों में विभाजित है। प्रथम खण्ड ईस्वी सन् १४८० से १५६४ तक है। इन ८४ वर्षों में ३ राजाग्रों ने इस प्रदेश का शासन स्वतंत्रतापूर्वक किया था ग्रौर दिल्ली के मुसल्मान सुलतानों को पेशकाश ही न दिया था।

ढितीय खण्ड ईस्वी सन् १५६५ से १६७८ में समाप्त होताँ है—जब कि गढ़ा के राजगण मुग़ल राज्य के मनसबदार और मर्भवान थे।

तृतीय खण्ड ईस्वी सन् १६७८ से १७८० तक हैं। इस काल के राजा लोग प्रभावहीन हो गये थे। मराठों ने क्रमशः इनका सारा राज्य हड़प लिया ग्रौर ग्रन्त में गुजारा बांध दिया था।

गोंडवाना हाथियों के लिये प्रसिद्ध था। इसी कारण मुग़ल सम्प्राट यहां के राजा से सदैव हाथियों की मांग किया करते थे। सम्प्राट के मुंहलगे लोग सुनी सुनाई बातें बढ़ा-चढ़ा कर सुनाते थे—जिसका परिणाम यह होता था कि सम्प्राट उन पर दबाव डालता था। यदि राजा सत्य भी कहता था—तो भी बनावटी माना जाता था। उसके कारण गोंड राजाभ्रों को अपमान और दुर्व्यवहार सहन करना पड़ता था। यदि भाग्य से राज्य में मुग़ल सेना पहुंच गयी तो सारा इलाका वीरान हो जाता था। प्रजा के कष्ट का तथा जीवन का उस युग में कोई मूल्य न था।

गढ़ा राज्य का स्राधा भाग महान उपजाऊ था। स्रन्न के लिये यहां की प्रजा सुखी थी। बड़े-बड़े गांवों में व्यवसाय खूब होता था स्रौर स्रावश्यक वस्तुएँ लोग स्रपने-स्रपने क्षेत्र में निर्माण करते थे। यहां पर गोंडी सिक्के तो थोड़े ही दिन चले किन्तु बाद में मुग़ल सिक्कों का चलन बढ़ गया। यों तो अधिकांश कामकाज वस्तुस्रों की स्रदला-बदली से ही होता था। गोंड राजास्रों ने भी किव स्रौर विद्वानों को स्राश्रय दिया। जिनमें से कुछ परिवारों का उल्लेख यहां किया जाता हैं:—

# साहित्य

मुण्डला का दीक्षित वंश—मण्डला के विष्णु दीक्षित का परिवार प्रसिद्ध माना जाता था। प्रेमशाह ने विष्णु दीक्षित को बनारस से बुलवाया था। राजा हृदयशाह के शासन काल में विष्णु दीक्षित के पुत्र वैद्यनाथ जी काव्य, व्याकरए। ग्रौर धर्मशास्त्र के ग्रध्यापक थे। वैद्यनाथ का पुत्र हरि दीक्षित महाराजशाह को प्रतिदिन पुराणों की कथाएँ सुनाता था।

हरि दीक्षित के चारों पुत्र गंगाधर, सदाशिव, पशुपित और लक्ष्मीप्रसाद शास्त्रों के म्रच्छे ज्ञाता थे। पं० लक्ष्मी-धर राजा निजामशाह को प्रतिदिन पुराण सुनाया करता था। इसने "गजेन्द्र मोक्ष" काव्य रचा था।

पंडितों का दूसरा घराना महेश ठाकुर का था—जो मैथिल ब्राह्मण तिरहुत का रहने वाला था। वह दलपत-शाह श्रौर रानी दुर्गावती का पौराणिक था। कहते हैं कि महेश ठाकुर को सम्राट् श्रकबर से भी पुरस्कार मिला था। उसका छोटा भाई दामोदर था—जो चंद्रशाह राजा का मुख्य पंडित था। राजा के मरने पर उसने मधुकरशाह का राज्याभिषेक करने से इन्कार किया था, क्योंकि प्रेमनारायण ने ग्रपने बड़े भाई को घोखा देकर मार डाला था। इसी कारण उसे राज्य से चला जाना पड़ा था श्रौर जागीर जब्त की गई थी। महेश ठाकुर का शिष्य कि रघुनंदन प्रसिद्ध था। महेश के वंश में कई लोग संस्कृत के विद्वान हुए हैं। इनके यहां ग्रनेकों विद्यार्थी शिक्षा पाते थे।

रामनगर प्रशस्ति का लेखक पं. जयगोविन्द काव्य, मीमांसा और वेदों का विद्वान् था। राजा हृदयशाह और रानी सुन्दरी दोनों उसे गुरु मानते थे। वह जुभौतिया ब्राह्मण था। उसके पिता मदन जी भी महान् विद्वान थे। कवि रूपनाथ का "राम विजय काव्य" बनारस के सरकारी संस्कृत कालेज ने प्रकाशित किया है। पं. रूपनाथ

मिथिला का ग्रोभा ब्राह्मण था । उसी ने ''गढेशनृपवर्णनम्'' लिखा है । उसमें राजा सुमेरशाह तक (ई. सन् १७८६) का वर्णन ग्राया है । रूपनाथ का पुत्र लक्ष्मीदत्त भी व्याकरण ग्रौर काव्य का विद्वान् था ।

विद्वानों के म्रतिरिक्त ग्रौर भी ग्रनेकों पंडित राजवंश के ग्राश्रय में रहते थे। वे लोग ग्रपने यहा विद्यार्थियों को भी पढ़ाते थे। इसी तरह प्रत्येक गढ़ाधिपति भी ग्रपने यहा कोई न कोई पंडित रख़ता था——जो उनका कर्मकाण्ड, व पूजा पाठ भी कराता था ग्रौर विद्यार्थियों को शिक्षा देता था।

किले और इमारतें—यों तो गोंडी राजा वनों ग्रीर पहाड़ों के प्रेमी होने में बड़ी—बड़ी इमारते बनवाने में उदामीन रहते थे। उनका खजाना भी उतना पर्यान्त न था कि वे बड़ी-बड़ी इमारतों के निर्माण में खर्च करते। फिर भी उन्होंने जंगलों में कुछ इमारतें बनवायी है। उन इमारतों में किसी तरह की सफ़ाई ग्रीर कला की चमक-दमक दिखाई नहीं देती बल्कि ग्रारण्यक सभ्यता स्पष्ट प्रकट हो जाती है। गोंड राजाग्रों ने इमारतों की ग्रयेक्षा ग्रपनी रक्षा के लिये ग्रनेकों दुर्ग बनवाये है। जो ग्रव भी वर्तमान है, इनके प्रमुख किलों की सूची इस तरह है :--

(जिला जबलपुर) मदन महल, मगरधा, ग्रभाना, ग्रमोदा, बरगी, इटौरा, कनवारा, सलैया, (जिला सागर) हटा, जटाशंकर, पंचमनगर, सिंगोरगढ़, कोटा, राजनगर, धमोनी, शाहगढ़, गढ़पहरा, गौरफामर, जयमिंगतगर, खुरई, गढ़ाकोटा, एरन, पथरिया, रमना, मरियाडोह, (जिला मण्डला) रामनगर, मण्डला (जिला होशंगाबाद) व वई, चौरागढ़, चावरपाठा, छिलवार, हुशंगाबाद, जोगा, (जिला वैतूल) खेलड़ा, ग्रामला, (जिला छिदवाड़ा) छपारा, सोनगढ़, देवगढ़ आदि किले गोंडकालीन है।

गोंडों की पुरानी इमारत "मदन महल" है—जिसका निर्माता मदनशाह था। इसी महल का जीर्णोद्धार संग्रामशाह ने करवाया था। यह इमारत दो ग्रनगढ़ चट्टानों पर खड़ी है। नीचे के खण्ड में कोई कमरा नहीं है—केवल पहरेदारों के बैठने के लिये एक सकरी कोठरी ग्रीर सीढ़ियां है। पहाड़ की चोटी से २० फुट पर उसका मुख्य खण्ड ग्राता है, पर वह वड़ा नहीं है। उसमें एक खुली छत का दालान ग्रीर छोटा सा कमरा है। उस कमरे में हवा के लिये ग्राल के समान खिड़ कियां बनी है। उस खण्ड के ऊपर एक सकरी ग्रीर खुली छत तथा एक छोटा मा कमरा है। सब के ऊपर एक चपटी डांट दी हुई छत है। उस इमारत में न तो कोई नक्काशी है, ग्रीर न कोई कारीगरी। इमारत सादी चट्टानों के टुकड़ों को तराश कर बनायी गयी है। इमारत में लगने वाला सारा साहित्य स्थानीय है ग्रीर कारीगर भी स्थानीय रहे होंगे। वास्तव में यह इमारत ग्ररण्यमय वातावरण के ग्रनुकूल है। महल के पूर्व में गंगा सागर ग्रीर बालसागर तालाब हैं। समीप ही संग्रामसागर, शारदा देवी का मन्दिर ग्रीर बाजना के मठ हैं। संग्राम सागर के मध्य में जो टापू है—उसमें एक महल सा भवन रहा होगा। गंगा सागर के किनारे राजमहल के भग्ना-वशेष ग्राज ग्रपनी कथा सुना रहे है।

सागर जिले का धमोनी का किला (मागर से २८ मील उत्तर में) १५ वीं सदी में राजगोंड सूरतिंसह ने बनवाया था। उस किले में ५२ एकड़ जमीन लगती है। चारों ग्रोर से १५ फुट चौड़ी ग्रौर ५० फुट ऊंची दीवाल का कोट खींचा गया है। कोनों पर बड़ी-बड़ी मजबूत बुर्जें है। किसी समय यहां हाथियों की हाट लगती थी। मुग़लों ने इसकी खासी उन्नति की थी ग्रौर यहां कई मुग़लकालीन स्मारक है।

सिगोरगढ़ दमोह से २७ मील पर है। यहां का किला गर्जासंह पड़िहार ने बनवाया था—किन्तु उसकी मरम्मत दलपतशाह ने करवायी थी। किले के भीतर ग्रब कुछ महलों के खण्डहर ग्रौर एक बड़ा पानी का हौज बना है। ग्राम-पास की पहाड़ियों पर मीनारें ग्रौर दीवारें ग्रब भी वर्तमान है। यहीं से चार मील पर संग्रामपुर गांव है। यहीं पर दुर्गावती ने ग्रामिफ़ खां से पहला मोर्चा लिया था।

नरसिंहपुर जनपद का चौरागढ़ गोंडों की राजधानी था। इस किले में कई इमारतें रानी दुर्गावती ने वनवायी थीं—जो ग्रब नष्ट हो चुकी हैं। खण्डहरों की किसी-किसी दीवाल में जो रंग दिया गया है—वह ग्राज भी ताजा भरा हुग्रा जान पड़ता है । किले के पश्चिमी भाग में रहने के लिये महल श्रौर पानी का तालाब है । इस किले में जाने का राज-मार्ग दक्षिण की श्रोर मे था ।

इसी भांति नर्मदा के तट पर ब्रम्हाण घाट पर रानी दुर्गावती का बनाया हुन्ना मुन्दर मन्दिर है ग्रौर उसी तरह रामनगर में रानी सुन्दरी खत्रानी का मोतीमहल हैं। इनसे गोंडकालीन कला का ग्रध्ययन किया जा सकता है।

#### देवगढ का राजवंश

महाराजा जाटबा—फरिश्ता ने लिखा है कि "सन् १३६८ ईस्वी में खेरला \* के राजा नरसिंहराय के ग्रधीन समस्त गोंडवाना था।" यह तो निञ्चित ही है कि देवगढ़ † राज्य पर उसका ग्राधिपत्य था। प्राचीन जनश्रुति के ग्राधार पर यह कहा जाता है कि देवगढ़ राज्य ग्रहीरों का था। ग्रहीर सभ्यता की कुछ यादगार ग्राज भी मिल जाती हैं। ये ग्रहीर ग्ररण्यों में रह कर गोसंवर्द्धन किया करते थे और उनका राज्य प्राचीन गणतंत्र विधान के ग्रनुसार था। गौली जाति को हटा कर जाटबा नामक गोंड वीर ने देवगढ़ राज्य में गोंडी जासन स्थापित किया। लोग कहते थे कि उसका जन्म एक कुंवारी कन्या से शमी वृक्ष के नीचे हुग्रा था। जब वह जवान हुग्रा तो देवगढ़ के गौली बंधु रए।शूर और धनशूर के यहां नौकर होगया। ये दोनों बंधु देवगढ़ राज्य के राजा थे। जाटवा बड़ा बलशाली था। कहते हैं, कि एक बार उसने देवगढ़ के किले के जबरदस्त द्वारों को ग्रपने हाथों से उठा लिया था। वह काम २० जवान मनुष्य भी नहीं कर सकते थे। उसी भांति दीपाविल के प्रसंग पर राजा ने जाटवा को लकड़ी की तलवार से भैंसा मार डालने की ग्राज्ञा दी थी। लकड़ी की तलवार से भैसा मारना सरल न था फिर भी जाटबा ने पराक्रम के साथ यह कार्य संपन्न किया था। कहते हैं—उसी दिन रात्रि में देवी ने जाटबा को यह संकेत दिया था कि जब वह लकड़ी की तलवार हाथ से उठावेगा तब वह फ़ौलादी तलवार बन जायगी जिसके द्वारा वह सरलता से भैंसे को मार डालेगा। ज्यों ही भैसा. मारा जाय—रयों ही हाथी पर बैठे हुए दोनों भाइयों को मार कर वह राजगही प्राप्त कर ले। निर्देशानुसार जाटबा ने वह कार्य संपन्न किया तथा रए।शूर ग्रीर घनशूर को मार कर देवगढ़ की राजगही प्राप्त किया। यह है देवगढ़ वंश की ग्रादि कहानी। ‡

गढ़ा के राजा संग्रामशाह के ग्रधीन हरियागढ़  $\times$  ग्रौर देवगढ़ के दोनों प्रदेश थे। जाटबा का शासन कब से ग्रारंभ हुन्ना, यह कहना कठिन है। किन्तु जाटबा १५६० ईस्वी के लगभग देवगढ़ में वर्तमान था। जान पड़ता है कि संग्राम

<sup>\*</sup>खेरला:—बैतूल नगर से ४ मील पर जंगल में खेरला पहाड़ी किला है।

<sup>†</sup> देवगढ़:—छिन्दवाड़ा से २४ मील की दूरी पर देवगढ़ एक पहाड़ी पर वसा हुआ है। गोंड-काल में यह एक बड़ा नगर था। गांव से २ मील तक किले की चहार दीवारी के खण्डहर आज भी दिखायी देते हैं। कई कुएँ और बावड़ियां जंगलों में भी फैली हुई है। यहां के दुर्ग के भीतर पत्थर के हौज और इमारतें थीं, किन्तु अब भी बादल महल, नगारखाना और प्रवेश द्वार गिरने से बचे हुए है। बादल महल का अष्टकोनी कमरा अब भी बच गया है। पास ही एक मसजिद हैं। कमानियों के अतिरिक्त सभी इमारतें ईट और चूने से बनी हुई हैं। पहाड़ी के नीचे गोंड राजाओं का स्मशान हैं—जिसमें उनकी कबरें हैं। जाटबा की कब इससे थोड़ी दूर पर है।

<sup>्</sup>विवगढ़ का गोंड राज वंश धुरवा वंशी गोंड है। वे लोग ग्रपनी उत्पत्ति विष्णु से मानते हैं। विष्णु से ४४ पीढ़ी में राजा कर्ण हुग्रा था; इसने पनहाल गढ़ के निकट नाग कन्या से संभोग किया था—जिससे भूरदेव की उत्पत्ति हुई थी। भूरदेव की ३५ वीं पीढ़ी में शरभशाह हुग्रा था—जिसने प्रथम गौली राजा को मार कर देवगढ़ प्राप्त किया था। शरभशाह की ५ पीढ़ी के बाद वीरभानशाह से हरियागढ़ के रणशूर ग्रौर घनशूर खाल राजाग्रों से देवगढ़ छीन लिया ग्रौर ७० वर्ष तक राज्य किया। वीरभान के पुत्र जाटबा ने उससे ग्रपना राज्य वापिस छीना था।

<sup>×</sup> हरियागढ़.—यह पहाड़ छिन्दवाड़ा से १५ मील दूरी पर हैं। यहां ग्राज प्राचीन युग का एक भी खण्डहर नहीं हैं। उसके निकट हिरदागढ़ स्टेशन है, जहां गोंडी युग के कुछ स्मारक हैं। संभवत:हिरयागढ़ ग्रौर हिरदागढ़ एक ही हों।

के शासनकाल में देवगढ़ राज्य जाटबा को नहीं मिला था। "ग्राइन-ग्रक्तवरी" ग्रंथ में जाटबा का उल्लेख ग्राया है। वहां लिखा है कि "खेलड़ा सरकार के पूर्व चाटबा (जाटबा) नामक जमींदार का राज्य है। उसके पास २ हजार घुड़सबार, ५० हजार पैदल सैनिक ग्रौर १०० हाथी है। समुचे राज्य भर में गोंडों की ही ग्राबादी है। उमकी जमीं-दारी में हाथी पाये जाने है।" मुगलों के समय में यह राज्य सूबा मालवा के ग्रन्तगैत था ग्रौर बाद में हंडिया के सूबे-दार के ग्रधीन सौंपा गया। जान पड़ता है कि गढ़ा के पतन के बाद देवगढ़ राज्य खेलड़ा सरकार में शामिल कर लिया गया।

श्रक्षदर के समय में जाटवा मुगलों के श्रवीन राजा था। वह खेलड़ा मरकार के श्रन्तर्गत एक प्रमुख जमींदार गिना जाता था। सी. यू. विल्म ने उसका शासन ईस्वी सन् १५८० से १६२० तक माना है। श्रवुल फ़ज़ल के लेख से पता चलता है, कि श्रक्षवर के राज्यकाल के २५ वें वर्ष में (सन् १५८४ ईस्वी में) देवगढ़ के जाटवा ने मुगल सरदार मुहस्मद जामीन को मार डाला था। यह मुहस्मद यूमुफ़ खां का चचेरा भाई था और उसने जाटवा के राज्य पर बिना श्रनुभव के श्राक्रमण किया था। जाटवा ने युद्ध न कर एवं उसे नजराना श्रादि देकर मना लिया था। फिर भी मुहस्मद जामीन ने श्रपने सैनिकों के द्वारा देवगढ़ को लुटवा लिया था। लूटपाट कर जब वह लौट रहा था—तो रास्ते में उसको शिकार की सूभी और उसने सेना को श्राग रवाना कर दिया श्रीर श्राप श्राखेट में लग गया। उसे शराव पीने की बुरी लत थी। जब वह शराब का मजा जंगल में ले रहा था, तब-जाटबा के सैनिकों ने उसे श्रीर उसके साथियों को मार डाला।

"जहांगीर नामा" से पता चलता है, कि सम्प्राट् जहांगीर ग्रपने शासन के ११ वें वर्ष में (सन् १६१६ ईस्वी में) जब ग्रजमेर शरीफ़ से होता हुग्रा मालवा पहुंचा था—तब टवा ने मालवा की सीमा पर सम्प्राट् की नजर जा कुछ हाथी भेंट किये थे।

जाटबा ने स्रपने सिक्कों पर "महाराजा" शब्द स्रंकित करवाया है। वह माड़िया जाति का धुरवा गोत्री गोंड था। गढ़ा के समान यहां के राजगोंडों ने स्रपने को न तो क्षत्रिय कहलवाया और न मूल गोंडों से स्रपना सम्बन्ध-विच्छेद किया। फिर भी ये लोग हिन्दू देवी-देवतास्रों को पूजते थे स्रौर हिन्दु स्रों के प्रत्येक त्यौहार समारोह के साथ मनाते थे। हिन्दू संस्कार के सारे कार्य ये लोग ब्राह्मणों के द्वारा संपन्न कराते थे।

जाटबा के राज्य की पूर्वी सीमा पर वैनगंगा नदी बहती थी—पश्चिम में वर्धा नदी—उत्तर में छपारा (वैनगंगा) श्रौर दक्षिण में चांदा राज्य (उमरेड़) था। सम्राट् श्रक्षवर ने श्रपने राज्य में जो नवीन दक्षिण के मूबे बनवाये उनमें देवगढ़ श्रौर चांदा राज्यों का सम्बन्ध बरार में जोड़ा गया था। ये लोग श्रपना वार्षिक "पेशकाश" बुरहानपुर में जाकर पटाते थे। जाटबा का राज्य वर्तमान छिन्दवाड़ा, नागपुर श्रौर भंडारा जिलों तक सीमित था। 'श्राईन श्रक्षवरी' से पता चलता है—"कि देवगढ़ राज्य की श्राय ६ लाख ६ हजार दाम थी।"

सम्प्राट् शाहजहां के शासनकालीन इतिहास में देवगढ़ का उल्लेख मिलता है। शाहजादा ग्रौरंगजेब उस समय बुरहानपुर में रह कर दक्षिणी सूत्रों का प्रवंघ करता था। यों तो जाटबा के ७ पुत्र \* थे—पर मुग़लों के राजकाज में कोकशाह का ही नाम वरावर ग्राया है।

कोकशाह आदि:—शाहजहां के शामन काल में बुरहानपुर से मुग़ल सेनापित खानदौरान सन् १६३६ ईस्वी में भेजा गया था। 'वादशाहनामा' में अब्दुल हमीद ने लिखा है—िक "शाहजहां के राज्यकाल के १० वें वर्ष खानदौरान सेना लेकर देवगढ़ गया। उसने कूलिफर (केर्लफर) और आष्टा के किलों को ले लिया। नागपुर रवाना होने के पूर्व कनकिंमह के द्वारा उसने कोकशाह से कहलवाया कि वह भेंट लेकर तुरंत आवे। उसी ममय चांदा का गोंड

<sup>\*</sup> जाटबा के ७ पुत्र—दलशाह, दिनकरणाह, कोकशाह, घीरशाह, पोलशाह, केसरीशाह, दुर्गशाह ग्रौर वीर-शाह थे। जेष्ठ पुत्र दलशाह का पुत्र गोरखदास था।

राजा कीना १५ मौ घुड़सवार और ३ हजार पैदल सैनिकों को लेकर खानदौरान की सहायता के लिये पहुंच गया। कीवा साथ में ७० हजार का "पेशकाश" भी लाया था। कीवा से सलाह कर के खानदौरान ने जो संदेश भिजवाया था — उसके उत्तर में कोकशाह ने कहलवाया था कि— "वह १५० हाथी देने को तैयार है।" कोकिया ने नागपुर का किला सौंपने की अस्वीकृति प्रकट की। तदनुसार वह नागपुर के समीप पहुंच गया और उसने किले को उड़ा देने का हुक्स दे दिया। नागपुर के किले पर तोपें चलने लगी। परिएगम यह हुआ कि किलेदार देवाजी पन्त पकड़ा गया और नगर मुग़लों के अधिकार में चला गया। उस समय कोकशाह देवगढ़ में था। ६० मील की मंजिल तै कर वह भी नागपुर के निकट पहुंच गया। उसने मुग़ल सेनापित को १७० हाथी और १॥ लाख रुपया देना मंजूर किया और खानदौरान ने उस मामले को निपटा दिया।"

इसी तरह ई. मन् १६४८ में सूवेदार उमदाद मुल्क ने देवगढ़ के राजा से सख्ती के साथ 'पेशकाश' वसूल किया था। देवगढ़ राज्य ग्ररण्यमय होने से यहां के जमींदार लोग सदैव "पेशकाश" देने में ग्रसमर्थ रहे और यही कारएा है कि वार-बार बुरहानपुर से वसूली के लिये मुग़ल सेना भेजी जाती थी। इसका स्पष्टीकरएा ग्रौरंगज़ेव के पत्रों से हो जाता है। † इससे देवगढ़ की दयनीय स्थिति का ग्राभास लग जाता है।

<sup>†</sup> ग्रीरंगजेव के उपलब्ध पत्र--पिता के नाम (उनका ग्रावश्यक ग्रंश) :--

<sup>(</sup>१) "देवगढ़ के ज्रमींदार की ग्रोर जो पेशकाश बाकी है—उसके सम्बन्ध में मुक्ते इतना ही कहना है कि वह सदा राज्य का वफ़ादार रहा है। उसको हर साल एक लाख रुपया जो ग्रभी तक बक़ाया है—देना पड़ता है। ज्रमींदारी से ग्रभी तक वह पूरा लगान वसूल नहीं कर सका, जिससे वह ग्रपना लगान नहीं पटा सका। जिस तरह चांदा के राजा का लगान माफ किया गया है—उसी बुनियाद पर देवगढ़ के राजा की ग्रज़ है, कि उसका भी लगान माफ हो। वह इकरार करता है कि यदि बक़ाया लगान माफ किया गया, तो वह भविष्य में बरावर देता रहेगा। "

<sup>(</sup>२) "ग्रापका पत्र मिला। ग्राप लिखते है कि देवगढ़ के राजा का बक़ाया लगान माफ़ किये जाने के कोई जोर-दार वजूहात नहीं दिये गये। यह वही जमींदार है— जिस पर खानदौरान ने चढ़ाई कर के पेशकाश वसूल किया था श्रौर जिसने १७० हाथी दिये थे। श्राप फरमाते हैं कि दक्खन के श्रफसर नालायक़ हैं श्रौर यदि जरूरत पड़ी तो वर्षा के बाद शाहजादा मुहम्मद के साथ मुग़ल सेना भेजी जायगी—जो उससे बकाया लगान और हाथी जबरदस्ती से वसूल करेगी। उसके बारे में मेरी अर्ज है और में उस प्रदेश से पूरी जानकारी रखता हुँ - मुक्ते कोई कारए नहीं दिखायी देता है कि रुपये रहते वह क्यों युद्ध मोल लेगा। वह तो मेरे पास खुद ग्राया है ग्रीर लगान देने को तैयार है। उसके बाद मैंने एक ग्रफ़सर को देवगढ़ इस लिये भेजा था कि वह वहां जाकर इस बात की जांच करे कि राजा के पास कितने हाथी हैं। वह अफ़सर वहां ३ मास तक रहा और लौटने पर उसने सूचना दी है कि देवगढ़ में १४ हाथी से ज्यादा नहीं हैं। सानदौरान ने जब देवगढ़ पर हमला किया था—तब राज की हालत अच्छी थी और वे हाथी कई वर्षों में इकठ्ठें किये गये थे। वर्तमान जमींदार फिजुलखर्ची से तंग हालत में है। यदि बकाया रकम के लिये सेना भेजी गयी तो सारा राज्य बरबाद हो जायगा और लाभ कुछ न होगा। फिर भी ग्रापका जो हुक्म होगा, पालन किया जायगा। यदि ग्रापकी मन्त्रा राज्य खालसा करने की हो—तो ग्राज्ञा दें। जमींदार को सर करना ग्रासान है। मैंने बहुत पता-लगाया पर राजा के पास जटाशंकर नाम का हाथी नहीं है। मैने सुना है कि उसके राज में जटाशंकर नाम का किला भ्रवश्य है। यदि उसके पास हाथी होते तो उमदादमुल्क शाहनवाज खां बक़ाया लगान के एवज में हाथी ज़रूर ले आते । अच्छा हो यदि आप उस आदमी को मेरे पास भेज दें, जिसने आपको यह समाचार दिया है। यदि वह शस्स मुभे जटाशंकर हाथी बता देगा—तो मैं तुरंत पकड़ लाऊंगा। "

<sup>(</sup>३) ''श्रापका पत्र मिला। श्राप लिखते हैं कि यदि मैं देवगढ़ जीत कर प्रबंध कर सकूं तो मैं श्रपने पुत्र श्रथवा हदीद खां को सेना के साथ रवाना कर दूं। देवगढ़ राज्य को जीतना तो सरल है—पर प्रबंध करना श्रासान नहीं है।

जान पड़ता है कि देवगढ़ राज्य की ग्रार्थिक दशा ग्रच्छी न थी—क्योंकि ग्रिधिकांश प्रदेश ग्रग्ण्यमय था। मुगल काल तक यहां के जंगलों में हाथी पाये जाते थे। यहा ग्रिधिकांशतः गोंडी प्रजा ही रहती थी—किन्तु उनके बाद गवली लोगों की (ग्रहीरों की) ग्राबादी ग्रच्छी थी। लोधी, रघवी, किरार, भोयर ग्रादि जातियों के लोग किमानी में सिद्धहस्त थे। मेहरा, कितया ग्रौर चमार ग्रस्पृश्य जातियां थी। देवगढ़ की राजकीय भाषा हिन्दी थी—किन्तु मुगलों के साथ उनका व्यवहार फ़ारसी में होता था। वस्तुतः यह राज्य मुगलाधीन था। यहा की मेना में ग्रिधिकांशतः राजपूत ग्रौर गोंड ही थे। मुल्की शासन ग्रौर लिखापढ़ी का काम ब्राह्मण ग्रौर कायम्थों के हाथ में था। यहा के राजवंश का मुख्य चिह्न—''नाग देवता'' था। राज्य का कि हिस्सा जागीरों में विभक्त था। जाटवा के समय में राज्य में १५ प्रमुख जागीरदार थे—जो कि ग्रिधकांशतः राजगोंड थे।

जाटबा के मरने पर ''बादशाहनामा'' में कोकशाह (कोकिया) का नाम ग्राता है। ग्रौरगजेब के जो पत्र उपलब्ध हैं—वे सन् १६५५ में लिखे गये थे। उस समय देवगढ़ का राजा जाटबा था। यह द्वितीय जाटबा था।

उसके इंतिजाम में श्राय से व्यय श्रिषक होगा। मेरा भी प्रथम यही विचार था—किन्तु अब शाही फ़रमान श्रा जाने से मै जमींदार के खिलाफ़ मेना भेज कर बकाया लगान वमूल करूंगा श्रीर माथ ही हाथी भी। जटाशंकर हाथी का पता शायद चादा के राजा से मिल जावे। हदीद खां विश्वामपात्र श्रादमी है—किन्तु श्रभी तक वह किसी जिम्मेदारी के काम पर मुकर्रर नहीं किया गया। संभव है कि इसी कारण से कुछ श्रफ़सर उसकी श्रधीनना में काम करने से इन्कार करते हैं। सेना में फूट रखना अच्छा नहीं है। देवगढ़ पर हमला करने के लिये मैंने यहां एक सेना तैयार की है और वह मृहम्मद ताहर के नेतृत्व में काम करेगी। इसके श्रलावा एक सेना हदीद खां की मातहती में और दूसरी मिरजा खां की मातहती में भेजी जायगी। मेरी सेना मिरजा खां के साथ जायगी।

- (४) ''म्रापका पत्र मिला। म्रापके म्रादेशानुसार मैने मिरजा खा ग्रौर हदीद खां की मानहती में दो सेनाएँ देवगढ़ की ग्रोर भेज दी हैं। म्राशा है, हमको सफलता मिलेगी ग्रौर सब हाथी जरूर छीन लिये जायेंगे।''
- (५) 'पुफ्ते मुहम्मद शरीफ़ के जरिये श्रापका पत्र मिला—जिसमें लिखा हुआ है कि मैं द वीं रबीउल अव्वल तक हैदराबाद में उपस्थित होऊं। किन्तु जाटवा इसी बीच में सब हाथी और लगान लेकर पहुंच रहा है। इसलिये मैंने अपना प्रस्थान रोक दिया है। मैंने पुत्र मुहम्मद मुलतान को गोलकुंडा की सीमा पर रवाना कर दिया है। मैं बहुत ही जल्द आऊंगा। जमींदार जाटवा इस माम की २३ तारीख़ तक मिरज़ा खां के साथ यहां पहुँच जायगा। इसलिये मैं २३ तारीख़ को अपना खेमा रवाना कर दूंगा और रवी उसमानी की तीसरी तारीख़ को ख़ुद रवाना हो जाऊंगा।''
- (६) "मुक्ते आपके पत्र मुहम्मद मुराद यसावल और मुहम्मद मीराक के द्वारा प्राप्त हुए। जाटवा जमीदार मिरजा खां के साथ मेरे यहा पहुंच गया है। वह अपने साथ २० हाथी लाया है और विश्वास दिलाता है कि अब उसके पास एक भी हाथी नहीं है। उसका कहना है कि यदि उसके पास अब कोई हाथी मिले—तो उसको मजा दी जावे। चांदा का जमीदार और उसका मरवराकार विनायक दोनों अदालत में पेश किये गये। हदीदाद खां के सामने दोनों ने कहा है कि वे जटाशंकर हाथी के बारे में कुछ नहीं जानते और उनका भी कहना है कि आपके पास किसी ने भूठी खबर दी है। मुक्त से जो कुछ हदीदाद खां ने कहा है—वही आपको लिख रहा हूं। जाटवा इस साल ५ लाख रुपया देने के लिये तैयार है। वाक़ी लगान वह किश्तवार देना मंजूर करता है। वह अपनी रियासत का कुछ हिस्सा खेलड़ा के धानेदार करतलब खां को देगा। थानेदार इस इंतिजाम को मंजूर करता है। जमीदार मेरे साथ गोलकुंडा चलने का जिक कर रहा है। मै उसे अपने साथ ले जाऊंगा और उचित समक्त पड़ा तो इस साल जो उसे ५ लाख रुपया देना है—उसमें कुछ कमी कर दूंगा।

दक्षिण में यह चलन था कि पौत्र प्रायः पितामह का नाम धारण कर के राजगद्दी पर बैठता था । मुगलमानों के इति-हाम से देवगढ़ के शासन करने वाले राजाओं की वंशाविल इस प्रकार तैयार होती है :—

जाटबा (प्रथम) शासन ई. सन् १५००—१६२०। कोकशाह (प्रथम) शासन ई. सन् १६२०—१६४०। जाटबा (द्वितीय) शासन ई. सन् १६४७—१६८७। कोकशाह (द्वितीय) शासन ई. सन् १६५७—१६८७। बस्तब्लंद शासन ई. सन् १६८७—१७००।

सन् १६५५ ईस्वी में बुरहानपुर में दक्षिणी सूर्व के प्रबंध के लिये युवराज औरंगजेब रहता था। उस ममय सम्माट् शाहजहा को यह समाचार किसी ने जा सुनाया, कि देवगढ़ के राजा के पास २०० हाथी हैं और उनमें प्रसिद्ध जटाशंकर है। उसका स्पष्टीकरण औरंगजेब ने अपने पत्रों में किया है। जाटबा स्वयं औरंगजेब से मिलने के लिये बुरहानपुर गया था और वहां ६—७ मास तक रहा था। यह जाटबा कोकिया (कोकशाह) का पुत्र था। औरंगजेब ने जाटबा मे २० हाथी तथा कुछ नकद रकम लेकर जनवरी सन् १७५६ ईस्वी में यह मामला निपटा दिया। उसके बाद ही वह बुरहानपुर से दौलताबाद गया था—जहां उसने ४ वर्ष विताये थे।

कोकशाह ग्रौर जाटबा दोनों राजाग्रों का शासन राज्य के लिये बलदायक सिद्ध नहीं हुग्रा, बल्कि विलासिता के कारण वे राजकाज में ग्रसफल सिद्ध हुए ग्रौर उससे प्रजा को भी कष्ट हुग्रा। जाटबा प्रथम के समय में उसके पुत्रों ने राज्य को जागीरों में बांट लिया था; जिससे राज्य की ग्राय घट गयी थी। यही कारण है कि देवगढ़ का राजा प्रतिवर्ष १ लाख रुपया 'पेशकाश' नहीं दे सकता था। शराबखोरी ग्रौर विलासिता के कारण गोंडों ने कभी उपज बढ़ाने का कोई उपाय नहीं किया। वास्तव में मनुष्य की ग्रावश्यकताएँ ही उसे कर्मण्यता की ग्रोर प्रेरित करती है। मद्य ग्रौर बहुविवाहों के कारण गोंडी शासन खोखला होता जा रहा था ग्रौर राजमहल में ग्रापसी स्पर्धा ग्रौर षड्यंत्र तेजी के साथ चल रहे थे। जाटबा द्वितीय ने नियमित रूप से ग्रपना लगान समय पर कभी नहीं पटाया। ग्रौरंगजेब के शासन के समय में (ग्रौरंगजेब के राज्यकाल के ६ वें वर्ष में) सन् १६६७ ईस्वी में सम्राट् ने बकाया रकम वसूल करने के लिय दिलेर खां को मेनामहित भेजा था। उसने कोकशाह द्वितीय से १५ लाख रुपये वसूल किये थे। मुग़लों के काग़ज-पत्रों से पता चलता है कि यह कोकशाह द्वितीय जाटबा द्वितीय का पुत्र था। कहा जाता है कि उसने ३० वर्ष राज किया था।

बस्तबुलंद \*—सन् १६७० में सूबा बरार मराठों के ब्राकमण का लक्ष्य बन गया था और उसी वर्ष शिवाजी ने कारंजा को लूटा था। इसी काल से दक्षिण भारत में मुगलों के साथ मराठों का संघर्ष छिड़ गया था। सन् १६८५ ईस्वी के लगभग कोकशाह का स्वर्गवाम होगया। तब राज्य के लिये देवगढ़ के राजकुमारों में भगड़े शुरू होगये। उन में बस्तशाह प्रमुख था, जो कि जाटबा प्रथम का प्रपौत्र और गोरखदास (कोकशाह) का पुत्र था। गोरखदास के ५ पुत्र और ४ भतीजे थे। ब्रारंभ में बस्तशाह गद्दी पर बैठ गया, किन्तु उसके भाई दीनदारशाह ने उसे खदेड़ बाहर किया। तब वह औरंगजेब से सहायता पाने के लिये दिल्ली गया। इस समय कई राजवंश के लोगों ने (औरंगजेब का ब्रनुग्रह पाने के लिये) इस्लाम धर्म को स्वीकार किया था। उसी भांति बस्तशाह सम्प्राट् को खुश करने के हेतु

<sup>\*</sup> बस्तबुलंद—पता चलता है कि औरंगज़ेब के शासन में ३५ वें वर्ष (सन् १६६२ ईस्वी) में बस्तबुलंद शाह के भाई दीनदारशाह को सम्प्राट् की ओर में इस्लामगढ़ (देवगढ़) की जमींदारी सौंपी गयी थी और वह 'एक हजारी मनसब्दार' भी बनाया गया था। सम्प्राट् ने खिल्लत, घोड़ा, हाथी और राजा का खिताब देकर वतन को विदा किया था। जान पड़ता है कि दीनदारशाह बस्तशाह का प्रभाव न हटा सका और मुग़लों ने भी कोई लक्ष्य नहीं दिया—क्योंकि स्वयं सम्प्राट् मराठों के आक्रमणों से त्रस्त हो रहा था।

मुसलमान हो गया और सम्राट् ने उसका नाम 'बस्तबुलंद ' रख दिया । दिल्ली से मुग़ल सेना को साथ मे लाकर बस्त-बुलंद ने देवगढ़ प्राप्त किया । इस राजा ने देवगढ़ में कुछ इमारतें और एक मसजिद बनवायी । उसने नागपुर जिले के भिवगढ़, भिवपुर, जलालखेड़ा, पारसिवनी, पाटन सावंगी, सावनेर, भंडारा जिले में प्रतापगढ़, बालाघाट जिले में लांजी, सोनहार, हट्टा तथा देवगढ़ के समीप सौसर में किले बनवाये थे । राजा के मुसलमान हो जाने से कई मुसल-मान परिवार देवगढ़ में आकर बस गये थे, जिससे मुसलमानों के ताजिये, मुहर्रम और ईद ब्रादि के नवीन समारंभ ब्रारम्भ हो गये थे ।

वर्तमान चौरी में (सिवनी से ६ मील पर) मण्डला राज्य का एक कर्मचारी रहता था। वहां के २ सैनिक सरदारों ने राज्य में विद्रोह खड़ा कर दिया। तब मण्डला के राजा ने वस्तवुलंद से महायता मांगी। सिवनी के निकट परताबपुर में वस्तवुलंद ने उन दोनों को घेर लिया और लुण्डे खां मारा गया। वहां आज भी उसकी कत्र है। इस सहायता के लिये बस्तबुलंद को सिवनी जनपद प्राप्त होगया। तब वहां का प्रबंध उसने अपने रिश्तेदार रामिंसह को सौंप दिया। उसने अपना मुक़ाम चौरी से उठा कर वैनगंगा के किनारे छपारा में कायम किया।

एक समय जब कि बस्तबुलंद शिकार के लिये सिवनी के जंगल में गया था—एक रीछ ने उस पर ग्राक्रमण कर दिया। बस्तबुलंद उस प्रसंग में हाथी पर सवार था। उसका ग्रंगरक्षक राज खां तलवार लेकर ग्रागे कूद पड़ा ग्रौर रीछ को मार दिया। इसके बदौलत राज खां को डोंगरताल‡ इलाक़ा प्रदान किया गया। इसी राज खां ने भंडारा जिले की सानगढ़ी पर ग्रधिकार जमाया था।

बस्तबुलंद ने नागपुर श्रीर पाटनसांवगी नगर बसवाये थे। यहां पुरातन इमारतें मुग़ल शिल्पकारी प्रकट करती हैं। सम्प्राट् श्रीरंगजेब के राज्य में श्रव्यवस्था फैल गयी थी—इसी कारण उसने कुछ मुगल थाने वापिस ले लिये थे। जहांगीर के समय में श्राष्टी में मंगुल थानेदार मुहम्मद खां नियाजी था। बस्तबुलंद ने पौनार के फ़ौजदार को लूट लिया था—यह समाचार जब श्रीरंगजेब को ज्ञात हुशा तो उसने कहा—"बस्तबुलंद वास्तव में निगमवस्त है।" उसने अपने पुत्र केदार वक्श को सेना के साथ भेजा था, किन्तु बस्तबुलंद श्रविलंब शरण में चला गया ग्रीर मुहम्मद श्रमीन-खां ने सम्प्राट् को सूचित किया—देवगढ़ का जमींदार कुचल दिया गया। देवगढ़ का नाम बदल कर "इस्लामगढ़" रखा गया।

जान पडता है कि वस्तवुलंद ने ३८ वर्ष राज्य किया था श्रौर वह सन् १७०६ ईस्वी में मरा । उसके पांच पुत्र थे जिनमें से चांद सुलतान, महीपतशाह श्रौर यूसुफशाह विवाहित गोंड रानी के पुत्र थे तथा दो मुसलमान स्त्रियों से, जिनके नाम थे श्रलीशाह श्रौर बलीशाह । इस प्रकार उसके पांच पुत्र थे।

#### चांद सुलतान

बस्तबुलंद के मरने पर चांद सुलतान ही इस्लामगढ़ की गद्दी पर बैठा। उसने नागपुर नगर के चारों भ्रोर तीन मील का परकोटा बनवाया था। नागपुर का जुम्मा तालाब भी उसी समय का है। चांद सुलतान ने भ्रपना सम्बन्ध दिल्ली से बना रखा था। उस समय की दो सनदें नागपुर के राजपरिवार के पास हैं। एक सनद दिक्खन के सूवेदार सैयद हुसेनभ्रली (प्रसिद्ध सैयद बंधुभ्रों में से एक) ने दी है। जिसमें भ्रामनेर \* जागीर का उल्लेख है।

<sup>†</sup> छपारा—सिवनी से उत्तर में २१ मील पर है। यहां का किला रामसिंह ने बनवाया था।

<sup>🗜</sup> डोंगरताल—नागपुर-सिवनी मार्ग पर देवलापार से २ मील पर है।

<sup>🕂</sup> म्राष्टी—सतपुड़ा घाटी के नीचे वर्घा से ५० मील पर है।

<sup>\*</sup>पुरातत्त्व की खोज के लिये पापाणकालीन "शव स्थान" बढ़ी विशेषता रखते हैं। इन शव स्थानों में गड़े हुए शस्त्र भी प्राप्त होते हैं—जो कि पाषाणकालीन सिद्ध किये गये हैं। इन शव स्थानों में कई ऐसे हैं—जो विशालकाय

दूसरी मनसवदारी सनद वली मुहम्मद तथा उसके तीन भतीजों के नाम है। उस समय राज्य की ग्राय ११,३८,२३३ रुपये थी।

पुराने कागजों से पता चलता है कि सम्राट मुहम्मदशाह के राज्यकाल के १३ वें वर्ष में (मन् १७३२ ईस्वी में) मुलतान ऋषी नवाव स्नामफजहाँ ने देवगढ़ राज्य पर लगान वमूल करने के हेतु चढ़ाई की थी। पर जान पड़ता है कि उसमें वह सफल नहीं हुग्रा। चांद मुलतान के एक सरदार खांडेकाला ने पौनार मरकार पर स्रपना कटजा जमाया था और वहां पर २४ वर्ष तक शामन किया था। बाद में वह निजाम से मिल गया—तब नौकरी के एवज में उसके नाम वह जागीर वस्ला दी गयी। (इसके स्नागे का वर्णन स्नयत्र किया गया है।)

यह राज्य प्रधिकांशतः छोटी-वड़ी जागीरों में बंटा हुन्ना था। परगने के कर्मचारी ठाकुर कहलाते थे ग्रौर उनके स्रधीन ग्रामों के पटल थे। बस्तवुलंद के समय में बहुत सी जातियां बाहर से ग्राकर यहां वसीं—जिनमें ग्रधिकांशतः लोधी, राजपूत और मुसलमान थे। प्रमुख काश्तकारी करने वाली जातियां पंवार, मरार ग्रौर लोधी थीं। मराठों के ग्रागमन के पूर्व देवगढ़ राज्य की भाषा हिन्दी थी। यहां के राजवंश की पुरानी राजधानी हरियागढ़ थी—जो कि श्रव पचमढ़ी जागीर में है। हिरदागढ़ में चण्डीदेवी का एक मन्दिर बच गया है। पहाड़ की चोटी पर एक छोटी सी गुफा में शिवजी विराजते हैं। लोग कहते हैं कि यहां से एक रास्ता जमीन के भीतर से देवगढ़ तक गया है, पर वह सत्य नहीं है। एक स्थान ऐसा है जहां पर कि जाटबा की मृत्यु हुई थी। ग्रासपास जंगलों में कूप ग्रौर बावड़ियां है जिससे अनुमान होता है कि यहां की ग्राबादी ग्रच्छी थी। कन्हान नदी के किनारे पुरातन मन्दिरों के कुछ खण्डहर हैं। वस्तवुलंद ने यहां पर भी एक मसजिद बनवायी थी। हिरदागढ़ के ग्रासपास जो ग्रब गांव है उनसे जान पडता है कि यहां पर किन-किन जातियों का प्रभाव था—जैसे, बाम्हनवाडा, तेलीवूत, मारकधाना (कुम्हार टोला), ब्रिजपुरा, घोडावाडी कलां ग्रौर खुर्द (ग्रस्तवलपुरा), रामनगिरि, चौगान। ये सभी गांव एक-दो मील के इर्द गिर्द हैं। हथियागढ़ १५ सौ फुट ऊंचाई पर है—जहां नगरानदेव पूजा जाता है। यहां पेंच ग्रौर घाटामाली नदियों का संगम होता है। लोग उसे "राजा डोह" कहते हैं।

पचमढी के "महादेव" गोंडों के प्रधान देवता हैं। गोंडों के समय के किलों का विवरण हम ग्रन्यत्र दे चुके हैं।

चट्टानों के द्वारा निर्मित किये गये हैं। गोंड लोग ग्रब भी घने ग्ररण्यों में ऐसे स्थान बनाते हैं ग्रौर मृतक के माथ उसके हिथियार ग्रादि दफना देते हैं। ग्रब पुरातन काल के समान बृहदाकार शव स्थान नहीं बनाये जाते। प्रस्तर निर्मित शव स्थान वास्तव में द्राविड़ी-कला है। नागपुर जिले में ऐसे १६-१७ शव स्थान हैं जिनमें जूनापानी, कामठी, उवाली, दिग्रस, टाकलघाट ग्रौर वठोरा के शव स्थान महत्वपूर्ण हैं। चांदा जिले में इनके प्रमुख समूह चार्मुसी ग्रौर बागनाक ग्रामों में हैं। इसी तरह भंडारा जिले में पीपलगांव, खैरी, तिलोता ग्रादि स्थानों में हैं। इसी भांति के शव स्थान सिवनी तहसील ग्रौर रायपुर तथा दुर्ग जिलों में भी उपलब्ध होते हैं।

पुरातन गोंडकालीन देवालयों को हेमदपंती देवालय कहते हैं। विद्वान लोग उनको यादवकालीन मानते हैं। उनमें से प्रमुख देवालय——(नागपुर जिले में) ग्रदासा, ग्रंभोरा,भूगांव,जाखपुर,किलोद,पारिसवनी, रामटेक, सावनेर (वर्घा जिले में) पोहना, तलेगांव, (भंडारा जिले में) पोहना, तलेगांव, थानेगांव ग्रादि में हैं।

प्राचीन गुफाएं निम्न स्थानों में हैं:—(नागपुर जिला) गारपेली, (भंडारा जिले में) विजली, कचरगढ, गाय-मुख, कोरम्बी, (बालाघाट जिले में) सौरभरी, (बैतूल जिले में) धानोरा, भोपाली, भापल, खैरी, लालवाड़ी, नागिभरी, गोपालतलाई, लालवाड़ी। इनके म्रतिरिक्त पचमढी के पहाड़ों में गुफाम्रों का तो समूह है। पचमढी के म्रतिरिक्त तामिया, फलई और सोनभद्र की गुफाएं प्रसिद्ध हैं। छिन्दबाड़ा जिले की हर्र्ड जागीर सब जागीरों में प्रमुख गिनी जाती थी। यहां के राजवंश के पास ७० पीढ़ियों की वंशाविल है। इस जागीर में पातालकोट एक विचित्र स्थान है जो छिन्दबाड़ा से ३६ मील दूर है। जबरदस्त गहराई के कारण लोग उसे "पाताल" कोट कहते है। पाताल कोट वह स्थान है जो पाताल के समान नीचे गहराई पर बसा हुग्रा चारों श्रोर पर्वतों के कोट से सुरक्षित है। उस स्थान का घेरा २० मील है और उसमें छोटे—मोटे १२ गांव बसे हुए है। वहां पहुंचने के केवल चार ही मार्ग हैं। यहां राजाबोह नाम की एक गुफा भी है।

#### चन्द्रपुर का शासन

पुरातत्त्व की दृष्टि से चन्द्रपुर का इलाका विशेष महत्त्वपूर्ण है, जिसका अन्वेषण अभी तक नहीं हो सका है। भद्रावती के पुरातन खण्डहर जो आज उपलब्ध है तथा जो भूमि में समा गये है, उन पर बहुत कुछ लिखा जा सकता है। यों तो चांदा जिले के देवटेक में हमें मौर्यकालीन शिलालेख मिलता है। इसी तरह प्रसिद्ध सातवाहन काल का एक लेख पौनी गांव में पाया गया है और इसी युग की एक गुफा \* भद्रावती में है। प्रसिद्ध वाकाटक, सोमवंशी, और राष्ट्रकूट (भादक ताम्रपत्र) राजाओं की प्रशस्तियां इस जिले में मिली हैं। इस जिले के प्रमुख स्थान मार्कण्डेय में सिघण यादव का लेख मिला है। यहां यादवकालीन कई मन्दिर मिलते हैं जो हेमादपन्ती मन्दिर कहलाते हैं। उनमें में कुछ प्रसिद्ध है। जैसे—अामगांव, भोजेगांव, चांदपुर, चुक्ल, घोसरी, खरवर्द, महावाड़ी, मारोती, पालेवारस, वागनाक, येड्डा और नलेव्वर स्थानों के मन्दिर। इसी तरह भांदक, देऊलवाड़ा, गांवरार, घुषुस अटौर भाडापापड़ा की गुफाएं प्रसिद्ध है।

मन् १११४ ईम्वी की रतनपुर के महाराज जाजल्लदेव की प्रशस्ति के ग्रनुसार वैरागढ† लंजिका‡ ग्रौर भानारा† में उसके मण्डलेब्वर रहा करते थे । ये राज्यपालगण् रतनपुर राज्य के ग्राधीन थे । प्रसिद्ध मार्कण्डेय ∤े की मन्दिर

"भवावती.—चांदा से १२ मील पर हैं। यह नगर दो मील लम्बा और १ मील चौड़ा रहा होगा। यहां के खंडहर भिन्न-भिन्न युग के हैं। गांव के पिश्चम में पुरातन किले का खंडहर हैं। दक्षिए। में भद्रंग का मन्दिर है। मन्दिर के दर्शनीय भाग में कई पुरानी मूर्तियां हैं। गांव के पिश्चम में जो गुफा है वह तो मिट्टी से ढंक रही है। यही पर दशभुजा देवी की प्रतिमा है। करीब डेढ़ मील पर बीजासन गुफा है—जो कि बौद्धों का प्रार्थनागृह रहा होगा। उसी के निकट बुद्ध की मूर्ति हैं। पांडु राजा के दाहिनी और बांयी ओर बुद्ध की मूर्तियां हैं जिनको लोग राजा पांडु, उसके पुत्र और भतीजों की मूर्तियां कहते हैं। गांव के पूर्व में जो तालाब है उसमें एक द्वीप हैं। वहां जाने के लिये एक प्राचीन पुल बना है। यह एक हिन्दू कला का नमूना है। यह पुल १३० फुट लंबा और ७ फुट २ इंच चौड़ा है। एक जीएं मंदिर में चंडिका देवी की मूर्ति हैं, जिसके ३ मस्तक और ६ हाथ है। यहां जैन मूर्तियां भी हैं। वर्तमान भटाला गांव संभवतः प्राचीन भद्रावती हैं। वहां एक सुन्दर मन्दिर बच गया है।

†वैरागढ.—स्व. डॉ. हीरालाल उसका नाम वज्राकर कहते हैं। लोग कहते हैं कि द्वापर युग में यहां विरोचन रहता था। यहां के हीरे प्रसिद्ध थे। यहां १७ वीं सदी का एक किला भी है। यहां एक महाकाली का मन्दिर है जिसको गोंड राजा ने बनवाया था। पता चलता है कि सन् १४४२ ईस्वी में ग्रहमदशाह बहमनी ने वैरागढ़ को लूटा था। उस समय की यहां कुछ कबरें भी हैं।

्रोलंजिका.—वर्तमान लांजी बालाघाट जिले में हैं। यहां के किले में महामाया का पुरातन मन्दिर है ग्रौर पास ही में कोटेश्वर महादेव का शिवालय।

+भानारा.-वर्तमान भंडारा नगर।

्∣∙मार्कण्डेय—चांदा से ४० मील पूर्व बैनगंगा के तट पर हैं । खंडहरों से जान पडता हे कि १०वीं-११वीं सदी में यह ग्रच्छा नगर रहा होगा । १६६ फुट लंबी ग्रौर ११८ फुट चौड़ी भूमि पर २० से ग्रधिक मन्दिर खड़े हैं—जिनके कला खजुराहो की कला में मिलती-जुलती हैं। जान पडता है कि दौलताबाद (देवगिरि) के यादवों के पतन के माथ ही माथ चादा में गोडी शक्ति निर्माण हुई, जिसने ग्रपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया।

मेजर स्मिथ ने अपने बंदोबस्त की रिपोर्ट में (सन् १८६६ ई.) मबसे पहले यहा के राजाओं का इतिहास लिखा था और यह विवरण चांदा के राजबंश से उनको प्राप्त हुआ था। उन्होंने इस वंश के मूल पुरुष का नाम भोमवल्लालिमह लिखा है जिसने ईस्वी सन् ६७० से ६६५ तक चांदा जिले का शासन किया था। इस वंश के १६\* स्वतंत्र राजाओं ने लगभग ६६१ वर्ष तक राज्य किया था। पर यह ठीक नहीं जंचता। इस हिसाब से प्रत्येक राजा का शासन औसत ४६ वर्ष आता है। लगभग ६ राजाओं ने ६० वर्ष से ऊपर राज्य किया है और एक ने तो ७५ वर्ष। यह बहुत संभव नहीं है। भारत के राजाओं के शासन का औसत दर्जे पच्चीस वर्ष से अधिक नहीं बैठता। इस हिसाब से चांदा के राजाओं का शासन काल ४७५ वर्ष बैठता है। तब तो चन्द्रपुर वंश के प्रथम राजा भीमवल्लालिमह का शासन ईस्वी सन् १२४० के लगभग आना चाहिये। यह अन्य प्रमाणों से भी मेल खा सकेगा। "आइन अकवरी" में चांदा के राजा का नाम बावाजी दिया गया है जो कि अकबर का (ई. सन् १५५६-१६०३) ममकालीन था। तब तो दी हुई वंशाविल में एक मदी का अन्तर आता है। इसलिये हम मानते हैं कि चांदा के स्थापनकर्ता खांडकी बल्लालशाह का शासन ईस्वी सन् १४३७ से १४६२ तक रहा होगा।

इस वंश के राजा भीमबल्लालिमह ने वर्धा नदी के तट पर मिरपुर नामक स्थान पर अपना राज्य स्थापित किया था। जान पड़ता है कि गढ़ा और चांदा के राज्य एक ही साथ निर्माण हुए थे। यद्यपि राजधानी सिरपुर थी, तथापि उसका शिक्त-केन्द्र माणकगढ़ था। गोंड जाति कृषि करती ही न थी। प्रथम राजा के पौत्र हीरामिह ने गोंडों का ध्यान खेती की ओर आकृष्ट किया था। उस समय तक गोंडों में गणतंत्र व्यवस्था प्रणाली प्रचिलत थी और उनमें जो बलवान होना था—वही मुखिया या राजा माना जाता था। खांडकी बल्लालशाह तक इस वंश के जितने भी राजा हुए थे—उनकी शासनव्यवस्था स्थिर न थी। खांडकी बल्लाल सिंह का पिता सुर्जा बल्लाल सिंह ग्रवश्य ही प्रतिभा संपन्न राजा था। जनश्रुति के अनुसार वह दिल्ली भी गया था और उसे "शेरशाह" की उपाधि मिली थी। तभी से यहां के राजाओं ने "शाह" की उपाधि प्रचिलत की थी।

सम्मुख बैनगंगा अपनी छटा प्रदिशित करती है। उनमें से कुछ मन्दिर तो गिर चुके हैं, कुछ छोटे हैं। परन्तु उन्हें देखते ही बनता हैं। स्व. किनगहम ने यहां की मूर्ति कला की तुलना खजुराहो के मन्दिरों से की है, ये मन्दिर पीतवर्णी सुन्दर पत्थरों मे बनाये गये हैं और ऐसा एक स्थान भी कलाकारों ने नहीं छोड़ा, जहां उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन न किया हो। उन मन्दिरों में मार्कण्डेय का शिवमन्दिर प्रधान है। इन मन्दिरों के निर्माता शैव थे। मन्दिर विचित्र चित्रों से अलंकृत है जिनमें मनुष्य, पशु और पिक्षयों के भी चित्र हैं, कुछ नग्न चित्र भी हैं। देवताओं के चित्र सुडौल बनाये गये हैं। मन्दिर के द्वार पर "श्री मकरध्वज जोगी ७००" लिखा है। ७०० का तात्पर्य संवत् मे है या उसके साथ आये हुए शिष्यों मे है—यह कहना किन है। मार्कण्डेय ऋषि के मन्दिर के अतिरिक्त दूसरा प्रधान मंदिर मार्कण्ड का है जो कि मार्कण्डेय के पिता थे, ऐसा लोग कहते हैं। यहां विभिन्न देवताओं की मूर्तियां हैं।

\*गोंड राजवंश की वंशावली.—(१) भीमवल्लालिंसह (ई. सन् ५७० से ६६५), (२) खुरजा वल्लालिंसह (मन् ६३५), (३) हीराशाह (सन ६७०), (४) वल्लालशाह (सन ६६५), (५) तलवारशाह (मन् १०२७), (६) केसर्रामह (सन् १०७२), (७) दिनकर्रामह (सन् ११४२), (६) रामिंसह (सन् १२०७), (६) सूर्जा बल्लालिंसह (१२४२), (१०) खांडकी बल्लालशाह (सन् १२६२), (११) हीरशाह (सन १३४२), (१२) भूमा और लोकवा (सन् १४०२), (१३) कोंडियाशाह (सन् १४४२), (१४) बांबाजी वल्लालशाह (सन् १५२२), (१५) ढोंढ्या रामशाह (सन् १५६७), (१६) कृष्णशाह (सन् १६४७), (१७) वीरशाह (मन् १६७२), (१८) रामशाह (सन् १७३५) ग्रुटीर (१६) नीलकंठशाह ई. सन् १७३५—१७५१ तक.

खांडकी बल्लालशाह—"शेरशाह" का पुत्र खांडकी बल्लालशाह था—जो चर्म रोग (खांडक रोग) मे पीड़ित था। उसकी स्त्री हीरा तालनी चतुर साध्वी थी। गोंडों में यह जनश्रुति प्रचलित हैं कि एक ग्रवसर पर राजा ग्राखेट गया था—रास्ते में उसे प्यास लगी, निकट में भटपट नदी के एक कुंड में उसने हाथ पैर धोकर तृष्णा तृष्त की। उससे उसका रोग नष्ट होगया। यह वह स्थान था—जिसे लोग ग्रचलेश्वर-नीर्थ कहते हैं। घर ग्राने पर रानी को स्वप्न में मन्दिर निर्माण करने की प्रेरणा हुई—जिसके ग्रनुसार ग्रचलेश्वर का मन्दिर बनवाया गया। एक दिन जब वह मन्दिर का काम देख कर लौट रहा था, रास्ते में उसने एक विचित्र दृश्य देखा। एक खरगोश कुन्ते का पीछा कर रहा था। इस पर उसने रानी से सलाह कर यह निश्चय किया कि जहां उपर्युक्त जानवर ने कुन्ते का पीछा किया है—उस भूमि में साहसी मनुष्य ग्रवश्य पैदा होंगे। इसी कारण रानी की सलाह से वहां एक नगर वसवाया गया—जिसका व्यवस्थापक नैल ठाकुर हुग्ना। सन् १४५० ईस्वी में चांदा नगर की नींव रखी गयी थी। \* यह भी कहा जाता है कि खरगोश के मस्तक पर चन्द्र का चिह्न होने के कारण उसका नाम चंद्रपुर (चांदा) रखा गया था।

इस राजा के समय में वहमनी राज्य की सीमा चांदा राज्य के समीप तक पहुंच गयी थी। सन् १४२२ ईस्वी में वहां के मुलतान ने हीरों के लिये वैरागढ़ पर स्राक्रमण किया और तब से माहर में उनका एक फौजदार रहने लगा था। खांडकी बल्लालगाह का पुत्र हीरगाह था। उसने राज्य के जमींदारों से खेती के विकास का स्राग्रह किया और राज्य में कई तालाव खुदवाये। गोंडों में सिक्कों का चलन इसी राजा ने स्रारंभ किया था। चांदा का परकोटा सौर महल इसके शासन में ही नैयार हुए थे और तब में हीरशाह चांदा में रहने लगा था। उसके पौत्र कर्णशाह ने राज्य में कई मन्दिर सौर तालाव वनवाये थे।

बाबाजी बल्लालशाह—कर्णशाह का पुत्र बाबा जी बल्लालशाह था। कर्णशाह को गोंड लोग कोंडिया राजा कहते थे। श्रवुल फ़ज़ल ने श्राइन-श्रक़बरी में लिखा है—"कोंडिया का पुत्र बाबा जी चांदा का गोंड जमींदार था— पर वह दिल्ली के श्रधीन न था। उसके पास १० हजार सवार श्रौर ५० हजार पैदल सैनिक थे। उसके राज्य में वैरागढ़ एक ऐसा स्थान है—जहां हीरे पाये जाते हैं।" श्रक़बर के समय में सूबा बरार मुग़ल शासन में श्रागया था।

ं चांदा—इराई और भरमट निदयों के संगम पर बसा है। यहां प्रकोट का घेरा ७ मील लम्बा है—जिसका पत्थर पीले रंग का है। परकोट की चौड़ाई १० फुट है। उसके चार द्वार —उत्तर में जटपुरा, पिक्चम में घोड़ा मैदान, पूर्व में अचलेश्वर और दक्षिण में पठानपुर द्वार हैं। इनके अतिरिक्त ५ उपद्वार हैं—चोर, विठोबा, हनुमंत, मसान और वगड़ खिड़िकयां कहलाती हैं। नगर के समीप रामाला, वेंढाला, घुटकाल, गोवारी लाल और कोनार तालाब हैं। गोंड राजा रामाला तालाव से नालियों द्वारा शहर में पानी लाये थे। यहां गोंडकालीन इमारतें मुमलमानी ढंग की है। अचलेश्वर द्वार के निकट गोंड़ राजाओं का स्मशान है जिसमें वीर शाह की छत्री प्रधान है। अचलेश्वर मन्दिर देखने योग्य है। लोग कहते हैं चांदा से एक रास्ता जमीन के भीतर ही भीतर बल्लाल-पुर तक गया है।

लालपेठ में जो पुरातत्त्व की जो सामग्री है—वह तो ग्रध्ययन की वस्तु है। लोग उमे "रावण का पठार" कहते हैं। कारीगरी तो सुन्दर नहीं है—पर ग्राकार से बड़ी ग्रवश्य है। इसी कारण से लोगों ने उसका सम्बन्ध रावण से जोड़ दिया है। ये मूर्तियां १६ है—जो चट्टानों पर बनायी गयी हैं। उनमें जिव प्रधान हैं। दम मस्तक वाली दुर्गा (१५ × ३ फुट) का वजन ५ ७ टन होगा। नंदी, मत्स्य, मकर ग्रादि मूर्तियां मुख्य हैं। कहते हैं कि वे मूर्तियां रायपा कोमटी ने रामशाह के शासन काल में बनवायी थी। बाबू पेठ में कुछ पुराने मन्दिर हैं—जिनमें त्रिपाद देवता भी हैं। लोग उन्हें जिव का गण कहते हैं। एक मन्दिर में शिव के साथ ही साथ इन्द्र, ग्राग्नि ग्रादि की मूर्तियां हैं। यहां कई कूप ग्रीर वावली हैं, एक का ग्राकार शंखनुमा है। पंचायतन का मन्दिर दीवान महादेव वैद्य ने बनवाया था। महाकाली का भी मन्दिर प्रसिद्ध है।

चांदा बरार के निकट होने से मुग़लों के क़ाग़ज-पत्रों में उसका नाम मिलता है। वाबा जी का पुत्र धोंडिया रामशाह था-जो शराबी और व्यभिचारी था।

कृष्णशाह (कीबा)—धोंडिया रामशाह का पुत्र कृष्णशाह था—जिसको गोंडी प्रजा कीवा कहती थी। यह राजा मुग़ल सम्प्राट् को 'पेशकाश' देता था। 'पेशकाश' पटाने के लिये चांदा के राजा को बुरहानपुर जाना पड़ता था। 'बादशाह-नामा' में ग्रब्दुल हमीद ने इस राजा का उल्लेख किया हैं। खानदौरान ने जब देवगढ़ पर ग्राक्रमण किया था, तब कीबा मुग़ल सेना के साथ था। उसने खान को ७० हजार रुपये 'पेशकाश' के दिये थे। यह मुग़ल सल्तनत का 'मर्ज-बॉन' था ग्रौर उसका सरवराहकार विनायक था। राजा कीवा ग्रौर देवगढ़ का राजा जाटबा दोनों ही समकालीन थे।

कृष्णशाह का पुत्र वीरशाह था। वीरशाह की एक पुत्री देवगढ़ के राजकुमार दुर्गशाह को व्याही गयी थी— पर दोनों का मेल नहीं खाता था। एक बार कोधित हो दुर्गशाह ने अपनी पत्नी के मामने श्वमुर को गालियां दी थीं। तब वह अपने मायके चली गयी और पिता से सारा वृत्तांत कह मुनाया। वीरशाह ने कुद्ध होकर दुर्गशाह पर आक-मण कर दिया और उसका सिर काट कर चांदा की महाकाली को अर्पण कर दिया। वीरशाह की रानी हिरायी ने चांदा में जो महाकाली का मन्दिर निर्माण किया था—उसमें दुर्गशाह की भी प्रतिमा बना दी गयी है—जिसका मुख देवगढ़ की ओर हैं। वीरशाह का अंगरक्षक हीरामन राजपूत प्रसिद्ध था, जिमने द्वितीय विवाह के अवसर पर राजा को मार डाला। (ई. सन् १६७२) वीरशाह के कोई संतान न थी—इसलिये रानी हिराया ने चंदनखेड़ा के गोविन्दशाह के पुत्र रामशाह को दत्तक लिया और राजगद्दी पर बैठाया।

रामशाह—-ग्रच्छे स्वभाव वाला था। इसी कारण में प्रजा उसकी भोला राजा कहती थी। किन्तु पुत्री के दुश्चिरित्र होने से वह प्रायः दुःखी रहता था। उसकी पुत्री का सम्बन्ध बागबा नामक एक गोंड से था। राजा ने बागबा को डराया-धमकाया, पर कोई ग्रसर न हुग्रा। तब रामशाह ने उसे मार डालने के लिये एक सेना भेजी। सैनिकों ने गांव घेर लिया। बागबा, ग्रगवा ग्रौर रघबा तीनों भाइयों ने भी ग्रपने साथियों को एकत्रित करके घृषुस में युद्ध किया ग्रौर उसी युद्ध में सारा परिवार नष्ट होगया।

रामशाह के समय में मुग़ल सूबा को वार्षिक पेशकाश देना बंद किया गया, क्योंकि मराठों का राजा चांदा तक पहुंच गया। सन् १७३० ईस्वी में रघोजी भोंसला चांदा गया था—उस समय रामशाह ने उसका शाही स्वागत किया था। ५ वर्ष बाद वह मर गया ग्रौर उसका पुत्र नीलकंठशाह गद्दी पर बैठा—जिसकी कहानी ग्रन्थत्र दी गई है।

चांदा का राज्यू अरण्यवासी जागीरदारों में विभक्त था—जिनको राजा के समान अधिकार थे, किन्तु प्रतिवर्षं नाममात्र का राजस्व चांदा पहुंच कर राजा को दे आते थे। युद्ध के अवसर पर राजा के यहां कुछ घुड़सवार और कुछ पैदल सिपाही भेज देते थे। पलसगढ़, आंबागढ़, पानावारस, धनोरा, दुधमाला, गेवरधा, कोटगल, पोटेगांव, सोनसरी, देवलगांव, रंगी, कोरछा, खुटगांव, दमोना, मुरमगांव, गिलगांव, मौलसदा और अहेरी प्रमुख जमींदारियां थीं। केवल अहेरी का क्षेत्रफल २५४५ वर्गमील था। वैनगंगा, प्राणिहिता और इन्द्रावती नदियों का प्रवाह इसी जमींदारी में से गुजरता था। यहां के राजा की रिश्तेदारी चांदा राजवंश से थी।

समस्त खालसा विभाग किलेदारों के ब्रघीन था—जो दीवान भी कहलाते थे। उनके ब्रघीन देशमुख, देश-पांडे ब्रौर सीरमुकद्दम ब्रफसर थे। चांदा के राजा ब्रारंभ में बहमनी राज्य को पेशकाश देते थे। मुगलों के समय में मुगलों को देते थे। यहां का शासन सरल न होने से प्रभावशाली राजागण नजराना लेकर संतुष्ट हो जाते थे।

चांदा राज्य में गोंड कला के कई सुन्दर नमूने प्राप्त हैं—िकन्तु उन पर मुसलमानों का काफ़ी ग्रसर है। यहां के राजाग्रों ने कई समाधि स्थल और किले बनवाये हैं। चांदा का परकोटा और टीपागढ़ का किला उनके\* सुन्दर नमूने

<sup>\*</sup> टीपागढ़—मुरमगांव जमींदारी में टीपागढ़ नाम की २ हजार फुट ऊंची पर्वत श्रेणी हैं। यहां पत्थरों का एक मजबूत किला था। टीपागढ़ में एक स्थानीय राजा रहता था। लोग यहां के पूरम राजा की कथा कभी-कभी

हैं । बल्लालपुर, वैरागढ़, देवलवाड़ा, भांदक, भटाला, नेरी और सेगांव के किले आज खण्डहर के रूप में वर्तमान हैं । धोंडिया रामशाह का बनाया हुआ जुनोना तालाब और उसकी बंधवाई देखने योग्य है । कुछ इमारतों पर गोंड राज-चिह्न को महत्व दिया गया है ।

"सिंह हाथी का मस्तक विदीर्ण कर रहा है।"—यह चांदा के राजाओं का राजिचिह्न था। जहां—जहां हिन्दुओं के मन्दिर है-वहां—वहां मुसलमान फक़ीरों की क़बरें भी बनी है और गोंडों ने उनको भी महत्व दिया था। महाकाली के मन्दिर के पास जूमनशाह की दरगाह है। कहते हैं कि पुराने जमाने में महाकाली को नरबिल दी जाती थी। एक बार जूमनशाह ने इस प्रथा को बंद करने के उद्देश्य में स्वयं देवी का भक्ष्य बनना स्वीकार किया और जब देवी आयी—तो मियां जी ने उसको भगा दिया। इसीलिये लोगों ने उसकी कब्र निकट ही बनवा दी। अपढ़ लोग मुसलमानों द्वारा प्रचारित कथा को आज भी सत्य मानते हैं।

# मध्यप्रदेश में मुस्लिम शासन

# प्रदेश में मुसलमानों का आगमन

खिलजी वंश का ग्रलाउद्दीन बड़ा प्रतापी मुलतान था, जिसने दक्षिण भारत में द्वार समुद्र तक के राजाग्रों को जीत लिया था। सन् १२६४ में वह द हज़ार सवारों को लेकर देवगिरि (वर्तमान दौलतावाद) के यादव नरेश प्रतापी रामचन्द्र को जीतने गया था। उस समय उसकी युद्ध यात्रा इसी प्रदेश से हुई थी। विदर्भ उस समय में यादवाधीन था। देवगिरि जाते समय सांडिया घाट के \* समीप से उसने नर्मदा पार की थी। वर्तमान हुशंगाबाद जिले मे होता हुग्रा वह भैसदेही का घाट लांघ कर अचलपुर पहुंचा था। 'उसी भांति लौटते समय उसने ग्रचलपुर में मुक़ाम

सुना देते हैं। राजा के पास २ हजार योद्धा, ५ हाथी और २५ मशहूर घोड़े थे। उनकी बदौलत वह टीपागढ़ का राज्य करता था। एक बार छत्तीसगढ़ के राजा ने टीपागढ़ पर हमला किया। राजा पूरम ने कोटगढ़ में उनसे लड़ाई की। युद्ध करते समय राजा का जूता गिर गया और उसे एक सिपाही ने उठा लिया। सिपाही ने सोचा राजा मारा गया। तब वह उसे लेकर रानी के पास पहुंचा। रानी ने भी सच मान कर अपना पूरा १६ त्र्यंगार किया और वैलगड़ी में सवार होकर तालाब के तट पर गयी। उसी ताल के किनारे खड़े होकर उसने गढ़ भवानी की प्रार्थना की और मुट्ठी भर तिल दाहिने हाथ से फेंक दिये। उन तिलों के प्रभाव से शत्रुओं के मस्तक कटमे लगे और इस तरह छत्तीसगढ़ की सेना नष्ट होगयी। उधर राजा पूरम भी विजयी होकर लौट आया, परन्तु इधर रानी मर चुकी थीतब राजा भी दुःखी हो कर तालाव में डूव मरा। तब से टीपागढ़ वीरान हो गया और राज्य भी दूसरों के हाथ में चला गया।

\* मांडियाघाट—नर्मदा तट पर सोहागपुर से २३ मील पूर्व है। लोग कहते हैं कि यहां नर्मदा के तट पर शांडिल्य ऋषि रहा करते थे।

† यादवों के समय में ग्रचलपुर एक महत्वपूर्ण नगर था। जान पड़ता है कि यादवों का राज्य मतपुड़ा की श्रेणियों को लांघते हुए खेलड़ा तक पहुंच गया था। खेलड़ा का किलेदार यादवों के ग्रधीन था। जैन ग्रंथों में ग्रचलपुर का वर्णन मिलता है। उनके ग्रनुसार ग्रचलपुर के ईशान में मेघिगिरि (मुक्तागिरि) पर्वत के शिखर पर साढ़े तीन करोड़ लोगों ने निर्वाण पाया था। निर्वाण मुक्ति ग्रंथ में लिखा है—

ग्रचलपुर वरिएाय दे। ईसार्त्रे मेघगिरि सिहरे। ग्रहुठुय कोडियो निव्वाए। गया नमो तेसि।। इंडियन एण्टिक्वेरी, जिल्द ४२, पृष्ठ २२०। भी किया था ग्रौर वहां ग्रपना एक कर्मचारी नियत करके विदर्भ को दिल्ली राज्य में जोड़ लिया था। यहां से पहुँच कर १६ जुलाई सन् १२६६ को ग्रलाउद्दीन (चचा को मार कर) दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। राज्य पाते ही (सन् १२०५ ईस्वी के ग्रन्त तक) उसने राजपूतों के प्रबल स्तंभ राण्यंवोर एवं मेवाड़ को जीत कर उज्जैन, मांडू, धार, चंदेरी, ग्रादि हिन्दू राज्यों को जीत लिया था। उसके बाद उसने दक्षिण भारत के प्रवल राज्यों को जीत लिया था। मुसल-मानों के ग्रागमन मे देश की काया पलट गयी थी। हिन्दू सभ्यता को मुस्लिम सभ्यता से टक्कर लेनी पड़ी थी—जिस-का उल्लेख "तारीख-ए-फ़िरोजशाही" में भी मिलता है। ग्रलाउद्दीन ने राज्यनीति मे धर्म को पृथक् करने का प्रयास किया ग्रवश्य—फिर भी निरंकुश शासन के दोषों को वह न हटा सका। उसने मैनिकबल पर ग्रपनी धाक स्थिर रखी थी—किन्तु उसके ग्रांख मूंदते ही उसके राज्य में विद्रोह फैल गया।

कुम्हारी इलाके के वीरान मौजा बढ़ैया खेड़े के संवत् १३६७ के एक सती लेख से प्रगट होता है कि उस समय सुलतान ग्रलाउद्दीन का शासन था। ‡ इस लेख के दो वर्ष पूर्व का ग्रर्थात् संवत् १३६५ का जो लेख मिला है—उसमें यह साफ़ ग्रंकित किया गया है कि—

"कालंजराधिपति श्रीमद् हम्मीरदेव विजय राज्ये संवत् १३६५ समय महाराजपुत्र श्री बाघदेव भुंजमाने ग्रस्मिन काले ।"

स्रर्थात् ३ वर्ष के पूर्व वहां कालंजर वालों का स्राधिपत्य था। इसमें स्पष्ट है कि स्रलाउद्दीन का स्राधिपत्य सन् १३०६ स्रौर १३०६ ईस्वी के बीच में हुस्रा। स्रलाउद्दीन ने दक्षिण की दूसरी चढ़ाई सन् १३०६ में की थी। इससे स्पष्ट है कि उसी वर्ष सागर जिला या उसका भाग मुसलमानों के क़ब्जों में चला गया। दूसरा लेख बढ़ैया खेड़ा से चार मील पर ब्रम्हनी\* गांव के सतीचीर पर है।

तुगलक शासन—ग्रलाउद्दीन के मरने पर दिल्ली में जो विद्रोह हुग्रा था—उसका शमन ग्रयासुद्दीन तुग़लक ने किया था ग्रौर खिलिजियों को हटा कर वह स्वयं बादशाह बन गया था। (ई. सन् १३२०) उसका एक फ़ारसी लेख बिटियागढ़ में † मिला है। उसमें उसका राजत्व काल स्पष्ट दर्ज है ग्रौर हिजरी सन् ७२५ ग्रंकित है, जो सन् १३२४ ईस्वी में पड़ता है।

"न अहद शुद गयासुद्दीन व दुनिया बिनाई खैर मैमूगश्त मनसूब।"

गयासुद्दीन तुगलक ने सन् १३२० से १३२५ तक शासन किया था। उसका उत्तराधिकारी पुत्र मुहम्मद तुगलक फ़ारसी और अरबी का विद्वान् था। वह यूनानी तर्क तथा दर्शन का ज्ञाता एवं गिएतशास्त्र का पिष्डित था। इतने पर भी उसका शासन बेमेल बातों का भंडार था। जिससे उसका शासन चौपट होगया। उसके समय का विस्तृत विवरए। शाहबुद्दीन श्रबुल श्रब्बास श्रहमद दिमश्की ने श्रपने ग्रंथ में किया है :--

लोग कहते हैं कि मुसलमानों के ग्रागमन काल में यहां ईल—नामक राजा का शासन था, जिसका समर्थन "तवारीख-इ-ग्रजमदी" से होता है । (ईस्वी सन् १०५८) राजा ईल ने एक मुसलमान फ़क़ीर का ग्रपमान किया था। उस फ़कीर ने ग़ज़नी पहुँच कर उसकी शिक़ायत शाहदूला रहमान गाज़ी से की। तब वह राजा को दंड देने के लिये सेना सहित यहां श्राया। यहां दोनों का भयंकर युद्ध हुग्रा। जिसमें दोनों मारे गये। कहते हैं कि इस युद्ध में ११ हजार मुसलमान सैनिक मारे गये थे श्रौर वे "गंज शहीद" में दफ़नाये गये थे श्रौर दूला रहमान ग़ाज़ी की क़ब्न भी बनाई गयी थी। उसी को दुबारा, श्रलाउद्दीन, दौलताबाद से लौटते हुए, बनवा देने की व्यवस्था कर गया था। उसके निकट ईल राजा की भी समाधि है।

<sup>🙏</sup> रा. ब. स्व. हीरालाल कृत "मध्यप्रदेश की प्रशस्तियां।"

<sup>\*</sup> रा. ब. स्व. हीरालाल कृत "मध्यप्रदेश की प्रशस्तियां।"

<sup>†</sup> रा. ब. स्व. हीरालाल कृत "मध्यप्रदेश की प्रशस्तियां।"

गयासुद्दीन ने अपने पुत्र मुहम्मदशाह को सन् १३२६ ईस्वी में चंदेरी, बदायूं और मालवा की फौजों के साथ तेलंगाना जीतने को भेजा था। इसी अवसर पर जान पड़ता है, कि तुगलकों का पाया इस जिले में दृढ़तर जम गया था। बिटियागढ़ में एक संस्कृत लेख \* मिला है — जिसमें संवत् १३८५ (ई. सन् १३२८) लिखा हुआ है। उसमें लिखा है कि 'मुलतान महमूद के समय जीव जन्तुओं के आश्रय के लिये एक गोमठ, एक बावली और एक बगीचा बनवाया गया था। उस लेख में महमूद का जिक्र यों किया गया है:—

"किलयुग में पृथ्वी का मालिक शकेन्द्र है—जो योगिनीपुर (दिल्ली) में रह कर समस्त पृथ्वी का भोग करता है। स्रौर जिसने समुद्रपर्यन्त सब राजास्रों को स्रपने वश में कर लिया है। उस श्रूप्वीर सुलतान महमूद का कल्याए। हो।"†

सागर जिले में तुग़लकों का राज्य कबतक रहा—इसका प्रमाण नहीं मिलता—किन्तु जान पड़ता है कि जिस समय मालवा के राजा ने दिल्ली से स्वतंत्र हो कर चंदेरी पर ग्राक्रमण किया ग्रौर उसे ग्रपने ग्रधीन कर लिया, तभी से दिल्ली का प्रभुत्व सागर जिले से उठ गया।

मसलमानों की सफलता—उम यग के इतिहास से यह साफ़ प्रकट होता है कि युद्ध कला की वातों में तुर्क भीर पठान हिन्दुओं से बढ़े-चढ़े थे। यह श्रेष्ठता तबतक क़ायम रही-जबतक उनमें राजसी विलामिता नहीं श्रायी। संगठन और एकता का स्रभाव राजपूतों में पर्याप्त था। देश में छोटे-बड़े कई क़ाबिल राजपूत राजा थे, किन्तु म्रागन्तुक शत्रु के विरोध में कभी स्रापस में संगठित न हो सके। राजनैतिक परिस्थित की तरह सामाजिक स्थिति एकता विरोधिनी हो चकी थी। स्रनेक विविध जातियों से भयंकर विषमता निर्मित हुई थी। साधारण नागरिक राजनीतिक विष्लवों से ग्रलिप्त रहता था ग्रौर न उसे यह चिन्ता थी कि "किस का राज पलट रहा है अथवा किसका नया राज्य विकसित हो रहा है।" सच है कि राजपूत वीरता में किसी भांति मुसलमानों से न्यून न था—पर उसके लडने के तरीके वंश परम्परागत पुरातन ही थे। वह अपने धनुर्वेद और शास्त्रों का क़ायल था और उसका रथ और हाथियों पर ग्रधिक भरोसा था। उसके विपरीत मुसलमानों में जातीय संगठन था ग्रौर वे ग्रपने घोडों पर पूरा विश्वाम रखते थे तथा जहां वे चाहते ग्रपना स्थान छोड़ कर फुर्ती के साथ शत्रुक्यों पर चारों ग्रोर से घावा कर सकते थे। स्थानीय राजाग्रों को बाहर से ग्रानेवाले शत्रग्रों की स्थिति की कोई जानकारी न थी और न वे जानने का प्रयास करने थे। इस कारण राजपूतों की ही अधिक क्षति होती थी। प्रारम्भिक मुसलमान सेना पर निर्भर होते थे अतः उन्होंने देश के स्रान्त-रिक शासन में कोई ग्रभिरुचि नहीं दिखायी—जिससे ग्रामीण शासन हिन्दुश्रों के हाथ में ही रहा। मुसलमान सर-दारों ने देश की भूमि को जागीरों में बांट दिया था—ग्रौर उन जागीरदार ग्रौर ग्रमीरों का कर्तव्य था—कि वे ग्रपने यहां शान्ति बनाये रहें और प्रजा से विभिन्न करों को वसूल कर के अपना जीवन-निर्वाह करें। मुमलमानों में भी ग्रापसी स्पर्धा खब थी-पर हिन्दुओं से युद्ध करते समय इस्लाम के नाम पर वे एक हो जाते थे। फिर भी मस्लिम राजवंशों में शासन परिवर्तन तेजी से चलता था। सन् १३६८ ईस्वी में तैमूर के ब्राकमण से दिल्ली के मुसलमानों की कमर टट गयी और तुगलकों का राज्य छिन्न-भिन्न हो गया तथा प्रादेशिक सूवेदार स्वतंत्र से बन गये। इस युग में मध्यप्रदेश बहमनी और मालवा के हाकिमों के अधीन चला गया। सतपुड़ा की घाटियों में अरण्यवासी अरण्यों में अपने राजा के ब्रिधीन स्वतंत्रतापूर्वक विचर रहे थे। फिर भी प्रदेश के पूर्वी भाग पर दक्षिण कोशल में रतनपुर के हैहय राजाओं का

<sup>\*</sup> बटियागढ़ का संस्कृत लेख---संवत् १३८५ का---रा. ब. स्व. हीरालालकृत---लेख सूची नं. १०६।

<sup>†</sup> म्रस्ति कलियुगे राजा शकेन्द्रो वसुघाघिप :। योगिनीपुरमास्थाय यो भुंक्ते सकलां महीम् ॥ "सर्वसागरपर्यन्तं वशीचक्रे नराघिपान् । महमूद सुरत्राणो नाम्ना शूरोऽभिनंदतु ॥"

राज्य निर्विष्नता से चला जा रहा था। इसी काल में जबलपुर के निकट गढ़ा में अरण्यवासी गोंडों का एक राज्य स्थापित हो गया था।

खिलजी—१५ वी शताब्दी के ब्रारम्भ में दिल्ली की ब्रोर से दिलावर खां गोरी मालवे का राज्यपाल था। यही सन् १४०१ ईस्वी में स्वतंत्र "शाह" बन बैठा। उसका पुत्र हुशंगशाह प्रतापी था। उसने काल्पी तक धावा किया, परन्तु चंदेरी में ग्रपना राज्य जमाया या नहीं, इसका उल्लेख नहीं मिलता। हुशंगशाह के मरने के २ वर्ष बाद मालवे का राज्य खिलजियों के ब्रधिकार में होगया। ये खिलजी उसी कौम के थे—जिन्होंने दिल्ली में ई. सन् १२६०—१३२० तक राज्य किया था ब्रौर जिनके तीमरे सुलतान ने पहले पहल दमोह में खिलजी राज्य की जड़ जमाई थी। मालवे का प्रथम खिलजी मुलतान महमूदशाह था। फ़रिश्ता ने लिखा है कि "सन् १४२६ में उसने चंदेरी को ग्रपने कब्जे में किया।" इसलिये उसी वर्ष में समभना चाहिये कि दमोह का संबंध दिल्ली के शाही घराने से टूट गया ब्रौर दमोह नगर का विकास ब्रारंभ हुब्रा, क्योंकि दिल्ली शाही जमाने में नयाबत का सदर मुकाम बटियागढ़ रखा गया था, किन्तु खिलजियों ने उसके बदले दमोह मुकर्रर किया।

दमोह में महमूदशाह खिलजी के समय का कोई चिह्न ग्रभी तक तो नहीं मिला किन्तु उसके पुत्र ग्रयासशाह के समय का एक फ़ारसी लेख दमोह में उपलब्ध है। उसमें लिखा है कि शहनशाह गयासुद्दुनिया बादशाह के खासखवास मुखलिस मुल्क ने दमोह किले के पिश्चमी द्वार की दीवाल सन् ८८५ हिजरी ग्रर्थात् १४८० ईस्वी में बनवाई\*। यह ग्रयास सन् १४७५ ईस्वी में तख्त पर बैठा था ग्रौर सन् १५०० ई. तक उसने राज्य किया था। उस युग के कई सतीचीरों में भी उसका नाम दर्ज है। यथा नरिसहगढ़ के समीप एक सतीचीर में लिखा है कि किसी धनमुख की स्त्री संवत् १५४३ (ई. सन् १४८६) में "महाराजाधिराज श्री सुलतान ग्रयासुद्दुनिया शाह विजय राज्ये माढ़ोगढ़ विन्ध्यदुर्गे चंदेरी वर्तमाने" सती हुई थी। सतसूया के पास एक दूसरे चीरे में नासिरशाह का नाम लिखा है ग्रौर संवत् १५६२ पड़ा है। नासिरशाह गयासशाह का लड़का था ग्रौर सन् १५०० ईस्वी में गही पर बैठा था। उसका पुत्र महमूदशाह द्वितीय था—जिसके समय का एक लेख दमोह खास में मिला था—उसमें लिखा है—"संवत् १५७० वर्ष माघ बदी १३ सोम-दिने महाराजाधिराज राज श्री सुलतान महमूद शाह बिन नासिरशाह राज्ये ग्रस्सै (इसी) दमौव (दमोह) नगरे.... दाम बिजाई व मड़वा व दाई व दर्जी ये रकमें। जो गांव को मुक्ता में ले वह छोड़ दे।" इस तरह का विज्ञापन है। ‡

फ़रिश्ता लिखता है कि सुलतान महमूद ग्रन्य राजाग्रों की नीति के विपरीत श्रपनी तलवार के बलपर राज्य करना चाहता था। ग्रन्त में परिएाम यह निकला कि वह मारा गया ग्रौर खिलजी घराने का राज्य हट गया। सन् १५३० ईस्वी में गुजरात के सुलतान बहादुरशाह ने मालवे को ग्रपने राज्य में मिला लिया।

बहमनी राज्य का प्रभाव—मुहम्मद तुग़लक़ के शासन काल में दक्षिए। के मुसलमान ग्रमीरों ने गुलबर्गा में इस्लाम की नयी सल्तनत क़ायम की, जिसका सूत्रधार हसन बहमनी था—जो फ़ारस के बहमन—बिन-इसफिन्दियार का वंशज कहलाता था। बरार तो पूर्ण रूप से बहमनी राज्य के ग्रन्तर्गत था। उसने ग्रपना राज्य चार तरफ़ों में बांट रखा था। जिनमें से एक तरफ (प्रदेश) बरार था। वहां का तरफदार ग्रचलपुर में रह कर राज्य का शासन करता था। बहमनी राज्य का प्रमुत्व ईस्वी सन् १३४७ से १४५४ तक था। उस समय बरार की राजभाषा फ़ारसी हो गयी थी ग्रौर उर्दू का चलन बोलचाल में ग्रारम्भ हो गया था। दिल्ली से दौलताबाद जाने का राजमार्ग सतपुड़ा की घाटियों से गुजरता था। बुलढाना जिले के रोहए।खेड़ ग्रौर राजूर घाट तो उस समय प्रसिद्ध थे।

बहमनी शासन में बरार के शासन में कोई परिवर्तन नहीं हुग्रा । देशमुख और देशपाण्डे ग्रामाधिकारी ग्रपना कार्य वंशपरम्परागत करते चले जाते थे । उनको जो मुग्रावजा दिया जाता था—वह "वतन" कहलाता था । बरार

<sup>\*</sup> रा. ब. स्व. हीरालाल सूची क्रमांक १०८, दमोह के किले का लेख—सन् १४८० ई.

<sup>†</sup> रा. व. स्व. हीरालाल सूची क्रमांक ११०, महमूद खिलजी का लेख—ई. सन् १५१२।

के ग्राम बंदोबस्त में "बारावलुतेदार" प्रमुख वतनदार थे। राज में सदैव परिवर्तन होते रहे, किन्तु पाण्डे ग्रौर पटेल के वतन वंशपरम्परागत चलते जाते थे। मुसलमानी शासन में उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। परगनों में बड़ा इलाका—"सरकार" कहलाता था ग्रौर ममस्त बरार १३ मरकारों में विभक्त था। मुहम्मद तुगलक के ममय में बरार का सूवेदार—"इमाद-उल-मुल्क" था ग्रौर वह ग्रचलपुर में रहता था। हमन बहमनी का उत्तराधिकारी मुहम्मद शाह प्रथम (ई. सन् १३५६—१३७३) था—जिसने वरार की सूवेदारी मफदर खां को दी थी। मुहम्मद शाह का उत्तराधिकारी मुजहिदशाह था—जिसके ममय में राज्य के प्रायः मभी ग्रमीर ग्रौर मरदार विरोधी हो गये थे। उनमें सफदर खां भी था। इम विरोध का परिएाम यह हुग्ना था कि मुजहिद खां मारा गया ग्रौर ग्रमीरों ने उसके चाचा दाउद खां को गही पर बिठलाया। वह भी मई मन् १३७६ में मारा गया। दाउद खां के मारे जाने में मुहम्मदशाह द्वितीय मुलतान बनाया गया (ई. सन् १३७६ में १३६७)। इस मुलतान का प्रवल समर्थक वरार का ग्रमीर सफ़दर खां था। इसी मुलतान का दीवान "पेशवा" कहलाता था। मुहम्मदशाह का उत्तराधिकारी फ़िरोजशाह (ई. सन् १३६७—१४२२) था, जिसके समय में बरार का तरफदार मफ़दर खां का पुत्र मलावत खां था। फ़िरोजशाह ने विजयनगर के देवराय राजा को हराया था। इसी युद्ध में सलावत खां भी बरार की मेना लेकर विजय-नगर गया था।

जिस समय सफ़दर खां विजयनगर गया था—उसी बीच खेरवा के राजा नरिसह राय ने \* आक्रमण कर के अचलपुर को लूट कर वहां अपना शासन जमा दिया था। वास्तव में नरिसह राय एक साधारण सा राजा था और उसने यह प्रयास किस बूते पर किया? यह राजकीय पहेली हैं। इतने महत्वपूर्ण प्रदेश का पचा जाना भी सरल न था। जान पड़ता है कि मालवा के सुलतान ने उसे उत्तेजित किया होगा और उसके बल पर ही उसने यह माहम किया होगा। पर अवसर आने पर मालवा का सुलतान हुशंगशाह अलग हो गया—क्योंकि उसकी नजर खेलड़ा पर लगी हुई थी। जो हो, खेलड़ा के नरिमह राय ने एक बार तो अचलपुर पर अपना आधिपत्य जमा लिया। जब यह वृत्तान्त विजयनगर से लौटते हुए सुलतान फिरोजशाह को जात हुआ— तो वह मेनामहित माहूर के रास्ते से अचलपुर के समीप पहुंचा। उस समय नरिसह राय खेरला में था; इसी कारण फिरोज शाह ने अचलपुर में मुकाम किया और अपने भाई अहमद खां को खेलड़ा पर आक्रमण करने के लिये भेज दिया। नर्गसहराय ने अपनी महायता के लिये मालवा और खानदेश मुल्तानों से आग्रह किया, किन्तु वे मौके पर दूर होगये। हताश हो नरिसह राय ने एक बार खेलड़ा में लड़ने का निश्चय किया और किला छोड़ कर ४ मील बाहर चला आया। अन्त में उसने फिरोज शाह में सन्धि कर ली और अपनी पुत्री ब्याह दी। सुलतान इससे प्रसन्न हो गुलबर्गा वापिस लौट गया। इस युद्ध के बाद नरिसहराय ने खेलड़ा का शासन २७ वर्ष तक किया।

भ्रचलपुर से लौटने के बाद ही सुलतान फ़िरोज शाह मर गया श्रौर ग्रहमद शाह द्वितीय गद्दी पर बैठा । वह स्वयं भ्रचलपुर में भ्राकर रहा था श्रौर उसने गाविलगढ़ † श्रौर नरनाला ‡ किलों की मरम्मत की थी । इसी समय

<sup>\*</sup> राजा नरसिंह राय—वैतूल नगर से ४ मील पर जंगल में खेरवा पहाड़ी किला है—जहां परस्वामी मुकुन्द-राज की समाधि है। े नरसिंह राय यादवों का सूबेदार श्रीर श्रचलपुर का मातहत था।

<sup>†</sup> गाविलगढ़—बरार के प्रमुख किले चिखलदरा से एक मील पर सतपुड़ा की ४ सहस्र फुट ऊंचाई पर बना है। पुरातन काल में उस किले का निर्माता गवली जाति का राजा था। इसी कारण लोग उसे गवलीगढ़ कहते है। सन् १४२५ ईस्वी में इस किले की मरम्मत ग्रहमदशाह बहमनी ने करवायी थी। यह किला ऐसे स्थान पर बना है— जहां पहुंचना सरल नहीं है। फ़तहउल्ला इमादशाह ने भी उसका कुछ भाग बनवाया था। ग्रमरावती द्वार पर उसका उल्लेख भी है। साथ ही गंज ग्रौर सिंह की मूर्तियां खुदवायी गयीं। (सन् १४८८ ई.) दूसरा लेख बुर्ज पर है—जो ईस्वी सन् १४५७ का है।

<sup>‡</sup> नरनाला—मेलघाट पर आकोट से १२ मील पर ३,१६१ फुट ऊंचाई पर यह किला है । किले के ३ भाग है— पूर्व में जाफ़राबाद, मध्य में नरनाला और पश्चिम में तेलियागढ़ हैं । तीनों भाग परकोटे से घिरे हुए हैं । इस किले

मालवा के मुलतान हुशंगशाह ने खेरला पर हमला किया था। नरसिंहराय ने ग्रहमदशाह बहमनी से मदद मांगी थी— इसलिये उमने बरार के सूवेदार खाजहां को सेनासहित भेजा था। फिर भी राजा को यथोचित सहायता नहीं दी गयी। हुशंगशाह ने खेरला को लूट लिया—जो ग्रहमदशाह के लिये चुनौती थी। पूर्णा नदी के किनारे बरार की सेना को उससे युद्ध करना पड़ा था। इससे जान पड़ता है कि हुशंगशाह यहां हार गया ग्रौर मेलघाट के रास्ते मालवा को चल दिया।

कुछ दिन ठहर कर ई. सन् १४३३ में हुशंगशाह ने खेरला पर फिर से आक्रमण किया। नरिसह राय पिछले युद्धों के कारण तबाह होगया था और सेना संगठन के लिये भी उसके पास पर्याप्त धन नहीं था। फिर भी उसने मालवा की मेना से युद्ध किया। फ़रिश्ता ने लिखा है—"इस समय अहमद शाह और गुजरात के सुलतान से युद्ध छिड़ गया था—इसी बीच में हुशंगशाह ने मौका पाकर खेरला पर हमला कर दिया। अहमदशाह से सहायता न पाने के कारण नरिसहराय इस युद्ध में मारा गया और हुशंगशाह ने खेरला को मालवा राज्य में जोड़ लिया।" कहते है कि अहमदशाह ज्यों ही गुजरात से वापिस लौटा त्यों ही उसने हुशंगशाह पर आक्रमण कर दिया, किन्तु खानदेश के सुलतान नामिर खां फ़ारुक़ी ने बीच में पड़ कर समभौता करा दिया—जिससे खेलड़ा तक का सारा प्रदेश मालवा राज्य के अन्तर्गत चला गया। हुशंगशाह ने, अपना नाम चिरस्थायी बना रहे, इस उद्देश से, नर्मदापुर का नाम हुशंगाबाद रख दिया।

मुहम्मद शाह तृतीय (ई. सन् १४६३—१४८२) के समय से बहमनी राज्य पतन की ग्रीर मुड़ गया। उस का वजीर मुहम्मद ग्रवान चतुर था। उसने राज्य के द सूबे बनाये (इसके पूर्व ४ सूबे थे) क्योंकि वह नहीं चाहता था कि राज्य के सूबेदार प्रवल हों। उस योजना के ग्रनुसार बरार के २ सूवे बनाये गये थे ग्रौर गाविलगढ़ तथा माहुर राजधानियां कायम की गयीं। गाविलगढ़ का सूबेदार फ़तहउल्ला इमादमुल्क था ग्रौर माहूर का ख़ुदावंत खां। ग्रवान की योजना से राज्य के कई ग्रमीर विरोधी हो गये ग्रौर उन्होंने सुलतान ग्रौर वजीर में मनोमालिन्य भी करा दिया — उसका फल यह निकला कि निरपराध ग्रवान सूली पर लटकाया गया। जिसका परिणाम यह हुग्रा कि बहमनी राज्य का संगठन हिल गया। मुहम्मदशाह भी मर गया ग्रौर उसका उत्तराधिकारी महमूद शाह गद्दी पर बैठा—जो निकम्मा सिद्ध हुग्रा। उसके शासन काल में राज्य के सूबेदार स्वतंत्र हो गये ग्रौर बरार में "इमादशाही" राज्य की स्थापना हो गयी। यह स्वतंत्र राज सन् १४५७ ईस्वी तक चलता रहा ग्रौर बाद में वह ग्रहमदनगर राज्य में जोड़ा गया।

निमाड़ के फारूकी—तुग़लक़ वंश के समय में मुसलमानी भारत कई स्वतंत्र राज्यों में विभक्त होगया था। इन प्रांतीय राज्यों में निमाड़ भी एक था। गंजाल और हिरन फाल के मध्य में निमाड़ था, जिसकी राजधानी नेमावर (हंडिया के उत्तरीय तट पर) थी। सुलतान फ़िरोज़ शाह के समय में खानदेश राज्य की स्थापना हुई थी। सुलतान ने एक फ़र्मान के द्वारा तापी कछार का प्रदेश मिलक फ़रुक़ को दे दिया था। यों तो वह एक साधारए। सा सिपाही था, किन्तु तालनेर के युद्ध से उसका भाग्य चमक उठा और सुलतान ने उसे सुबेदार बना दिया। आरंभ में

के २२ द्वार और ६७ बुर्ज हैं, किन्तु मुख्य द्वार चार ही हैं। किला १४ मील के घेरे में है। परकोटा कहीं पर २५ फुट और कहीं ४० फुट चौड़ा है। यहां कई इमारतें भी हैं—जिनमें पुराना महल, और गंजेब का महल, जामा मसजिद और नगारखाना मुख्य हैं। जिन अपराघियों को प्राणदंड की सजा दी जाती थी—उसको खूनी बुर्ज से नीचे खाले में ढकेल दिया जाता था। शाहनूर द्वार की कारीगरी देखने योग्य है। उसकी नक्काशी में कुरान की आयतें ग्रंकित हैं। मुख्य द्वार "महाकाली" द्वार कहलाता है—उसी पर फतह उल्ला इमाद मुक्क का फ़ारसी लेख सन् १४८७ ईस्वी का है। यहां जल के २२ हौज हैं—जिनमें ४—५ में तो बारहों मास पानी रहता है। यहां हाथीखाना, टॅकसाल, ग्रंबर-खाना, बारूदखाना आदि के पृथक्-पृथक् स्थान हैं। यहां पर तोर्पे भी ढाली जाती थीं—एक ६ गजी तोप पर मुगल सम्राट् और गजेब का नाम ग्रंकित है।

मिलक फ़रूक की राजधानी तालनेर थी। फ़रिश्ता कहता है—"मिलिक फ़रूक १२ हजार सवारों का सूबेदार सतपुड़ा की घाटियों में स्थित समस्त गोंड राजाग्रों में पेशकाश वसूल करता था। उसके राज्य के पूर्व में बरार, पश्चिम में गुजरात, उत्तर में मालवा ग्रौर दक्षिण में महाराष्ट्र था। मिलक का विवाह मालवा के सुलतान दिलावर खां गोरी की पुत्री के साथ हुग्रा था—जिसमें उसका पाया मजबूत हो गया था।

इस राज्य का प्रमुख किला ग्रसीरगढ़ \* था—ग्रौर यह जिसके ग्रधिकार में हो—वही उस प्रदेश पर हकूमन कर सकता था। सन् १३ ७० ईस्वी में मिलक फ़रूक ने तापी के कछार में ग्रपनी मल्तनत की नींव रखी ग्रौर उसका विकास उसके पुत्र नासिर खां ने किया। नासिर खां को गुजरात के मुलतान ने "खान" की उपाधि दी थी—जिससे उसका मुल्क "खानदेश" कहलाया। फिर भी ग्रमीर का किला हिन्दू किलेदार के ग्रधीन था। नासिर ने उसके माथ मित्रता कर के वह किला ले लिया। ग्रमीरगढ़ प्राप्त कर लेने पर उसको मुबारकवाद देने के लिये दक्षिए। से बुरहानुद्दीन ग्रौर जैनुदीन नाम के दो फ़क़ीर तालनेर गये थे। उनका शुभ मंकेत नासिर ने पाकर ताप्ती के दोनों ग्रोर दो नगर बसाये ग्रौर एक का नाम जैनाबाद तथा दूसरे का नाम बुरहानपुर रखा। उन दोनों फ़क़ीरों पर मुलतान की श्रद्धा थी।

नासिर खां ने ग्रपनी पुत्री का विवाह बहमनी राज्य के मुलतान ग्रलाउद्दीन से किया था, किन्तु उसकी दूसरी वेगम हिन्दुग्रानी थी—जिस पर उसका ग्रधिक भ्रनुराग था। इसी कारण, नासिर खां ने बहमनी राज्य पर ग्राकमण किया

\* ग्रासीरगढ़—जनश्रुति के अनुसार यह किला ग्रासा-श्रहीर ने ग्राभीर युग में बनवाया था-जो ५५० फुट ऊँचा है श्रीर यहां ग्रासा देवी का स्थान है। मालवा के परमार ग्रीर चौहान राजाओं का प्रभुत्व था। पृथ्वीराज-रासो में इस किले का उल्लेख ग्राया है। पृथ्वीराज के समय में यहां का राजा ताक था। उमने सन् ११६१ में मुहम्मद ग़ोरी से कन्नीज में युद्ध किया था। ताक के पश्चात् १ सदी तक उसकी संतानों का ही राज्य था। मन् १२६१ ईस्वी में ग्रालाउद्दीन ने इस किले को घेरा था—तब "रायसी" को छोड़ कर सम्पूर्ण वंग नष्ट होगया था। तब से यह किला मुसलमानों के ही ग्राधीन रहा।

इस किले के तीन भाग हैं। सबसे ऊपर वाला भाग ६० एकड़ के घेरे में परकोटे से घिरा हुम्रा है म्रौर वहां जल का भी मुपास है। उस किले से उतर कर मध्यवर्ती भाग कमरगढ़ कहलाता है म्रौर वह भी परकोटे से घिरा हुम्रा है। सबसे बीच का हिस्सा "मलाई गढ़" है—जिसको म्रादिल खां फारुकी ने बनवाया था। उसकी इमारतें, द्वार म्रौर मसजिद प्रेक्षणीय हैं। इस किले के पश्चिमी द्वार पर सम्प्राट् मक्रबर का एक लेख (१८ म्रगस्त सन् १६०० का) है। फूटा द्वार की चट्टान पर हिजरी सन् १०३७ म्रौर १०४० के लेख शाहजहां के समय के हैं—जिनमें परवेज मौर महाबत खां का उल्लेख हैं। कमरगढ़ के द्वार पर म्रौरंगजेब का भी लेख है—जिसमें लिखा है कि—"उसने तलवार के बल पर राज्य पाया था।"

† बुरहानपुर —बुरहानपुर और जैनाबाद दोनों ताप्ती (ताप) नदी के उभय तट पर स्थित हैं। बुरहानपुर की जुम्मा मसजिद और वीवा मसजिद फ़ारुकी कला के सुन्दर नमूने हैं। ग्रादिल शाह का बनाया हुआ महल तो ग्रब नष्ट हो चुका है। सन् १६०० ईस्वी में श्रक्रवर ने इसे दक्षिणी सूबे की राजधानी बनाया था। श्रक्रवर, जहांगीर, शाह-जहां, ग्रौरंगजेब ग्रादि सम्प्राटों ने ग्रपने जीवन के कुछ वर्ष यहां व्यतीत किये थे। शाहनवाज की यहां सुन्दर कृत्र है—जो देखने योग्य हैं। जतावली के तट पर हजरत बुखारी को कृत्र हैं। नगर का परकोटा सन् १७३१ ई. में निजाम ग्रासफ़-जहां ने बनवाया था—उसका घेरा प्रा। मील ग्रौर चौड़ाई २।। मील में है। परकोट के ग्रष्ट द्वार देखने योग्य हैं। ये राजपुरा, शिकारपुरा, इतवारा, सिंघीपुरा, नागिकरी, शिनवारी, लोहारमंडी ग्रौर राजधाट हैं। राजधाट तो बहुत ही सुन्दर है। यहां नालियों के द्वारा नगर में पानी पहुंचाया गया है। बुरहानपुर का पुराना नाम "बसनाखेडा" था।

जैनाबाद में मुग़लकालीन कई स्मारक हैं। राजा जयसिंह पुरा के समीप अहूखाना देखने योग्य है। हैंदराबाद का निजाम यहां ग्राकर रहा था। था। अलाउद्दीन ने निमाड़ी सेना को रोकने के लिये सूबेदार खिलक हुसेन खां को भेजा था। मेहकर में हुसेन खां से बरार का सूबेदार खाजहां भी आ मिला था। रोहए। खेड़ की घाटी में निमाड़ी सेना को बहमनी राज्य की सेना ने हरा दिया जिससे नासिर खाँ तैं लंग के किले को भाग गया। खिलक ने बुरहानपुर लूट लिया और नासिर खाँ का महल तोड़-फोड़ कर नष्ट कर दिया। लूट में ७० हाथी और कुछ तोपखाना हाथ लगा। ये उस समय बेशकी मती समभे जाते थे। नासिर खां ने ४० वर्ष शासन किया था। (ई. सन् १४३७)।

फ़ारुक़ी वंश ने ईस्वी सन् १३०० से १६०० तक शासन किया है। उनकी वंशाविल वुरहानपुर की जुम्मा मस- जिद में फ़ारसी और संस्कृत में शिलांकित है। यह लेख संवत् १६४६ (ईस्वी सन् १४६०) का है। उसका पुत्र मीरन ग्रादिल खां उर्फ मीरनशाह राजा हुआ। वह चार वर्ष ही जीवित रहा। उमके पश्चात् उसका पुत्र मीरन मुबारक खां उर्फ मुवारकशाह चौखंडी गद्दी पर बैठा। उसने सन् १४५७ ई. तक राज्य किया। परन्तु दोनों के जमाने में कोई उल्लेख योग्य घटना नहीं हुई। मीरनशाह के मरने पर उसका पुत्र मीरन ग्रनी उर्फ ग्रादिल खां, जिसको ग्रादिलशाह ग्रायना या ग्रहसान खां भी कहते थे, राजा हुआ। यह चैतन्य निकला। उसने गोंडवाने के कई राजाओं को ग्रपने ग्राधीन कर लिया और राज्य के भील लुटेरों को दवा दिया। उसने "शाह-भारखण्ड" की उपाधि घारण की थी और गुजरात के सुलतान को "पेशकाश" देना बन्द कर दिया था; जिसमे गुजरात के मुलतान ने चढ़ाई करदी। तब उसने ग्रसीरगढ़ किले का ग्राश्रय लिया था। ग्रन्त में उसको गुजरात वालों की शर्ते स्वीकार करनी पड़ी। ग्रादिल-शाह सन् १५०३ ईस्वी में मर गया तब उसका भाई दोऊद खां ग्रहीपर बैठा। इसने ग्रहमदनगर के राजा पर चढ़ाई कर दी, परन्तु ग्रसीरगढ़ को लौटना पड़ा और मालवा के सुलतान से सहायता मांगनी पड़ी, जिसका परिएाम यह हुआ कि उसे मांडू के राजा का स्वामित्व स्वीकार करना पड़ा। दाऊद खां ई. सन् १५१० में मर गया। वह बुरहानपुर में दफ़नाया गया। उसके पूर्व उसके सभी पुरखे तालनेर में दफ़न किये गये थे। उसका पुत्र ग्रजनी खां गद्दी पर दो ही दिन बैठ पाया कि उसको विष दे दिया गया। इस प्रकार मीरन शाह की शाखा में ग्रब कोई वारिस न रहा।

तब मीरनशाह के भाई कैसर खाँ का पौत्र ब्रादिल खां उर्फ ब्रादिल शाह ब्राजिमें हुमायूं राजा हुन्ना। ब्रालम खां के एक सम्बन्धी ने भगड़ा उठाया-परन्तु वह ब्रसफल रहा। इस ब्रादिल शाह ने १० वर्ष तक राज्य किया। उपरान्त उसका पुत्र मीरन मुहम्मद खां गद्दी पर बैठा। (ई. सन् १४२०—१४३४) गुजरात का सुलतान बहादुरशाह उसका मामा था। उसने मामा की सहायता से मांडू जीता था। उसका मामा निःसंतान मर गया था—इसलिये गुजरात की गद्दी इसे मिलने वाली थी—किन्तु पहुंचने के पूर्व ही वह रास्ते में मर गया। तब मीरन मुबारक शाह खानदेश का राजा हुन्ना। उसने शाह की पदवी धारण की थी। किन्तु उसे गुजरात का राज्य नहीं मिला, क्योंकि वहां के ब्रमीरों ने बहादुरशाह के भतीजे को ब्रपना राजा बना लिया था। मुबारकशाह ने सन् १४६६ ईस्वी तक राज किया था। सन् १४६१ ई. में मालवा के सुलतान बाजबहादुर ने मुग़लों द्वारा राज्यच्युत होने पर बुरहानपुर का श्राश्रय लिया। तब मुग़लों ने वुरहानपुर को ब्रा घेरा ब्रौर क्रूर हिम्स सालवा, खानदेश ब्रौर बरार के मुसलमानों ने मिल कर उसे नर्मदा के किनारे घेर कर काट डाला। परन्तु फारुकी वंश के पतन का ब्रारंभ यहीं से शुरू होगया।

मुबारकशाह के मरने पर उसका पुत्र मीरन मुहम्मद खां गद्दी पर बैठा। उसने गुजरात की गद्दी पाने का यत्न किया, किन्तु उस प्रयास में उसको क़ाफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। उल्टे ख़ानदेश पर चढ़ाई हुई स्रौर सारा मुल्क़

<sup>‡</sup> इपिग्राफिया इंडिका, जिल्द ६, पृ. ३०६, जिसमें संस्कृत वंशाविल भी ग्रंकित है—श्रन्त में लिखा है— "स्वस्ति श्री संवत् १६४६ वर्षे शाके १५११ विरोधि संवत्सरे पौषमासे शुक्लपक्षे १० घटी सहैकादश्यां शुभघटी ४२ योगे वाणिज्यकरऐस्मिन दिन रात्रि घटि ११ समये कन्यालग्न श्री मुबारक शाह सुत श्री: एदलशाह राज्ञी मसीतिरियं निर्मिता स्वधर्मपालानार्थम्।"

लूटा गया। शीघ्र ही ग्रहमदनगर वालों ने ग्राकमण कर दिया ग्रीर बुरहानपुर को घेर लिया। तब मीरन मुहम्मद ग्रसीरगढ़ में जा छिपा। वह किला भी घेरा गया। तब उसने ४ लाख रुपये देकर ग्रपनी मुक्ति करा ली। मीरन मुहम्मद सन् १५७६ में मर गया। तब उसका भाई रज़ाग्रली खां उर्फ़ ग्रादिलशाह गद्दी पर वैठा। इसी ने बुरहानपुर की जुम्मा मसज़िद बनवाई थी। ग्रसीर की एक तोप पर उसका नाम ग्रंकित है, जो ग्रव खण्डवे के बाग में रखी हुई हैं। रज़ा खा ने सम्प्राट् ग्रकवर की ग्रधीनता मान ली ग्रीर शाह की पदवी निकाल डाली। वह दक्षिण की चढ़ाइयों में उनकी सहायता करने लगा। उसकी मृत्यु सन् १६८६ में हुई। तब उसका लड़का खिन्न खा उर्फ़ बहादुरशाह गद्दी पर वैठा, जो फ़ारुकी वंश का ग्रंतिम राजा था। उसकी मृत्यु मन् १६०० ईस्वी में हुई। इमप्रकार मिलक खां के वंशधरों की राज्य लीला २३० वर्षों में समाप्त हो गयी ग्रीर उनका राज्य मुगलों के साथ में चला गया।

फारुकी शासन—फ़ारुकी वग के गायकों ने बुरहानपुर में कई सुन्दर तथा भव्य इमारतें वनवायी। उनकी बनवायी हुई बहुत सी बाविड्यां, मकवरे, मसजिदें ग्रौर महल ग्रव भी विद्यमान है। जिनकी कला ग्रध्ययन की वस्तु है। फ़ारुकी वंश के मुसलमानों ने बुरहानपुर की ख़ासी उन्नित की। यह नगर रुई, रेशम एवं जरी के कामों के लिये प्रसिद्ध था। ग्रबुल फ़जल के ग्रनुसार—"निमाड़ की ग्रधिकतर प्रजा कुरमी, गोंड़ ग्रौर भील जाति की है ग्रौर यहां के जंगलों में हाथी पाये जाते हैं। यह प्रदेश वस्त्र व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है।" मुसलमानी युग में यहां कई मुसलमान ग्रौर हिन्दू सन्तजन हुए, जिन्होंने हिन्दू ग्रौर मुसलमानों को भाई के समान-प्रेमपूर्ण व्यवहार करने का उपदेश दिया है। बुरहानपुर के ग्रौलिया हजरत शाह बुखारी सूफी संत थे, जिन्होंने जनता में भगवान के प्रेम ग्रौर ग्राराधना के तत्त्व का प्रचार कर के दोनों जातियों के बीच का भेदभाव दूर करने का ग्राजीवन प्रयास किया था। उनकी क़ब्र को ग्राज भी हिन्दू मुसलमान पूजते हैं।

फ़ारुक़ी वंश के शासनकर्ताओं ने हिन्दुओं के प्रति उदार भाव रखा था तथा पुराने राजपूतों को भी पनपने दिया था। उनके पास धार्मिक भेदभाव न था-शिया होने के कारण वे सहिष्णु भी थे। उस वंश की वंशाविल जिसको म्रादिल-गाह की बेग़म ने म्रंकित करवाया था—उसमें फ़ारसी के साथ संस्कृत भाषा को उचित स्थान दिया गया है। म्रंतिम बहादुर खां ने बहादुरपुर बसाया था, जहां दूला रहमानशाह की दरगाह है। दूला साहव एक साधु पुरुष थे। उन्होंने हिन्दू-मुसलमानों को एक सरल मार्ग वताया—जहां ईर्ष्या और द्वेष की बू-वास तक न थी। इस प्रेम मार्ग के म्रन्यायी कालान्तर में "पीरजादा" कहलाने लगे। दूला साहब विष्णु के दसवें म्रवतार को मान्यता देते थे भौर उस "कलंकी म्रवतार" को "निष्कलंकी" कहते थे। उनके रचे हुए ग्रंथ में दोनों धर्मों की म्रच्छी बातें संग्रहीत हैं। इस सम्प्रदाय के लोग भ्रपनी पुरातन परम्परा को भी मानते थे। जाति और धर्म में रहते हुए भी वे पीरजादा सम्प्रदाय में सिम्मिलित किये जाते थे। खानदेश के कुरमियों भौर गूजरों में उस पंथ का विशेष प्रचार था।

सन् १५०० ईस्वी के लगभग निमाड़ में सिंगाजी नाम के एक प्रसिद्ध संत होगये हैं। ये जाति के अहीर थे। आदिलशाह फ़ास्की के शासन-समय में सारे निमाड़ में इनकी मनौती होती थी। यहां तक कि राजवंश के लोग उनके दर्शनार्थ उनके आसन पर पहुंचते थे। सिंगाजी जंगलों में गाय चराते हुए भगवान के गीत गा-गा कर मस्ती के साथ रहते थे। एक वेर कुछ चोरों ने उन के जानवर चुरा लिये थे—जिसका परिएगम यह हुआ था कि वे चोर ग्रंथे होगये थे। तब चोर अपने कृत्य पर पछताते हुए उनके पास गये और उन्होंने उनसे क्षमा मांगी—जिससे उनकी दृष्टि फिर से लौट आयी। उस गोप ने जीवन की उस निचाई से अनुभूति की ऊंचाई के जिस उन्नताकाश में प्रवेश पाया, वह अलौकिक ही हैं। सिंगाजी जीवन के महान् तत्त्वों के द्रष्टा और अनुभूतियों के माधुर्य से पूर्ण अनेक अटपटे सरल गीतों के रचिता थे—जिनको आज भी ग्रामीए। जन गा-गा-कर संसार तापों से बचने का प्रयास करते हैं। ग्राज चार सिंदयां बीत गयी, किन्तु लोग उन्हें अब तक नही भूले हैं। सिंगाजी की मृत्यु मन् १५६० ईस्वी में हुई थी। लोग उनके प्रति श्रद्धांजिल अर्पण करने के हेतु कुंवार मास में सिंगाजी पहुँचते हैं और उनका प्रिय नैवेद्य गुड़ चढ़ाते हैं। जहां सिगाजी रहते थे—उस गांव का नाम भी बही है। देहात के लोग उनके गीत गा-गा-कर भूमते हुए यात्रा को सफल करते हैं।

सिगाजी के शिष्य खेमदास भी प्रसिद्ध थे। सिगाजी के समय में हुशंगाबाद जिले में भीलत-बाबा नाम के एक ग्रौर प्रमिद्ध संत हो गये हैं-जो गोप जाति के ही थे। लोग कहते हैं कि वे सर्प का विष दूर करने में सिद्धहस्त थे। दूर-दूर से सर्प दंश में ग्रस्त लोग उनके ग्राथम में पहुंचते थे। इसके ग्रतिरिक्त उनकी मनौती से ग्रन्य बाधाएँ दूर होती थीं।

वुरहानपुर के ग्रमीरों ने शान-शौक़त से जीवन बिताया था। उनके समय में दूर-दूर से वहां ग्राकर कलाकार वसे थे। विलासी साधन जुटाने में इन्होंने कोई क़सर नहीं छोड़ी। जहां ग्रमीर थे वहां सैकड़ों गुलाम भी थे। दास बना लेना उस युग में ग्रासान था। यहां तक कि महाजन लोग ग्रपने कर्जदार को गुलाम बना कर बेच देते थे। यहां की प्रजा ग्रौसत दर्जे की गरीब थी—मानों ईश्वर ने उनको उसी तरह जीने के लिये भेजा हो। फिर भी यहां की किसानी श्रेष्ठ थी। बुरहानपुर ने वस्त्र व्यवसाय में खूब तरक्क़ी की थी। उस समय में यहां का कपड़ा विदेशों तक ग्रच्छी तादाद में जाता था। बुरहानपुर से बाहर जाने वाला माल सरलता से खंभात, सूरत ग्रौर भड़ोच पहुंचाया जाता था। यहां से बाहर जाने वाले पदार्थ सूती कपड़ा, नील, मसाला ग्रौर ग्रफीम थी। उसी तरह से विदेश से ग्राने वाले पदार्थ ग्रलीचे, कच्चा रेशम, घोड़े, धातुग्रों की वस्तुएँ ग्रौर कीमती पत्थर थे। सन् १६२० ईस्वी में सूरत का प्रमुख सौदागर वीरजी बोहरा था—जो संसार में सबसे धनिक व्यापारी माना जाता था, उसकी कोठी बुरहानपुर में भी थी। तोपें ग्रौर बन्दूक बनाने वाले यहां के कारीगर भी प्रसिद्ध थे।

बुरहानपुर में मुगल शासन—बहादुरशाह अपने बाप के समान दूरदर्शी न था। उसने सम्राट् अक़बर से वैर कर लिया और अपनी रक्षा के लिये असीरगढ़ में ऐसा प्रबंध किया कि उसमें १० वर्ष तक घिरे रहने पर भी बाहर से किसी वस्तु के लाने की आवश्यकता न पड़े। सम्राट् अकबर ने स्वयं बुरहानपुर पर आक्रमण कर के उस जीत लिया और असीरगढ़ को घेर लिया। किला ऐसा अटूट था कि उसे घेरे रहने से क्या होता था? उसमें सुरंग भी न लगाई जा सकती थी। अक़बर ने किले को लेने का भरसक प्रयास किया—पर सफल न हो सका। उसने भी किला पाने का निश्चय किया। उसने किले के रास्ते बंद करवा दिये और बुरहानपुर में रहने लगा। असीरगढ़ पर दिन-रात तोपों की मार आरम्भ हो गयी—यह कम एक मास तक बराबर चलता रहा। तब बहादुरशाह को सुलह करने की सुभी। उसने अपनी मां और पुत्र को अक़बर के पास इसी अभिप्राय से भेजा। परन्तु अक़बर ने साफ़ कह दिया कि स्वयं बहादुरशाह आवे। उसके लिये वह राजी न था। इघर अक़बर की तोपें बराबर अपना कार्य करती रहीं और तीन मास बीत गये। इसी बीच में यह अफ़वाह फैली कि अक़बर की सेना ने अहमदनगर ले लिया—जिससे बहादुरशाह का उत्साह घटने लगा। उधर अक़बर का पुत्र सलीम पिता से बागी होगया। इसलिये अब दोनों निपटारा करने के लिए इच्छूक थे।

खानदेश के नवाबों की परम्परा के अनुसार असीरगढ़ में राजकुल के सम्बन्धियों के सात लड़के काम पड़ने पर गद्दी पर बैठने के लिये तैयार रखे जाते थे। उनको किले के बाहर जाने की आज्ञा नहीं थी। केवल वही बाहर जा सकता था-जिसको राजगद्दी मिलती थी। बहादुरशाह को भी इस प्रकार अपना समय इस किले में बिताना पड़ा था। अक्षबरी मोर्चे के समय असीरगढ़ का किलेदार हब्शी था। वह नमक़हलाल मनुष्य था और वह २ लाख मुग़ल सेना से लड़ रहा था। उसने ऐसा व्यूह रचा था कि तोपों की मार से कोई असर नहीं हुआ था। तब अक़बर ने छल कपट करने का निश्चय किया। उसने बहादुरशाह को किले के बाहर आकर भेंट करने का निमंत्रण दिया और सुरक्षित लौटा देने के लिये सिरे पादशाह की क़सम खाई। बहादुरशाह ने विश्वास कर लिया। वह किले के बाहर आगया। उसने गले में रुमाल डाल कर नम्रतापूर्वक सम्राट् को तीन बार सलाम किया। किन्तु एक मुग़ल सरदार ने पीछे से पकड़ कर उसे जमीन पर दे मारा और कहा कि सिजदा करो। इस उद्देखा पर अक़बर ने ऊपर से नाराजी दिखला कर बहा-दुरशाह से कहा कि—'तुम किलेदारों को इसी समय लिख दो कि किला हमको सौंप दें।' बहादुरशाह ने यह स्वीकार न किया और विदा मांगी—पर वह लीट न सका। अक़बर ने अपथ की कुछ परवाह न की।

किलेदार ने जब सुना तब उसने अपने पुत्र मुर्कारव खां को प्रएा-भंग का विरोध करने के लिये भेगा। अकबर ने पूछा—"क्या तुम्हारा पिता किला सौंपने को तैयार हैं? उसने कहा"—बादशाह सलामत! सीपने की बात तो दूर रही, मेरा पिता आप से बात तक करने के लिये राजी न होगा। यदि आप मुलतान को न छोड़ेंगे तो उसकी जगह के लिये अ शाहजादे वर्तमान है। कुछ भी हो, किला आपको नहीं सौपा जायगा।" इस उत्तर से सम्राट् कुढ़ हो गया और उसने उस दूत को फ़ौरन करल करवा दिया। तब किलेदार ने यह संदेश भिजवाया कि "मुफ्ते ऐसे बेईमान सम्राट् का मुंह न देखना पड़े।" फिर रुमाल हाथ में लेकर वह किले के सैनिकों से बोला—"यदि आप लोग ईमानदार बने रहें—तो कोई ताकत नहीं है कि हमें नीचा दिखावे। मेरी जिन्दग्री तो हो चुकी पर में बेईमान सम्राट् का मुह नहीं देखूगा।" इतना कह कर उसने अपने रुमाल को गांठ लगा कर गले में डाल लिया और फंदा खीच कर आए दे दिये। इसके बाद भी किला अकबर को नहीं मिला और उसने रिश्वन से काम लेने का निश्चय किया। उसने किले के बड़े-बड़े सरदारों को सोने-चांदी से पाट दिया। उन्होंने असीरगढ़ के अ शाहजादों में में किसी को भी गद्दी पर बैठने न दिया और अकबर को किला सौप देने का प्रबंध किया। इस तरह ११ मास घर रहने के बाद १७ जनवरी सन् १६०१ ईस्वी में असीरगढ़ अकबर के हवाले किया गया। वहादुरशाह खालियर के किले में और सातों शाहजादे अन्य किलों में कैंद रखने के लिये भेज दिये गये। इस तरह व्यहानपुर पर मुगलों का आधिपत्य होगया।

### तायी और पूर्णा की कछार में मुगल शासन

\* इमादशाही वंश—तापी और पूर्ण निदयों की कछारी भूमि में (जो अच्छी उपजाऊ है) वहमनी राज्य का शासन सन् १४६२ तक रहा। मुलतान मुहम्मदशाह का निकम्मा पुत्र महसूदशाह था—जिसके शासन में बरार का सूबेदार (तरफ़दार) फ़तहउल्ला इमादुलमुल्क स्वतंत्र हो गया था। वरार में उस इमादशाही वंश का शासन सन् १५७४ तक था। फ़तहउल्ला—मुसलमान होने के पूर्व विजयानगरम् का निवासी जाित का कन्नड़ ब्राह्मण् था। एक साधारण् सिपाही से वह राज्यपाल के पद तक पहुंचा था और केन्द्रीय शासन की कमजोगी पाकर वह स्वतंत्र हो गया था। वहमनी राज्य को लक्कवा मार गया था। फ़तहउल्ला ने अचलपुर को राजधानी बनाया। उसका पुत्र अलाउद्दीन इमादशाह आदिलशाही सुलतान यू सुफ़ का दामाद और बेग्रम खदीजा का पित था। वह प्रायः गािवलगढ़ में ही रहता था—क्योंकि उसने जीवन पर्यन्त अहमदनगर के सुलतान से मंघर्ष किया था। फिर भी गुजरात तथा खानदेश क सुलतानों के महयोग पाने के कारण् उसकी राजकीय स्थिति टिकी रही। जिस भांति इमादशाह स्वतंत्र होगया था—उसी भांति माहूर में तरफ़दार ख़ुदावन्द खां भी स्वतंत्र हो गया था। ख़ुदावन्द के मरते ही अलाउद्दीन ने माहूर राज्य को हड़पने का प्रयास किया, किन्तु प्रयास अमफल रहा। अलाउद्दीन का उत्तराधिकारी दिया इमादशाह (सन् १५२७—१५७२ ईस्वी) था, जिसने दर्यापुरनगर बसाया था। बहमनी राज्य पांच टुकड़ों में वँट गया था और वे पांचों आपस में लड़ा करते थे—जिसके कारण् एक की भी हालत पुस्ता न थी। पांचों खोखले से होते जा रहे थे। उनके आपसी संघर्षों की आंच प्रजा को भी सहनी पड़ी। दरिया इमादशाह की राजकीय हालत नाजुक थी—फिर भी राज्य को अस कमजोरी का

विदर्भ के यादवकालीन मन्दिर (हेमादपन्ती) निम्न स्थानों में पाये जाते हैं :—

<sup>\*</sup> मध्यप्रान्त-मरीचिका, पृष्ठ ६२।

लासुर का भ्रानंदेश्वर देवालय (जिला भ्रमरावती), फोफली भ्रौर पुमद में (श्रकोला जिला), केलापुर, दुघगांव, जवळगांव, कळमनेर, कुऱ्हाड़, लाक, लारखेड़, लोहारा, पथरोट भ्रादि (यवतमाल जिले में) हैं। भ्रमड़ापुर, भ्रंजनी, त्रम्हपुरी, घोत्रा, लोएार, कोठाली, चिचखेड़, देऊलघाट, चिखली, गिरोली, म्हसाले, साकेगांव, सातगांव, मेहकर, सेंदुरजना, सिंदखेड़ भ्रादि (बुलढ़ाना जिले) के ग्रामों में पाये जाते हैं।

फल मिला। बुरहानशाह के शासन काल में ग्रहमदनगर के सुलतान मुर्तिजा निजामशाह ने बरार पर हमला कर के गाविलगढ़ के युद्ध में इमादशाही घराने की कमर तोड़ दी। वह ग्रौर उसका राज्य मिट गया। इस प्रकार इमादशाह वंश ने बरार का शासन ११० वर्षों तक किया। उस समय शासन के केन्द्र ग्रचलपुर ग्रौर गाविलगढ़ थे। इनके ममय स्थानीय लोगों को राजकाज में योग देने का ग्रच्छा ग्रवसर मिला ग्रौर विदर्भ के लोगों का ग्रच्छा ग्रार्थिक विकास भी हुग्रा।

. निजामशाही शासन—ईस्वी मन् १५७५ में निजामशाही वंश के चतुर्थ मुलतान मुर्तिजाशाह ने बरार को ग्रपने राज्य में जोड़ लिया था। मुर्तिजापुर नगर बसाने वाला यही सुलतान था। उसने विदर्भ का शासन सैयद मुर्ताज मबभरी को सौंपा था। इस प्रकार एक बार फिर से विदर्भ ग्रहमदनगर राज्य के ग्रधीन हो गया। इससे बरारी मरदारों का पतन हो गया। यह वह समय था—जब कि मुग़लों का राज्य नर्मदा के किनारे तक पहुंच चुका था। इस कारण सारे बरार भर में सम्राट् ग्रकवर के ग्राक्रमण की ग्रफ्रवाहें फैला करती थी। मुग़लों से अपनी रक्षा करने के उद्देश्य से सैयद सबभरी ने गाविलगढ़ और नरनाळा किलों की मरम्मत करवायी थी।

निजामशाही शासन की अवस्था शोचनीय थी। अहमदनगर के सरदारों के दो दल थे—एक मुल्की और दूसरे परदेसी। परदेसी का तात्पर्य उत्तर से आकर बसे हुए मुसलमान सरदारों से था। दोनों में स्वभाव एवं आचार-विचारों की भी विभिन्नता थी। राज्य का प्रमुख दीवान सलावत खां मुल्की सरदारों का नेता था तथा बरार का तरफ़-दार परदेसी सरदारों का मुखिया था। ृयह तनाव कई दिनों तक चलता रहा और अन्त में दोनों पक्ष संघर्ष के लिये उतारू हो गये। सलावत खां तो सबभरी से लड़ने के लिये विदर्भ गया था। सलावत खां ज्यों ही अचलपुर के निकट पहुँचा, सैयद सबभरी बुरहानपुर भाग गया। सलावत खां ने विदर्भ का प्रवंध अपने नायब को सौंप दिया और आप अहमदनगर लौट गया। इसी वीच सन् १८५४ ईस्वी में मालवा के मुगल सूबेदार मीर अजीज खां के साथ सैयद सबभरी ने अचलपुर पर आक्रमण करके वहां के कर्मचारी को भगा दिया और उसी तरह बालापुर के कर्मचारी को। उसका विचार अहमदनगर की और बढ़ने का था किन्तु कार्यवश वह वापिस बुरहानपुर लौट गया।

श्रहमदनगर का सुलतान मुर्तिजाशाह मारा गया—जिससे सारे राज्य में श्रशांति फैल गयी। उसका उत्तरा-धिकारी मीर हुसेन भी ७- मास में मार डाला गया। ऐसी परिस्थिति में मुर्तिजाशाह का भ्राता बुरहानशाह बुरहानपुर भाग गया। तब बीजापुर की सुलताना चांद बीबी \* श्रपने पिता की राजगद्दी की रक्षा करने के हेतु श्रहमद-नगर पहुँच गयी। उसने बुरहानशाह को वापिस बुलवा कर श्रहमदनगर की गद्दी पर बिठलाया और वह स्वयं राज की निगरानी करती थी। सन् १५६५ में बुरहानशाह भी मर गया और राज्य के लिये ग्रापसी भगड़े खड़े होगये। ऐसी दशा में दीवान मियां मंजू ने बुरहानशाह के पुत्र इन्नाहीम खां को गद्दी पर बिठलाया—पर इसी बीच में श्रक्रबर के पुत्र मुराद ने ३० हजार मुग़ल सैनिकों को लेकर श्रहमदनगर पर श्राक्रमण कर दिया। उसके साथ खानखाना रहीम एवं बुरहानपुर के रजा ग्रली खां थे।

मुगल सेना के पहुँचते ही दीवान मियां मजू दीवानी से ग्रलिप्त हो गया। फिर भी स्वयं चांदबीबी ने सेना का संचालन किया। मुगल सेनापित मुराद ने ग्रहमदनगर जीतने का प्रयास किया, परन्तु चांदबीबी के सन्मुख उसने घुटने टेक दिये ग्रीर ग्रन्त में मुग़लों ने संघि की ग्रीर इस सन्घि के ग्रनुसार मुग़लों को बरार का सूबा प्राप्त होगया।

<sup>\*</sup> चांदवीबी.—(ई. सन् १५४७—१५६६) ग्रहमदनगर के सुलतान हुसेन निजामशाह की कन्या तथा बीजापुर के ग्रली ग्रादिलशाह की पत्नी थी। पित के साथ वह राजकाज में भाग तो लेती ही थी—पर युद्ध में भी जाती थी। ग्ररवी, फ़ारसी, कन्नड़ ग्रौर मराठी भाषाग्रों को ग्रच्छी तरह जानती थी। सन् १५६० में उसका पित मरा था। इसलिये वह ग्रहमदनगर में ही रहने लगी थी। सन् १५६६ ईस्वी में उसने मुगलों के साथ युद्ध किया था ग्रौर मुराद को ग्रसफल कर लौटाया था। ३ वर्ष के बाद जब मुगलों ने दुवारा ग्राक्रमए। किया—तब वह युद्ध में मारी गयी थी।

सन् १५६६ ईस्वी में बरार की व्यवस्था करने के हेतु जयपुर-कोथली के मार्ग से \* बालापुर गया—जो उस समय प्रधान नगर ग्रौर बरार की उपराजधानी था। मुराद यहां पर कई दिनोंतक रहा था ग्रौर यहीं पर उसने अपना विवाह खानदेश के मुलतान की कन्या के माथ किया था। उसने यहां पर एक महल ग्रौर शाहपुर मोहल्ला बसाया था। मुराद के बुरहानपुर लौट जाने पर भी कई दिनों तक सेनापित खानखाना जावना में रहा था।

श्रहमदनगर की संधि दक्षिण के मुलतानों को पसंद न श्रायी और उन्होंने विद्रोही श्राचरण श्रारम्भ कर दिया। यह ज्ञात होते ही स्वयं श्रकवर दिल्ली में चल दिया। सन् १५६६ में वह बुरहानपुर पहुँच गया श्रौर वहां से श्रपने पुत्र दानियल को एक वड़ी सेना के साथ श्रहमदनगर की श्रोर भेजा। मुग़लों ने वहां पहुँच कर नगर को घेर लिया। उधर श्रहमदनगर की सेना में विद्रोह हो गया श्रौर चांदवीवी को उसके सरदार हमीद खां ने राजमहल में मार डाला, जिसके कारण दानियल श्रपने कार्य में सफल होगया श्रौर श्रहमदनगर के किले पर मुग़ल भंडा लहराने लगा।

#### मुगल शासन

सम्राट् श्रक्तवर ने बुरहानपुर में रह कर दक्षिणी राज्य के ३ सूबे बनाये—एक सूबा बरार, दूसरा सूबा खानदेश ग्रीर तीसरा श्रहमदनगर। इन सूबों का शासन श्रक्तवर ने पुत्र दानियाल को सौंपा श्रीर ग्राप दिल्ली लौट गया। जाते समय वह श्रमीरगढ़ की भी व्यवस्था कर गया था। अबुल फजल श्रीर फरिश्ता के समान इतिहासकारों ने लिखा है कि असीरगढ़ के किले में जानवरों के मरने से रोग फैल गया। बहादुरशाह ने इसे श्रक्तवर का जादू समभा श्रीर किले की रक्षा का प्रबंध न कर के उसे श्रक्तवर के हवाले कर दिया।" † श्रसीरगढ़ में श्रक्तवर ने पुत्र दानियल को नियुक्त किया श्रीर उसके नाम पर खानदेश का नाम "दानदेश" कर दिया। दानियल को शराब पीने की लत लग गयी श्रीर वह सन् १६०५ईस्वी में बुरहानपुर में मर गया। उस समय लुटेरों का बड़ा जोर था। परन्तु मुग़लों ने श्रच्छा प्रबंध किया—जिससे उत्तरीय भारत, गुजरात श्रीर दक्षिण के बहुत से लोग यहां श्राकर बसे। "मुग़ल शासन में सूबा बुरहानपुर में हण्डिया, माण्डू श्रीर वीजागढ़ परगने थे। श्राइन-श्रक्रवरी में लिखा है, कि "मुग़ल शासन में विदर्भ १३ सरकारों (परगनों) में विभक्त था:—

(१) गाविलगढ़, (२) पवनार, (३) नरनाला, (४) कळंब, (५) खेरला, (६) बाशिम, (৩) माहूर, (৯) पाथरी, (६) मेहकर, (१०) बैतूल, (११) माणिकदुर्ग, (१२) रामगढ़ ग्रौर (१३) पत्याला।

उस समय विदर्भ का राजस्व पौने दो करोड़ था।"

सन् १६०६ ईस्वी में जहांगीर के शासन काल में शाहजादा परवेज को ग्रासीर, खानदेश ग्रौर विदर्भ का सूबा शासन के लिये सौंपा गया था। जब वह बुरहानपुर के लिये ग्रागरा से रवाना हुग्रा था—उस समय उसके साथ में १६३ मनसवदार ग्रौर ४६ बरकन्दाज थे। जहांगीरनामा में लिखा है कि "बुरहानपुर के बक्षी ने जो ग्राम सम्राट्

 <sup>\*</sup> बालापुर----मन ग्रीर ह्यैस निदयों के संगम पर बसा है । यहां बाला देवी का पुराना मन्दिर है ।

<sup>†</sup> ग्रसीरगढ़.—िकल के पश्चिमी द्वार की चट्टान पर सम्राट् ग्रक़वर ने यह ग्रंकित करवाया था—''ग्रल्लाह ग्रक़बर जरब ग्रामीर । इस्फ़दारमज इलाही ४५।'' १८ ग्रगस्त सन् १६०० ईस्वी में यह राज्य मुग़लों के ग्रधीन हुन्ना था।

<sup>‡</sup> विदर्भ की सीमा अबुल फ़जल के समय में इस प्रकार थी:—

"बरार की उत्तरीय मीमा पर हंडिया (नर्मदा), दक्षिण में नांदेड़ (गोदावरी), अन्तर १८० कोस था।

पश्चिम में अर्जता का पहाड़ और पूर्व में वैरागढ़—जिसका फ़ासला २०० कोस था। लोग बरार को

"वरघा तट" कहते थे।"

के लिये भेजे गये थे—उनमें से एक ग्राम का वजन ५२ तोले था।" मन् १६१४ ईस्वी में इंग्लैण्ड का एक राजदूत सर टामम रो वुग्हानपुर में ठहरा था। उसने शहर का ग्रच्छा वर्णन किया है। उसने परवेज को मेंट के साथ ग्रंग्रेजी शराब भी दी थी। यहां से वह सम्राट् से मिलने के लिये ग्रजमेर गया था।

परवेज के बाद बुरहानपुर में शाहजादा खुर्रम (शाहजहां) भेजा गया था। उसका उल्लेख जहांगीरनामा में इम तरह हैं:—"पौष वदी २ को मैंने खुर्रम को खिल्लत, जड़ाऊ तलवार, श्रौर हाथी देकर विदा किया। नूरजहां ने भी एक हाथी दिया था। मैंने यह हुक्म दिया था कि वह दक्षिए। को जीत कर २ करोड़ दाम का इलाक़ा खामगी में ले लेवे। यह उसका इनाम होगा। उसके माथ में ६५० मनमबदार, एक हजार श्रहदी, एक हजार हमी बन्दूकची, एक हजार तोपची श्रौर ३० हजार घुड़मवार थे। माथ में खर्च के लिये २ करोड़ रुपये दिये गये थे।"

खुर्रम ने बुरहानपुर में पहुँच कर विद्रोह को शांत किया था। इसी वर्ष के अन्तं में बुरहानपुर का क़ाज़ी नासिर दिल्ली जाकर सम्राट् से मिला था। सम्राट् स्वयं लिखता है. कि—"शायद ही कोई पुस्तक हो—जिसे क़ाज़ी नासिर ने न पढ़ा हो—उसकी संगति से कोई अधिक प्रसन्नता नहीं होती—क्योंकि वह विगक्त है। इसी कारण से मैंने उसे नौकरी करने का कष्ट नहीं दिया और ५ हज़ार की बिदायगी दे कर रवाना किया।"

मन् १६२२ ईस्वी में खुर्रम बुरहानपुर में रहा करता था। दिल्ली में नूरजहां ने यह माजिश कर रखी थी—िक जहांगीर के पश्चात् खुर्रम को राजगद्दी प्राप्त न हो सके। राजमहल के षड्यन्त्रों में विक्षुब्ध हो खुर्रम ने जहांगीर के खिलाफ़ विद्रोह करने का प्रयाम किया और चाहता था कि पिता उसके अधिकार को स्पष्ट घोषित करे। पुत्र का विद्रोह मुन मम्राट् जहांगीर ने शाहजादा परवेज एवं खानखाना को खुर्रम को पकड़ने के लिये भेजा था। खुर्रम बुरहानपुर से भाग कर माहर चला गया और वहां से तैलंगाना की भ्रोर चल दिया। बरार का सुवेदार दाराब खां खुर्रम के भ्रनुकूल था-इसी कारए। परवेज ने भ्रासद खां मामूरी को बरार का हाकिम बना दिया। चार वर्ष तक खुर्रम इधर-उभर रहा और इसी वीच सन् १६२६ में परवेज बुरहानपुर में मर गया। यहां से कई दिनों के बाद उसकी लाश भ्रागरा भेजी गयी थी।

परवेज के पहुंचने के पूर्व बुरहानपुर के निकट जहांगीर श्रीर खुर्रम का जो युद्ध हुग्रा था—उसमें खुर्रम पराजित हुग्रा था। जहांगीरी सेना का नायक रायसी चौहान का वंशज राव रतन था। जीत की खुशी में वह बुरहानपुर का सूबेदार बना दिया गया था। पीछे से वह युद्ध में मारा गया—जिसकी छतरी बुरहानपुर में है।

खुर्रम ने अन्त में पिता से क्षमा मांग ली और दो वर्ष बाद सन् १६२८ में जहांगीर मर गया । तब खुर्रम बादशाह वना जो शाहजहां कहलाता था । पता चलता है, कि जहांगीर के शासन काल में विक्रम संवत् १६८३ माघ बदी ४ मंगलवार (सन् १६२७ ई.) मारवाड़ के राजा गर्जासह के पुत्र जसवन्तसिंह का जन्म बुरहानपुर में हुआ था, क्योंकि गर्जासह यहां सेनापित बन कर आया था ।

शाहजहां के शासनकाल में दक्षिण के एक सूबेदार खांजहां लोघी ने विद्रोह खड़ा किया और उसी समय ग्रहमद-नगर के फ़तह खां ने विदर्भ के बालाघाट परगने पर अपना अधिकार जमा लिया था। यह समाचार पाते ही शाहजहां स्वयं बुरहानपुर आया और वहां से खांजहां ने युद्ध करने के लिये अपनी सेना रवाना की। इस युद्ध में खांजहां मारा गया और दक्षिण का विद्रोह शांत होगया। शाहजहां की सेना बालाघाट परगने से दौलताबाद गयी और उस किले को अपने अधीन किया। बाद में दौलताबाद से वह सेना बुरहानपुर लौट आयी थी।

बुरहानपुर में शाहजहां दो वर्ष तक रहा था ग्रौर वहीं पर उसका १४वां पुत्र हुम्रा था। बेग़म मुमताज महल वहीं पर प्रसव पीड़ा से मरी थी (जून सन् १६३१ ईस्वी)। बेग़म को प्रथम जैनाबाद में दफ़नाया गया था, परन्तु जब ताज-महल बन कर तैयार होगया—तो उसकी लाश यहां से ग्रागरा गयी थी। शाहजहां के समय में समस्त दक्षिण भारत के मुसलमान ग्रमीर मुगल राज्य में समाते थे। सन् १६३३ में समस्त ग्रहमदनगर राज्य मुगलों के कब्बे में चला गया था। इस समय मुगल सेनापित शाहजादा शुजा था। वह सन् १६३४ ई. में मलकापुर में कई दिनों तक रहा था। शिया होने के कारण दक्षिण के सुलतान कभी मुगलों के मित्र न हो सके ग्रीर उनका ग्रन्तस्थ विरोध बना रहा। शाहजहां के शासन काल में ग्रीरंगजेब भी बुरहानपुर में ग्राकर रहा था, उस समय उसकी ग्रायु १८ वर्ष की थी। वह सन् १६३६ ईस्वी से मई १६४४ तक दक्षिण भारत का सूबेदार था—जिसके ग्रन्तर्गत बरार, खानदेश, तैलंगाना ग्रीर दौलताबाद के सूबे थे। इसी बीच वह पिता से मिलने के लिये चार वार दिल्ली गया था। उसकी ग्रनुपस्थित में शासन कार्य शाहिस्ता खां करता था। इसके बाद ग्रीरंगजेब ने इस पद से त्यागपत्र दे दिया था ग्रीर वह गुजरात भेजा गया था। ई. सन् १६५२ में दक्षिण भारत की स्थित बिगड़ गयी थी—इमलिये ग्रीरंगजेब फिर वुरहानपुर भेजा गया। उसने वहां पर राजमहल बनवाया था। उसमें वह हीराबाई गायिका के साथ रहना था। हीराबाई बुरहानपुर की मुन्दर गाने वाली थी। उसका नाम ग्रीरंगजेब ने "जैनावाई महल" रखा था। उस समय बुरहानपुर का बना हुग्रा कलाबत्त बिलायत को जाने लगा था। उसी जमाने में बुरहानपुर में पानी के लिये मिट्टी के नल लगाये गये थे।

मम्राट् ग्रक्तवर जागीर-प्रथा का विरोधी था। वह ग्रपने प्रमुख कर्मचारियों को नक़द वेतन देता था। जहांगीर के समय में कुछ नक़द ग्रीर कुछ जमीन में दिया जाता था। शाहजहां के समय में समस्त भूमि ठेके पर दी जाती थी। पता चलता है कि राज्य का ७।१० हिस्सा ठेके पर उठा दिया जाता था ग्रौर खालसा जमीन बहुत कम रह गयी थी। ग्रक्तवर के समय में उपज का तीसरा हिस्सा लगान के रूप में लिया जाता था। मुग़ल काल में विदर्भ की राज्धानी बालापुर थी। मन् १६५८ ईस्वी में ग्रौरंगजेब दिल्ली का सम्राट्बना। तब उसने दक्षिण की सूबदारी राजा जयमिह को मौंपी थी। जयमिह मन् १६६७ ईस्वी में बुरहानपुर में ही मरा था। जयमिह की बनवायी हुई एक छन्नी ग्राज भी वालापुर में है। जयमिह के समय में वरार का मुख्य ग्रफ़सर ईरिज खां था। जयमिह के मरने पर दक्षिण का सूबेदार गाजीउद्दीन हुग्रा—जो प्रसिद्ध निजामुल्मुल्क ग्रासफ़जाह का पिता था। सन् १६७० में मराठों ने लूटना ग्रारंभ किया ग्रौर कई पटेलों में चौथ लेना शुरू किया। सन् १६८४ में ग्रौरंगजेब ने बुरहानपुर में मुक़ाम किया। इसके वाद ही बरार में निजाम वंश का शामन ग्रारंभ हो गया—जिसका विवेचन ग्रन्थत्र किया गया है।

### बुन्देलों का शासन

वुन्देलखण्ड में काल्जिंग, काल्पी ग्रीर चंदेरी तुर्क शासन के मुख्य केन्द्र थे। इसी युग में बुन्देलों का उत्कर्ष हुग्रा। इसके पूर्व गढ़ कुंडार में खंगार जाति का प्रभाव मागर ग्रीर दमोह जिलों पर था। सन् १५०१ ईस्वी में रुद्रप्रताप ने ग्रीड़छा में वुन्देलों का राज्य स्थापित किया था। उसके १२ पुत्रों में उदयादित्य के पास महोबा की जागीर थी। उदयादित्य की पांचवीं पीढ़ी में कुलनंदन का पुत्र चम्पतराय था। महोबा की जागीर भाई-बंटों में वंटते-बंटते चम्पतराय के पास ३५० रुपये वार्षिक ग्राय की जीविका रह गयी थी। उस समय राजपूतों में यह परम्परा चल पड़ी थी कि—एक ग्रीव राजपूत ग्रपने पुत्र को एक घोड़ा ग्रीर एक तलवार देकर कहता कि 'बंटा! इसी के सहारे ग्रपनी जीविका का मार्ग खोज लो।' यह स्थित चंपतराय की थी। १५ ग्राना रोज पाने वाले उस वीर ने घोड़े ग्रीर तलवार के सहारे बुन्देलखण्ड में एक विशाल राज्य की नींव रखी। सम्राट् शाहजहां के शासनकाल में बुन्देलों ने जो विद्रोह किया था, उसमें चम्पतराय का नाम चमक उठा था। मुग्रलों ने उसे ग्रपना "मनसबदार" बनाया ग्रीर कौंच का परगना जागीर में दिया। ग्रीरंगजेब ने जब ग्रपने पिता के विरोध में शस्त्र उठाया—तब चम्पतराय उसके साथ था। १५ ग्रप्रैल सन् १६५८ ईस्वी के दिन पिताकी सेना को ग्रीरंगजेब ने उज्जैन के समीप धरमत स्थान में बुरी तरह हराया ग्रीर शाहजादा मुराद को लेकर वह चम्बल पार कर ग्रागे बढ़ा—किन्तु २६ मई को मामूगढ़ में शाहजादा दाराने ग्रीरंगजेब को रोका। उस युद्ध में दारा हार गया ग्रीर ग्रीरंगजेब विजयी हुग्रा—जिसके महारे उसे दिल्ली का राज्य मिला था।

मामूगढ़ के युद्ध में चम्पतराय की वीरता प्रशंमनीय थी और इमिलये औरंगज़ेब ने उमकी मनसबदारी बढ़ा दी। किन्तु शीघ्र ही मम्राट् की नीति से समस्त वृन्देलखण्ड विद्रोही बन गया। म्रोड़छा बालों ने तटस्थता धारण की, किन्तु चम्पतराय ने खुल्लमखुल्ला विद्रोह कर दिया। दो वर्षों तक मुगल मेना उमका पीछा करती रही। विच्धाचल की घाटियों में चम्पतराय ने चुने हुए घुड़मवारों के बल पर मराठों के समान मुगल सेना को त्रस्त करना ग्रारंभ कर दिया। वुन्देलों ने मुगलों के साथ खुले मैदान में कभी युद्ध नहीं किया। कभी अकस्मान् मौक़ा पाकर मुगल सेना पर ग्रात्रमण कर देना लूट लेना और कभी पहाड़ों पर लापता हो जाना—यही बुन्देलों की ग्रारंभिक युद्ध नीति थी। संवत् १७२१ (ई. सन् १६६४) में चम्पतराय ग्रपनी स्त्री के महित महरा ग्राम में मुगल सेना द्वारा घिर गया। पाम में उस समय ग्रधिक महयोगी न थे। सहरा के मुगल घेरे से निकल जाना चम्पतराय के लिये ग्रमाध्य था। इसी कारण चम्पतराय और रानी लालकुंवरि ने कटारें मार कर प्राण् दे दिये—क्योंकि शत्रुओं के द्वारा पकड़ा जाना वीर राजपूतों के लिये प्रशस्त नहीं समभा जाता था।

छत्रसाल \*— पिता ग्रौर माता के मरने के समय १४-१५ वर्ष का बालक छत्रमाल ग्रपने मामा के यहां था। उसने किसी तरह द वर्ष बिताये-पर उसके मामने एक ही ध्येय था— "मुग़लों से पिता का बदला लेना।" छत्रसाल का जेष्ठ भ्राता ग्रंगदराय ग्रामेर के राजा जयमिंह की सेना में सिपाही था। इसी तरह छत्रमाल भी कुछ दिनों तक सिपाही था। किन्तु इस तरह जीवन बिताना छत्रमाल को नहीं भाया ग्रौर उन्होंने नौकरी त्याग दी ग्रौर उसी तरह ग्रंगदराय ने भी। संवत् १७२८ में दोनों भाइयों ने देवलवाड़ा ग्राम में इस कार्य का श्रीगऐश किया। पास में द्रव्य न होने से उन्होंने ग्रपनी माता के जेवर बेच डाले थे ग्रौर उसी पूंजी के सहारे उह्लोंने ३० मवार ग्रौर ३४७ सिपाही तैयार किये थे। इसी सेना के बल पर २२ वर्ष की ग्रवस्था में छत्रसाल ने—मुगलों का राज्य बुन्देलखण्ड से हटा देने का संकल्प किया। किव लाल ने भी लिखा है:—

#### संवत् सत्रैसै अठ्ठाइस, लिखे आगरे बीस। लागत बरस बाइसई, उमड़ चल्यो अवनीश।

बुन्देलखण्ड विन्ध्याचल की पर्वत श्रेणियों से घिरा हुम्रा है-जिससे बुन्देलों को प्राकृतिक सहायता मिली भ्रौर वहां के पहाड़ी किलों ने भी उनको बल पहुँचाया। बुन्देलों में जातीयता का प्रादुर्भाव भी धार्मिक कान्ति के कारण हुम्रा। यों तो बुन्देलखण्ड के सर्वसाधारण लोग बहादुर थे-उन्हें केवल एक ऐसे नेता की भ्रावश्यकता थी, जो उन्हें योग्य मार्ग दिखला कर उनकी शक्तियों के विकास में सहायक बनता। दैवयोग से छत्रसाल उस भूमि का योग्य नेता सिद्ध हुम्रा भ्रौर उसने विदेशी शासन देश से हटाया। वास्तव में किठनाइयां ही मनुष्य को प्रखर बना कर संघर्षमय जीवन का निर्माण करती हैं भ्रौर उन्होंने छत्रसाल को उद्यमशील बनाया। वुन्देलखण्ड में इस समय सम्राट् श्रौरंगजेब का भ्रातंक छाया हुम्रा था भ्रौर बुन्देलखण्ड में छत्रसाल के प्रमुख बिरादरी वाले मुगलों के कृपापात्र थे। इसलिये छत्रसाल ने भ्रारंभ में गृह कंटकों को दूर किया।

म्रारंभ में छत्रसाल ने भ्रौडेरा-ग्राम में ग्रपने समस्त सहयोगियों को एकत्रित किया भ्रौर वहीं पर भावी कार्यक्रम तैयार किया गया। छत्रसाल उनका नेता भ्रौर बलदीवान मंत्री बनाये गये। इस तरह भावी युद्धों के लिये सज्जित हो छत्रसाल ने प्रथम युद्ध (संवत् १७२८ में) मुगल संरक्षित धंघेरा सरदार कुंवरसेन से किया। इस युद्ध में कुंवरसेन हार गया भ्रौर उसने ग्रपनी भतीजी छत्रसाल को ब्याह दी। इस रिश्तेदारी से छत्रसाल को बल ही मिला। म्रारंभ में भ्रौरंगजेब ने फिदाई खां को बुन्देलों को दबाने के लिये नियत किया था—पर वह सफल न हो सका। तब रणदूलह ३० हजार सेना के साथ भेजा गया। रणदूलह के सहायक सिरोंज, कोंच, धमोनी भ्रौर चंदेरी के मुगल सरदार थे।

<sup>\*</sup> छत्रसाल की जन्म तिथि इस प्रकार हैं — संवत् १७०६ (सन् १६५० ईस्वी) जेष्ठ शुक्ल तीज, शुक्रवार, इष्ट-काल ४८ घटी, १७ पल, नक्षत्र मृगशिरा। जन्म लग्न वृश्चिक और जन्मराशि मिथुन।

छत्रसाल ने कभी एक स्थान में केन्द्रित होकर युद्ध नहीं किया। वह चारों दिशाग्रों में पहाड़ों का सहारा लेता हुग्रा मुगल सेना पर ब्राकमण करता रहा श्रौर उसकी सफलता की कुंजी यही थी। छत्रसाल ने श्रनेक लड़ाइयां लड़ीं— जिनमें ग्रनेक वर्ष लगे थे। इन युद्धों का वर्णन लाल किव ने "छत्रप्रकाश" ग्रंथ में किया है। मध्यप्रदेश का सागर जिला भी उस समय युद्धों का प्रमुख केन्द्र बन गया था।

मध्यप्रदेश की लड़ाइयाँ—रणदूलह को जेर करता हुआ छत्रसाल अचानक धामोनी । की ओर गया। वहां का अफ़सर खालिक खां था—जिसने चंपतराय को घोखा देकर मुग़लों से घिरवा दिया था। धामोनी पर उसने अनेक बार आक्रमण किया और कमशः प्रायः सभी जिला अपने अधिकार में कर लिया। सागर के प्रायः सभी ग्रामों में छत्र-साल ने युद्ध किया था, जिसका वर्णन छत्रप्रकाश में भी है। लाल ने एक स्थल पर कहा है :—

त्यों धामोनी में सुनै, खालिक़ जाको नाऊं। बैठे जोर मवास कै, थानै देहर गांउ।।

> सो जीतन छत्रसाल विचार्यो, गौनो गांव दौर कर मार्यो। धमौनो में लई लडाई, मेडा मार पथरिया लाई।

> > रहे सिदगवां गांव के, निकट पहारन जाय। धामौनी में जोर दल, खालिक पहुंच्यौ धाय।

> > > धामोनी तें खालिक घाये, डंका म्रान नजीक बजाये । उमड़ि चल्यो छत्रसाल बुन्देला, तुरकन के म्रोड़े बगमेला ।

तल दिल में दहँसत ग्रति जागी, मुरिक फौज खालिक की भागी। चल फौज चन्द्रापुर जार्यो, दौर मुलक मेहर को मार्यो। व्हांने फेर रानगिर लाई, खालिक चम्र तहां चित्र कार्

व्हांते फेर रानिगर लाई, खालिक चमू तहां चिल म्राई। उमिंड रानिगर में रन कीन्हों, खालिक चालमान में दीन्हों।

लगे नगारे ऊंट हय, लूट निसान बजार। स्नालिक बचे बराई जन, मानौ तीस हजार।

> तीस सहस खालिक जब डांडे, लूटपाट अपने कर छांडे। छटे डांड मान के ज्यों ही, उठयो दस्त खालिक को त्योंही।

धामोनी में धूम मचाई, जब न श्रौर की बचै बचायी।
सुनत साह मन में श्रनखानै, भेजे रणदूलह मरदानै।
उमडयो रण दूलह सजे—तीस हजार तुरंग।
बजे नगारे जूस के, गाजे मत्त मत्तंग।

म्रड़े बुन्देला टरंं न टारे, जीते जभ बजाय नगारे। रणदूलह रन तें विचलाये, व्हांते हनूटूक को म्राये।

फिर मवास रतनागर मारो, श्रौडेरा में डेरा डार्यो। हलदौरेन हरयोन उचारो, धामोनी में खलबल पारी। मुनी दिसील खबर ठिकठाई, सूबा दल को नालिस ग्राई। रणदूलह डांडे रएऊमी, पठये रोस कर रूमी। फौज जोरि रूमी बढ्यो, बाजे तबल निसान। छत्रसाल तासों कर्यो, बसिया में घनसान।। (ग्रादि)

छत्रसाल को घामोनी में अनेकों बार मुग़लों से युद्ध करना पड़ा था। सम्राट् औरंगजेब ने कई बार अपने प्रसिद्ध सरदार भेजे थे—पर वे सभी असफल रहे। जान पड़ता है कि केवल धामोनी में ही छत्रसाल को १० लड़ाइयां लड़नी पड़ी थीं, जिनमें कई वर्ष बीते थे। मुग़ल सेनापित खालिक खां, रागदूलह, रूमी, तहवर खां, शेख अनवर खां, सुतह्र हीन, बहलोल खां, गैरत खां आदि सरदारों ने इस प्रदेश में छत्रमाल से युद्ध किया था। जान पड़ता है कि अन्तिम सूबेदार गैरत खां से छत्रसाल ने घामोनी छीना था। सागर जिले के अनेकों स्थानों में कई बार छत्रसाल को मुग़लों के साथ लड़ना पड़ा था। मुगल अफ़सरों के अतिरिक्त मुग़लों के सहायक छोटे-छोटे राजाओं से भी जूभना पड़ा था। मैहर को जीत कर छत्रसाल ने बांसाकला के दांगी केशवराय को जीता था। इं बांसा के युद्ध में केशवराय मारा गया था।

सागर जिले के निम्न गांवों में छत्रसाल ने युद्ध किया था—इटावा, खिमलासा, गढ़ाकोटा, धमोनी, रामगढ़, कंजिया, मिडयादो, रहली, रानगिर, शाहगढ़, बांसाकलां ग्रादि। बिसया के युद्ध के बाद ही छत्रसाल की प्रभुता को मुग़लों ने भी मान लिया था। मुग़लों के प्रत्येक थाने को छत्रसाल ने लूटा था। मुग़लों को लूटने से जो द्रव्य मिलता था उसी के सहारे छत्रसाल की सैनिक शिक्त बढ़ती थी। मुग़लों की सेना को लूटने से बुन्देलों को ऊंट, घोड़े, तोप, बन्दूक तथा ग्रन्य युद्धोपयोगी सामान मिल जाता था। इसी तरह मुग़लों का जो सरदार पकड़ा जाता था, उसके छुटकारे के लिये भारी जुर्माना देना पड़ता था। ग्वालियर से जब लतीफ़ भागा था—तब छत्रसाल को वहां १०० घोड़े, ७० ऊंट ग्रौर १३ तोपें मिली थीं। बुन्देलों का यह संघर्ष कई वर्षों तक चलता रहा ग्रौर उससे मुग़लों का घासन बुन्देलखण्ड से उठ ही गया। सम्राट् ग्रौरंगजेब इस समय दक्षिए में मराठों से संघर्ष करने में लगा हुग्रा था—इस कारए। वह पूरी शक्ति बुन्देलखण्ड में न लगा सका था।

खत्रसाल के सहयोगी—छत्रसाल ने जो शक्ति निर्माण की थी—उसमें सहयोग देने वाले उसके सहयोगी ही प्रमुख थे। जैतपुर वाले गोविन्दराम, कुंवर नारायणदास, सुन्दर पंवार, राममन दौद्या, मेघराज पिंडहार, धुरमांगद, बक्षी, लच्छे रावत, हरवंशजी, भानु भाट, बंबल कहार, फत्ते वैश्य ग्रादि छत्रसाल के प्रमुख सहायक थे—जिन्होंने बुन्देला राज्य स्थापित करने में जीवन ग्रर्पण कर दिया था। ग्रागे चल कर छत्रसाल ने एक विशाल सेना तैयार की—जिसके ७२ प्रमुख सरदार थे। बिसया के युद्ध के बाद ही मुग़लों ने छत्रसाल को राजा होने की मान्यता दी थी। उसके बाद ही छत्रसाल ने कालिजर का किला छीन कर वहां का किलेदार मांघाता चौबे को बनाया था।

<sup>‡</sup> दांगी—यह वंश गढ़ नरवर से इस प्रदेश में श्राया था। गढ़ कुंडार के खंगार इनके सम्बन्धी थे। सागर नगर का बसाने वाला उदयशाह दांगी थी, किन्तु उस वंश का मुख्य स्थान गढ़पहरा था। गढ़पहरा में ग्राज भी उनका एक शीशमहल है—जो गिर पड़ा है। लोग कहते हैं कि गढ़पहरा के एक राजा ने ब्याही स्त्रियों के २२ डोले छीन लिये थे। उनकी संतानों से दांगियों की २२ कुरीं हो गयीं। यह राजा ग्रपनी स्त्रियों को दिखा कर चंद्रमा को निशान बना कर तीर मारता था। एक समय दूसरा राजा उस पर चढ़ ग्राया-तब उससे कुछ न बन पड़ा। उस समय एक स्त्री ने कहा—

भारत ते तुम चांदनी, मरी न एकौ भेड़। घर घर की रांडैं करीं, ग्रबौं जिग्रत हो डेढ़।। इसी वंश का केशवराय दांगी था।

छत्रसाल की योग्यता—विकम संवत् १७३५ (ईस्वी सन् १६७८) के लगभग छत्रमाल ने पन्ना नगर में ग्रपनी राजधानी स्थापित की । छत्रसाल का परिवार प्रायः पन्ना में रहता था ग्रौर वह स्वयं सेना सहित मऊ में रहता था। विकम संवत् १७४४ में योगिराज प्राणनाथ के \* ग्रादेशानुसार शास्त्रोक्त पद्धित से पन्ना में महाराज छत्रमाल का राज्या-भिषेक संस्कार हुन्ना था। ग्रनेक युद्धों के बाद छत्रसाल ने यह विशाल राज्य स्थापित किया था। तहवर खां, ग्रनवर खां, सदरुद्दीन, हमीद के समान कसे हुए मुगल सेनापित बुन्देलखण्ड से पराजित होकर दिल्ली लौटे थे। वहलोल खां तो मर ही गया था। मुराद खां, दलेल खां, मैयद श्रफ़ग़न, शाहकुली के ममान मुगल वीर बुन्देलखण्ड से पराजित होकर भागे थे। इस प्रकार चम्बल से लेकर यमुना निदयों के मध्य में महाराज छत्रमाल की प्रभुता छायी हुई थी।

छत्रसाल ने एक ग्रादर्शवादी हिन्दू राजा के समान राज किया था। वे मुग़ल शासन के विरोधी थे, परन्तु

\* वाबा प्राण्नाथ—जन्म संवत् १६७५। जामनगर के निवासी क्षेमजी क्षत्रिय के पुत्र थे। लोग इनको "प्राण्नाथ प्रभु" कहते थे। ये मथुरा के देवचंद जी के शिष्य थे। इन्होंने ग्राजीवन हिन्दू-मुसलमानों में एकता स्थापित करने का प्रयास किया था। छत्रसाल ने सदैव प्राण्नाथ जी के ग्रादेशों का पालन किया था। प्राण्नाथ-संप्रदाय के लोग धामी कहलाते है। उनके सिद्धान्तों की पुस्तक "कुलजम स्वरूप" कहलाती है। यह ग्रंथ पन्ना में प्राण्नाथ के समाधि-मन्दिर में रखा हुग्रा है। धामी मूर्ति-पूजा नहीं करते तथा मांसाहार का निषेध करते हैं। ये लोग वर्णाश्रम को भी नहीं मानते। धामी एक दूसरे के ग्रभिवादन में "परनाम" कहते हैं—इसी कारण से ये लोग "परनामी" भी कहलाते हैं। प्राण्नाथ की मृत्यु संवत् १७५१ ग्राषाढ़ वदी तीज शुक्रवार को पन्ना में हुई थी। प्राण्नाथ जी "महामित" भी कहलाते थे।

इन्होंने कुलजम स्वरूप ग्रंथ में वेद श्रौर क़ुरान के निर्देश देकर यह सिद्ध किया है कि दोनों में कोई भेद नहीं है। ये मूर्ति-पूजा, जातिभेद श्रौर ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को समाज से हटाना चाहते थे। इस सम्प्रदाय का केन्द्र पन्ना है, किन्तु गुजरात वालों का मुख्य केन्द्र मंगलपुरी, सूरत है।

लोग कहते हैं कि प्राणनाथ जी ने पन्ना में हीरों का पता खेड़ावाल दुबे, गंगादत्त और रिवदत्त को बतलाया था। ये लोग प्राणनाथ के शिष्य थे। गंगादत्त का चढ़ाया हुआ रत्नजटित हीरों का मुकुट प्राणनाथ जी की मूर्ति पर अवतक पन्ना में चढ़ता है। प्राणनाथी अपने को निर्गुणी भी कहते हैं।

प्रणामी पंथ का एक गीत इस प्रकार है :--

खोज थके सब खेल खसम री, मन ही में मन है उरभाना।
होत न काहू गम री।। टेक।।
मन ही बांघे मन ही खोले, मन तम मन ही उजास री।
ये खेल है सकल मन का, मन ने हचल मन ही को नास री।।
मन उपजावे, मन ही पाले, मन को मन ही करे मंहार।
पंचतत्त्व इंद्री गुन तीनों, मन निरगुन, मन निराकार।।
मन ही नीला मन ही पीला, श्याम श्वेत सब मन री।
छोटा बड़ा मन भारी हल्का—मन जड़ मन चेतन री।।
मन ही मैला मन ही निरमल—मन खारा, तीखा मन मीठा।
ये मन सबन को देखे—मन को किनहु न दीठा।।
सब मन में कछू—मन में खाली मन मन ही में बम्ह।
"महामति" मन को सोई देखे—जिन द्वष्टे खुद खसम।।

इस्लाम धर्म के नहीं । उन्होंने न तो कोई मसजिद तुड़वायी ग्रौर न मुस्लिम नारियों का ग्रपहरण किया । उनके साथियों में कई मुसलमान भी थे —जिन्होंने वुन्देलों के साथ-साथ ग्रपना खून बहाया था ।

प्राणनाथ जी छत्रसाल के मार्गदर्शक थे। दक्षिण में जो स्थान ममर्थ रामदाम का ह—वही स्थान वुन्देलखण्ड मे प्राणनाथ का है। दोनों ने एक-एक शक्ति निर्माण की थी। प्राणनाथ बुन्देलखण्ड की ग्रात्मा थे। उस समय के लोग कहते थे—

#### कृष्ण, मुहम्मद, देवचंद, प्राणनाय, छत्रसाल । इन पंचन को जो भजे, दु:ख हरे तत्काल ॥

छत्रमाल दानी और माहित्य कला के प्रेमी थे। उनके दरबार में कई किव ग्राश्रय पाते थे। छत्रसाल भी स्वयं किव थे। इनके यहां लाल किव (पं. गोरेलाल पुरोहित), ग्रक्षर ग्रमन्य\*, नेवाज किव, पंचम किव, लालमणि ग्रादि हिन्दी के किव थे। हिन्दी के प्रिसद्ध किव भूषण भी इनके यहां पहुँचे थे। भूषण किव की रचनाएँ हमें ग्रन्यत्र मिलती हैं।

विकमी संवत् १,७४७ में छत्रसाल ने स्रमीर स्रब्दुल समद से युद्ध किया था। इस युद्ध में मुगल सेना हारी थी। इसके बाद ही भेलसा में स्रब्दुल समद को हराया था। संवत् १७५० में पन्ना पर स्राक्रमण करने के लिये सम्राट् स्रौरंग-जेव ने एक पठानी सेना भेजी थी। बुन्देलों का स्रंतिम युद्ध शाहकुली सेनापित के साथ हुस्रा था। जिसमें भी छत्र-साल विजयी रहा। इसके बाद विक्रम संवत् १७६४ तक छत्रसाल ने शांति के साथ राज किया था। स्रौरंगजेब के मरते ही मुगल साम्राज्य खिसकने लगा। उसके उत्तराधिकारी ने मराठों स्रौर बुन्देलों से संधियां की—स्रौर इस-प्रकार वर्षों से चलता हुस्रा संघर्ष कुछ दिनों के लिये वंद सा हो गया। जिसके कारण छत्रसाल की राजकीय स्थिति दृढ़ होगयी। छत्रसाल ने अपनी जीवितावस्था में स्रपना राज्य पुत्रों में बांट दिया था। उनके १७ रानियां स्रौर लगभग ६६ पुत्र थे। किन्तु बड़ी रानी के हृदयशाह स्रौर जगतराज दो ही पुत्र थे—जो कि राज्य के स्रधिकारी माने जाते थे। महालंज स्रण्ये शेट पुत्र जगतराज के साथ पन्ना में रहते थे—इस कारण जेव्ठ पुत्र हृदयशाह ने गढ़ाकोटा † में स्रप्त अपनी कायम की थी। उसके राज्य के स्रन्तर्गत सागर्‡, शाहगढ़ ×, गढ़ाकोटा, हटा : स्रौर गुना परगने थे। इसी राजा ने सुनार नदी के तट पर हृदयनगर बसवाया था।

अन्तिम काल—ईस्वी सन् १७२६ में सम्राट् मुहम्मदशाह के शासन काल में प्रयाग के सूबेदार मुहम्मदशाह वंगस ने छत्रसाल पर ग्राक्रमण किया था—क्योंकि वह एरच, कोंच, सेंहुड़ा, मौदहा, सोपरी, ग्रौर जालौन के परगने ग्रपने ग्रिधकार में चाहता था। इस युद्ध में छत्रसाल ग्रौर जगतराज मुग़ल सेना द्वारा हार गये थे—क्योंकि न्नोड़छा, दितया + ग्रौर सेंहुड़ा के राजाग्रों ने मुगलों का साथ दिया था। जेष्ठ पुत्र हृदयशाह चुपचाप गढ़ाकोटा में ही बैठा रहा—

<sup>\*</sup> ग्रक्षर श्रनन्य—मध्यप्रदेश के थे—उन पर छत्रसाल की श्रद्धा थी—इसी कारण वे पन्ना में रहते थे। इनक रचे हुए राजयोग, ध्यानयोग, विवेक दीपिका, ब्रह्मज्ञान, श्रनन्यप्रकाश ग्रादि ग्रंथ हैं। ये प्राणनाथ के शिष्य थे।

<sup>†</sup> गढ़ाकोटा—सागर से २८ मीर पूर्व में दमोह मार्ग पर है। यहीं पर रणदूलह को बुन्देलों ने हराया था।

<sup>🗜</sup> सागर—जबलपुर से ११४ मील पर हैं। यहां का तालाब लाखा बंजारा ने खुदवाया था।

<sup>🗙</sup> शाहगढ़—सागर से ४२ मील उत्तर में हैं । यह गांव चारों ग्रोर पहाड़ों से घिरा हुग्रा है ।

<sup>∴</sup> हटा—दमोह नगर से २४ मील उत्तर में है—यह गांव सुनार नदी के किनारे बसा है। कहते है कि फ़क़ीर मंगलशाह की दुया से गोंडों ने मुसलमानों को यहां से हटाया था; इसी कारए। से इस स्थान का नाम हटा रखा गया। दूसरे कहते हैं कि इस गांव का बसाने वाला हटेमिंह था। यहां बुन्देलों का एक किला भी है।

<sup>🕂</sup> बंगस से लड़ने के समय में ग्रोड़छा ग्रौर दितया वालों ने यह ताना दिया था :—

क्योंकि वह पिता से रुप्ट हो गया था। जब जगतराज बंगस से लड़ रहा था—तब माता ने हृदयशाह के पास यह कहलवाया था —

वारे ते पाले हते—मोहन दूध पिलाय। जगत अकेले लड़त है, जो दुख सहो न जाय।।

इस पर हृदयशाह ने उत्तर दिया था-

गैया बछड़ा ना तर्जे — बेटा तर्ज न बाप। कहा चुक हम से परी — हमें बिसारे ग्राप।।

तब माता न लिखवाया था--

गाड़ी थाकी मार्ग में, बछड़न करी न पंश। अब गाड़ी ढड़काय दे, घवल धंग हिरदेश।।

इस पर हृदयशाह ग्रपनी मेना को लेकर बंगस से लड़ने के लिये पहुँच गया था।

छत्रसाल की ग्रवस्था ५५ वर्ष की थी ग्रौर ग्रब पुराना पौरुष जाता रहा था ग्रौर निकटवर्ती बंधुगए। विरोधी बन वैठे थे। ऐसी ग्रवस्था में एक पत्र पूना के पेशवा बाजीराव को ग्रपनी सहायता के लिये छत्रसाल ने भेजा था ग्रौर कहलवाया था कि—

जो गति भई गजेन्द्र की, सो गति पहुंची द्राय। बाजी जात बुन्देल की, राखो बाजीराय।।\*

यह पत्र पाते ही पूना में तुरंत बाजीराव पेशवा सेनामहित बुन्देलखण्ड पहुँचा और वंगस पर आक्रमण करके परास्त कर दिया। यह घटना ३० मार्च १७२६ की है। वंगम शिकस्त खाकर लौट गया और ४ अप्रैल को महाराजा छत्रसाल ने पन्ना में विजयोत्मव मनाया। इस प्रसंग पर बाजीराव पेशवा भी उपस्थित था। न्मी दरबार में छत्रसाल ने पेशवा को अपना तृतीय पुत्र मान कर राज्य का बंटवारा इस तरह किया था—

- (१) हृदयशाह को—पन्ना, मऊ, गढ़ाकोटा, कालिजर, एरिछ श्रौर धमोनी इलाका, जिसकी नाय ४२ लाख थी।
- (२) जगतराय को—जैतपुर, अजयगढ़, चरखारी, नांदा, सरिला इलाका, जिसकी ग्राय ३६ लाख थी।
- (३) बाजीराव पेशवा को—काल्पी, जालौन, गुरसराय, गुना, हटा, सागर, हृदयनगर इलाका, जिसकी ग्राय ३३ लाख थी।

भ्रोड़छा के राजा भ्रौर दितया के राई। भ्रपने मुंह छत्रसाल बने धना बाई ।।

उसके उत्तर में छत्रसाल ने कहा था—

सुदामा तन हेरे तब रंक हू ते राव कीन्हों, विदुर तन हेरे तब राजा कियो चेरे तें। कूबरी तन हेरे तब सुन्दर स्वरूप दीन्हों, द्रौपदी तन हेरे तब चीर बढयो टेरे तें। कहत छत्रसाल प्रहलाद की प्रतिज्ञा राखी, हिरनाकुश मारो नेक नजर के फेरे तें। ऐसे गुरु, ज्ञानी, ग्रभिमानी भये कहा होत, नामी नर होत गुरुड़गामी के हेरे तें।।

\* पेशवा की बखर से पता चलता है कि छत्रसाल ने यह पत्र १०८ दोहों में पेशवा को लिखा था, पर पूरा पत्र ग्राज उपलब्ध नहीं है—केवल यही दोहा मिलता है (जनश्रुति के रूप में)। इस ग्रवसर पर दरबार के किवयों ने पेशवा की खूब बड़ाई की थी। जुलाई मास तक बाजीराव बुन्देलखण्ड में ही रहा। पन्ना की संधि के ग्रनुसार बुन्देलखण्ड में पेशवा के कर्मचारियों ने ग्राकर ग्रपना शासन जमाया था। (सन् १७३१) कुछ लोग कहते हैं कि छत्रसाल ने पेशवा को मस्तानी † नाम की नर्तकी को भेंट में दिया था, किन्तु कुछ विद्वान् कहते हैं कि हैंदराबाद के निजाम ने दिया था। इसके बाद ही ६५ वर्ष की ग्रवस्था में पौष की बदी ३ शुक्रवार संवत् १७६६ (१२ मई सन् १७३१) को महाराजा छत्रसाल की मृत्यु हुई। छत्रसाल का राज्य प्रसिद्ध चंदेल महाराजा कीर्तिवर्मन से बड़ा था। सागर जिले में महाराज छत्रसाल की एक मुद्रा हमारे देखने में ग्रायी थी—जिस पर यह क्लोंक ग्रंकित था—

#### थी जगत विदित मुद्रा शासनोजसमृद्रा । सञ्जनजनानां सुहृदो छत्रसाल नाम ।।

विन्ध्याचल की श्रेणियों के मध्य में वारिप्रपात रम्य पर्वतमाला से सिज्जित कच्छपाकृति भूमि बुन्देलखण्ड है— तभी लोग कहते थे—

> इत यमुना, उत नर्मदा, इत चंबल, उत टाँस । छत्रसाल सो लड़न की, रही न काह हौंस ।।

वास्तव में महाराज छत्रसाल ग्रपने समय के प्रतापी राजा थे। बुन्देलखण्ड ग्राज भी उनके नाम से फूला नहीं समाता है। कविवर मुंशी ग्रजमेरी ने कहा है—

> ये चम्पत विख्यात हुए सुत छत्रसाल से। शत्रुजनों कं लिये सिद्ध जो हुए काल से।। जिन्हें देख कर वीर उपासक कविवर भूषण। भूल गये थे शिवा बावनी के आभूषण।। यह स्वतंत्रता सिद्धहेतु कटिबद्ध भूमि है। सङ्गरार्थ बुन्देलखण्ड सन्नद्ध भूमि है।।

हृदयशाह ने पिता की मृत्यु के पश्चात् पन्ना को ग्रपनी राजधानी बनाया। गढ़ाकोटे का इलाका हृदयशाह के हिस्से में पड़ा था। उसके जीते जी कुछ गड़बड़ नहीं हुई। जब वह सन् १७३६ में मर गया, तब उसका जेठा पुत्र सुभागिसह गद्दी पर बैठा। उसके कई भाई थे, उनमें पृथ्वीिसह ने ग्रपने मन के ग्रनुसार जागीर न पाकर ग्रपने भाई से विरोध किया था। पृथ्वीिसह ने मराठों की सहायता से गढ़ाकोटा प्राप्त किया था ग्रौर वहीं का राजा बन गया था।

छत्रसाल के वंशज (गढ़ाकोटा)—पृथ्वीराज के प्रधीन शाहगढ़ ग्रौर गढ़ाकोटा के परगने थे। सन् १७४४ ईस्वी में उसने गढ़ाकोटा को राजधानी बनाया। जिसके तीन पुत्र थे—जेष्ठ पुत्र किसनसिंह जू ने थोड़े ही दिन राज्य किया था—पश्चात् मंभला माई हरिसिंह जू गद्दी पर बैठा। थह घामिक वृत्ति का राजा था—जिसने शंकर का मंदिर बनवाया था। संवत् १८४२ में इस राजा का देहान्त काशी में हुग्रा था। मरने के कुछ दिन पूर्व उसने ग्रपने पुत्र राजमदेन सिंह जू का राज्याभिषेक कर दिया था।

<sup>†</sup> मस्तानी—बाजीराव और मस्तानी के वंशघर बांदा के नवाब थे। पेशवा ने ग्रपने पुत्र शमशेरबहादुर का (ई. सन् १७३४—१७६१) विवाह १८ ग्रक्तूबर सन् १७५३ में एक कुलीन हिन्दू कन्या के साथ करवाया था। पेशवा न शमशेरबहादुर का यज्ञोपवीत भी कराना चाहा था—पर पूना के ब्राह्मणों के विरोध करने पर न हो सका। शमशेरबहादुर का पुत्र ग्रली बहादुर था—जो बांदा का नवाब कहलाता था।

राज मर्दनिमिंह ने गढाकोटा में एक सुन्दर महल बनवाया था। यहां के राजा सागर के मराठों को चौथ दिया करते थे। सागर के मूबेदार आवा साहब में गढ़ाकोटा वालों से मनमुटाव हो गया—और मर्दनिमिंह ने चौथ देना बन्द कर दिया—तब आवामाहब ने गढ़ाकोटा पर आक्रमण कर दिया—उधर राजा भी तैयार था—इसलिए दीवान जालिमिं हो सेना लेकर नगर के बाहर मराठों को रोक दिया। इस युद्ध में सागर वालों को हार खाकर लौट जाना पड़ा। तब आवासाहब रघुनाथ राव ने पूना में सहायता मांगी—और वहां से अली बहादुर को भेजा गया—जिसने गढ़ाकोटा-वालों से मिल कर चौथ का मामला निपटा लिया था। यों तो मर्दनिसिंहजू गढ़ाकोटा में स्वतंत्रतापूर्वक राज्य करता था, फिर भी पन्ना वालों में उसका सम्यन्ध बना रहा। सन् १८१० ईस्वी के लगभग सागर वालों ने नागपुर के भोंसला रघुजी द्विनीय को गढ़ाकोटा पर आक्रमण करने का आग्रह किया था। इसी कारण रघोजी ने सेना सहित अपने बक्षी को भेजा था। मराठों की इस विशाल सेना ने गढ़ाकोटा को घेर लिया—जिनके पास ४० तोपें थी। बुन्देलों ने किले के सहारे युद्ध किया था और उसका संचालन स्वयं मर्दनिसंह करता था। मर्दनिसंह ने ग्वालियर के सिंधिया से सहायता मांगी थी—इसलिये भोंमले में लड़ने के लिये उसका यूरोपियन सेनापित कर्नल जान वाष्टिस्ट गढ़ाकोटा पहुंचा था। मिधिया की सेना पहुंचने के पूर्व ही मर्दनिमंह युद्ध में घायल होकर मर गया, किन्तु उसके अंगरक्षक ने यह बात प्रकट नहीं की और युद्ध जारी रखा। ग्वालियर से सहायता पहुंचने पर भोंसलों की सेना घेरा उठा कर गढ़ाकोटा से चली गयी, पश्चत् गढ़ाकोटा के सरदारों ने अर्जुनसिंह को गद्दी पर बिठलाया (ई. सन् १८११) और रानी मृत राजा की अस्थि लेकर सती हो गयी।

श्रर्जुनिसंह ने सहायता के उपलक्ष्य में श्राधा राज्य देने का वादा किया था—िकन्तु जब श्रवसर श्राया तो उसने एक हिस्से में गढ़ाकोटा श्रौर मालथोन के उपजाऊ परगने श्रौर दूसरे हिस्से में शाहगढ़ का जंगली इलाका रखा श्रौर कहा कि सिधिया महाराज जो लेना चाहें—सो ले लेवें—मैं तो श्रपने लिये शाहगढ़ पसंद करता हूँ। श्रर्जुनिसंह ने सोचा था कि ऐसा कहने से सिधिया समभेगा कि कदाचित शाहगढ़ परगना बहुत श्रच्छा है—इसलिये उसके लेने के लिये श्राग्रह करेगा—िजसमें गढ़ाकोटा श्रौर मालथोन मेरे हिस्से में श्रा जायेंगे, परन्तु सिधिया ने उसकी वात मान्य कर ली। फिर भी सिधिया ने राजा को नहीं खदेड़ा। भाग्यवश सन् १८१६ में मागर का राज्य श्रेग्रेजों के श्रधीन चला गया श्रौर सन् १८२० ई. में सिधिया ने प्रवंध के लिये गढ़ाकोटा, मालथोन, देवरी, गौरभामर,नाहरमऊ श्रौर राहतगढ़ का इलाका श्रंग्रेजों को मौप दिया। १३ मार्च मन् १८२१ ईस्वी में कम्पनी के एजेंट ने राजा श्रर्जुनिसंह से मुलह की श्रौर उस समय संधि द्वारा तय किया गया था कि "गढ़ाकोटा पर श्रंग्रेजी कंपनी का राज रहेगा श्रौर राजा श्रपनी राजधानी शाहगढ़ में रखे।" श्रर्जुनिसंह मन् १८४२ ई. में मर गया तब उसका भतीजा वस्तवली गद्दी पर वैठा। हटा तहमील में जटाशंकर का एक किला है—िनकटवर्ती नाले में एक छोटा सा शंकर का मन्दिर है—उसमें एक शिलालेख इसी राजा ने शंकर जी की प्रशंसा में श्रीकित करवाया था। उसके नीचे एक दोहा यों है :—

#### माणिक शोभ विशाल ग्रति, स्वामि बली शिवभाल। सेवक शंभुनाय के—तुम बखतेश दयाल।।

सन् १८५७ के देश की स्वाधीनता के संघर्ष में वस्तवली इस प्रदेश के प्रमुख नेता थे। उन्होंने जब स्रंग्रेजों के खिलाफ़ ८ जून को युद्ध की घोषणा की स्रौर सागर की स्रोर हाथी पर सवार हो शाहगढ़ से सेनासहित रवाना हुए तो उनके मंत्री दरयाव कवि ने कहा था—

बस्त को विचार चलो भूपित श्री बस्तवली, घरो न गुमान देव मुच्छन पै ताव जानि । आके कमबस्तन के मन में न सस्त होहु, बस्त की है बात अंगरेजन पै आज दिन ।। किव दरयावराव जोर किर विनवत है, कीजिए विरोध जिन कहत है मेरो मन । एहो महाराज मृगराज हो जरूर पर, आप छेड़िये नहीं फिरंगी इन कुंजरन।।

राजा ने इस मीख़ को न मान कर स्वाधीनता के युद्ध में भाग लिया—िकन्तु ग्रन्त में वह ग्रंग्रेजों द्वारा पकड़ा गया। ग्रंग्रेजों ने उसे राजकीय बंदी बना कर लाहौर भेज दिया ग्रौर उसकी रियासत सागर ग्रौर फ्रांसी इलाकों में सम्मिलित कर दी गयी।

#### सागर की सूबेदारी

ग्रागे बता चुके है कि सन् १७३२ में सागर का बहुत सा भाग पेशवाग्रों के ग्रधिकार में ग्रागया था। छत्रसाल द्वारा पाया हुम्रा यह नवीन राज्य सिरोंज से लेकर यमुना तक पहुंचता था । जिसका प्रबंध पेशवा ने गोविन्द वल्लाल खेर को सौंपा था—जो "सुबेदार" कहलाता था। सुबेदारों का मुख्य केन्द्र काल्पी में था। गोविन्दराव ने सागर-दमोह का प्रबंध बालाजी गोविंद को सौंपा था। बालाजी की सहायता के लिये रामराव गोविन्द, केशवराव कान्हेर, भीकाजी करकरे और रामचंद्रराव चांदोरकर ग्रादि कर्मचारी भेजे गये थे। ग्रारंभ में सुबेदार का निवास स्थान रानिगर स्थिर किया गया। पीछे से उसने सागर में किला बनवाया ग्रीर वहीं जाकर रहने लगा। बालाजी पन्त सागर में ग्रधिक दिनों तक न रहा श्रौर काल्पी में जाकर रहने लगा तब गोविन्दराव ने सागर का शासन श्रपने दामाद बिसाजी चांदोरकर को सौंप दिया । सन् १७६० ईस्वी में गोविन्दराव पानीपत के युद्ध में मारा गया--उसके रामचंद्रराव ग्रौर बालाजीराव दो पुत्र थे। युद्ध में जाने के पूर्व गोविन्दराव ने ग्रपना इलाक़ा दोनों पुत्रों को बांट दिया काल्पी और जालौन का प्रबंधक था-रामचन्द्रराव तथा अन्तर्वेद का प्रबंध बालाजीराव करता था। पानीपत के यद्ध से म्रन्तर्वेद का इलाक़ा पेशवा के साथ से निकल गया—तब से बालाजीराव सागर में ही म्रा गया था। इधर पना की राजकीय स्थिति डांवाडोल हो रही थी और उसके साथ उन्हें खेलने का अवसर मिल गया था। संवत १८३६ में बालाजी का प्रमुख कर्ताधर्ता बिसाजी गोविन्द जवलपूर में था ग्रौर वहां उसके पास पर्याप्त सेना न थी-इसी बीच में मण्डला के राजा नरहरशाह के सेनापित गंगागिरि ने ७ हजार गोंड सैनिकों को लेकर जबलपूर पर स्राक्रमण कर दिया--जिसमें बिसाजी मारा गया और अन्य मराठे भाग कर सागर चले गये। इससे गोंडों का उत्साह बढ गया भीर वे लोग तेजगढ तक बढ गये थे। इस पर गोंडों से लड़ने के लिये बालाजी ने वापू जी नारायण को घड़सवारों के साथ भेजा। उधर जो मराठी सेना जबलपूर से भाग ग्रायी थी (वह ग्रंताजी खांडेकर के ग्रंधीन थी), वह फिर से दमोह में संगठित की गयी--जिसका नेतृत्व इस बार केशवराव चांदोरकर को सौंपा गया था। बापूजी चौरागढ़ पर हमला करने के लिये भेजा गया और चांदोरकर ने तेजगढ़ पर आक्रमण किया था। मराठों के इस आक्रमण से नरहर-शाह गंगागिरि के साथ भाग कर चौरागढ़ चला गया। यह समाचार काल्पी में जब बालाजीराव को जात हम्रा तो उसने भी एक सेना पुत्र रघुनाथराव उर्फ़ ग्राबासाहब के साथ रवाना की। ग्राबासाहब मोरो विश्वनाथ को साथ में लेकर सागर से मण्डला गया---उस नगर को लुट कर वह जबलपुर लौट ग्राया ग्रीर वहां से चौरागढ़ गया---जहां सागर राज्य की सारी सेना एकत्रित हो गयी थी। चौरागढ में गोंडी सेना ग्रधिक दिनों तक न लड सकी ग्रौर ग्रन्त में राजा नरहरशाह और गंगागिरि पकड़े गये। वालाजी ने नरहरशाह को क़ैदी बना कर खरई के किले में रख दिया और गंगागिरि को हाथी के पैर के नीचे दबवा कर मरवा डाला। इस यद्ध से मण्डला का गोंडी राज्य मध्यप्रदेश के मानचित्र से सदा के लिये उठ गया।

बालाजीराव प्रायः काल्पी में रहा करते थे—इसलिये उन्होंने अपने पुत्र आबासाहब को सागर में छोड़ दिया था। उनके साथ में निम्न प्रमुख अफ़सर राजकाज में सहयोग देते थे—लक्ष्मीनारायण भट (दीवान), कृष्णाजी मुजुमदार, रामचंद्र कृष्ण, लक्ष्मण कृष्ण लघाटे, वासुदेव वांकणकर, तुकोबा प्रभु, और केशव भीकाजी। किन्तु इन सब पर नियंत्रण मोरोपन्त का था। मोरोपन्त सूवेदार ही आबा साहब के नाम से राज्य शासन का संचालन करते थे। सन् १७६७ ईस्वी में मोरोपन्त मर गया तब उसका अधिकार उसके पुत्र विश्वासराव को बालाजी राव ने सौंप दिया था। सन् १७६८ में मंडला और जवलपुर जिले पूना के पेशवा ने रघोजी भोंसले (द्वितीय) को दे डाले। धमोनी भी शीघ्र ही भोंसलों को मिल गई। इसके बाद विश्वासराव को शासन का भार सौंप कर आबा साहब काल्पी चला गया।

इस युग में मीर खां पिढारी ने सागर जिले में कई बार लूटमार की थी । एक बार तो उसने सागर नगर को ही घेर लिया था । सूवेदार विश्वासराव ने ग्रपनी सहायता के लिये भोंसले को बुलवाया था । इस प्रमंग पर भोंसलों की सेना ने सागर की रक्षा की थी—जिसके कारण उनको चौरागढ़ श्रौर धमोनी का इलाक़ा सागर वालों ने दे दिया था । बालाजीराव का एकमात्र पुत्र रघुनाथराव (ग्राबा साहब) ग्रौर गंगाधरराव का एकमात्र पुत्र गोविन्दराव (नाना साहब) था। बालाजी ग्रौर गंगाधरराव दोनों भ्राताग्रों का ग्रन्तकाल थोड़े समय के ग्रन्तर से हुग्ना था। ग्राबा साहब कभी सागर ग्रौर कभी काल्पी में रहता था। ये मागर के "सूबेदार" ये—किन्तु स्थानीय लोग उनको "राजा माहब" कहते थे। ग्राबा साहब—रघुनाथराव के समय मे सागर में मुप्रसिद्ध हिन्दी किव पद्माकर किव रहते थे। उसने रघुनाथराव की तलवार की यों प्रशंसा की थी—

बाहन तै दूनी तेज तिगुनी त्रिसूलन पै, चिल्लिन तै चौगुनी चलाक चन्द्र चाली तै। कहैं पद्माकर महीप रघुनाथराब, ऐसी समशेर सेर सत्रुन पै घाली तै। पांच गुनी पब्ब तैं पचीस गुनी पावक तै, प्रकट पचास गुनी प्रलय प्रनाली तै। साठ गुनी सेस तैं सहस्र गुनी स्त्रापन तैं, लाख गुनी लूक तै करोर गुनी काली तै।

कहा जाता है कि रघुनाथराव ने इनकी किवता पर प्रसन्न हो, एक बार एक लाख रुपया पुरस्कार दिया था। रघुनाथराव का देहान्त सन् १८०२ ईस्वी में हुन्रा था। इनके कोई पुत्र न था—इसलिये यह निश्चय किया गया था कि नाना साहब के जो पुत्र होगा—उसे ग्रावा साहब की बड़ी रानी गोद में लें। मृत सूवेदार की दो स्त्रियां रुक्मावाई ग्रीर राघाबाई थीं। ये रानियां सागर में ही रहती थी और उनकी ग्रोर से विनायकराव चांदोरकर मुख्त्यार था। इधर कुछ दिनों के बाद काल्पी में नाना साहब के एक पुत्र हुग्रा—जब यह समाचार सागर पहुँचा था तब मागर की रानी रुक्मावाई ने नगर में एक विराट जल्मा किया था जिसमें केवल ५ हजार रुपयों की शक्कर ही बांटी गई। बाद में यह बालक शीघ्र ही मर गया। इसलिये दुवारा जो दूसरा पुत्र नाना साहब के हुग्ना तो उसने गोद देने से इन्कार किया। तब रानियों ने दक्तक विधान के प्रकरण को कुछ दिनों के लिये स्थिगत कर दिया।

सन् १८१८ ईस्वी में पूना का राज्य अंग्रेजों ने हड़प लिया और पेशवा बाजीराव को पेंशनर बना कर कानपुर के निकट बिठूर में पटक दिया। इस समय के निर्णय के अनुमार सागर प्रदेश भी अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया—जो कि पूर्व संिघ के विपरीत था। काल्पी के नाना साहव ने अंग्रेजों से एक स्वतंत्र संिघ की थी \* जिसके अनुसार "ईस्ट इंडिया कम्पनी" ने नाना साहब गोविन्दराव और उनके वारिसों का हक मंजूर किया था। इस सुलह की दवीं शर्त के अनुसार यह तय हुआ था कि यदि नाना साहब और आबासाहब में कोई अगड़ा हो जावे—तो उसका निर्णय कम्पनी करेगी, किन्तु जब पेशवाई जब्त की गयी तब सागर का इलाका पेशवा का ही है—कह कर यह जब्त कर लिया गया (सन् १८१८ ईस्वी) परन्तु आंसी का राज्य कायम रखा गया।

सागर राज्य श्रंग्रेजी राज्य में जोड़ लेने पर गवर्नर जनरल ने वहां के शासनकर्ताश्रों को वार्षिक ढाई लाख पेंशन देने का निर्णय किया था। इन पेंशनों का बंटवारा इस प्रकार किया गया था। † (इस समय रानी रुक्माबाई जीवित थीं)।

```
रानी रुक्माबाई को वार्षिक ... ६४,००० रुपये

‡ विनायकराव को वार्षिक पेंशन ... ४७,००० ,,

ग्रन्य सरदारों को पेंशन ... १,०६,०८७ ,,

जोड़ ... २,४०,०८७ ,,
```

<sup>\*</sup> ग्रचीसन साहब द्वारा लिखित-—सुलहनामों का विवरए। (कैप्टन वेली द्वारा सन् १८०५ ई. की सुलह) ।

<sup>🕇 (</sup>सागर १६ जुलाई १८१६ का पत्र ) श्री. टी. ए. मडाक साहब, ग्रम्थायी एजेंट, गवर्नर-जनरल, सागर ।

<sup>‡</sup> सूर्वेदार विनायकराव का देहान्त, संवत् १८६२ में हुम्रा था । उनके पुत्र मोरेश्वरराव १० सहस्र रुपये वार्षिक पेंशन पाते थे । ये फांसी के राजा रामचंद्रराव के बहनोई थे ।



रुक्मिणी गोरटी । कृष्ण काळा ॥

(भोसलें कालीन चित्र)

संवत् १८६० में रुक्माबाई ने पथरिया के रामचंद्रराव खेर के पुत्र बलवंतराव की दत्तक लिया था—जिसे कम्पनी ने भी मंजूर किया। बलवंतराव जी को जवलपुर में रहने की ग्राज्ञा दी गयी ग्रौर उनकी पेंशन १० हजार रुपये वार्षिक थी।

# नागपुर में मराठा शासन

रघोजीराव भोंसले (प्रथम)--१८ वीं सदी में सतपूड़ा के अरण्यमय मैदान में रघोजी भोंसले \* ने नागपूर में मराठों का राज्य स्थापित किया। उस समय तक मध्यप्रदेश पर राजगोंडों का शासन था। वह सातारा के महाराजा शाह का "सेनासाहब सूबा" था ग्रौर ई. सन् १७३० में उसे गोंडवाने से चौथ वसूल करने की सनद मिली थी ।† ग्रारंभ में रघोजी यवतमाल जिले के भाम नामक ग्राम में रहता था। वहीं पर उसने चने हुए सरदारों की एक घड सेना तैयार की-जिसका सेनापित भास्करराव कोल्हटकर था। सातारा से ही रघोजी चुने हुए कई वीर सरदारों को ग्रपने साथ लाया था और उनके सहयोग मे उसने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। यों तो मराठे सरदारों की भ्रार-म्भिक ग्रवस्था पिंढारों के समान थी-जिसका वर्णन हमने ग्रागे किया है। जो राज्य मराठों के ग्रधीन रहता था-उसकी देखभाल तो वे ग्रच्छी तरह में करते थे; वहां की प्रजा को मभी तरह का मुख पहुँचाने का प्रयास करते थे, किन्तु पड़ोसी राज्यों को जहां पर दूसरे का जासन होता था-जाकर लटते थे स्रौर प्रजा को तब तक वस्त करते थे, जबतक कि वहां का राजा चौथ के रूप में धन नहीं देता था। दशहरा होते ही मराठे "मुलुकगिरि" के स्रपने राज्य से घोड़ों पर चल पड़ते थे स्रौर स्रन्य राज्यों पर स्नाकमए। कर के धन-संग्रह करते थे। उसी धन के सहारे स्रपनी राजधानी में वर्षा के घने बादलों और रिमिक्तम बरसते हुए पानी में भ्रानंद की रातें बिताते थे। रघोजी का चचा कान्होजी भोंसले भाम में रह कर 'मुलुकगिरि' करता था-जिसकी सनद सातारा के महाराजा से मिली हुई थी। कान्होजी का उत्तरा-धिकारी भतीजा रघोजी बनाया गया—जो कि छत्रपति शाह का साढ़ भी था। यह वही समय है —जब कि पुना के पेशवा, बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होल्कर श्रौर ग्वालियर के सिधिया—सातारा के छत्रपति की श्रनुमित से प्रबल राज्य क़ायम करते हैं। उसी तरह नागपुर में भोंसलों का प्रबल राज्य क़ायम होता है। ये सभी सरदार शाहू को ग्रपना राजा मानते थे।

नागपुर में भोंसले का प्रवेश—सन् १७३५ ईस्वी में देवगढ़ का गोंड राजा चांद सुलतान नागपुर में मर गया—उसके चार पुत्र थे, उनमें बालीशाह दासीपुत्र था—उसने राजा के जेष्ठ पुत्र मीरबहादुर को मरवा दिया और स्वयं राजा बनने का यत्न करने लगा। ऐसी अवस्था में विधवा रानी रतनकुंवर ने बुरहानशाह और अक्रवरशाह पुत्रों के हित के लिये भाम से रघोजी भोंसले को बुलवाया। उस निमंत्रण के अनुसार रघोजी नागपुर के लिये रवाना हो गया। बालीशाह ने मराठों को पाटनसांवगी में रोकने के लिये गोंडी सेना के साथ सेनापित रघुनार्थासह को भेजा। नागपुर से पाटन सावंगी पहुँच कर रघोजी ने गोंडों को हराया—तब रघुनार्थासह भाग कर भंडारा चला गया और वहीं पर पकड़ा गया, परन्तु उसने रघोजी को राजी कर लिया। रामटेक में श्रीराम का दर्शन कर उसने देवगढ़ की ओर प्रस्थान किया—रास्ते में पहाड़ी घाटियों में वालीशाह ने रघोजी को रोकने का यत्न किया। इस संघर्ष में वालीशाह मारा गया और रानी रतनकुँविर ने देवगढ़ में रघोजी का स्वागत किया। (सन् १७३७ ई.) इस सहायता के उपलक्ष्य में रानी ने रघोजी को १० लाख रुपये दिये और उसकी राय से बुरहानशाह देवगढ़ का राजा घोषित किया गया था। फिर भी रघोजी ने राजा के संरक्षक के बहाने नागपुर में रहने का निश्चय किया—क्योंकि भाम की अपक्षा

<sup>\*</sup> रघोजी भोंसले—जन्म सन् १६९८। जन्म स्थान—सातारा जिले का पांडववाडी ग्राम, विशेष विवरण—मल्हारराव कृत "राजाराम चरित्र", पृष्ठ ३७-३८।

<sup>†</sup> ग्रॅंट डफ का मराठों का इतिहास, जिल्द १ ग्रौर श्री सरदेसाई का मराठों का इतिहास (मराठी) ।

यहां कई बातों का सुपास था। नागपुर में वह चुपचाप नहीं बैठा रहा—उसने उसे राजधानी का रूप दे दिया—गोंड राजा के नाम पर वर्धा नदी के समीप के कुछ परगने भी अपने अधिकार में कर लिये। गोंडों ने अपना हिर्ताचतक समभ उसकी ग्राकांक्षा के लिये कोई रुकावट नहीं पैदा की। उसका परिणाम यह हुआ कि व्रहानशाह देवगढ़ का पहाड़ी जागीरदार सा बना दिया था और रघोजी नागपुर का राजा बन गया। इसके बाद उसने सातारा जाकर शाह से भेंट की और गोंडवाने से प्राप्त धनराशि से कुछ भेंट कर के उसे संतुष्ट कर दिया था।

\*"भोंमलों की बखर" से पता चलता है कि "मन् १७३८ ईम्बी में लखनऊ. मकसूदाबाद. ढाका, बगाल, बेतिया, बुन्देलखण्ड, बीदर, प्रयाग ग्रौर पटना के सूबों से चौथाई बसूल करने का ग्रिधकार महाराजा शाह ने दिया था। मागर से लौट ग्राने पर रघोजी ने मण्डला के राजा शिवराजशाह के राज्य के ६ गढ़ प्राप्त कर लिये—जो नागपुर प्रदेश में लगे हुए थे।

कर्नाटक का युद्ध — सन् १७४० ईस्वी में रघोजी सातारा में बुलवाया गया क्योंकि उस समय महाराष्ट्र के सभी सरदार कर्नाटक के युद्ध के लिये एकत्रित हुए थे। इस समय समस्त मराठा सेना का सेनापित रघोजी भोंसला बनाया गया था और उसमें पेशवा बाजीराव का भी समर्थन था। इस मृहिम से मराठा राज्य का प्रभाव दक्षिए। भारत में विस्तारित हुग्रा और साथ ही ग्राधिक लाभ भी—क्योंकि प्रत्येक युद्ध ग्राधिक लाभ के लिये भी होते थे। कर्नाटक के युद्ध के कारए। रघोजी की योग्यता समस्त महाराष्ट्र की ग्रांखों के सामने ग्रागयी। इस समय महाराष्ट्र में दो ही राज धुरंघर पुरुष थे—एक रघोजी भोंसला और दूसरा पेशवा बाजीराव। पर दोनों में ग्रापसी स्पर्धा थी, क्योंकि रघोजी मानता था कि दोनों का दर्जा बराबरी का है—क्योंकि दोनों ही छत्रपति के सेवक हैं।

हैहय राज्य का अंत—जिम समय रघोजी—कर्नाटक की ग्रोर गया था—उम समय नागपुर में उसका सेना-पित भास्कर पन्त था। उसी समय में भास्करपन्त ने दक्षिए। कोगळ—जिसे छत्तीसगढ़ कहते थे—में ग्रपना राज्य जमाने का यत्न किया। रानपुर में लगा हुग्रा वैनगंगा के पार रायपुर ग्रीर रानपुर के राजाग्रों का राज्य था—जो लगातार ६०० वर्षों से बराबर गांनि के साथ राज करते चले ग्रा रहे थे। किन्तु इस समय वे प्राय: नेजहीन हो चुके थे। उधर बंगाल में भी राज्य पलटने की साजिशों जोर के साथ चल रही थी। वंगाल के मुगल सूबेदार ग्रलीवर्दी खां के विरोधी सरदार मुर्शीदकुली खां का दामाद बाकर ग्रली महायना पाने के हेतु नागपुर गया था। वह राघोजी से मिलने के लिये कर्नाटक भी पहुँचा था। सन् १७४०-१७४१ ईस्वी में भास्करपन्त १० हजार घुइसवारों को लेकर बंगाल की ग्रोर रवाना हुग्रा। रास्ते में उसे रायपुर से गुजरना पड़ा—वहा का राजा था ग्रमरिसह—जिसने मराठा सेना के प्रति किसी तरह का कोई विरोध प्रकट नहीं किया ग्रीर ब भास्करपन्त ने ही कोई छेड़छाड़ की। इसी तरह मराठों के घुड़सवार जब रानपुर के समीप पहुँचे—तो वहां के वृद्ध राजा शिवराजिसह ने किले के द्वार बन्द करवा दिये थे। उस समय राजा की श्रवस्था ६५ वर्ष की थी ग्रीर उसका इकलौता पुत्र हाल ही में मराथा। मराठों ने रतनपुर के किले को घेर कर तोपों की मार शुरू कर दी ग्रीर ग्रासपाम के गांवों को लूटना ग्रारंभ कर दिया। किले का एक हिस्सा जब गिर पड़ा तब रानी लक्ष्मी ने स्वयं एक बुर्ज पर खड़ी होकर सफ़द भंडा फहरा दिया ग्रीर किले के द्वार खुलवा दिये। रतनपुर नगर को लूट कर—राज्य के खालमा की घोषणा की गयी ग्रीर वहां का प्रवंध मोहनिसह को सौंपा गया। रतनपुर लेकर भास्करपन्त ने उड़ीमा की ग्रीर प्रस्थान किया—पर बीच रास्ते मे ही वह नागपुर वापिस लौट ग्राया।

्वंगाल पर हमले (सन् १७४२ ईस्वी)—सन् १७३६ ई. में दिल्ली सम्राट् ने ग्रलीवर्दी खां को वंगाल, बिहार ग्रौर उड़ीमा की सूबेदारी सौंपी थी—जिसका विरोध पुराने सूबेदार के हितैषियों ने किया था—उनमें उड़ीमा का नायब नाजिम मुर्शीदकुली खां भी था। उसे सन् १७४० ई. में उड़ीसा से भागना पड़ा ग्रौर मराठों की सहायता पाने का यत्न

<sup>\*</sup> नागपुर भोंसल्यांची वखर (मराठी)।

<sup>‡</sup> सर जदुनाथ सरकार द्वारा लिखित—"रघोजी भोंसला।"

करने लगा—जिसमें उसे सफलता तो मिली-पर उसका कोई निजी लाभ न हुआ और मराठों को सेंत में उड़ीसा प्राप्त होगया। इसी समय में अंग्रेजों की ईस्ट इडिया कम्पनी भी कलकत्ते में बैठ कर बंगाल में राज्य जमाने का कार्यक्रम बना रही थी। भारतीय और पश्चिमी आदर्श के दृष्टिकोण भिन्न-भिन्न थे। पश्चिम के अर्थों में इस देश में राष्ट्रीयता का अभाव था। भारतवासियों को एक दूसरे से लड़ा देना—अंग्रेजों के लिये सरल था।

मिस्टर मालेसन ने ठीक लिखा है—"स्वभाव से ही गैरों पर विश्वास कर लेने और उनकी ईमानदारी का व्यव-हार करने की आदत थी।" अंग्रेजों ने भारत में धन और राज के लिये सभी तरह के कार्य किये हैं। वचन देकर मुकर जाना—यह तो कस्पनी के प्रत्येक कर्मचारी की आदत ही पड़ गयी थी। एडमण्ड बर्क ने पालिमेन्ट के सामने वारन हेस्टिंग्स के मुकदमे के सिल्सिले में कहा था—"एक भी ऐसी संघि नहीं है—जो अंग्रेजों ने भारत में किसी के साथ की हो और जिसे उन्होंने बाद में न तोड़ा हो।"

मन् १७४२ से भोंमलों के हमले लगातार कुछ वर्षों तक बंगाल में चलते रहे—उनका मूल उद्देय था कि बंगाल का नवाब अलीवर्दी लां प्रतिवर्ष चौथ की रकम देता रहे। प्रथम आक्रमण सन् १७४२ में हुआ था जो कि उड़ीसा के मार्ग में न होकर बिहार के मार्ग से हुआ था। उस समय भास्कर पन्त १० हजार घुड़सवार लेकर वंगाल गया था। मराठा शैली के हमले में वंगाली लोग परिचित न थे और उन्हें पता ही न चलता था कि वास्तव में मराठों की सेना कितनी है। मराठे अचानक छापा मार कर गांव को लूट लेने थे और मकानों को जला देने थे—जिसके कारण जो रों की अफ़वाह फैल जाती थी और लोग घबरा उठते थे। बिहार के रास्ते से जब भास्करपन्त बंगाल की सीमा पर पहुँचा—तब वहां का नवाब जयगढ़ में था। उसके हरकारों ने उसे जाकर बताया कि "भास्करपन्त मरहटा ४० हजार घुड़सवार लेकर चौथ मांगने आया है।" नवाब सेना महिन जब रानी तालाब पर पहुँचा—तब उसे समाचार मिला था कि भास्करपन्त बरद्वान जिले में आतंक मचा रहा है। नवाब का पुराना कर्मचारी मीर हबीब (जो मराठों से मिल गया था), मराठों का मार्गदर्शक बन गया था। उसने मराठों से मुशिदावाद पर हमला करने का अनुरोध किया—नगर के समीप जब मराठे पहुँचे तब नगर में अचानक भगदड़ मच गयी। नवाब के भाई के पास पर्याप्त सेना थी—तिस पर भी वह प्रतिकार न करते हुए किले में चला गया था। सारे नगर में मराठे फैल गये और उन्होंने नगर को अच्छी तरह लूट लिया। कहते हैं कि जगत सेठ के यहां भोंसले को ३ करोड़ का माल मिला था। नगर को लूट लाट कर ६ मई को शाम को मराठे नगर छोड़ बाहर चले गये। इसके बाद ही नवाब ने राजधानी में प्रवेश किया था।

जुलाई माम के मध्य में मीर हवीब ने मराठों को साथ में लेकर हुगली पर कब्जा जमाया था जिससे अंग्रेज कम्पनी का कारोबार ठप्प होगया था। मराठों ने किसी मैदान में संगठित हो कर युद्ध नहीं किया—वे अचानक आक-मए। करते, लूटते और घरों को जलाते हुए मीलों राज्य से बाहर भी हो जाते थे तथा उनके छापे प्रायः रात्रि में ही होते थे। दिसंबर तक लूटमार के बाद भास्करपन्त वापिस नागपुर लौट गया था।

सन् १७४३ के मध्य में स्वयं रघोजी भोंसले रामगढ़ के मार्ग में बंगाल पहुँचा था । मराठों के ग्रागमन का सम्वाद पाते ही ग्रलीवर्दी खां ने दिल्ली के सम्राट् से ग्राग्रह किया था कि वह उनकी सहायता करे । इस समय पेशवा बालाजी-राव दिल्ली के निकट टिका हुग्रा था । सम्राट् ने पेशवा में बातचीत करके तय किया कि वह भोंसले की सेना को बंगाल से निकाल वाहर कर दे ग्रौर जिसके एवज में उसे मालवा प्रदेश दे दिया जावेगा । पेशवा तुरंत सेना लेकर दाऊदनगर, टिकारी, गया, मानपुर, बिहारशरीफ़, मुंगेर ग्रौर भागलपुर के मार्ग से बंगाल पहुँचा । ग्रमानगंज छावनी से २० मील पर नवाब की ग्रोर से गुलाम मुस्तफ़ा ने पेशवा का स्वागत किया । ३१ मार्च को स्वयं नवाब पेशवा से मिला । पेशवा ने ग्रारंभ में रघोजी को लौट जाने का संदेश दिया था—किन्तु पल्ले में कुछ न ग्राने से वह लड़ने को तैयार हो गया ग्रौर परिणाम यह हुग्रा कि पेशवा की सेना ने नागपुर वालों को खदेड़ दिया—तब रघोजी चुपचाप नागपुर लौट गया ग्रौर वहां से पेशवा की शिकायत करने के लिये सातारा चला गया । ७ जुलाई सन १७४३

ई. को नवाब से २२ लाख रुपये लेकर पेशवा वापिस लौट गया—िकन्तु ग्राश्वासन दे गया कि भविष्य में रघोजी बंगाल पर ग्राक्रमण नहीं करेगा। उत्तर से लौट जाने पर बालाजी पेशवा भी सातारा गया ग्रौर वहीं पर भोंसले के साथ पेशवा ने मेल कर लिया। रघोजी के रुख से पेशवा ने प्रसन्नतापूर्वक उसे नर्मदा के उत्तरीय राज्यों से चौथ वसूल करने का ग्राधकार दिलवा दिया था।

सातारा में पेशवा से मेल-जोल कर के रघोजी नागपुर लौट गया और वहां पहुंचते ही उसने २० हजार घड़-सवारों के साथ भास्करपन्त को बंगाल पर आक्रमण करने के लिये भेज दिया-अवकी बार मराठों की मेना उडीसा के मार्ग से बंगाल गयी। बारमल-घाटी को पार कर ज्यों ही मराठे कटक के निकट पहुँचे—त्यों ही हरकारों ने नवाब से सारा समाचार कह सुनाया। अलीवर्दी खां ने पेशवा के पास संदेशा भेजा-किन्तू इस बार उसने मौन धारण कर लिया और दिल्ली सम्राट्भी किसी तरह की सहायता पहुंचाने में ग्रसमर्थ था। फिर भी बंगाल के नवाब ने किसी तरह बंगाल की रक्षा करने का प्रबंध किया। भास्कर पन्त ने नवाब से समभौता कर डालने के विषय में बातचीत करने के हेतू सरदार जानकीराम ग्रौर मुस्तफ़ा खां को भेजा ग्रौर स्वयं मानकुरा में ठहर गया था। ३१ मार्च सन् १७४४ को दोनों ने सुलह कर लेने का निश्चय किया था। भास्करपन्त कटवा और पलासी होते हए मानकूरा गया था और वहां पर नवाव भी पहुँच गया था। नवाब ने भास्करपन्त को मार देने का एक पड्यंत्र रचा और मराठे सरदारों को भोज के लिये निमंत्रित किया था। भोज स्थल पर एक विशाल शामियाना खड़ा किया गया था और उसके एक कोने पर नवाब की बैठक थी। भास्कर पन्त २१ मराठे सरदारों के साथ वहां गया था स्रौर ज्यों ही वह स्रासन पर बैठा— त्यों ही पूर्व संकेतानुसार शामियाने की रस्सियां काट दी गयीं और खातिरदारी करने वाले छद्भ वेषधारी सैनिकों ने भास्कर पन्त ग्रौर उसके साथियों को मौत के घाट उतार दिया। भास्कर का सिर काट कर नवाब के सामने पेश किया गया। अपने सरदारों के अमान्यी कृत्य देख कर नवाब नंगे पैर अपने डेरे में पहुंच गया था। भास्कर पन्त के मारे जाने का वृत्तांत ज्यों ही सैनिकों के पास पहुँचा-त्यों ही सेनापति रघोजी गायकवाड़ घवरा कर सैनिकों को लेकर वापिस नागपूर लौट गया।

महाराष्ट्र पुराण \*—इसका वर्णन किव गंगाराम ने वंगला के 'महाराष्ट्र पुराण' में किया है। इस ग्रंथ की रचना का समय पौष १४ शनिवार शके १६७२ बङ्गाब्द ११५८ है। गंगाराम ने ग्रंथारम्भ इस तरह किया है—

#### राधाकुष्ण नांही भजे पापमित होइया । रात्रदिन कीड़ा करे परस्त्री लोइया ।।

उस ग्रंथ में मराठों के ऋत्याचारों का वर्णन विस्तार के साथ मिलता है। जिसका सारांश यह है—

"छत्रपति शाहू ने बंगाल पर स्राक्रमण करने के लिये रघोजी को स्राज्ञा दी थी और उसके स्रनुसार उसने भास्कर-पन्त को सेना के साथ भेजा था। मराठों की सेना ने हजारों भंडे और नगाड़े बजाते हुए पंचकोट में प्रवेश किया। उस समय नवाब का मुकाम बरद्वान के समीप रानी तलाब पर था। बरिगयों (मराठे सैनिकों) ने ग्वालाभुई के मार्ग से बरद्वान को घेर लिया—जिससे नवाब के हरकारे विस्मित से होगये। बरिगयों के पास ४० हजार घुड़सवार और जमादार थे उन्होंने नवाब से कहलवाया कि सातारा महाराज की स्राज्ञा से वे चौथ वसूल करने के लिये स्राये हैं। नवाब ने मुस्तफ़ा खां से यह सारी जानकारी प्राप्त की थी। भास्कर-पन्त के साथ हीरामन कासी, गंगा जी स्रांभा, सीमत योसी, बालाजी, शिवाजी, संभाजी केशजी, केसरीसिंह और मोहन-सिंह जमादार थे। वे लोग सैनिकों को लेकर देहात में फैल गये और लूटमार करने लगे तथा बचे हुए १४ जमा-दारों ने नवाब को घेर लिया था। दो सप्ताह तक घेरा पड़ा रहा—जिससे बरद्वान में रसद मिलना स्रसंभव होगया।

<sup>\*</sup> रायल एशियाटिक सोसायटी (बंगाल) की पत्रिका में 'महाराष्ट्र पुराएा' छापा गया था।

चावल, दाल, प्याज, तेल, घी, खांड, नमक म्रादि वस्तुएँ तेज हो गयी। एक रुपये में एक मेर चावल मिलता था। तरकारी-भाजी का पता ही न था। गांजा, भांग, तमाखू भी मिलती न थी। साग के एवज में लोग केले की जड़ें खोद कर खाते थे। ग़रीब भौर मंगते भूखों मरने लगे। नवाब को भी दिक्क़त के साथ खाना मिलता था। लाचार हो नवाब ने युद्ध करने का निश्चय किया। निशान लेकर घोड़े चल पड़े—ढोल और नगाड़ा बजने लगे। बरगियों ने मेना पर 'हर हर महादेव' कहते हुए हमला किया—जिससे नवाब की सेना में भगदड़ मच गयी थी।"

"मुस्तफ़ा खां बरगियों पर पिल पड़ा—जिसको बर्गी न रोक सके । मीर हबीब ने मालिक के साथ विश्वासघात किया और वह बींग्यों से जा मिला । उसने नवाव की छावनी में ग्राग लगा दी और रसद को लट लिया। कुछ हाथी और घोड़े बर्गियों के हाथ लग गये, किन्तु नवाब तो किसी कदर कटक पहुँच गया। नवाब का हाथ से निकल जाना भास्कर को स्रखरा । तब तो बर्गियों ने स्रासपास के ग्रामों को लुटना सौर गांव के गांव जलाना स्रारंभ कर दिया । लोग घवरा उठे और ग्रामीए। जन सूरक्षित स्थानों की स्रोर भागने लगे । वग़ल में पोथी दावे पंडित जन भाग रहे थे । हाथ में तराजू ले बनिया और सुनार भागने लगे । लोहार, कसेरा, कुम्हार, केवट, ढीमर, चुड़िहार, अपना-अपना सामान सिर पर रखे हुए भागने लगे । गोस्वामी, महंत, मठाघीश भी ग्रपने-ग्रपने स्थानों को छोड़ कर भाग रहे थे । बर्गी का नाम सूनते ही कायस्य और वैद्य भी लापता होगये थे। कुलीन स्त्रियां जिन्होंने कभी हाट नहीं देखा था--वे भी सिर पर सामान रख कर भागती हुईँ नजर म्राती थीं। राजपूत भौर क्षत्रियगण ग्रपनी तलवार फेंक कर भाग रहे थे। किसान बैलों को हांकते हुए भाग जा रहे थे। शेख, सैयद, पठान भी भगोड़ों का ग्रन्करए। कर रहे थे। रास्ते में भागने वाले जब कहीं मिल जाते—तो यही पूछते थे कि—तुमने बर्गियों को देखा है। वे कहते नहीं—तब भी लोग भाग रहे थे। हम भी (लेखक स्वयं) उसी पथ के पथिक थे। रास्ते में कहीं बर्गी मिल जाते—तो वे उनको लूट लेते थे। वर्गी केवल चांदी-सोना लूटते थे। बल से स्त्रियों से श्राभूषण छीनते थे। सैकड़ों स्त्री-पुरुषों के हाथ, नाक, कान काटे गये । कूलीन स्त्रियों के साथ इतना व्यभिचार करते थे कि युवतियां त्राहि-त्राहि करती थीं । एक स्त्री से कई सैनिक व्यभिचार करते थे—सहस्रों ने तो प्राण दे दिये थे। ब्राह्मण, वैष्णव, संन्यासी, बच्चे और स्त्रियां मारी गयी थीं। गांव के गांव जलाये जाते थे—जिसमें मठ और मन्दिर भी नहीं बचते थे।"

"निम्नलिखित ग्रामों की भीषण दुर्गति हुई थी—चन्द्रकोना, मेदिनीपुर, दिगनगर, खिरपई, बरद्वान, नीमगाछी, शेरगा, सिमैता, चंडीपुर, श्यामपुर । इस तरह सारा बरद्वान जिला तबाह होगया। पीरखां ने हुगली को बचा लिया था, किन्त ग्रासपास के सैकडों गांव जलकर नष्ट होगये थे।....

"विष्णुपुर को (किव जहां का निवासी था) गोपालिसिंह ने बचा लिया था। हुगली से गंगा पार कर के बर्गी हाजींगंज मुशिदाबाद गये थे। वहां का छोटा नवाब हाजी बिगयों का नाम सुनते ही किले में चला गया था। बिगयों ने नगर के साहूकारों को लूट लिया और जगतसेठ का खजाना लूट लिया—जहां २।। करोड़ रुपये की सम्पत्ति थी। बरिगयों ने लूट का धन घोड़ों के तोबरों तक में भरा था—जल्दी में जो रुपये बिखर गये थे—दूसरे दिन उन्हें नगर के फकीरों ने चुन लिया था।"

"कटवा में नवाब को मुशिदाबाद लूटने का समाचार ज्ञात हुआ था। तब वह तुरन्त राजधानी में पहुंचा था। नवाब ने जगतसेठ के लूटे जाने का दोष हाजी को दिया था। नवाब जब किल में गया तब बर्गी कटवा में थे। गंगा और अजय नदियों में बाढ़ आ जाने से बर्गी आगे न बढ़ सके। कटबा में मुकाम करके भास्करपंत ने बंगाल के जमीदारों से लगान वसूल किया था।"

"मीर हवीब ने पुल बनवा कर गंगा को पार किया था और उसने गांवों को लूटना और जलाना प्रारम्भ किया था। भास्करपन्त ने डाइनहाट में गंगा के तटपर नवरात्र का अनुष्ठान आरंभ किया था। ......

नवाव ने इसी बीच अपने जमादारों को लेकर बर्गियों पर हमला किया । अ्रष्टमी की रात्रि को दुर्गापूजन का कार्य अधूरा छोड़ भास्करपंत को भागना पड़ा था । नवाब ने बर्गियों का सामान भी लूटा था ।''

"ग्राश्विन में भास्करपंत बंगाल से भाग गया—किन्तु चैत्र में फिर से पहुंच गया था। बंगाल का चित्र देखकर भगवती पार्वती को महान दुःख हुग्रा ग्रौर उसने भैरवी तथा योगिनियों को ग्राज्ञा दी थी कि वे नवाब की महायता करें। जब भास्कर कटवा में पहुँचा तब नवाब मानकूरा में था। ..... वैशाख कृष्ण २ शनिवार को नवाब भास्करपंत से मिला था। थोड़ी देर बाद नवाब वहा से उठकर चला गया। भास्करपन्त भी यह कहकर उठा कि—में शाम को बार्चालाप के लिये ग्राता हूं। मुस्तफाखां भी उठ गया। ज्यों ही रिकाब में पैर रखकर भास्करपन्त घोड़े पर चढ़ने लगा—त्यों ही किसी ने तलवार से उसका सिर काट दिया। (एक फारसी ग्रंथकार ने मीरजाफर का नाम लिखा है।) बाद में उसके ग्रन्य साथी मारे गये—ग्रौर नवाब की सेना में ग्रानंद मनाया जाने लगा।"

#### मोनकूरा मुकामे जिंद भास्कर मईल । मनसूबाबाद उड़ाइया कवि गंगाराम कईल ।।

'महाराष्ट्र-पुराएा'-ग्रधूरा ग्रंथ ही उपलब्ध है। ऋस्तु--

भास्करपन्त के मारे जाने पर बंगाल में १५ मास तक शांति रही, किन्तु देश की स्रार्थिक दशा शोचनीय होगयी थी। सन् १७४४ ईस्वी में बंगाल स्रौर उड़ीसा का राजस्व है बसूल हुस्रा था। कृषि की हालत भी बिगड़ गयी स्रौर नवाब का फौजी खर्च २ करोड़ पर पहुंच गया था—जिससे वह स्रपने सैनिकों का वेतन भी समय पर नहीं दे पाता था। भास्कर का मारा जाना सुनते ही रघोजी ने बंगाल पर स्राक्रमण करने की जोरदार तैयारी की स्रौर मन् १७४५ के स्रारंभ राजपुत्र में जानोजी के साथ स्वयं रघोजी बंगाल की स्रोर गया जिसके साथ में दीवान तुलजाराम भी था। कटक में राजा जानकीराम का पुत्र दुर्लभराम नवाब का किलेदार था। रघोजी ने स्राक्रमण करके कटक पर कब्जा किया स्रौर दुर्लभराम को पकड़ लिया। रघोजी ने मिदनापुर, बरद्वान स्रौर हुगली जिलों को फिर से लूट लिया—किन्तु नवाब के साथ प्रत्यक्ष में कोई युद्ध नहीं हुस्रा—स्रौर इसी बीच में रघोजी के पास नागपुर मे यह समाचार पहुंचा था कि देवगढ़ के गोंडों ने विद्रोह खड़ा कर दिया है। इसी कारण से लूटलाट कर रघोजी नागपुर चला गया—किन्तु जाते समय कटक की सुबदारी उसने मीर हवीब को सौंप दी थी।

गोंडों के विद्रोह से लाभ — सन् १७४२ ईस्वी में देवगढ़ की राजमाता रत्नकुंवर मर गयी-तब तक बुरहानशाह और अकवरशाह दोनों भाइयों में कोई मनमुटाव नहीं होने पाया—परन्तु माता को मरे पूरे ३ वर्ष न वीते दोनों में भगड़ा खड़ा हो गया। दीवान रघुनार्थासह को अपने पक्ष में करके अकवर शाह ने वुरहानशाह को नागपुर से खदेड़ बाहर किया तव वह नागपुर चला गया। अकबरशाह जानता था कि उसका भाई रघोजी की सहायता लेकर देवगढ़ अवश्य आवगा। इसलिय उसने चांदा के राजा नीलकंठशाह को अपनी सहायता के लिये निमंत्रित किया था। रघुनार्थामह ने गोडों को एकतित करके एक वार मराठों का प्रभुत्व हटाने का प्रयास किया था। इस समय रघोजी वंगाल गया हुआ था और उसे ज्यों ही यह समाचार मिला था त्योंही वह नागपुर लौट आया था। नागपुर से देवगढ़ के लिये उसने अपनी सेना भेजी—जिसने देवगढ़ पहुंचकर रघुनार्थासह को मार दिया और देवगढ़ को अपने कब्जे में कर लिया। तब अकवरशाह—चांदा भाग गया और वहीं वह मारा भी गया। देवगढ़ राज्य के शासन को रघोजी ने अपने कब्जे में करके बुरहानशाह को पेंशनर बना दिया। बुरहानशाह तबसे नागपुर में रहने लगा और ३ लाख पेंशन दी जाती थी। (सन्१७४६) देवगढ़ का राज्य हड़प करके रघोजी ने चांदा का राज्य भी ले लिया और वहां के राजा नीलकंठ शाह को पेंशन देने लगा। इस प्रकार रघोजी ने दो गोंड राज्यों का अस्तित्व सदा के लिये मिटा दिया और अपने राज्य में उन्हें जोड़ लिया। देवगढ़, चांदा, रायपुर और रतनपुर राज्यों को मिटाकर नागपुर का विशाल राज्य रघोजी ने स्थापित किया और उससे दिन पर दिन भोंसला राज्य उत्कर्ष पर पहुंच रहा था।

प्रतीवर्दीसां से सुलह—नागपुर की समस्या सुलक्षाकर ज्यों ही रघोजी मुक्त हुग्रा—त्यों ही उसने बंगाल का नाम मिटाना चाहा। ग्रलीवर्दींगां इस समय में ७२ वर्ष का बूढा हो गया था। उसके प्रमुख सरदार मुस्तफाखां, शमशेरग्वां ग्रीर सरदारणां उसका साथ छोड़ चुके थे फिर भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी थी। १७ मई सन् १७४६ को १० घंटे घोड़े का सफर करके बूढ़ा नवाब सेनासहित कटक पहुंचा था ग्रीर वहां से मीर हवीव को खदेड़ दिया। किन्तु नवाब के लौटते ही वह फिर से कटक में ग्राकर जम गया। इसी समय नागपुर से सैन्य सहित रघोजी ने ग्रपने पुत्र मावाजी भोंमले को बंगाल की राजनीति को सफल बनाने के हेतु भेजा। ग्रलीवर्दीखां ने जीवन के कई उतारचढ़ाव देखे थे—इसलिये उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। मीरहवीब, मोहनिमह ग्रीर मावाजी भोंमले ने कटक में ग्रपना सैनिक केन्द्र स्थापित किया ग्रीर उन्होंने उड़ीसा के समस्त जमींदारों से टाकोली या पेशकाश वसूल किया। इस तरह समस्त उड़ीमा प्रदेश नागपुर राज्य में मिला लिया गया था। सन्१७४६ ईस्वी के ग्रन्त में साबाजी नागपुर लौट गया। २ वर्ष वीतने पर ग्रलीवर्दीखां ने भोंसलों के ग्रातंक में छुटकारा पाने के लिये—रघोजी से संघि की बातचीत ग्रारंभ की—उसका एक दून नागपुर भी गया था। ग्रन्त में भोंसले ग्रीर नवाव के मध्य में निम्नलिखित शर्तीपर संघि हुई।

(१) वंगाल-बिहार और उड़ीसा की चौथ १२ लाख रुपये प्रतिवर्ष नवाब दिया करेगा। (२) नवाब उड़ीसा के सूबेदार मीर हबीब को भोंसले का प्रतिनिधि मान्य करे। (३) भोंसला सेना बंगाल राज्य में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगी। (४) सुवर्ण् रेखा से लगा हुआ उड़ीसा प्रदेश नागपुर राज्य का सूबा होगा। \* नवाब ने इस सुलह को मान्य करके रघोजी को २५ लाख रुपये चौथ के रूप में दिये थे। सुलह के बाद कटक में मीर हबीब भोंसले का प्रथम सूबेदार नियुक्त किया गयाथा। सन् १७५२ ई. में नागपुर से राजकुमार जानोजी चौथ आदि का हिसाब समभने के लिये कटक भेजा गयाथा। उसने मीर हबीब को सूबेदारी से हटा दिया और वह शीघ्र मराठों के द्वारा मरवा दिया गया। बाद में उड़ीसा की सूबेदारी शिवभट साठे को सौंपी गयी। साठे ने कटक में पहुंचकर जकात और ठेकेदारी के तौर पर लगान वसूली की व्यवस्था की थी—यही व्यवस्था सन् १८०३ ई. तक उड़ीसा में चलती थी।

बरार का दो ग्रमली शासन—सन् १७४६ ई. में छत्रपित राजाराम की गद्दीनशीनी के अवसर रघोजी सातारा गया था। उस अवसर पर सन् १७५० ईस्वी में पेशवाने रघोजी को बरार में राज्य जमाने की अनुमति दी क्योंकि निजाम पर अंकुशं रखना भी पेशवा के लिये हितकारी था। वहां से लौटने पर रघोजी ने वर्धा पार बरार के इलाक़ों पर अपना प्रभाव जमाना आरंभ किया। यों तो सन् १७३० ई. में ही नवाब मुजात खां को हरा कर (इस युद्ध में नवाब मारा भी गया था) आकोट इलाक़ा भोंसले ने प्राप्त कर लिया था। सन् १७५० ईस्वी में जब हैदराबाद निजाम सलावत खां था—रघोजी ने बरार के प्रसिद्ध किले गाविलगढ़ और नरनाला प्राप्त कर लिये थे—इससे भोंसला राज्य की जड़ मजबूती से जम गयी थी। इसके अनन्तर स्थान-स्थान पर लगान वसूली के लिये नागपुर राज्य के कर्मचारी नियत किये गये। इस दो अमली शासन का व्यौरा अन्यत्र दिया गया है।

राज्य का विस्तार†—रघोजी भोंसले प्रथम ने अपने पराक्रम, से अपना राज्य पश्चिम में बरार से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक और उत्तरमें नर्मदासे लेकर दक्षिण में गोदावरी तक फैलाया था-जो वर्तमान मध्यप्रदेशसे बड़ा था। उसके राज्य में मराठी, हिन्दी, उड़िया, तेलगू और गोंडी भाषाएँ प्रचिलत थीं, किन्तु राज्य की भाषा मराठी और लिपि मोड़ी थी। संस्कृत शास्त्रों का प्रभाव न्याय के कामकाज में होता था। रघोजी केवल वीर सैनिक ही न था बिल्क योग्य शासक भी था। उसने नागपुर में कई इमारतें बनवाई थीं। वह धार्मिक प्रकृति का रामभक्त था और उसने रामटेक के मन्दिरों का जीर्णोद्धार किया था। उसके चार पुत्र थे—जानोजी, मुघोजी, वासाजी और बिवाजी। मरने

<sup>\*</sup>पेशवाई दफ्तर, ग्रन्क २०, लेख २७। पर्शियन कैलेण्डर, जिल्द २,पृष्ठ १२४४—१२४७ (भारत सरकार द्वारा प्रकाशित)। †मध्यप्रदेश का इतिहास ग्रौर नागपूर के भोंसले।

के पूर्व उसने अपना राज्य चार पुत्रों में वांट दिया था। जानोजी को नागपुर की गद्दी, मुधो जी को चांदा राज्य, सावाजी को बरार और विवाजी को छत्तीसगढ़ देकर भावी कलह का मार्ग रोका था—इसी व्यवस्था को उसने पेशवा से भी मंजूर करवाया था। भोंसला वंश का यह प्रतापी राजा ५७ वर्ष की अवस्था में १४ फरवरी सन् १७५५ ईस्वी में मर गया—इसकी द रानियां थीं—उनमें से ६ सती हुई थीं।

रघोजी की योग्यता—नागपुर वंश का रघोजी भोंसला १८ वीं सदी में भारत का एक प्रतापी मराठा राजा गिना जाता था। इसके जीवन का ग्रारम्भ सन् १७२८ ईस्वी से हुग्रा था। २७ वर्ष की महादशा में उसका जीवन संघर्षमय वीता ग्रीर उन्हीं युद्धों की वदौलत उसने भोंसलों का एक विशाल राज्य स्थापित किया था। इतिहासकारों ने तभी उसे "रघोजी महान्" कहा है। एक साधारए। मराठा कुल में जन्म लेकर घोड़े स्रौर भाले के सहारे उसने विशाल राज्य स्थापित किया था। वह स्वयं ग्रपने भाग्य का निर्माता था। पुरातन युग में ही नहीं --वरन् वैज्ञानिक यग में भी--राज्यों की नींव विलदानों के रक्तों से सिचित होती है। इतना होने पर भी वह चतुर शासन व्यवस्थापक भी था । मराठा-संघ के निर्मातात्रों में रघोजी और पेशवा बालाजीराव दो प्रमुख शक्तियां थीं—इसी समय ईस्ट इंडिया कम्पनी का विकास ग्रारंभ हुग्रा था। रघोजी की सेना में प्रथम श्रेणी के २० हजार घुड़सवार थे---जिनके बदौलत ही उसने यह पद पाया था। उसके यहां हिन्दू और मुसलमान दोनों धर्मों के योग्य सरदार नौकर थे। उसने नागपुर नगर को एक व्यापारिक केन्द्र भी बनाया था। उसने ग्रपने राज्य में कोष्टियों ग्रौर जुलाहों को बुलवा कर वसाया था-जिसके कारण यहां का कपड़ा सारे देश में प्रसिद्ध था। युद्धोपयोगी सामान बनाने वाले कारीगर नागपूर में पर्याप्त थे। इसी भांति ग्रन्य श्रौद्योगिक कलाकार भी श्रन्य प्रदेशों से ग्राकर यहां बसे थे। इसी तरह सहस्रों सैनिक, काश्तकार और राज्य कर्मचारी नागपुर में बसे थे। भोंसलों ने सतपूड़ा की श्रेणियों से व्याप्त प्रदेश को, जो गोंडवाना कहलाता था—मराठी मय बनाया है, पर प्रांतीय लोगों के बसने के कारण प्रदेश की गोंडी शकल पूर्ण रूप से बदल गयी और उसका ग्रसर सामाजिक व्यवस्था पर भी हुन्ना था। रघोजी की राज-मुद्रा पर निम्न श्लोक भ्रंकित था:---

## शाहुराजपदां भोजश्रमरायितचेतसः। बिबात्मजस्य मुद्रैषा राघवस्य विराजते।।

### जानोजी भोंसले (ईस्वी सन्१७५५-१७७२)

रघोजी भोंसले (प्रथम) के देहावसान पर उसका जेष्ठ पुत्र जानोजी गद्दी पर वैठा । वह और सावाजी भोंसले छोटी रानी के पुत्र थे और वड़ी रानी के मुघोजी और विवाजी । इसी कारण से राज-परिवार में कलह निर्माण हो गया । रघोजी स्वयं जानता था और भविष्य के संघर्ष को टालने के हेतु उसने चारों पुत्रों के कार्य का वंटवारा कर दिया था । मराठा-संघ का नेता पेशवा बालाजी इससे परिचित था । परम्परा के अनुसार जब पेशवा की अनुमित के लिये यह प्रकरण उसके सामने उपस्थित हुआ, तब उसने उसी वसीयत पर अपनी मुहर छाप लगा दी, जैसी कि मृत रघोजी मरने के समय कह गया था । पेशवा ने जानोजी को—"सेना साहब सूवा" और मुघोजी को "सेना धुरंघर" की उपाधि देकर दोनों का कार्यक्षेत्र बांट दिया था । फिर भी आपसी तनाव दूर न हो सका । मराठों में बहुविवाह की प्रथा प्रचलित थी—स्वयं राघोजी की मात विवाहित रानियां थीं । इसी कारण राज परिवारों में कलह उत्पन्न होते थे और उससे राज्य की ताकृत घट जाती थी।

सन् १७५६ में पेशवा ने कर्नाटक में कुछ युद्ध किये थे—जिसमें भोंसले बंधुग्रों ने सिकय सहयोग दिया था। जानोजी ग्रौर मुधोजी स्वयं ग्रपने घुड़सवारों के साथ सावनूर के युद्ध में सम्मिलित थे। यहां से छुटकारा पाने पर दोनों नागपुर वापिस लौट ग्राये थे। इसी समय कटक का सूबेदार शिवभठ साठे १२ लाख रुपये पटाने के लिये नागपुर पहुंचा। मुधोजी ने उस में से ग्राघी रकम पाने की मांग की ग्रौर जानोजी ने कटुता न निर्माण हो—इस हेतु से ६ लाख रुपये दे दिये थे। सन् १७५६ के ग्रन्त में चान्दा के गोंडों ने उपद्रव मचाया था—जिसके दमन के लिये मुघोजी स्वयं चांदा गया था—क्योंकि वह इलाका उसके हिस्से में दिया गया था। मुघोजी चांदा में कुछ दिन रहा ग्रौर वहां उसने एक महल बनवाया था।

दो अमली राज्य सन् १७५७-५८ में हैं दराबाद के निजाम वंश में भी—सलाबत खां ग्रौर उसके भाइयों में राज्य के लिये नया संघर्ष खड़ा होगया। पेशवा ग्रौर भोंसले ने सलाबत जंग से सहयोग किया था। उस समय उसका भाई बरार का सूबेदार था—जो "निजामुद्दौला" कहलाता था। भोंसले के ग्रघीन भी ग्राकोट के समीप का इलाका था—जिसका प्रबंधक था—रघोजी करांडे। हैं दराबाद वालों ने उसे हटाने का उद्योग भी किया था। निजाम ग्रली बुरहानपुर से सेनासहित ग्रकोला पहुँचा ग्रौर उसे लूट लिया—वहां पर भोंसलों का जो कर्मचारी था—वह ग्राकोट भाग गया था। करांडे ने जलगांव के समीप निजाम ग्रली से युद्ध करने की तैयारी की थी—परन्तु ग्रचलपुर के नायब सुलतान खां पन्हीं ने बीच में पड़ कर दोनों का ग्रस्थायी समभौता करा दिया—जिसके ग्रनुसार यह तय हुग्रा था कि "बरार की समस्त ग्राय में से प्रतिशत ५५ निजाम लिया करे ग्रौर बाक़ी ४५ प्रतिशत भोंसलों को दिया जायेगा"। इसी प्रसंग पर ग्रचलपुर के नवाब ने जानोजी भोंसले ग्रौर निजाम ग्रली दोनों की भेंट ३ मार्च सन् १७५० को वर्घा के तट पर करवायी थी।

नांदगांव का युद्ध—नागपुर के भोंसले पूना के पेशवा को प्रतिवर्ष कुछ रक़म दिया करते थे—जब सन् १७५६ ईस्वी में जानोजी और मुधोजी पूना गये थे—तब वहां नाना फड़नवीस ने भोंसलों से २० लाख बक़ाया रक़म मांग की थी—जिसको भोंसलों ने मान्य किया था, परन्तु ग्रार्थिक कारएों से वह रक़म पटायी नहीं जा सकी । मुधोजी और जानोजी का ग्रापसी मनमुटाव तीन्न रूप धारए। कर गया और जब दोनों पूना से नागपुर के लिये रवाना हुए—तब दोनों का यात्रा-मार्ग ग्रलग-ग्रलग रहा। दोनों में लड़ने की खुमखुमी थी—ही—इसलिये ग्रमरावती के निकट नांदगांव में लड़ भी पड़े। मुधोजी का सरदार रघोजी करांडे हार कर चला गया—फिर भी उसने दोनों भाइयों के विरोध को शांत कराने का यत्न किया था। इसी भांति का प्रयास त्रिवक जी राजे और पिराजी निवालकर का भी था। जानोजी के दीवान देवाजी पन्त और वालाजी केशव ग्रपना मतलब साधने के उद्देश्य से मुधोजी के विरोधी थे। मुधोजी स्वयं ही कहता था—"ये हमारे कामदार ही हमारा घर मिटाना चाहते हैं।" कुछ दिनों के बाद दोनों भाइयों में मेल भी हो गया था। समभौते के प्रसंग पर मुधोजी ने देवाजी और बालाजी केशव को जेलखाने में रखने का प्रस्ताव किया था—किन्तु नागपुर में पेशवा का जो प्रतिनिधि रहता था—उसने मध्यस्थ बन कर दोनों कर्मचारियों की स्थिति स्पष्ट कर दी और मुधोजी भी संतुष्ट हो गया था।

६ जनवरी सन् १७६१ ईस्वी में पानीपत के मैदान में अहमदशाह अब्दाली के साथ मराठों ने जो युद्ध किया था— उससे नागपुर के भोंसले अलिप्त थे। पानीपत में मराठों की बढ़ती हुई शक्ति सेनापित की अदूरदिशता के कारण चकनाचूर हो गयी। इसी युद्ध के साथ-साथ इतिहास का भारतीय युग समाप्त हो जाता है। भारतीय इतिहास का नया अध्याय आरम्भ होता है—जिसमें पिश्चम से आये हुए युरोपियन व्यापारियों की कूटनीति का उत्कर्ष होता है। पानी-पत के युद्ध का समाचार सुनते ही पेशवा बालाजी का देहान्त (बुरहानपुर के निकट) होगया—और उसके कारण मराठों की राजनीति का नया अध्याय आरम्भ होगया—जो उत्कर्षकारक नहीं कहा जा सकता। पूना की पेशवाई १७ वर्ष के युवक माधवराव को सौंपी गयी और उसके नाम से उसका चचा रघुनाथराव (राघोबा) मुख्त्यार बनाया गया।

निजाम के साथ मित्रता श्रौर पेशवा से विरोध—हैंदराबाद के निजाम के साथ पेशवा के राजकीय भगड़े बालाजी के समय से चले हुए थे। पानीपत के युद्ध के बाद उनमें उग्रता ग्रा गयी थी। निजाम का दीवान विठ्ठल सुन्दर चतुर राजकाजी मनुष्य था। उसने "मराठा संघ" से भोंसलों को पृथक् करने का सफल प्रयास किया। उसने

गमाजी वावा के द्वारा जानोजी को सातारा की गद्दी का लोभ दिखलाया था श्रौर साथ ही मराठे श्रौर ब्राह्मए। वाद भी। वास्तव में महाराष्ट्र का यह वाद पुराना ही हैं। पेशवा के विरोध में निजाम श्रौर भोंमले दोनों ने एक मित्रता की सुलह की थी—जिसमें यह तय किया गया था—दोनों ही मिल कर मातारा के रामराजा को कैंद करें श्रौर वहां की गद्दी पर जानोजी को ग्रिभिषक्त किया जावे तथा इस मुहिम में जो लाभ होगा, उसमें में जानोजी को ४० प्रतिशत दिया जावेगा। गमाजी श्रौर विठ्ठलसुन्दर के षड्यन्त्र में भोंसलों का पूरा महयोग था। ६ फरवरी मन् १७६३ ईस्वी को गुलबर्गा में निजाम ने जानोजी का स्वागत किया था श्रौर वहीं पर दोनों की प्रत्यक्ष बातचीत हुई थी। दोनों ने मिल कर वहीं से एक मंदेश पेशवा को भेजा था। जो पेशवा के लिये युद्ध के लिये चुनौती थी।

राक्षस भुवन का युद्ध—पेशवा के राजदूत जो नागपुर और हैदराबाद में रहते थे—उन्होंने इनकी गितविधियों का पूरा विवरण भी भेजा था। जिससे पेशवा ने ४५ हजार घुड़सवारों को एकत्रित करके उसका सेनापितत्व सखा-राम बापू को सौंपा था—जिसने भोंसले और निजाम को शत्रु घोषित किया था। पेशवा की सेना लेकर राघोवा नागपुर राज्य की ग्रोर ग्रग्रसर हुन्ना और खानदेश से वह मलकापुर गया तथा वहां के लोगों से ६० हजार रुपये वसूल किये। उधर निजाम अली और जानोजी ने मिल कर एक लाख सेना के साथ पूना पर हमला किया। इन लोगों ने पूना पहुँच कर उसे लूट कर जला दिया था। उस प्रसंग पर नगर के धनिक, सरदार और पेशवा का परिवार पूना छोड़ कर पुरंदर के किले में चले गये थे। सिंहगढ़ और पुरंदर के किलों के समीप का प्रदेश रघोजी करांडे ने लूट लिया था।

उधर पूना से चली हुई पेशवा की सेना हैदराबाद राज्य में घुस गयी और लूटमार करने लगी। उसी वीच में सेनापित सखाराम वापू ने मल्हारराव हुल्कर के द्वारा निजाम से भोंमले को विभक्त करवा दिया—क्योंकि नागपुर में उसने मुधोजी को खड़ा कर दिया। मुधोजी पेशवा से मिल कर नागपुर हड़प जायगा—इस ग्राशंका से जानोजी ने अविलंब निजाम की मित्रता भंग कर दी—उसकी गित सांप-छछूंदर मी होगयी थी। मल्हारराव की सलाह उमने मान्य कर ली और वह युद्ध से अलग हो गया। निजामअली की नाव मंभधार में डगमगाने लगी, फिर भी उसने १० अगस्त सन् १७६१ को राक्षस भुवन स्थान पर पेशवा के साथ युद्ध किया—जिसमें निजाम का प्रमिद्ध दीवान विठ्ठल-सुन्दर मारा गया। इस युद्ध में निजाम हार गया—और पेशवा के साथ सन्धि की तथा उदगीर की लड़ाई में प्राप्त प्रदेश निजामअली को वापिस देना पड़ा था।

नागपुर पर पेशवा का हमला—इस युद्ध में विश्वासघात करने के बदलें में पेशवा ने जानोजी को कुछ इलाक़ा दिया। सखाराम बापू के साथ जानोजी ने पेशवा माधवराव से मेंट कर के अपने अपराधों की क्षमा मांगी थी। युद्ध समाप्त होते ही पेशवा माधवराव के सामने एक नयी आपत्ति खड़ी हो गयी थी। उसका चचा राघोबा उसके खिलाफ़ होगया था। माधवराव अच्छी तरह जानता था कि उसके चचा का समर्थन निजाम और भोंसले करेंगे और उससे पेशवा की शक्ति पर चोट की जायगी। सब से प्रथम माधवराव के मंत्रिमंडल ने निजाम और भोंसले को लड़ा देने का अच्छा मार्ग खोज निकाला था। इसी कारण से निजामअली के पास एक दूत पूना से भिजवाया गया और उसने हैंदराबाद पहुंचकर निजाम को समभाया कि दोनों मिलकर जानोजी को उसकी करतूत का दंड देवें। वास्तव में दोनों ही जानोजी के कार्यों से असंतुष्ट थे—जो स्वाभाविक था क्योंकि उसने दोनों के साथ बेईमानी की थी। पेशवा माधवराव ने निजाम के सहयोग से भोंसला राज्य पर आक्रमण करने का एक कार्यक्रम बनाया था—जिससे राघोजी की दशा त्रिशंकु सी बन जाती थी। निश्चित समय पर माधवराव की सेना नागपुर के लिये चल पड़ी—रास्ते में निजाम का सेनापित रुकनउदौला पेशवा के साथ हो गया। राघोबा भी इस समय पेशवा के माथ होगया था। इसप्रकार जानोजी केवल अकेला रह गया था।

भोंसला राज्य में पहला मुकाम माघवराव ने बालापुर में किया था । वहीं पर उसे निजामग्रली का यह संदेश मिला था—कि कारंजा में दोनों एक दूसरे मे मिलेंगे । बालापुर से चलकर माघवराव ने दर्यापुर में मुकाम किया था । पेशवा की सेना नागपुर पहुँच रही है—यह समाचार जब नागपुर पहुंचा— तो समस्त भोंसला राज्य में घबराहट फैल गयी थी। नागपुर शहर के लोग घरदार त्याग कर भागने लगे और जानोजी स्वयं समस्त परिवार के सहित चांदा चला गया था। फिर भी उसके पास २५ हजार घुड़सवार थे। वास्तव में जानोजी पेशवा से संघर्ष करने के लिये तैयार न था। इसी कारएा उसका दीवान देवाजीपन्त दर्यापुर पहुंचकर पेशवा से मिला था और उसने यह भी कहा था कि राक्षसभुवन के युद्ध में जो प्रदेश उसे दिया गया था—उसे वापिस कर देने के लिये जानोजी तैयार है। जानोजी स्वयं पेशवा से मिलने के लिये १७ जनवरी सन १७६५ को दर्यापुर गया था। इस तरह आई हुई बला को एक बार जानोजी ने टाल दिया और पेशवा भी दर्यापुर से वापिस पूना लौट गया था।

बिबाजी भोंसले \*: रघोजी का तृतीय पुत्र बिम्बाजी सन १७५७ ई. में रतनपुर जाकर बस गया था ! उसके अधिकार में समस्त छत्तीमगढ़ का शासन था । उसके साथ कई मराठे घराने रतनपुर में जा बसे । जनता की भाषा हिन्दी होने पर भी राजभाषा मराठी और लिपि मोड़ी का वहां चलन था । रतनपुर और रायपुर के राजवंश माफीदार बना दिये गये थे । राजा शिवराजिंसह को रायपुर राज्य के प्रत्येक गांव के पीछे एक रुपया परविरश्च हक लगा दिया था और बरगांव माफी में दे दिया था ।

बंगाल भौर नागपुर राज्य—अलीवर्दी खां से संघि हो जाने पर सन् १७५१ से १८०३ ईस्वी तक उड़ीसा प्रदेश नागपुर राज्य के अन्तर्गत था। उसका शासन मराठे सूबेदारों के द्वारा होता था—जिनकी राजधानी कटक थी। वारामाटी किले में मराठों की फ़ौजी छावनी थी। समुद्र तट पर बसे हुए बालेश्वर बन्दर के द्वारा जलमार्ग से खूब व्यापार चलता था। शिवभठ साठे उड़ीसा का प्रथम मराठा सूबेदार था और उसके सहायक मुकुन्दराव और रुकमाजी जाचक थे। साठे ८ वर्षों तक उड़ीसा का सूबेदार रहा था।

वंगाल का नवाब ग्रलीवर्दी खां १० अप्रैल सन् १७५६ ई. को मर गया—उसका उत्तराधिकारी दोहित्र सिराजुहौला था। उसकी ग्रवस्था २४ वर्ष से ग्रिधिक न थी। मृत नवाब के समय से ही वंगाल में ग्रंग्रेजों की साजिशें
तेजी से चल रही थीं। जिसको मृत नवाब ग्रच्छी तरह से समभता था ग्रौर तभी मरते समय उसने ग्रपने दोहित्र से
कहा था—"देश के ग्रन्दर युरोपियन कामों की ताकत पर नजर रखना।" ग्रंग्रेज कम्पनी इस समय तक वंगाल में
पुष्ट हो चुकी थी-क्योंकि उन्होंने नवाब के ग्रधीनस्थ सरदारों को विविध तरह के प्रलोभन देकर फोड़ लिया था
और उनके जाल में कई सरदार फंस भी गये थे। मिस्टर वाटसन की ग्रपेक्षा क्लाइव कहीं ग्रधिक चतुर था। उसने
४ जून सन् १७५७ ईस्वी में नवाब के मेनापित मीरजाफ़र के साथ १३ शतों की एक गुप्त संधि की थी। ग्रंग्रेजों ने उसे
वंगाल का नवाब बना देने का पूरा ग्राह्वासन दिया था। पूरी तैयारी कर चुकने पर कम्पनी ने सिराजुद्दौला को युद्ध
के लिये मज़बूर किया ग्रौर २३ जून सन् १७५७ ईस्वी को पलास के बाग में उसका निर्ण्य होने वाला था। उस समय
नवाब के मीर जाफ़र, यार लुफ्त खां, दुर्लभराव और मीरमदन चार प्रमुख मेनापित थे। प्रथम तीनों सेनापित ग्रंग्रेजों
के हितचिन्तक थे, किन्तु ग्रकेला मीर मदन कर ही क्या सकता था? इस युद्ध का परिणाम यह हुग्रा था कि सिराजुद्दौला को युद्ध से भागना पड़ा ग्रौर २६ जून को ग्रंग्रेजों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया था। मीर जाफ़र

<sup>\*</sup> बिंबाजी भोंसले—(स्वर्गवास रतनपुर में ७ दिसंबर सन् १७८७ ईस्वी)। बिंबाजी भोंसला रतनपुर में ही बस गया था। उसके मरने पर रानी ग्रानंदीबाई भी वहीं रही थी। उसका दीवान महिपतराव काशी तथा ग्रन्य सहायक कारबारी कृष्णभट्ट उपाध्ये (मनभट उपाध्ये का पिता) ग्रौर महादजी भोंसले थे। बाद में छत्तीसगढ़ के सूबेदार नागपुर से भेजें जाते थे—(१) प्रथम सूबेदार महिपतराव दिनकर था—उसके समय में सम्बलपुर के राजा ने विद्रोह किया था। महिपतराव का उत्तराधिकारी विठ्ठल दिनकर था—उनके बाद निम्न सूबेदार थे—कालू-पन्त, केशवपन्त, भीष्मजी भाऊ, सखाराम भाऊ, यादवराव दिवाकर, सखाराम बापू थे। इनका शासन सन् १८१८ ईस्वी तक चलता रहा।

की सेना लेकर ग्रंग्रेजों ने सिराजुद्दौला का पीछा किया श्रौर २ जुलाई को विश्वासघाती हितचिन्तकों के द्वारा मरवा डाला गया था। इस प्रकार ग्रंग्रेजों ने श्रपना कांटा निकाल फेंका श्रौर मीर जाफर को नवाबी मिली।

क्लाइव ने मीर जाफ़र के नाम में बंगाल पर शासन करना ग्रारम्भ किया ग्रौर मैनिक दृष्टि में ग्रंग्रेजी संगठन मज-बूत कर लिया। इस समय तक वंगाल का समस्त वाणिज्य ग्रौर व्यवसाय भी कम्पनी के ग्रंधीन हो चुका था—जिसकी करुण कहानियां इतिहास में ग्रंकित हैं। शीघ्र ही नवाब मीर जाफ़र स्वयं ग्रंग्रेजों के ग्रातंक में ऊब गया ग्रौर जब उसने विरोध प्रकट किया तो ग्रंग्रेजों ने उसे क़ैंद कर लिया ग्रौर मीर क़ासिम को नवाबी सौंप दी। (२० ग्रक्तूबर सन् १७६० ई.) इस समय ग्रंग्रेजी कम्पनी वंगाल की स्वामिनी वन गयी थी।

बंगाल की राजनीति में यदि मराठे सावधानतापूर्वक भाग लेते तो संभव था कि हिन्दुस्तान का इतिहास ही बदल जाता, परन्तु वे लोग ग्रपनी घरेलू उलभनों में फंसे हुए थे। जानोजी भोंसले की गित भी यही थी। उसने वंगाल के नवाव से १२ लाख रुपये चौथ लेने का इक़रार किया था—ग्रौर उसके एवज में मित्रता का सम्बन्ध रखने का भी। सिराजुदौला ने ग्रपनी सहायता के लिये भोंसलों से ग्रपेक्षा की थी—पर वह उन्होंने पूरी नहीं की—जिसमे चौथ की रक़म पटायी न जा सकी। सन् १७५६ में शिवभठ साठे ने मीरजाफर से चौथ की मांग की—पर नवाव ने कोई लक्ष्य ही नहीं दिया। तीन वर्ष बाद सन् १७६१ ई. में शिवभठ साठे ने मीर क़ासिम के पास दूत भी भेजे थे तब नवाब ने साफ़ ग्रंग्रेजों को बता दिया था। इस पर भय दिखाने के हेतु साठे ने कुछ सैनिक मिदनापुर ग्रौर बरद्वान में लूटमार करने के लिये भेजे थे। तब कम्पनी ने मराठों को खदेड़ देने के लिये जानसन ग्रौर नाक्स के ग्रधीन एक सेना भेजी थी, जिसके कारए। मराठे वंगाल से भाग गये थे।\*

शिवभठ साठे कटक में बैठ कर उड़ीसा से १८ लाख रुपये वसूल कर के ग्रुपना गुजारा चलाता था ग्रीर कुछ रक़म नागपुर भेज देता था। ग्रंग्रेजों की तिजारती कोठियां उड़ीसा प्रदेश के ग्रुन्तर्गत बालेश्वर ग्रीर कटक में थीं। उनके कामकाज में मराठों ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। ग्रंग्रेजों ने ७ जुलाई सन् १७६३ ईस्वी को यह इश्तिहार घोषित करवाया था (उड़ीसा में भी) कि "मीर क़ासिम खां को उसके जुल्मों के कारण गद्दी से उतारा गया है ग्रीर ग्रुब बंगाल, विहार ग्रीर उड़ीसा के नवाब मीर जाफ़र हैं।" सन् १७६५ ईस्वी में मीर जाफ़र भी मरवाया गया ग्रीर नजमुद्दौला को ग्रंग्रेजों ने नवाब बना दिया था—वह तो केवल कठपुतली था—उस का दीवान रजा खां बनाया गया था—जो कि ग्रंग्रेजों का खैरस्वाह था। यह सूवेदार शीघ्र ही इस लोक से चल बमा ग्रीर कम्पनी स्वयं वंगाल की स्वामिनी होगयी।

वंगाल में जो राजनैतिक घटनाएँ हो रही थीं—उनका पता नागपुर दरबार को भी था—पर उसका राजकीय दृष्टिकोण कुंठित हो गया था। सन् १७६३ ईस्वी में वंगाल के गवर्नर से बातचीत करने के लिये गोविन्दराव नाम का एक प्रतिनिधि नागपुर दरवार में कलकत्ते गया था। उससे यह कहलवाया गया था कि "यदि चौथ की रक्षम न पटायी गयी—तो भोंसले वंगाल पर ग्राकमण कर देंगे।" इस चेतावनी के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी। सन् १७६४ ईस्वी में शिवभठ साठे सुवेदारी से हटाया गया—पर कुछ दिनों तक वह उड़ीसा में ही बना रहा। कहते है कि उसने विद्रोह करने का पड्यन्त्र भी रचा था, परन्तु शीघ्र ही भवानी कालू के साथ चिमना बापू वंगाल पहुंच गया था—इसी कारण वह शांत हो वापिस लौट गया था। भवानी कालू ने कटक में मुक़ाम कर के चौथ के सम्बन्ध में कम्पनी के गवर्नर से लिखापढ़ी की थी—पर ग्रंग्रेजों ने कोई लक्ष्य न दिया था। ग्रार्थिक ग्रंडचनों में फंस जाने के कारण भवानी कालू ने बेटागढ़, निलगिरि, मयूरभंज, हरिहरपुर ग्रादि के राजाग्रों से बड़ी-बड़ी रक़में वसूल की थी—

<sup>\*</sup> कैलेण्डर आफ़ पर्शियन कारस्पाण्डेन्स, जिल्द १, पृष्ठ ८८४।

<sup>†</sup> कैलेण्डर आफ़ पर्शियन कारस्पाण्डेन्स, जिल्द १, पृष्ठ १५३७।

जिसके कारण उड़ीसा के जमींदार त्रस्त होगये थे। सन् १७६५ ईस्वी में सम्राट् शाहग्रालम के एक फर्मान से क्लाइव को बंगाल, बिहार ग्रौर उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गयी। इसी प्रसंग पर जानोजी भोंसले ने क्लाइव को मूचित किया—"कम्पनी की मत्यप्रियता के सम्बन्ध में मुक्ते पूर्ण विश्वास है ग्रौर उसकी विजय की ग्राधारशिला भी वही है। मीर कासिम के प्रतिनिधि सहायतार्थ नागपुर पहुंचे थे ग्रौर वे लोग ३० लाख की हुंडी दे रहे थे, पर कम्पनी के गवर्नर वेन्सिटार्ट की सूचनानुसार हमने नवाब से कोई सहयोग नहीं किया था—इतना ही नहीं, बल्कि उड़ीसा में हमारी जो सेना थी—उसे तटस्थ रहने का ग्रादेश दिया गया था। बक्सर की विजय को दो वर्ष बीत चुके हैं ग्रौर तबसे हमारा प्रतिनिधि रघुनाथ राव कलकत्ते में है पर हिसाब का निर्ण्य ग्रब तक नहीं किया गया। ग्रनेकों युद्ध, २२ सरदारों का विल्दान, ५० सैनिकों की ग्राहुति ग्रौर १२ वर्ष के परिश्रम द्वारा हमने चौथ का हक हासिल किया था ग्रौर उसे हम भविष्य में भी त्यागने के लिये तैयार नहीं हैं।"\*

इस तरह की लिखा-पढ़ी के अतिरिक्त जानोजी कोई सिक्य क़दम उठा नहीं सका—क्योंिक वह घरेलू राज-नीति से इतना उलभ गया था कि वंगाल की राजनीति में उसने कोई दिलचस्पी नहीं दिखलायी। इस सम्बन्ध में प्रोफ़ेसर श्रोवेन ने ठीक लिखा हैं—"पानीपत के युद्ध से मराठा संघ को थोड़ी देर के लिये जो धक्का बैठा था—उसके कारण मराठे वंगाल पर हमला करने से रुक गये थे। उनके आक्रमण से यदि शुजाउद्दौला और शाह आलम अनुराग दिखलाते और यह संभव था—िक ये लोग कम्पनी की सत्ता को—जो अभी तक कमजोर थी और अनेक कठिनाइयों से घिरी हुई थी, सफलता के साथ उखाड़ कर फेंक देते।" †

पानीपत के युद्ध के बाद मराठे दक्षिए में ही अपनी-अपनी समस्याओं से उलक्ष गये थे। जानोजी भोंसले की स्थित का चित्रए हम पहले कर चुके हैं। ऐसी परिस्थित में अंग्रेजों को विविध सूबों के निर्वल शासकों को एक दूसरे से तोड़-फोड़ कर अपने लिये मार्ग निर्माए कर लेना सरल हो गया था। भोंसले और बंगाल के नवाब में संधि हुई थी और इसके आधार पर वे चौथ के हक़दार थे—पर उन्होंने अपने नैतिक उत्तरदायित्व का पालन नहीं किया था। बंगाल की राजनीति में महान् परिवर्तन होते रहे और भोंसले केवल बिना परिश्रम चौथ की बाट देखते बैठे रहे। नवाबों ने कई बार भोंसले से सहायता मांगी थी, पर वे कुछ न कर सके। मीर क़ासिम ने पूर्व संधि के आधार पर अपना एक प्रतिनिधि नागपुर भेजा था—फिर भी जानोजी चुप बैठा था। सन् १७६६ ईस्वी में जानोजी ने उदयपुरी गुंसाई को कलकत्ते भेजा था और उसके साथ यह पत्र भेजा था—''मीर क़ासिम की सहायता न करने से कम्पनी हमारी चौथ की देनदार हैं। हमने उस पर २० लाख रुपये कर्ज कर लिया है और २ वर्ष बीत रहे हैं, किन्तु हमारे गुमाश्तों को कुछ भी नहीं दिया गया। कृपया उदयपुरी को बक़ाया चौथ की रक़म दे दें।''‡

ज्यों ही क्लाइव की स्थित मज़बूत हो गयी—उसने उड़ीसा हथियाने का यत्न किया—क्योंिक कलकत्ता ग्रौर मद्रास के मार्ग में उड़ीसा था। कलकत्ते से मद्रास के लिये जो डाक भेजी जाती थी—वह उड़ीसा से ही गुजरती थी। सन् १७५६ ईस्वी में "उत्तर सरकार"—प्रदेश निजाम द्वारा कम्पनी को प्राप्त हो गया था—ग्रब वे उड़ीसा चाहते थे—जिससे कलकत्ता-मद्रास मार्ग में कोई अन्य राज्य न रहे। जानोजी ने क्लाइव से जब चौथ की मांग की थी—तब ग्रंग्रजों ने नवाब नजमुदौला के नायब रजा खां से मूल संघि-पत्र प्राप्त कर लिया था। मे अलीवर्दी खां ने रघोजी से संघि की प्रथम शर्त में यह इक़रार किया था—"मैं छत्रपति राजाराम को रघोजी भोंसले के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की चौथ प्रतिवर्ष १२ लाख रुपया दूंगा।" उसी अधार पर क्लाइव ने यह दावा पेश किया था कि भोंसले

 <sup>&</sup>quot;कैलेण्डर ग्राफ़ पर्शियन कारस्पांडेंस", जिल्द २, पृष्ठ ७६३।

<sup>†</sup> प्रो. श्रोवेन का "इंडिया ग्रान दि ईव ग्राफ़ दि ब्रिटिश कान्क्वेस्ट" ग्रंथ।

<sup>🛊</sup> कैलेण्डर स्राफ़ पश्चियन कारस्पांडेंस, जि. २, पृष्ठ ७६३-७६४।

<sup>🕂</sup> कैलेण्डर ग्राफ़ पर्शियन कारस्पांडेंस, जिल्द २, पृष्ठ १२४४—१२४७।

उड़ीसा ग्रंग्रेजों को मौप दें । उड़ीमा पर कब्जा रखते हुए चौथ की मांग करना ग्रप्रशस्त है । इस विषय में भोंसलों के सामने एक ही मार्ग था—वह युद्ध था—पर भोंमले परिस्थितिवश तैयार न थे ।

सन् १८६६ ईस्वी में क्लाइव ने कम्पनी के संचालकों को यह सूचित किया था \* कि—''कम्पनी भोंसलों को १६ लाख रुपये देकर वालसोर ग्रीर कटक की जमीदारी प्राप्त करे । उसका उपयोग जानोजी भोंसले के लिये कुछ भी नहीं है । कम्पनी यह चौथ ग्रासानी से पटा सकेगी । पर इस तरह का सुभाव भोंसलों की ग्रीर से ग्राना ग्रावश्यक है ।'' इस तरह का सुभाव देने के लिये क्लाइव ने मीर भेनुलाबिद्दीन को नागपुर भेजा था—जो २५ दिसंवर सन् १७६६ ईस्वी को नागपुर पहुँचा था । उसने ग्रपने प्रवास वर्णन में लिखा है—''ये लोग मिरजापुर मार्ग से प्रथम दिनाजपुर पहुँचे थे । वहां के जमींदार ने एक माम तक बंदी खाने में रखा था । कुछ द्रव्य देने पर ये लोग छूट गये थे । यहां में जब वे लोग बुन्देलखण्ड में महाराज हिन्दू पत के राज से गुजरे, तो राह में धनौरा के जमींदार ने ११ दिनों तक रोका था । वहां भी उनको कुछ द्रव्य देना पड़ा था । वहां में ग्राग बढ़ने पर गढ़ा मण्डला के राजा निजामगाह के हुक्म से १ माम तक इनको क्का ग्रानिवार्य होगया था । गढ़ा से दो हरकारे नागपुर भेजे गये थे—जिन्होंने ग्रपना उद्देश कह सुनाया था । जानोजी भोंसले ने एक पत्र द्वारा निजामगाह को सूचित किया था —कलकत्ते से ग्राने वाले लोगों को ग्राने दिया जावे । यहां से मुक्त होने पर २५ दिसंवर को क्लाइव के प्रतिनिधि नागपुर पहुँचे थे । दूसरे दिन नजराने के सहित भेनुलाविद्दीन ने महल में पहुँच कर जानोजी से भेंट की थी । प्रसन्नता प्रकट करते हुए राजा ने बातचीत के सिल्सले में कम्पनी से ४८ लाख रुपये पाने का उल्लेख किया था । परन्तु उड़ीसा मौंपने के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा था—जब क्लाइव के दूत ने ग्राग्रह किया तो उसने यही कहा था कि उसका वकील उदयपुरी गीझ ही कलकत्ते जायगा ग्रीर खुद ही गवर्नर-जनरल से बातचीत कर लेगा।'' ये लोग नागपुर में मार्च सन् १७६६ ईस्वी तक रहे थे। †

इस समय उड़ीमा का सूवेदार चिमनावापू भोंमले और उसका दीवान भवानी कालू था, पर राजपुत्र चिमना जी नागपुर में ही रहता था और दीवान ही कटक में रहता था। वह इस काम पर सन् १७६६ में मिस्टर कारटियर बंगाल का गवर्नर नियुक्त हुआ था। ये लोग फोर्ट विलियम में बैठ कर भारतीय राजाओं के साथ साजिशें कर रहे थे। सन् १७७२ ईस्वी में कारटियर की जगह वारन हेस्टिंग राज्यपाल बना कर भेजा गया था। भवानी कालू ने अंग्रेज़ों से चौथ के बारे में कई शुष्क तकाज़े किये थे—परन्तु कोई लाभ न हुआ और स्वयं जानोजी पेशवा से भगड़ने में व्यस्त था। सन् १७६६ में भवानी कालू नागपुर चला गया और उसके पद पर गएशेश संभाजी भेजा गया था। इसी समय बंगाल के राज्यपाल ने एक पत्र जानोजी को भेजा था—जिसमें कहा गया था कि "यदि भोंमले उड़ीसा प्रदेश कम्पनी को सौंप देंगे तो चौथ की रकम उनको बरावर मिलती रहेगी।" इसी पत्र के आधार पर बातचीत करने के लिये गोपाल-पुरी कलकत्ते से नागपुर गया था। पर भोंसले उड़ीसा सौंपने के लिये तैयार न थे।

पेशवा से विरोध और नागपुर का भस्म होना—पेशवा माधवराव का चचा इस समय मराठों के विरोधियों के हाथ में खेल रहा था। वह वीर और महत्वाकांक्षी था। उसने जब माधवराव के विरुद्ध साजिशें करना ग्रारंभ किया तो जानोजी उसके साथ मिल गया था। यह समाचार पेशवा को ज्यों ही मिला, त्यों ही वह कोधित हो गया।

<sup>\*</sup> ग्रंट डफ़ का मराठों का इतिहास।

<sup>†</sup> कैलेण्डर ग्राफ़ पश्चिम कारस्पांडेंस, जिल्द २, पृष्ठ २२१।

<sup>‡</sup> गए। उसके कई पत्र पिश्चित कैलेण्डर में मिलते हैं। इसके द्वारा ग्रंग्रेजों को कई राजकीय वातें ज्ञात होती थीं। जानोजी ने इसके द्वारा माधवराव के विरोध में ग्रंग्रेजों से सहायता पाने का यत्न किया था, पर कम्पनी की सैनिक स्थिति दृढ़ न होने से वे चुपचाप रहे।

उसने भोंसले के पूना पहुंचने के पूर्व ही राघोबा को बन्दीखाने में पटक दिया और नागपुर पर आक्रमण करने की तैयारी आरम्भ कर दी। सन् १७६६ ईस्वी के आरम्भ में स्वयं माधवराव सेना लेकर नागपुर की और रवाना होगया। जब यह समाचार जानोजी ने सुना—तो उसने उसको राजी कर लेने के लिये दीवान देवाजी पन्त को भेजा—जो आधे मार्ग में पेशवा के पास पहुँचा था। पेशवा ने उसकी सलाह मानने में अप्रसन्नता प्रकट की और उसे अपने साथ बन्दी बना कर ले लिया। वाशिम और कारंजा मार्ग से चल कर २० जनवरी को पेशवा ने आमनेर का किला ले लिया था—तब जानोजी सेना और खजाना ले कर चांदा चला गया।

जनवरी मास के ग्रन्त में माधवराव नागपुर के समीप पहुँचा—उसने ग्रास पास के गांवों को लूट कर नागपुर में प्रवेश किया पर उसे कोई विशेष ग्राधिक लाभ न हुग्रा। नागपुर को पेशवा ने लूट कर जलवा दिया था ग्रौर जब वह नागपुर में था—तब उसकी एक सेना ने भंडारा को भी लूटा था। नागपुर से सेना लेकर माधवराव चांदा गया, किन्तु वहां से जानोजी पहले से ही वाशिम की ग्रोर चल दिया था। चांदा पहुँचते ही भोंसले का पत्र पेशवा के सैनिकों के हाथ लग गया था—जिसमें जानोजी ने चांदा के किलेदार को निम्न ग्रादेश दिया था कि "तुम चांदा में पेशवा से जूभते रही ग्रौर में पूना पहुँच कर राघोबा को बंदीखाने से छुड़ा लूंगा ग्रौर उसको पेशवाई पद पर ग्रभिषिक्त कर दूंगा।" यह पत्र पाते ही पेशवा के सैनिकों में उद्धिन्तता फैल गयी। इसी कारए। चांदा में समय व्यय न करते हुए माधवराव पूना की ग्रोर चल दिया था।

यों तो जानोजी स्वयं माधवराव से युद्ध नहीं करना चाहता था और इसी कारए। वह पूना नहीं गया। अन्त में योग्य अवसर पर जानोजी और माधवराव का समभौता देवाजी पन्त ने करा दिया। २३ मार्च सन् १७६६ को कनकापुर ग्राम में भोंसलों के साथ पेशवा ने संधि की थी। इस संधि के अनुसार जानोजी ने \* पांच किश्तों में ४ लाख रुपये प्रतिवर्ष पेशवा को देना स्वीकार किया था। कनकापुर में ही जानोजी पेशवा माधवराव से मिला था। माधवराव पेशवा ने इस युद्ध यात्रा में—निम्न प्रमुख ग्रामों से प्रवास किया था—"बीड़, पाथरी, नडसी, वासनी, वाशिम, मंगरूलपीर, पिंजर, कारंजा, अमरावती, नागपुर, भंडारा, चांदा, पांढरकवड़ा आदि।"

जानोजी भोंसले—इस युद्ध से छुटकारा पाते ही जानोजी ग्रस्वस्थ हो गया था। उसके कोई संतान न थी। चारों भाइयों में केवल मुघोजी के ही ३ पुत्र थे—जिनमें जेठा रघोजी था। † इसलिये जानोजी ने उसको ग्रपना उत्तरा- घिकारी नियत किया था—उस पर मंजूरी लेने के लिये वह पूना गया था ग्रीर पेशवा से मिल कर जानोजी ग्रीर मुघोजी दोनों भाई पंढरपुर की यात्रा को गये थे। वहां से नागपुर लौटते समय रास्ते में तुलजापुर के समीप जानोजी पेट दर्द की बीमारी से मर गया। (१६ मई सन् १७७२ ईस्वी) मुघोजी साथ में था ही, उसने भाई का ग्रंत्य संस्कार किया था।

जानोजी का राजकीय जीवन सदैव असफल रहा। उसने निजाम और पेशवा के साथ विश्वासघात किया था— इसी कारण दोनों प्रबल राज्यों ने कभी उस पर विश्वास नहीं किया था। इन्हीं कारणों से उसका जीवन अशांतिमय दिखाई देता है।

#### साबाजी और मुधोजी

जानोजी के मरने पर मुधोजी उसके साथ में था और उसके नागपुर में पहुँचने में देर लग गयी थी—इसी श्रवकाश में रानी दर्याबाई की सलाह से उसके सगे छोटे भाई सावाजी ने शासन सूत्र अपने हाथ में ले लिया था—उसका समर्थन राज्य के कुछ मंत्रियों ने किया था। मुधोजी जब नागपुर पहुँचा—तो उसने दूसरा ही दृश्य देखा। मृत राजा की रानी सर्वथा उसके विरोध में थी। वह चाहता था कि उसका लड़का रघोजी नागपुर की गद्दी पर बैठाया जावे—

<sup>\*</sup> कनकापुर की संधि-इसका पूरा व्यौरा मराठों के काग़ज पत्रों में ग्रंकित है।

<sup>†</sup> मुधोजी भोंसले के ३ पुत्र थे-रघोजी, व्यंकोजी ग्रौर चिमना बापू।

जैसा कि मृत राजा ने निश्चय किया था, पर राजमहल का वातावरए प्रतिकूल था—इसी कारए नागपुर एक बार पुन: गृह कलह का शिविर बन गया था। इस कलह को हटाने की शिक्त पेशवा में भी नहीं थी—क्योंकि वहां भी यही अवस्था भीषए रूप से खड़ी थी। फिर भी सावाजी ने नागपुर का प्रश्न माधवराव पेशवा के दरबार में पेश किया था। जिसका समर्थन पूना दरवार ने किया था, क्योंकि मुघोजी राघोवा का समर्थक माना जाता था। मुघोजी ने प्रत्यक्ष रूप से पूना के मंत्रिमंडल का विरोध नहीं कियौ था—किन्तु महाराष्ट्र में राघोवा को मुक्त कराने के लिये जो षड्यंत्र रचा जा रहा था—उनका समर्थन गुप्त रूप से मुघोजी कर रहा था और उनके लिये उसने दो मरदार (व्यंकट-राव और लक्ष्मए।राव काशी) पूना में रख छोड़े थे।

सावाजी एक बार यत्न कर के सेना साहब मूबा कहलाने लगा था। उमने अपनी दीवानी भवानी कालू को सौंपी और देवाजी चोरघड़े को निगरानी में रखा, क्योंकि वह विरोधी पक्ष का माना जाता था। मुधोजी और दीवान महीपतराम के लिये समय अनुकूल न होने से नागपुर में उनके पैर न जम सके। सावाजी ने वंगाल से चौथ की मांग करने के लिये अपने वकील बेनीराम पंडित को वारन होंस्टग के पास भेजा था। \* मुधोजी और सावाजी का आपमी तनाव दिन पर दिन उग्र बनता गया था और अन्त में परिएाम यह हुआ था कि दोनों भाई कुंभारी नामक गांव में युद्ध के लिये खड़े होगये। (२६ जनवरी सन् १७७३ ई.) पर पेशवा के वकील रामाजी बल्लाला ने आपमी समकौता करा दिया, पर यह अधिक दिनों तक नहीं चला। क्योंकि राजकीय महत्वाकांक्षा न्यायान्याय पर नहीं चलती—वह तो एक मात्र ताकृत पर ही खड़ी रहती है। सावाजी ने अपनी शक्ति का विकास करना आरंभ कर दिया था। उसने दीवान कालू को निजाम से सहायता पाने के लिये हैदराबाद भेजा था। तदनुमार हैदराबाद से सेना लेकर नवाब क्कनउद्दौला बरार में आकर सावाजी से मिल गया और उसी तरह माधवराव ने खंडराव के अधीन सेना भेज दी थी। उधर मुधोजी भी स्वस्थ न था—उसके जासूस सावाजी की हलचलों पर पूरी निगरानी रखते थे। मुधोजी अपनी सेना लेकर अचलपुर के नवाब इस्माइल खां के पास ठहरा हुआ था। दोनों ही घनिष्ट मित्र थे। यहीं पर सावाजी की सेना ने मुधोजी को शिकस्त देने का यत्न किया था—किन्तु सफलता नहीं मिली—जिससे सावाजी नागपुर लौट गया था।

इसी समय पूना के राजकीय वातावरए में महान परिवर्तन होगया था। ३० ग्रगस्त सन् १७७३ को रघोबा ने पेशवा नारायए। गव को मरवा दिया था। इस घटना का वर्णन पूना के रेजिंडन्ट मास्टिन ने बड़े हर्ष के साथ बंबई के राज्यपाल को भेजा था—क्योंकि कम्पनी का उस साजिश में पूरा सहयोग था। † सर हेनरी लारेन्स लिखता है। – † "बाद में राघोबा ने नारायए। गव को मरवा डाला . . . . . ग्रौर ग्रंग्रेजों ने उसका साथ दिया था। ग्रंग्रेजों के भारतीय इतिहास का यह घृिएत श्रध्याय है।"

नारायणराव के मारे जाने पर राघोबा ने अपने को पेशवा घोषित किया था। अंग्रेज और मुघोजी भोंसले ने उसका साथ दिया था। जिसके कारण साबाजी भोंसले उत्साहहीन होगया था। मुघोजी रघोजी को लेकर उत्साह के साथ पूना पहुंच गया था। दर्बार में राघोबा ने मुघोजी का स्वागत करके रघोजी को स्वयं अपने हाथों से पगड़ी बांघकर "सेनासाहव—मूबा" घोषित किया था। रिघोबा वास्तव में अंग्रेज रेजिडेन्ट मास्टिन के इशारों पर चल रहा था। प्रसिद्ध इतिहासकार ग्रंट डफ ने मराठों के इतिहास में लिखा है: "बंबई सरकार ने मास्टिन को इमी उद्देश से पूना भेजा था—िक वह मराठों के घर ही घर में एक दूसरे से लड़ाकर या जिसतरह में हो—इस बात का यत्न करे कि मराठे, हैदर या निजाम के साथ न मिलने पावे।" राघोबा को मास्टिन ने ही हैदरअली से लड़ने के लिये भेजा था-पर उससे कोई लाभ नहीं हुआ। पूना के नाना फडनवीस तथा अन्य मराठा सरदारों ने अच्छी तरह देख लिया था—िक राघोबा मराठा संघ

<sup>\*</sup> वंबई का पत्र-व्यवहार विलायत के संचालकों के साथ।

<sup>†</sup>कलकत्ता रिव्यू, जिल्द २, पृष्ठ ४३०

<sup>‡</sup>मिल-जिल्द २,पृष्ठ ४२५।

को धूल में मिलाने का कार्य कर रहा है। तब राघोबा की अनुपस्थिति में उन लोगों ने अपना बल संगठित किया था, यहां तक कि राघोबाको दुबारा पूना लौटने का साहस ही नहीं हुआ और जान बचाकर वह गुजरातकी ओर भाग गया था।\*

पांचगांव की लड़ाई— साबाजी भोंसले राघोबा का विरोधी ग्रौर हैदराबाद के निजाम का मित्र था तथा नागपुर राज्य का समस्त प्रभुत्व उसके ग्रधीन था। ज्यों ही उसने सुना—िक राघोबा ने रघोजी को विधिवत् सेनासाहब सूबा बना दिया है ग्रौर उसका पिता मुधोजी सेनासहित नागपुर पहुंच रहा है—त्यों ही वह नागपुर की सेना लेकर मुधोजी से युद्ध करने के लिये रवाना होगया। नागपुर से १० मील दूर पांचगांव में मुधोजी ग्रौर साबाजी का युद्ध हुग्रा। यह घटना २६ जनवरी सन् १७७५ की है। भाग्यवश युद्ध में हाथी पर बैठकर सेना संचालित करते हुए साबाजी मारा गया ग्रौर दीवान भवानी कालू ग्राहत होगया था। इस तरह मुधोजी का एक कंटक दूर होगया—जिससे नागपुर में ग्रब उसका विरोध करनेवाला कोई नहीं था। नागपुर में पहुंचकर उसने साबाजी का ग्रंत्य संस्कार किया तथा साबाजी के शव के साथ उसकी दो स्त्रियां सती होगयीं।

रघोजी की गद्दीनशीनी—रघोजी भोंसले का राज्याभिषेक संस्कार २४ जून सन् १७७५ ईस्वी को नागपुर में मुघोजी ने संपन्न करवाया था। उस प्रसंग पर राजतिलक करने का कार्य नागपुर के गोंड राजा बुरहानशाह ने किया था।

सवाई माधवराव— इघर पूना की राजनीति ने करवट बदली। १८ प्रप्रैल सन् १९९४ को पेशवा नारायण्राव की विधवा स्त्री को एक पुत्र हुआ। पूना दरवार के कारबारियों ने उस बालक (सवाई माधवराव) को पेशवा का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। अंग्रेज कम्पनी का हित राघोबा को पेशवा बनाने का था और वह इस समय अंग्रेजों के आश्रय में था। मूरत में उसने ६ मार्च सन् १७७५ ईस्वी को अंग्रेजों से एक संधि की और उसके अनुसार कर्नल कीटिंग के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना को लेकर राघोबा पूना के लिये रवाना होगया। इसका पूरा समाचार पूना में नाना फडनवीस को मिल गया था। इसी कारण नाना ने राघोबा से युद्ध करने के लिये हरिपन्त फडके के अधीन मराठों की सेना भेजी थी। आरस—नामक स्थान में हरिपन्त फडके ने राघोबा और अंग्रेजों को बुरी तरह हराया था। इससे यह लाभ हुग्ना कि—बागी राघोबा को सहायता देने के बाद पूना सरकार से बातचीत करने का तथा मास्टिन का अब फिर से पूना पहुंचने का मार्ग बन्द सा होगया। इससे कम्पनी लिज्जत हुई और बंगाल के गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग ने दोहली चालें चलना आरंभ कर दी। उसने बंबई के अंग्रेजों की कार्यवाही को नाजायज ठहराया और सवाई माधवराव के प्रति स्नेह दर्शाया। कलकत्ते से मिस्टर आपटन पूना गया और वहां उसने पूना के मंत्रिमंडल को अपने वश में कर लिया। आपटन के प्रयास से पूना दरबार ने अंग्रेजों से पुरंदर में एक सन्धि की (३ जून सन १७७६ ईस्वी) जिसमें सूरत की सन्धि रद्द की गयी थी और यह भी आश्वासन दिया था कि भविष्य में वे राघोबा की सहायता नहीं करेंगे। इस मन्धि के अनुसार मास्टिन राजदृत बनकर पूना पहुंच गया।

मुधोजी ग्रोर अंग्रेज—रघोजी भोंसले (द्वितीय) के वली की हैसियत से मुघोजी शासन के कार्य करता था ग्रौर उसका दीवान महीपतराम था। कुछ दिनों के बाद उस पर गंभीर ग्रभियोग लगाकर मुघोजी ने उसे गाविलगढ़ में बन्दी बनाकर रख दिया था। तब दीवानी का पद पुनः देवाजीपन्त को दिया गया था। उसने बंगाल के ग्रंग्रेजों से बकाया चौथ की रकम वसूल करने के लिये पंडित बेनीराम को भेजा था। सन् १७७३ ईस्वी में भीषण ग्रकाल के कारण उड़ीसा उजड़ गया था— उस समय वहां का सूबेदार बापूजी नायक था, किन्तु उसे शीघ्र ही वापिस बुलाया गया ग्रौर महादजी हिर सूबेदार बनाकर भेजा गया था, पर ग्राथिक दशा में कोई सुधार नहीं हो पाया था। बेनीराम भी चौथ की रकम दिलाने में ग्रसमर्थ रहा था।

पुरंदर की सुलह के बाद वारन हेस्टिंग ने मराठों से बदला लेने के सम्बन्ध में जोरदार तैयारी ग्रारंभ कर दी। उघर पूना का राजदूत केन्द्र में बैठकर मराठों को ग्रापस में लड़ा देने का ग्रवसर ताक रहा था। उसने पूना दरबार के

<sup>\*</sup> ऐतिहासिक लेख संग्रह, पृष्ठ १३६।

एक मंत्री मोरोबा को फोड़ लिया और नाना फडनवीस से सखाराम बापू को लड़ा दिया। इस भगड़े में नाना का पद मोरोबा को सौंपा गया और स्वयं नाना खिन्न होकर पुरंदर चला गया। मास्टिन के प्रोत्साहन में मोरोबा ने फिर से राघोबा को पेशवा बना देने का दाँव खेला। अंग्रेज मराठों से लड़ने के लिये जोरदार तैयारी कर रहे थे। बारन हें स्टिंग ने एक विशाल सेना कलकत्ते से बंबई की और भेज दी थी। इसी बीच में पूना के मंत्रिमंडल में अकस्मात परिवर्तन होगया—जिसका मूल कारए। मोरोबा की नीति थी। नाना फडनवीस को अन्य मंत्रिओं ने बुलाकर मारा प्रबंध उसे सौंप दिया। नाना ने एक बार फिर मराठों का संगठन दृढ़ करने का कार्य आरंभ कर दिया।

पेशवा से युद्ध के लिये जो विशाल सेना कलकत्ते में तैयार की गयी थी—उसे हेस्टिंग ने (मई सन १७७८ ई.) कर्नल लेसली के साथ वंबई की ग्रोर रवाना कर दिया था। उसके जाने के मार्ग में मिधिया, हुल्कर ग्रीर भोंमले ग्रादि सरदारों का राज्य ग्राते थे। ये सब मराठा सरदार पेशवा को ग्रपना नेता मानते थे। हेस्टिंग ने सेना रवाना करने के हेतु को गोपनीय रखा था—किन्तु प्रकट रूपमें यह कहा था कि इस सेना का हेतु भारतीय राजाग्रों के साथ युद्ध करने का नहीं है। इसी समय पंडित वेनीराम के द्वारा हेस्टिंग ने मुधोजी को यह कहलवाया था—कि "मातारा का राजा जो हाल ही में मराहैं — वह निपृत्रिक है। मुधोजी शिवाजी के गोत्रज ग्रीर वंशधर के नाते ग्रपना दावा पेश करें —जिमका समर्थन ग्रंग्रेज कम्पनी करेगी।" वारन हेस्टिंग चाहता था कि यदि मुधोजी उसकी योजना में शामिल हो जावे तो महाराष्ट्र से पेशवा को उत्वाइ फेंकने में सहूलियत होगी।\* इसी बुनियाद पर वारन हेस्टिंग ने एक फारसी पत्र दीवान देवाजीपन्त के पास भिजवाया था ग्रीर ग्रन्य बातों को समक्षाने के लिये मिस्टर इलियट को नागपुर भेजा था। वास्तवमें इलियट का उद्देश था—"मुधोजी को मराठा—संघ से विभक्त करना।" इलियट के साथ उसका सहकारी राबर्ट फरक्कार, कप्तान विलियम कम्बेल ग्रीर लेपिटनेंट ग्रंडरमन थे। गवर्नर जनरल ने उसे यह भी ग्रिधकार दे दिया था कि—"तुम राजा से साफ कह दो कि गवर्नर जनरल ग्रपनी पूरी शक्ति से सातारा का समस्त राज ग्रापको दिलाने को तैयार है।"

१० अगस्त सन् १७ ७ ६ को राजदूत इलियट अपने कुछ माथियों के माथ कटक पहुंचा—उम ममय वहां का सूबेदार राजाराम मुकुन्द था। कटक में कुछ दिन ठहरकर ये लोग नागपुर के लिये चल दिये। रास्ते के दूषित एवं मले—रियाजन्य वायु से इलियट वीमार होगया और १२ मितम्बर को मारंगढ़ राज्य के मेमरा गाव के निकट पहुंचते ही मर गया। उसके साथियों ने उसे वहीं दफना दिया था और उन लोगों ने आगे की यात्रा पूर्ण की। ये लोग लांजी, तिरोड़ा, थारमा के मार्ग से ११ नवंबर को नागपुर पहुंचे। इन लोगों की व्यवस्था पंडित वेनीराम ने नागपुर में की थी—क्योंकि उसका घनिष्ट सम्बन्ध वारन हेस्टिंग से था। इम प्रतिनिधि मंडल की कूटनीति सफल न हुई और १२ दिसंबर को नागपुर दरबार ने उनको विदा कर दिया।

इसी बीच में कर्नल लेमली की जो सेना बंगाल से रवाना हुई थी—वह बुन्देलखण्ड के रास्ते से भोपाल होती हुई हुशंगाबाद पहुंच गयी थी। लेसली के मर जाने से उसका सेनापित कर्नल गोडाई था। भोंमला राज्य के भीतर से अंग्रेजी सेना को गुजरने की अनुमित प्राप्त करने के लिये उसने मिस्टर नादरटन को नागपुर दर्बार के पास भेजा था (वह १२ फरवरी सन १७७६ को हुशंगाबाद से चलकर १६ फरवरी को नागपुर पहुंचा था।) वादरटन ने राजा मुधोजी और देवाजीपन्त से चर्चा की थी। वादरटन लिखता है:—"राजा का दीवान दिवाकरपन्त बड़ा चतुर है और मुधोजी को वह कम्पनी के ब्यूह में कदापि नहीं फंसने देगा और न वह पूना के पेशवा से विरोध ही करेगा। २५ फरवरी को बादरटन नागपुर से चला गया और अंग्रेजी सेना भी भोंसला राज्य से गुजर गयी।

वारन हेस्टिंग ने इस विषय में लिखा भी है।

<sup>🛊</sup> इलियट-ग्रायु २३ वर्ष की थी-लार्ड मिटो का भाई था। उसका वेतन ४० हजार रुपये वार्षिक था।

वारन हेस्टिंग ने देख लिया था कि कुटनीति से समस्या हल न होगी-तब उसने यद्ध करने का निर्णय किया। उसने भोंसला, सिधिया, हल्कर, हैदरग्रली और निजाम सभी को उलभाने का प्रयास किया। पना से १८ मील पर तलेगांव के मैदान में अंग्रेजी सेना को लेकर राघोबा ने मराठों के साथ युद्ध किया था-जिसमें अंग्रेज पूर्ण रीति से पराजित हुए थे। १३ जनवरी को अंग्रेजों ने पना दर्बार से बडगांव में संधि की । नाना फडणवीस ने राघोबा पेशवा और दो ग्रंग्रेज ग्रफ्सरों को बंधक स्वरूप महादर्जी सिधिया के हवाले कर दिया था। मलह करने पर भी ग्रंग्रेज ग्रपनी चालबाजी से बाज नहीं ग्राये थे। महादजी सिंधिया को जो पेशवा का विश्वासपात्र सेनापित था-ग्रपनी ग्रोर खींचने का कम्पनी ने प्रयास किया था। वह भी मायावी जाल में फंस गया और अंग्रेजों के साथ उसने एक गप्त संधि की थी। इसी समय सिंधिया ने विश्वासघात करके राघोबा और दोनों अंग्रेजों को मुक्त कर दिया। राघोबा को फिर से त्रंग्रेजों ने मुहरा बना दिया—जिसको सामने करके अंग्रेजों ने मराठों को कुचलने का कार्य आरम्भ किया था । अन्त में कम्पनी ने सिंधिया को ग्रंगठा बता दिया था। पुना के नाना फडनवीस ने यह स्थिति देखकर मराठे सरदारों को पूना में स्नामंत्रित किया थो। मुधोजी स्वयं तो नहीं गया था-पर उसका दीवान देवाजीपन्त उपस्थित था। निजाम भौर हैदर म्रली के प्रतिनिधिगण मंत्रणा करने के लिये पहुंचे थे । पना की इस ऐतिहासिक बैठक में यह तय किया गया था-कि मराठे-निजाम और हैदरम्रली तीनों ग्रपने-ग्रपने क्षेत्र के अंग्रेजों पर प्राक्रमण करके उन्हें भारत से निर्वासित कर दें। \* नाना ने ग्रपना एक प्रतिनिधि दिल्ली भी भेजा था-जिसने नाना का पत्र सम्राट को दिया था। नाना ने लिखा था:--- ''उत्तर भारत में सम्राट ग्रौर नजफलां को चाहिये कि देश के सभी राजाग्रों को मिलाकर ग्रंग्रेजों का दमन करें। इससे मुगल साम्राज्य की कीर्ति श्रौर मान दोनों बढ़ेगे।" पूना-निश्चय के श्रनुसार पेशवा के कार**बारी ने** मुघोजी से भ्राग्रह किया था—कि वे बंगाल पर ग्राक्रमण करके ग्रंग्रेजों की शक्ति को नष्ट कर दें। मुघोजी ने इसे पुना में स्वीकार तो कर दिया था-पर किया कुछ नहीं। अंग्रेजों से धन पाकर वह संतुष्ट होगया था। इसतरह उसने नाना के साथ विश्वासघात ही किया था। †

मुघोजी का विश्वासधात—देवाजीपन्त पूनासे लौटकर नागपुर गया और वहां की सारी कार्यवाही से मुघोजी को परिचित कराया। वास्तव में मुधोजी अंग्रेजों से युद्ध करना नहीं चाहता था। साथ ही नाना को यह दिखाना चाहता था कि वह मराठा संघ का विश्वासपात्र सदस्य है। सन् १७७६ ईस्वी में दशहरा हो जानेपर मुघोजी भोंसले ने २० हजार घुड़सवारों के साथ अपने पुत्र चिमनाजी को बंगाल पर हमला करने के लिये रवाना किया था। प्रत्यक्ष रूपसे उसने यह प्रकट किया था-कि यह सेना अंग्रेजों पर आक्रमण करने के लिये भेजी गयी है-किन्तु अप्रत्यक्ष रूपसे चिमना-बापूसे कह दिया था कि "जहांतक होसके संघर्ष न करते हुए बकाया चौथ की रकम भय दिखाकर अंग्रेजों से वसूल की जावे।" चिमनावापू के साथ वृद्ध दीवान भवानीकालू इसलिये साथमें भेजा गया था। भोंसले का वकील पंडित बेनीराम जो कलकत्ते में था—उसे भी यही इशारा मुधोजी ने दिया था। इस विषय का सारा रहस्य उस समय के उपलब्ध पत्रों द्वारा हो जाता है। रायपुर, रतनपुर और सम्बलपुर के रास्ते से मई सन १७६० ईस्वी को चिमनाबापू कटक पहुंचा था—अर्थात् इस यात्रामें उसने द मास व्यतीत किये थे। फिर भी वारन हेस्टिंग ने सतकतिसे काम किया था।

वास्तव में मुधोजी की ग्राधिक दशा ग्रच्छी न थी ग्रौर उसपर नागपुर के गुसाई साहूकारों का काफी कर्ज था। इसलिये वह पैसा चाहता था—जिसको वारन हेस्टिंग भी जानता था। उसपर भी मुधोजीने एक पत्र वारन हेस्टिंग

<sup>\*</sup> The ministers (at Poona) and Sindia in conjunction with Hyder, Nizam Ali and Mudhoji Bhonsle mean to make a general attack upon the English at their several settlements and have entered into, and sealed written agreements for the purpose.

<sup>†</sup> लाला सेवकराम (पूना का वकील) जो कलकत्ते में रहता था—उसके पत्र ऐतिहासिक लेख संग्रह (मराठी में) छपे हैं।

<sup>📫</sup> बेनीराम पंडित के सम्बन्ध में ग्रंग्रेजी लेख--जो वारन हेस्टिंग के चरित्र में छपा है।

को (२५ जून सन १७८० ई.) भिजवाया था-जिसमें कहा गया था कि- "पेशवा की स्राजा में हमने चिमनाजी को सेंनासिहत बंगाल की स्रोर भेजा है-पर उसका हेतु अंग्रेज कम्पनी के साथ शत्रुता करने का नहीं है चिमनाजी स्रौर भवानी कालू को यही हिदायत दी गयी है स्रौर यही कारए। है कि उड़ीमा पहुंचने में ८ माम लगे हैं। यदि भोंमलों का इरादा युद्ध करना होता तो यह यात्रा दो मास में हो जाती।"

पंडित बेनीराम और कटक के सूर्वेदार राजाराम पन्त दोनों ने अंग्रेजों के प्रति सहृदयता का परिचय दिया था। उसका कारण यही था-कि वे लोग कम्पनी द्वारा पुरस्कृत किये गये थे। अंग्रेजी कागज पत्रों से पता चलता है कि कम्पनी ने भोंमलों में एक संधि करने का एक प्रस्ताव रखा था—जिमे लेकर २३ जनवरी सन् १७८१ को मिस्टर अंडरमन चिमनाजी के पास गया था। उस संधि की शर्ते थे थीं:—

- (१) चिमनाजी सेना लेकर नागपुर वापिस लौट जावे। (२) कम्पनी १५ लाख रुपये सहायता देगी। (३) पिछले नवाब ने भोंसले से चौथ की जो सन्धि की थी—उसका उत्तरदायित्व कम्पनी पर नही है। (४) भोंसले गया की स्रोर न जांय। इसके स्रतिरिक्त कम्पनी ने चिमनाजी भोंसले, भवानी कालू, उड़ीमा के दीवान राजा-रामपन्त तथा स्रन्य लोगों को भी पृथक् पुरस्कार दिया था—िकन्तु वह रकम २ लाख से स्रधिक न थी। स्रंडरसन की शर्ते नागपुर भेज दी गयी थीं। वारन हेस्टिंग ने प्रलोभन के द्वारा भोंसलों को विवेकहीन बना दिया था। इसी प्रसंग पर हेस्टिंग ने राजारामपन्त के द्वारा यह भी कहलवाया था—िक "जबतक मुघोजी जीवित है—नवतक के लिये चिमनाजी के हित मुरक्षित है परन्तु उसके मरनेपर उसे बड़े भाई की कृपा पर जीवित रहना होगा—क्योंकि वह राज्य का मालिक है। इसमें स्रच्छा तो यही है कि वह एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करे।" वृद्ध भवानी कालू के माथ में होने से स्रंग्रेजों का जाद चिमनाजी पर न चल सका था। एक मास के पश्चात मुघोजी ने कम्पनी की निम्न शर्ते मान्य की थीं।
- (१) हैदरश्रली से लड़ने के लिये २ हजार घुडसवार मुधोजी भोंसले कम्पनी को देवे—जिमका खर्चा १ लाख रुपये कम्पनी देगी। (२) गढ़ा मण्डला पर हुकूमत जमाने में कम्पनी मुघोजी से सहयोग करेगी। (३) कम्पनी भोंसलों को १३ लाखं क्पये पुरस्कार देती है श्रौर १० लाख का कर्जा प्रतिशत ८ टका वार्षिक व्याज पर देगी। कर्ज की वसूली उड़ीसा की श्राय से २ वर्षों में की जायगी।

६ स्रप्रैल सन १७८१ ईस्वी को कम्पनी के डायरेक्टरों ने उक्त शर्ते मान्य की थीं। इसी वर्ष दीवान चोरघड़े देवाजीपन्त का स्वर्गवास होगया था श्रौर चिमनाजी वर्ष के ग्रंत में बंगाल से नागपुर लौटा था।

पेशवा और श्रंग्रेज:—कर्नल गोडार्ड श्रपनी विशाल सेना लेकर मराठों के राज्य में घुम गया—जिससे कल्याण, बसई तथा कोंकए। प्रदेश में तहलका मच गया था। यह वृत्तांत नाना फडनवीम ने सुना तो उसने श्रंग्रेजों को बोरघाट में रोकने के लिये मराठों की सेना भेज दी—जिसके प्रमुख सरदार हिरपन्त फडके, परशराम भाऊ श्रौर हुल्कर थे। मराठों ने पहाड़ी श्रंचल में श्रंग्रेजी सेना को घेर कर नष्ट कर दिया (श्रप्रैल सन १७६१ ईस्वी) जिसमे वे भाग गये श्रौर थोड़े से सैनिक किमी कदर बंबई पहुंचे थे। इस तरह श्रंग्रजों की यह तीमरी हार थी।

इसी वीच में वारन हेस्टिंग ने उत्तर भारत में खूब दाव पेंच खेले। उसने महादजी सिंधिया को मध्यभारत में खूब त्रस्त करवाया था—जिससे उसकी दशा विचित्र सी होगयी थी। मार्च सन् १७८१ ईस्वी में कर्नल कारनक ने सिंधिया को कई स्थानों में हराया था जिससे वह तबाह होगया था। मुघोजी का वंगाल का ख्राक्रमण तो वह पहले ही विफल कर चुका था। अब दो शक्तियां मैदान में थीं, निजाम और हैदरख़ली—इन को फोड़ने का हेस्टिंग ने भरसक यत्न किया था। निजाम के साथ उसे सफलता मिली किन्तु हैदर उसके भांसे में नहीं ख्राया।

कर्नल गोडार्ड हारकर बंबई पहुंचा ग्रौर जब हेस्टिंग ने यह समाचार सुना तो उसे भारी सदमा पहुंचा ग्रौर उसने पेशवा से संधि करने में ग्रपनी भलाई समभी । हेस्टिंग ने मुघोजी भोंसले से प्रार्थना की थी कि वे मध्यस्थ बनकर पेशवा से ग्रंग्रेजों की संघि करा दें। इसके लिये उसने मिस्टर च्यापमनको नागपुर भेजा था। मुघोजी नाना के साथ विश्वास-घात कर चुका था—इसलिये उसे नाना से कुछ कहने का नैतिक साहस न था। तब हेस्टिंग ने १३-१० सन १७६१ ई. को सिंधिया में संधि करली और उसके द्वारा नाना फडनवीस में संधि की चर्चा की। इसी समय मद्रास की ओर अंग्रेज हैदर में लड़कर हार चुके थे। १७ मई सन् १७६२ ईस्वी को कम्पनी ने सालवाई नामक स्थान में पेशवा के साथ संधि की—जिमसे नाना फडनवीस की कुशलता प्रकट होती हैं। फिर भी नाना की राजनीति सफल न हुई। उसके सरदारों ने—सिंधिया, भोंसले और गायकवाड ने उसे घोखा दिया और इसी समय हैदरअली भी मर गया था। फिर भी हेस्टिंग ने गिरती हुई बाजी को सम्हाल लिया—जिससे कम्पनी के विकास में सहारा मिला था। इसके बाद ४-५ वर्ष शांति के साथ बीते थे। उस समय वारन हेस्टिंग भारत से विलायत चला गया और लार्ड कार्नवालिस गवर्नर जनरल होकर कलकत्ते आया था।

जार्ज फारेस्टर द्वारा भोंसले राज्य की समीक्षा—टीपू श्रीर मराठों की संघि होने का समाचार—जब लार्ड कार्न वालिस के कानों तक पहुंचा तो उसने तुरन्त २३ श्रक्टूबर सन १७८७ ईस्वी को जार्ज फारेस्टर नामक एक श्रंग्रेज को इमलिये नागपुर भेजा था कि वह राज्य का पूरा विवरण गवर्नर जनरल के सामने पेश करे श्रीर साथ ही टीपू के विरोध में मुधोजी को खड़ा करें। यह राजदूत १० फरवरी सन १७८६ को नागपुर से वापिस कलकत्ता रवाना हुग्रा था। उसने एक रिपोर्ट लार्ड कार्नवालिस को दी—जिसका सारांश नीचे दिया जाता है:—

"भोंसला राज्य की वार्षिक स्राय ६० लाख रुपये हैं। नागपुर में राजा की सेना में ६ हजार घुडसवार तथा चार सौ पुलिस सैनिक हैं। किलेदारों के पास इसके अतिरिक्त सैनिक मय युद्ध सामग्री के हैं। सैनिकों को नियमपूर्वक वेतन नहीं दिया जाता है स्रौर कभी-कभी साल भर का वेतन बकाया रह जाता है। ऐसी स्रवस्था में वे लोग मोदियों से उधार लेकर गुजारा चलाते हैं।"

"भोंसलावंश—नागपुर के गोंड राजा के साथ सम्मान का व्यवहार करता है मुधोजी प्रायः कहा करता है कि राजा बुरहानशाह ने इस वंश को राज सौंपा है इसलिये उसे ३ लाख रुपये गुजारे को दिये जाते हैं । ६० वर्ष का वृद्ध बुरहानशाह भ्रपने महल में राजा के समान रहता है । भोंसले लोग दशहरे पर उसके यहां जाकर सम्मान व्यक्त करते हैं।"

"मुधोजी भोंसले के तीन पुत्र हैं—उनमें रघोजी केवल शासन कार्य में भाग लेता है। मंभले चिमना बापू को निम्बाजी की रानी ने गोद लिया है—इसलिये वह छत्तीसगढ़ का राजा कहलाता है, किन्तु वह रतनपुर नहीं जाने पाता। सबसे छोटा पुत्र व्यंकोजी भी नागपुर में रहता है और उसे दीवान पद सौंपा गया है। रघोजी को उसकी प्रजा "विनया राजा" कहती है।"

"राज्य का प्रमुख ग्रधिकारी बक्षी है—जो सेनापित भी है। फारसी का पत्र-व्यवहार मुंशी के ग्रधीन है—मराठी में पत्र-व्यवहार-चिटनवीस करता है। दीवान भवानी कालू ७० वर्ष का वृद्ध है—रघोजी उससे ग्रसंतुष्ट है—क्योंकि वह चिमनाजी को चाहता है। रघोजी महादजी लष्करी को दीवान बनाना चाहता है—किन्तु मुघोजी को वह पसंद नहीं है। उसी तरह भवानी मुंशी की ग्रायु ५० वर्ष की है। बावाजी चिटनवीस ग्रौर खजानची चिमनाजी ग्रप्पा भी प्रमुख कारबारी हैं। मुघोजी का मुंहलगा खासगी कारबारी जानराव है—उसके पास राजा की मुहर रहती है ग्रौर उसी तरह शेख मुहम्मद से राजा की दिल्लगी होती है।"

"मुघोजी की आयु ५०-६० के लगभग होगी। वह मध्यम कद का कसा हुआ सैनिक है। आंखें बड़ी-बड़ी और नाक सीघी हैं—किन्तु आगे का भाग मिला हुआ है। मूंछों और कल्लों से उसका चेहरा रुआबदार है। वह सभी से मिलता-जुलता है। उसने जीवन में कई लोगों के साथ विश्वासघात किया है। वह अपने सैनिकों को समय पर वेतन नहीं दे पाता—जिसके कारए। सैनिक कभी कभी राजद्वार पर जाकर घरना देते हैं। कभी-कभी सैनिकों ने उस पर हमले भी किये हैं—जिससे उसके शरीर पर कई जल्म है। आश्वासन देकर पलट जाना—यह उसके लिये साधारए। सी बात है। वह अपने—कर्मचारियों से डरा धमका कर भी रकम वसूल करता है।"

"७–६ वर्ष होगये हैं—नागपुर में उदयपुरी गुमांई एक प्रमुख माहूकार था। उसने मुघोजी भोंमले को ५० लाख का कर्ज दिया था। जीवन भर वह कर्ज चुका नहीं सका—ग्रन्न में उसने एक युक्ति सोची। उदयपुरी के २ चेले थे—उसमें से एक पर उसने एक रांड को मार डालने का ग्रभियोग लगाया। मुघोजी ने पुलिस भेजकर उसे पकड़ मंगाया ग्रौर उदयपुरी पर ५० लाख जुर्माना किया। उदयपुरी में ग्रपना लिखा हुग्रा कर्ज-पत्र लेकर उसने उसका वैभव समाप्त किया। इस ग्रत्याचार में दुःखी हो—उदयपुरी नागपुर छोड़कर बनारस चला गया।"

"नागपुर के प्रसिद्ध वकील पं. बेनीराम के पास काफी सम्पत्ति है । वह मुघोजी का विश्वासपात्र है । बेनीराम का भाई विञ्वंभर ग्रपनी हवेली में बनारस से ग्राकर रहता था । मुघोजी ने उससे कर्ज मांगा था—पर उसने नहीं दिया । मुघोजी ने उसे इसलिये तंग नहीं किया—क्योंकि वह ग्रंग्रेजों का मित्र था।"

भोंसला-राज्य की सीमा:—''उसके राज्य के उत्तर में शेर नदी बहती है—पूर्व में कटक और जगन्नाथपुरी, पश्चिम में बरार और दक्षिण में गोदावरी नदी है।''

भोंमला राज्य के निम्न सुवों की ग्राय इस तरह थी :-

| तत्त्र त्या का आज इस सार्थ जा । |         |       |    |     |       |
|---------------------------------|---------|-------|----|-----|-------|
| नागपुर प्रान्त                  | वार्षिक | ग्राय | १८ | लाख | रुपये |
| बरार प्रान्त                    | वार्षिक | ग्राय | १० | लाख | रुपये |
| वैनगंगा प्रान्त                 | वार्षिक | ग्राय | 2  | लाख | रुपये |
| *कटक प्रान्त                    | वार्षिक | ग्राय | १७ | लाख | रुपये |
| रतनपुर प्रान्त                  | वार्षिक | भ्राय | ą  | लाख | रुपये |
| मुलनाई प्रान्त                  | वार्षिक | ग्राय | २  | लाख | रुपये |
| राज्य की स्रन्य स्राय           |         |       | ৩  | लाख | रुपये |
|                                 |         |       |    |     |       |

कुल ग्राय ५६ लाख रुपये

उक्त ग्राय में १६ लाख रूपये परस्पर बाहर ही व्यय हो जाता था।

नागपुर के गोंड राजा को पेंशन ३ लाख रुपये वार्षिक।

सिवनी के जागीरदार को पेंशन ३ लाख रुपये वार्षिक।

बरार का सैनिक व्यय — — ३ लाख रुपये वार्षिक।

कटक का सैनिक व्यय — — ७ लाख रुपये वार्षिक।

मुधोजी की मेना:--

१. घुड़सवार:--

२००० सरकारी वारगीर।
४७०० नागपुर के किल्लेदारों के पास।
३०० सिवनी के जागीरदार के पास।
२००० कटक के सूबेदार के पास।
१५०० गंगयडी के सुबेदार के पास।

१०,५०० घुड़सवार।

\*भोंसले के शासनकाल में मूबा कटक की ग्राय (मि. बनर्जी द्वारा उड़ीसा का इतिहास)

शिवभट साठे के समय में ब्राय १०,७८,४४१ रुपये। गएशि संभाजी के समय में ब्राय १५,६०,८११ रुपये। राजाराम मुकुन्द के समय में ब्राय १४,४४,७४० रुपये। व्यंकोजी सकदेव के समय में ब्राय १५,६५,६६१ रुपये। पैदल सैनिकों का ब्यौरा रिपोर्ट में नहीं है। राजा के पास २०० हाथी थे। भोंसलों के पास M मार्के की १५ तोपें थीं— जिसके चलाने वाले २ ग्रंग्रेज, १ फ्रेंच ग्रौर कुछ पोर्तुगीज थे। राजा के पास जो हिन्दुस्थानी तोपखाना था— उसका प्रधान ग्रफसर मीर यूमुफ था। राजा का एक नवीन महल बन रहा है ग्रौर माथ में ग्रन्य इमारतें— जिन-पर काफी ब्यय हो रहा है।"

मुघोजी वास्तव में मराठा संघ का प्रभावशाली सदस्य था। ग्राधिक कारणों से उसका बल टूटता ही गया ग्रौर महादजी सिंघिया का वल बढ़ता जा रहा था ग्रौर यहां तक कि वह दिल्ली सम्राट का संरक्षक बना हुग्रा था। मुघोजी भोंसले के साथ ग्रंग्रेजों ने ग्रब इस तरहका व्यवहार करना ग्रारंभ कर दिया था कि जिससे सिंघिया को मन्देह होगया कि ग्रंग्रेज मेरे विरुद्ध मुघोजी को तैयार कर रहे हैं। मराठा मंडल को ग्रंग्रेज पंगु बना रहे थे। गायकवाड ग्रौर मुघोजी तो एक तरह से पृथक् भी थे-किन्तु हुल्कर ग्रौर सिंघिया के संघर्ष ने तो उसे सिंग्नियात की ग्रवस्थामें पहुंचा दिया था। ऐसी ग्रवस्था में संघ की इमारत पेशवा पर ही खड़ी थी। दैवयोग से १६ मई मन् १७८८ ई. को नागपुर में मुघोजी का स्वर्गवास होगया था। च उसके कुछ मास पूर्व ही ग्रर्थात् ७ दिसंबर सन् १७८७ ई. को विवाजी भोंसले का रतनपुर में देहांत हो चुका था। मुघोजी के २ स्त्रियां, ३ पुत्र ग्रौर ३ कन्याएं थी। रघोजी ग्रादि की माता चिमाबाई थीं। मुघोजी के बाद चिमनाबापू का स्वर्गवास १५ ग्रक्टूबर सन १८६० को होगया। जिसक साथ उसकी ४ स्त्रियां सती हुई थीं। ‡

## रघोजी भोंसले (द्वितीय)

फारेस्टर का नागपुर में आगमन :- मुधोजी के मरने पर रघोजी पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगया था। उसका दीवान श्रीघर मुंशी था। ग्रंग्रेजों का प्रभाव देश में काफी बढ़ चुका था। लार्ड कार्नवालिस ने पेशवा ग्रौर निजाम को मिलाकर टीपू को कुचल दिया था। उड़ीसा पर भोंसले का ग्राधिपत्य होनेसे कम्पनी के कार्यों में बड़ी ग्रसुविधा होती थी— इसलिए कोई न कोई मार्ग निकालने के लिये गवर्नर जनरल ने फारेस्टर को फिर से नागपुर भेजा था—जो ३१ मार्च सन् १७६० ईस्वी को कटक पहुंचा था ग्रौर उसके साथ में दूसरा ग्रफसर लेकी था। फारेस्टर ने ग्रपने प्रवास का सुन्दर वर्णन लिखा है — जिससे मराठा राज्य का परिचय मिल जाता है। उस समय कटक का सूवेदार राजाराम नागपुर गया था—क्योंकि २-३ वर्ष में उसे हिसाब समभाने के लिये नागपुर जाना पड़ता था। उड़ीसा की जमा ठेकेंदारी पद्धित से वसूल होती थी। समस्त प्रदेश की ग्राय २२ लाख के लगभग होगी—किन्तु खर्च घटाने पर राजा को प्रतिवर्ष १० लाख रुपये भेजें जाते थे। उस समय उड़ीसा में कौड़ियों के द्वारा क्रय विकथ होता था। यहां की मुख्य ग्राय जमींदारी ग्रौर जकात से थी। जो हिन्दू जगनाथ के दर्शन के लिये पुरी पहुंचते थे—उनको फी यात्री १० रुपये कर देना पड़ता था। गरीब ग्रौर साधु उस कर से वंचित किये कर देना पड़ता था। गरीब ग्रौर साधु उस कर से वंचित किये

<sup>\*</sup> गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग ने जांच के श्रवसर पर पालिमेंट में कहा था—"महान् भारतीय संघ के सदस्य निजाम को मैंने योग्य श्रवसर पर उसका कुछ इलाका वापिस करके उसे संघ से श्रलग किया था। दूसरे मुघोजी भोंमले के साथ मैंने गुप्त पत्र-व्यवहार जारी रखा था श्रौर मैंने श्रपना मित्र बनाया था। तीसरे महादजी सिंघिया को दूसरे कामों में लगाकर श्रौर पत्र-व्यवहार करके मैंने उसे भुलावे में रखा था श्रौर सुलह के लिये बतौर यंत्र के उसका उपयोग किया था।

<sup>†</sup> मुघोजी की मुहरछाप पर निम्न श्लोक ग्रंकित था:---

<sup>&</sup>quot;शाह् प्रसादेन रघोजी सुयशोघरः। तत्सुनास्तु मुघोजी नाम्नस्तस्य मुद्रा विराजते।"

<sup>‡</sup> नागपुर के रघोजी भोंसले ने २१ अप्रैल सन् १७७६ ईस्वी को निम्न परगने अपने मंभले भाई चिमनाबापू को निजी खर्च के लिये दे दिये थे—दारव्हा, गिरोली, महागांव, खड़ी, धामनी, माहूर, भाम आदि।

जाते थे। बंगाल से नागपुर जाने का सीधा मार्ग "वारमल" घाटी से गुजरता था—वही उड़ीमा का द्वार था। बारमल के निकट का मारा इलाका "दामपल्ला" कहलाता था–जो एक घनिक जमींदार के ग्रधीन था। यह जमींदार मराठों को कोई उवारी नहीं देता था।"

फारेस्टर जब सोनपुर पहुंचा था—तब वहां के राजा प्रीतमिसह ने उनको ग्रपने यहां ठहराया था। यहां के राजा ने उसे मराठों के ग्रत्याचारों की कहानियां सुनायी थीं। सोनपुर में ये लोग १८ मई को रायपुर में ठहरे थे—जोिक उस समय व्यापार का केन्द्र था। छत्तीसगढ़ का वह नगर वरहान हैं। एक वड़े तालाव के तटपर यहां का किला हैं—जिसके १ द्वार ग्रीर कई वुर्जियां हैं। यहां से चलकर ३ जून को फारेस्टर नागपुर पहुंच गया था। कई दिनों तक प्रतीक्षा के बाद ११ जून को राजा ने महल में मुलाकात की इजाजन दी ग्रीर उसी दिन उसने गवर्नर जनरल का पत्र राजा को दिया था। उसे यह भी पता चला था कि इसी समय वहां पेगवा ग्रीर निजाम के हरकारे पत्र लेकर पहुंचे थे। उनके पत्रों में राजा से ग्रन् रोध किया गया था—कि टीपू के साथ युद्ध करने के लिये भोंमले उनकी सहायता करें। उसे यह भी पता चला था कि नागपुर का राजा इस युद्ध में कोई हिस्सा नहीं लेगा। फिर भी राजा ने कहा था कि वह कम्पनी को द हजार घुड़मवार देने को तैयार है ग्रीर प्रति सवार के पीछे वह कम्पनी से ४०० मौ रुपये खर्च के लेगा। उसने राजा से कई वार भेंट की थी—पर कोई फल नहीं निकला। इसी वीच में १ जनवरी सन १७६१ को फारेस्टर का नागपुर में देहान्त हो गया ग्रीर उसकी ग्रंत्येष्टि किया करके उसके साथी कलकते वापिस लौट गये थे।

खर्डा का युद्ध :-- निजाम और पेशवा का चौथ का भगड़ा बहुत दिनों से चला म्रारहा था-उसको अंग्रेजों ने और भी बढ़ा दिया-जिससे पेशवा ने निजाम से युद्ध करने की तैयारी की और मभी मराठे मरदारों को पूना पहुंचने का भ्राग्रह किया था। नागपुरमे १५ हजार घुड़सवार लेकर रघोजी पूना में दाखिल होगया था। इस तरह मभी सरदारों की सेना मिलाकर मराठों की १।। लाख सेना होगयी थी। इस सम्मिलित सेना का नेतृत्व दौलतराव मिधिया और परशुराम पटवर्धन को सौंपा गया था। मराठों ने जब निजाम पर आक्रमण किया तब उसने अंग्रेजों से महायता मांगी थी-पर गवर्नर जनरल जान शोर ने उस श्रोर ध्यान ही नहीं दिया था-यहांतक कि कम्पनी सहायक सेना जो हैदराबाद में रहती थी—उसने भी सहायता देने से इन्कार किया था। फिर भी निजामग्रली १ लाख १० हजार सैनिक लेकर मराठों से युद्ध करने के लिये हैदराबाद से रवाना हुग्रा—जिसका सेनापित आसदग्रली खां था। ग्रारंभ में ही मराठों ने निजाम के मैनिकों को मार भगाया—जिममे वे लोग खर्डा के किले में चले गये थे। मराठों ने उसे घेर लिया और दो-तीन दिनों में उमने हिम्मत त्याग दी। नतीजा यह हुग्रा था कि १५ मार्च सन १७६५ ईस्वी को से खर्डा के युद्ध में निजाम पूर्ण रूप से हार गया और उसने पेशवा से संघि की—जिसके अनुसार पेशवा को २२ लाख आय का प्रदेश प्राप्त होगया था। पेशवा ने अपनी श्रोर से रघोजी भोंसले को नर्मदा के समीप का इलाका (नरिसंहपुर, वैतूल, हुशंगाबाद तथा भोपाल के ग्रामपास का इलाका) पुरस्कार के रूप में दे दिया था—जिमकी ग्राय ३ लाख १८ हजार वार्षिक थी। मई मास में रघोजी पूना जाकर नागपुर के लिये रवाना हुग्रा था। रास्ते में जालना के निकट उसे २७ ग्रक्टूबर को सवाई माधवराव की ग्रात्महत्या का ममाचार मिला।

सवाई माधवराव ने २५ अक्टूबर को जान बूभकर अपने महल के छज्जे से कूद कर आत्महत्या की थी-और उसके मरते ही पूना दर्वार में मतभेद निर्माण होगया। मृत पेशवा के कोई संतान न थी और इसलिये नाना फडनवीस ने घोषित किया था कि पेशवा की रानी यशोदाबाई गोद लेवे-जिसे सब मराठा सरदार तय करें। किन्तु अंग्रेज रेजिडेन्ट ने राघोबा के पुत्र वाजीराव को खड़ा करके मराठों में फूट का बीज वो दिया। इंदौर के तुकोजीराव ने इसका समर्थन किया था-जो पूर्णतया अंग्रेजों के अनुकूल था। पूना दर्वार में भी केवल नाना

<sup>\*</sup> खर्डा-वंबई से पूर्व की ग्रोर ६१ मील पर है।

ग्रलग रह गया था। इसलिये † बाजीराव ने स्वयं ग्रपने को "पेशवा" घोषित किया ग्रौर नाना पर कई ग्रभियोग लगाये थे। जिसके कारण नाना को जान बचाने के लिये पूना से भागना पड़ा था। किन्तु शीघ्र ही वह पकड़ा गया ग्रौर बाजीराव ने उसे बन्दीखाने में रख दिया। चार्ल्स मेलट ने पूना से एक पत्र में लिखा था—"जबतक पूना दर्बार में नाना है—तबतक मराठा राज्य में भजवूती से ग्रपने पैर जमा सकने की हमें स्वप्न में भी ग्राशा नहीं करनी चाहिए।"

इसी वर्ष के ग्रन्तिम मास में बाजीराव को पेशवाई पर ग्रिभिषिक्त करने का एक समारोह पूना में हुग्रा था–जिसमें भाग लेने के लिये स्वयं रघोजी वहां गया था। कहते हैं कि इसी प्रसंग पर पेशवा को भोंसले ने २६ लाख का नजराना दिया था। बाजीराव ने भी मण्डला इलाका तथा जबलपुर नगर उपहार के तौर पर दिया था।

सन १७६६ ईस्वी में प्रसिद्ध मीरखां पिढारी ने सागर राज्य में तहलका मचा दिया था और वह उम जिले में कई दिनों तक रहा था। पिढारियों के दमन की ताकत सागर के सूबेदार रघुनाथराव (ग्राबासाहब) में न थी उसने सहायता के लिये पूना समाचार भेजा था—इसपर बाजीराव ने रघोजी से ग्रनुरोध किया था—कि वह मागरवाले की सहायता करें। इस पर रघोजी ने ग्रपनी घुड़सवारों की सेना सागर भेजी था और उसने मीरखां को वहां से खदेड़ दिया था। इस सहायता के लिये सागर के सूबेदार ने तेजगढ़ परगना भोंसलों को दिया था।

यशवंतराव हुल्कर:—पूना की राजनीति से नाना फडनवीस के हटने से पेशवा पर अकुंश रखनेवाला एक मात्र दौलतराव सिंधिया था—जो अंग्रेजों की चालों को अच्छी तरह जानता था। इसी समय मार्निवम वेलजली और उसके भ्राता कर्नल वेलजली (जो बाद में डचू क आफ वेलिगटन कहलाया था।) ने भारतीय राजनीति में जो हिस्सा लिया—उसके कारण अंग्रेजों का शासन देश में मजबूती से फैल गया था। आरंभ में कम्पनी ने सिंधिया और भोंसले को मराठा संघ से अलग-अलग करने का यत्न किया था—िकन्तु दोनों अंग्रेजों से छटकते ही रहे। ऐसे समय में १५ अगस्त सन् १७६६ ईस्वी को तुकोजीराव हुल्कर मर गया। उसके दो बेटे काशीराम और मल्हारराव और दो दासी पुत्र यशवंतराव और विठोवाजी—राज्य के लिये भगड़ पड़े थे। यशवंतराव वास्तव में मल्हारराव को इंदौर की गद्दी पर बैठाना चाहता था। दौलतराव ने काशीराम का पक्ष लेकर विरोधियों से युद्ध छेड़ दिया परिणाम यह हुआ—िक यशवंतराव भागकर नागपुर चला गया; क्योंकि उसको विश्वास था कि रघोजी उसकी सहायता करेगा पर वह तो किसी भी मूल्य पर सिंधिया से विरोध नहीं करना चाहता था। दौलतराव के वकील के कहने से रघोजी ने यशवंतराव को कैंदखाने में पटक दिया था और उसके पास जो सम्पत्ति थी वह ले ली। फिर भी वह किसी तरह जेलखाने से निकल गया और नागपुर से भागकर महेश्वर चला गया। जहां अंग्रेजों ने उसको प्रवल बनाया—इसलिये कि वह सिंधिया का प्रवल प्रतिस्पर्धी हो।

राजदूत कोल्बुक। सिंघिया से भोंसलों को अलग करने के लिये वेलजली ने मिस्टर कोलबुक को प्रतिनिधि बनाकर नागपुर भेजा—जो १० मार्च सन १०६६ ईस्वी को नागपुर पहुंचा था। रघोजी उस समय पुरी की यात्रा से वापिस लौटा था। उसने राजा से मिलकर कम्पनी की सेना रखने (सबसीडियरी संघि) का अनुरोध किया था। वेलजली ने (३ मार्च के) पत्र में यह हिदायत दी थी कि—"बरार के राजा का राज्य ऐसे मौके पर है कि दौलतराव सिंधिया के विरुद्ध उसकी सहायता हमारे लिये हितकारी साबित होगी।" इसी समय वेलजली ने हैदराबाद के राजदूत कर्क पैट्रिक को जो पत्र भेजा था—उसमें कोलबुक को नागपुर भेजने का उल्लेख करते हुए लिखा था—"अच्छा होगा कि बरार के राजा और कम्पनी के बीच यह सम्बन्ध हैदराबाद दर्बार को मध्यस्थ बनाकर पक्का किया जाय और अन्त में शायद सिंधिया और टीपू दोनों के विरुद्ध एक परस्पर सहायता संघि कर ली जाय..... जबतक मैसूर का युद्ध समाप्त न हो—तबतक सिंधिया से विरोध करना उचित न होगा।"

<sup>†</sup> सन् १७६२ की संघि के अनुसार अंग्रेजों ने राघोबा पेशवा को सौंप दिया था। उसने नाना की राय से राघोबा को गोदावरी के तटपर कोपरगांव में रख दिया था और वहीं वह सन् १७५४ के आरंभ में मर गया था। उस समय बाजीराव की अवस्था ६ वर्ष की थी।

कोलब्रुक नागपुर में २ वर्ष तक रहा था। उसने नागपुर में रहकर नागपुर दर्बार के कारबारियों मे घनिष्ट सम्पर्क स्थापित किया था और घन का प्रलोभन देकर उनको फांमने का प्रयास किया था। परन्तु कोलब्रुक को कोई ग्रिधिक सफलता नहीं मिली और अन्त में गवर्नर जनरल से कह दिया कि यहां रहने मे कोई लाभ न होगा। तदनुमार १८-५ सन् १८०१ ईस्वी में वह नागपुर से चला गया।

पेशवा द्वारा संधि करना—इस समय अंग्रेज यशवंतराव हुल्कर और बाजीराव पेशवा दोनों को खिला रहे थे। पूना से बाजीराव के भाग जाने पर हुल्कर ने उसके भाई अमृतराव को पेशवा बना दिया। यह नाटक रेजिडेन्ट क्लोज के इशारे पर हो रहा था। बाजीराव को दिखाया गया कि वह यदि संधि न करेगा तो उसे पेशवाई स हाथ धोना पड़गा। उसने ऐसी असहाय स्थिति में अंग्रेजों से जो संधि की—वह मराठा राज्य के लिये घातक थी। वसई की इस संधि से मराठा-मण्डल को वेलजली बंधुओं ने नष्ट कर दिया। संधि होते ही पूना के रंगमंच से यशवन्तराव हुल्कर और अमृतराव पेशवा गायब होगये। १३ मई को अंग्रेजों ने बाजीराव को वसई से लाकर पूना की गद्दीपर बिठलाया। नवीन संधि के अनुसार अंग्रेजों की सहायक सेनापूना में आकर सदा के लिये रख दी गयी। प्रसिद्ध लेखक मिल ने कहा है—'भारत में ब्रिटिश राज्य की पक्की नींव जमाना और भावी शान्ति की स्थापना दोनों उस समय तक असंभव थे—जिस समय तक कि मराठा शक्ति के मुख में लगाम न दे दी जाय।"

मराठों का दूसरा युद्ध—"मराठा-मण्डल" के पांचों सदस्यों की यह प्रतिज्ञा थी कि—आपित के प्रसंग पर एक दूसरे की सहायता करेंगे और पांचों की सलाह बिना किसी अन्य ताकृत के साथ किसी तरह को संधि नहीं करेंगे; इस नैतिक बंधन में सिंधिया, हुल्कर, गायकवाड़, भोंमले और पेशवा बंधे हुए थे। उनमें से पेशवा दौलतराव सिंधिया और रघोजी भोंमले को महत्व देता था। दोनों यह समभतों थे कि पेशवा ने वसई में संधि करके अनुचित कार्य कर डाला है। वेलजली यह अच्छी तरह समभता था कि दोनों की स्वीकृति आवश्यक है। वह यह भी जानता था—िक संधि की शब्दाविल दोनों को ज्ञात हो गयी—तो वे निश्चय ही विरोध करेंगे। इसी कारण से वेलजली ने उस संधि को गुप्त रखा—जिसके सम्बन्ध में वेलजली ने (१६ अप्रैल सन् १८०३ ई. को भेजा हुआ पत्र—जो उसने कम्पनी के डायरेक्टरों को भेजा था।) स्वयं लिखा है—दौलतराव ने बाजीराव का पुनः पेशवा बनाया जाना स्वीकार कर लिया है—किन्तु मन्धि के विषय में उसने कर्नल कालिन्स से स्पष्ट कह दिया है, कि जब तक सन्धि की सब शर्ते और बाजीराव के विचार मुभे ठीक ज्ञात न होंगे—मैं अनुमित नहीं दूंगा। इसी तरह नागपुर के रघोजी राव ने वसई की सन्धि पर अपनी अनुमित नहीं दी है।"

पुनः पेशवा होते ही बाजीराव ने उक्त दोनों सरदारों को पूना बुलवाया था। सभी लोग जानते थे कि जबतक भोंसले और सिंधिया सन्धि पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे—तब तक वह पक्की नहीं मानी जायगी। दौलतराव सिंधिया ने बड़ी चतुराई से भोंसले और हुल्कर को एक स्थान में एकत्रित होने का बुलावा दिया और स्वयं बुरहानपुर में ग्राकर ठहर गया। नागपुर से रघोजी भी वडाली के लिये रवाना हो गया जो बुरहानपुर से १०० मील पिश्चम में हैं। ३ मई सन् १८०३ को सिंधिया भी वडाली को चल पड़ा। ३० मई को वेलजली ने दौलतराव को सूचित किया था, कि "वह वापिस लौट जाय।" और इसी तरह का संदेश रघोजी को भी पहुँचाया था। गवर्नर जनरल वेलजली ने जनरल वेलजली को तो यह हुक्म दे रखा था—िक "वह बिना पूछे सिंधिया और भोंसले से युद्ध कर देवे।"

४ जुलाई सन् १८०३ ईस्वी को दौलतराव सिंधिया, रघोजी भोंसले और कर्नल कालिन्स की भेंट हुई थी। उस समय भी दोनों ने यही कहा था कि जबतक शर्तों का पूरा पता नहीं चलता—तबतक राय नहीं दे सकते। काफ़ी पत्र-व्यवहार भी हुआ था—पर कोई निर्णय नहीं हुआ। ६ अगस्त सन् १८०३ ई. को जनरल वेलजली ने युद्ध की चुनौती दे दी—क्योंकि अंग्रेजों ने युद्ध की तैयारी कर डाली थी। कम्पनी ने ६ और से ६ सेनाएँ भोंसला और सिंधिया पर ग्राक्रमण करने के लिये भेज दीं। पूना के ग्रासपास कर्नल वेलजली, औरंगाबाद के निकट कर्नल स्टीवेन्सन, मालवा की ग्रोर कर्नल लेक, बंगाल की सेना लेकर कर्नल केम्पबेल और गायकवाड राज्य से कर्नल मरे खानदेश के लिये रवाना होगया था। इस ग्रंग्रेजी व्यूह का हेतु दोनों को घेर कर हराना था।

ग्रंग्रेजी सेना का पहला आक्रमए श्रहमदनगर से अकस्मात् श्रारंभ किया गया था। १८ अगस्त को जनरल वेलजली ने अहमदनगर से चल कर गोदावरी पार की। श्रहमदनगर के पतन का समाचार पाते ही सिंधिया और भोंसलों ने युद्ध की तैयारी श्रारंभ कर दी। वेलजली ने चारों श्रोर श्रपने गुप्तचर फैला दिये थे—जिनके द्वारा उसको मराठों की हलचल का पता लगता था। २३ सितंबर को श्रसई ग्राम में सिंधिया की सेना ने वेलजली से युद्ध किया था। उस समय सिंधिया के युरोपियन सैनिक श्रफ़्तर श्रंग्रेजों से जा मिले थे। इसके अतिरिक्त, उसके साथ कुछ मराठे सरदारों ने भी विश्वासघात किया था। असई के युद्ध में सिंधिया को हार खानी पड़ी। फिर भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। इस युद्ध की दो मुहिम हुई—एक बरार में श्रौर दूसरी मध्यभारत में। भोंसले श्रौर सिंधिया ने युद्ध का संयुक्त कार्यक्रम बनाया था—उसका पूरा पता वेलजली ने लगा लिया था। इसलिये यह कार्य श्रमफल हो गया। तब दौलतराव श्रसई का मैदान छोड़ कर श्रपनी सेना को लेकर खानदेश चला गया और १६ अक्तूबर को स्टीवेन्सन ने श्रसीरगढ़ पर हमला कर के उसे ले लिया। क्योंकि सिंघिया का नमक़ हराम नौकर दुपौं श्रपने १५ यूरोपियन साथियों के सिहत श्रसीरगढ़ का किला सौंप कर कम्पनी की सेना के साथ हो गया था श्रौर यही गति बुरहानपुर की हुई थी। इतना होने पर भी वेलजली ने सिंघिया के चुड़सवारों से सामना नहीं किया। उसने मराठों के सब मर्म स्थानों पर श्राघात किया, जहां के सैनिक श्रफ़सर घूसखोरी के कारए। श्रंग्रेजों से जा मिले थे। श्रंग्रेजों ने इस युद्ध में पहला काम यही किया था— सिंधिया और भोंसले से श्रलग-श्रलग युद्ध हो। वेलजली ने मराठों को विभक्त कर दिया था। उसने सिंधिया से लड़ने का काम स्टीवेन्सन को सौंपा और स्वयं श्राप भोंसले से लड़ने के लिये श्रग्रसर हुग्रा।

अड़गांव का युद्ध —रघोजी का मुख्य सैनिक केन्द्र बरार में था — जहां पर उसका भाई व्यंकोजी था। भोंसले सेनापित रामचंद्र वाघ, माधवराव नीलकंठ और विठ्ठल बल्लाल ग्रपने घुड़सवारों के साथ बालापुर में थे। वेलजली भी राजूर का घाट लांघ कर ग्राकोट पहुँचने का यत्न कर रहा था, क्योंकि वहीं पर भोंसलों की शक्ति केन्द्रित भी थी। समीप ही भोंसलों के प्रसिद्ध किले नरनाला और गाविलगढ़ थे। इस युद्ध में भी वेलजली ने छल से ही काम लिया था। उसने यह सन्धि की वार्ता ग्रारंभ कर दोनों को घोले में रखा था। सिंधिया की ग्रोर से बालाजी कुंजर और भोंसले की ग्रोर से ग्रमृतराव संधि की बातें भी कर रहे थे। पर वेलजली थोथे ग्राश्वासन देकर उनको गफ़लत में रखना चाहता था। रघोजी इस समय में ग्रपनी मुख्य सेना के साथ ग्रड़गांव में था। वेलजली के साथ में ग्रचलपुर के नवाब की सेना और उसी तरह मैसूर की सेना थी। २६ ग्रक्तूबर सन् १८०३ को वेलजली ने भोंसलों की सेना से

युद्ध किया था । \* स्वयं वेलजली कहना है— "भोंमले के तोपखाने की वर्षा शुरू होते ही ३ पलटनें जिन्होंने ग्रमई में युद्ध किया था— इस युद्ध में भागने लगीं। इससे कहा क्या जाय ? ग्रङ्गांव का युद्ध इतना भयंकर नहीं था— पर संयोग से मैं समीप ही था और मैंने सेना को पीछे हटा कर व्यवस्थित किया। यदि हम वैसा नहीं करते— तो हमारी हार निश्चित थी। तोपों के कारण हमें व्यवस्था करने में विलंव लगा— फिर भी हमारे सैनिकों ने साहम दिखाया था। उस दिन में १८ घंटे तक घोड़े पर सवार था और यही हालत हमारे मैनिकों की थी।" ग्रङ्गांव के युद्ध में मैसूर तथा ग्रचलपुर की सेना ने खासा पराक्रम दिखाया था। ग्रङ्गांव में वेलजली के पास चार हजार सवार ग्रौर उतने ही पैदल सैनिक थे— जिन्होंने भोंमले की सेना को हराया था, क्योंकि उनकी सेना बिखरी ग्रौर ग्रव्यवस्थित थी।

ग्रहणांव के बाद उसी तरह छल से बेलजली ने गाविलगढ़ के किले पर ग्राकमण किया था। १ दिसंबर को बेलजली ग्रपनी सेना लेकर ग्रचलपुर पहुंचा ग्रौर ७ तारील को गाविलगढ़ के समीप पहुँचा। उस समय वहां का किलेदार वेनीराम सिह था। वेलजली इसी चिन्ता में था—िक किले का मर्म कहां पर है ? भाग्य से शंभु भारती ने वेलजली को मार्क का ऐसा स्थान बता दिया था—िक बहां से ग्रासानी के साथ तोपों की मार हो सकनी थी। १४ दिसंबर को तोपों की मार से किले का कमजोर भागटूट गया था। १५ दिसंबर को उसी मार्ग से स्टीवेनसन ग्रौर कर्नल केनी ने किले में पहुँचने का प्रयास किया था। इस समय वायव्य की ग्रोर कर्नल चामर्स था, पर किले पर कोई न पहुँच सका। दूसरे दिन चामर्स को साथ में लेकर कर्नल केनी ने फिर से किले में प्रातः १० बजे से यत्न किया था। करीब २ बजे ग्रंग्रेज मैनिक किले के द्वार पर पहुँच गये थे। मुख्य द्वार पर स्वयं बेनीसिंह ग्रपने साथियों को लेकर शत्रुग्रों को रोक रहा था। इस ग्राकमण में केनी स्वयं मारा गया था ग्रौर शीघ्र ही वेनीराम भी गोली लगने से मर गया। उसके मरते ही किले के मैनिक हताश होगये। १६ दिसंबर को जब ग्रंग्रेजी सेना ने प्रवेश किया—तो उस समय में किलेदार की दो भौरतें मारी पायी गई और उसी दिन ग्रंग्रेजों ने किले पर ग्रपना भंडा लगाया। यो तो गाविलगढ़ के ग्रामपाम बिखरे हुए भोमलों के ग्रनेकों सैनिक थे—पर उन्होंने किले की रक्षा का कोई उपाय नहीं किया था। ग्रगस्त मास में बंगाल की मेना ने उड़ीमा पर भी ग्रिक्शर कर लिया। उस समय वहां का सूबेदार बाला जी कान्हेर था, पर उसने कोई मिक्रय विरोध नहीं किया। कटक में ग्रंग्रेजों ने घोषित किया था कि—"उड़ीसा मे मराठों का राज्य उठ गया।"

देवलगांव की मुलह—उधर दक्षिए मे जनरल वेलजली अपने भाई गवर्नर जनरल को लिख चुका था कि—"दौलत राव मिधिया को और अधिक हानि पहुंचाने की उममें हिम्मत नहीं है।" उमी तरह रघोजी भोंमले से भी वह आगे की कार्यवाही करने में असमर्थ था—क्योंकि भोंमले अब भी पूरी तरह से परास्त नहीं हुआ था। रिश्वतें और मैनिक व्यय बेहद हो जाने से कम्पनी भी मुलह को उत्मुक थी। १७ दिमंबर सन् १८०३ को कम्पनी ने रघोजी भोंसले के साथ संधि की—जिस पर भोंमलों के मुख्यार यशवंत रामचंद्र ने हस्ताक्षर किये थे। उसकी शर्ते इस प्रकार थीं—

"रघोजी भोंसले बालेश्वर बन्दर के सहित समस्त उड़ीसा कम्पनी को सौंप दे।" वर्घा नदी के पश्चिम में बरार का जो इलाक़ा भोंसलों का है, उसे कम्पनी ग्रौर उसके मित्रों को दे दे।

† शंभु भारती.—नागपुर का निवासी तथा राजमाता चिमाबाई का कारबारी था। कार्यवश ग्रचलपुर के सलावत खां से मिलने के लिये ग्रड़गांव गया था। कहते हैं कि उसी ने वेलजली को गाविलगढ़ का मार्ग बताया था। ग्रागे चल कर रघोजी ने उस पर विद्रोह का ग्रभियोग लगाया था ग्रीर उसकी जायदाद जब्त कर ली थी। इसलिये वह हैदरावाद चला गया था। रेजिडेन्ट उसकी जायदाद दिलवाने का यत्न कर रहा था—इसका पता रेजिडेन्सी रिकार्डों से चलता है।

<sup>\*</sup> वेलजली के ग्रंग्रेजी पत्र।

भोंसले और निजाम राज्य की सीमा वर्घा नदी होगी, किन्तु नरनाला और गाविलगढ़ के किले भोंसलों के अधीन रहेंगे तथा आकोट, अड़गांव, वडनेर, भातकुली और खटकाली आदि परगनों पर मराठों का स्वामित्व होगा। जिसकी आय ४ लाख रुपये हैं।

पेशवा ग्रौर निजाम के साथ जो विवाद खड़े होंगे, उसका निर्णय कम्पनी करेगी। कम्पनी का एक रेजिडेन्ट नागपुर में स्थायी रूप से रहेगा। कम्पनी ने भोंसलों के ग्राश्रित जमींदारों से जो संघियां की हैं, उन्हें मान्यता दी जावे।"

इस सन्धिपत्र को ६ जनवरी सन् १८०४ ईस्वी को गवर्नर जनरल ने मंजूर किया था। बरार के म्रांजनगांव मुकाम पर दौलतराव सिंधिया ने एक संघि की थी। इसके बाद दूसरी संघि २७ फरवरी सन् १८०४ ईस्वी को वुरहान-पुर में हुई थी।

रेजिडेन्ट एलिफिन्स्टन—संधि होते ही देवलगांव राजा मुक़ाम पर जनरल वेलजली ने १ जनवरी सन् १८०४ ईस्वी को रेजिडेन्ट एलिफिन्स्टन को रघोजी से मिलने की ब्राज्ञा दी थी। तदनुसार व्यंकटराव बक्षी ने राजा से रेजिडेन्ट की मुलाक़ात करवायी थी। रेजिडेन्ट ने अपने बयान में राजा का वर्णन किया है—"यह रंग से काला, स्थूल कारीर, छोटे क़द का, दे खने में धूर्त किन्तु स्वभाव से मिलनसार था।" एलिफिन्स्टन राजा के ही साथ नागपुर आया था और नगर के बाहर सीताबर्डी स्थान पर उसने अपना कार्यालय और निवास स्थान बनवाया। यह रेजिडेन्ट राजनीति का अच्छा खिलाड़ी था। उसने दरबार के कारबारियों को रिश्वतें दे-दे कर बेईमान बनाया \*—जो राज्य की गुप्त से गुप्त बातें रेजिडेन्ट को जाकर बतलातें थे। राजा का प्रमुख दीवान भी कम्पनी से पेंशन पाता था—अर्थात् नागपुर राज्य के प्रभावशाली कर्मचारी कम्पनी से रिश्वतें पाते थे।

देवलगांव की सुलह से ६५ लाख वार्षिक ग्राय का प्रदेश भोंसलों के हाथ से निकल गया था ग्रौर उसमें से २६ लाख का बरार का प्रदेश ग्रंग्रेजों ने निजाम को दे दिया था। इस युद्ध के समाप्त होते ही भोंसले ने ग्रपनी सेना को घटा दिया था—जिससे हजारों सैनिक बेकार होगये। इसी तरह ग्रन्य राज्यों के बेकार सैनिकों ने पिढारी दल बनाया—जिनकी कहानियां प्रसिद्ध हैं। यहीं से भोंसला राज्य का पतन भी होता है।

### मराठों का पतन-काल

मराठों का पतन सन् १८०३ ईस्वी के युद्ध से ही होता है। इस युद्ध से अंग्रेजों का स्थायी राजदूत नागपुर में रहने लगा था—जिसने भोंसला राज्य को समाप्त कर देने का सामान जुटाना आरंभ कर दिया था। उसने राजमहल के मनमुटाव को काफ़ी प्रोत्साहन दिया था और राजमंत्रियों को पेन्शन देना आरंभ कर दिया था। उसकी गुप्त कार-

श्रीघर पंडित---१६,००० रुपये । यशवंतराव और जयकृष्णराव---२१,००० रुपये ।

<sup>\*</sup> जनरल वेलजली ने एलफिन्स्टन के एक पत्र के उत्तर में लिखा था— (लाइफ ग्राफ दि डचूक आफ विलिगटन, जिल्द १, पृष्ठ ११३)। "मैं ६ तारीख़ के पत्र के उत्तर में सूचित करता हूँ कि राजकीय समाचार प्राप्त करने के लिये श्रापकों जो कुछ करना पड़े, उसे अवश्य करें। यदि ग्राप समाभें कि जयकृष्णराम ग्राप को ख़बरें लाकर देगा या दूसरों से मंगा देगा, तो श्राप गवर्नर जनरल से उसकी सिफ़ारिश करने का वादा कर लें और गवर्नर जनरल को सूचित कर दें।" दूसरे पत्र में लिखता हैं— "यशवंतराव रामचंद्र ने जाने से पूर्व हमारा काम करने का वादा किया हैं। मैं श्राप से उसकी सिफ़ारिश करता हूं। वह चलता-पुरजा श्रादमी है। इसमें सन्देह नहीं कि उसके द्वारा राजा ने कई महत्वपूर्ण बातों की बातचीत की हैं। मैंने गवर्नर-जनरल से सिफ़ारिश की हैं कि उसे ६ हजार की पेन्शन दी जावे।"

<sup>‡</sup> नागपुर के राजकर्मचारियों की पेंशन (६ मास का हिसाब) "पेमेंट ग्राफ पेन्शन फार सिक्स मन्थ्स (कम्पनी .की श्रोर से)", १-७-१८०६ से ३१ दिसम्बर-१८०६,

गुजारियों से भोंसला राज्य पतन की श्रोर भुक गया था श्रौर पच्चीस वर्षों में तहस-नहस होगया था। वेलजली ने श्रपने राजदूत को यह खास हिदायत दे रखी थी कि—"राज्य की प्रत्येक बातों पर सूक्ष्म नजर हो श्रौर जो जानकारी गवर्नर जनरल को भेजी जावे—वह प्रमाण सहित हो। उसके लिये जो भी व्यय करना पड़े—उसे श्रवश्य करे; बिल्क राज्य भर में विश्वस्त खुवरें देने वाले लोग नियुक्त किये जायें श्रौर राजा के मंत्रिमंडल से सम्पर्क रखा जावे।" राज्य के भिन्न-भिन्न स्थानों से जो समाचार रेजिडेन्ट के पास भेजे जाते थे—उसका नाम "श्रखबार" था।

सन् १८०३ का युद्ध समाप्त होने पर भी बरार और राज्य के अन्य भागों में अव्यवस्था निर्माण हो गयी थी और विशेषतः उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में । यहां के जमींदारों ने गवर्नर जनरल से यह प्रार्थना की थी—िक उनको मराठों के पंजे से मक्त किया जावे । सम्बलपुर की रानी रतनकुंवरि, रायगढ़ के जुआरिमह, सारंगढ़ के विश्वनाथ सहाय, सोनपुर की रानी लकींप्रिया, रेहराखोल के वीरवुध, गांगपुर के वीरवुध, गांगपुर के इन्द्रसूर्य देव, वामरा के त्रिभुवन देव, व्नाई के इन्द्र देव, शिवत के दीवान शिवत सिंह, वरगढ़ के रएजिति सिंह आदि राजाओं ने एक दरख्वास्त गवर्नर-जनरल के पास भेजी थी कि वे लोग मराठों की अपेक्षा अंग्रेजी राज्य पसंद करते हैं। भारत सरकार की सूचनानुसार ६ जून सन् १८०४ ईस्वी को एलिफिन्स्टन ने रघोजी को मान्य करने के लिये बाध्य किया था। रघोजी को इस क़ागज पर हस्ताक्षर करने के लिये एक दिन का समय दिया गया था और यह भय दिखाया गया था कि यदि वह हस्ताक्षर नहीं करेगा तो युद्ध छेड़ दिया जायगा। इससे भोंसला राज्य को ३।। लाख की प्रतिवर्ष हानि होती थी। इसी तरह कई मामलों में उसने भय दिखा कर राजा की सम्मित प्राप्त की थी। युद्ध के कारण राजा आर्थिक संकट में पड़ गया था—िजममे उसे कई पलटनें तोड़ देनी पड़ी थी। हजारों सैनिक जो वेरोजगार हो गये थे, वे ही पिढारियों में शामिल हो जाते थे। नागपुर का राजा इस समय परावलम्बी सा बन गया था और उसके पत्र-व्यवहारों पर अंग्रेज राजदूत कड़ी निगरानी रखता था।

मराठा राज्यों की अवस्था—इस समय अंग्रेजों का एक विरोधी यशवन्तराव हुल्कर रह गया था—जिसने मथुरा में बैठ कर रघोजी भोंसले के पास अपना दूत भेजा था और चाहता था कि भोंसले उसका साथ दें। यह समाचार अविलंब रेजिंडेन्ट को मिल गया था, जिसकी सूचना उसने गवर्नर-जनरल को दी थी—तब उसने रेजिंडेन्ट को यह आदेश दिया था—''नागपुर के राजा की कार्रवाई के विषय में अंग्रेज सरकार को खबर मिली है और आप राजा से यह स्पष्ट कह दो कि तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं है। गवर्नर-जनरल आवश्यक समभते है कि आप राजा की ओर से विना किसी उत्तर की प्रतीक्षा किये आक्रमण के रोकने तथा विश्वासघात का दण्ड देने के हेतु से तैयारियां शुरू कर दें।...
...... गवर्नर जनरल ने यह निश्चय कर लिया है कि जिस राज्य में ईमानदारी का इतना मूल्य है—उसके विरुद्ध कम्पनी अपनी तमाम शक्ति और सामर्थ्य से काम लेगी और तबतक चुपचाप नहीं बैठेगी—जब तक राजा पूरी तरह से परास्त न हो जाय।"

सत्य बात तो यह थी कि राजा हुल्कर को सहायता देना ही नही चाहता था—फिर भी रेजिडेन्ट ने उस पर इल्जाम लगाया था कि—वह हुल्कर से मिलना चाहता है। भारतीय नरेशों पर भूठे इल्जाम लगाना—राजदूतों की एक कार्य प्रणाली ही बन गयी थी। रघोजी अपनी कमजोरी को अच्छी तरह जानता था। फिर भी रही सही ताक़त को समेट कर राजनीति से दूर रहना चाहता था। इतना ही नहीं बल्कि वह किसी पर भी विश्वास नहीं रखता था। यह स्वाभाविक था, क्योंकि उसके दीवान ही पैसे के लिये बिक चुके थे—तो वह विश्वास करे भी तो किस पर?

सन् १८०६ ईस्वी की एक घटना का उल्लेख करते हुए एलफिन्स्टन ने लिखा है—िक "नागपुर में रघोजी भोंसले, राजपुत्र बालासाहब और दीवान श्रीधर मुंशी ने घड़ी मंगवा देने को उससे कहा था।" इस पर उसने गवर्नर जनरल के पास पत्र भेजा था। गवर्नर जनरल सर जार्ज बारलो ने यह नीति प्रचारित की थी कि भारतीय रजवाड़ों में ग्रापसी भगड़े खड़े किये जायें और उससे लाभ उठाया जाय। दूसरा ईसाई-धर्म का प्रचार। सर जार्ज बारलो के पश्चात् गवर्नर जनरल मिन्टो (३ जुलाई सन् १८०७ ई.) ने उसी नीति को ग्रागे बढ़ाया था।

## भोंसला राज्य का पतन

### श्री राममोहन सिन्हा

नागुर का भींसला राज्य भारत के मराठा राज्य-मण्डल के समृद्धिशाली तथा शक्तिमान राज्यों में था। मुग़ल-साम्राज्य के पतन के पश्चात् भींसला-शासकों ने भारत के मध्य में एक स्वतंत्र तथा बलिष्ट शासन जमा कर ग्रंग्रेजी सत्ता के बढ़ते हुए प्रवाह को बहुत दिनों तक रोका। भौगोलिक दृष्टि से यह स्पष्ट है कि ग्रंग्रेज ग्रपने उत्तरी तथा दिक्षिणी भारत के प्रान्तों को नागपुर के स्वतंत्र रहते हुए कभी संगठित नहीं कर सकते थे। यही हाल उनके पूर्वी तथा पश्चिमी साम्राज्य के प्रान्तों का था। भोंसला राज्य सुदूर पूर्व में उड़ीसा से लेकर पश्चिम में गाविलगढ़ तक ग्रौर उत्तर में विन्ध्यपर्वतमालाग्रों से लेकर दिक्षण में निजाम की उत्तरी सीमा तक फैला हुम्रा था। १८ वीं शताब्दी के अन्त तक ग्रंग्रेजी शासन पेशवा तथा गायकवाड़ पर ग्रपना सिक्का जमा चुका था, परन्तु १८०३ के मराठा-युद्ध के बावजूद भोंसले, होल्कर तथा सिधिया ने उनकी ग्रधीनता स्वीकार नहीं की थी। ग्रंग्रेजों का यह निरन्तर प्रयास रहा कि वे नागपुर पर ग्रपना ग्राधिपत्य जमायें। इसके लिये उन्होंने बहुत से साधनों का उपयोग किया, परन्तु प्रसिद्ध भोंसले राजा रघुजी द्वितीय की मृत्यु (सन् १८१६) के पश्चात् ही वे ग्रपना उद्देश्य भोंसला राज्य में सफल कर सके।

सन् १८०३ ईस्वी से ग्रांग्ल-भोंसला सम्बन्ध का एक नवीन युग ग्रारम्भ हुग्रा। इस वर्ष, युद्ध के पश्चात् देव-गांव की सिन्ध हुई, जिसके ग्रनुसार भोंसला राज्य के दो बड़े प्रान्त—कटक तथा बरार—ग्रंग्रेखों के हाथ लगे। कटक के ब्रिटिश राज्य में मिलने से बंगाल तथा मद्रास प्रान्त जुड़ गये ग्रीर ग्रंग्रेखी सेनायें बेरोक कलकत्ते से मद्रास तक जा सकती थीं। बरार प्रान्त ग्रंग्रेखों ने निजाम को दे दिया। इस प्रकार भोंसला राज्य की जनसंख्या तथा ग्राय में बहुत कमी हो गई। देवगांव की सिन्ध के ग्रनुसार नागपुर में ग्रंग्रेखों का एक प्रतिनिधि (रेजीडेन्ट) रहने लगा। रेजीडेन्ट का प्रभाव भोंसला राज्य में प्रतिदिन बढ़ने लगा। वह शासन की न्यूनताग्रों पर विशेष दृष्टि रखता था ग्रौर गुप्त रूप से ग्रावश्यक सूचनायों संचित कर के गवर्नर-जनरल के पास यथासमय भेजता था। ग्रंग्रेख रेजीडेन्ट मराठा सरदारों से मिल जुल कर ग्रौर राज्य के मंत्रियों को घूस देकर ग्रपना कार्य सिद्ध करता था। इस सम्बन्ध में यह विशेष उल्लेखनीय है कि देवगांव की संधि के बाद रघुजी द्वितीय के मिन्त्रियों को ग्रंग्रेख सरकार ने राजा की जानकारी में बड़ी-बड़ी रक़में वार्षिक पेन्शन के रूप में दीं। इस प्रकार मिन्त्रियों के प्रधान श्रीघर पंडित को तीस हजार, जसवन्तराव रामचन्द्र को १५ हजार तथा जयकृष्ण्राव को १० हजार रुपये वार्षिक पेन्शन के रूप में दिये गये। इस बात से हम स्पष्ट समक सकते हैं कि भोंसले राजाग्रों के प्रभावशाली मन्त्री विदेशी शत्रु के धन को स्वीकार कर के ग्रपनी स्वामिभिक्त पर कितना बड़ा लांछन लगाते थे।

इस तरह अंग्रेज अपना प्रमुत्व कायम कर रहे थे। अब हमें यह देखना है, इस समय भोंसला राज्य की स्थित क्या थी? सन् १८०३ के युद्ध में पराजित होकर रघुजी द्वितीय की स्थित बहुत बिगड़ हो गई थी। साधारएतः मराठा राजाओं के शासन का आर्थिक संगठन दुर्बल रहा करता था। युद्ध के बाद नागपुर राज्य की आय और भी कम हो गई थी, परन्तु एक बड़ी सेना को रखना राज्य के लिये आवश्यक था। दरबार की शान-शौक़त में एकदम कमी कर देना भी राज्य की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल बात थी। उधर-पिंडारियों के आक्रमए का भय रघुजी को सदा बना रहता था। पिंडारी-सरदार अमीर खां को दौलतराव सिंधिया तथा जसवन्तराव होलकर नागपुर पर आक्रमए करने के लिये उकसा रहे थे। सिंधिया तथा होल्कर का उद्देश्य यह था कि रघुजी को अंग्रेजों के विरुद्ध मराठा सेनाओं को सहायता देने पर बाध्य करें और यदि वह अंग्रेजों से लोहा लेने में आनाकानी करे तो उसके देश को लूटें। स्मरए रहे कि देव-

गांव की संधि के बाद अंग्रेज तथा होल्कर की सेनाओं में लड़ाई हो रही थी और सिंधिया जो कि कुछ काल पूर्व अंग्रेजों से हार कर उनसे संधि कर चुका था, अपनी खोई हुई शक्ति फिर प्राप्त करना चाहता था। इसी कारण ये तीनों सरदार रघुजी को लालच देकर या उरा कर अपनी ओर मिलाना चाहते थे। रघुजी स्वयं अंग्रेजों की बढ़ती हुई शक्ति से असंतुष्ट था, परन्तु पिछले युद्ध के परिणामों से उसे इतना धक्का लगा था कि खुल्लमखुल्ला वह अंग्रेजों से लड़ना नहीं चाहता था।

इसी समय नागपुर राज्य में एक नई घटना घट रही थी। रघुजी द्वितीय के छोटे भाई व्यंकोजी ने एक बड़ी सेना एकित की और निजाम की सीमा के निकट उसका वेड़ा डाला। साथ ही साथ होल्कर तथा ग्रंग्रेजों की लड़ाई में ग्रंग्रेजों की क्षिएक पराजय होने के कारए नागपुर के मराठा सरदारों के हौसले और भी बढ़ने लगे। भोंसले सरदार तथा रघुजी के मन्त्री भी यथासमय ग्रंग्रेज रेजीडेन्ट एलिफिन्स्टन से उत्तर हिन्दुस्तान ग्रर्थात् होल्कर की लड़ाई के विषय में पूछताछ करते थे और ग्रंग्रेजों की पराजय के समाचार से उन्हें विशेष ग्रानन्द होता था। कहा जाता है कि यदि इस समय सभी मराठे सरदार एकमत होकर ग्रंग्रेजों का सामना करते तो उनकी विजय ग्रवश्य होती ग्रौर ग्रंग्रेजी साम्राज्य की वृद्धि बहुत दिनों के लिये रुक जाती।

व्यंकोजी की सेना ने निजाम के कुछ गांवों को लूटा। यह समाचार पाकर एलिफिन्स्टन सतर्क हो गया। इसके पूर्व ही पेंशनयापता स्रंग्रेजों के ऋणी जसवन्तराव रामचन्द्र ने एलिफिन्स्टन को सूचना दे दी थी कि व्यंकोजी की सेनायें निजाम की सीमा के निकट स्थित हैं। जसवन्तराव ने रघुजी को बचाने के लिये यह भी कहा था कि—ये कार्य राजा की जानकारी में नहीं हो रहे हैं, वरन् व्यंकोजी स्वतंत्र रूप से यह कार्य कर रहा है। सूचना पाते ही एलिफिन्स्टन ग्राग-बबूला हो गया और उसने कड़े शब्दों में व्यंकोजी की गिरफ्तारी तथा उसकी सेना के नष्ट करने की मांग की। उसने राजा के विरुद्ध बहुत से अपशब्दों का प्रयोग किया और कहा कि "व्यंकोजी के कार्यों के लिए राजा स्वयं उत्तरदायी हैं।" उसने कहा कि "इस कृतष्टनता का बदला लेने के लिये ब्रिटिश सेनायें शीघ्र ही नागपुर पर ग्राकमण करेंगी और राजा स्वयं साधारण लुटेरे की भांति उनसे पराजित होकर दर-दर की ठोकरें खायेगा।" उसने यहां तक धमकी दी थी कि नागपुर राज्य और ब्रिटिश-सरकार के बीच संधि की ग्रवस्था का ग्रन्त होगया और स्वयं नागपुर छोड़ कर जाने के लिए उद्यत हो गया। इस प्रकार के कठोर शब्द एलिफिन्स्टन ने भरे दरबार में रघुजी के सामने ही दोहराये।

रघुजी इन धमिकयों से इतना भयभीत हुआ कि उसने अंग्रेज रेजीडेन्ट की सभी शर्ते स्वीकार कर लीं और बड़ी किठनाई से वह एलिफिन्स्टन को अपनी गान्तिप्रियता का विश्वास दिला सका । इसी बीच में होल्कर की लड़ाई का अन्त हो चुका था। अंग्रेज विजयी हुए और लार्ड वेलेजली के स्थान पर नरमनीति का पालन करने वाला लार्ड कार्नवालिस गवर्नर-जनरल होकर आया। कार्नवालिस ने रघुजी के प्रति मैत्री की नीति चलाई और उसके कार्यों में हस्तक्षेप न करने का निश्चय किया।

ग्रंग्रेज बहुत पहिले से नागपुर राज्य को सहायक संघि प्रथा का शिकार बनाना चाहते थे, परन्तु उनकी यह चाल सफल न हो सकी, क्योंकि रघुजी द्वितीय को सहायक संघि से बड़ा भय था। बात भी ठीक ही थी, क्योंकि सहायक संघि की श्रृंखलाग्रों से जकड़ा हुग्रा राज्य ग्रंग्रेज शामन का दामानुदास होकर ही रहता था। उसकी स्वतंत्रता विलीन हो जाती थी। उसकी भूमि पर ग्रंग्रेज ग्रफ़सरों के ग्रंघिकार में एक बड़ी सेना रखी जाती थी, जिसका व्यय उस राजा को देना पड़ता था। इसके ग्रलावा संघि करने वाला राज्य सर्वदा के लिये ग्रपनी स्वतंत्रता खो बैठता था ग्रौर यदि वह संघि की शर्तों का ग्रन्त करना चाहता तो ग्रंग्रेजी सेना उसे गद्दी से उतार कर किसी दूसरे व्यक्ति को बात की बात में राजा बना सकती थी। ऐसी स्थित में सहायक-संघि के विनाशकारी परिएामों से बचना रघुजी ग्रपना परम कर्तव्य समभता था।

पिंडारियों का भय रघुजी को सदा ही बना रहता था। उनका सामना करने के लिए एक बड़ी सेना की स्राव-श्यकता थी। परन्तु धनाभाव के कारण रघुजी ग्रपनी सेना का संगठन नहीं कर सकता था। इस परिस्थिति का लाभ उठा कर ग्रंग्रेज रेजीडेन्ट राजा के समक्ष सहायक सन्धि के गुएगों का उल्लेख किया करता था श्रौर इस प्रथा के लाभों की ग्रोर रघुजी का ध्यान ग्राकर्षित करने में कभी नहीं चुकता था। रेजीडेन्ट को ग्रपने उद्देश्य को सफल बनाने में ग्रौर भी सुविधायें थीं। स्मरणीय है कि राजा के तीन प्रमुख मन्त्री ग्रंग्रेज़ी शासन के पेंशनयाफ्ता ग्रनचर थे। ये मंत्रिगण समय-समय पर सहायक-सन्ध प्रथा के गुणगान किया करते थे। इन मंत्रियों का कहना था कि पिंडारियों तथा अन्य आक्रमणकारियों का अंग्रेज सरकार की सहायता के बिना सामना करना नागपुर राजा के लिये असम्भव बात थी। रघुजी को पेशवा से सहायता की आशा थी। दूसरे मराठा सरदारों से भी वह सहायता की आशा रखता था। वास्तविकता यह थी कि भोंसला राजा ग्रपना राज्य किसी तरह भी सहायकसंधि प्रथा के ग्रन्तर्गत नहीं लाना चाहता था. बल्कि निजाम के सद् श शासकों से उसे घुणा थी, जो सहायक-सन्धि स्वीकार कर के अपनी स्वतंत्रता खो बैठे थे। ऐसे विचारों वाले शासक से सहायक-संधि स्वीकार करने की सिफ़ारिश करने का परिएाम स्पष्ट ही था। श्रीधर पंडित तथा रघजी में मनमटाव हो गया ग्रीर धीरे-धीरे श्रीधर पंडित राजा की दृष्टि में गिरने लगा। जसवन्तराव का भी यही हाल हुन्ना। स्थिति यहां तक विगड़ गई कि सहायक संघि के विषय की बात भी राजा सूनने के लिये तैयार नहीं था, परन्त्र श्रपना नमक भ्रदा करने के लिये श्रीधर पंडित तथा जसवन्तराव रघुजी के समक्ष सहायक संधि प्रथा की पैरवी करते ही रहे। उन्हें तो रेजीडेन्ट के ब्रादेशों का पालन करना था। इसका परिएाम यह हुन्ना कि रघुजी ने श्रीधर पंडित से राज्य कार्यों पर परामर्श करना बन्द कर दिया और कुछ काल बाद वह तीर्थ यात्रा के बहाने काशी चला गया, कुछ वर्षों बाद उसकी मृत्यु हो गई। अंग्रेजों के दूसरे कारगुजार मंत्री जसवन्तराव को भी रघुजी ने पदच्यत कर दिया भौर ऐसा कर के म्रंग्रेज-सरकार के विरुद्ध म्रपने तीव्र मसन्तोष का परिचय दिया। रघुजी कहा करता था कि "उसे सहायक-संधि की कोई ग्रावश्यकता नहीं है।" इस प्रथा की पैरवी करने वालों से वह पूछा करता था कि—क्या इस संघि के द्वारा कटक और बरार उसे वापिस मिल जायेंगे? जब ग्रराजकता तथा पिंडारियों का उसे भय दिखाया जाता था तो वह कह देता कि यदि वह राजकार्य न चला सका तो पदत्याग कर कलकत्ते चला जायगा और गवंर्नर-जनरल के संरक्षण में ग्रपने ग्रंतिम दिन व्यतीत करेगा। रघुजी की यह प्रवृत्ति देख कर रेजीडेन्ट ने गवर्नर-जनरल को सूचित कर दिया कि वर्तमान शासक के जीवन में नागपुर-राज्य में अंग्रेजी प्रभुत्व क़ायम होना बहुत कठिन बात है। नागपुर में ग्रसफल होने के पश्चात ग्रंग्रेजी सरकार ने भोपाल के नवाब से सहायक संधि कर ली। नवाब, भोंसला-नरेश से भयभीत था और इस परिस्थिति का लाभ उठा कर उसके संरक्षण के लिए एक अंग्रेजी सेना भोपाल में अवस्थित की गई। रघजी को इस कार्य से बड़ा क्षोभ हुम्रा, क्योंकि वह स्वयं भोपाल पर म्राधिपत्य जमाने के लिए तैयारी कर रहा था।

सन् १८१६ में रघुजी की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उसका एकमात्र पुत्र परसोजी गद्दी पर बैठा। परसोजी में शारीरिक तथा मानसिक दुर्बलता के चिह्न स्पष्ट थे। अपने पिता के राज्य-काल में उसने शासन-कार्यों में बिल्कुल हाथ नही बंटाया था। इस ग्रोर उसकी तिनक भी रिच न थी। परसोजी के अतिरिक्त भोंसला राज-वंश में रघुजी के छोटे भाई व्यंकोजी का पुत्र अप्पा साहब हर प्रकार योग्य तथा महत्त्वाकांक्षी था। रघुजी तथा व्यंकोजी में हमेशा संघर्ष रहा करता था ग्रौर ग्रंत में व्यंकोजी नागपुर छोड़ कर बनारस में रहने लगा था। वहीं उसकी मृत्यु भी हुई। उसकी मृत्यु के बाद रघुजी ने ग्रप्पा साहब के साथ ग्रच्छा व्यवहार नहीं किया था, परन्तु ग्रपनी मृत्यु के कुछ दिनों पूर्व रघुजी ने ग्रप्पा साहब से प्रार्थना की कि वह पुरानी बातें भूल कर भोंसला राजवंश की प्रतिष्ठा का ध्यान रखे। यह स्पष्ट था कि ग्रप्पा साहब के बिना भोंसला-राज्य का शासन-कार्य नहीं चल सकता था।

श्रप्पा साहब स्वयं बदलती हुई परिस्थितियों से लाभ उठाने के लिये तैयारी कर रहा था। परसोजी की श्रस-मर्थता के कारण शासन-कार्य चलाने के लिए राजा के एक निकट सम्बन्धी या संरक्षक के पद पर नियुक्त होना श्रनि-वार्य बात थी। भोंसला सरदारों में ग्रप्पा साहब के प्रति वैमनस्य तथा विरोध की भावना थी श्रौर वे—रघुजी के भांजे गुजावा गदर को राज्य का संरक्षक बनाना चाहते थे। जब अप्पा साहब को ये बातें मालुम हुई तब उसने रेजी-डेन्ट से गप्त वार्ता आरंभ की। रेजीडेन्ट तो यह चाहता ही था। अप्पा साहब ने एक सेना संगठित की और वहत मे सरदारों को ऊर्च पदों का लालच देकर अपनी स्रोर मिला लिया। स्रनुकुल परिस्थिति देख कर उसने राजा परसोजी को ग्रपने संरक्षण में ले लिया ग्रौर मंत्रियों के समक्ष तथा दरबार में घोषणा कर दी कि ग्रप्पा साहब परसोजी की ग्रोर मे शासन के सब कार्य करेगा। इस प्रकार ग्रप्पा साहब को पहिली विजय मिली। इतना होने पर भी उसे भोंसला सरदारों के विरोध का भय बना ही रहा, इसलिए अपनी स्थिति को पूर्णतया दढ करने के लिये उसने रेजीडेन्ट से सहायक-संधि के विषय पर गप्त परामर्श ग्रारंभ किया। इस कार्य में नागो पंडित तथा नारायण पंडित उसके प्रतिनिधि के रूप में जेन्किन्स से मिले। अप्पा साहव यह भली भांति जानता था कि भोंसला-दरवार तथा उसके मंत्री सहायक-संघि के विरुद्ध थे। इस कारण संधि-वार्ता गुप्त रखी गयी और २७ मई १८१६ को नागो पंडित के स्थान पर ग्रप्पा साहब तथा ग्रंग्रेज सर्कार के बीच सहायक-संधि हो गई। इस संधि का समाचार लोगों को कुछ काल के बाद ज्ञात हम्रा क्योंकि भ्रप्पा साहब को भय था कि इस घृणित कार्य की सूचना मिलते ही नागपुर राज्य की प्रजा उसके विरुद्ध हो जायगी ग्रीर उसकी स्थिति खतरे में पड़ जायगी। अप्पा माहब ने रेजीडेन्ट से प्रार्थना की कि वह संधि की शतों के अनमार, नागपुर के लिये निश्चित स्रंग्रेजी मेना फ़ौरन बुलवा भेजे । सेना के पहुँचने पर स्रप्पा साहब का भय कम हस्रा स्रौर सहायक-संधि का समाचार प्रकाशित किया गया। परिणाम वही हुन्ना, जिसका म्रप्पा साहब को भय था। चारों ग्रोर से ग्रप्पा साहब का विरोध होने लगा। महल की रानियां उसे कोसने लगीं, भोंसला-सरदार खुले तौर पर उसका पक्ष छोड़ने लगे और विरोध के बढ़ते हुए प्रवाह से वह इतना सशंक हुआ कि राजमहल छोड़ कर अंग्रेज़ी फ़ौज़ों की छावनी के निकट एक उद्यान में उसने भ्रपना डेरा डाला। संधि हो जाने पर श्रंग्रेज सरकार ने नागो पंडित तथा नारायण पंडित के लिये कमश: २४ हजार तथा १४ हजार रुपयों की वार्षिक पेन्शन निश्चित की। इस प्रकार नागपुर राज्य की स्वतंत्रता का ग्रन्त हम्रा, क्योंकि सहायक संधि की शर्तों के श्रन्सार राज्य की वैदेशिक नीति ग्रंग्रेजों के ग्रधीन हो गई ग्रौर ग्रान्तरिक मामलों में भी हस्तक्षेप का उन्हें ग्रधिकार हो गया। इस प्रकार ग्रंग्रेजी सेना की सहायता से ग्रप्या साहब ने भोंसला सरदारों के बन्धन से अपने को मुक्त किया। कुछ महीनों बाद अचानक परमोजी की मृत्य हो गई। उस समय ग्रप्पा साहब चांदा जिले में था, परन्तु मृत्यु का समाचार पाकर भी वह तुरन्त नागपुर नहीं लौटा। साधा-रएात: परमोजी की मृत्यु के लिए अप्पा साहब को दोषी ठहराया जाता है और कहा जाता है कि उस निस्सहाय राजा को पहिले विष देने का प्रयत्न हम्रा, परन्तु सफलता न मिलने पर गला घोंट कर उसका म्रन्त किया गया।

परसोजी के पश्चात् अप्पा साहब भोंसला राज्य का एकमात्र उत्तराधिकारी था और मुघोजी भोंसला के नाम में वह गद्दी पर बैठा। राजा होने के साथ ही अप्पा साहब ने अपना रंग बदला। सहायक संिष की शर्तें उसे कठोर प्रतीत होने लगीं। भोंसला सरदारों के प्रभाव से अपने की मुक्त करने के लिए उसने सहायक संिष की थी। अब उसे अंग्रेजों के मित्रता की आवश्यकता नहीं थी। हम जानते हैं कि अंग्रेजों का विरोध करना तथा उनकी बढ़ती हुई शक्ति में अवरोध लगाना नागपुर के शासकों की परम्परागत नीति थी। क्षणिक काम के लिए अप्पा साहब ने अंग्रेजों से मित्रता की थी, परन्तु अब वह अंग्रेजी सम्बन्ध को तोड़ना चाहता था।

श्रप्पा साहब ने भोंसलों की परम्परागत नीति के अनुसार मराठा राज्यों को ग्रंग्रेजी शासन के विरुद्ध संगठित करना श्रारम्भ किया। उसने नये मंत्री नियुक्त किये ग्रौर ऐसे व्यक्ति जो ब्रिटिश शासन के ग्रनुकूल थे, ग्रपने पदों से ग्रलग कर दिये गये। नारायण पंडित पदच्युत कर दिया गया तथा रेजीडेन्ट से परामर्श के लिए रामचन्द्र वाघ नामक एक नया मंत्री नियुक्त हुग्रा। नारायण पंडित ग्रंग्रेजों का पेन्शनयाफ्ता कृपापात्र था। रेजीडेन्ट ने रामचन्द्र वाघ से परामर्श करना स्वीकार न किया। साथ ही साथ ग्रप्पा साहब ने होल्कर, सिंघिया तथा पेशवा से बातचीत जारी रखी, जिसका उद्देश्य मराठा साम्राज्य को एक बार फिर मंगठित कर के ग्रंग्रेजों से लोहा लेना था। इस समय पेशवा तथा ग्रंग्रेज सरकार में ग्रनबन हो गई थी, परन्तु ग्रप्पा साहब ने इस पर ध्यान न देते हुए नागपुर में स्थित पेशवा के प्रतिनिधि से गुप्त

परामर्श का कम बनाये रखा। अप्पा साहब का यह कार्य सहायक संघि की शर्तों के विरुद्ध था। रेजीडेंट ये बातें सतर्कता से देख रहा था। इस समय जेन्किन्स तथा गवर्न र-जनरल के बीच जो पत्र-व्यवहार हुग्रा, उससे हमें स्पष्ट जात होता है कि रेजीडेंट को अप्पासाहब के कार्यों की पूर्ण जानकारी थी।

गवर्न र-जनरल ने अप्पा साहब को एक कड़ा पत्र लिख कर स्मरण दिलाया कि उसकी कार्यवाही सहायक संधि की शतों के प्रतिकूल हैं। रेजीडेंट ने अंग्रेज सरकार की ओर से यह मांग की कि होशंगाबाद का किला उसके हवाले किया जाय और संधि के अनुसार अप्पा साहब एक हजार सिपाहियों की संगठित सेना रखे। इस समय तक बाजीराव पेशवा तथा अंग्रेज सरकार में विग्रह के लक्षण और स्पष्ट हो गये थे। निस्सहाय पेशवा पर अंग्रेजों ने एक अत्यंत कठोर तथा निन्दाजनक सन्धि लाद कर उसकी रही-सही शक्ति का अन्त कर दिया। इस प्रकार पेशवा में तीव्र असन्तोष की भावना जागृत हुई और उसने बदला लेने के लिए अंग्रेजी रेजीडेन्ट पर हमला बोल दिया। पूना में अवस्थित रेजीडेन्ट एलिफिन्स्टन ने पेशवा की फौजों को पराजित कर दिया और पेशवा अपने देश से निर्वासित बची खुची सेना लेकर इधर-उधर भटकने लगा। जब अप्पा साहब को पेशवा की पराजय का समाचार मिला और उस दिशा से उसे सहायता को कोई आशा नहीं रही तब उसने दिखावे के लिए अपनी नीति एकदम बदल दी। उसने अंग्रेजों के विश्वस्त नारायण पंडित को उसके पूर्व पद पर फिर नियुक्त कर दिया। संघि द्वारा मनोनीत उपयुक्त सेना भी उसने संगठित की और उसके निरीक्षण के लिए अंग्रेज अफ़सर भी नियुक्त किये। इतना ही नहीं, बल्कि उसने पेशवा के कार्यों की निन्दा भी की, पर फिर भी उसने अपनी फ़ौजी तैयारियां जारी रखीं।

२४ नवम्बर सन् १८१७ की रात्रि के समय ग्रप्पा साहब ने रेजीडेंट जेन्किन्स की दरबार में उपस्थित होने के लिये ग्रामिन्तित किया। यह समय पेशवा द्वारा भेजी हुई "खिलग्रत" को स्वीकार करने के लिए निश्चित किया गया था। रेजीडेन्ट ने ग्रप्पा साहब के इस कार्य का विरोध किया और उसे स्मरण दिलाया कि ग्रंग्रेज सरकार के शत्रुग्रों से किसी प्रकार का सम्बन्ध रखना संधि की शर्तों के प्रतिकूल था। ग्रप्पा साहब ने रेजीडेन्ट की बातों पर बिलकुल ध्यान नहीं दिया और जेन्किन्स की ग्रनुपस्थिति में यह कार्य सम्पन्न हुमा। मराठा फ़ौजें रेजीडेन्ट के पास स्थित थीं और २६-२७ नवम्बर को ग्रप्पा साहब ने रेजीडेंसी पर ग्राक्रमण का हुक्म दिया। इस युद्ध में ग्रप्पा साहब पराजित हुमा और रेजीडेन्ट ने उस पर नई तथा कठोर शर्ते लादीं। ग्रब ग्रप्पासाहब ने ग्रपनी सेना विघटित कर दी, उसकी तोपों पर ग्रंग्रेज—सरकार का ग्रधिकार हो गया तथा स्वयं उसने राजमहल छोड़कर रेजीडेन्सी में जाकर शरण ली।

कुछ दिनों बाद ग्रप्पा साहब मुक्त कर दिया गया परन्तु एक नई संधि के अनुसार—नर्मदा नदी के उत्तर तथा दिक्षिण के प्रान्त—गाविलगढ़, सरगुजा तथा जशपुर नामक जिले उसे अंग्रेजों को देने पड़े। उसने यह भी शर्त की कि रेजीडेन्सी के विश्वासपात्र मंत्रियों की सलाह से वह शासन करेगा। इस प्रकार ग्रप्पा साहब अंग्रेजों का पिट्ठू होगया। नाम के लिये तो वह राजा था परन्तु वास्तविक रूप से नागपुर पर अंग्रेजी शासन स्थापित होगया। इसी समय ग्रप्पासाहब ने नागपुर छोड़कर भागने की योजना बनाई परन्तु यह बात अंग्रेजों को मालूम हो गई। तब रेजीडेन्ट ने उसे गिरफ्तार कर लिया और गवर्नर जनरल ने उसे पदच्युत करने की घोषणा कर दी। बन्दी के रूप में अंग्रेजी सेना की एक छोटी सी टुकड़ी के साथ ग्रप्पा साहब इलाहाबाद के लिए रवाना हुआ। इलाहाबाद का प्रसिद्ध किला उसकी कैंद के लिए निश्चित किया गया था लेकिन जबलपुर के पास पहुंचने पर पहरेदारों की आंख बचाकर और एक साधारण सैनिक के वस्त्र घारण करके ग्रप्पा साहब भाग निकला। अंग्रेजों ने उसे पकड़ने के लिए बड़ी-बड़ी रकमों का पुरस्कार घोषित किया परन्तु उनके प्रयत्न ग्रसफल रहे ग्रीर महादेव की पर्वत—मालाओं, ग्रसीरगढ़ तथा लाहौर में भटकते हुए सन् १८४० में जोघपुर में उसकी मृत्यु हुई।

श्रंग्रेजों के सामने श्रब एक नया प्रश्न उपस्थित हुग्रा। नागपुर का राजा किसे बनाया जाय? परसोजी मृत्यु के समय पुत्रहीन था। ऐसी स्थिति में द्वितीय रघुजी के नाती बाजीराव को परसोजी की विधवारानी ने दत्तक पुत्र बनाया ग्रौर रघुजी तृतीय के नाम से वह राजा बना। नये राजा के श्रल्पायु होने के कारण नागपुर राज्य का शासन

ग्रंग्रेज रेजीडेन्ट के निरीक्षण में होने लगा। रेजीडेन्ट ने प्रत्येक जिले में अपने मनोनीत ग्रंग्रेज ग्रफ्सर नियुक्त किये। प्रसिद्ध रानी वांकावाई को ग्रल्पाय राजा के लालन-पालन तथा शिक्षा का प्रवन्ध मौंपा गया। द्वितीय रघुजी का भानजा गुजावा गुजर बनारस में वापिस बुलाया गया ग्राँग शासन के कार्यों में उसे भी सम्मिलित किया गया। ग्रंग्रेज ग्रफसरों ने सन् १८१८ में शासन ग्रारंभ किया ग्रीर लोग यह समभने लगे कि यही शासन का स्थायी रूप है ग्रीर शायद ही ग्रव भोंसला शासन की पुनर्स्थापना हो। बात भी ठीक थी, जेंकिन्स तथा उसके उत्तराधिकारी रेजीडेन्टों ने राजा को शासन कार्य सौंपने का भरसक विरोध किया परन्तु गवर्नर जनरल के ग्रादेशों के सामने वे निस्सहाय थे। सन् १८२६ में नागपुर का जिला रघुजी तृतीय के शासन में ग्रागया परन्तु भोंमला राज्य का एक बड़ा भाग ग्रभी ग्रंग्रेजों के ही शासन में था। गवर्नर जनरल ने राजा को शेष भाग देने के लिए रेजीडेन्ट से पत्र-व्यवहार ग्रारंभ किया परन्तु उस समय के रेजीडेन्ट वाइल्डर ने इसका विरोध किया। उसने कहा कि राजा में ग्रभी इतनी योग्यता नहीं ग्राई है कि वह स्वयं इतने विस्तृत राज्य का शासन-कार्य चला सके परन्तु गवर्नर जनरल ने उसकी एक न मुनी ग्रीर ग्राईण दिया कि नागपुर राज्य तथा ब्रिटिश सरकार के नये संबंधों को निश्चित तथा स्पष्ट करने के लिये एक संधि का प्रारूप प्रस्तुत किया जाय।

परिएामस्वरूप सन् १८२६ की संधि हुई जिसके अनुसार रघुजी तृतीय को उसके राज्य का शेषभाग स्रर्थात चांदा, छिदवाड़ा, छत्तीसगढ तथा भंडारा के जिले लौटा दिये गये, सेना पर उसका पूर्ण ब्रधिकार होगया परन्तु ७॥ लाख की रकम उसे प्रतिवर्ष अंग्रेज-सरकार ने देने के लिये बाध्य किया। अंग्रेज सरकार की यह मांग सर्वथा अन्यायपूर्ण थी। १८२६ की संधि के ब्रतुसार यह निब्चय हुब्रा था कि अंग्रेजों के ब्रधिकृत नागपुर की सेना का खर्च राज्यकोष से लिया जायगा परन्तू मन् १८३० की संधि के अनुसार इस सेना का अंत कर दिया गया था और एक हजार सैनिकों की एक सुमज्जित सेना रघुजी ने संगठित करने का वादा किया था। रही सहायक-सेना की बात जो सहायक संधि की शर्तों के प्रनुसार नागपुर में रहती थी, उसके व्यय के लिए सन् १८१८ की अस्थायी संधि के अनुसार अप्पा साहव अपने राज्य का एक बहुत बड़ा भाग देने पर बाध्य किया गया था। अब प्रश्न उठता है कि ७।। लाख की बड़ी रकम का भार रघजी पर क्यों लादा गया ? इस विषय पर अंग्रेज सरकार तथा राजा में शीघ्र ही विवाद उत्पन्न हुआ और धीरे-धीरे दोनों में वैमनस्य की भावना दृढ़ होने लगी 🛌 इस विवाद के बीच रेजीडेन्ट ने राजा को स्मरण दिलाया कि उसने स्वेच्छा से यह रकम देना स्वीकार किया था। इसके उत्तर में राजा ने कहा कि यह वर्त उसने जबरन स्वीकार की थी क्योंकि उसे भय था कि उसके बिना म्रंग्रेज उसका राज्य कभी न लौटायेंगे। रघुजी की यह म्राशंका निर्मूल नही थी क्योंकि इसकी पुष्टि म्रंग्रेज रेजीडेन्ट तथा कलकत्ते की सरकार के तत्कालीन पत्र-व्यवहार से होती है । हमें स्मरण होना चाहिये कि सन् १८२६ की संधि से पूर्व जेंकिन्स ने राजा को शासन-प्रधिकार स्थानांतरित करने के विरुद्ध कितनी ही दलीलें दी थीं। यही बात सन ू १८२८ की संधि के पूर्व रेजीडेन्ट वाइल्डर के समय हुई । तत्कालीन इतिहासकार प्रिन्सेस के पृष्ठों में भी हमें यही दलीलें मिलती हैं । स्पष्ट वात यह है कि नागपुर राज्य पर इतने दिनों बाद पूर्ण श्रधिकार प्राप्त करने पर जो सुविधाएँ अंग्रेज मरकार को मिली थीं, उन्हें वे किसी प्रकार खोना नहीं चाहते थे अस्तु, अन्त में उन्हें भी भोंसला शासन स्थापित करना पड़ा परन्तु उसके चारों ग्रोर उन्होंने इतने बन्धन रखे जिससे रघुजी का शासन सफल न हो पाये । शक्ति, ग्रन्तिम रूप से, श्रंग्रेजों के हाथों में न भी हो, वे किसी भी बहाने से शासन में हस्तक्षेप कर सकते थे ग्रौर रेजीडेंट ने राज्य में दौरा कर के, मराठा सरदारों से निकट सम्बन्ध स्थापित कर यहां तक कि ग्रंग्रेज ग्रफसरों ने रेजीडेंट काल के शासन की याद दिलाकर जनता को रघुजी के नये शासन के विरुद्ध उकसाने में कोई बात उठा नही रखी।

रघुजी को ये वार्ते बहुत बुरी लगीं ग्रौर घीरे-घीरे उसने रेजीडेंट से वातचीत भी बन्द कर दी ग्रौर यह ग्रादेश निकाला कि कोई मंत्रीया मराठा-सरदार उसकी ग्रनुमित के बिना रेजीडेंट से मुलाकात न करें। रेजी-डेन्ट ने यहां-वहां के साघारण व्यक्तियों से सम्पर्क स्थापित किया ग्रौर उनके द्वारा शासन कार्यों की सूचना प्राप्त करने लगा। रेजीडेन्ट ने शासन के दोषों की ग्रोर राजा का ध्यान ग्राकिषत करना ग्रारंभ कर दिया ग्रौर राजा द्वारा नियुक्त ग्रिधिकारियों की शिकायत करने लगा। जब रघुजी ने उसकी बात न सुनी तो उसने गवर्नर जनरल के पास शिकायतें लिखनी ग्रारंभ कीं। ग्रंग्रेजों के ग्रंतिम उद्देश्य का पता इसी से चलता है कि राजा की मृत्यु के वर्षों पूर्व रेजीडेन्टों ने गवर्नर जनरल को परामर्श दिया था कि उसकी मृत्यु के बाद भोंसला राजवंश को दत्तक पुत्र लेने की ग्रनुमित कदािप न दी जाय।

गवर्नर जनरल के कितने ही कड़े पत्रों के पश्चात् रघुजी ने रेजीडेन्ट के परामर्श के अनुकूल शासन चलाना स्वीकार किया। इतने पर भी दोनों में विवाद चलता रहा और उनमें विश्वास तथा सद्भावना का कभी पूर्णतया संचार नहीं हुआ।

रघुजी ने शासन काल पर टिप्पणी करते हुए हमें कुछ बातों पर घ्यान देना ग्रावश्यक है। जब वह गद्दी पर बैठा, उसकी ग्रायु लगभग १० वर्षों की थी ग्रौर सन् १८५४ के ग्रन्त में मृत्यु के समय वह ४६ वर्ष का था। सन् १८२६ तक ग्रत्यायु होने के कारण शासन का कार्य ग्रंग्रेजी रेजीडेन्ट के ग्रादेशानुसार ग्रंग्रेज ग्रफ्सरों ने चलाया। उस वर्ष केवल नागपुर के जिले पर उसे शासन करने का ग्राधिकार दिया गया। इसके पश्चात् बड़ी कठिनाई के साथ सन १८३० में राज्य के शेष भाग पर उसका शासन हुग्रा। इस प्रकार हम देखते हैं कि सन् १८३० से १८५३ ग्र्यात् केवल २३ वर्षों तक उसने स्वयं शासन किया परन्तु इस काल में भी ग्रंग्रेजी सरकार के रेजीडेन्ट के मतानुसार ही उसे शासन करना पड़ा। स्वतंत्रतापूर्वक वह शासन कर ही नहीं सका। सहायक संघि की शतों से जकड़ा हुग्रा तथा ग्रंग्रेजी सेना के प्रभुत्व से ग्रातंकित रघुजी शासन कार्यों के प्रति उदासीन होने लगा। इसके ग्रतिरिक्त उसने बहुत से दुर्गुण भी सीख लिये। मद्यपान, जुग्रा, भोगविलास इत्यादि दुर्व्यंसनों में उसका समय व्यतीत होने लगा। कितने ही दिनों तक लगातार वह रिनवास में ही रहकर छोटे-मोटे मनोविनोद के कार्यों में लिप्त रहने लगा। दरबार, न्यायालय तथा ग्रन्य सार्वजितक कार्यों से उसकी ग्रमिरिच हटती गई। सन् १८५३ के ग्रन्त में वह रुग्ण हुग्रा ग्रौर ११ दिसंबर को उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के वाद गवर्नर जनरल लार्ड डलहौजी ने भोंसला राज्य को दत्तकपुत्र लेने की स्वीकृति नहीं दी ग्रौर नागपुर का राज्य मार्च १८५४ में ग्रंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया।

ग्रंग्रेजी राज्य में मिलाने के बाद नागपुर का कीष ग्रंग्रेजों ने जी भरकर लूटा, रानियों के बहुमूल्य हीरे-जवाहरात तथा वस्त्राभूषण सस्ते दामों पर नीलाम किये गये। इससे नागपुर निवासियों को ही नहीं, सम्पूर्ण देश को बड़ा दु:ख हुग्रा परन्तु ग्रंग्रेजों के ग्रातंक से किसीने उफ् भी नहीं की। रानियों तथा राजा के ग्रन्य सम्बन्धियों को पेन्शन दे दी गई भौर उनका शासन से कोई सम्बन्ध नहीं रह गया।

# देश की स्वतन्त्रता प्राप्ति और राष्ट्रीय आन्दोलन में मध्यप्रदेश का योग

मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय जागृति—सन् १८५७ में भारतीय मैनिकों द्वारा किया गया विद्रोह यद्यपि भारतीय स्वतन्त्रता के लिये किया जानेवाला हमारा प्रथम महाप्रयास था; तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि इसके पूर्व भारतीय ग्रंग्रेजी शासन से पूर्ण संतुष्ट थे। हमारे देश में ग्रंग्रेजों का शासन ही छल-कपट की नीति से ग्रारम्भ हुग्ना, ग्रतः ऐमे शासन से-ग्रारम्भ से ही भारतीयों को घृणा होना स्वाभाविक था। यही कारण है कि ग्रंग्रेजी राज्य की स्थापना के साथ ही भारतीयों द्वारा उसे उखाड़ फेंकने के प्रयत्न भी ग्रारम्भ हो गये। ग्राप्पाजी भोंसले प्रथम व्यक्ति हैं, जिन्होंने ग्रंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह का श्रीगणेश किया। मन् १८१८ के सीतावर्डी युद्ध के पश्चात् ग्रंग्रेजों ने नागपुर के तत्कालीन शासक ग्राप्पाजी भोंमले को हमारे प्रदेश के मंडला, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी ग्रौर नर्मदा के दक्षिण का भाग छोड़ देने को विवश किया ग्रौर सन् १८२० से यह पूरा भाग "सागर-नर्मदा प्रदेश" के नाम से गवर्नर जनरल के एजेंट-द्वारा शासित होने लगा। सन् १८३१ में उत्तर-पश्चिम प्रदेश का निर्माण किया गया ग्रौर "सागर-नर्मदा" प्रदेश उसका एक भाग हो गया।

द्याप्पासाहब का विद्रोह—ग्राप्पासाहव ने ग्रपने को तथा ग्रपने राज्य को ग्रंग्रेजों के हाथ में सौंप दिया। उनका स्वाभिमान यह महन न कर सका। उन्होंने बाजीराव पेशवा को ग्रामंत्रित किया। वे सैनिकों की एक टुकड़ी के माथ चांदा से १० मील की दूरी पर स्थित ऊरा नामक ग्राम के समीप ग्राये। ग्राप्पासाहब के संकेत पर चांदा जिले की ग्रहेरी ग्रीर पारपल्ली जमींदारी के जमींदारों ने भी विद्रोह कर दिया, किन्तु नागपुर से एक ग्रंग्रेजी मेना ने लेफिटनेंट होपटन स्काट की मंरक्षकता में चांदा जाकर उन्हें पराजित कर दिया। नागपुर के ग्रंग्रेज रेजीडेन्ट ने ग्राप्पासाहब से शासनाधिकार छिन लिये ग्रौर उनके स्थान में रघोजी तृतीय को सिंहासनारूढ़ कर दिया ग्रौर स्वयं रेजीडेंट की एक सलाहकार समिति बनाकर उनकी ग्रोर से शासन करने लगे। ग्राप्पासाहब गिरफ्तार कर दिये गये, किन्तु वे किसी तरह सैनिकों के पहरे से भाग निकले ग्रौर ग्रपने थोड़े से ग्रंग-रक्षकों के साथ छिदवाड़ा जिले की ग्रोर चले गये।

इसके पश्चात् नागपुर से अरबी सैनिकों का एक दल आप्पासाहब की सहायता के लिये उत्तर की ओर गया। यह समाचार पाते ही अंग्रेजी सेना ने उनका पीछा किया और मार्ग में मुलताई के समीप दोनों दलों में घोर युद्ध हुआ, जिसमें अरबी सैनिकों के अतिरिक्त अनेक अंग्रेजी सैनिक और ग्रिधकारी भी मारे गये।

सन् १८३३ में रायगढ़-नरेश जुभारसिंह के पुत्र देवनाथसिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया, पर वे सफल न हो सके।

बुन्देल विद्रोह—मार्च १८४२ में उत्तर मध्यप्रदेश में चन्द्रपुर (सागर) के जमींदार जवाहरिसह और नरहुत के जमींदार मधुकरशाह के नेतृत्व में बुन्देलों ने ग्रंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इसी समय नरिसहपुर के एक गोंड जमींदार डिल्लनशाह ने भी विद्रोह किया। इस विद्रोह से सागर से निमाड़ तक का भाग प्रभावित था। विद्रोहियों से मुठभेड़ करते हुए पुलिस और मेना के ग्रनेक सिपाही मारे गये और खिमलासा, खुरई, धामोनी तथा विनेकी ग्राम लूटे गये। मधुकरशाह पकड़ा गया ग्रोर उसे फांसी दे दी गई। ग्राज भी सागर के गोपालगंज में उसकी स्मृति में बना एक चवूतरा देखा जा सकता है। ग्रंग्रेजों ने यह विद्रोह दबा दिया, पर वे जनता के हृदय की भावना को न दबा सके। ग्रसंतोष की ग्राग धीरे-धीरे जलती रही ग्रीर सन् १८५७ में ग्रचानक भड़क उठी।

सन्' ५७ की राज्यकान्ति। यद्यपि सन्' ५७ की राज्यकान्ति मई के तृतीय सप्ताह में मेरठ के सैनिकों के विद्रोह से ग्रारम्भ हुई, तथापि ऐसा जान पड़ता है कि हमारे प्रान्त में इस क्रान्ति की तैयारी जनवरी मास से ही ग्रारम्भ हो गई थी। जनवरी १८५७ के प्रथम सप्ताह में नर्रासहपुर जिले के कुछ ग्रामों से छोटी-छोटी चपातियां बांटी गईं। वे चपातियां कहां से ग्राई ग्रौर किसने बांटी किसी को पता न था। नर्रासहपुर के कमांडिंग ग्राफिसर पी. सी. टर्नन को इस पर सन्देह हुग्रा ग्रौर उन्होंने यह सूचना जबलपुर के कमांडिंग ग्राफिसर मेजर इस्किन को दी, किन्तु उन्होंने इस पर ध्यान न दिया। कहा जाता है कि इस चपाती बंटवाने की व्यवस्था में विद्रोह होने का संकेत था। मेरठ ग्रौर उसके पश्चात् भांसी में विद्रोह होने की सूचना पाते ही सागर के कमांडिंग ग्राफिसर केप्टिन सेग सशंकित हो गये ग्रौर उन्होंने मेजर गाँसन के नेतृत्व में एक सेना लिलतपुर की ग्रोर भेजी। उन्होंने इस सेना के सागर से ३७ मील उत्तर की ग्रोर जाने पर लिलतपुर में विद्रोह होने ग्रौर बानपुर के राजा-द्वारा विद्रोह करने का समाचार सुना। उन्होंने सागर से एक सहायक सेना मंगवाई ग्रौर बालाकोट किले की ग्रोर प्रस्थान किया। उन दिनों यह किला पूर्णतः विद्रोहियों के ग्रिधकार में था। विद्रोहियों ने इस किले के सैनिकों को प्राण्-रक्षा का ग्राश्वासन दिया ग्रौर वे ग्रपनी युद्ध-सामग्री सिहत बानपुर-राजा की विद्रोहिएगी सेना से मिल गये।

सागर में सैनिक-विद्वोह । केप्टिन सेग कुछ सैनिकों को लेकर मेजर गॉसन की सहायता को ३० जून को रवाना हुए । दूसरे ही दिन सबेरे तृतीय इरेंगुलर फोर्स थ्रौर ४२ वीं पैदल सेना (इन्फेंटरी) के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया । उन्होंने बाजार श्रौर सरकारी ग्रधिकारियों के बंगले लूट लिये । १ जुलाई को तृतीय पैदल सेना व घुड़सवार (इन्फेंटरी इरेंगुलर केव्हलरी) के सिपाहियों तथा भारतीय सैनिक-ग्रधिकारियों ग्रौर ५० सवारों ने भी विद्रोह कर दिया । इसी समय शेख रमजान नामक एक सूबेदार ने ४२ वीं देसी पैदल सेना (नेटिव इन्फेंटरी) के साथ भण्डा उठा-कर नगाड़ा बजाया ग्रौर ग्रन्य सैनिकों का ग्राह्वान किया । विद्रोही सैनिकों ने छावनी के प्रायः सभी ग्रधिकारियों के बंगले लूटे ग्रौर उनकी सामग्री नष्ट कर दी । इसके पश्चात् वे दमोह की सेना में विद्रोह कराने के लिये वहां पहुचे । वहां के किले में लगभग डेढ़ लाख रुपया रखा हुग्रा था । विद्रोही सैनिकों को किले पर ग्राक्रमण करते देख सब सैनिक ग्रधिकारी बड़े चिन्तित हो गये । वे इतने भयभीत थे कि उन्होंने ३१ वीं नेटिव इन्फेंटरी को विद्रोहियों पर ग्राक्रमण करने को तो कह दिया, पर उनके साथ किसी ग्रंग्रेज ग्रधिकारी को न भेजा ।

दूसरे दिन सबेरे ३१ वीं पैदल सेना (इन्फेंटरी) को किले के तोपखाने (म्राटिलरी) के सैनिकों से सहायता प्राप्त होने का संदेह होते ही विद्रोहियों ने दमोह छोड़ दिया। सेग, व्हिटलाक, वाल्टेर म्रौर पिकने के समान स्थातिप्राप्त म्रंग्रेज सेनापित लगातार एक वर्ष तक विद्रोहियों का दमन करने का प्रयास करते रहे, पर वे पूर्ण सफल न हो सके। जबलपुर के डिप्टी कमिश्नर द्वारा ६ म्रगस्त १८५७ के दिन कमिश्नर को लिखे एक पत्र से जान पड़ता है कि उन दिनों उत्तरी मध्यप्रदेश के ये दोनों जिले पूर्णतः शाहगढ़ के विद्रोहियों म्रौर बानपुर-राजा के म्रधिकार में थे म्रौर म्रंग्रेज म्रपने केन्द्र-स्थानों की रक्षा के लिये म्रत्यधिक चिन्तित हो गये थे। सेग ने कर्नल डलजेल के साथ १८ सितम्बर को एक बड़ी सेना विद्रोहियों का दमन करने को भेजी, किन्तु वे विद्रोहियों द्वारा मारे गये म्रौर उनके सहायक लेफ्टिनेंट प्रायर बुरी तरह जस्मी होकर भाग गये।

सन् १८५८ में भी इन दोनों जिलों में अशान्ति बनी रही। इन दिनों राहतगढ़ का किला विद्रोहियों के अधिकार में था। २४ जनवरी को सर हचूरोज एक बड़ी सेना लेकर इस किले पर अधिकार करने को आये। २८ जनवरी को उन्हें मालूम हुआ कि एक सेना बानपुर राजा के साथ इसी ओर आ रही है। उन्होंने दूनी शक्ति से इस सेना पर गोली बरसाना आरम्भ कर दिया। विद्रोही सैनिक निरुत्साह हो गये और उन्होंने रात्रि के अधिकार में राहतगढ़ का किला छोड़ दिया। सबेरे सर हचूरोज की सेनाने बानपुर-राजा के सैनिकों का पीछा किया। बरोदा नामक ग्राम के समीप भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें दो अंग्रेज अधिकारी मारे गये और छः घायल हुए। अन्त में विद्रोही सिपाही पराजित होकर भाग गये। फरवरी में सागर की पैदल सेना (इन्फेंटरी) ने विद्रोह कर दिया और गढ़ाकोटा पर अधिकार कर लिया।

इसके पश्चात् सागर से फांसी जानेवाले मार्गपर स्थित सनोदा, मरदानपुर, सरई, नरोरा ब्रादिकिले भी इन विद्रोहियों ने ले लिये । ब्रन्त में वे मरदानपुर के समीप सर हयूरोज के द्वारा पराजित हुए ।

दमोह की स्थिति—सागर के विद्रोहियों के लौटने पर ४ जुलाई १ ५५ ७ को दमोह की ४२ वीं पैदल सेना (इन्फेंटरी) ने विद्रोह कर दिया। सरकारी अधिकारी वड़ी किठनाई से सरकारी खजाने को जेल में हटाकर बचा सके। अंग्रेज अधिकारियों ने भी अपने स्त्री-वच्चों के साथ जेल में शरण ली। डिप्टी किमश्तर अपने वंगले से भाग गये। कर्नल मिलर अपनी सेना के साथ जवलपुर से दमोह पहुंचे, पर वहां की स्थिति देखकर उन्होंने किले के सैनिकों को निःशस्त्र करना उचित न समका। अन्त में, जवलपुर और नागपुर से विशेष (स्पेशल) सेना भेज कर विद्रोही पराजित किये गये। कुछ समय के पश्चात् हिंडोलिया के जमीदार के भाई किशोर्रीमह ने अपने अनुयायियों के साथ विद्रोह कर दिया। जोरावरिमह इन विद्रोहियों का नेता था। इन्होंने दमोह के सब रिकार्ड और अधिकारियों के वंगलों में आग लगा दी। एक अंग्रेज सेना ने इन्हें पराजित कर दिया, पर इसके पश्चात् छः मास तक अंग्रेज अधिकारी इन जिलों में शान्त स्थापित न कर सके। जिले का प्रत्येक लोधी जमीदार विद्रोही था। उन्होंने १३ सितम्बर को हिंडोलिया का किला ध्वस्त कर दिया। मानगढ़ का राजा गंगाधर भी विद्रोहियों से मिल गया। उनके पकड़े जाने पर वडी कठिनाई से विद्रोह शान्त किया जा सका।

जबलपुर में विद्रोह । सन् १८५७ में ५२ वीं देसी पैदल सेना (नेटिव्ह इन्फेंटरी) जवलपुर सैनिक केन्द्र की सबसे वड़ी शक्ति थी । १६ जून को एक सैनिक ने एक ग्रंग्रेज ग्रधिकारी को मार डाला । उसके साथियों ने घोपएा की कि यदि उन्हें निःशस्त्र करने के लिये बाहर से सेना बुलाई गई, तो वे विद्रोह कर देंगे । यह सुनते ही ग्रंग्रेज ग्रधिकारियों ने ग्रपने स्त्री-बच्चों को सिवनी ग्रौर नर्रामहपुर भेज दिया । नागपुर से एक शक्तिशाली सेना बुलायी गई । २ ग्रगस्त को कामठी से भी एक सेना वहां पहुंची । इस सेना के सिपाही जवलपुर के ग्रामपास के स्थानों में शान्ति बनाये रखने को भेज दिये गये। इसी समय गढ़ा के गोंड राजा शंकरशाह, उनके पुत्र रघुनाथशाह ग्रौर उनके साथियों ने विद्रोह कर दिया । पिता-पुत्र पकड़कर तोप से उड़ा दिये गये। उसी रात को ५२ वें रेजिमेंट के सिपाही चुपचाप किले से निकलकर पाटन की ग्रोर चले गये, जहां उनकी एक कम्पनी थी। उन्होंने इस कंपनी के कप्तान माकग्रेमर से उन सैनिकों को अपने साथ दिल्ली की ग्रोर जाने के लिये छोड़ देने को कहा ग्रौर कप्तान के ऐसा न करने पर उसे मार डाला। २१ सितम्बर को सागर से मद्रास कालम, एक घुड़सवार सेना (केव्हलरी) ग्रौर एक ग्रंग्रेजी सेना इन विद्रोही सैनिकों का दमन करने को भेजी गई । वाट्मन ग्रौर जानिकन ने भी कुछ सेना के साथ वहां पहुंचने का प्रयत्न किया, किन्तु जैसे ही वे कटंगी के समीप पहुंचे विद्रोहियों से घिर गये ग्रौर किसी तरह ग्रपनी जान लेकर भागे।

२१ प्रक्तूबर को विद्रोहियों की एक बड़ी सेना ने पाटन पर ग्राक्रमण करने के लिये हिरन नदी पार की । डिप्टी किमक्तर ग्रौर तहसीलदार पुलिस सिपाहियों के साथ उन्हें रोकने ग्राये। तहसीलदार ग्रौर एक पुलिस-ग्रधिकारी बुरी तरह जल्मी हुए ग्रौर प्रपने प्राण लेकर भागे। विद्रोहियों ने पाटन में प्रवेश किया। सरकारी इमारतें नष्ट कर दी गई ग्रौर कई घर लूट लिये गये।

स्रक्तूबर के स्रन्तिम सप्ताह में विजय राघोगढ़ के जमींदार ठाकुर सरजूप्रसाद ने विद्रोह किया। उसने तहसीलदार को मार डाला, सरकारी घोड़े अपने स्रधिकार में कर लिये और मिर्जापुर सड़क एक लम्बे समय के लिये वंद कर दी। ३० स्रक्तूबर को नरसिंहपुर से केप्टिन ऊले के साथ एक सेना विजय- राघोगढ़ के विद्रोहियों का दमन करने के लिये रवाना हुई। ४ नवम्बर को चतुर्थ घुड़मवार सेना (केव्हलरी) की एक शाखा मेजर मुलीव्हान के नाथ उस सेना को सहायता देने को निकली, किंतु इस सेना के सिपाही विद्रोहियों-द्वारा लूट लिये गये। ६ नवम्बर को विद्रोहियों ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर मुखाबड़ा के समीप संग्रेजी सेना पर स्राक्तमण कर दिया। सेनापित टोटेनहम एक विद्रोही की गोली से स्राहत हुए और दूसरे दिन जवलपुर में मर गये। १४ नवम्बर को जवलपुर में मेजर जानिकन के साथ पुनः एक सेना भेजी गई,किन्तु वह अपने सैनिकों को स्रादेश देते समय एक विद्रोही की गोली का शिकार हो गया और उसकी सेना निराश होगई।

६ दिसम्बर को केप्टिन ऊले के साथ बरगी के विद्रोहियों का दमन करने के लिये जवलपुर से एक सेना भेजी गई। ठाकुर देवीसिंह के नेतृत्व में १५ सौ विद्रोहियों ने इस सेना का सामना किया, किन्तु वे पराजित होकर भाग गये। देवीसिंह पकड़ा गया ग्रौर उसे फांसी दे दी गई।

नर्रांसहपुर में विद्रोह—नर्रांसहपुर जिले में प्रथम विद्रोह जून १८५७ में डिल्हरी के गोंड राजा के प्रतिनिधियों द्वारा हुग्रा। ग्रागरा-बोर्ड ने राजा की उपाधि छीन ली, जिसे राजा ने ग्रपमानजनक समभा। मई १८५७ में उसकी मृत्यु हो गई ग्रौर उसका पुत्र भी मर गया; किंतु गोंड जाति ग्रपने राजा के ग्रपमान को न भूल सकी ग्रौर उसने राजा के प्रतिनिधि ठाकुर गंजनिसह के नेतृत्व में ग्रंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। उन्हें दबाने के लिये केप्टिन ऊले के साथ २८ वीं मद्रासी देसी पैदल सेना (नेटिव्ह इन्फेंटरी) भेजी गई। गंजनिसह मारा गया ग्रौर उसके ग्रनुयायियों का दमन कर दिया गया। विद्रोहियों का दूसरा नेता दल गंजनिसह भी पकड़ा गया ग्रौर उसे फांसी दे दी गई। इसके पश्चात् सन् १८५७ के ग्रन्त तक इस जिले में विद्रोह न हुग्रा।

जनवरी १८५८ में राहतगढ़ के ४ हजार विद्रोहियों ने भोपाल के अब्दुल मुहम्मदस्तां के नेतृत्व में सिगपुर के बलभद्रसिंह और नरवरिसंह के सैनिकों के साथ तेंदूखेड़ा पर आक्रमण किया । केप्टिन टर्नर ने २८ वीं मद्रास नेटिव्ह इन्फेंटरी तथा हैद्राबाद इन्फेंटरी के साथ उनका सामना किया और उन्हें भगा दिया । कुछ समय के पश्चात् भोपाल के नवाब अलीखां ने १५० पठान, राहतगढ़ के विद्रोहियों तथा स्थानीय विद्रोहियों के साथ पुनः तेंदूखेडा पर आक्रमण किया, किन्तु वे लेफ्टिनेंट वाल्टन के द्वारा पराजित कर दिये गये । इसी बीच इस जिले के मीरमानसिंह नामक एक विद्रोही सरदार ने हीरापुर पर आक्रमण किया, किन्तु वह भी २८ वीं मद्रासी देसी पैदल सेना (नेटिव्ह इन्फेंटरी) के द्वारा पराजित हुआ।

मण्डला में। जब िक सारे देश में विद्रोह की श्राग जल रही थी, तब मण्डला जिला कैसे सोता रहता? उन दिनों इस जिले के अधिकांश छोटे-छोटे राजाओं और जमींदारों के दिल भी विद्रोही हो उठे थे। सन् १८४२ के बुन्देल-विद्रोह का एक सेनानी डालनशाह इन गोंड विद्रोह जमींदारों और राजाओं का सरदार था। जैसे ही उसे पकड़कर फांसी दी गई, मण्डला जिले में विद्रोह की श्राग फैल गई। शाहपुर और सोहागपुर के राजाओं ने अपनी सेना तथा सम्बन्धियों के साथ विद्रोह कर दिया। जबलपुर में राजा शंकरशाह को तोप से उड़ाने पर उसकी रानी मण्डला की श्रोर भाग श्राई श्रीर यहां एक सेना संघटित कर उसने भी विद्रोह कर दिया। उसने रामगढ़ के समस्त सरकारी श्रधिकारियों को निकाल दिया। उसने श्रपने दबाने के लिये भेजी गई श्रंग्रेजी सेना का बड़ी वीरता से सामना किया। जब उसने श्रपने को श्रंग्रेज सैनिकों से सुरक्षित न देखा, तब वह श्रपने पेट में कटार मारकर मर गई, पर जीते जी शत्रु के हाथ में न पड़ी। शाहपुर के जमींदार विजयसिंह विद्रोहियों से मिल गये श्रीर जबतक वे जीवित रहे, (सन् १८६५ तक) उन्होंने श्रंग्रेज श्रधिकारियों को चैन से न बैठने दिया।

होशंगाबाद जिले पर विद्रोह का प्रभाव। यह जिला सन् १८५७ के विद्रोह से अधिक प्रभावित न हो सका। केवल महादेव पहाड़ की तराई में बसे कुछ छोटे-छोटे राजाओं ने विद्रोह किया, पर वे तुरन्त दवा दिये गये। इस जिले के नेमावर परगने के मेवातियों ने विद्रोह किया और सिंधिया के एक पण्डित ने नेमावर आकर विद्रोहियों का नेतृत्व किया। उसने नेमावर पर अधिकार कर मराठों का भण्डा फहराया और कुछ मालगुजारी भी वसूल की। हर्दा की विद्रोही पुलिस उससे मिल गई। यह समाचार सुनकर होशंगाबाद के डिप्टी किमश्नर मि. वुड २८ वीं मदासी देसी पैदल सेना (नेटिव्ह इन्फेंटरी) के साथ द अक्टूबर १८५७ को रवाना हुए वे जैसे ही नर्मदा के दक्षिए। तट पर स्थित हण्डिया नामक स्थान पर आये, उत्तरी तट से विद्रोहियों की गोलियां चलने लगीं। पर वे अंग्रेजी सेना की गोलियों का मुकाबला न कर सके और भाग गये। दूसरे दिन अंग्रेज सेना ने मेवाती विद्रोहियों का फिर पीछा किया। सिंधिया पण्डित पकड़ा गया और उसे फांसी दे दी गई। १६ अक्टूबर को अंग्रेजी सेना ने सतवासा के विद्रोहियों पर आक्रमण किया। उनका नता लालखां और एक पुलिस जमादार पकड़ा गया और उन्हें फांसी दे दी गई।

सन् ५७ में निमाड़ । इन दिनों मण्डलेश्वर निमाड़ का केन्द्र-स्थान था। जैसे ही नसीराबाद ग्रौर नीमच में विद्रोह होने की खबर मिली, मण्डलेश्वर का खजाना एक प्राचीन किले में हटा दिया गया ग्रौर उसकी रक्षा के लिये एक भील सेना रख दी गई। इसके पश्चात् समाचार मिला कि ग्रौरंगाबाद में प्रथम हैदराबाद घुड़सवार सेना (केव्ह्लरी) ने विद्रोह कर दिया है ग्रौर उसके सिपाही बुरहानपुर होने हुए उत्तर की ग्रोर जाना चाहने हैं। बुरहानपुर की सेना विद्रोह के लिये ग्रनुकूल ग्रवसर की प्रतीक्षा में थी। इसी समय इंदौर में विद्रोहियों ने कुछ ग्रंग्रेज ग्रधिकारियों की हत्या कर दी ग्रौर बचे हुए ग्रंग्रेज ग्रपने स्त्री-वच्चों को लेकर दक्षिण की ग्रोर भागे। इस हत्याकाण्ड में होल्कर का हाथ होने का संदेह था। मण्डलेश्वर में ५ मील की दूरी पर महेश्वर में होल्कर की छावनी थी। इसलिये निमाड़ के तत्कालीन रेजीडेंट कीटिंग्ज ने इंदौर से भागकर ग्राये ग्रंग्रेज परिवारों को मण्डलेश्वर में न ठहरा पुनासा के किले में उनके ठहरने का प्रवन्ध कर दिया। सरकारी खजाना भी उसी किले में भज दिया गया।

१० जुलाई को वस्वई पैंदल सेना (इन्फेंटरी) श्रौर हैदराबाद घुड़मवार सेना (केव्हलरी) ग्रमीरगढ़ ग्राई। इसके कुछ ही समय पश्चात् बुरहानपुर की सेना ने विद्रोह कर दिया श्रौर विद्रोही सिपाही श्रमीरगढ़ की श्रोर बढ़े। भीलों की सेना श्रौर वस्वई इन्फेंटरी की सहायता से बुरहानपुर श्रौर श्रमीरगढ़ की सिधिया सेना के शस्त्र छीन लिये गये।

बैतूल पर विद्रोह की छाया। मैनिक-विद्रोह के दिनों में वैतूल, मुलताई और शाहपुर में अंग्रेजी मेनाएं रखी गई थीं। ये स्थान अंग्रेज परिवारों की सुरक्षा की दृष्टि में बड़े महत्वपूर्ण स्थान ममभे जाते थे। जिले में इन अंग्रेजी सेनाओं के अतिरिक्त गोंडों तथा अन्य पहाड़ी जातियों की भी एक सेना थी। घने जंगलों और पहाड़ों में बसे अनेक गांव उजाड़ दिये गये थे, ताकि विद्रोही इन स्थानों में आकर छिप न मकें।

वैतूल के शिवदीन पटेल ने तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर मि. ब्राउन की ब्राप्पा माहब का पीछा करने तथा पिंडारियों के दमन में बहुत सहायता की थी, किन्तु मन् ५७ के विद्रोह के दिनों में उनपर तथा उनके परिवारवालों पर विद्रोह का सन्देह किया गया और वे, उनके भाई रामदीन पटेल, उनके परिवार के तीन ग्रन्य मदस्य तथा उनके दो नौकर गिरफ्तार कर ४ वर्ष से ७ वर्ष तक के लिये जेल भेज दिये गये श्रीर उनकी सब जायदाद जब्त कर ली गयी। दोनों पटेल बन्धु कुछ समय के पश्चात् नागपुर जेल में ही मर गये।

दूसरे वर्ष तांतिया टोपी की सेना के कुछ श्रादमी मुलताई श्रौर मासोद में पकड़े गये श्रौर उन्हें फांमी दे दी गई। १ श्रक्तूबर १६५६ को मराठा सेनापित तांतिया टोपी श्रपनी सेना के साथ मुलताई श्राये श्रौर मासोद,श्राठनेर, मांवलमेढ़ा, भैसदेही होते हुए निमाड़ जिले में चले गये। उनके पश्चात् वांदा के विद्रोही नवाव ने छिन्दवाड़ा के पश्चिमी तथा वैतूल जिले के पूर्वी भाग में लूटमार की। उन्हीं के सैनिकों द्वारा मुलताई के एक तहसीलदार, एक पुलिस-श्रधिकारी, कुछ तीरंदाज श्रौर कुछ चपरासी मारे गये। छिदवाड़ा के मैकूलाल नामक एक मरिश्तेदार को भी नवाव के मैनिकों द्वारा मुलताई में फांसी दी गई।

विद्रोह में छिन्दवाड़ा का योग। मई १८१६ में आप्पासाहव भोंसले अंग्रेज सैनिकों के पहरे से भाग कर कुछ दिनों तक छिदवाड़ा जिले के गोंड और कोरकू जमींदारों के पास रहे। यहीं उनकी पिंडारी नेना चीतू से भेंट हुई।

श्रगस्त १६५६ में हर्रई के जमीदार ठाकुर चैर्नामह विद्रोहियों से मिल गये। नागपुर के सूवेदार मेजर ने कुछ सैनिकों के साथ उनका पीछा किया, किन्तु वे उन्हें पकड़ न पाये। श्रक्तूवर १६५६ में इस जिले के श्रनेक ग्रामों में लाल भण्डा, नारियल-सुपारी श्रौर सुपारी के हरे पत्ते के साथ वाँटा गया। यह तांतिया टोपी श्रौर नानासाहव के श्रादिमयों का कार्य समभा जाता था, किन्तु इसका कोई परिणाम न हुग्रा।

नागपुर में सैनिक-विद्रोह। सन् १८५७ के विद्रोह में सबसे ग्रिधिक योग यद्यपि सागर जिले का रहा, पर इस दृष्टि से नागपुर को भी कम महत्व नहीं दिया जा सकता। इन दिनों नागपुर के किमश्नर मि. प्लोडन के ग्रिधिकार में नागपुर में एक सुसज्जित ग्रंग्रेजी सेना तथा मद्रास तोपखाने (ग्राटिलरी) की एक कम्पनी रहती थी। मद्रास तोपखाने

का दूसरा एक दस्ता कामठी में था। जैसे ही मेरठ में विद्रोह होने का समाचार यहां श्राया, स्थानीय घुड़सवार (केव्हलरी) सैनिकों में विद्रोह के भाव दिखाई देने लगे। प्लोडन ने कर्नल कम्बरलेग को १७ जून १८५७ को स्थानीय सेना को निःशस्त्र करने की श्राज्ञा दे दी श्रौर सीतावर्डी किले की मैनिक शक्ति दूनी कर दी। इस समय यहां कोई घटना न हुई। स्थानीय सेना के सिपाहियों ने शस्त्र डाल दिये। उनके नेताश्रों के विरुद्ध श्रदालती कार्यवाही श्रारंभ हुई। मि. प्लोडन ने शंकित होकर नागरिकों के भी हथियार छीन लिये। २६ जून को तीन विद्रोही समभे जानेवाले सैनिकों को प्रातःकाल साढे सात वर्ज अन्य सैनिकों के सामने फांसी दे दी गई।

इसके पश्चात् नागपुर की ग्रनियमित घुड़सवार सैन्य (इर्रेगुलर केव्हलरी) ने विद्रोह करने का प्रयत्न किया, परन्तु उनका प्रयत्न दूसरे ही दिन कामठी से मदास पैदल सेना (इन्फेंटरी) मंगवाकर दवा दिया गया ! विद्रोही सेना के तीन रिसालदारों को फांसी दे दी गयी । प्रजुलाई को नागपुर-किमश्नर ने समस्त दैनिक समाचार-पत्रों के प्रकाशन पर रोक लगा दी । १५ श्रक्तूबर १८५७ को अवध के नवाव, उनके प्रधानमंत्री ग्रौर उनके तीन महायक गिरफ्तार किये गये और सीतावर्डी के किले में कैद कर लिये गये । इसके पश्चात् सन् १५७ के अन्त तक नागपुर में कभी अश्रान्ति न हुई।

१६ जून १८५८ को बारूद विभाग के एक कर्मचारी हनुमानसिंह ने विद्रोह किया। हनुमानिंह एक दफादार श्रीर मेजर के साथ गिरफ्तार किया गया श्रीर उन सबको फांसी दे दी गई। नागपुर के नागरिकों में से दो प्रतिष्ठित मुस्लिम परिवारों के प्रमुख नवाब कादिर अलीखां श्रीर श्री विलायत मियां जनता को विद्रोह करने के लिये प्रोत्साहन करने के अपराध में गिरफ्तार किये गये श्रीर फांसी पर चढ़ा दिये गये।

चांदा जिले में ग्रशान्ति—ग्राप्पा साहव भोंसले के नागपुर छोड़ने के समय से चान्दा जिले में कभी भी पूर्ण शान्ति न रही। सदैव ही छोटी-बड़ी घटनाएं होती रहीं। सन् १८५२ में मूल-मार्ग से जाते हुए सरकारी खजाने पर गोंडों के एक विद्रोही दल ने ग्राकमए। कर दिया ग्रौर खजाना लूट लिया। जिन दिनों भारत के ग्रन्य स्थानों में विद्रोह की ग्राग जल रही थी, उन दिनों चान्दा जिले के तथा हैदराबाद की सीमा पर बसे हुए गोंडों ने जिले में ग्रशान्ति फैला दी। तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर मि. किन्टन ने मार्च १८५८ तक किसी तरह विद्रोह न होने दिया। इसके पश्चात् मानमपल्ली के जमींदार बावूराव तथा ग्रारपल्ली ग्रौर घोटे के जमींदार व्यंकटराव ने विद्रोह की घोषणा कर दी ग्रौर रहल्लों के सहयोग मे एक सेना संघटित की ग्रौर २६ ग्रप्रैल को इम सेना के एक समूह ने तीन ग्रंग्रेज ग्रधिकारियों पर ग्राक्रमण किया ग्रौर उनमें से दो को मार डाला। इसके पश्चात् उन्होंने ग्रन्य स्थानों में भी ग्राक्रमण किया, पर ग्रिक सफल न हो सके। बावूराव २१ ग्रक्तूबर को पकड़ कर फांसी पर चढ़ा दिया गया ग्रौर व्यंकटराव वस्तर की ग्रोर भाग गया, जो ग्रप्रैल १८६० में बस्तर के राजा द्वारा पकड़ा गया ग्रौर उसे ग्राजन्म कालेपानी का दण्ड दिया गया।

भण्डारा में सन् १६१६ में कामठी और आदबगढ़ के जमींदार चिमनाजी ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। परिएामस्वरूप उसके २०७ गांव जब्त कर लिये गये। कप्तान जार्डन को विद्रोहियों का दमन करने के लिये चार मास तक कामठी में रहना पड़ा। सन् १८३० में भण्डारा जिला तृतीय राघोजी भोंसला को दे दिया गया और जिले में शान्ति बनाये रखने के लिये पैदल सेना (इन्फेंटरी) की एक कम्पनी और कुछ घुड़सवार भण्डारा में सन् १८६० तक रखें गये।

रायपुर में विद्रोह—१५ अक्तूबर १८५७ को विद्रोहियों के एक बड़े समूह ने गुरूरसिंह और रएविन्तिमिह के नेतृत्व में और सम्बलपुर के कुछ विद्रोही जमींदारों ने रायपुर के सोहागपुर तालुका में प्रवेश किया। रायपुर के डिप्टी किमश्नर ने स्थानिक मैनिकों को साथ ले ६ दिसम्बर को विद्रोहियों पर सोहागपुर के निकट आक्रमए किया। विद्रोहियों की गोलावारी से घुड़सवारों का एक दल घायल हुआ और कुछ घोड़े मारे गये। १७ विद्रोही गिरफ्तार किये जा सके, पर वे भी हिरासत से निकल भागे। सतारा-राजा के भूतपूर्व वकील रंगा बापूजी इन विद्रोहियों के सरदार थे।

१८ मार्च १८५८ को मंध्या के साहे सात बजे रायपुर में सैनिक विद्रोह प्रारम्भ हुग्रा । सैनिकों ने तृतीय रेगुलर रेजीमेंट के अंग्रेज मेजर की हत्या कर दी । विद्रोही सैनिकों में तोपखाने (ग्रार्टिलरी) के १४ हवलदार और तृतीय रेगुलर फोर्स के २ सिपाही थे । जवलपुर से ३३ वीं मद्रास देसी पैदल सेना (नेटिव्ह इन्फेंटरी) मंगवाकर विद्रोह दबा दिया गया । छावनी के समस्त भारतीय अधिकारियों की उपस्थिति में विद्रोहियों पर लगातार दो दिन तक मुकदमा चलता रहा और सबको फांसी दे दी गई । सोनाखान का विद्रोही जमींदार भी २६ ग्रक्तूबर को पकड़कर फांसी पर चढ़ा दिया गया ।

उदयपुर के राजकुमारों का विद्रोह—उदयपुर (सरगुजा) नरेश के दोनों भाइयों ने सन् १८५८ के दिसम्बर मास में एक सैनिक संगठन के माथ विद्रोह कर दिया। दोनों भाई १८५६ में सरगुजा के राजा की महायता से गिरफ्तार कर लिये गये और उन्हें झाजन्म कालेपानी का दण्ड देकर झंदमान टापू में भेज दिया गया। उदयपुर-राज्य सन् १८६० में सरगुजा-महाराज के भाई को उनकी विद्रोहकालीन सेवाओं के वदले में दे दिया गया।

### जन-जागरण का युग

कांग्रेस का जन्म—सन् १८५७ का विद्रोह यद्यपि सफल न हो सका और तत्कालीन शासन ने अपनी अपार मैनिक शिक्त एवं छल-वल से इस विद्रोह का दमन कर दिया; तथापि अंग्रेजों को यह स्वीकार करना ही पड़ा कि जबतक भारतीयों को किसी न किसी प्रमाण में शासनाधिकार न दिये जायेंगे, तबतक वे संनुष्ट न होंगे और विना उन्हें सन्तुष्ट किये अंग्रेज इस देश में निर्विच्न शासन न कर सकेंगे। सर हचूम ऐसे ही विचारशील अंग्रेजों में से एक थे, जिन्हें हमें अपनी राष्ट्रीय महासभा कांग्रेस के प्रथम संस्थापक ही कहना चाहिये। उन्होंने लार्ड उफरिन के सामने कांग्रेस स्थापना की अपनी योजना रखी और इंग्लैण्ड जाकर इस योजना के अनुकूल लोकमत तैयार किया। इसी समय कलकत्ता के बाबू सुरेन्द्रनाथ बनर्जी तथा वस्वई के श्री तैलंग, बदरुद्दीन तैय्यवजी आदि के मस्तिष्क में भी इस देश में कांग्रेस-जैसी एक संस्था को जन्म देने का विचार आया। परिणामस्वरूप सन् १८८५ के दिसम्बर मास की २८ तारीख को प्रथम बार बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में देश के चुने हुए ७२ प्रतिनिधियों की एक परिषद् का आयोजन किया गया और सर्वसम्मित से कांग्रेस को जन्म दिया गया। यही दिन वास्तव में हमारी भारतीय स्वतंत्रता के अहिंसात्मक प्रयत्न का प्रथम दिवस कहा जाना चाहिये।

नागपुर में जन-जाग्रति—कांग्रेस की स्थापना के पूर्व ही सरकारी नौकरी तथा व्यवसायादि के उद्देश्य से वम्बई, मद्रास, कलकत्ता ग्रादि शहरों के कुछ परिवार नागपुर ग्रा चुके थे। यहां के बूटी, चिटनवीस ग्रादि परिवारों का ध्यान पहिले से ही सार्वजनिक कार्यों की ग्रोर था। इन नये परिवारों के योग ने नागपुर में एक नया वातावरण निर्माण कर दिया। परिणामस्वरूप सन् १८६६ में नीलसिटी हाईस्कूल, सन् १८८१ में प्रथम मुद्रणालय, सन् १८६६ में मारिस कालेज (वर्तमान नागपुर महाविद्यालय), सन् १८८६ में लोकसभा तथा सन् १८८८ में गोरक्षण सभा स्थापित हुई ग्रौर सन् १८८१ में इंडिपेंडेन्ट (ग्रंग्रेजी) देश सेवक ग्रौर गोरक्षा (हिन्दी) तथा भोंसला (मराठी) पत्रों का प्रकाशन ग्रारम्भ हुग्रा। स्व. गोपालराव भिडे, वापूराव दादा, कृष्णराव देशपाडे, वामनराव कोल्हटकर, राजारामपंत दीक्षित, हिरहर पण्डित, चितोपंत केलकर, वापूसाहव पटवर्घन, केशवराव ताम्हण, प्रो. सदाशिव जयराम ग्रादि इस समय के प्रमुख सार्वजनिक कार्यकर्ती थे।

कांग्रेस के वम्बई-ग्रधिवेशन में यहां से कोई प्रतिनिधि नहीं गया था। द्वितीय ग्रधिवेशन कलकत्ता में हुग्रा, जिसमें नागपुर से सर्वश्री वापूराव दादा, सर गंगाधरराव चिटनवीस, गोपालराव भिडे ग्रौर कामठी से श्री ग्रब्दुल ग्रजीज ने इस प्रदेश के प्रतिनिधियों के रूप में भाग लिया। श्री ग्रब्दुल ग्रजीज कांग्रेस ग्रधिवेशन में भाषए देनेवाले इस क्षेत्र के प्रथम व्यक्ति थे। इस ग्रधिवेशन के पश्चात् ही सन् १८८६ में यहां "लोकसभा" की स्थापना की गई, जो इस प्रदेश की प्रथम राज-नीतिक संस्था थी। सन् १८८८ में समस्त भारत में गोरक्षा का कार्य करने के उद्देश्य से गोरक्षण सभा स्थापित की गई, जिसकी ४७ शाखाएं नागपुर ग्रौर विदर्भ प्रदेश में कार्य करती थीं। श्री गोपालराव भिडे सभा के कर्णधार थे। जबलपुर में इसके पूर्व एक गोरक्षण सभा स्थापित हो चुकी थी, पर उसका कार्यक्षेत्र ग्रत्यन्त सीमित था।

सन् १८८७ के मद्रास-कांग्रेस ग्रधिवेशन में इस प्रदेश से १३ प्रतिनिधि तथा इसके पश्चात् वम्बई श्रधिवेशन में २१४ प्रतिनिधियों ने भाग लिया था । इस प्रकार कांग्रेस में इस प्रदेश का भाग बढ़ता ही गया ।

नागपुर में कांग्रेस अधिवेशन । सन् १८८१ ई. में प्रथम बार नागपुर में ग्रखिल भारतीय कांग्रेस महासभा का म्रधिवेशन श्री म्रानंदाचार्य की मध्यक्षता में हम्रा। बैरिस्टर श्री नारायण स्वामी इस म्रधिवेशन के स्वागताध्यक्ष तथा प्रो. भगीरथ प्रसाद, कष्णराव देशपाण्डे, गोपालराव भिडे, राजारामपंत दीक्षित, मुघोलकर, रा.स. देवराव, विनायक जोशी स्वागत समिति के प्रमुख सदस्य थे। भारत के विभिन्न भागों से ८१२ प्रतिनिधियों ने इस ग्रिधिवेशन में भाग लिया। एक विशाल समज्जित सभा-मण्डप के एक द्वार पर "ग्रखिल भारतीय राष्ट्रीय महासभा" ग्रौर दूसरे द्वार पर "ईश्वर महारानी को चिराय करे" सुनहरे ग्रक्षरों से लिखा हुन्ना था । विभिन्न प्रांतों से विभिन्न वेषभूषा में उपस्थित कांग्रेस-प्रतिनिधियों का जमाव दर्श नीय था। मध्यप्रदेश के तत्कालीन चीफ किमश्नर मैंवडानल्ड तथा विदर्भ के किमश्नर कर्नल केनेथ ने भी इस ग्रधिवेशन में उपस्थित होकर राष्ट्रीय महासभा के प्रति सम्मान व्यक्त किया था। इस ग्रधि-वेशन में स्वीकृत प्रस्तावों में विधानसभा में लोक-निर्वाचित प्रतिनिधियों को स्थान देने, भारतीयों को देश-रक्षा के लिये शस्त्र रखने की स्राज्ञा मिलने, मिविल सर्विस की परीक्षा भारत में ही होने, नमक कर घटाने, न्याय स्रौर शासन विभाग पृथक् रखने तथा शिक्षा विभाग को ऋधिक सक्षम बनाने के प्रस्ताव म्ख्य थे। तृतीय दिवस महारानी विक्टोरिया के जयघोष के साथ कांग्रेस का यह नागपुर-श्रधिवेशन समाप्त हुग्रा। इसी ग्रधिवेशन में लोकमान्य तिलक ने भारतीयों को सैनिक शिक्षा देने का तथा श्री पीटर लाल पिलारी ने जंगल-कानून में परिवर्तन करने का प्रस्ताव उपस्थित किया था। सन् १८६२ में कांग्रेस-कार्यो की सफलता के लिये कांग्रेस की एक समिति वनाई गई थी। इसी प्रकार की कुछ समितियां कुछ जिलों में भी काम करती थीं, जिन्हें वर्तमान जिला कांग्रेस कमेटी का पूर्व रूप ही कहना चाहिये । इसी वर्ष इण्डियन कौंसिल एक्ट स्वीकृत हम्रा।

श्रीद्योगिक जाग्रति । नागपुर-श्रधिवेशन के पश्चात् इस प्रदेश में विशेष जाग्रति दिखाई देना स्वाभाविक था। इसी वक्त इस प्रदेश के कार्यकर्ताश्रों का ध्यान श्रौद्योगिक प्रगति की श्रोर श्राक्षित हुन्ना। उक्त श्रधिवेशन के पूर्व ही स्व. कृष्णराव फाटक के प्रयत्न से "पुलगांव काटन मिल" श्रारम्भ हो चुकी थी। इसके पश्चात् रा. सा. भवाळकर के प्रयत्न से हिंगनघाट मिल भी श्रारम्भ हो गई। इन्हीं दिनों एक "स्वदेशी वस्तु प्रचारिणी सभा" स्थापित की गई। नागपुर-श्रधिवेशन के श्रवसर पर ही "नागपुर स्वदेशी मिल" का भी शिलान्यास किया गया।

श्रौद्योगिक प्रगति के साथ ही समाज-सुधार श्रौर धर्म-प्रचार की प्रवृत्ति भी श्रारंभ हो गई। दो संस्थाएं स्थापित की गईं। एक सभा समाज-सुधार का श्रौर दूसरी सभा सनातन धर्म-प्रचार का कार्य करने लगी। सन् १८८७ श्रौर १८८५-१६०० के श्रकाल ने किसान-श्रांदोलन को भी जन्म दे दिया। इस श्रांदोलन के फलस्वरूप किसानों को कुछ सुविधाएं प्राप्त हुईं श्रौर सरकार की श्रोर से स्थान-स्थान पर श्रकाल-निवारए। कार्य श्रारम्भ हुए।

पूना के स्वदेशी ग्रान्दोलन के प्रऐता गऐश वासुदेव जोशी के एक शिष्य श्री त्र्यम्बकराव खरे तथा कृष्ण्राद्य फाटक ने स्वदेशी प्रचार-कार्य में विशय योग दिया।

नागपुर के श्री केशवराव जोशी ने सन् १८६२ में कांग्रेस के इलाहाबाद-श्रधिवेशन में पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट के विरोध में भाषएा दिया और सन् १८६३ में लाहौर-श्रधिवेशन में मध्यप्रदेश के कृषकों की दीनावस्था का चित्रण करते हुए सरकार का ध्यान इस ओर ब्राकपित किया । १६ ब्रप्रैल १८६३ को सी. नारायण स्वामी नायडू की ब्राध्यक्षता में नागपुर में एक सभा हुई, जिसमें इण्डिया कौन्सिल में इस प्रदेश से एक प्रतिनिधि लेने की मांग की गई। सरकार न यह मांग स्वीकार कर सर गंगाधरराव चिटनवीस की इस प्रदेश के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्ति की।

कांग्रेस का ग्रमरावती-ग्रधिवेशन—सन् १८६७ का कांग्रेस-ग्रधिवेशन ग्रमरावती में श्री शंकरन नायर की ग्रध्यक्षता में हुग्रा। इसी वर्ष इस क्षेत्र में भयंकर ग्रकाल पड़ा था। ग्रधिवेशन में एक प्रस्ताव-द्वारा सरकार का ध्यान ग्रकाल निवारए। के प्रयत्न की ग्रोर विशेष रूप से ग्राकर्षित किया गया। रेण्ड ग्रौर ग्रायस्ट की हत्या तथा लोक-मान्य तिलक के कारावास के कारए। इस ग्रधिवेशन में ग्रधिक प्रतिनिधि उपस्थित न हो सके, पर गरम दल को जन्म देने का श्रीगए। वास्तव में लोकमान्य तिलक के कारावास के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के रूप में रखे प्रस्ताव द्वारा इसी ग्रधिवेशन से हुग्रा। भारतमंत्री का पद तोड़ देने का प्रस्ताव भी सर्वप्रथम इसी ग्रधिवेशन में उपस्थित किया गया था।

सन् १८६६ की लखनऊ कांग्रेस ने श्री रमेशचन्द्र दत्त की ग्रध्यक्षता में संविधान में परिवर्तन का प्रस्ताव पारित किया ग्रौर तदनुसार मध्यप्रान्त ग्रौर वरार को तीन-तीन प्रतिनिधि भेजने को ग्रधिकार प्राप्त हुग्रा । नागपुर-प्रदेश मे श्री वापूराव दादा, लाला भगीरथ प्रसाद तथा वर्धा के श्री एच. व्ही. केलकर प्रतिनिधि चुने गये।

सन् १८६६ में श्री ना. रा. चंदावरकर की ग्रध्यक्षता में होने वाले लाहौर-कांग्रेस-ग्रधिवेशन में इस प्रदेश से श्रीधर वलवन्त गोखले शिक्षा समिति के ग्रौर श्री रावजी गोविन्द ग्रौद्योगिक समिति के सदस्य नियुक्त किये गये।

विचार-क्रान्ति का युग-लाहौर-कांग्रेस के पश्चात् अन्य प्रान्तों की तरह हमारे प्रान्त में भी नव-जन जागरण के साथ ही विचार-क्रान्ति का श्रीगणेश हो गया। कांग्रेस का बढ़ा हुम्रा महत्व और प्रभाव सरकार को धीरे-धीरे असह्य होगया। इसी समय लार्ड कर्जन भारत के वाइसराय होकर आये। यहां आते ही उन्होंने सर्व-प्रथम विश्वविद्यालयों का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त कर उन्हें सरकार के अधिकार में करना चाहा। सन् १६०४ में स्वीकृत विश्वविद्यालय एक्ट उनकी इसी इच्छा का परिणाम है। इसके पश्चात ही उन्होंने शामनिक सुव्यवस्था और मुमलमानों के अधिकारों की रक्षा के नाम पर बंगाल को दो टुकड़ों में विभाजित कर दिया। परिणामस्वरूप न केवल बंगालवासियों में बरन समस्त भारत की राष्ट्रवादी जनता में क्षोभ फैल गया। यही कारण है कि इसके पश्चात् होनेवाले कांग्रेस अधिवेशनों द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों में हमें लार्ड कर्जन के इन कार्यों की प्रतिक्रिया स्पष्ट दिखाई देती है। इन प्रस्तावों में हमारे प्रदेश का भी महत्वपूर्ण योग रहा है। सन् १६०१ की कलकत्ता-कांग्रेस द्वारा न्याय विभाग को शामन विभाग से पृथक् करने के प्रस्ताव का समर्थन करनेवालों में से इस प्रदेश के ख्याति-प्राप्त कानून पंडित डा. मर हरिमिह गौर प्रमुख थे। सन् १६०२ की अहमदाबाद-कांग्रेस में हमारे प्रान्त के एक प्रतिनिधि श्री. म. कृ. पाध्ये ने कांग्रेस के पृलिस कमीशन विषयक प्रस्ताव का जोरदार शब्दों में समर्थन किया।

उमी वर्ष लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का नागपुर श्रागमन हुग्रा ग्रौर उनकी प्रेरणा से नागपुर प्रदेश के तरुणों में एक नई विचारधारा प्रवाहित होती दिखाई देने लगी।

सन् १६०४ की बम्बई-कांग्रेस में डाक्टर गौर ने सरकार की शिक्षा नीति की कड़ी ग्रालोचना की । भारत मंत्री के कार्यालय विषयक एक दूसरे प्रस्ताव पर श्री पाध्ये ने बड़ा प्रभावपूर्ण भाषण दिया। बैरिस्टर मोरोपन्त ग्रभ्यं-कर ग्रौर वैरिस्टर गोविन्दराव देशमुख उन दिनों विद्यार्थी थे। उन्होंने कांग्रेस के इस ग्रधिवेशन में भाग लिया ग्रौर उनके द्वारा तत्कालीन विद्यार्थी-समाज में राष्ट्रीय कार्यों की नींव पड़ी। इसी ग्रधिवेशन में पुलिस-सुधार सम्बन्धी एक प्रस्ताव पर भी वासुदेवराव जोशी का भाषण हुग्रा।

तारीख = फरवरी १६०४ को रूस-जापान युद्ध ग्रारम्भ हुग्रा । इस युद्ध में नित्य प्रति जापान को प्राप्त होने वाली विजय के कारण भारतीयों का ध्यान स्वभावतः जापान की ग्रोर ग्राकपित हुग्रा ग्रौर यहां के निवामी पश्चिम पर पूर्व की विजय होती देख प्रसन्नता व्यक्त करने लगे । यह लार्ड कर्जन को ग्रसह्य हो गया ग्रौर उनकी सरकार ने



सीताबर्डी फिले के युद्ध का एक दृश्य भोसलों ने स्वायीनता की रक्षा के लिये आंगरेजों के पैर न जमने देने के लिये घोर प्रयस्न किया परन्तु वे स्नसफल रहे



व्यक्तिगत सत्याग्रह के समय रायपुर के स्वयं सेवकों का समूह जिसमें शुक्लजी, श्री महन्त लक्ष्मीनारायणदासजी, स्व. शिवदास डागा ग्रादि दिखलाई पड़ रहे हैं।



रायपुर जिला कौन्सिल स्काउट दल ( शुक्ल जो ने जि. कौं.का राष्ट्रीय कार्य के लिये पूर्व उपयोग निया )

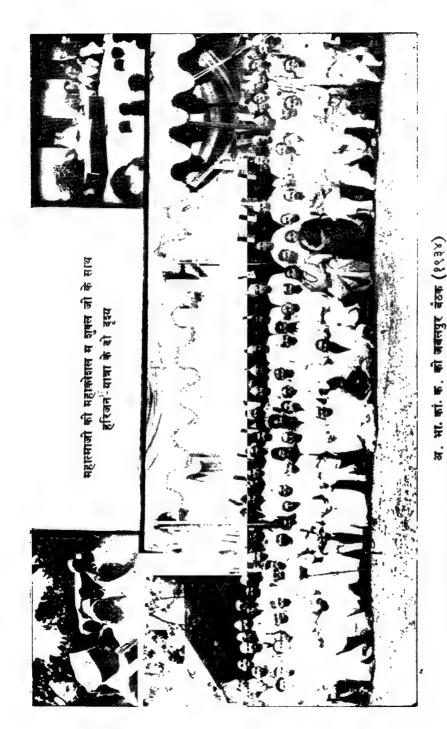

श्री मुन्गीजी श्रीमती सरोजनी नायडू, श्री मुल्लाभाई देसाई ग्रावि बाबू गोविवासजी और शुक्लजो आदि के साथ दिखलाई पड़ रहे हैं। भारतीय नैतागण सरबार बल्लभभाई, वेशरत्न बाब् राजेन्द्र प्रसाब, श्री गोविन्दवल्लभ पन्त, ग्राचायं कृपलानी,



मध्यप्रदेश में राजनैतिक जागृति का पहिला अध्याय श्री लोकमान्य तिलक के दोरे के समय का चित्र

जोरों से भारतीयों का दमन स्रारंभ कर दिया। सन् १६०५ में श्री गोपाल कृष्णु गोखले की स्रध्यक्षता में बनारस में कांग्रेस का ग्रधिवेशन हुस्रा। इस ग्रधिवेशन में दक्षिण, स्रफीका के भारतीयों की स्थिति से सम्बन्धित प्रस्ताव पर डा० मुजे का भाषणु हुस्रा।

बनारस-श्रधिवेशन के पश्चात् वंगाल में श्री श्रश्विनी कुमार के नेतृत्व में स्वदेशी प्रचार का कार्य बड़े वेग से ग्रारम्भ हुग्रा। नागपुर में यह कार्य सर्वप्रथम विद्यार्थियों ने अपने हाथ में लिया। इस कार्य के लिये भिन्न-भिन्न संस्थाएँ, क्लब ग्रादि ग्रारंभ हो गये। सर्वश्री जयकृष्ण्णंत उपाध्ये, भाऊसाहब दुलारी, भवानीशंकर नियोगी, नागपुर, रामभाऊ श्रौती, ग्रावीं, वापट, पांढरीपाण्डे, पंढरपुरकर, भण्डारा ग्रादि स्वदेशी-प्रचार-ग्रांदोलन में भाग लेने वाले प्रमुख विद्यार्थी थे। इा. पांडुरंग खानखोजे, रामलाल बाजपेई, नागपुर, सिद्धनाथ कृष्णु काणे, यवतमाल, गनपतराव मालवी ग्रादि इस समय के कान्तिकारी विचारों के विद्यार्थी थे। इस प्रकार एक ग्रोर श्री उपाध्ये के नेतृत्व में विद्यार्थी समाज स्वदेशी-प्रचार में व्यस्त था तथा दूसरी ग्रोर श्री खानखोजे के नेतृत्व में कान्तिकारी तरुणों का संगठन हो रहा था। इसी समय लोकमान्य तिलक की प्रेरणा से नागपुर में गणेशोत्सव ग्रौर शिवाजी जयन्ती के कार्यक्रम ग्रारम्भ हुए। इन दोनों उत्सवों ने भी तरुणों के संगठन में मूल्यवान योग प्रदान किया। उन दिनों नागपुर प्रदेश में विद्यार्थियों-द्वारा संचालित ३४ संस्थाएँ थीं। मन् १६०३ में विदर्भ नागपुर प्रदेश में मिला दिया गया, जो राजनीतिक जाग्रति की दृष्टि से लाभदायक सिद्ध हुग्रा। ग्रव नागपुर ग्रौर विदर्भ के राजनीतिक कार्यकर्ता संयुक्त रूप में जन-जाग्रति का कार्य करने लगे। सन् १६०५ में दादा साहेब खापडें की ग्रध्यक्षता में नागपुर में प्रथम बार "नागपुर-विदर्भ प्रांतीय राजनैतिक परिषद्" की गई। सर गंगाधर राव चिटनवीस परिषद् के स्वागताध्यक्ष थे। यह परिषद् बड़े उत्साह से नागपुर-टाउन हाल में सम्पन्न हुई, जिसका स्थानीय जनता पर ग्रच्छा प्रभाव पड़ा। इसी प्रकार की एक राजनीतिक परिषद् जबलपुर में भी श्री गंगाधरराव चिटनवीस की ग्रध्यक्षता में हुई।

सन् १८६१ में ही "सागर-नर्मदा क्षेत्र" का एकीकरण नागपुर प्रांत से हो चुका था, पर राजनीतिक दृष्टि से इस जबलपुर राजनीतिक परिषद् के समय से ही इन दोनों प्रदेशों का संगठन भारतीय स्वतंत्रता प्राप्तिक उद्देश्यसे ग्रारम्भ हुग्रा ग्रौर यह संगठन घीरे-घीरे बढ़ता ही गया। इन्हीं दिनों कुछ नवयुवकों के प्रयत्न से एक दल की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्यान्तर्गत "होमरूल" प्राप्त करना था। इस सिमिति की स्थापना में लोकमान्य तिलक की प्रेरणा थी। नवयुवकों द्वारा स्थापित यह दल "राष्ट्रीय दल" कहलाता था। "केसरी" ग्रौर "मराठा" इस दल के प्रमुख पत्र थे। ग्रपने प्रदेश में इस दल के सिद्धान्तों का प्रचार करने तथा दल के कार्यों को बल देने के लिये स्व. पं. माधवराव सप्रे के सम्पादन में नागपुर से "हिन्दी केसरी" का प्रकाशन ग्रारंभ हुग्रा। श्री सप्रे जी मध्यप्रदेश के जन-जागरण के जन्मदाताग्रों में प्रमुख थे। उन्होंने ग्रपने इस पत्र द्वारा महाकोशल, छत्तीसगढ़ ग्रौर नागपुर तथा विदर्भ की हिन्दी भाषी जनता की ग्रमूल्य सेवा की। यह वह युग था, जब "देशमिक्त" "राजद्रोह" का पर्यायवाची शब्द था ग्रौर एक मात्र ग्रनुनय-विनय ही ग्रपनी मांगों की पूर्ति की साधना थी।

#### स्वराज्य की घोषणा

सन् १६०६ तक इस राष्ट्रीय दल अथवा गरम दल की शक्ति पर्याप्त बढ़ चुकी थी और पूर्ण देश गरम दल और नरम दल में विभाजित हो चुका था। सन् १६०६ में कलकत्ता में होने वाले कांग्रेस-अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिये लोकमान्य तिलक तथा लाला लाजपतराय को निर्वाचित करने पर बल दिया गया, किन्तु गरम दल को इन दोनों महान् नेताओं में से कोई भी पसंद न था। उन्होंने दादा भाई नौरोज़ी को अध्यक्ष पद पर आसीन करना चाहा। लोकमान्य तिलक इसके पूर्व आमस्टर्डम (हालैण्ड) में आयोजित "सोशलिस्ट कांफ्रेन्स" में दिये दादा भाई के भाषण से बहुत प्रभावित हो चुके थे; अतः उन्होंने उन्हों के अध्यक्ष होने का समर्थन किया और अन्ततः उन्हों की अध्यक्षता में कलकत्ता-अधिवेशन सम्पन्न हुआ। इस अधिवेशन में हमारे प्रान्त के ६० प्रतिनिधि उपस्थित थे। स्वदेशी बहिष्कार, स्वराज्य और

राष्ट्रीय शिक्षा ही इस ग्रधिवेशन के मुख्य सूत्र थे । ृ दादा भाई नौरोजी ने ग्रपने उग्र भाषण के पश्चात् सर्वप्रथम इसी ग्रधिवेशन में "स्वराज्य" की घोषणा की ग्रौर तब से वह भारतीयों का नारा बन गया ।

### नागपुर का वितण्डा वाद।

मन् १६०७ का कांग्रेम-ग्रधिवेशन श्री गंगाघरराव चिटनवीम ने नागपुर के लिये निमंत्रित किया था। नागपुर के वयोवृद्ध वकील श्री नीलकण्ठराव ऊघोजी ने अपनी पूर्ण शिक्त लगा कर राष्ट्रीय दल को बल प्रदान किया ग्रौर "राष्ट्रीय मण्डल" नामक एक संस्था को जन्म दिया। श्री नीलकण्ठराव उघोजी इस मण्डल के ग्रध्यक्ष ग्रौर श्री नारायण्याव ग्रलेकर मंत्री निर्वाचित हुए। श्री उघोजी, ग्रलेकर ग्रौर डा. मुजे के सनत प्रयत्न से मण्डल को सर्वश्री गोपालराव बूटी, वैरिस्टर सी. वी. नायडू, वैरिस्टर स्थामराव जकाते, चिन्नामण्याव दिवाले, डा. गद्रे, डा. परांजपे, डा. लिमये, केशवराव गोखले, वकील, धुंडीराज पंत ठेंगडी, शंकर गुंडो, सेठ रामनारायण् राठी ग्रादि नागपुर के प्रमुख व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त होगया। इन्हीं दिनों इस मण्डल को वल देने क लिये श्री ग्रच्युतराव कोल्हटकर ने "देश सेवक" पत्र का प्रकाशन ग्रारम्भ किया। यह पत्र ग्रल्पाविध में ही श्री कोल्हटकर की हृदयस्पर्शिनी लेखनी ग्रौर ग्रोजस्विनी वाणी के कारण् समस्त मध्यप्रदेश की जनता का प्रिय वन गया।

कांग्रेस और राष्ट्रीय मण्डल यागामी नागपुर-स्रिधिवेशन क लिये प्रचार-कार्य में व्यस्त हो गये। राष्ट्रीय मण्डल लोकमान्य तिलक को इस प्रिधिवेशन के अध्यक्ष पद पर आसीन करना चाहता था, किन्तु कांग्रेस पक्ष को यह स्वीकार न था तथा एक लम्बे वाद-विवाद के पश्चात् स्वागत समिति का निर्माण हुआ और दोनों दल उसमें अपना बहुमत बनाने का प्रयत्न करने लगे। अगस्त मास के अन्त तक कांग्रेस पक्ष न स्वागत समिति में अपना प्रचण्ड बहुमत बना लिया। अब राष्ट्रीय मण्डल के लिये अपने मन के अध्यक्ष का निर्वाचन करा लेना असम्भव हो गया, जिससे उसके सदस्य चिन्तित हो गये। कांग्रेस-पक्ष भी हृदय में स्वागत समिति में राष्ट्रीय मण्डल के व्यक्तियों को रखने के पक्ष में न था। अतः दोनों दलों में तनाव बढ़ गया। परिणामस्वरूप २२ सितम्बर १६०७ को नागपुर-टाउन हाल में होने वाली स्वागत समिति की बैठक में एक वितण्डावाद खड़ा हो गया। कार्य होना असम्भव देख कर सभा स्थिगत कर दी गई। टाउन-हाल के बाहर जनता और विद्यार्थियों की एक बड़ी भीड़ एकत्र हो गयी थी। सभा स्थिगत होने के पश्चात् टाउन हाल से बाहर आने वाले अनेक कांग्रेमजनों को विद्यार्थियों तथा राष्ट्रीय मण्डल के समर्थक व्यक्तियों द्वारा अपमानित भी होना पड़ा। इस स्थिति में नागपुर में कांग्रेस का अधिवशन होना असंभव हो गया और कांग्रेस प्रमुखों को विवश होकर अपनी असमर्थता की सूचना अखिल भारतीय कांग्रेस-कार्यकारिणी को दे देनी पड़ी। अब नागपुर के स्थान में सूरत में श्री रामिवहारी घोप की अध्यक्षता में अधिवशन करना निश्चित हुआ। राष्ट्रीय दल और कांग्रेस दल के तनाव ने वहां भी सफलता न मिलने दी।

सूरत में कांग्रेस-अधिवेशन न हो सकने पर काग्रेस पक्ष ने एक "कांग्रेस कन्बेन्शन" करना और राष्ट्रीय दल ने "कांग्रेस कान्टीन्यू एशन" स्थापित करना निश्चित किया। इस प्रकार यहां से दोनों दलों के दो पृथक् मार्ग बन गये। इसके पश्चात् लोकमान्य तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चला और उन्हें छः वर्ष का कारावास हो गया। तारीख २६ नव-म्वर १६०६ को वम्बई में "कांग्रेस कान्टीन्यू एशन कमेटी" की बैठक में पुनः कांग्रेस-अधिवेशन करना निश्चित हुआ। राष्ट्रीय दल के निमंत्रण पर यह अधिवेशन नागपुर में ही होने को था, किन्तु जिलाधीश (डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट) ने एक आज्ञा पत्र निकाल कर धारा १४४ के अन्तर्गत यहां अधिवेशन होना रोक दिया और राष्ट्रीय दल की सब तैयारी व्यर्थ हो गई।

नागपुर के राष्ट्रीय दल का प्रभाव यहीं तक मीमित न था। पूर्ण मध्यप्रदेश में उग्रता का वातावरण निर्माण हो चुका था। श्री रघुनाथराव मुधोलकर की ग्रध्यक्षता में रायपुर में होने वाली प्रथम प्रान्तीय राजनीतिक परिषद् को इस प्रभाव के परिणामस्वरूप ही सफलता न मिल सकी। इस समय तक "वन्दे मातरम्" का गीत राष्ट्र में सम्मान प्राप्त कर चुका था। जब पहिले पहल नागपुर में यह गीत गाया गया, तब यहां के सरकारी ग्रधिकारी चिढ़ गये और उन्होंने दमन ग्रारम्भ कर दिया। सरकार ने ग्रवकाश-प्राप्त पदाधिकारियों, अवैतिनिक मिजस्ट्रेटों और स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के ग्रधिकारियों एवं कर्मचारियों को राष्ट्रीय ग्रांदोलन में भाग लेने की मनाई कर दी। जिन्होंने ग्रप्रत्यक्ष रूप से भी भाग लिया, वे पदच्युत कर दिये गये। इन पदच्युत पदाधिकारियों में चांदा नगरपालिका के ग्रध्यक्ष, ग्रमरावती नगरपालिका के उपाध्यक्ष ग्रीर कुछ सदस्य थे। सरकार ने प्रेस एक्ट के नियमों के ग्रन्तर्गत प्रान्त के पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन पर भी ग्राधात करना ग्रारम्भ कर दिया। मुजफ्तरपुर बम केस पर ग्रग्नलेख लिखने के कारण मराठी पत्र "देश सेवक" के सम्पादक श्री ग्रच्युतराव कोल्हटकर पर मुक़दमा चलाया गया और उन्हें डेढ़ वर्ष की सजा दी गई। इसी समय नागपुर के एक दूसरे पत्र "हिन्दी केसरी" पर भी १६ मई के ग्रंक में राजद्रोहात्मक लेख लिखने के कारण मुकदमा चलाया गया। लोकमान्य तिलक के कारावास तथा इन राष्ट्रीय पत्रों पर चलाये गये ग्रमियोगों के कारण जनता में, ग्रौर विशेष कर विद्यार्थियों में बड़ा ग्रसंतोष फैल गया। कुछ विद्यार्थियों ने मिल कर स्थानीय मिलों पर पत्थरों की वर्षा की, जिससे कुछ विद्यार्थी पकड़े गये और सद्व्यवहार के लिखित ग्राश्वासन पर छोड़ दिये गये।

१८ जुलाई को नागपुर में दिल्ली के तत्कालीन नेता सैयद हैदर रजा की अध्यक्षता में लोकमान्य तिलक की जयन्ती बड़े समारोह से मनाई गई।

इसी वर्ष १२ नवम्बर से सरकार की श्रोर से एक श्रौद्योगिक प्रदर्शनी का श्रायोजन किया गया। इस प्रदिश्तिनी का उद्घाटन मध्यप्रदेश के चीफ़ किमक्तर सर रेजिनाल्ड केंडक ने किया श्रौर पूर्ण सरकारी शक्ति लगा कर इसे सफल बनाने का प्रयत्न किया गया, किन्तु सरकार की दमन-नीति के कारण जनता का ध्यान इस श्रोर नहीं था। इन्हीं दिनों एक दिन किसी ने कृषि महाविद्यालय के प्रांगण एवं महाराजवाग में स्थित महारानी विक्टोरिया की मूर्ति पर डामर पोत दिया। इसे सरकार ने अंग्रेजी शासन श्रौर अंग्रेज जाति का श्रपमान समक्ता। सन्देह में कृषि महाविद्यालय-छात्रालय के सुपरिटेंडेट श्री नारायणराव परांजपे तथा कुछ विद्यार्थी गिरफ्तार कर लिये गये। श्री परांजपे नौकरी से पृथक् कर दिये गये श्रौर गिरफ्तार किये गये विद्यार्थी प्रमाणाभाव में धीरे-धीरे छोड़ दिये गये। केवल एक विद्यार्थी को न्याया-लय से दण्ड दिया गया।

इस घटना के पश्चात् सरकार पूर्वापेक्षा अधिक कड़ी हो गई और विशेष कर गरम दल वालों पर कड़ाई की जाने लगी। भारतीय दण्ड विधान की घारा १०८ और १२४ के अन्तर्गत अनेक व्यक्तियों पर अभियोग चलाये गये और उन्हें दण्ड दिया गया। उक्त दोनों राष्ट्रीय पत्र "हिन्दी केसरी" और "देश सेवक" का प्रकाशन रोक दिया गया। कुछ समय के पश्चात् "प्रबोध" नामक पत्र के भी प्रकाशन पर रोक लगा दी गई।

दिसम्बर १६०६ में डा. रासिबहारी घोष की अध्यक्षता में मद्रास में कांग्रेस-अधिवेशन हुआ। गरम दल के असंतोष के कारण इस अधिवेशन में हमारे प्रान्त से अधिक प्रतिनिधि न जा सके, फिर भी वहां उपस्थित ६२६ प्रतिनिधियों में से १६ हमारे प्रान्त के प्रतिनिधि थे। इसके पश्चात् १६०६ में होने वाली लाहौर-कांग्रेस में इस प्रान्त से पर्याप्त प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें बैरिस्टर अभ्यंकर और बैरिस्टर गोविन्दराव देशमुख प्रमुख थे। इस वर्ष श्रीशंभुराव गाडगील द्वारा लिखित "पदव्याची खैरात" लेख के प्रकाशन के कारण "देश सेवक" पर पुनः मुकदमा चलाया गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि सन् १६०७ से १६१० तक नागपुर के समाचार-पत्रों पर जितने मुकदमे चले उनका भार श्री केशवराव गोखले ने ही वहन किया। वे इस बार "देश सेवक" पर चलाये गये अभियोग में पैरवी करते हुए ज्वरपीड़ित हो गये और अंत में प्लेग के शिकार होकर परलोकवासी हुए।

सन् १६१० में श्री वेडरवर्न की अध्यक्षता में इलाहाबाद में होने वाले कांग्रेस-अधिवेशन में हमारे प्रान्त के १६ प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसी अधिवेशन के एक प्रस्ताव द्वारा मध्यप्रान्त और बरार के लिये विधान सभा की मांग की गई। इसी ग्रधिवेशन में कांग्रेस-विधान में परिवर्तन कर मध्यप्रान्त ग्रौर विदर्भ के लिये कांग्रेस-प्रतिनिधियों की संख्या पृथक्-पृथक् निश्चित कर दी गई।

सन् १६०६ में दिल्ली मे मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी थी। इसका द्वितीय ग्रधिवेशन तारीख ३० दिसम्बर १६१० को नागपुर में सैयद नवीवुल्ला की ग्रध्यक्षता में हुग्रा। इस ग्रधिवेशन के स्वागताध्यक्ष खान बहादुर मलक थे। ग्रधिवेशन के पञ्चात् लीग के मंत्री मुहम्मद ग्रजीज मिर्जा ने इस प्रान्त में दौरा किया ग्रौर कुछ स्थानों में इसकी शाखाएं ग्रारम्भ कीं। इसी समय से इस प्रदेश के मुस्लिम वन्धुग्रों में जाग्रति ग्राई।

सन् १६११ में बंग-भंग की सरकारी योजना रह कर दी गई, जिसमे इस वर्ष का कांग्रेस-ग्रधिवेशन कलकत्ता में श्री विश्वन नारायण घर की अध्यक्षता में अधिक उत्साह से हुग्रा । इस ग्रधिवेशन में उपस्थित शिक्षा विषयक प्रस्ताव पर हमारे प्रान्त से डा. गौर तथा राव वहादुर वासुदेव पंडित के भाषण हुए। एक दूसरे प्रस्ताव द्वारा इस ग्रधिवेशन में कांग्रेस ने मध्यप्रान्त ग्रौर वरार के लिये पुनः ग्रपनी विधान सभा की मांग दुहराई। परिणामस्वरूप द नवम्बर १६१३ को इस प्रान्त के लिये विधान सभा की स्थापना की सरकारी घोषणा हुई ग्रौर दूसरे वर्ष तक इस प्रान्त के तत्कालीन चीफ़ किम्बरन की ग्रध्यक्षता में सभा की स्थापना की गई। सर्वप्रथम इस सभा में ११ सरकारी ग्रौर १० ग़ैर-सरकारी सदस्यों की नियुक्ति की गई। ग़ैर-सरकारी १० सदस्यों में तीन नगरपालिकाओं के प्रतिनिधि, तीन जिला कौंसिलों के प्रतिनिधि ग्रौर दो जमींदारों के प्रतिनिधि थे। सर्वश्री रघुनाथराव मुघोलकर, रावबहादुर केलकर, सर मोरोपंत जोशी, पं. विष्णुदत्त शुक्ल, राजा वहादुर जवाहर सिंह तथा एम. ग्रार. दीक्षित इस प्रथम धारासभा के लोकप्रिय सदस्य प्रमाणित हुए। इसकी प्रथम बैठक १७ ग्रगस्त को ग्रारम्भ हुई।

इसके पश्चात् ही प्रथम विश्व युद्ध स्नारम्भ हो गया । स्नभी तक भी कांग्रेस गरम दल स्नौर नरम दल में विभाजित थी। स्नतः गरम दल की स्नोर से सर्व श्री दादा साहेब उघोजी, डा. मुंजे स्नौर दादा साहब खापडें तथा नरम दल की स्नोर से विपिन बावू,गंगाधरराव चिटनवीस स्नौर डा. गौर दोनों दलों में समभौता कराने का प्रयत्न करते रहे स्नौर इसी प्रयत्न के फलस्वरूप दूसरे वर्ष मध्यप्रदेश स्नौर बरार की एक संयुक्त राजनीतिक परिषद् नागपुर में हुई।

मन १६१५ में एनी वीसेंट की "होम रूल योजना" सामने ग्राई । उनके नागपुर ग्राने पर यहां सर विपिन बोस की ग्रध्यक्षता में उनका भाषएा हुग्रा, इसके पञ्चात् १६, १७ श्रौर १८ नवम्बर को पं. विष्णुदत्त शुक्<mark>ल की ग्रध्यक्षता मे</mark>ं नरम स्रौर गरम दल की संयुक्त परिषद् हुई, जिसमें "स्रौपनिवेशिक स्वराज्य" की मांग की गई। इसी वर्ष लोकमान्य तिलक कारावास की अवधि समाप्त होने पर पुनः जनता के पथ-प्रदर्शन के लिये सामने स्राये । गरम दल के कुछ नेता पथक् "स्वतंत्र कांग्रेस" की स्थापना करना चाहते थे, किन्तु लोकमात्य इससे सहमत न हुए । सन् १६१६ में नागपूर् में लोकमान्य तिलक द्वारा स्थापित "महाराष्ट्र होम रूल लीग" की एक शाखा भी दादा साहेब खापर्डे की ग्रध्यक्षता में स्थापित की गई। नवम्बर मास में डा. गौर की ग्रध्यक्षता में ग्रमरावती में एक प्रान्तीय राजनीतिक परिषद् हुई, जिसमें प्रान्त में कार्यकारिएगी की स्थापना, प्रांतीय धारा सभा में ग़ैर-सरकारी बहुमत होने तथा प्रेस एक्ट रद्द करने के सम्बन्धित प्रस्ताव पारित किये गये । इसी वर्ष लखनऊ में लोकमान्य तिलक की ग्रध्यक्षता में कांग्रेस-ग्रधिवेशन हग्रा, जिसमें हमारे प्रान्त की छिदवाड़ा जेल में स्थानबद्ध ग्रली वंधुग्रों के प्रति सहानुभूति का प्रस्ताव स्वीकार किया गया । लोकमान्य लखनऊ कांग्रेस से लौटती बार नागपुर में ठहरे और श्री विपिन बोस की ग्रध्यक्षता में उनका भाषण हुग्रा । तारीख़ ६ जनवरी से २८ फरवरी तक नागपुर जिला होम रूल लीग के ४३६ सदस्य बनाये गये । तारीख़ २८ फरवरी १६१७ को लीग की प्रथम जयन्ती नागपुर में बड़े समारोह से मनाई गई । इन दिनों दक्षिण स्रफीका के भारतीय मज-दूरों क सम्बन्ध में एक लेख प्रकाशित करने के कारण नागपुर के "महाराष्ट्र" से डेढ़ हजार की जमानत मांगी गई। .. इन दिनों विद्यालयों और महाविद्यालयों के विद्यार्थी पुनः राष्ट्रीय कार्यो में भाग लेने लगे थे । ग्रतएव सरकार ने एक परिपत्र निकाल कर उन्हें इन कार्यों में भाग लेने से रोक दिया। तारीख १७ मार्च को होम रूल लीग की नागपुर शाखा के द्वारा विश्व युद्ध के लिये सैनिकों की भरती करने के लिये श्री खापर्डे की ग्रध्यक्षता में एक समिति स्थापित की गई। इस वर्ष होने वाले धारासभा के निर्वाचन में लोक-निर्वाचित ७ सदस्यों में से तीन सदस्य सर्वश्री ताम्वे नाग-पुर, वाय. जी. देशपांडे, ग्रमरावती ग्रौर ठक्कर रायपुर थे। तारीख २६ ग्रगस्त १६१७ को रायवहादुर ठक्कर की ग्रध्यक्षता में नागपुर के व्यंकटेश थिएटर हाल में एक प्रान्तीय परिषद् की गई ग्रौर यह निश्चय घोषित किया गया कि मुस्लिम लीग ग्रौर कांग्रेस ने जो मांग की है, उससे कम में भारत कभी संतुष्ट न होगा। होमरूल लीग की एक शाखा जबलपुर में भी श्री नायूराम मोदी की ग्रध्यक्षता में स्थापित की गयी।

कुछ दिनों में ही इस प्रान्त से होमरूल लीग के ३,०३३ सदस्य हो गये। लीग के सदस्य सैनिक भर्ती के साथ ही लीग का भी कार्य करते रहे। इनमें से कुछ पर राजद्रोहात्मक भाषण देने के कारण मुकदमे चले। श्री एम. के. वैद्य ऐसे ही कार्यकर्त्ताभ्रों में से एक थे, जो नागपुर जुडीशियल किमश्नर द्वारा निर्दोष घोषित कर दिये गये थे। देश-वन्धु चित्तरंजनदास ने उनकी श्रोर से पैरवी की थी।

तारीख २० ग्रगस्त १६१७ को भारतमंत्री माण्टेग्यू "मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड" योजना की घोषणा करने के पश्चात् भारत में ग्राये। उन्होंने हमारे प्रान्त के सर्वश्री गंगाधरराव चिटनवीस, डा. गौर, पं. विष्णुदत्त शुक्ल, मर मोरोपंत जोशी, मुघोलकर, खापर्डे, रा. ब. नारायणराव केलकर, मानिकलाल कोचर ग्रौर रा. मा. ठक्कर से मिल कर घोषित "सुधार-योजना" पर चर्चा की।

इन्होंने कांग्रेस मांग पर ही जोर दिया। जबलपुर के अवकाश-प्राप्त दौरा (सेशन्स) जज खान बहादुर शम्सुल उलेमा मुहम्मद अमीन ने भी एक स्मरण पत्र (मेमोरेंडम) भारत मंत्री को प्रेषित कर कांग्रेस की मांग पर ही वल दिया था।

कलकत्ता कांग्रेस से लौटती बार श्रौर उसके पश्चात् फरवरी माम में लोकमान्य तिलक पुनः नागपुर श्राये श्रौर उन्होंने लीग के प्रचारार्थ प्रान्त के कुछ स्थानों में दौरा किया। इस समय केवल नागपुर-विदर्भ से ही उन्हें एक लाख दस हजार रुपये भेंट किये गये।

#### रौलट एक्ट भ्रौर हमारा प्रान्त--

सन् १६१७ में ही "मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट" प्रकाशित होने के पश्चात् रौलट कमीशन की नियुक्ति की गई। कमीशन की रिपोर्ट के ग्राधार पर सन् १६१६ में रौलट एक्ट बनाया गया, जो भारतीय स्वतंत्रता-ग्रांदोलन के लिये एक जबर्दस्त धक्का प्रमाणित हुग्रा। भारत ने विश्व-महायुद्ध में ग्रंग्रेजों की जो सहायता की, उसके बदले में सरकार इस विधेयक (बिल) को क़ानून का रूप देगी, इसका हमने कभी अनुमान भी न किया था। ग्रतः इस क़ानून (एक्ट) के सामने ग्राते ही भारत के कोने-कोने में क्षोभ फैलना स्वाभाविक था। तारीख १० मार्च १६१६ को डा. मुंजे ने प्रान्तीय ग्रसोसिएशन के १० सदस्यों की ग्रोर से रौलट एक्ट के विश्व एक पत्रक प्रकाशित किया। इसके पश्चात् तारीख २० मार्च को दादा साहब खापर्डे की ग्रध्यक्षता में खण्डवा में मध्यप्रान्तीय राजनीतिक परिषद् हुई, जिसमें ग्रन्य प्रस्तावों के साथ ही रौलट एक्ट के विरोध में भी एक प्रस्ताव पारित किया गया। होम रूल लीग के प्रचार क लिये डा. मुजे के प्रयत्न से श्री प्रयागदत्त शुक्ल के सम्पादन में "संकल्प" नामक एक मराठी पत्र का प्रकाशन नागपुर से ग्रारम्भ हुग्रा। प्रकाशन ग्रारम्भ होने के कुछ समय पश्चात् ही पत्र से एक हजार रुपये की जमानत मांगी गई।

इसी वर्ष महात्मा गांधी ने ६ अप्रैल को रौलट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह आरम्भ किया और १३ अप्रैल को जिलयां-वाला बाग की दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई। इस घटना से भारत का एक-एक हृदय कांप उठा। अन्य प्रान्तों की तरह हमारे प्रान्त में भी स्थान-स्थान पर सभाएँ हुई और इस शोकजनक घटना के लिये उत्तरदायी अधिकारियों की भत्सना की गई। इस वर्ष पं मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में होने वाली अमृतसर-कांग्रेस में बड़ा क्षोभ और रोष देखा गया। डाक्टर मुंजे ने कांग्रेस का आगामी अधिवेशन नागपुर के लिये आमंत्रित किया।

# असहयोग आन्दोलन का जन्म

मन् १६१६ में पंजाब में घटित रोमांचकारी दुर्घटना श्रीर इसके पञ्चात् होने वाली श्रमृतसर कांग्रेस ने देश में श्रचानक ही खलबली मचा दी। यहां तक कि सरकार के निकटस्थ सहयोगियों का मानस भी विचलित हो उठा। हंटर कमेटी की रिपोर्ट, खिलाफ़त सम्बन्धी निर्ण्य श्रीर पंजाब हत्याकाण्ड पर प्रेपित खरीते ने श्राग में घी का काम किया श्रीर परिण्णासम्बरूप श्रमहयोग श्रांदोलन का जन्म हुश्रा। महात्मा गांधी ने तारीख ३० जून को वाइसराय को एक नोटिस देकर श्रमहयोग श्रांदोलन श्रारंभ करने का श्रपना निश्चय व्यक्त कर दिया। इस नवोत्पन्न स्थिति पर विचार करने के लिये लाला लाजपतराय की श्रध्यक्षता में कलकत्ता में कांग्रेस का एक विशेष श्रधिवेशन सितम्बर १६२० में श्रायोजित किया गया। इस ३,४०० प्रतिनिधियों के श्रधिवेशन में ५०६ मतों के विरुद्ध १,५५२ मतों से महात्मा गांधी का श्रमहयोग विषयक प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

#### रतौना का कसाईखाना:--

रतौना के कमाई खाने के विरुद्ध आरंभ किया गया आन्दोलन सन् १६२० की इस प्रदेश की सबसे अधिक महत्व-पूर्ण घटना हैं। उन दिनों एक अंग्रेज कंपनी ने सागर जिले के रतौना नामक स्थान में एक कमाईखाना खोल रखा था। इस कमाईखाने में प्रतिदिन चौदह-सौ गाय-बैल काटे जाते थे। इसके विरोध में प्रान्त के प्रायः सभी पत्र-पत्रिकाओं में लेखादि प्रकाशित किये गये, किन्तु कोई परिएगाम न हुआ। अन्त में इस कमाईखाने को बंद करने विषयक आन्दोलन करने के लिये एक समिति संगठित की गई। इस समिति द्वारा इतना सुसंगठित आंदोलन छेड़ा गया कि सरकार को यह कमाईखाना बंद करना ही पड़ा। यह असहयोग आंदोलन के पूर्व सरकार के विरुद्ध प्रान्त की जनता की प्रथम विजय थी।

#### कौन्सिल बहिष्कार:----

इसी समय महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने सन् १६२० में होने वाले कौंसिल निर्वाचन का बहिष्कार करने की घोषणा कर दी। महाकोशल के ही नही, पर नागपुर श्रीर विदर्भ के भी श्रनेक कांग्रेस उम्मीदवारों ने श्रपने श्रावेदन-पत्र वापिस ले लिये। इस निर्वाचन में देश भर में लगभग वीस प्रतिशत ही मनदान हो सका। प्रान्त के श्रनेक निर्वाचनकेन्द्रों की मनदान पेटियां खाली ही रह गई।

इस उन्माहपूर्ण वातावरण के बीच ही तारीख १ अगस्त १६२० को देश के तपस्वी कर्णधार लोकमान्य बाल गंगा-धर तिलक का देहावसान हो गया और देश पर असमय अनायास ही शोक की काली घटा छा गई।

# नागपुर का ऐतिहासिक श्रिधिवेशन--

पूर्व निश्चयानुसार कांग्रेस का ३५ वां ग्रधिवेशन नागपुर में होने को था। महाकोशल, नागपुर ग्रौर विदर्भ के कांग्रेस-कार्यकर्त्ता जोरों से तैयारी में लग गये। ग्रधिवेशन के पूर्व महात्मा गांघी ने अपने व्यापक दौरे द्वारा ग्रसहयोग के प्रस्ताव के ग्रनुकूल वातावरण बना लिया था। तत्कालीन सुप्रसिद्ध देशभक्त श्री जमनालाल जी बजाज की ग्रध्यक्षता में स्वागतकारिणी का निर्माण हो गया। वैरिस्टर मोरोपंत दीक्षित, स्वागतकारिणी के उपाध्यक्ष ग्रौर डा. बी. एम. मुंजे मंत्री वनाये गये तथा ग्रधिवेशन की व्यवस्था का समस्त कार्य तेरह उप-ममितियों में विभाजित कर दिया गया। तारीख २६ दिसम्बर को सलेम के ख्यातिप्राप्त नेता श्री विजयराघवाचार्य की ग्रध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक ग्रधिवेशन ग्रारंभ हुग्रा। देशवंधु चितरंजनदास, पं. मदन मोहन मालवीय ग्रौर पंजाब केसरी लाला लाजपतराय के समान देशके महान् नता ग्रमहयोग की नीति के विरोध में थे, किन्तु महात्मा गांधी के महान् व्यक्तित्व ग्रौर प्रवर वाणी ने उनके विचारों में परिवर्तन कर दिया। स्वयं देशबंधु चितरंजनदास ने कांग्रेस के नागपुर ग्रधिवेशन में ग्रमहयोग का प्रस्ताव

उपस्थित किया ग्रौर लाला लाजपतराय ने उसका समर्थन किया। यद्यपि यह प्रस्ताव गत कलकत्ता-म्रिधिवेशन के प्रस्ताव से भिन्न न था, तथापि इसका स्वरूप पूर्वापेक्षा ग्रिधिक व्यापक ग्रौर प्रभावशाली था। सरकारी उपाधिक त्याग से लेकर किसी भी प्रकार का कर न देने तक के ग्रांदोलन इस प्रस्ताव के ग्रन्तर्गत थे। प्रस्ताव में सरकारी उपाधिधारियों से उपाधियों से विद्यालय ग्रौर महाविद्यालय छोड़ने, व्यापारियों में विदेशी वस्तुग्रों का व्यापार छोड़ने ग्रौर उसके स्थान में कते-बुने खहर को प्रोत्साहन देने, तक्ष्णों से राष्ट्रीय स्वयंमेवक दलों में सम्मिलित होने, किसानों से लगान न देने, वकीलों से बकालत छोड़ने ग्रौर सामान्य जनता से राष्ट्रीय ग्रांदोलन में तन-मन-धन से हार्दिक सहयोग देने की ग्रपील की गई थी। कौंसिल के सदस्यों से सदस्यता त्याग करने ग्रौर सरकारी कर्मचारियों से जनता से सद्य्यवहार करने तथा कांग्रेस की सभाग्रों में उपस्थित होकर इस भारतीय स्वतंत्रता के महान् ग्रनुष्ठान में योग देने का ग्रनुरोध किया गया। ग्रीहंसा ग्रसहयोग ग्रान्दोलन की ग्राधारिशला घोषित की गई।

प्रस्ताव तुमुल ध्विन के बीच विशाल बहुमत से पारित होगया। केवल दो प्रतिनिधियों ने इस प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया। मोहम्मद अली जिन्ना उन में से एक थे। उपस्थित जनता महात्मा गांधी तथा इस प्रस्ताव के समर्थक नेताओं से इतनी अधिक प्रभावित थी कि वह कांग्रेसाध्यक्ष के भाषण में सहयोग की किंचित् छाया देख कर उद्धिग्न हो उठी और उनका तिरस्कार करने को किटबद्ध हो गई। महात्मा जी ने जनता से कहा कि यदि पूर्ण लगन, शिक्त और ईमानदारी से इस प्रस्ताव के अनुसार केवल एक वर्ष तक ही आंदोलन चलाया जा सका, तो केवल इभी अविध में देश का पूर्ण स्वतंत्र होना असम्भव न होगा। यह सुनते ही उपस्थित जनता में ही नहीं, वरन् सम्पूर्ण देश में उत्साह, शिक्त और आशा की एक नई लहर प्रवाहित हो गई।

इस प्रस्ताव के स्रतिरिक्त नागपुर-स्रिधवेशन में स्वीकार किये जाने वाले प्रस्तावों में लन्दन से राष्ट्रीय महासभा की निधि से प्रकाशित होने वाले "इण्डिया" पत्र का प्रकाशन वंद करने, ड्यूक स्राफ कनाट के भारत स्रागमन पर उनका स्वागत न करने स्रादि से सम्बन्धित प्रस्ताव भी महत्वपूर्ण थे। इन प्रस्तावों के पश्चात् महात्मा गांधी ने कांग्रेस का परिवर्तित नव-विधान, स्वीकृत्यर्थ उपस्थित किया, जिसके स्रनुसार भाषा के स्राधार पर सम्पूर्ण देश २१ प्रान्तों में विभाजित किया गया स्रौर कांग्रेस प्रतिनिधियों की संख्या पचास हजार निश्चित की गई। स्रविल भारतीय कांग्रेस कमेटी की संख्या ३६० रखी गई स्रौर कांग्रेस कार्य-समिति के स्रधिकारों की मर्यादा निश्चित कर दी गई। इसी विधान के स्रनुसार हिन्दी मध्यप्रदेश, नागपुर स्रौर बरार के मराठी भाषी भाग से पृथक् हो गया। स्रारंभ में इसे "हिन्दुस्थानी मध्यप्रदेश" स्रथवा "हिन्दी मध्यप्रदेश" कहा जाता था, किन्तु सन् १६३० की रायपुर राजनीतिक परिषद् में इसे पं. द्वारकाप्रसाद मिश्र के प्रस्तावानुसार "महाकोशल" नाम दे दिया गया।

नागपुर-स्रिधिवेशन के स्रवसर पर महात्मा गांधी ने जो तिलक स्वराज्य निधि के लिये एक करोड़ रुपये एकत्र करने की स्रपील की थी, उसमें सर्वप्रथम प्रोफ़ेसर राममूर्ति ने स्रिधिवेशन के स्रवसर पर ही १,००१ रुपये की तथा इसके पश्चात् सेठ जमनालाल जी बजाज ने स्रपनी रुग्णावस्था में ही एक लाख रुपये की निधि स्रपित की थी।

### अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् :---

इन्हीं दिनों लाला लाजपतराय की ग्रध्यक्षता में नागपुर में एक ग्रखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् हुई, जिसमें विद्यार्थियों ने सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों तथा महाविद्यालयों का बहिष्कार करने का प्रस्ताव स्वीकार किया। तारीख ३० श्रौर ३१ दिसम्बर को नागपुर में ही राष्ट्रीय महासभा के पंडाल में ग्रखिल भारतीय मुस्लिम लीग की परिषद् डा. ग्रन्सारी की ग्रध्यक्षता में हुई। इस ग्रधिवेशन में कांग्रेस की ग्रसहयोग नीति का समर्थन किया गया तथा गोवधवंदी का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। इसके पश्चात् इसी पंडाल में तारीख २ जनवरी १६२१ को खिलाफ़त परिषद् का तृतीय ग्रधिवेशन किया गया। इसमें कांग्रेस की ग्रसहयोग नीति भारत के समस्त मुसलमानों के लिये मान्य घोषित की गई।

इस प्रकार कांग्रेस का नागपुर ग्रधिवेशन भारत की सर्वाङ्गीण ग्रौर सर्वक्षेत्रीय जाग्रति के ग्रतिरिक्त हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य की दृष्टि से भी ग्रत्यन्त महत्वपूर्ण प्रमाणित हुग्रा।

#### महाकोशल में नव-जागरण :---

सन् १६१६ में १६२१ तक का ममय महाकोशल की जाग्रति की दृष्टि से बड़ा मूल्यवान रहा। मन् १६१६ में बाबू गोविन्ददास ने, जिनकी प्रवृत्तियां उस समय तक साहित्य के अध्ययन और सृजन तक ही सीमित थीं, कांग्रेस में प्रवेश किया और पूर्ण शक्ति के साथ राष्ट्रीय कार्यों में योग देने लगे। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के पश्चात् महाकोशल की राजनीति में विशेष योग देने वालों में बाबू गोविन्ददास के अतिरिक्त श्री केशव रामचन्द्र खाण्डेकर, दामोदरराव श्रीखण्डे, पं. रविशंकर शुक्ल, पं. माखनलाल चतुर्वेदी, ठा. छेदीलाल, श्री घनश्याम सिंह गुप्त, श्री श्याम सुन्दर भाग्व, श्री नाथूराम मोदी ग्रादि प्रमुख थे। राष्ट्रीय साप्ताहिक पत्र "कर्मवीर" का प्रकाशन सन् १६१६ में ही पं. विष्णुदत्त शुक्ल, पं माधवराव सप्रे, और पं. माखनलाल चतुर्वेदी के संयुक्त प्रयत्न से जबलपुर से आरम्भ हुआ, जो प्रान्त की हिन्दी भाषी जनता को कांग्रेस का सन्देश अपनी निर्भीक वाणी में देने में समर्थ हुआ।। कर्मवीर-सम्पादक पं. माखनलाल चतुर्वेदी सम्भवतः महाकोशल के प्रथम जन-सेवक थे, जिन्हें राजनीतिक अपराध के कारण जेल-यात्रा करनी पड़ी। उनके पञ्चात् सागर के पत्रकार श्री ग्रब्दुल गनी तथा पं. सुन्दरलाल और महात्मा भगवानदीन को भी देशभिक्त के फलस्वरूप कठिन कारावास का दण्ड दे दिया गया।

नागपर ग्रौर विदर्भ की तरह महाकोशल के विद्यार्थी भी राष्ट्रीय संग्राम में योग देने में पीछे न रहे । लोकमान्य तिलक की मृत्य पर माडल हाईस्कुल जबलपर के विद्यार्थियों ने हड़ताल कर दी और इसके पश्चात ही "गांधी टोपी मत्याग्रह" ब्रारम्भ कर दिया गया । परिएामस्वरूप इस स्कूल के मैट्रिक कक्षा के विद्यार्थियों को लगभग एक माम तक ग्रीप्म की प्रवर धुप में कवायद करनी पड़ी और स्कुल के एक शिक्षक श्री बागड़देव शिक्षण महाविद्यालय (ट्रेनिंग कालेज) के अंग्रेज प्रिंमिपल-द्वारा अपमानित कर निकाल दिये गये 🕒 इससे जबलपुर नगर के विद्यार्थियों और तरुएों में गहन ग्रसंतोप ग्रीर क्षोभ फैल गया। अनेक विद्यार्थियों ने स्कूल छोड़ दिया ग्रीर उनकी शिक्षा के लिये वहां का हितकारिएी हाईस्कूल राप्ट्रीय विद्यालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया । पूरे प्रदेश में एक भयंकर तूफान सा ग्रा गया । स्थान-स्थान में राप्ट्रीय विद्यालय खुलने लगे स्रौर उनमें सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थी प्रवेश पाने लगे । कोई ५० वकीलों ने वकालत छोड़ दी ग्रौर कुछ उपाधिधारियों ने भी सरकारी उपाधियों से मुक्ति पाई। स्थान-स्थान पर विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई और सड़कों-सड़कों पर हाथ की कती-बुनी खादी विकने लगी और खादी की बढ़ती विकी को देखकर नये केन्द्र खुल गये। इसके साथ ही मादक पदार्थों के विरुद्ध भी जोरों से प्रचार ब्रारम्भ हो गया। शराब की दुकानों तथा विदेशी वस्त्र-विकेताओं की दुकानों पर कांग्रेस स्वयंसेवकों-द्वारा धरने दिये जाने लगे ग्रौर फलस्वरूप उन्हें पुलिस की लाठियों तथा जेल यातनात्रों का सामना करना पड़ा। सरकारी दमन चरम सीमा पर पहुंच गया, किन्तु कांग्रेस-कार्यकर्ता श्रौर नेता किचित् भी विचलित न हुए। प्रान्त की जनता में राष्ट्र सेवा श्रौर सर्वस्व त्याग की भावना उग्र हो उठी। न जाने कितने कांग्रेस स्वयंसेवक और जन-सेवक नेता जेल में ठ्रंस दिये गये। इसी वर्ष वैतल में श्री उमाकान्त बलवन्त घाटे की ग्रध्यक्षता में एक राजनीतिक परिषद् हुई । इसके दूसरे वर्ष ही बैतू ल जिले के घनोरा नामक ग्राम में राष्ट्रमाता कस्तूरवा की ग्रध्यक्षता में पुनः राजनीतिक परिषद् हुई। सन् १९२३ में वैतूल में तत्कालीन महाकोशल कांग्रेस कमेटी के ग्रध्यक्ष डाक्टर राघवेन्द्रराव की ग्रध्यक्षता में होनेवाली प्रान्तीय राजनीतिक परिषद् विशष महत्वपूर्ण थी। इसी परिषद् में महाकोशल कांग्रेस कमेटी दो दलों में विभाजित हो गई ग्रौर परिषद के मनोनीत ग्रध्यक्ष डा. राव के स्थान पर पं. सुन्दरलाल जी की ग्रध्यक्षता में यह परिषद् हुई । इसी ग्रवसर पर पं. सुन्दरलाल ने ग्रपनी भण्डा सत्याग्रह विषयक कल्पना जनता के समक्ष रखी, जिसे कुछ समय के पश्चात प्रथम जबलपुर में स्रौर उसके पश्चात् नागपुर में मूर्त रूप प्राप्त हुम्रा।



संवाधाभ में बापु की कुटिया का भीतरी दृश्य

सेवायाम मिथत वापू की कुटिया का बाहा हर्य



वाषू की म्मृति में निर्मित गांधी म्मारक, जवलपुर



गांधी तत्वज्ञान के प्रचारार्थ निमित गांधी ज्ञान मंदिर, वर्धा



सहीद स्मारक यह भव्य भवन महाकांशल प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में जवलपुर में वना है।

नागपुर प्रान्त में :—नागपुर प्रान्त भी इन दिनों महाकोशल से पीछे न रहा । नागपुर कांग्रेम के पश्चात् महात्मा भगवानदीन के संचालन में २ जनवरी को नागपुर में ग्रमहयोग ग्राश्रम तथा ३ जनवरी को तिलक राष्ट्रीय विद्यालय ग्रारम्भ किया गया। इसी वर्ष १ फरवरी से नेशनल बोर्ड के द्वारा नेशनल कालेज भी ग्रारम्भ हो गया। पं. मन्दरलाल, महात्मा भगवानदीन, दादासाहव उघोजी, गोपालराव देव, शिवदासपंत बार्रालंगे ग्रादि जन-सेवकों ने इस ग्राश्रम ग्रौर विद्यालय के संचालन में विशेष योग दिया। ग्राचार्य विनोबा भाव ने वर्धा में भी एक ग्रसहयोग ग्राश्रम ग्रारम्भ किया। इन दिनों इस भ-भाग में ग्रसहयोग की ग्रांघी इतनी तीव गति से वह रही थी कि इचक ग्राफ कनाट जब १८ जनवरी १६२१ को यहां ग्राये, तब उन्हें चुपचाप ही शिकार के बहाने बालाघाट चले जाना पड़ा। ग्रनेक स्थानों में परगना परिषदें म्रायोजित की गईं मौर जनता का ध्यान स्वतंत्रता-म्रांदोलन की म्रोर म्राकर्षित किया गया। स्वयंसेवकों को शिक्षा देने के लिये १२ फरवरी को डा. परांजपे के नेतत्व में प्रान्तीय स्वयंसेवक दल (प्राविशियल वालंटियर को ग्रर) की स्थापना की गई। सरकारी न्यायालयों का कार्य ठप्प करने के लिये स्थान-स्थान पर लवाद कोर्ट खोले गये। फरवरी के तृतीय सप्ताह में डा. चोलकर मद्य-निषेघ ग्रांदोलन का नेतृत्व करने के कारए। गिरफ्तार कर लिये गये। उनके मुकदमें के दिन न्यायालय के प्रांगए। में उपस्थित जनता पर पुलिस ने लाठियां चलाई जिसमें अनेक व्यक्ति स्राहत हए। जनता को भ्रधिक क्षुब्ध होते देख सरकार ने १४४ धारा लगा दी, पर इसका भ्रांदोलन पर कोई प्रभाव न पडा। सरकार द्वारा सब प्रकार के उपायों से काम लेने के पश्चात् भी आंदोलन बढ़ता ही गया। महात्मा भगवानदीन को सिवनी में दिये एक भाषएा के कारए। डेढ़ वर्ष की सजा सुना दी गई। इसके पश्चात शराब की दुकान पर धरना दने के कारण उदाराम पहलवान की गिरफ्तारी के समय नागपुर की जनता में इतना रोष फैल गया कि २७ मार्च को सरकार को गोली चलवानी पड़ी। इसमें १० व्यक्ति घटनास्थल पर ही मर गये और अनेक ब्राहत अवस्था में अस्पताल पहं-चाये गये । इसके पश्चात् अर्जुनलाल सेठी, पं. सुन्दरलाल, नारायणराव दंदे, मारोतराव पोहरकर, कर्मवीर पाठक म्रादि पर राजद्रोह का म्रभियोग लगाया गया म्रौर उन्हें कारावास का दण्ड दिया गया। सरकारी दमन का सामना करते हुए भी बैजवाड़ा-कांग्रेस के निश्चय के अनुसार नागपुर प्रांत में दस हजार चर्खे चालू किये गये, लगभग १५ हजार कांग्रेस-सदस्य बनाये गये और १,६३,६१४ रुपये (सेठ जमनालालजी द्वारा दिये एक लाख रु. सहित) तिलक स्वराज्य निधि में दिये गये। २६ जुलाई को नागपुर में विदेशी वस्त्रों की एक बहुत बड़ी होली जलाई गई। "राजस्थान केसरी" के सम्पादक पं. सत्यदेव विद्यालंकार के ग्रतिरिक्त वर्धा, घोटीवाड़ा, बेला, ग्रंजनगांव, श्रादि के भी अनेक कार्यकक्तिश्रों और असहयोगी मालगुजारों पर राजद्रोह के मुकदमे चलाये गये। सर्वश्री हेर्लेकर (नागपूर), टेंभेकर (भण्डारा) तथा स्रसेरकर, स्रांबोकर स्रादि वकीलों ने वकालत छोड़ दी। वर्धा लोकल बोर्ड म्रादि स्थानीय स्वराज्य संस्थाम्रों ने भी म्रपने-म्रपने ढंग से स्वतंत्रता-म्रान्दोलन में योग दिया। इन्हीं दिनों नागपूर में "भारत स्वयं सेवक मण्डल" ने स्वयंसेवकों को शिक्षा देने के लिये एक विद्यालय ग्रारम्भ किया। प्रान्तीय धारा सभा में वैरिस्टर रामराव देशमुख ने युवराज का स्वागत न करने का प्रस्ताव रखा। इसी समय डा. गौर ने स्वागत का प्रस्ताव रखा, जिसका पं. कुंजबिहारी लाल ग्राग्निहोत्री, बिलासपुर ने कड़ा विरोध किया।

इसके पश्चात् नागपुर में मराठों की एक राष्ट्रीय परिषद् हुई, जिसमें कांग्रेस की नीति का समर्थन किया गया। इसके साथ ही मराठा विद्यार्थियों की परिषद् ने विद्यालयों के बहिष्कार का प्रस्ताव स्वीकृत किया। क्षत्रिय लोधी समाज और क्षत्रिय माली समाज ने भी ग्रपनी-ग्रपनी जातीय परिषदें कर राष्ट्रीय विचारधारा के समर्थक प्रस्ताव स्वीकार किये। इस प्रकार नागपुर प्रदेश में चारों ग्रोर सर्वाङ्गीए। राष्ट्रीय प्रगति दिखाई देने लगी।

यह देख कर सरकार ने दमन के साथ ही सरकार-भक्तों के सहयोग से "ग्रमन सभा" स्थापित की । इन्हीं दिनों "सुवोध माला" के सम्पादक श्री देशमुख ने पांच सौ रुपये की ग्रौर श्री घोरपड़े द्वारा सम्पादित "विजय" से एक हजार रुपये की जमानत मांगी गई। तारीख १७ मार्च को प्रिस ग्राफ़ वेल्स के बंबई उतरते ही पूरे प्रान्त में हड़ताल की गई। स्थान-स्थान पर परिषदों का ग्रायोजन कर लोक-जाग्रति का कार्य जोरों से चलता रहा। इन दिनों महाराष्ट्र में "मुलशी"

सत्याग्रह चल रहा था। यद्यपि यह कांग्रेस-मान्य सत्याग्रह न था, तथापि मेनापित वापट, दस्ताने स्रादि के नागपुर स्राने पर इस प्रदेश के स्राने स्त्री-पुरुषों ने स्वयंसेवकों के रूप में उक्त सत्याग्रह में योग देना स्वीकार किया।

दिसम्बर माम में श्री नर्रांसह चिन्तामिए केलकर की ग्रध्यक्षता में ग्रकोला में नागपुर, विदर्भ, बंबई, महाराष्ट्र ग्रौर कर्नाटक प्रदेश की एक संयुक्त परिषद् हुई। इस परिषद् में एक प्रस्ताव द्वारा कांग्रेम की पूर्ण ग्रमहयोग नीति का विरोध किया गया, किन्तू इससे कांग्रेम द्वारा संचालित ग्रांदोलन पर कोई प्रभाव न पड़ा।

इसके पश्चात् ही सरकार द्वारा धारा १४४ का प्रयोग होने के कारण मौलाना ताजुदीन की ब्रध्यक्षता में भण्डारा जिला राजनीतिक परिषद् भण्डारा के स्थान में वहां में छः मील की दूरी पर स्थित एकलादी ग्राम में मफलतापूर्वक की गई। इस परिषद् में नागपुर-कांग्रेस के निश्चय का समर्थन किया गया। प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी ने महात्मा भगवान-दीन, पं. सुन्दरलाल, अर्जुनलाल सेठी, माखनलाल चतुर्वेदी तथा वीर वामनराव जोशी को उनके द्वारा की गई राष्ट्रसेवा और इसके लिये सही गई जेल-योजनाओं के लिये वधाई दी।

विदर्भ के प्राङ्कण में :--वैसे तो सन् १६२० की नागपुर-कांग्रेस के पूर्व भी विदर्भ भारतीय स्वतंत्रता के लिये किये जानेवाले प्रयत्नों में यथाशक्ति सहयोग देता रहा है, किन्तु इस प्रदेश में वास्तविक जाग्रति इस कांग्रेस-ग्रधिवेशन के साथ ही ग्रारम्भ हुई कही जानी चाहिये। श्री दादासाहेब खापडें लोकमान्य तिलक के सम्पर्क में ग्राने के पश्चात पर्णारूपेण संग्राम-भूमि में उतर चुके थे, किन्तु सन् १६२० से विदर्भ का वास्तविक जन-नेतृत्व वीर वामनराव जोशी के ही हाथ में रहा । विदर्भ के ग्राम-ग्राम में जाग्रति का शंखनाद करने का श्रेय उन्हें ही है । उन्हीं के सतत ग्रौर कड़े परिश्रम ने इस प्रदेश को भारतीय स्वतंत्रता-संग्राम में श्रन्य प्रदेशों के कंधे से कंधा लगाकर खड़ा होने में समर्थ बनाया । परिएाामस्वरूप वे धारा १२४ (म्र) के अन्तर्गत राजद्रोह में गिरफ्तार किये गये और डेढ़ वर्ष के लिये जेल भेज दिये गये । वीर वामनराव जोशी के पश्चातु उनका स्थान ग्रहणु करनेवाले बाबासाहेब परांजपे भी थे उसी धारा के ग्रन्तर्गत डेढ़ वर्ष के लिये जेल भेज दिये गये, किन्तु इन दोनों जन-नायकों के जेल चले जाने से ग्रान्दोलन में शिथिलता न स्रा सकी। उनकी सनुपस्थिति में पार्वतीबाई पटवर्धन, चन्द्राताई शेवडे, केशवराव शालिग्राम, नत्यजी महाजन, भगवानसिंह, मामा साहेब जोगलेकर, नाना भाई इच्छाराम, बापुसाहेब सहस्रबद्धे, विश्वनाथपंत कूंटे, देवीदास-पंत महाजन, दाजी साहेब, वेदरकर, शामराव देशपांडे, पन्नालाल व्यास, पारसनीस, भीमसिंह ग्रादि विदर्भ के विभिन्न स्थानीय कार्यकर्ताभ्रों ने इस प्रदेश में राष्ट्रीय भ्रांदोलन का दीप प्रज्ज्वलित रखा। भ्रमरावती के श्री मोहरील वकील वकालत छोड़कर मृत्य पर्यन्त विदर्भ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मंत्री का कार्य करते रहे। इन्ही दिनों बापूजी ग्राणे, ग्रकोला के दयाल दास चौधरी और पांढरकवड़ा के अब्दुल रौफशाह ने भी वकालत छोड़कर राष्ट्रीय आंदोलन में योग देना म्रारम्भ किया। कुछ म्रन्य व्यक्तियों ने भी सरकारी उपाधियों तथा म्रवैतनिक न्यायाधीशों के पद का त्याग किया। भेंट विचार के विरुद्ध जाग्रति, स्वदेशी-प्रचार, विदेशी-बहिष्कार और राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना विदर्भ प्रदेश के इन दिनों के प्रमुख कार्य थे। भाऊसाहेब सोहनी, पंढरीनाथ अंबुलकर, मनोहरपंत दीवान, पुरवार आदि ने राष्ट्रीय विद्यालयों के संचालन में विशेष योग दिया। इनके अतिरिक्त श्री सहस्रवृद्धे, पण्डित, मंगलमूर्ति और मल्हारराव चौधरी ने भी इन विद्यालयों के चलाने में वहुत कार्य किया।

ऐतिहासिक झण्डा सत्याग्रह: — वैतूल परिषद् के पश्चात छिंदवाड़ा में श्रीमती सरोजिनी नायडू की ग्रध्यक्षता में राजनीतिक परिपद् हुई, जिसमें डा. राघवेन्द्रराव की प्रान्तीय कार्यकारिणी की तीव्र ग्रालोचना की गई। फलस्वरूप महाकोशल प्रान्त का नेतृत्व डा. राव के हाथों से निकल कर पं. सुन्दरलाल के हाथ में गया ग्रौर वे पं. माखनलाल चतुर्वेदी, दुर्गाशंकर मेहता, केशव रामचंद्र खाण्डेकर, लक्ष्मण्रसिंह चौहान ग्रादि प्रान्त के प्रमुख जनसेवियों के सहयोग से जनता का नेतृत्व करने लगे। पं. सुन्दरलाल के सुदृढ़ ग्रौर निर्भीक नेतृत्व से जनता में नवस्फूर्ति दिखाई देने लगी। उन्होंने वैतूल परिपद में व्यक्त की गई ग्रपनी भण्डा सत्याग्रह विषयक कल्पना को प्रथम जवलपुर में मूर्त स्वरूप दिया, किन्तु इसके पश्चात् ही उसे १ मई १६२३ से नागपुर में केन्द्रित कर दिया। महाकोशल-नागपुर ग्रौर विदर्भ के कोन-

कोने से स्वयंमेवकों के समृह ग्राकर इस सत्याग्रह में भाग लेने लगे। इस सत्याग्रह में तीनों प्रदेशों के २७५५ स्वयं-सेवकों ने दण्ड पाया, जिन में से लगभग एक हजार सत्याग्रही महाकोशल प्रान्त के थे। इनमें से भी चार सौ सत्याग्रही केवल बालाघाट जिले से म्राये थे। इस सत्याग्रह को ग्रायोजिन करने में पं. दर्गाशंकर मेहता, पं. माखनलाल चतुर्वेदी, केशव रामचंद्र खाण्डेकर, ठा. लक्ष्मण्रसिंह चौहान, करामत हुसेन ग्रौर सुभद्राकुमारी चौहान ने विश्रष योग दिया। सरकार ने यह सत्याग्रह होने देने के लिये साम, दाम, दण्ड, भेद नीति का पूरा-पूरा प्रयोग किया, किन्तु वह सफल न हुई। महाकोशल के अतिरिक्त नागपूर और विदर्भ प्रदेश में ही नहीं, वरन उत्कल, वम्बई, श्रान्ध्र, बिहार, वंगाल, गुजरात, कर्नाटक ग्रादि प्रदेशों से भी ग्रनेक स्वयंसेवकों ने ग्राकर इस सत्याग्रह में भाग लिया ग्रौर गिरफ्तार होकर जेल यात-नाएँ सहीं। महाकोशल के उपर्युक्त नेताभ्रों के भ्रतिरिक्त डा. चन्दूलाल. डा. घिया, डा. हार्डीकर, गोपालदास तलाठी, मोहनलाल पंड्या, परदाचारी इन्नेशियर भ्रादि अन्य प्रातीय नेताओं ने भी इस सत्याग्रह में भाग लिया। इस सत्याग्रह को ग्रनेक प्रान्तों से सहयोग प्राप्त होता देख उसे १८ जुन से श्रखिल भारतीय रूप दे दिया गया । इसके पूर्व पं. जवाहर-लाल नेहरू, पुरुषोत्तमदास टंडन, दरबार गोपालदास देसाई, जार्ज जोसेफ, विठ्ठलदास जयरामजी आदि देश के मान्य नेता नागपुर म्राकर परिस्थिति का म्रध्ययन कर चुके थे । सत्याग्रह का म्रखिल भारतीय रूप देखकर भारत सरकार भयभीत हो गई। उसने १७ जून को ही सत्याग्रह के प्रमुख संचालक श्री जमनालाल बजाज, महात्मा भगवानदीन स्रौर नीलकंठराव देशमख को गिरफ्तार कर लिया। स्वयंसेवकों के शिविरों पर पुलिस का पहरा लगा दिया स्रौर १८ जुन को सूर्योदय के पूर्व ही सब स्वयंसेवक गिरफ्तार कर लिये गये। नागपुर प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के मंत्री श्री स्राविद स्रली के ब्रितिरिक्त सर्वश्री गणुपतराव टिकेकर और जैनेन्द्र कुमार भी गिरफ्तार कर लिये गये। पं माखनलाल चतुर्वेदी भौर टिकेकर यद्ध विभाग, केशव रामचंद्र खाण्डेकर प्रकाशन विभाग श्रौर श्री वासुदेवराव स्भेदार स्वयंसेवक विभाग के संचालक थे। १० जुलाई को सर्वश्री सेठ जमनालाल जी बजाज, नीलकंठराव देशमुख ग्रौर ग्राबिद ग्रली को डेढ़-डेढ़ वर्ष का कारावास दिया गया । सेठ जमनालाल जी बजाज पर तीन हजार ग्रौर श्री नीलकंठराव देशमुख पर पन्द्रह सौ रु. जुर्माना भी हुम्रा । इसी समय म्रखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वैठक नागपुर में हुई भ्रौर उसमें इस नागपुर के भण्डा सत्याग्रह को सहायता देना निश्चित किया गया 🌓 २२ जुलाई को सरदार बल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में भण्डा सत्याग्रह संचालित हुग्रा। श्री विठ्ठल भाई पटेल भी २३ जुलाई को नागपुर ग्रा गये। सत्याग्रहियों के परिवारों की सहायता के लिये महाकोशल प्रान्तीय काग्रेस कमेटी ने दो हजार और मराठी मध्यप्रान्त ने पांच हजार रुपये प्रदान किये ।

६ स्रगस्त को प्रान्तीय घारा सभा का स्रिघवेशन हुन्रा, जिसमें गवर्नर तथा तत्कालीन गृह सदस्य (होम मेंबर) सर मोरोपंत जोशी ने सरकारी दमन का समर्थन किया, जिसका बै. रामराव देशमुख ने प्रखर उत्तर दिया। सेठ शिवलाल ने सत्याग्रही कैदियों को विना शर्त जेल मुक्त करने का प्रस्ताव रखा, जो १६ के विरुद्ध ३१ मतों से अस्वीकृत हो गया। १८ ग्रगस्त की रात्रि को सरदार बल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में नागपुर-टाउनहाल में एक विशाल सभा हुई, जिसमें वीर सत्याग्रहियों को बधाई दी गई श्रौर सत्याग्रह स्थिगत करने की घोषणा की गई। इसके पश्चात् प्रायः सभी सत्याग्रही मुक्त कर दिये गये।

स्वराज्य पार्टी का आविर्भाव— कांग्रेस का गया ग्रधिवेशन समाप्त होते ही ३१ दिसम्बर १६२२ को विभिन्न प्रान्तों के प्रतिनिधियों ने कांग्रेस के ग्रन्तर्गत ही "स्वराज्य पार्टी" नामक एक संस्था को जन्म दिया। देशबन्धु चितरंजन-दास इस नई पार्टी के ग्रध्यक्ष तथा पं. मोतीलाल नेहरू, विठ्ठलभाई चौधरी, खलीकुज्जमा मंत्री नियोजित हुए। कौन्सिलों में प्रवेश कर उन्हें तोड़ना इस पार्टी का उद्देश्य था। तदनुसार महाकोशल में सेठ गोविन्ददास की ग्रध्यक्षता में यह पार्टी स्थापित हुई ग्रौर मराठी मध्यप्रान्त में पार्टी संघटित करने का कार्य डा. मुंजे ग्रौर बैं. ग्रभ्यंकर को सौंपा गया। हिन्दी मध्यप्रान्त ग्रौर मराठी मध्यप्रान्त के इस पार्टी के ग्रधिकांश उम्मीदवार कौंसिल-निर्वाचन में विजयी हुए। मध्यप्रांत धारासभा के

लोक-निर्वाचित ५४ सदस्यों में से ३१ सदस्य स्वराज्य पार्टी के तथा ३ स्वराज्य पार्टी द्वारा महायता-प्राप्त सदस्य थे। इस प्रकार धारा सभा के कुल ७० सदस्यों में से ४२ सदस्य इस पार्टी के होने के कारण तत्कालीन गवर्नर सर फ्रेंक स्लाय ने कौंसिल-स्वराज्य पार्टी के नेता डा. मुजे को मंत्रिमण्डल बनाने को निमन्त्रित किया, किन्तु पार्टी का ध्येय पद-स्वीकृति न था, अतः उन्होंने मंत्रिमण्डल बनाने में इन्कार कर दिया। अतः गवर्नर ने एक अल्पदलीय मंत्रि-मण्डल बनाकर कार्य आरम्भ किया। पंडित मोतीलाल नेहरू और देशवन्ध दास स्वयं नागपुर आये और उन्होंने स्वराज्य पार्टी के कौंसिल-सदस्यों को समयानुकूल मलाह दी। स्वराज्य पार्टी की ओर में मंत्रिमण्डल के विरुद्ध अविश्वाम का प्रस्ताव रखा गया, जो २४ के विरुद्ध ४४ मतों से पारित हो गया और अध्यक्ष को घारामभा स्थिगत कर देनी पड़ी। इसी बैठक में सरकार की स्रोर से प्रस्तुत आय-व्ययक पत्रक बहुमत से अस्वीकृत किया गया और डा. खरे का विटिश माल के विहिष्कार का प्रस्ताव २२ के विरुद्ध ४० मतों से स्वीकृत किया गया। अव सरकार बिना मंत्रिमण्डल के ही शासन करने लगी।

१५ फरवरी २५ को स्थिति पर स्वराज्य पार्टी के कर्त्तव्य पर विचार करने के लिये एक उपममिति बनाई गई। सर्वश्री देशबन्धुदास, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्री श्रणे, वै. श्रम्यंकर, ताम्बे, घनव्यामसिंह गुप्त, डा. मुंजे श्रौर डा. खरे इस ममिति के सदस्य थे। ममिति ने श्रपनी ५ मार्च १६२५ की रिपोर्ट में मंत्रिमण्डल बनाने में महयोग न देने श्रौर पूर्ववत् ही कौंसिलों के सरकारी कार्यो में रुकावट डालने की घोषणा की। महाराष्ट्र के श्री केलकर श्रौर जयकर तथा मध्यप्रदेश के श्री श्रणे श्रौर डा. मुंजे पहिले से ही पद-ग्रहण के पक्ष में थे; ग्रतः एक वर्ष के पश्चात् ही "महाराष्ट्र" पत्र-द्वारा पद-ग्रहण का समर्थन श्रारम्भ हो गया। स्वराज्य पार्टी में फूट हो गई। डा. मुंजे, पं. रिवशंकर शुक्ल तथा डा. खरे ने पद-ग्रहण के समर्थक मदस्यों को बहुत समभाने का प्रयत्न किया और सर मोरोपंत जोशी की कौंसिल -ग्रध्यक्ष-पद की श्रविध समाप्त होते ही स्वराज्य पार्टी के एक मदस्य श्री ताम्बे को श्रध्यक्ष बना दिया गया। श्री केलकर श्रौर जयकर ने ताम्बे के विश्वामघात पर उन्हें वधाई दी। इस स्थिति पर विचार करने के लिये व नवम्बर १६२५ को नागपुर में श्रविल भारतीय स्वराज्य पार्टी की वैठक हुई, जिसमें वै. श्रभ्यंकर द्वारा प्रस्ताव उपस्थित करने पर श्री ताम्बे की भर्त्सना की गई श्रौर प्रस्ताव बहुमत से पारित हुगा। श्री केलकर श्रौर जयकर ने पार्टी में त्यागपत्र दे दिया। कानपुर-कांग्रेस के पश्चात् डा. मुंजे श्रौर श्री श्रणे ने भी पार्टी से त्यागपत्र दे दिया।

नागपुर की बैठक में ही प्रति सहकार दल का जन्म हो चुका था। १६२६ के अप्रैल माम में सावरमती में स्वराज्य दल और प्रति सहकार दल में वड़े प्रयत्न से समभौता हुआ, पर सभा समाप्त होते ही यह समभौता भी समाप्त हो गया। इसके वाद महाकोशलमें सेठ गोविदन्ददास की अध्यक्षतामें स्वराज्य दल और डा. राघवेन्द्रराव की अध्यक्षतामें स्वतंत्र दल का कार्य तथा मराठी मध्यप्रदेश में वै. अभ्यंकर के नेतृत्व में स्वराज्यदल एवं डा. मुजे के नेतृत्व में स्वतंत्र दल का कार्य आरम्भ हो गया। कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में कांग्रेस ने स्वराज्य दल को पूर्ण सहयोग देने का प्रस्ताव किया। परिणामस्वरूप इस दल की शक्ति वहुत वढ़ गई और स्वतंत्र दल के पूर्ण शक्ति लगाने पर भी प्रान्तीय तथा केन्द्रीय धारा सभा में स्वराज्यदल के उम्मीदवार बहुत वड़ी संख्या में पहुंच गये। हमारे प्रांत में इस दल की विजय का श्रेय महाकोशल के सर्वश्री सेठ गोविन्ददासजी, पं. ढारकाप्रसाद मिश्र, धनश्याममिह गुप्त, पं. माखनलाल चतुर्वेदी, पं. केशव रामचन्द्र खाण्डेकर, सेठ शिवदास डागा और पं. विश्वनाथ दामोदर साल्पेकर को तथा मराठी मध्यप्रदेश के सर्वश्री वै. अभ्यंकर, नीलकंठराव उथोजी, डा. खरे श्रादि को है।

सक्षस्त्र सत्याग्रह—सन् १६२४ से १६२७ तक अंग्रेजों की कूटनीति के कारण भारत के अनेक स्थानों में हिन्दू-मुस्लिम दंगे हुए। इसवीच होनेवाले जवलपुर और नागपुर के इन साम्प्रदायिक दंगों में भी अनेक व्यक्तियों के प्राण गये।

सन् १६२६ में देश के अन्य प्रान्तों की तरह हमारे प्रान्त में भी सायमन कमीशन का बहिष्कार किया गया। १४ मार्च को कमीशन के नागपुर स्टेशन पर उतरते ही लगभग १० हजार मनुष्यों ने "साइमन चले जाओ " के नारे लगाकर उसके आगमन का विरोध किया। इस जन-समूह में प्रान्त के अनेक नेता भी उपस्थित थे। सेठ गोविन्ददास और पं. द्वारकाप्रसाद मिश्र भी उन्हीं में से थे।

इसके पश्चात् ही नागपुर के श्री मंचेरशा ग्रवारी ने सशस्त्र सत्याग्रह ग्रारम्भ किया। वे २४ मई को गिरफ्तार किये गये ग्रीर उन्हें विभिन्न चार भाषणों तथा सत्याग्रह के कारण ४ जून को चार वर्ष की सख्त सजा सुना दी गई। श्री ग्रवारी के गिरफ्तार होने पर सर्वश्री रुईकर, ढवळे ग्रीर तिजारे ने सशस्त्र सत्याग्रह का नतृत्व किया। यह मत्याग्रह २ जुलाई तक चलता रहा। इसी वर्ष कांग्रेस ने ग्रपने मद्रास-ग्रिधवेशन में डा. श्रन्सारी की श्रध्यक्षता में सर्वप्रथम स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था।

इसी वर्ष जून मास में श्री बेडले की ग्रध्यक्षता में नागपुर में मध्यप्रदेश किसान परिषद् हुई, जिसके स्वागताध्यक्ष डा. खरे थे। २१ ग्रक्टूबर को वै. ग्रभ्यंकर ग्रौर श्री भवानीशंकर नियोगी के प्रयत्न से नागपुर के शुक्रवारी तालाव के समीप डा. ग्रन्सारी के हाथों लोकमान्य तिलक की मूर्ति का अनावरण हुआ। ३० नवम्बर को पं. जवाहरलाल नेहरू की ग्रध्यक्षता में ग्राल इंडिया ट्रेड यूनियन का ग्रधिवेशन नागपुर में हुआ।

सन् १६२६ में मेठ गोविन्ददास की अध्यक्षता में महाकोशल कांग्रेस कमेटी का संगठन नये सिरे से हुआ। बाबू गोविन्ददास इसके अध्यक्ष और पं. द्वारकाप्रमाद मिश्र मंत्री निर्वाचित हुए। इसी वर्ष स्वतंत्र दल से पं. रिवशंकर शुक्ल और ठा. छेदीलाल पुनः कांग्रेम में आये। सन् १६३० में रायपुर में महाकोशल प्रान्तीय राजनीतिक परिषद् हुई। परिषद् के माननीय अध्यक्ष पं. जवाहरलाल नेहरू रायपुर आते समय इरादत गंज में गिरफ्तार कर लिये गये, जिससे परिषद् का कार्य वावू गोविन्ददास की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। इसी अवसर पर पं. माखनलाल चतुर्वेदी की अध्यक्षता में यहां प्रान्तीय युवक परिषद् भी आयोजित की गई। ३१ दिसम्बर १६२६ को कांग्रेस के लाहौर-अधिवेशन में अर्थ रात्रि को पं. जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्ष पद से "पूर्ण स्वतंत्रता" की घोषणा की और २६ जनवरी १६३० को देश के सभी प्रमुख स्थानों में प्रथम "स्वतंत्रता दिवस "बड़े समोराह से मनाया गया और प्रान्त की जनता को लाहौर -कांग्रेस का संदेश देने के लिये जन-सेवकों ने दौरा आरंभ कर दिया। महाकोशल में बाबू गोविन्ददास, पं. द्वारकाप्रसाद मिश्र, पं. रिवशंकर शुक्ल, श्री घनश्यामसिंह गुप्त आदि, नागपुर प्रदेश में बै. अध्यक्षर, महात्मा भगवानदीन, पूनमचंद रांका, सेठ जमनालाल बजाज, नीलकंठराव देशमुख आदि और विदर्भ में दादासाहेब गोले, बिजलाल वियाणी, हरिराव देशपांडे, वीर वामनराव जोशी, वापू साहेब सहस्रबुद्धे आदि अपने-अपने क्षेत्र में घूम-घूम कर जन-जागरण में व्यस्त हो गये। श्री गोले और श्री बियाणी ने लाहौर-कांग्रेस के निर्णय के अनुसार प्रान्तीय धारा सभा से त्यागपत्र दे दिया। श्री अणे ने धारा सभा से त्यागपत्र न दे विदर्भ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से ही त्यागपत्र दे दिया और उनके स्थान में वीर वामनराव जोशी अध्यक्ष निर्वाचित हुए.

भद्र श्रवता श्रांदोलन—महात्मा गांधी ने ३० जनवरी के "यंग इण्डिया" में श्रपना ग्यारह मांगोंवाला लेख प्रकाशित किया श्रौर श्रपनी मांगों की पूर्ति न होने पर श्रारंभ किये जाने वाले स्वातंत्र्य-युद्ध की रूपरेखा भारत सरकार के सामने रखी, किन्तु इसका कोई परिएाम न होने के कारए। उन्होंने कानून मंग सत्याग्रह श्रथवा भद्र श्रवत्रा श्रांदोलन की घोषएा। कर दी। वे ११ मार्च को दांडी नामक नमक-निर्माए। केन्द्र की श्रोर पैदल चल पड़े। यह समाचार सुनते ही भारत के कोन-कोने में सत्याग्रह हलचल की वायु बहने लगी श्रौर प्रत्येक प्रान्त में जोरों से तैयारी श्रारम्भ हो गई। कांग्रेस कमेटियां भंग कर दी गईं श्रौर उनके स्थान पर युद्ध समितियों का निर्माए। हो गया। महाकोशल में सेठ गोविन्ददास की श्रध्यक्षता में प्रान्तीय युद्ध समिति का निर्माए। किया गया। ६ श्रप्रैल १६३० को सेठ गोविन्ददास के नेतृत्व में एक विशाल जुलूस निकला श्रौर १३ मील दूर स्थित रानी दुर्गावती की समाधि के समीप पहुंच कर स्वयंसेवकों तथा नेताश्रों ने कांग्रेस-प्रतिज्ञा का पालन करने की शपथ ली। द श्रप्रैल को जवलपुर, सिहोरा, कटनी, मण्डला, दमोह श्रौर रायपुर में नमक बना श्रौर बेचकर नमक-कानून तोड़ा गया। इसके पश्चात् प्रांतीय युद्ध समिति ने जंगल-कानून तोड़ने का कार्यक्रम बनाया। प्रथम जंगल सत्याग्रह बैतूल में करना निश्चित हुग्रा श्रौर श्री घनश्यामसिंह गुप्त इस सत्याग्रह के प्रथम सेनानी नियुक्त हुए, किन्तु कुछ कारएों से उनके निश्चत तिथि पर उपस्थित न होने से वैतूल के वावू दीपचंद गोठी ने चिखलार के सरकारी जंगल से घास काटकर जंगल-कानून तोड़ा। इसके पश्चात् बैतूल जिले में जंगल सत्याग्रह की

वाढ़ ग्रा गयी। वंजारी ढाल, फिरी, जम्बाडा, उत्तम मागर ग्रादि स्थानों में स्त्री-पुरुषों ने कानून भंग किया। इनमें से सबसे प्रसिद्ध सत्याग्रह वंजारी ढाल का था, जहां महस्रों गोंड स्त्री-पुरुषों ने मरदार गंजनिंसह के नेतृत्व में एक साथ सरकारी जंगल पर ग्राक्रमण कर उसे काटना ग्रारम्भ कर दिया। यहां पुलिस ने बडी निर्देयता से गोली चलाई, जिसमें सैकड़ों सत्याग्रही जस्मी हुए और तीन सत्याग्रहियों का घटनास्थल पर ही प्राणान्त हो गया। इन्हीं दिनों जम्बाडा में भी गोली चलाई गई, जिसमें दो सत्याग्रहियों की मृत्यु हो गई। सिवनी के टूरिया ग्राम के समीप होनेवाला जंगल सत्याग्रह भी महाकोदाल के इतिहास में उल्लेखनीय है। यहां पुलिस ग्रपनी पूरी तैयारी के साथ भी जंगल सत्याग्रह न रोक सकी ग्रीर ग्रन्त में चिढ़कर उसे गोली चलानी पड़ी। परिणामस्वरूप पांच व्यक्तियों का प्राणान्त हो गया, जिसमें तीन स्त्रियां थीं। ग्रनेकों घायल हुए।

२६ अप्रैल को बाबू गोविन्ददास, पं. रिवशंकर शुक्ल, पं. द्वारकाप्रसाद मिश्र, पं. माखनलाल चतुर्वेदी और श्री विष्णुदयाल भागेव गिरफ्तार कर लिये गये। पर इससे आंदोलन को वल ही मिला। स्थान-स्थान पर जब्त माहित्य पढ़कर भद्र अवज्ञा की गई। प्रान्त के अनेक स्थानों पर १४४ धारा लगा दी गई और लाठी चार्ज कर सभाएं भंग की गई। जवलपुर में "जवाहर दिवस" मनाने के लिये मोहागपुर के श्री सैयद अहमद की अध्यक्षता में एक सभा हुई। इस सभा को भंग करने के लिये भी पुलिस ने लाठी चलाई और श्री सैयद को गिरफ्तार कर लिया। जवलपुर के मक्षगवां ग्राम में भी एक जमाव पर लाठियां चलाई गई।

जबलपुर में डिसलरी पर धरना दिया गया, जो लगभग १५ दिन तक चलता रहा। जवलपुर के ही नहीं पर महाकोशल के ग्रन्य स्थानों के स्वयंसेवकों ने भी इसमें योग दिया। सत्याग्रहियों को तितर-वितर करने के लिये पहिले लाठियां चलाई गईं, पर इससे कोई लाभ न होता देख पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसमें ग्रनेक व्यक्ति जरुमी हुए। इस वर्ष प्रांतीय सरकार को मदिरा-वहिष्कार से होनेवाली हानि ५० लाख रु. बतलाई जाती है।

इन्ही दिनों सरकार ने महाकोशल के 'लोकमत, कर्मवीर' श्रौर 'स्वदेश' पत्र पर प्रहार किया । इस भद्र श्रवज्ञा श्रांदोलन में पूर्ण महाकोशल से २,२५५ कांग्रेस-सेवक गिरफ्तार हुए श्रौर उन्हें जेल-यातना सहनी पड़ी । इनमें सबसे लम्बी ग्रविध का दण्ड पाने वाले जबलपुर के पं. वालमुकंद त्रिपाठी थे, जिन्हें तीन वर्ष के सख्त कारावास की सजा दी गई।

मराठी मध्यप्रान्त की सेवा भी महाकोशल से कम न रही । महात्मा गांधी के दांडी में नमक-कानून भंग करते ही नागपुर के श्री भैयाजी सहस्रवृद्ध के नेतृत्व में ६ अप्रैल को सर्वश्री रानडे, डांगरे, वाघमारे, ढोक श्रादि का एक जत्था दही हंडा स्थान को रवाना हुआ और वहां उन्होंने १३ अप्रैल को नमक-कानून तोड़ा । १६ अप्रैल को नागपुर प्रान्तीय युद्ध समिति की श्रोर से वै. अभ्यंकर, डा. खरे, महात्मा भगवानदीन, सेठ जमनालाल वजाज, नीलकण्ठराव देशमुल और पूनमचंद रांका ने युद्ध की घोषणा की । वै. अभ्यंकर ने नागपुर में नमक-कानून तोड़ा और इसके पश्चात् प्रान्त के सभी प्रमुख स्थानों में भद्र अवजा आंदोलन आरम्भ हो गया । डा. खरे, उनकी पत्नी और पुत्र ने नासिक में अवैध नमक वेचकर कानून तोड़ा । ६ मई को वै. अभ्यंकर ने "भारत में अंग्रेजी राज्य" नामक जव्त पुस्तक का कुछ भाग सार्वजनिक सभा में पढ़कर कानून तोड़ा । इसके पश्चात् पूरे प्रान्त में कानून मंग करने के लिये २१ मई का दिन निश्चित किया गया और तदनुसार कहीं अवैध नमक वनाकर, उसे वेचकर और कहीं जब्द साहित्य का प्रचार कर कानून तोड़ा गया । इस एक ही दिन नागपुर में तेरह सभाएं की गई और जब्द साहित्य पढ़ा गया । प्रान्तीय युद्ध मिनित के सदस्य महात्मा भगवानदीन १५ मई को जवलपुर में और २६ मई को वै. अभ्यंकर नागपुर में गिरफ्तार कर जेल भेज दिये गये । इसके विरोध में दूमरे दिन एक विशाल जुलूस निकाला गया और चिटनवीम पार्क में सभा की गई, जिसमें लगभग २० हजार व्यक्ति उपस्थित थे । २ जून को अभ्यंकर को २ वर्ष का सपरिश्रम कारावास और १,४०० ह. जुर्माने की सजा सुना दी गई।

१८ जून को श्री भैयाजी सहस्रबुद्धे के नेतृत्व में एक जत्था धरमाना रवाना हुआ, जो मार्ग में जलगांव के समीप ही गिरफ्तार कर लिया गया। २१ जून को डाक्टर खरे के नासिक से लौटने पर शराब की दुकानों पर धरना देने का कार्य आरंभ हुआ। यह कार्य एक महीने तक तेजी से चलता रहा। २१ जुलाई को डा. खरे, वावामाहेब देश मुख, श्री पूनमचंद रांका और आचार्य धर्माधिकारी गिरफ्तार कर लिये गये। इसके पश्चात् श्री वाचासुन्दर के नेतृत्व में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का आन्दोलन चला। परिएगमस्वरूप नागपुर की १२५ कपड़ों की दुकानों में से १०० दुकानों के स्वामियों ने विदेशी वस्त्रों की गांठों पर मुहर लगा दी। इस आंदोलन में किश्चियन असोशिएयन, स्टूडेंट्स यूनियन, नाभिकोदय मंडल, दलित युद्ध मंडल आदि ने भी महत्वपूर्ण योग दिया।

विदेशी वस्त्र-बहिष्कार म्रांदोलन के पश्चात जंगल सत्याग्रह का कार्यक्रम बना भीर वर्धा, म्रावी, तलेगांव, कोंढाली, काटोल, उमरेड ग्रादि स्थानों में सत्याग्रह शिविर ग्रारम्भ किये गये। २४ जुलाई को श्री टिकेकर के नेतृत्व में एक बड़ा जत्था तलेगांव के सरकारी जंगल में सत्याग्रह करने को रवाना हुआ और उसने १ अगस्त को वहां घास काटकर सत्या-ग्रह किया । इस ग्रवसर पर वहां लगभग ३० हजार जनता उपस्थित थी । सर्वश्री टिकेकर, तुलसीराम लोधी, ग्रब्दल रफीक ग्रौर लक्षमण गंभीरा गिरफ्तार कर लिये गये। इसके पश्चात् सरकारी दमन का चक्र जोरों से घुमने लगा। प्रतिदिन ढंढ-ढंढ कर कांग्रेस कार्यकर्ता गिरफ्तार किये जाने लगे, फिर भी श्री छगनलाल भारुका स्रौर श्री राजाभाऊ डांगरे के नेतृत्व में प्रांत के अनेक स्थानों में जंगल-सत्याग्रह किये गये। ३ अगस्त से १० अगस्त तक "बहिष्कार सप्ताह" भण्डा दिवस, बहिष्कार दिवस, पिकेटिंग दिवस, गांधी दिवस, महिला दिवस, गढवाल दिवस और राजवंदी दिवस के रूप में मनाना निश्चित किया गया। सरकार ने गढवाल दिवस के दिन निकलनेवाले जलस को १४४ धारा लगाकर श्रवैध घोषित कर दिया । जनता को भयभीत करने के लिये प्रातः काल से ही पूरे शहर में सशस्त्र पुलिस और घडसवार सैनिकों का चक्कर भ्रारंभ हो गया श्रौर कांग्रेस-कार्यालय के सामने सशस्त्र पुलिस की पंक्ति खड़ी कर दी गई। श्री भारका २५ स्वयंसेवकों के साथ कांग्रेस कार्यालय से निकले। मार्ग में सैकडों नागरिक एकत्र थे। कोतवाली के समीप पहुंचने पर श्री भारुका तथा चांदा के सेठ खुशालचन्द, श्रापाजी गांधी श्रादि गिरफ्तार कर लिये गये। इसके पश्चात स्वयंसेवकों का एक दूसरा जत्था कांग्रेस-कार्यालय से निकला, जिसे पुलिस ने रोक लिया। वह जत्था रोके हुए स्थान पर ही बारह बजे रात्रि तक बैठा रहा । इसके पश्चात चार स्वयंसवकों ने कांग्रेस-कार्य-कारिएगी का ६ ठा प्रस्ताव पढ़ा और वे गिरफ्तार कर लिये गये। इसके अनन्तर पुलिस के हटते ही एक जुलुस चिटनवीस पार्क में गया। पूरी पुलिस शक्ति कांग्रेस-कार्यालय से कोतवाली तक ही एकत्र थी। ग्रतः शहर के शेष भाग में ग्राठ-ग्राठ दम-दस स्वयंसेवकों के जत्थों ने काले भंडे के साथ घुमकर गढ़वाल दिवस निर्विघ्न मनाया।

श्री भारका के पश्चात् श्री कानिटकर युद्ध समिति के ग्रध्यक्ष बने । वे १५ ग्रगस्त को गिरफ्तार कर लिये गये । इसके विरोध में लगभग १०० विद्यार्थियों ने विद्यालय ग्रीर महाविद्यालय छोड़कर प्रचार-कार्य ग्रारम्भ कर दिया । इसके पश्चात् श्री सालवे के नेतृत्व में प्रान्त में जंगल सत्याग्रह होता रहा । २५ ग्रगस्त को पूरे प्रान्त में सामूहिक जंगल सत्याग्रह किया गया जिसमें प्रान्त के लगभग ७५ हजार व्यक्तियों ने भाग लिया । इन्हीं दिनों लोकमत की उपेक्षा कर डा. मुंजे ग्रीर श्री तांबे गोलमेज परिषद् में गये । प्रान्त के ग्रनेक स्थानों में सभा कर इन दोनों की निन्दा की गई । श्री सालवे के पश्चात् युद्ध समिति के ग्रन्य संचालक सर्वश्री प्रो. जोगलेकर, शेरलेकर, ग्रनुमूयावाई काले ग्रादि भी जेल गये । श्रीमती ग्रनुसूयावाई के प्रोत्साहन से ग्रनेक महिलाग्रों ने भी ग्रांदोलन में प्रवेश किया ग्रीर वे पुरुषों के कंघे से कंघा लगाकर काम करने लगीं । चन्द्रभागाबाई पटवर्घन, सुशीलाबाई गाडगिल, कमलाबाई हास्पेट, विद्यावती देवड़िया, वत्सला किं कु. विमलाताई ग्रभ्यंकर, गोघूताई जोगलेकर, गंगाबाई चौवे ग्रादि इनमें प्रमुख थीं ।

१० नवम्बर को कौंसिल-बहिष्कार दिवस मनाया गया। इस दिन लगभग ४०० स्वयंसेवक, २०० स्वयं सेविकायें और ५०० बालकों की वानर सेना ने विभिन्न निर्वाचन-केन्द्रों में घरना दिया। पुलिस ने डण्डों और वेंतों का उपयोग किया। श्रीमती अनुसूयाबाई काले टाउनहाल के पास कुछ स्वयं सेविकाओं सहित गिरफ्तार कर ली गई।

वानर सेना के सेनापित श्री प्रभाकर साखरदांडे को वेतें लगाई गई। १२ नवस्वर को १७ कार्यकर्ता गिरफ्तार किये गये, जिनमें सर्वश्री चैतन्यदास, घुले. वैद्य, संगलचन्द, वाचासदर, हुरसमजी मोतीसिह, भोलासाव, सगनताल पाटनी, कुपाशंकर नियोगी ब्रादि थे। इस धरने के कारण २५ हजार मतदाताब्रों में से केवल १,१३७ मतदाता ही मतदान कर सके।

इसके पश्चात् २०,२१ और २२ नवम्बर को शराब की दुकानें नीलाम होने वाली थीं। इन दिनों युद्ध समिति ने इसके विरद्ध प्रचार किया। परिणामस्वरूप सरकार को बहुत हानि उठानि पड़ी। श्रीमती अनुसूयाबाई काले के पश्चात् युद्ध समिति के दूसरे अध्यक्ष श्री कमाविसदार, आप्पासाहेब हलदे, पांडरीपाण्डे, काली वर्ण सराफ आदि भी गिरफ्तार कर लिये गये।

महाकोशल श्रौर नागपुर प्रान्त की तरह विदर्भ में भी एक प्रान्तीय युद्ध समिति का निर्माण किया गया। वीर वामनराव जोशी समिति के अध्यक्ष श्रौर श्री ब्रिजलाल वियाणी मंत्री थे। सर्वश्री डा. पटवर्धन, दादासाहेब सहस्रवृद्धे पुरुषोत्तम भूनभूनवाला, दुर्गानाई जोशी, तारावेन मशूवाला, त्र्यस्वकराव जोशी, गारडगांवकर श्रौर श्रांबुलकर समिति के सदस्य थे। प्रान्तीय युद्ध समिति ने अपनी २६ मार्च की बैठक के निर्ण्य के अनुसार विदर्भ की जिला काग्रेस कमेटियां भंग कर उनके स्थान में जिला युद्ध समितियां वना दीं। असरावती जिला युद्ध समिति ने डा. भोजराज, वुलढाना जिला युद्ध समिति ने डा. पारसनीस श्रौर यवतमाल जिला युद्ध समिति ने बच्चू महाराज की श्रध्यक्षता में कार्य श्रारंभ कर दिया। अकोला प्रान्तीय युद्ध समिति का प्रधान केन्द्र था। १० जून के पश्चात् श्री वापूजी श्रणे यवतमाल युद्ध समिति के श्रध्यक्ष हुए। ३१ मार्च को श्री वापूसाहेब सहस्रवृद्धे ने श्रकोला के तिलक विद्यालय तथा सरस्वती मंदिर के विद्यार्थियों एवं कुछ स्वयंसेवकों को शिक्षण देने के लिये शिविर श्रारम्भ किया। इसके पश्चात् श्रमरावती श्रौर खामगांव में भी स्वयंसेवक-शिक्षण शिविर श्रारम्भ किये गये। नमक-कानून भंग करने के लिये १३ श्रशैल को दहीहांडा ग्राम में प्रान्तीय केन्द्र खोला गया। विदर्भ के सभी जिलों में नमक-सत्याग्रह की मुविधा न थी, जिसमे प्रत्येक जिले को दहीहांडा में ही नमक-कानून भंग करने के लिये एक-एक मप्ताह दिया गया। २० श्रुप्रैल को चारों जिलों के केन्द्र-स्थानों में श्रौर २८ श्रुप्रैल को मव तहसीलों के केन्द्रस्थानों में दहीहांडा मे खारा पानी भेज कर नमक-कानून तोड़ने की व्यवस्था की गई। इसी प्रकार १० मई को कुछ ग्रामों में भी नमक कानून तोड़ा गया।

पूर्व निश्चमानुसार १३ अप्रैल को दहीहांडा में नमक-कानून तोड़ने के लिये १० अप्रैल को श्री बापूसाहब सहस्रबुढ़े के नेतृत्व में एक दल पैदल रवाना हुआ। इस दल को अकोलावासियों ने शानदार विदार्ड दी। इस दल के दहीहांडा पहुंचने पर १२ अप्रैल को वहां एक विराट सभा हुई, जिस में निकटस्थ-ग्रामों के हजारों स्त्री-पुरुष एकत्र थे। दूसरे दिन निश्चित समय पर सत्याग्रह कर कानून-भंग किया गया। सरकार विलकुल मौन थी। यहां बनाया नमक अकोला, अमरावती और नागपुर में खुले आम वेचा गया। २१ अप्रैल को श्रीमती दुर्गातार्ड जोशी के नेतृत्व में वयोवृद्धा यशोदावाई आगरकर, विजयालक्ष्मी मश्रूवाला, काशीताई लिमये आदि ने भी नमक-कानून भंग किया। यह देखकर अमरावती में डा. कुमारी जावड़ेकर तथा यवनमाल में श्रीमती आनंदीवाई दामले के नेतृत्व में भी कुछ महिलाओं ने नमक-कानून भंग किया।

श्री महस्रवृद्धे के दल के पश्चात् दूमरे मप्ताह में ग्रमरावती के दल ने डा. शिवाजीराव पटवर्धन के नेतृत्व में ग्रीर तृतीय मप्ताह में बुलढाना के दल ने श्री कृष्णाराव गारडगांवकर के नेतृत्व में नमक-कानून भंग किया। इसके पश्चात् जैसा कि पहिले बतलाया गया है जिले के केन्द्रों , तहसील के केन्द्रों और कुछ ग्रामों में भी नमक-कानून भंग किया गया। श्री वापूजी श्रणे ने महात्माजी के नमक-सत्याग्रह के पश्चात् ग्रसेम्बली से त्यागपत्र दे दिया ग्रीर प्रान्तीय युद्ध समिति के एक सदस्य के रूप में २७ ग्रप्रैल को यवतमाल में नमक-कानून भंग किया।

चतुर्थ सप्ताह में पंढरीनाथ ग्रंवुलकर के नेतृत्व में ग्रकोला ग्रौर यवतमाल जिले के स्वयंसवकों ने दहीहांडा में नमक-सत्याग्रह किया। ५ जून को नागपुर ग्रौर विदर्भ के कुछ चुने हुए सत्याग्रही श्री ग्रंवुलकर

के नेत्त्व में धरासना नमक केन्द्र पर पर धावा बोलने के लिये रवाना हुए, किन्तु वे यवतमाल में ही बम्बई-पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिये गये।

नमक-सत्याग्रह में सरकार द्वारा कोई हस्तक्षेप न होता देखकर विदर्भ युद्ध समिति ने जब्त साहित्य के प्रचार द्वारा कानून भंग करना निविचत किया और १८ मई को प्रान्त के सभी प्रमुख स्थानों में यही कार्य किया गया, पर सरकार ने इस कार्य में भी हस्तक्षेप न किया। अतः युद्ध समिति ने जंगल-सत्याग्रह आरम्भ करना निश्चित किया। लगातार दो मास के प्रान्तव्यापी प्रचार के पश्चात् प्रथम सत्याग्रह १० जुलाई को पुसद में करना निश्चित हुआ। तदनुसार श्री बापूजी ग्रएो ने धुंदी नामक ग्राम के समीप के सरकारी जंगल का घास काटकर सहस्रों नागरिकों की उपस्थिति में जंगल-कानन भंग किया। श्री ग्रएो तथा उनका दल धारा ३७६ के ग्रन्तर्गत गिरफ्तार कर लिया गया श्रौर उन्हें छ:-छ: मास का कारावास दे दिया गया। दुसरे दिन श्री वापु साहब सहस्रवृद्धे और उनके दल को जंगल कानून तोड़ने पर छ:-छ: मास की कैद की सजा दी गई। इसके पश्चात् सर्वश्री गोविन्दशास्त्री जोगलेकर, रामचंद्र बलवन्त जोशी तथा गंगाधर हिवरीकर के नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह हुए श्रौर उन सबको भी कारावास का दण्ड दिया गया। इसके पश्चात् विदर्भ के श्रन्य स्थानों में सत्याग्रह न होने दने के उद्देश्य से सर्वश्री त्रिजलाल वियाणी, डा. पटवर्धन, डा. सोमए, दादासाहव गोले आदि विदर्भ के प्रमुख जन-सेवियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, किन्तु इससे सत्याग्रह की प्रगति न रुक सकी। ग्रमरावती जिला युद्ध समिति के श्रध्यक्ष डा. भोजराज ने वडाली के जंगल में सत्याग्रह किया। उन्हें उनके दल सहित गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। दुसरे दिन दुर्गाताई जोशी के नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह हुन्ना, पर कोई गिरफ्तार न किया गया। तृतीय दिवस श्री रामगोपाल के नेतृत्व में द्वितीय दिवस के दल ने ही वडाली में सत्याग्रह किया त्रौर जेलयात्री हुए। इस प्रकार ७ दिन तक लगातार भिन्न-भिन्न दलों द्वारा वडाली में जंगल सत्याग्रह चलता रहा।

२४ जुलाई को डा. पारसनीस के नेतृत्व में खामगांव के समीप जनूना ग्राम के जंगल में सत्याग्रह किया गया। डाक्टर साहब ग्रपने दल सहित गिरफ्तार करके जेल भेज दिये गये। जिला युद्ध मंत्री श्री कोरडे गुरुजी भी पकड़ लिये गये। डा. पारसनीस को छः मास की ग्रीर कोरड गुरुजी को एक वर्ष की सस्त कैंद की सजा सुना दी गई। फिर भी सात दिनों तक सत्याग्रह चलता ही रहा। पांचवें युद्धाधिकारी श्री वामएगांवकर भी गिरफ्तार हो चुके थे; इस लिये श्री श्रीराम सूरजमल के नेतृत्व में ग्रकोला से चार मील पर स्थित लोएगि ग्राम के समीप के जंगल में सत्याग्रह किया गया। वे सत्याग्रह करने पर ग्रपने दल सहित गिरफ्तार कर लिये गये ग्रीर प्रत्येक को छः-छः महीने की सजा दे दी गई, पर इसके पश्चात् भी यहां एक सप्ताह तक जंगल सत्याग्रह होता ही रहा ग्रीर युद्धमंत्री हरिराव देशपाण्डे के ग्रतिरिक्त दादा-साहब पण्डित, सदाशिवराव चिंचोलकर, रामभाऊ वोरकर, गोंविदराव सोहनी ग्रादि भी गिरफ्तार कर जेल भेजे गये।

इसके पश्चात् करडगांव, चौसाला, परमोड़ा, दारव्हा ग्रादि स्थानों में भी जंगल सत्याग्रह ग्रायोजित किये गये ग्रौर ग्रनेक देश-सेवक जेल में बंद कर दिये गये। ग्रमरावती में बडनेरा, गएोजा, देऊरवाडा, सुरली बोराला, चांदुर बाजार, रंगारवासनी, नेरिंपगलाई, वरुड, लोएों, दाभीरी, थुगांव, यावली, ग्रचलपुर, चांदुर, माभरी, दर्यापुर, दहीगांव, निमखेडा ग्रादि, बुलढ़ाना जिले में जलगांव, राजुर, जामोद ग्रादि, ग्रकोला जिले में पारस, बोरगांव, कुरूम, कारंजा, जामठी ग्रादि स्थानों में जंगल सत्याग्रह के दिनों में बड़ा जोश रहा ग्रौर वहां के कांग्रेस-कार्यकर्ताग्रों ने इस भारतीय स्वतंत्रता के युद्ध में महत्वपूर्ण योग दिया।

इसी वर्ष रायपुर औरवैतूल की डिस्ट्रिक्ट कौंसिलें तथा प्रान्त की कुछ नगरपालिकाएं राजनैतिक कारएों से सरकार द्वारा भंग कर दी गई।

# कानून-भंग: सत्याग्रह का दूसरा दौर

गांधी-इविन समभौते के अनुसार भद्र अवजा आंदोलन के अधिकांश राजवंदी छोड़ दिये गये, किन्तु सर सेस्युअल होर के हाथ में भारत का शासन-सूत्र आते ही पुनः यहां सरकारी दमन आरम्भ होगया । वंगाल और युक्त प्रान्त में दमन का चक्र जोरों से घूमने लगा । लंदन की गोलमेज कान्फ्रेस असफल होने से सरकार चिढ़ गई और उसने अपनी पूर्ण शिक्त लगाकर कांग्रेस को शिक्तहीन कर देना चाहा । जनवरी १६३२ के प्रथम सप्ताह में भारत सरकार ने अनेक राष्ट्रीय संस्थाओं को अवैध घोषित कर दिया । बावू सुभाषचंद्र वोस, पं. जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार बल्लभ भाई पटेल आदि एक के पश्चात् दूसरे नेता गिरफ्तार कर लिये गये और विशेष कानून जारी कर सरकारी आंतक छा दिया । महात्मा गांधी की गिरफ्तारी पर जवलपुर की तिलक-भूमि में एक सभा आयोजित की गई । अधिकारियों ने धमकी दी कि यदि सभा में सरकार के विरुद्ध कुछ भी बोला गया तो सभा अवैध घोषित कर दी जायगी । जनता और नेता चार दिन और रात वहां बैठे रहे । चौथे दिन जुलूस निकालने पर सरकार ने इस जुलूस को अवैध घोषित कर दिया और पुलिस ने अकारण ही लाठियां चला दीं । बावू गोविन्ददास, पं. द्वारकाप्रसाद मिश्र और लक्ष्मण्या होता तथा बावा हीरालाल गिरफ्तार किये गये । तिलक-भूमि में फहराता राष्ट्रीय भंडा गिरा दिया गया । दूसरे दिन न कवल तिलक-भूमि में और शहर के सैकड़ों घरों के सामने भी तिरंगा लहरा उठा । सागर और रायपुर में भी लाठियां चलीं और नेतागण गिरफ्तार किये गये । महाकोशल के अन्य जिले भी गिरफ्तारी से न बचे । सभी स्थानों के अधिकांश कार्यकर्ता गिरफ्तार कर जेल भेज दिये गये।

नागपूर में तारीख ४ जनवरी से ही दैनिक सभाएँ ग्रारंभ हो गई थीं। सरकार से मोर्चा लेने के लिये बैरिस्टर अभ्यंकर की अध्यक्षता में पूनः एक युद्ध-समिति संगठित की गई। श्री पूनमचंद रांका समिति के मंत्री, महात्मा भगवानदीन कोपाध्यक्ष और स्राचार्य धर्माधिकारी तथा राजाभाऊ डांगरे सदस्य थे। तारीख ६ जनवरी को समस्त पदाधिकारी और सदस्य गिरफ्तार कर लिये गये। उसी दिन एक सभा में भाषण देने के कारण श्रीमती विद्यावती देवडिया, चन्द्रभागाबाई पटवर्घन और मुशीलावाई गाडगिल भी गिरफ्तार की गई। तारीख १० जनवरी को तिलक विद्यालय, कांग्रेस-भवन और असहयोग आश्रम अवैध घोषित कर दिये गये। तारीख १५ जनवरी तक नागपूर के लग-भग१२६ कांग्रेस कार्यकर्त्ता गिरफ्तार कर लिये गये । जनता को भय दिखाने के लिये बैरिस्टर ग्रभ्यंकर और सेठ पूनमचंद रांका पर दम-दम हजार रुपये जुर्माना किया गया। अन्यों को भी दो-दो वर्ष की सजा देने के साथ ही दो-दो तीन-तीन सौ रुपया जर्माना किया गया। डा. गौर की अध्यक्षता में बार असोसिएशन ने इस दमन का विरोध किया। काशीप्रसाद पाण्डे ने भी प्रान्तीय धारा सभा में कार्य-स्थगन का प्रस्ताव किया । नागपूर प्रान्त <mark>के ग्रन्य स्थानों</mark> के भी कांग्रेस कार्यकर्ता गिरफ्तार कर जेल भेज दिये गये । किन्तू इस भीषए। दमन के पश्चातु भी सरकार राष्ट्रीय ग्रांदोलन वंद न कर मकी। अखिल भारतीय और प्रान्तीय कार्यालयों से ही नहीं, पर जिलों के कार्यालयों से भी कांग्रेस वुलेटिन निकलते ही रहे । सरकार ने दो महीने में कांग्रेस का श्रान्दोलन ख़त्म कर देने की घोषणा की थी, पर वह दो वर्ष तक पुरी शक्ति से दमन करने पर भी ग्रान्दोलन की गति न रोक सकी । गिरफ्तारियां होतीं, कड़े दंड दिये जाते, एक के पश्चात दूसरी संस्था अवैध घोषित की जाती और अनेक घरों की नलाशी लेने पर भी कांग्रेस वलेटिन सरकारी अत्या-चारों की खबरें ग्रौर कांग्रेस के कार्यक्रम लेकर निकलते जाते थे।

विदर्भ में भी पुनः वीर वामनराव जोशी की अध्यक्षता में युद्ध-समिति वनाई और श्री ब्रिजलाल वियाणी पूर्व-वत् ही समिति के मंत्री बनाये गये । महाकोशल और नागपुर की तरह विदर्भ में भी जिला और तहसील कांग्रेस कम-टियों ने अपने-अपने सर्वाधिकारियों के नामों की घोषणा कर दी और उनके नेतृत्व में आंदोलन आरम्भ हो गया । तारील २५ जनवरी को श्री बिजलाल वियाणी, दादा साहेब गोले और दुर्गाताई जोशी गिरफ्तार कर ली गई और उन्हें एक से डेढ़ वर्ष तक की सजा तथा ३०० रुपये से १,००० रुपये तक जुर्माना कर दिया गया । इससे प्रचारकों की संख्या बढ़ा दी गई और स्थान-स्थान पर भाषणों की व्यवस्था की गई। इसके साथ ही गिरफ्तार होने वालों की संख्या भी बढ़ गई। गिरफ्तार होने वालों में स्त्री-पुरुष सभी थे। महिलाग्रों में श्रीमती दुर्गाताई के ग्रितिरिक्त ग्रकोला जिले में श्रीमती सुपमादेवी, गोपावाई ग्रग्नवाल, गोदाताई साने, गंगूताई बापट, मनुताई कोल्हटकर, कमलावाई भागवत, चंपूताई बनसोड, यमुनाबाई ताकवाले, सरस्वतीबाई मेहरे, वत्सलाबाई ग्रादि ने इस ग्रांदोलन में भाग लिया और सरकारी मेहमानी स्वीकार की। ग्रकोला जिले में ग्रकोला के सिवाय दहीहांडा, मारेगांव, वाडेगांव, मलमूर, ग्रालेगांव, वालापुर, मंगरूल, बोरगांव ग्रादि इस क़ानून भंग सत्याग्रह के द्वितीय दौर के प्रमुख ग्रांदोलन स्थान थे। वुलढाएग जिले में इस बार पुन: जंगल सत्याग्रह किया गया, जिसमें १५ सत्याग्रही गिरफ्तार किये गये। तारीख ३० जुलाई को श्री विमनलाल उदाएगि की ग्रध्यक्षता में बुलढाएग जिला परिषद् की गई। परिपद् ग्रारम्भ होते ही ग्रध्यक्ष, स्वागताध्यक्ष, मंत्री तथा श्री केशवराव सावजी गिरफ्तार कर लिये गये और परिषद ग्रवैष्ठ घोषित कर दी गई।

श्रमरावती जिले में श्रांदोलन श्रारम्भ होते ही सर्वश्री त्र्यंबक गुरुजी, डा. पटवर्धन, पी. वाय. देशपांडे, डा. भोजराज, डा. सोमए। श्रौर हिरहरराव देशपांडे गिरफ्तार कर लिये गये। स्वयंसेवकों ने विदेशी वस्त्रों श्रौर शराब की दूकानों के श्रितिरिक्त इंपीरियल बैंक, पोस्ट श्रौर रेल्वे स्टेशन पर भी धरना दिया, जिसमें ११ व्यक्तियों को कारावास का दण्ड मिला। जब्त साहित्य के प्रचार के कारए। सर्वश्री सहस्रवृद्धे, बिसन जी श्रौर मालाएी को सजा हुई। वडाली, चांदूर श्रौर बैरभ में जंगल सत्याग्रह भी श्रायोजित किये गये।

यवतमाल जिले में श्री बापूजी स्रणे प्रथम सर्वाधिकारी के रूप में पकड़े गये। उनके पश्चात् क्रमशः दामले वकील, स्रप्तासाहेब जतकर, बाबासाहेब बापट, सस्तीकर, दाते, मेघराज छाल्लानी, रंगूबाई मिडवाइफ स्रादि भी विविध सत्याग्रहों में भाग लेने के कारण जेल भेजे गये।

तारील २५ मई १६३२ को महाकोशल, नागपुर स्रौर विदर्भ प्रदेश की एक संयुक्त राजनैतिक परिषद् नागपुर में करने का निश्चय किया गया। परिषद् के अध्यक्ष श्री घनश्यामसिंह गुप्त स्रौर स्वागताध्यक्ष श्री छगनलाल भारूका थे, किन्तु श्री गुप्त जी के पहिले ही गिरफ्तार हो जाने के कारण वैरिस्टर छेदीलाल की अध्यक्षता में परिषद् की गई। परिषद् में तीनों प्रदेशों से आये लगभग ३०० प्रतिनिधियों में से २५५ प्रतिनिधि सभा स्थान पर ही गिरफ्तार कर लिये गये और सभी को सपरिश्रम कारावास का दण्ड दे दिया गया। इसमें महाकोशल के ७६, नागपुर प्रदेश के २१३ और विदर्भ के १६ प्रतिनिधि थे।

सत्याग्रह स्रांदोलन में भाग लेने के कारण सर्वश्री बैरिस्टर स्रभ्यंकर, कर्मवीर पाठक, डा. बार्रालगे, शेंदुर्णीकर, घंगलवार, टेंभेकर, लोकरे, रूईकर स्रादि वकीलों की सनदें जब्त कर ली गईं।

#### महात्मा गान्धी का हरिजन दौरा---

महात्मा गांधी ने तारील ८ नवम्बर १६३२ को नागपुर से ही ग्रपना हरिजन दौरा ग्रारंभ किया। इस ग्रवसर पर नागपुर में महात्मा जी के स्वागत में की जाने वाली सभा चिरस्मरणीय है। इस सभा में लगभग ३० हजार स्त्रीपुरुष एकत्र थे। उन्होंने तारील १५ नवम्बर तक नागपुर प्रदेश में दौरा किया। इसके पश्चात् १६ नवम्बर को वे ग्रमरावती ग्रौर उसके पश्चात् ग्रकोला गये। नागपुर ग्रौर विदर्भ में मिला कर उन्होंने लगभग चौदह सौ मील का दौरा किया ग्रौर हरिजन निधि के लिये ३२ हजार रुपये एकत्र किये। नवम्बर के तृतीय मप्ताह में उन्होंने महाकोशल में प्रवेश किया ग्रौर छत्तीमगढ़ के ग्रितिरक्त मिवनी, छिंदवाड़ा ग्रौर बैतूल जिले में दौरा करते हुए, वे तारील ८ दिसम्बर को जबलपुर पहुँचे। हरिजन दौरा ग्रारम्भ करने के पूर्व भी उनका स्वास्थ्य दौरे के योग्य न था, पर वे इसकी परवाह न कर २ मास में पूरे भारत का दौरा करने का निश्चय कर के वे निकल पड़े थे। जबलपुर जाने तक उनका स्वास्थ्य ग्रौर भी बिगड़ गया। वे डा. ग्रन्सारी के परामर्श के ग्रनुसार चार दिन तक जबलपुर में ठहरे रहे; पर इस ग्रविध में भी उन्होंने ग्रपना कार्य वंद न किया। दिसम्बर के प्रथम सप्ताह में उन्होंने ६०० मील का दौरा किया ग्रौर २९ हजार रुपये एकत्र किये। इसके परचात् उन्होंने ग्रन्य प्रान्तों का दौरा किया। इन नौ महीनों में उन्होंने १२,५०० मील की यात्रा की ग्रौर ग्राठ लाख रुपये एकत्र किये।

कौन्सल प्रवेश—महात्मा जी ने अग्रपैल १६३४ को सत्याग्रह ग्रांदोलन स्थिगत करने का ग्रादेश दे दिया। दो मास के पश्चात् भारत सरकार ने ग्राखिल भारतीय काग्रेस कमेटी को वैध स्वीकार कर लिया, पर ग्रभी भी उसकी ग्रन्तर्गत संस्थाग्रों पर प्रतिबंध लगा हुआ था ग्रीर पं. जवाहरलाल नेहरू, सरदार बल्लभ भाई पटेल, ग्रब्दुल गफ्कार खां, मौलाना ग्राजाद जैसे सर्वमान्य नेता जेल से मुक्त न हो सके थे। तारीख १६ ग्रीर १६ ग्रप्रैल को पटना की परिपद् में महात्मा जी ने कौंसिल प्रवेश को मान्यता दी, जिसे १६ जून १६३४ को वर्धा में होने वाली ग्रविल भारतीय कांग्रेस-कार्यकारिएी की बैठक में स्वीकार कर कांग्रेस पालियामेंटरी बोर्ड को सब प्रकार की ग्रावश्यक सहायता देना निश्चित हुआ।

प्रथम कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल—सन् १६३५ में केन्द्रीय धारा सभा का निर्वाचन हुग्रा, जिसमें महाकोशल, नागपुर ग्रीर विदर्भ के प्रायः सभी कांग्रेसी उम्मीदवार विजयी हुए। प्रान्त के ग्रनेक स्थानों में विजयी उम्मीदवारों का वड़े समारोह के साथ स्वागत किया गया। नागपुर प्रान्त के सुप्रसिद्ध नेता वैरिस्टर ग्रभ्यंकर के विजयी होने की तारीख १७ नवस्वर को घोषणा हुई किन्तु दुदेंव से तारीख २ जनवरी १९३६ को मधुमेह की व्याधि से वस्वई में उनकी मृत्यु हो गई।

सन् १६३६ में प्रान्तीय धारा सभा के सदस्यों का चुनाव देश भर में हुआ। सात प्रान्तों की धारासभा में कांग्रेसी उम्मेदवार भारी बहुमत से निर्वाचित होकर पहुँचे । हमारे प्रान्त में भी काग्रेस का ही बहुमत रहा । सरकार द्वारा मंत्रिमंडल के कार्यों में अन्चित हस्तक्षेप न करने का आश्वासन मिलने पर इन सातों प्रान्तों में कांग्रेस ने मंत्रि मण्डल बना-कर शासन-सुत्र ग्रुपने हाथ में ले लिया। हमारे प्रान्त में भी यह प्रथम कांग्रेमी मंत्रिमंडल डा. नारायण भास्कर खरे के नेतत्व में निर्मित हम्रा । डा. वरे, मुख्य मंत्री तथा पं. रविशंकर शुक्ल, पं. द्वारकाप्रसाद मिश्र, श्री रामराव देशमुख, श्री पुरुषोत्तम बलवन्त गोले, श्री दुर्गाशंकर मेहता श्रौर मुहम्मद यूसुफ शरीफ़ मंत्रिमंडल के ग्रन्य सदस्य थे। मंत्रि-मंडल में ऐक्य न था। धीरे-धीर यह मतभेद इतना बढ़ गया कि मन् १९३८ में केन्द्रीय पार्लियामेंटरी बोर्ड को हस्तक्षेप करने को बाध्य होना पड़ा । डा. खरे ने स्वयं त्याग-पत्र देकर अन्य मंत्रियों से त्याग-पत्र मांगा । वैरिस्टर शरीफ़ एक साम्प्रदायिक पक्षपात के कारण पहिले ही मंत्रिमंडल से पृथक् किये जा चुके थे। पं. शुक्ल, पं. मिश्र ग्रीर श्री मेहता ने केन्द्रीय पार्लियामेंटरी बोर्ड की स्वीकृति के बिना त्याग-पत्र देना स्वीकार न किया, जिसमे तत्कालीन गवर्नर ने इन तीनों को मंत्रिमंडल से पृथक कर डा. खरे को पुनः मंत्रिमंडल बनाने को कहा । उन्होंने तुरन्त इन तीनों के स्थान में महाकोशल के ग्रन्य तीन एम. एल. ए. नियुक्त कर दिये। केन्द्रीय पार्लियामेंटरी वोर्ड ने डा. खरे पर ग्रनुशासन-भंग का ग्रारोप लगा कर उन्हें पद-त्याग का आदेश दिया। अब पं रिवशंकर शुक्ल कांग्रेस दल के नेता निर्वाचित हुए। वे पूनर्गिठन मंत्रिमंडल के प्रधान हुए ग्रीर सर्वश्री पं द्वारकाप्रसाद मिश्र, पं दुर्गाशंकर मेहता, संभाजी राव गोखले तथा छगन लाल भारुका, मंत्रिमंडल के ग्रन्य सदस्य हुए। यह मंत्रिमंडल लगभग एक वर्ष तक शासन के सूत्र ग्रपने हाथ में लिये जन-सेवा करता रहा, किन्तु मन् १६३६ में काग्रेम के द्वितीय महायुद्ध में महायता न करने के निर्णय पर ग्रन्य कांग्रेमी प्रान्तों की तरह हमारे प्रान्त के मंत्रिमंडल ने भी नवस्वर १६३६ के प्रथम सप्ताह में त्याग-पत्र दे दिया ग्रौर समस्त मंत्री युद्ध-विरोधी म्रान्दोलन में योग देने के लिये पुनः मैदान में म्रा गये।

श्यिक्तगत सत्याग्रह—भारत सरकार से कांग्रेस का कोई समफौता न होने पर महात्मा गांधी ने पुन: सत्याग्रह ग्रांदोलन ग्रारम्भ करने की घोषणा की, किन्तु यह सत्याग्रह ग्रभी तक किये गये सन्याग्रहों से भिन्न था। महात्मा जी ने ग्रांदोलन के समस्त ग्रिंघकार ग्रपने हाथ में ले लिये। उन्होंने विभिन्न कांग्रेस कमेटियो से ऐसे व्यक्तियों की सूची मांगी, जो ग्रींहसा का पूर्ण पालन करने हुए स्वेच्छा से क़ानून भंग सत्याग्रह करने को उत्मुक हों। उन्होंने निश्चित किया कि यह सत्याग्रह सामूहिक नहीं, पर व्यक्तिगत होगा। उनके द्वारा स्वीकृत एक-एक सत्याग्रही ग्रामों में युद्ध-विरोधी प्रचार करता हुग्रा, तवतक पैदल ग्रागे वढ़ता जाये, जवतक वह गिरफ्तार न हो ग्रौर गिरफ्तार कर के छोड़ने पर वह पुन: उसी ढंग से सत्याग्रह करता जाये।

प्राप्त सूची में से महात्मा जी ने स्राचार्य विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रह करने की स्राज्ञा दी। उन्होंने तारीख १७ स्रक्तूबर १६४० को पवनार ग्राम में एक युद्ध-विरोधी भाषण देकर व्यक्तिगत सत्याग्रह का श्रीगऐश किया। वे पैदल घूमते हुए तीन दिनों तक युद्ध-विरोधी प्रचार करते रहे। इसके पश्चात् वे तारीख २१ स्रक्तूबर को गिरफ्तार कर तीन मास के लिये जेल भेज दिये गये। सरकार ने स्राचार्य विनोवा के सत्याग्रह से सम्बन्धित समाचार तथा भाषणों को समाचार पत्रों में प्रकाशित करने से रोक दिया और स्राज्ञा दी कि विना प्रधान प्रेम-सलाहकार को दिखाये सत्याग्रह से सम्बन्धित कोई समाचार प्रकाशित न किये जावें। व्यावहारिक दृष्टि से यह संभव न था, स्रतः महात्मा जी ने "हरिजन" तथा स्रपने ग्रन्य दोनों पत्रों का प्रकाशन स्थगित कर दिया। कुछ पत्र बिना ग्रग्रलेख के ही प्रकाशित होतें रहे।

स्राचार्य भावे के पश्चात् श्री ब्रह्मदत्त ने तारीख ७ नवम्बर को वर्घा के समीप एक ग्राम में युद्ध-विरोधी नारे लगा कर क़ानून भंग सत्याग्रह किया, वे तुरन्त गिरफ्तार कर के ६ मास के लिये जेल भेज दिये गये ।

म्रब महात्मा जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के द्वितीय सोपान पर पैर रखा। उन्होंने कांग्रेम कार्यकारिएा, म्रखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी भ्रौर केन्द्रीय तथा प्रान्तीय धारा सभाग्रों के सदस्यों में से मत्याग्रही चुने श्रौर उन्हें छोटे-छोटे समूहों में विभाजित कर व्यक्तिगत सत्याग्रह करने की ग्राज्ञा दी। महात्मा गांधी के शब्दों में यह "प्रतिनिधि-मत्याग्रह" था। इन में भूतपूर्व कांग्रेसी मंत्रिमंडल के सदस्य भी थे। इनमें से ग्रधिकांश को एक-एक वर्ष के कारावाम का दंड दिया गया। भारत के सभी प्रथम श्रेएा के नेता गिरफ्तार कर के जेल भेज दिये गये। इनमें ११ कांग्रेस कार्यकारिएा के सदस्य, १७६ ग्रखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य, २६ भूतपूर्व मंत्री ग्रौर ४०० से ग्रधिक केन्द्रीय तथा प्रान्तीय धारा सभा क सदस्य थे।

तारीख ५ जनवरी १६४१ को इस क़ानून भंग सत्याग्रह का तृतीय दौर श्रारम्भ हुन्रा। प्रत्येक कांग्रेस कमेटी ने सत्याग्रह के इच्छुक स्थानीय व्यक्तियों की सूची बना कर गांधी जी को भेजी और उनकी स्वीकृति प्राप्त होते ही सारे देश में व्यक्तिगत सत्याग्रह की धूम मच गई। जनवरी के अन्त तक गिरफ्तार और दंड प्राप्त सत्याग्रहियों की संख्या २,२५० तक पहुँच गई। मार्च मास के अन्त तक सत्याग्रह चलता रहा। अप्रैल में सत्याग्रह का चतुर्थ दौर आरम्भ हुन्ना। इस दौर में छोटे-छोटे ग्रामों से भी सत्याग्रही आने लगे और थोड़े ही समय में सत्याग्रह करके जेल जाने वालों की संख्या बीस हजार के लगभग हो गई। पूरे देश में असंतोष फैल गया। तारीख १७ अक्तूबर १६४१ को देश भर में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की जयन्ती बड़े समारोह से मनाई गई।

एक ग्रोर भारतीयों का ग्रसंतोष चरम सीमा को पहुँचता जा रहा था ग्रीर दूसरी ग्रोर जर्मनी ग्रीर जापान को एक के पश्चात् दूसरी विजय मिलती जा रही थी। यह देख कर भारत सरकार को तारीख ३ दिसम्बर १६४१ को यह घोषणा करनी पड़ी कि "उसे विश्वास है कि भारत युद्ध में मित्र राष्ट्रों को ग्रन्तिम विजय प्राप्त होने तक बराबर सहायता करता रहेगा। क़ानून भंग सत्याग्रहियों का ग्रपराध केवल सांकेतिक था, ग्रतः वह पं. जवाहरलाल नेहरू तथा मौलाना ग्रब्बुलक़लाम ग्राजाद सहित समस्त सत्याग्रही राजवंदियों को मुक्त करने का निर्णय करती है।"

इन चौदह महीनों में लगभग २५ हजार देशसेवकों ने सत्याग्रह किया और श्रपने देश की स्वतंत्रता के लिये जेल यातनाएँ सहीं तथा ग्राथिक हानियां उठाई। भारत सरकार की घोषणा के ग्रनुसार तारीख ४ दिसम्बर को समस्त राजवंदी जेलों से मुक्त कर दिये गये। इस ग्रांदोलन के ग्रारम्भ होने का श्रेय हमारे प्रान्त को ही है। इस प्रान्त के जिले ग्रीर तहसीलों के स्थानों के ही नहीं, पर सभी प्रमुख ग्रामों के कांग्रेसियों ने स्वेच्छा से व्यक्तिगत सत्याग्रह ग्रांदोलन में भाग लिया ग्रीर प्रान्त के गौरव की वृद्धि की। यद्यपि हमें ग्रभी तक प्रत्येक जिले से इस सविनय ग्रवज्ञा ग्रांदोलन में भाग लेने वालों की निश्चित संख्या तो प्राप्त न हो सकी, पर ग्रनुमाननः यह संख्या दो हजार के लगभग बतलाई जाती है।

भारत छोड़ो स्नान्दोलन—नारीख ६ जून १६४२ को वर्घा में कांग्रेस कार्यकारिणी ने एक प्रस्ताव स्वीकार करते हुए कहा कि "वर्तमान स्थिति में भारतीय जो अनुभव कर रहे हैं, उसे देखते हुए कार्यकारिणी का दृढ़ विश्वास है कि स्रव भारत में संग्रेजी राज्य का तुरंत झन्त हो जाना झावच्यक है। विना इसके न भारत झपनी रक्षा में समर्थ होगा स्नौर न संसार से नाजीवाद और तानाचाही का ही झन्त होगा। कांग्रेस ने सरकार को पूरा झवसर देकर यह प्रयत्न किया कि वह इस देश का राज्य जन-प्रतिनिधियों को सौप कर वर्तमान विपादपूर्ण स्थित का झन्त कर दे और विश्व चान्ति में सहायक हो, किन्तु सब झावायें व्यर्थ हुई। कांग्रेस मलाया और मिगापुर और वर्मा में घटित घटनाओं की पुनरावृत्ति टालना चाहती है. वह नहीं चाहती कि जापान या कोई भी विदेशी शक्ति भारत में प्रवेश करे। कांग्रेस ने साम्प्रदायिक समस्या को हल करने का भी पूरा प्रयत्न किया. पर यह प्रयत्न विदेशी सत्ता की उपस्थित में संभव न हो सका। झत: कांग्रेस कार्यकारिणी चाहती है कि अंग्रेज भारत छोड़ कर तुरन्त चले जायें।"

वर्धा प्रस्ताव पर विचार करने के लिये अगस्त के प्रथम मप्ताह में बम्बई में अविल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक महात्मा गांधी की उपस्थित में हुई और उस पर गंभीरता से विचार करने के पञ्चात् कांग्रेस ने वर्धा प्रस्ताव का समर्थन करते हुए प्रस्ताव किया कि न केवल भारतीय हित की दृष्टि से, वरन अन्तर्राष्ट्रीय हित की दृष्टि से भी अंग्रेज़ों का भारत छोड़ कर चले जाना आवश्यक है, अतः कांग्रेस भारत से अंग्रेज़ी जासन उठा लेने का समर्थन करती हैं। भारतिय स्वतन्त्रता एशियाई राष्ट्रों की स्वतंत्रता की प्रतीक होगी। कांग्रेस चाहती हैं कि भारत की तरह वर्मा, मलाया, हिन्द चीन, ईरान, इराक आदि एशियाई देश भी विदेशी सत्ता से मुक्त हों। अंग्रेज़ों से प्राप्त शासन मत्ता कांग्रेस की नहीं, पर समस्त भारतीयों की होगी।

तारील अग्रमन १६४२ को कांग्रेस द्वारा इस प्रस्ताव के स्वीकार होते ही गवर्नर जनरल ने तारील प्रगस्त को एक विज्ञान्त प्रकाशित कर कांग्रेस प्रस्ताव को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। तारील प्रगस्त को प्रातः काल ही वस्वई के पुलिस कमिश्नर महात्मा गांधी, महादेव भाई देसाई ग्रौर मीरावेन की गिरफ्तारी का वारंट लेकर ग्राग्ये। गांधी जी ने अपने सेकेटरी श्री प्यारेलाल को एक काग्रज के टुकड़े पर "करो या मरो" लिख कर देशवासियों को अपना ग्रांतिम संदेश दे दिया ग्रौर वे ग्रावश्यक सामग्री के साथ पुलिस कमिश्नर की मोटर में वैठ गये। विक्टोरिया टिमिनस स्टेशन पर एक स्पेशल ट्रेन तैयार थी, जिसमें कांग्रेस कार्यकारिएी के सब सदस्य तथा ग्रनेक कांग्रेसी पहिले में ही गिरफ्तार कर के विठा लिये गये थे। ट्रेन विचवाड़ स्टेशन जाकर रुकी ग्रौर वहां से मोटर तथा लारियों में सब लोग यहां-वहां भेज दिये गये।

यह ममाचार जहां भी पहुँचा, वहीं अशान्ति फैल गई। देश के सभी छोटे-वड़ नेता तथा हजारों कांग्रेस कार्य-कर्त्ता गिरफ्तार कर लिये गये। स्थान-स्थान पर लाठियां और गोलियां चलने लगीं। सरकारी दमन पराकाष्ठा को पहुँच गया और वह सामान्य जनता को असह्य हो गया। परिणामस्वरूप जनता पागल हो गई। उसने सरकारी इमारतों, पोस्ट आफिसों, रेल्वे स्टेशनों और पुलिस स्टेशनों पर आक्रमण कर दिया। टेलिफ़ोन के तार कटने लगे, रेल की पटिरयां उखड़ने लगीं और पुल तक गिराने के प्रयत्न होने लगे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार नेताओं की गिरफ्तारी के एक सप्ताह के पश्चात् तक २५० रेल्वे स्टेशनों पर आक्रमण कर उन्हें क्षति पहुँचाई गई और ५०० से अधिक पोस्ट आफिसों पर हमला किया गया। विहार तथा उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में कुछ सप्ताहों के लिये रेलों के आने-जाने में अनिश्चितता आ गई। इस अनिश्चित काल में सरकार को होने वाली हानि एक करोड़ के लगभग वतनाई जाती है। पुलिस और फौजी सिपाहियों से जनता की होने वाली मुठभेड़ में कुछ अधिकारी, सिपाही तथा सैनिक भी मारे गये। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार ५३६ अवसरों पर गोलियां चलाई गई। लाठियों और वेंतों के उपयोग का तो कोई हिमाव ही न रहा। लगभग ६०० नागरिक मारे गये और कुछ हजार जस्मी हुए। सन् १६४२ के अन्त तक ६० हजार के लगभग गिरफ्तारियाँ हुई और लगभग ६० लाख रुपया सामूहिक जुर्माने के रूप में वसूल किया गया।

गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों में से २६ हजार व्यक्तियों को कारावास का दंड मिला श्रौर १८ हजार व्यक्ति बिना ग्रभि-योग लगाये जेलों में रोक कर रखे गये । अनेक कांग्रेस कार्यकर्त्ता भूमिगत हो गये ।

सन् १६४२ का ग्रांदोलन भारतीय स्वतंत्रता के लिये किया जाने वाला ग्रन्तिम ग्रान्दोलन था, जिसमें सरकार ग्रीर जनता दोनों ने ग्रपनी पूर्ण शक्ति लगा दी। मध्यप्रदेश, सौराष्ट्र, उत्तरप्रदेश ग्रौर विहार इस ग्रांदोलन में प्रग्रणी रहे। हमारे प्रदेश से इस ग्रांदोलन के दिनों में लगभग ५ हजार देश सेवक गिरफ्तार कर जेल भेजे गये। एक दर्जन में ग्रिधिक स्थानों में गोलियां चलीं, जिनमें घोड़ा-डोंगरी, नाहिया, पट्टण, चिमूर तथा ग्राष्टी मुख्य हैं। इन में से चिमूर ग्रौर ग्राष्टी में कुछ सरकारी ग्रिधिकारी ग्रौर पुलिस सिपाही भी मारे गये। कुछ न कुछ नागरिक तो सभी गोली चलाने के स्थानों में मारे गये। यह ग्रान्दोलन देश के ग्रिधिकांश स्थानों में एक ही समय ग्रारम्भ हुग्रा ग्रौर उसका रूप भी प्रायः ममान ही रहा। महात्मा गांधी ग्रथवा ग्रन्य कोई भी नेता भारतीय स्वतंत्रता के किसी भी ग्रांदोलन में ग्रहिंसा की मीमा का ग्रितिकमण नहीं करना चाहता था। हिंसा के समस्त ग्राधुनिक साधनों से सुसज्जित ग्रंग्रेज सरकार का सामना हिंसक वृत्ति से करना संभव भी न था, किन्तु सरकार की सनक ग्रौर जल्दबाजी ने जनता को ग्रनायास ही नेतृत्विहीन कर दिया ग्रौर उसके संकेत पर तांडव नृत्य करने वाली पुलिस तथा ग्रन्य ग्रिधकारियों ने विवेक को धता बतला दम्भ की पराकाष्टा कर दी, जिससे कांग्रेसी ग्रौर ग़ैर-कांग्रेसी सभी प्रकार की जनता को "मरता क्या न करता" की लोकोक्ति के ग्रनुसार हिंसा का ग्राश्रय ग्रहण करने को बाध्य होना पड़ा।

सन् १६४४ के मई मास तक प्रायः सभी कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता जेल से बाहर आ गये।

जून सन् १६४६ में कांग्रेस कार्यकारिएा ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तावित योजना पर विचार किया और विधान-निर्मात्री परिषद् में भाग लेना स्वीकार किया । तारीख १५ अगस्त १६४७ के दिन अंग्रेज भारत से चले गये और देश स्वतंत्र हो गया और इस विधान निर्मात्री परिषद् द्वारा निर्मित संविधान के अनुसार तारीख २६ जनवरी सन् १६५० से भारत में पूर्ण प्रजासत्तात्मक शासन प्रणाली आरंभ हुई।

# मध्यप्रदेश का वाकाटक राजवंश

श्री वासुदेव विष्णु मिराशी

मध्यप्रदेश के प्राचीन इतिहास में वाकाटकों से अधिक अन्य कोई गौरवास्पद राजवंश नहीं है। बहुसंख्य इतिहासकारों की सम्मति है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में ईस्वी काल गणना की चौथी और पांचवी शताब्दियां स्वर्ण्युग है, क्योंकि ये धर्म, साहित्य और कला क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति से प्रभावित रही है। इस युग को गुप्त-वाकाटक काल भी कहा जाता है, क्योंकि इस में वाकाटक-गुप्तों ने कमशः दक्षिण और उत्तर भारत के क्षेत्रों में अपना साम्राज्य फैलाया था। प्राचीन भारतीय इतिहास के एक अधिकारी विद्वान् प्रो. जे दुवेल ने वाकाटकों के विषय में कहा है—"तीसरी से छठी शताब्दी तक दक्षिण में राज्य करने वाले समस्त राजवंशों में सबसे अधिक गौरवास्पद, सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण, सबसे अधिक प्रतिष्ठित, सर्वश्रेष्ठ एव सस्पूर्ण दक्षिण की संस्कृति में श्रेष्ठ प्रभाव डालने वाला वाकाटकों का गौरवपूर्ण राजवंश रहा है।"

विगत मौ वर्षों में ही इस राजवंश के विषय में हमारा सम्पूर्ण ज्ञान उपलब्ध हुन्ना है। सन् १८३६ में इस प्रदेश में सिवनी के एक गोंड मालगुजार के पास मिले ताम्न-पत्र से इस राजवंश का प्रथम ज्ञान हुन्ना। उस समय तक वाकाटक नाम भी स्रज्ञात था। वास्तव में राजवंश के संस्थापक विन्ध्यशिक्त के नाम का उल्लेख पुराणों में हुन्ना है, परन्तु स्रशुद्ध पाठ से स्नौर कुछ संशों में विपरीत अन्वय† से उसे यवन या यूनानी जाति से सम्विन्धत मान लिया गया था। प्राचीन लिपि के एक विशेषज्ञ डा. भाऊ दाजी ने स्नजन्ता की १६ वींगुफ़ा के उत्कीर्ण लेख का सम्पादन करते हुए लिखा था कि वाकाटक यवनों तथा यूनानियों का ही एक राजवंश था, जिन्होंने वैदिक यजों को पूर्ण करने एवं बौद्ध धर्म के प्रसार के लिये महत्वपूर्ण एवं बहुमूल्य कार्य करने में प्रमुख भाग लिया था। दिसरी स्नोर प्रचलित मत यह है कि वाकाटक लोग ब्राह्मए थे। इस राजवंश के इतिहास सम्बन्धी हमारे ज्ञान में स्नभी हाल के वर्षों में जो प्रगति हुई है, वह इस उदाहरण से स्पष्ट होती है। मध्यप्रदेश के विभिन्न भागों में सौभाग्य से मिले ज्ञिलालेखों और ताम्नपत्रों से एवं इन उत्कीर्ण लेखों की प्रिन्सेप, वृत्हर, कीलहार्न और जायमवाल जैसे प्रमुख विद्वानों द्वारा की गहन गवेपणा और सध्ययन से हम इस राजवंश के इतिहास की मुख्य बाह्य रेखाओं को समभने स्नौर भाग्त के प्राचीन इतिहास में उसका उचित स्थान देने में समर्थ हुए हैं।

ततः कोलिकिलभ्यश्च विन्ध्यशक्तिभंविष्यति । समाः षण्णवीतं ज्ञात्वा पृथिवीं तु समेष्यति ।।

विष्णु पुराण का कथन है केलिकल नरेश यवन थे।

तेषूच्छिन्नेषु केलिकला यवना भूपतयो भविष्यन्ति।

देखिये पार्जीटर—"डायनेस्टीज ग्राफ़् दि कलि एज", पृष्ठ ४८।

्रायल एशियाटिक सोमायटी की बम्बई शाखा की पत्रिका (इसका प्रस्तुत लेख में प्रयुक्त संक्षिप्त रूप जे. बी. बी. ब्रार. ए. एस.), जिल्द ७, पृष्ठ ६९ इत्यादि ।

<sup>\*</sup> जे. दुवेल, ''एन्शन्ट हिस्ट्री ग्राफ दि डेक्कन'', पृष्ठ ७१।

<sup>†</sup> वायु श्रौर ब्रह्माण्ड पुराणों में श्रान्ध्रों तथा सातवाहनों के बाद प्रतिष्ठित हुए राजवंशों का वर्णन करते हुए कहा गया हैं:—

इस राजवंश का प्रारम्भ अभी अज्ञात है। जायसवाल का विचार है कि ये लोग वाकाट नामक स्थान से आये थे। उन्होंने इसे ओड़छा राज्य के बागाट स्थान से जोड़ा है। \* अपने इस मन की पुष्टि में उन्होंने यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि इलाहाबाद के निकट कोसम तथा उत्तर भारन के अन्य स्थान में पाये हुए निक्के वाकाटक राजवंश के प्रथम प्रवरसेन तथा दूसरे राजाओं द्वारा प्रसारित किये गये थे, परन्तु जायसवाल के पाठ मन्दिग्ध है और उन्हें दूसरे विद्वानों ने स्वीकार नहीं किया है। कि वस्तुस्थित यह है कि वाकाटकों ने कोई मिक्का नहीं चलाया था, परन्तु उन्होंने अपने सारे राज्य में गुप्तों की मुद्रा को ही प्रचलित किया था। अतः वाकाटक मूलतः एक उत्तरी राजवंश था, यह मत इससे सिद्ध नहीं हो सकता। दूसरी ओर इस वात के कई प्रमाण है कि वे इस प्रदेश में दक्षिण से आये थे। उनके संस्कृत तथा प्राकृत उत्कीर्ण लेखों में इस प्रकार की कई शब्द योजनाएँ हैं, जिनमें पल्लव दान-पत्रों से स्पष्ट समानता दिखती है। देक्षिण के सातर्काण्यों, कदम्बों और चालुक्यों के समान प्रारम्भिक वाकाटक अपने को "हारिती-पुत्र"—हारिती के पुत्र कहते थे। उन्होंने धर्म महाराज की उपाधि भी धारण की थी, जो कि केवल पल्लवों व कदम्बों जैसे कुछ दक्षिणी राजवंशों के लेखों में ही दिखलाई पड़ती है। अ इसलिये यह निश्चित मालूम पड़ता है कि वाकाटक प्रारम्भ में दक्षिण से आये थे।

पुराणों में वाकाटकों की दो राजधानियों-पुरिका और चनका का उल्लेख मिलता है। + प्रकरण से मालूम पड़ता है कि पुरिका पहले नाग राजाओं की राजधानी थी और हरिवंश के व्यौरे से मालूम पड़ता है कि यह ऋअवत् या सातपुड़ा पहाड़ की तराई में कहीं बसी हुई थी। + इस प्रदेश में वाकाटक राजवंश के आगमन के पश्चात् उसकी यही राजधानी बनी थी। दूसरा नगर चनका उनकी पूर्व राजधानी रही होगी।

इस राजवंश का संस्थापक विन्ध्यशक्ति था, जिसका कि पुराणों और १६ वीं अजन्ता गुफ़ा के उत्कीर्ण लेख में उल्लेख मिलता है। अजन्ता लेख में उसको द्विज या ब्राह्मण कहा है। ‡‡ बाद के लेखों में वाकाटकों की वड़ी प्रशंसा की गई है। उसने बड़े युद्ध लड़ कर अपना सामर्थ्य बढ़ाया था। जब वह ऋुद्ध हो जाता था तो वह अजेय होता

- \* जायसवाल.—'हिस्ट्री म्राफ इण्डिया', १५० ई. से ३५० ई., पृष्ठ ६७ इत्यादि ।
- † स्राल्तेकर.—"कुछ तथाकथित नाग स्रौर वाकाटक सिक्के"—जर्नल स्राफ दि न्यूमिस्मेटिक सोसायटी स्राफ इण्डिया (संक्षिप्त रूप जे. एस. स्नाई.), जिल्द ५, पृष्ठ १११।
- ‡ वाशीम दानपत्रों के विषय में लिखे अपने लेख में मैं यह स्पष्ट कर चुका हूँ । इपिग्राफ़िया इण्डिका जिल्द २६, पृष्ठ १४६।
- 🗙 वही, जिल्द २६, पृष्ठ १४१।
- + विन्ध्यशक्तिसुतश्चापि प्रवीरो नाम वीर्यवान् । भोक्ष्यते च समाः षष्टि पुरिकां चनकां च वै ।। पार्जीटर 'डायनेस्टीज स्राफ् दि कलि एज'-पुष्ठ ५०।

"पुरीं काञ्चनकां च वै" स्थान पर जायसवाल के मतानुसार "पुरिकां चनकां च वै" यह पाठ स्वीकृत किया गया है जो कि ग्रधिक उपयुक्त ग्रर्थ देता है ग्रौर प्रकरण से पुष्ट होता है ।

ा∙ हरिवंश, विष्णुपुराण ३८,२२।

ऋक्षवन्तं सर्माभतस्तीरे तत्र निरामये। निर्मिता सा पुरी राज्ञा पुरिका नाम नामतः।।

विष्णु पुराणु में तापी, पयोष्णी स्रौर निर्विन्ध्या के उद्गम स्थान के रूप में ऋक्षवन्त का उल्लेख किया गया है इमलिये वह सतपुड़ा पर्वत के तुल्य हैं।

तापीपयोष्णीनिविन्ध्याप्रमुखा ऋक्षसम्भवाः।।

‡‡ देखिये मिराशी, ग्रजन्ता की १६ वीं गुफा में वाकाटक उत्कीर्ण लेख (हैदराबाद ग्राकिग्रालाजिकल मिरीज संख्या १४) पृष्ठ १०।

था। उसके पास बहुत बड़ी ग्रश्वसेना थी। जिसकी सहायता से वह शत्रुश्रों को पराजित किया करता था। दक्षिण से चल कर उसने अपने पूर्ववर्ती राजा सातवाहनों से विदर्भ का बड़ा भाग छीन लिया था। वन्हाड के श्रकोला जिले में तरेहाला स्थान में मिले पोटिन धातु के सिक्कों से मालूम पड़ता है कि सातवाहन लोग २५० ई. में अपने पतन के समय तक विदर्भ पर राज्य करते रहे। में अपपेत के पांचित के पुत्र प्रथम प्रवरमन से प्रारम्भ होती है, जिससे स्पष्ट होता है कि विन्ध्यशक्ति अपने राज्य के उत्तर में प्रमार के बाद भी अपनी राजधानी चनका से ही शासन करता था। उसका शासन काल सन् २५०-२७५ ई. के लगभग है। †

प्रथम प्रवरसेन वाकाटक शासन का स्रमली संस्थापक था। उसने उत्तर में नर्मदा तक स्रपने शासन को प्रतिष्ठित किया था। उसने सम्पूर्ण सातों सोमयाग, कम में कम तीन वाजपेय यज्ञ स्रौर चार स्रव्वमेघ, जिसके लिये उसने सभी दिशास्रों में सफल स्रभियान किये थे, पूर्ण किये थे। उसने स्रव्वमेघ स्रौर वाजपेय सम्पूर्ण करने के पश्चात् सम्राट् की स्रद्वितीय उपाधि को धारण किया था। प्रपुर्ण में भी उसके वाजपेय यज्ञों का उल्लेख किया गया है जिनमें उसने ब्राह्मणों को बहुत दक्षिणा दी थी।

उत्तर में नर्मदा तक वाकाटक राज्य के विस्तार में पुरिका जैसे मध्यवर्ती नगर में जो कि सम्भवत: सातपुड़ा पहाड़ की तराई में था, राजकीय राजधानी ले जाना ब्रावश्यक होगया। पुराणों में कहा गया है कि इस स्थान पर कई पीढ़ियों से एक नाग वंश शासन कर रहा था + उत्कीर्ण लेखों से मालूम पड़ता है कि वर्तमान भिलसा के समीप प्राचीन विदिशा के राजवंश की एक शासा थी। प्रतीन होता है कि प्रवरसेन ने नाग राजा को राज्यच्युत कर दिया था और उसका प्रदेश अपने अधिकार में ले लिया था। इसके बाद उसने चनका का त्याग कर पुरिका राजधानी बनायी थी।

प्रथम प्रवरसेन ने ग्रपनी स्थिति भारशिवों से वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित कर ग्रधिक सुदृढ़ करने का प्रयत्न किया था। भारशिव नाग जाति के थे। सम्भवतः वे प्रारम्भ में विदर्भ में राज्य करते थे क्योंकि मध्यप्रदेश के भण्डारा जिले के पौनी स्थान में भगदत्त नामक भार राजा का एक प्राचीन शिलालेख उपलब्ध हुग्रा है जो द्वितीय ईस्वी शताब्दी का है।। वाद में उन्होंने उत्तरी भारत पर ग्राक्रमण किया ग्रौर वहां वे बस गये। नागों की सुप्रसिद्ध राजधानी पद्मावती में भवनाग ग्रघिराज के ताम्बे के सिक्के पाये गये हैं। त्र वाकाटक लेखों से ज्ञात होता है कि भारशिव कट्टर शैव थे। वे ग्रपने कन्धों पर सर्वदा शिवलिङ्ग (सम्भवतः उसके त्रिशूल को) धारण करने थे ग्रौर उनकी श्रद्धा थी कि उनका राजकीय ऐश्वर्य उसकी कृपा के फलस्वरूप ही था। उन्होंने दस ग्रश्वमेध

<sup>\*</sup> देखिये मिराशी तरेहाला में प्राप्त सातवाहन सिक्के (जे. एन्. एम्. ग्राई. जिल्द २ पृष्ठ ६३१)

<sup>†</sup>पुराणों में कहा गया है कि वह छियानवे वर्ष जीवित रहा। वायु तथा ब्रह्माण्ड पुराणों के उपर्युक्त श्लोक देखिये।

<sup>‡</sup> वाकाटक दानपत्र के प्रारम्भिक भाग को देखिये :— ग्रग्निष्टोमाप्तोर्य्यामोक्थ्यषोडश्यति–रात्रवाजपेयवृहस्पतिसवसाद्यस्क्रचतुरश्वमेघयाजिनः . . . . . . . . . . . . . . . . वाकाटकानांमहाराज श्री प्रवरसेनस्य —।

<sup>×</sup> पार्जीटर-'डायनेस्टीज इ. पृष्ठ ५०। विन्ध्यशक्ति के पुत्र प्रवीर के बारे में कहा गया है :—
''यक्ष्यते वाजपेयैश्च समाप्तवरदक्षिणैं:'' वाजपेय यज्ञ करने वाला व्यक्ति सम्राट की उपाधि लगाने में
समर्थ हो जाता है। राजा वै राजस्यनेष्ट्वाभवित सम्राड्वाजपेयेन। शतपथ ब्राह्मण् १. १. ३।

<sup>🕂</sup> दौहित्रः शिशुको नाम पुरिकायां नृपो ऽ भवत् । पार्जीटर, डायनेस्टीज, पृष्ठ ४६ ।

<sup>∙|-</sup> मिराशी, भार राजा भगदत्त का पौनी शिलालेख " एपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द २४, पृष्ठ ११ इ. ।

<sup>🖈</sup> ग्रत्तेकर "भवनाग के सिक्के एवं परिचय" जे. एन. एस. ग्राई. जिल्द ५, पृष्ठ २१ इ.

यज्ञ किये थे और पराक्रम मे प्राप्त भागीरथी के जल से ग्रपना ग्रभिषेक किया था। \* इससे स्पष्ट होता है कि भारिशवों ने मध्यभारत से कुषाएों को भगा दिया था और उनमे भगवान शिव के पिवत्रस्थान प्रयाग ग्रौर काशी का उद्धार किया था। भारिशवों का महाराज भवनाग प्रथम प्रवरसेन का समकालीन था। उसने ग्रपनी पुत्री का विवाह गौत्तमीपुत्र से किया था जो कि वाकाटक सम्राट् का ज्येष्ठ पुत्र था। उत्तर के शक्तिशाली नाग राजकुल से हुए इस सम्बन्ध से वाकाटकों की शक्ति ग्रौर प्रतिष्ठा बहुत वढ़ गयी होगी क्योंकि गौत्तमीपुत्र के उत्तराधिकारियों के सभी दानपत्रों में उसका उल्लेख है। पुराएों में कहा गया है कि प्रथम प्रवरसेन ने ६० वर्ष तक दीर्घकालीन शासन किया था। उसके द्वारा चार ग्रश्वमेध ग्रौर कई वाजपेय यज्ञ सम्पन्न किये जाने से यह काल ग्रसम्भव नहीं जान पड़ता। सम्भवतः उसने २७० ई. से ३३० ई. तक शासन किया था।

पुराणों के अनुसार प्रथम प्रवरसेन के चार पुत्र थे और सभी राजा बने थे। † अभी हाल तक पुराणों का यह विधान अविश्वसनीय मालूम पड़ता था क्योंकि इसका कोई प्रमाण न था कि इतने जल्दी वाकाटक वंश की उपशाखायें फैल गयी थीं। १९३९ में वाशीम ताम्रपत्र के मिल जाने से मालूम हुआ कि वाकाटक दान-पत्रों में उल्लिखित गौतमीपुत्र के अतिरिक्त प्रवरसेन का एक और पुत्र था, जिसका नाम सर्वसेन था। ‡ मैंने यह प्रदिशत किया है कि अजन्ता के उत्कीर्ण लेखों में भी उसके नाम का उल्लेख हुआ है। × इसलिये यह सुनिश्चित प्रतीत होता है कि प्रवरसेन प्रथम का विस्तीर्ण साम्राज्य उसकी मृत्यु के बाद उसके चारों पुत्रों में बांट दिया गया। ज्येष्ठ शाखा पुरानी राजधानी पुरिका में शासन करती रही। द्वितीय पुत्र सर्वसेन ने वत्सगुल्म के पवित्र नगर में, जो कि अकोला जिला का आधुनिक वाशीम गांव है अपने शासन की प्रतिष्ठा की थी। अवशिष्ट दो लड़के जिनके नाम अभी भी अज्ञात हैं सम्भवतः गोदावरी के दक्षिण में कुन्तल के देश (दक्षिण महाराष्ट्र देश और उत्तर कर्णाटक ) पर राज्य करते थे। इन दो शाखाओं के लेख अबतक प्रकाश में नहीं आये हैं। शायद ये अल्पजीवी रहे थे। सम्भवतः इनका अस्तित्व राष्ट्रकूट वंश ने नष्ट कर दिया था जिसकी स्थापना ३७५ ई. में उत्तरी कृष्णा घाटी में मानाङ्क ने की थी।

मुख्य शास्ता: — प्रवरसेन के ज्येष्ठ पुत्र गौतमीपुत्र की ग्रपने पिता के समय में ही ग्रकालमृत्यु हो गयी थी। इसिलये प्रवरसेन का स्थान उसके पौत्र रुद्रसेन ने सन् ३३० ई. के ग्रहण किया। बाद में वाकाटक लेखों में प्रथम रुद्रसेन भारिशवों के महाराजा भवनाग की पुत्री का लड़का बतलाया गया है। जिसका ग्रथ है कि उसको पद्मावती के नागों की शिक्तसम्पन्न सहायता उपलब्ध थी। उसके शासन का केवल एक उत्कीर्ण लेख उपलब्ध हुग्रा है, जो चान्दा जिले के देवटेक स्थान में है। यह एक वड़ी प्रस्तर शिला पर पूर्ववर्ती लेख को, जोिक सम्भवतः पुण्यश्लोक ग्रशोक के महामात्र द्वारा पशुग्रों के बन्धन व वध का निषेध करते हुये प्रसारित किया गया था, मिटाकर लिखा गया है। शिला पर लिखा वाकाटक उत्कीर्ण लेख कहता है कि यह स्थान जहां पर शिला लगायी गयी है रुद्रसेन राजा का धर्मस्थान (पूजा का स्थान) है। + रुद्रसेन भीषण महाभैरव देव का, जिसे दक्ष के यज्ञ के विध्वंस के लिये शिव ने पैदा किया था, परम भक्त था। उसे

<sup>\*</sup> वहीं देखिये :—ग्रसभारसित्तवेशित शिवलिङ्गोद्वहन शिव सुपरितुष्टसमृत्पादित राजवंशानाप्म्पराक्रमा-धिगत भागीरथ्यमल जलमूर्घाभिषिक्तानां दशाश्वमेघावभृथस्नातानां भारशिवानां महाराज श्री भवनागदौहित्रस्य ग्रादि. पट्टन ताम्रपत्र, एपि. इण्डिका, जिल्द २३, पृष्ठ ६५।

<sup>†</sup> प्रवीर (प्रवरसेन प्रथम) का उल्लेख करने के बाद पुराणों में कहा गया है :—तस्य पुत्रास्तु चत्वारो भविष्यन्ति नराधिषाः ।। डायनेस्टीज ग्रादि, पृष्ठ ५०।

<sup>‡</sup> एपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द २६, पृष्ठ, २६ इ.।

<sup>🗴</sup> हैदराबाद ग्रार्किग्रालाजिकल सिरीज, संख्या १४, पुष्ठ ३ इ.।

<sup>+</sup> मिराशी, "देवटेक उत्कीर्ण लेख पर एक नया प्रकाश" आठवीं अखिल प्राच्यविद्या परिषद्की कार्यवाही, पृष्ठ ६१६ इ०

ग्रशोक द्वारा प्रचारित ग्रहिंमा के सिद्धांत में किमी प्रकार की ग्रास्था नहीं थी। इसलिये उसे उसी प्रस्तरिंशला पर जिस पर महान् बौद्ध सम्राट् द्वारा पशुग्रों के बन्धन व वध की निषेधात्मिका उद्घोषणा लगी थी, ग्रपना उत्कीर्ण लेख ग्रंकित करवाने में कोई भिभक नहीं थी।

प्रथम रुद्रमेन शिक्तशाली गुप्त नरेश ममुद्रगुप्त का समकालीन था। इसिलये उसके समय में नर्मदा से उत्तर के देश में वड़ी उथल-पुथल मची हुई थी। समुद्रगुप्त वैशाली के लिच्छिवियों के शिक्तगूर्ण सहयोग को प्राप्त कर उत्तरी भारत की विजय और प्रभुत्व के कार्य पर अग्रेसर हो गया था। उसके इलाहाबाद के स्तम्भ पर उत्कीर्ण लेख में ग्रायीवर्त्त अथवा नर्मदा से उत्तर के उन नरेशों की लम्बी सूची दी गयी हैं जिन्हें उसने बलात् गद्दी में उतार दिया था और जिनके राज्यों पर उसने प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। इन राजाओं में नागदत्त, गण्पित नाग और नागमेन ब्रादि नाग शासक थे। इनमें से सम्भवतः गण्पित नाग पद्मावती का तत्कालीन शासक था क्योंकि उसके सिक्के वहां प्राप्त हुए हैं। वह स्पप्टतया भवनाग का उत्तराधिकारी था। दूसरे नाग राजा सम्भवतः मध्य भारत की छोटी रियामतों पर राज्य कर रहे थे। हमें यह जात नहीं हैं कि रुद्रमेन प्रथम ने नर्मदा के पारवर्ती ग्रपने सम्बन्धियों की मदद के लिये क्या कदम उठाये, परन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं हैं कि उनकी पूर्ण पराजय एवं पतन में उसे उत्तरी भारत के एक शक्तिशाली संघराज्य की मदद मिलनी वन्द हो गयी।

उत्तरी भारत के नरेशों को पराजित कर समुद्रगुप्त ने अपनी विजययात्रा दक्षिए। में प्रारम्भ की। उमका आक्रमए। सबसे पहले कोमल अर्थात् छत्तीमगढ़ के शासक महेन्द्र को अनुभव हुआ। यह राजा सम्भवतः पहले अपने राज्य के शिक्तशाली पड़ोमी वाकाटकों का मांडलिक (करद सामन्त) था। अन्त में महेन्द्र पराजित हो गया † और उसे अपने प्रदेश में में होकर महाकान्तार (आधुनिक बस्तर जिला) के व्याघ्रराजा के राज्य और दूसरे दक्षिएं। राजाओं पर आक्रमए। करने के लिये समुद्रगुप्त को अनुमित देनी पड़ी।

इन गुप्त विजयों ने वाकाटक वंश की इस मुख्य शाखा की शक्ति व प्रतिष्ठा को बड़ी भीपए क्षित पहुंचायी। महाकान्तार के व्याघराजा, जो सम्भवतः नल वंश काथा, कुराळ का महाराज, पिष्टपुर (ग्राधुनिक पीठापुर) का महेन्द्र गिरि ग्रौर बहुत से दूसरे राजाग्रों ने वाकाटक प्रभुत्व को छोड़ कर गुप्त साम्राज्य की ग्रधीनता स्वीकार कर ली। इसलिये इस मुख्य शाखा का राज्य उत्तर विदर्भ में ग्रयीत् नर्मदा ग्रीर इन्ध्याद्रि पर्वतराजि के मध्यवर्ती प्रदेश में मर्यादित हो गया।

सन् ३४५ ई. से रुद्रसेन का स्थान उसके पुत्र प्रथम पृथिवीपेण ने लिया। उसके उत्तराधिकारियों के दानपत्रों में वह महेश्वर का परम भक्त घोषित किया गया है और उसमें सचाई, ऋजुता, दया, संयम और दान के साथ-साथ वीरता एवं राजनीतिक वृद्धिमत्ता के श्रेष्ठ गुण कहे गये हैं। उसकी तुलना उक्त गुणों से सुप्रसिद्ध प्राचीन पाण्डव युधि-ष्ठिर से भी की गयी थी। प्रतित होता है कि प्रथम पृथिवीपेण ने शान्तिपूर्ण नीति प्रचलित रखी जिससे उसकी प्रजा को सुख और समृद्धि मिली। उसके राज्य के उत्तरी सीमाग्नों के पार गुप्त सम्राट् समुद्रगुप्त और चन्द्रगुप्त अपने

<sup>\*</sup> फ्लीट "गुप्त इन्स्ऋिप्शन्स् "पृष्ठ ७.

<sup>†</sup> दक्षिणी कोसल में गुप्त प्रभुत्व स्वीकार किया जाता था यह बात महेन्द्र के उत्तराधिकारियों द्वारा गुप्त सम्वत् के प्रयोग से स्पष्ट होती हैं। रा.व. हीरालाल द्वारा सम्पादित भीमसेन द्वितीय के आरंग पत्र देखिये, एफिग्राफिया इण्डिका जिल्द ६, पृष्ठ ३४२ इ. और उस के काल के विषय में मेरा संशोधन। वही जिल्द २६ पृष्ठ २२८.

<sup>्</sup>रे देखिये मेरे द्वारा सम्पादित पट्टन पत्र (एपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द २७, पृष्ठ ८५)—ग्रत्यन्त माहेश्वरस्य सत्यार्जवकारुण्य शौर्य विकमनय विनय माहात्म्य घीमत्त्व पात्रगतभिक्तित्वधर्मविजयित्व मनोनैर्मल्यादि गुर्णैः समुपेतस्य वर्षशतमभिवर्धमानकोशदण्ड माधन सन्तान पुत्र पौत्रिणः युधिष्ठिर वृत्तेर्वाकाटका नाम्महाराजश्रीपृथिवीषेणस्य, इत्यादि.

पड़ोसियों को पराजित कर एवं उनके राज्यों पर अधिकार कर आक्रमणात्मक नीति प्रचलित कर रहे थे। पृथिवीषेण हेतुपूर्वक इन युद्धों में फंसने से बचे रहे और दक्षिण में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने और प्रजा की परिस्थिति सुघारने में लगे रहे। अधिकृत वाकाटक लेखों में उसकी नीति के परिणाम निम्न शब्दों में लिखे गये हैं: "पृथिवीषेण के पास, निरन्तर प्राप्त होने वाला कोश और सेना थी जो कि पिछले सौ वर्षों से संगृहीत हो रहे थे।"

प्रथम पृथिवीषेण ने दीर्घ काल तक शासन किया जो सम्भवतः सन् ४०० ई. में समाप्त हुग्रा। इसके शासन की समाप्ति से कुछ वर्ष पूर्व सन् ३६५ में चन्द्रगुप्त द्वितीय ने, जो कि उस समय तक उत्तर भारत के बड़े भाग का सार्वभौम प्रभु बन गया था, मालवा और काठियावाड़ के शक क्षत्रपों पर ग्राक्रमण कर दिया। इस युद्ध के कारण ग्रज्ञात हैं। क्षत्रप वाकाटकों के उत्तरी पड़ोसी थे। इन्होंने मालवा, उत्तरी गुजरात और काठियावाड़ के उपजाऊ प्रान्तों पर निरन्तर तीन शताब्दी से ग्रधिक कब्जा रखा था और वे अत्यन्त शिक्तशाली बन गये थे। इसलिये यह स्वाभाविक ही था कि क्षत्रपों के विरुद्ध अपने ग्राक्रमण में चन्द्रगुप्त ने अपने शिक्तशाली पड़ोसी वाकाटक नरेश प्रथम पृथिवीषेण की मैत्री चाही। गुप्तों और वाकाटकों का संयुक्त वल पश्चिमी क्षत्रपों का उन्मूलन करने में समर्थ था, फलतः वे इसी समय से इतिहास के गर्भ में विलीन हो गये। उसके बाद चन्द्रगुप्त ने मालवा पर ग्रधिकार कर लिया और सम्भवतः उसने उज्जियनी को अपने विस्तीर्ण साम्राज्य की दूसरी राजधानी बनाया। वाकाटकों से हुई राजनीतिक मैत्री को मजबूत करने के लिये उसने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह प्रथम पृथिवीषेण के पुत्र वाकाटक राजकुमार द्वितीय छद्रमेन से कर दिया। मालवा और विदर्भ के शासक राजवंशों का यह वैवाहिक सम्बन्ध शुङ्कों के समय हुई पांच शताब्दी पूर्व की ऐसी घटना को स्मरण कराता है। कालिदास का नाटक 'मालविकाग्निमित्र' जो कि पिछली घटना का चित्रण करता है सम्भवतः उज्जियनी में प्रभावती गुप्ता और द्वितीय छद्रसेन के विवाह के ग्रवसर पर सर्वप्रथम रंगमंच पर प्रदिश्तित कियागया था।\*

श्रपने पिता के समान ही प्रथम पृथिवीषेण भी शैव था। उसके काल में वाकाटक राजधानी नागपुर से २८ मील दूर रामटेक के समीप निन्दवर्धन, श्राधुनिक नन्दर्धन या नगरधन के समीप ले जायी गयी। यह स्थान घूषसगढ़, भिवगढ ग्रादि सुदृढ़ सुरक्षित किलों से घिरा होने से राजकीय राजधानी बनाये जाने के लिये योग्य समक्ता गया। †

प्रथम पृथिवीषेण के स्थान पर उसका पुत्र एवं प्रसिद्ध गुप्त राजा द्वितीय चन्द्रगुप्त उर्फ विक्रमादित्य का जामात द्वितीय रुद्रसेन राजगद्दी पर बैठा । उसके सब पूर्वज शैव थे किन्तु यह राजा चक्रपाणि (विष्णु) का भक्त था और अपनी समृद्धि के लिये वह उसी की कृपा को कारण मानता था। धार्मिक श्रद्धा में यह परिवर्तन सम्भवत : उसकी धर्मपत्नी प्रभावती गुप्ता के प्रभाव के कारण हुआ था जो कि अपने पिता के समान विष्णु की भक्त थी। वह रामगिरि की टेकड़ी पर श्री रामचंद्र के पादमूलों (पदिचह्नों) की पूजा करती थी और बाद में उसने कुछ दान दिये थे। ‡ यह रामगिरि ही वर्त्तमान रामटेक हैं जो नागपुर के समीप तीर्थयात्रा का एक सुप्रसिद्ध स्थान है। यह उस समय की वाकाटक राजधानी निन्दवर्धन × से लगभग ३ मील की दूरी पर था।

राजगद्दी पर बैठने के बाद जल्दी ही रुद्रसेन द्वितीय का स्वर्गवास होगया। उसने सम्भवतः दो लड़के दिवाकरसेन श्रौर दामोदरसेन श्रपने पीछे छोड़े थे जो कि उसके बाद क्रमशः गद्दी पर बैठे। श्रपने पिता की मृत्यु के समय दिवाकरसेन

<sup>\*</sup> मिराशी, 'कालिदास' (हिन्दी में) पृष्ठ १८३-४

<sup>🕇</sup> वेल्स्टेड, "मध्यप्रदेश के वाकाटक ग्रौर उनका प्रदेश" जे. ए. एस. वी. जिल्द २६, पृष्ठ १५६ इ.

प्रभावती गुप्ता के ऋद्धपुर पत्रों में वितरण के स्थान के रूप में रामगिरि का उल्लेख किया गया है। (रामगिरि-स्वामिनः पादमूलात्) जे. ए. एस. बी. (एन. एस.), जिल्द २०, पृष्ठ ५६.

<sup>🗙</sup> मिराशी 'रामगिरि का स्थान ' 'नागपुर युनिवर्सिटी जर्नल ' सं. १ पृष्ठ १ इ.

श्रल्पवयस्क था। रानी प्रभावती गुप्ता ने श्रपने छोटे पुत्र की श्रिभभाविका (रीजंट) के रूप में राज्य के कार्यों का मंचालन किया। वालक राजा के शासन के १३ वें वर्ष में निन्दिवर्धन में प्रसारित श्रपने पूना ताम्रपत्र में \* यह मर्वप्रथम मालूम पड़ा है कि वह मुप्रसिद्ध गुप्त राजा चन्द्रगुप्त दितीय की सुपुत्री थी। श्रीर इससे वाकाटकों का काल निश्चित हो गया है। † इस लेख के प्रारम्भ में दूसरे वाकाटक ताम्रपत्र के समान वाकाटक वंशाविल न देते हुए गुप्त वंशाविल दी गई है जिससे स्पष्ट है कि प्रभावती गुप्ता के शासन काल में वाकाटक राजदरवार में गुप्त प्रभाव प्रवल था। चन्द्र-गुप्त ने स्पष्टतया श्रपनी पुत्री को श्रपने राज्य के शासन कार्य में सहायता देने के लिये श्रपने कुछ विश्वामपात्र श्रिधकारी श्रीर राजनीतिज्ञ भेजे थे। इन में से एक सुप्रसिद्ध संस्कृत किव कालिदास था जो कुछ समय तक वाकाटक राजधानी में रहा होगा। सम्भवतः उसने श्रपने विदर्भ के प्रवास में श्रपने विश्वप्रसिद्ध काव्य मेघदूत की रचना की क्योंकि इसमें उसने निर्वासित यक्ष के निवासस्थान के रूप में रामगिरि का उल्लेख किया है। जैसा कि पहले वतलाया जा चुका है कि यह स्थान नागपुर के समीप रामटेक ही है।

प्रतीत होता है कि दिवाकरसेन भी अल्पायु ही रहा । उसके स्थान पर राजगद्दी पर उसका भाई दामोदरसेन वैठा जिसने अपने यशस्वी पूर्वज के नाम पर गद्दी पर वैठते समय अपना प्रवरसेन नाम रखा। इस राजा के कुछ दान-पत्र हमें मिले हैं। इन में उसके मध्यप्रदेश के अमरावती, वर्धा, नागपुर, बैतूल, भण्डारा और वालाघाट जिलों के खेतों व गांवों के दानों का उल्लेख किया गया है। इनमें सबसे बाद का २७ वें शासन वर्ष का ‡ है जिसका पट्टन ता अपत्रों में उल्लेख किया गया है। इस प्रकार उसने सन् ४२० से ४५० ई. तक लगभग ३० वर्षों तक दीर्घ शासन किया।

स्रपने शासन के ११ वें वर्ष तक द्वितीय प्रवरसेन पुरानी राजधानी निन्दवर्धन से शासन करता रहा क्योंकि उसके वेलोरा ताम्रपत्र उसी वर्ष में उसी नगर से × वितरित किये गये थे। उसके बाद उसने प्रवरपुर नामक एक नये नगर की स्थापना की जिसे उसने प्रपनी राजधानी वनाया। प्रवरपुर से वितरित सबसे पुराना दानपत्र १० वें शासन वर्ष + का है जिससे पता लगता है कि राजधानी का परिवर्तन ११ वें से १६ वें शासन वर्ष के मध्य में हुम्रा होगा। प्रवरपुर बहुधा वर्धा जिले का पवनार ही है। द्वितीय प्रवरसेन शम्भु का भक्त था। ताम्रपत्रों में कहा गया है कि इसकी कृपा से उसने पृथ्वी पर कृतयुग या स्वर्ण युग की प्रतिष्ठा की थी। वह एक उदार शासक था क्योंकि उसके दर्जन भर दान-पत्र प्रभी तक हस्तगत हुए है। कालिदाम जैसे महान् किव के सम्पर्क में ग्राने से स्वभावत: उसने काव्य रचना की रिच प्राप्त कर ली थी। यद्यपि वह शैव था परन्तु उसने सम्भवत: श्रपनी माता प्रभावती गुप्ता के कहने पर राम की प्रशंसा में प्राकृत 'काव्य मेतुवन्ध' की रचना की थी। इस काव्य की संस्कृत किवयों ग्रीर ग्रालंकारिकों ने बड़ी प्रशंसा की।

सन् ४५० ई. के लगभग नरेद्रसेन ग्रपने पिता द्वितीय प्रवरसेन के स्थान पर गद्दी पर बैठा । इसका निर्देश उसके पुत्र द्वितीय पृथिवीषेण 🕩 के श्रपूर्ण वालाघाट ताम्र-पत्रों में उपलब्ध होता है । उसने कुन्तल की

<sup>\*</sup> एपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द १५, पृष्ठ ३६ इ.। ये पत्र यद्यपि सुदूरवर्त्ती पूना में पाये गये है, परन्तु जैसा कि मैं 'प्रवरसेन द्वितीय के कोठुरक दानपत्र' सम्बन्धी ग्रपने लेख में प्रदिश्ति कर चुका हूं ये मूलत : हिगनघाट तहसील के हैं। एपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द २६, पृष्ठ १५८।

<sup>†</sup> वाकाटक भूदान पत्रों में प्रभावती गुप्ता के पिता के रूप में देवगुप्त का उल्लेख है। यह भ्रम से द्र वीं शताब्दी का तन्नामच गुप्त राजा समभा जाता था। देखिये 'गुप्त इन्स्क्रियान्स्', भूमिका, पृष्ठ १५.

<sup>‡</sup> मिराजी 'द्वितीय प्रवरसेन का पट्टन ताम्रपत्र ' एपिग्राफिया इण्डिका', जिल्द २३, पृष्ठ ८३ इ.

<sup>×</sup> मिराशी "द्वितीय प्रवरसेन के दो अपूर्ण दान-पत्र" वही, जिल्द २४, पष्ठ २६० इ.

<sup>ा</sup> कील्हाॅर्न, 'द्वितीय पृथिवीपेण के बालाघाट ताम्न-पत्र ' एपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द ६ , पृष्ठ २६७ इ.

राजकुमारी स्रिमित भट्टारिका से विवाह किया था। वह सम्भवत: मानपुर की राष्ट्रकूट वंश की थी जिसका शासन दक्षिण महाराष्ट्र पर, जिसमें कम से कम सातारा, शोलापुर जिले स्रौर कोल्हापुर जिले सिम्मिलित थे-प्रतिष्ठित था। \* कोल्हापुर के समीप एक गांव में प्राप्त पाण्डरङ्गपल्ली ताम्न-पत्रों में इस राजवंश के संस्थापक मानाङ्क को समृद्ध कुन्तल † प्रदेश का शासक बतलाया गया है। इस राजवंश का बड़ा भारी प्रभाव था ग्रौर यदा-कदा इसकी वाकाटक वंश की वत्सगुल्म शाखा से टक्कर हो जाती थी। चन्द्रगुप्त द्वितीय के समय में यह गुप्त प्रभाव क्षेत्र में ग्रागया था ग्रौर जनश्रुति के ग्रनुसार इसका राज्य शासन गुप्त सम्नाट् के निर्देशानुसार चलता था। प्रसिद्ध किव कालिदास तत्कालीन कुन्तल नरेश के, जो कि सम्भवत: देवराज था, ‡ राज दरवार में राजदूत के रूप में भेजा गया था। नरेन्द्रसेन द्वारा विवाहित ग्रिमित मट्टारिका सम्भवत: देवराज के पुत्र ग्रविघेय की पुत्री थी जिसका उल्लेख पाण्डरङ्गपल्ली के ताम्रपत्रों में किया गया है। यह सम्भवत: सन् ४४० ई. से ४५५ इ. तक हम्रा था।

नरेन्द्रसेन ने ग्राकमणात्मक नीति प्रचलित रखी ग्रौर पूर्व तथा उत्तर में विजय प्राप्त की। उसके पुत्र दितीय पृथिवीषेण के बालाघाट ताम्रपत्रों में कहा गया है उसने ग्रपनी शक्ति से ग्रपने शत्रुग्रों को पराजित किया ग्रौर उसका ग्रादेश कोसल, मेकला ग्रौर मालवा के शासकों द्वारा — मान्य किया जाता था। इन प्रदेशों में से मालवा पिन्निमी क्षत्रपों के पतन के बाद से उस समय तक गुप्तों के प्रत्यक्ष शासन प्रबन्ध के ग्रन्तर्गत था। पांचवी शताब्दी के मध्य तक हुणों के ग्राक्रमणों से गुप्त साम्राज्य ग्रस्थिर हो गया था। यद्यपि युवराज स्कन्दगुप्त ने इन ग्राक्रमणों की लहर को रोकने के लिये बड़ी वीरता के साथ संग्राम किया था तो भी देश भर में ग्रशान्ति ग्रौर ग्रानिश्चितता का भाव व्याप्त हो गया था। इसी समय के लगभग कुमारगुप्त का स्वर्गवास हो गया। उसके पुत्र स्कंदगुप्त को पुष्यमित्र तथा दूसरे शत्रुग्रों के कारण गम्भीर संकटों का सामना करना पड़ा। मध्य भारत के मन्दसौर स्थान में स्कन्दगुप्त के पितृव्य (चाचा) गोविन्दगुप्त का उत्कीर्ण लेख ने प्राप्त हुग्रा है। इसमें गुप्त सम्वत् के स्थान पर विक्रमी सम्वत् का उल्लेख किया गया है ग्रौर चन्द्रगुप्त के तुरन्त बाद गोविन्दगुप्त का नामोल्लेख किया गया है। इस लेख में तत्कालीन नृपति स्कन्दगुप्त के नाम का ग्रभाव उल्लेखनीय है। इससे स्पष्ट है कि गोविन्दगुप्त ने ग्रपने भाई की मृत्यु के बाद भतीजे की सार्वभीम प्रभुसत्ता को मानने से इन्कार कर दिया था। सम्भवत : वह ग्रपने दक्षिणी पड़ोसी वाकाटक नरेन्द्रसेन से मिल गया। बालाघाट ताम्र पत्रों के लेखानसार वह उसकी ग्राज्ञा शिरोधार्य मानता था।

श्रमरकण्टक के समीप का प्रदेश मेकला था जहां से निकलने वाली नर्मदा को मेकलसुता कहा जाता है। यहां से इस राजवंश का एक ताम्र-पत्र हस्तगत हुग्रा है। × इससे स्पष्ट होता है कि इस दान-पत्र को देने वाला एवं ग्रपने को पुराणों के योद्धा पाण्डवों का वंशधर कहने वाला राजा भरतवल मेकला प्रदेश पर राज्य कर रहा था ग्रौर वह नरेन्द्र-नामक सम्राट् की सार्वभौम प्रभु सत्ता को ग्रङ्गीकार करता था। यह शासक वाकाटक नरेन्द्रसेन के ग्रतिरिक्त दूसरा कोई नहीं हो सकता।

<sup>\*</sup> १६२६ वर्ष की मैसूर आर्कियालाजिकल सर्वे रिपोर्ट, पृष्ठ १६७ इ.। 'मानपुर के राष्ट्रकूट 'शीर्षक लेख में मेरे द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को देखिये। 'ग्रनाल्स ग्राफ दि भाण्डारकर ग्रोरियण्टल रिसर्च इन्स्टिट्यूट', जिल्द २५, पृष्ठ ३६ इ.

<sup>†</sup> वही, 'पाण्डरङ्गपल्ली ताम्र पत्रों की प्रथम पंक्ति में 'ं सविदर्भाश्मकविजेता मानाङ्कनृपति : श्रीमत्कुन्त-लानां प्रशासिता 'ंयह उल्लेख है ।

<sup>‡</sup> मेरा 'मानपुर के राष्ट्रकूट' शीर्षक लेख देखिये।

<sup>-</sup> कोसलामेकलामालवाधिपति [भि \*] रभ्यांच्वत शासनस्य प्रभावप्रणतारिशासनस्य वाकाटकानाम्महाराज श्री नरेन्द्रसेनस्य । वही ताम्रपत्र देखिये।

<sup>√</sup> १६२२-२३ की ग्वालियर ग्राकिग्रालाजिकल सर्वे रिपोर्ट, पृष्ठ १८७.

<sup>×</sup>भारतकौमुदी, जिल्द १, पृष्ठ २१५ इ.

कोमला निम्मन्देह दक्षिए कोमल या छत्तीमगढ़ है जिसमें दुर्ग, रायपुर और विलासपुर के आधुनिक जिले सम्मिलित है। कोमल का राजा वाकाटकों का पूर्वी पड़ोमी था। जैमा कि हम ऊपर वर्णन कर चुके हैं कि ईमा की चौथी शताब्दी में इम प्रदेश पर राज्य करने वाले महेन्द्र को समुद्रगुष्त ने पराजित कर दिया था और उसको गृष्त सम्राट् की सार्व-भौम सत्ता स्वीकार करनी पड़ी थी। इस समय गृष्त शक्ति क्षीए हो जाने से कोसलानरेश ने भी अपनी वफादारी वाकाटक नरेन्द्रसेन में हस्तान्तरित कर दी होगी।

नरेन्द्रसेन के शासन का ग्रन्त सन् ४७० ईस्वो में हुग्रा होगा। इस समय के लगभग नल राजा भवदन वर्मा ने वाकाटक प्रदेश पर ग्राक्रमण किया था। पुराणों के ग्रनुसार नल राजा कोसला पर राज्य करने थे ग्रीर यह बात उनके उत्कीर्ण लेखों तथा सिक्कों की उपलब्धि से पुष्ट होती है। नल राजवंश के तीन नरेशों ग्रर्थात् वराह, भवदन ग्रीर ग्रर्थपति के सोने के सिक्के वस्तर जिले † के एडे ङ्गा ग्रीर कोण्डेगांव तहसील में पाये गये है। सम्भवतः इन में से वराह सर्वप्रथम राज्य करता था उसे नरेन्द्रसेन ने पराजित कर दिया होगा। प्रतीत होता है कि उनके पुत्र भवदत्त-वर्मन ने इसका बदला लिया। उसने वाकाटक प्रदेश पर ग्राक्रमण किया ग्रीर पुरातन वाकाटक राजधानी नन्दिवर्धन तक बढ़ ग्राया ग्रीर उस पर कुछ समय तक ग्रधिकार रखा। ग्रमरावती जिले के ऋद्धपुर स्थान में प्राप्त एक उन्कीर्ण लेख में कहा गया है कि राजा भगदत्त ने प्रयाग के पवित्र तीर्थ (इलाहाबाद) में ग्रपने तथा ग्रपनी पत्नी के धार्मिक गुणों की ग्रभिवृद्धि के लिये एक गांव दान में दिया था। ‡ वास्तव में ये पत्र उसके पुत्र ग्रर्थपति ने, नन्दिवर्धन मे × प्रमारित किये थे। इस उत्कीर्ण लेख से स्पष्ट होना है कि वाकाटक राज्य के कुछ भाग पर नलों ने ग्रधिकार कर लिया था।

वाकाटक भी स्पष्टतया ग्रपना पराभव स्वीकार करते हैं। वालाघाट के ताम्र पत्रों में कहा गया है कि नरेन्द्रसेन के पुत्र द्वितीय पृथिवीषेण ने श्रपने ग्रस्तंगत वंश का ग्रभ्युदय किया था। + प्रतीत होता है कि इस समय इसे विवश होकर पूर्व की ग्रोर जाना पड़ा ग्रौर पद्मपुर में ग्रपनी राजाधानी स्थापित करनी पड़ी। यह नगर भण्डारा जिले का ग्रामगांव का समीपवर्ती ग्राधुनिक पद्मपुर है जहां से एक श्रपूर्ण वाकाटक नाम्रपत्र प्रसारित किया जानेवाला था। - पूर्वी विदर्भ में ग्रपनी इस राजधानी में पृथिवीषेण ने ग्रपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली ग्रौर कुछ समय के बाद उसने ग्रपने पैतृक प्रदेश में शत्र कुछ समय के वाद उसने ग्रपने पैतृक प्रदेश में शत्र वुछ करता चला गया ग्रौर जैसा कि विजगापट्टम जिले की भृ. पू. जयपोरे एजन्सी के पोडा गढ़ मे प्राप्त ग्रर्थपति के भाई स्कन्दवर्मन के उत्कीर्ण लेख में स्वीकार किया गया है उसने नलों की राजधानी पुष्करी पर भी हमला कर उसे नष्टभुष्ट कर दिया। . . .

पृथिवीषेण द्वितीय ने जल्दी ही उत्तर में भी श्रपनी स्थिति मुधार ली क्योंकि मध्य भारत के पुराने श्रजयगढ़ व जामी राज्यों के गंज तथा नचना स्थानों में मिले दो उत्कीर्ण लेखों में उसके मांडलिक व्याझदेव ने उसकी सार्वभीम सत्त

<sup>\*</sup> कोमलायां तु राजानो भविष्यन्ति महावलाः । मेघा इति समास्याता बुद्धिमन्तो नवैव तु । नैषधाः पाथिवाः सर्वे भविष्यन्त्यामनुक्षयात् । नलवंश प्रसूतास्ते वीर्यवन्तो महावलाः ।। पार्जीटर "डायनेस्टीज" ग्रादि, पृट्ट ५१

<sup>†</sup> मिराशी, 'नल राजवंश के तीन नरेशों के सोने के सिक्के ', जे. एन. एस. ग्राई., जिल्द १, पृष्ठ २६ इ.

ţ गुप्ते, 'भवदत्तवर्मन के ऋद्धपुर के ताम्रपत्र 'एपिग्राफिया इण्डिका जिल्द १६, पुष्ठ १०० इ.

<sup>🗙</sup> जे. एन. एस. म्राई. जिल्द १, पृष्ठ ३० इ.

<sup>+</sup> हि. (नि) मग्नवंशस्योद्धर्तुः वाकाटकानाम्परम भागवत महाराज-श्री पृथिवीषेणस्य । एपिग्राफिया इण्डिका जिल्द ६, पृष्ठ २७१.

<sup>া-</sup> मिराशी, " दुर्ग में प्राप्त एक अपूर्ण वाकाटक ताम्र-पत्र " एपिग्राफिया इण्डिका जिल्द २२, पृष्ठ २०७ इ.

<sup>. : .</sup> श्रीनलान्वयमुर्यस्य विक्कमक्षपितद्विषः । नृपतेर्भवदत्तस्य सत्पुत्रेणान्यसंस्थिताम् । भ्रष्टामाकृष्य राजिद्व बून्यामावस्य पुण्करीम् । ... पादमूल कृतं विष्णा राजा श्री स्कन्दवम्मणी ।। एपिग्राफिया इण्डिका जिल्द २६, पृष्ठ १५६ इ.

को स्वीकार किया है। सम्भवत: यह व्याघ्रदेव उच्चकल्प राजवंश का रहा होगा क्योंकि समीपवर्त्ती राज्य नगोध में इस वंश के कई उत्कीर्ण लेख प्राप्त हुए हैं जिनमें महाराजा व्याघ्र का उल्लेख मिलता है। इस व्याघ्र का पुत्र जयनाथ सन् ४६० ई. से सन् ५१० \* ईस्वी तक राज्य कर रहा था इमिलये व्याघ्र का काल ४७० ई. से ४६० ईस्वी तक रहा होगा। इस प्रकार व्याघ्र द्वितीय पृथिवीषेण का समवर्ती था।

द्वितीय पृथिवीषेण, वाकाटक वंश की इस मुख्य शाखा का अन्तिम ज्ञात राजा है। सम्भवत : उसका शासन सन् ४६० में समाप्त हुम्रा होगा। उसके बाद सम्भवत : उसका राज्य वत्सगुल्म शाखा के हरिषेण ने अपने अधिकार में ले लिया क्योंकि उसने सभी दिशाओं में अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। इस प्रकार डेढ़ सौ वर्षों से अधिक (सन् ३३० से ४६० ईस्वी तक) के उत्तम राज्य शासन के वाद वाकाटक राजवंश की इस मुख्य शाखा का अस्त हो गया।

वत्सगुल्म शासा—सन् १६३६ में वाशीम ताम्रपत्र के मिलने तक इस शास्ता का म्रस्तित्व म्रज्ञात था। इस शास्ता के कई सदस्यों के नाम म्रजन्ता के गुफा लेखों में उल्लिखित पाये गये थे परन्तु उस लेख के दुर्भाग्यपूर्ण विगाड़ से उनके नाम गलत पढ़े गये थे। म्रब वे नाम ठीक तरह से पढ़े गये हैं और यह स्पष्ट हो चुका है कि म्रजन्ता म्रौर इन्ध्याद्रि पर्वतराजि के दक्षिणवर्ती प्रदेश में राज्य करने वाले नरेश वाकाटक वंश † की ही एक विभिन्न शासा के थे।

इस शाला का संस्थापक सर्वसेन था जिसका वाशीम के ताम्रपत्र एवं अजन्ता के उत्कीर्ण लेख दोनों में ही प्रवरसेन के पुत्र के रूप में उल्लेख किया गया है। सम्भवत: वह उसके छोटे लड़कों में से एक था। प्रतीत होता है कि उसके शासन के अन्तर्गत प्रदेश इन्ध्याद्वि पर्वतराजि के दक्षिण से लेकर गोदावरी तक फैला हुआ था। उसने वत्सगुल्म को, अकोला जिले में वर्तमान वाशीम को, अपनी राजधानी बनाया था। इसके चारों ओर का प्रदेश वत्सगुल्म कहलाता था जिसका वात्सायन के काममूत्र ‡ में उल्लेख किया गया है। वत्मगुल्म एक पवित्र तीर्थ समभा जाता था और स्थानीय माहात्म्य के अनुसार इस कथन का कारण यह था कि ऋषि वत्स ने अपनी तपस्या से देवताओं के समूह को नीचे उतरने और अपनी कुटिया के समीपस्थ क्षेत्र में वसने के लिये विवश किया था। वाकाटक काल में यह विद्या और संस्कृति का वड़ा केन्द्र वन गया और श्रेष्ठ काव्य रीति के लिये 'वच्छोमी' नाम दिया जाने लगा।

वाशीम ताम्रपत्र + से हमें यह मालूम पडता है कि सर्वसेन ने धर्ममहाराज की उपाधि को प्रचलित रखा जो कि उसके पिता प्रवरसेन ने दक्षिण भारत की प्रथा के अनुसार ग्रहण की थी। ग्रजन्ता के उत्कीर्ण लेख में उसका जो वर्णन हुमा है वह पूर्णतया रूढ़रूप के अनुसार है। सर्वसेन प्राकृत काव्य-हरिविजय के लेखक के रूप में प्रसिद्ध है जिसकी संस्कृत कियों तथा ग्रालंकारिकों ने बड़ी प्रशंसा की है। उसने कई प्राकृत गाथायें भी लिखी थीं जिन में से कुछ गाथा 'गाथा-सप्तशती' में सम्मिलत की गई हैं। सर्वसेन का काल सम्भवत: सन् ३३० से ३५५ ईस्वी तक रहा होगा।

सर्वसेन के बाद विन्ध्यसेन स्राया जिसे वाशीम ताम्रपत्र में (द्वितीय) विन्ध्यशक्ति कहा गया है। उसने स्राक्रमक नीति प्रचलित रखी स्रौर कुन्तल के नरेश को जो कि उसका दक्षिण पड़ोसी था पराजित कर दिया। जैसा कि पहले वर्णन किया जा चुका है उस समय के लगभग  $\times$  एक राष्ट्रकूट राजवंश का स्रभ्युदय हुस्रा। प्रतीत होता है कि इसके संस्थापक मानाङ्क ने बहुत विजय प्राप्त की थी स्रौर गोदावरी के दक्षिणुवर्त्ती प्रदेश को स्रपने स्रधिकार में ले लिया

<sup>\*</sup> एपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द १७, पृष्ठ १२ इ. ग्रौर गुप्त इन्स् क्रिपशन्स् पृष्ठ २३५ इ,

जैसा कि मैं दिखला चुका हूँ, उच्चकल्प राजाग्रों के लेखों में गुप्त संवत् का ही प्रयोग किया गया है। एपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द २३, पुष्ठ १७१ इ.

<sup>†</sup> मिराशी, ग्रजन्ता में १६ वीं गुफा में वाकाटक उत्कीर्ए लेख (हैदराबाद ग्रार्किग्रॉलाजिकल सिरीज, संख्या १४).

<sup>‡</sup> कामसूत्र (निर्णयसागर प्रेस संस्करण) पृष्ठ २९४.

<sup>+</sup> एपिग्राफिया डण्डिका, जिल्द २६, पृष्ठ १३७ इ.

imesमिराशी, "मानपुर में राष्ट्रकूट " ए. बी. ग्रो. ग्रार. ग्राई, जिल्द २५ पृष्ठ ३६ इ.

था जिन पर प्रथम प्रवरसेन का एक दूसरा पुत्र पहले राज्य कर रहा था। उसके उत्तराधिकारियों ने अपने उत्कीर्ण लेखों में मानाङ्क का उल्लेख समृद्ध कुन्तल के शासक एवं अश्मक और विदर्भ के विजेता के रूप में किया है। मानाङ्क ने मानपुर नगर वसाया था जो इन राष्ट्रकूटों की राजधानी वना। मानपुर सम्भवतः वम्बई राज्य की माण तहसील के प्रमुख गांव माण के तुल्य है।

इस प्रकार मानाङ्क दक्षिण महाराष्ट्र पर राज्य कर रहा था । उसका राज्य स्रश्मक स्रौर विदर्भ से संलग्न था । स्रश्मक गोदावरी नदी के किनारे के साथ फैला हुय्रा था इसमें वर्तमान हैंदराबाद राज्य का स्रौरंगाबाद जिला सम्मिलित था । स्रश्मक का शासक सम्भवत : वत्सगुल्म वाकाटकों का मांडलिक राजा था ।

उत्तरकालीन राष्ट्रकूट ताम्प्रपत्रों की अक्षरविटका से अनुमित होता है कि मानाङ्क चौथी ईस्वी शताब्दी के अन्त में राज्य करता था। अतः वह विन्ध्यमेन का समकालीन था। जब कि मानाङ्क और विन्ध्यमेन दोनों ही एक दूसरे पर विजय प्राप्त करने का दावा करते है इससे प्रतीत होता है कि इस युद्ध से दोनों में से कोई भी पूर्ण विजयी नहीं हुआ था। मानाङ्क के उत्तराधिकारी देवराज के समय में कुन्तल का राज्य गुप्तों के प्रभावक्षेत्र में आगया क्योंकि इसका शासन चन्द्रगुप्त द्वितीय के अनुशासन में चलता था। इस प्रकार यह वन्सगुल्म वाकाटकों के लिये कोई खतरा न रह गया।

विन्ध्यसेन ने अपने २७ वें शासन वर्ष में वाशीम दान पत्र वितरित किया था। यह दानपत्र राजधानी वत्सगुल्म से प्रसारित किया गया था और इसमें नान्दीकट (हैदरावाद राज्य में वर्त्तमान नान्देड) के विषय में एक गांव के दान का उल्लेख किया गया था। दानपत्र का राजाविल भाग संस्कृत में लिखा गया था दान दिये गांव का वर्णनादि इतर भाग भाषा में। विन्ध्यसेन ने अपने पिता सर्वसेन की तरह धर्ममहाराज की उपाधि ग्रहण की थी। सम्भवत: वह प्रथम पृथिविषेण का समकालीन था और इसी के समान इसके शासन का अन्त ४०० ईस्वी के लगभग हुआ था।

विन्ध्यसेन के बाद उसका पुत्र द्वितीय प्रवरमेन शासक बना, परन्तु इसके बारे में बहुत कम मालूम है। स्रजन्ता के उत्कीर्ण लेख में कहा गया है कि वह स्रपने उत्कृष्ट, शक्तिशाली स्रौर उदार शासन से गौरवान्वित हो गया था। प्रतीत होता है कि उसके शासन का समय बहुत कम रहा (सन् ४०० मे ४१५ ईस्वी तक) क्योंकि जब उसकी मृत्यु हुई तब उसका पुत्र केवल द वर्ष की स्रायु का था।

इस वाल राजा का नाम, अजन्ता के उत्कीर्ण लेख में लुप्त हो गया, किन्तु उसने अच्छी तरह से शासन किया-यह वर्णन उस लेख में आया है। मन् ४४० ईस्वी में उमका स्थान उमके पुत्र देवमेन ने लिया। इसका एक ताम्प्रपत्र दक्षिणी वरार के किसी स्थान पर प्राप्त हुआ था और तबसे उसे ब्रिटिश संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। अभी हाल में इसका प्रकाशन डा. रैण्डल ने किया है। \* यह ताम्प्रपत्र भी वत्सगुल्म से प्रसारित किया गया था जिससे स्पष्ट होता है कि यह स्थान अन्त तक राजकीय राजधानी बना रहा।

देवसेन का हस्तिभोज नामक एक वड़ा ही साधुवृत्ति और योग्य मन्त्री था। वह राज्य के कारवार की देखरेख करता था और मम्पूर्ण प्रजा प्रसन्न रखता था। देवमेन ने ग्रपने राज्य का शामन प्रबन्ध उसे ही सौंप दिया था ग्रौर स्वयं सुखोपभोगों में लगा रहता था। ग्रजन्ता और घटोत्कच गुफालेखों में हस्तिभोज की प्रशंसा की गयी है, इन्हें उसके पुत्र वराहदेव † ने ही लिखवाया था।

सन् ४७५ ईस्वी में देवसेन का स्थान हरिषेण ने ग्रहण किया था जो ग्रपनी वंशाविल का ग्रन्तिम ज्ञात राजा था। वह एक शूर ग्रौर महत्त्वाकांक्षी नरेश था। उसने सभी दिशाग्रों में ग्रपने राज्य का प्रसार किया था। दुर्भाग्य

<sup>\*</sup> रैण्डल, "वाकाटक महाराजा देवसेन का एक स्रप्रकाशित इण्डिया स्राफिस ताम्प्रपत्र " न्यू इण्डिया एन्टिक्वेरी (ए. स्राई. ए.), जिल्द २, पृष्ठ १७७ इ.

<sup>†</sup> हैदराबाद आर्कियालाजिकल सिरीज, सं. १४ और १५.

से ग्रजन्ता की १६ वीं गुफा में उत्कीएं लेख की १४-१५ \* पंक्तियों में उसकी विजयों का उल्लेख बुरी तरह नष्ट हो गया है परन्तु उसमें उन कई प्रदेशों का उल्लेख किया गया है जिन्हें उसने जीत लिया था ग्रथवा कर देने के लिये विवश किया। ये सभी प्रदेश विदर्भ की चारों दिशाग्रों में ग्रवस्थित हैं ग्रथीत् उत्तर में ग्रवन्ति (मालवा), पूर्व में कोसला (छत्तीसगढ़), किलग (उत्तरी सरकार), ग्रान्ध्र (गोदावरी तथा कृष्णा निदयों के मध्य में पूर्वी समुद्रतट के साथ का प्रदेश), पश्चिम में लाट (गुजरात) ग्रौर त्रिक्ट (नासिक जिला) ग्रौर दक्षिण में कुन्तल (दक्षिण महाराष्ट्र)। इस प्रकार प्रतीत होता है कि हरिषेण उत्तर में मालव से लेकर दक्षिण में कुन्तल तक के ग्रौर पश्चिम में ग्रयब समुद्र से लेकर पूर्व में बंगाल के उपसमुद्र तक के फैले हुए सम्पूर्ण देश का सर्वमान्य ग्रिधपित बन गया था।

हरिषेण का वराहदेव नाम का एक धर्मात्मा, उदार एवं योग्य मन्त्री था जिसे राजा और प्रजा समान रूप से चाहते थे। उसने ग्रजन्ता की १६ वीं गुफा वनवायी और उसे उत्कीर्ण मूर्तियों और चित्राविलयों से सजाया। इसके बरामदे की दीवार पर उसने जो उत्कीर्ण लेख लिपबद्ध करवाया था वहीं वत्सगुल्म शाखा के विषय में ज्ञान का हमारा मुख्य साधन है। उसने घटोत्कच गुफा भी बनवायी, उस में भी उसका एक उत्कीर्ण लेख मिला है।

इस शाखा का हरिषेण ग्रन्तिम ज्ञात राजा है। सम्भवत: उसके बाद भी एक दो राजा रहे होंगे परन्तु उनके नाम तक हमें मालूम नहीं है। प्रतीत होता है कि किसी भी स्थिति में सन् ५५० ईस्वी में माहिष्मती के कटच्युरियों या कलचुरियों ने इस राजवंश को उखाड़ फेंका था। प्रारम्भिक कलचुरि दानपत्रों की वंशाविल में सर्वप्रथम कृष्णराजा के सिक्के उत्तर में विदिशा † से लेकर दक्षिण में नासिक ग्रौर कन्हाड ‡ तक ग्रौर पश्चिम में बम्बई से + लेकर पूर्व में ग्रमरावती ग्रौर जबलपुर × जिलों तक के फैले हुए देश भाग में पाये गये हैं। ग्रभी हाल में नागपुर के समीप नगर्धन में उसके एक मांडलिक स्वामिराज (सन् ५७३ ईस्वी) का एक ताम्र पत्र हस्तगत हुग्रा है। इसलिये प्रतीत होता है कि इस कलचुरि राजा ने ग्रपना साम्राज्य वाकाटक साम्राज्य के भग्नावशेषों के ऊपर निर्मित किया।

शक्तिशाली वाकाटक साम्प्राज्य के ग्राकस्मिक विघटन के कारणों का इतिहास में कोई उल्लेख नहीं किया गया है, परन्तु वाकाटकों के पतन के एक सौ वर्ष के ग्रन्दर लिखे गये दण्डी के दशकुमारचिरत में वाकाटक शासन के ग्रन्तिम काल की ग्राख्यायिका सुरक्षित रखी है। इस संस्कृत ग्रन्थ के विश्वुत चिरत नामक ग्राठवें ग्रध्याय में मगध के पदच्युत नरेश राजहंस के पुत्र राजवाहन के ग्रनुयायी कुमारों में से एक विश्वुत के साहिसक कृत्यों का उल्लेख किया गया है।

इस वर्णन में एक विस्तीर्ण दक्षिणी साम्राज्य । के ग्रस्तित्व का उल्लेख किया गया है। सम्राट् का विदर्भ पर प्रत्यक्ष शासन था। विदर्भ में ग्राधुनिक बरार, मध्यप्रदेश के मराठी जिले ग्रौर गोदावरी के उत्तर में ग्रवस्थित हैदरावाद राज्य का भाग सम्मिलित था। विदर्भ के सामन्त राज्य थे जैसे; कुन्तल (दक्षिणी महाराष्ट्र), ग्रश्मक (गोदावरी

<sup>\*</sup> देखिये, 'सकुन्तलावन्तिकलिङ्गकोसलित्रकृटलाटान्ध्र' ग्रजन्ता की सोलहवीं गुफा का लेख ।

<sup>†</sup> भिलसा के समीप वेसनगर में खुदाई के समय कृष्णाराजा के सात सिक्के उपलब्ध हुए हैं। १६१३-१४ की ब्राकिआलाजिकल सर्वे रिपोर्ट, पृष्ठ २१४.।

<sup>‡</sup> नासिक के निकट देवलाना श्रौर करहाड में मिले कृष्णराजा के चार सिक्के । देखिये 'बाम्बे गजट,' जिल्द १, भाग २, पृष्ठ १३ ।

<sup>+</sup> बम्बई शहर में मिले २०० सिक्कों का समूह। देखिये, रायल एशियाटिक सोसायटी की बम्बई शाखा का जर्नल, जिल्द २० (म्रतिरिक्त संख्या) पृष्ठ ७ म्रीर ६। .

<sup>🗙</sup> इस तरह के कुछ सिक्के अमरावती जिले के घामोरि में और जबलपुर के पास भी मिले हैं।

<sup>ा</sup> इस विषय में ऐतिहासिक विवरण एवं चर्चा का सार देखने के लिये ए. बी. ग्रो. ग्रार. ग्राई, जिल्द २६, पृष्ठ २० इ. में मेरा लेख देखिये ।

का उत्तरी तटवर्ती प्रदेश , खानदेश के दक्षिए। में ) ऋषीक (खानदेश ), मुरल (गोदावरी का निकटवर्ती प्रदेश ), नामिक्य (नामिक जिला ) श्रीर को ङूए। इस प्रकार यह साम्राज्य उत्तर में नर्मदा से लेकर दक्षिए में तृङ्गभद्रा तक ग्रीर पश्चिम में ग्ररव सागर से लेकर पूर्व में कम से कम वैनगंगा तक फैला हुग्रा था। ग्रपने यशस्वी पिता के बाद इस साम्प्राज्य का ग्रधिपति एक युवक राजकुमार बना। यह राजकुमार यद्यपि बह्रिमान था और सब कलाग्रों में दक्ष था परन्त उसने राजनीति के शिक्षण की उपेक्षा की थी। उसके पिता के वृद्ध मन्त्री ने उसे वार-बार सत्परामर्श दिया श्रीर दण्ड नीति मीखने के लिये कहा परन्तु वह श्रपने व्यमनी दरवारी के प्रभाव में उस मलाह की उपेक्षा करता रहा श्रौर सुक्षोपभोग में मग्न होकर राजकार्यों की उपेक्षा करना रहा श्रौर सभी प्रकार की बुराइयों में लगा रहा । प्रजाम्रों ने भी उसका अनुकरण किया और वह इसी प्रकार का पापपूर्ण एवं विलामी जीवन विताने लगा। इसका फल यह हुआ कि राज्य भर में ग्रव्यवस्था तथा ग्रराजकता का दौरदौरा हो गया। इस ग्रवसर को उपयुक्त जान कर पड़ोसी अश्मक राज्य के चतुर नरेश ने अपने मन्त्री के पुत्र को विदर्भ के राज दरवार में भेजा। वह राजा के माथ हिलमिल गया और उसे विलासपूर्ण जीवन के लिये और अधिक प्रेरणा देता रहा। उसने विभिन्न उपायों मे उसकी सेना को भी पथभ्रष्ट करने का प्रयत्न किया। अन्त में, जब राज्य पूरी तरह ग्रव्यवस्थित हो गया तो ग्रव्मक के नरेश ने बनवासी (उत्तरी कानडा जिले में आधिनिक बनवासी) के नरेश को विदर्भ के राज्य पर ग्राक्रमण करने के लिये प्रेरिन किया । इस पर वह नरेश बड़े सैन्य के साथ ग्रागे बढ़ा ग्रौर उसने दक्षिणी विदर्भ के कुछ भाग पर ग्रधिकार कर लिया । इस पर विदर्भ के नवयुवक सम्राट् ने अपनी सेनाओं का संघटन किया और सभी मांडलिक राजाओं को अपनी सहायता के लिये वुलवाया । उसके भंडे के नीचे एकत्र होने वालों में ग्रश्मक के विश्वामघाती राजा के ग्रतिरिक्त, कून्तल, मुरल, ऋषीक, नामिक्य और को ङ्कण के नरेश मिम्मिलिन थे। इन ग्रधीनस्थ राजाग्रों की मदद से विदर्भ के सम्प्राट् ने शत्रु से वरदा के (ग्राधुनिक वर्धा) के तट पर मोर्चा लेने का निश्चय किया। ग्रश्मक के नरेश ने गुप्त रूप से कुन्तल के नरेश के साथ पड्यन्त्र किया ग्रौर इतर मांडलिक नरेशों में भी ग्रमंतोप उत्पन्न कर दिया। इन्होंने धोले से ग्रपने सम्प्राट पर, जब कि वह वनवासी की स्राक्रमणात्मक सेनास्रों से जुक्त रहा था, पीछे से हमला कर दिया। युद्ध में सम्राट मारा गया । इस पर चालाक अश्मक नरेश ने मांडलिक राजाओं में भी मतभेद उत्पन्न किया। युद्ध की लूट की प्राप्त करने के लिये ये सब ग्रापम में लड़ पड़े ग्रौर एक दूसरे को नष्ट कर दिया। इसके बाद उसने लूट का सम्पूर्ण माल हस्तगत कर लिया और उसका कुछ भाग अक्रमणुकारी राजा को देकर उसे वनवासी लौटने के लिये प्रेरित किया और स्पत: विदर्भ का सम्पूर्ण राज्य श्रपने श्रधिकार में कर लिया। इस वीच विदर्भ के वृद्ध विश्वासपात्र मन्त्री विदर्भ की रानी ग्रौर उसके दो छोटे बच्चों-एक राजकुमार ग्रौर एक राजकुमारी- को लेकर स्वर्गीय सम्प्राट् के सौतेले भाई द्वारा शासित माहिष्मती में ले गये। मौतेले भाई ने विधवा रानी पर डोरे डालने चाहे परन्तु उसने उन्हें ठुकरा दिया। इस पर उसने विदर्भ के छोटे राजकुमार की हत्या करनी चाही परन्तु विश्वत ने उसकी हत्या कर राजकुमार की माहिष्मती के सिहासन पर आरुढ कर दिया।

यहां पर यह वर्णन वीच में ही समाप्त हो जाता है । इसलिये हमें यह मालूम नही होता कि बालक राजकुमार ग्रन्त में विदर्भ से ग्रश्मक के नरेश को हटाने एवं ग्रपनी पैतृक राजगद्दी प्राप्त करने में सफल होता है या नहीं ?

उक्त वर्णुन में सन् ५०० ईस्वी में हरिषेणु की मृत्यु के बाद के काल के विदर्भ की वास्तविक राजनीतिक परिस्थिति का सच्चा विवरण प्रस्तुन किया गया है। दण्डी के पूर्वज विदर्भ के थे, वहां के विश्वमनीय मूत्रों से उनका मम्बन्ध था, फलत: उस काल के दक्षिण भाग के राज्यों का वह विस्तृत व्यौरा देना है। यह विवरण उत्कीर्ण लेखों की साक्षी से भलीप्रकार पृष्ट होता है। उसके वर्णुन में स्पष्ट हो जाता है कि किमप्रकार महान् वाकाटक माम्प्राज्य, जो कि एक ममय उत्तर में नर्मदा से तथा दक्षिण में तुङ्गभद्रा तक फैला हुग्रा था, हरिष्णु के उनराधिकारी की ग्रयोग्यना तथा मांडलिक राजाग्रों के विश्वामधातपूर्ण व्यवहार के कारण ग्रचानक ही लड़खड़ा गया था, क्योंकि दण्डी का विवरण वीच में ही ममाप्त हो जाता है इसलिये हम यह नहीं जान पाते कि हरिष्णु के पौत्र ने क्या बाह्य सहायता के बल पर विदर्भ का

सिंहासन प्राप्त किया था ? हो सकता है कि अपने युग के सबसे शिक्तशाली नरेश विष्णुकुंडीवंशी प्रथम माधवन्वर्मा की, जो कि आन्ध्र पर शासन कर रहा था और जिसे ग्यारह अश्वमेध करने का गौरव दिया जाता है, सहायता से वह यह कार्य करने में समर्थ हो गया हो। अान्ध्र नरेश ने एक वाकाटक राजकुमारी से विवाह किया था, जो कि सम्भवतः हिरिषेणु की पौत्री थी। "परन्तु वाकाटक राजकुमार देर तक विदर्भ पर अपना प्रभुत्व स्थिर नहीं रख मका होगा क्योंकि जैसा कि हम देख चुके है कि इसी वीच में कलचुरि कृष्णुराजा ने माहिष्मती पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था और मन् ५५० ईस्वी तक विदर्भ और उत्तरी महाराष्ट्र पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। पूर्व में मोमवंशियों, गंगों और विष्णु कृण्डिनों ने अपनी स्वतन्त्रता की प्रतिष्ठा की तो दक्षिणु में राष्ट्रकूट कमशः प्रवल हो गये इम प्रकार ३०० वर्ष के उत्तम शासन के वाद वाकाटकों के अन्तिम चिह्न भी लुप्त हो गया।

\* \* \*

वाकाटकों का युग महान् राजनीतिक विजयों के कारण ही स्मरणीय नहीं है प्रत्युन वह धर्म, कला, साहित्य के क्षेत्रों में ग्रद्वितीय देन के कारण, जिन का हम उल्लेख करने जा रहे हैं विरस्मरणीय है। वाकाटक स्वनः वैदिक धर्म के कट्टर ग्रनुयायी थे परन्तु वे बौद्ध, जैन ग्रादि दूसरे धर्मों के प्रति किसी प्रकार का विरोध भाव प्रदिशत नहीं करते थे ग्रपितु वे धर्म, उनकी नहीं तो उनके मन्त्रियों तथा मांडलिक नरेशों की उदार सहायना में, उनके विस्तृत साम्राज्य में फल-फूल रहे थे। वाकाटक साम्राज्य के संस्थापक प्रथम प्रवरमेन ने कई सोम तथा वाजपेय यज्ञों के ग्रतिरिक्त चार ग्रव्यमेध यज्ञ किये थे। बाद के राजाग्रों द्वारा श्रीत यज्ञों के किये जाने का उन्त्रेख कम मिलना है जिससे स्मण्ड होता है कि धीरे-धीरे इनका प्रचलन बन्द हो गया।

पुराण्सम्मत देव देवताश्रों की पूजा का महत्व कमशः बढ़ता चला गया। श्रिषकांश वाकाटक नरेश शैव थे क्योंकि उन्हें परम माहेश्वर या महेश्वर (शिव) के परस भक्त कहा गया है। प्रतीत होता है कि प्रवरसेन प्रथम ने वर्घा जिले में कहीं प्रवरेश्वर के नाम पर शिव का मंदिर बनवाया था। वाकाटक लेखों में उसके पौत्र रुद्रसेन प्रथम को महाभैरव का परम भक्त कहा गया है। उसने चिकम्बुरी में, चान्दा जिले के चिकमारा स्थान में उस देव की भिक्त के लिये एक धर्मस्थान का निर्माण किया था परन्तु यह धर्मस्थान श्रपने मौलिक स्वरूप में ग्राज सुरक्षित नहीं है। रुद्रसेन का लड़का प्रथम पृथिवीषेण भी शैव था परन्तु इसका लड़का द्वितीय रुद्रसेन सम्भवतः श्रपनी पत्नी प्रभावती गुप्ता के प्रभाव से, जो कि श्रपने सुप्रसिद्ध पिता चन्द्रगुप्त द्वितीय के समान भगवान विष्णु की परम भक्त थी विष्णु का उपासक बन गया। प्रभावती के उदार श्राश्रय से रामगिरि (नागपुर के निकट वर्तमान रामटेक) में रामचन्द्र का पुराना मंदिर बड़ी प्रतिष्ठा को प्राप्त हुग्रा ग्रौर यात्रा के रूप में दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया, यहां तक कि महान् संस्कृत किव कालिदास को निर्वासित यक्ष के निवासस्थान † के रूप में श्रपने विश्वविद्यात गीतिकाव्य 'मेघदूत 'में इसका उल्लेख करना पड़ा। ग्राजकल सामान्यतया विष्णु की पूजा एक मूर्ति के रूप में की जाती है परन्तु उस काल में विष्णु देव की पादुकाग्रों की पूजा करने की सामान्य परम्परा थी। रामगिरि में पूजा का लक्ष्य मेघदूत एवं प्रभावती गुप्ता के दानपत्र × के उल्लेखानुमार

<sup>\*</sup> वर्णन में उसका उल्लेख विश्रुत नाम से हुम्रा है, जिसने बालक राजकुमार भास्करवर्णन की वहन मञ्जुवादिनी से विवाह किया था।

<sup>†</sup> यक्षश्चक्रे जनकतनयास्नानपुष्योदकेषु स्निग्धच्छायातरुषु वसति रामगिर्याश्रमेषु ।। मेघदूत, श्लोक १ ।

<sup>🙏</sup> त्रापृच्छस्व प्रियसलममु तुङ्गमालिङ्गय शैलं

वन्द्यै : पुंसां रघुपतिपदैरिङ्कतं मेखलासु ।। मेघदूत क्लोक १२।

<sup>×</sup>देखिये रामगिरिस्वामिनः पादमूलात्' प्रभावती गुप्ता के ऋद्धपुर ताम्र-पत्र । जे. ए. एस. वी. (एन. एस.) जिल्द २०, पृष्ठ ५८ इ. ।

रामचन्द्र की पादुकायें थी। ग्रश्वन्थखेटक (वैतूल जिले में वर्तमान पट्टन) में भी विष्णुको समिपत एक दूसरे मन्दिर में भी पूजा के लक्ष्य महापुरुष (विष्णु) के पादमूल ही थे। \* पवनार (प्राचीन प्रवरपुर) में राम का एक दूसरा भव्य मन्दिर वनवाया गया था। पवनार धाम में ग्राचार्य विनोवा भावे के ग्राश्रम के निकट धाम के तट पर रामायण की कहानी को चित्रित करने वाली मुन्दर मूर्तियों के भग्नावशेष ग्रभी हाल में प्रकाश में ग्राये हैं। द्वितीय प्रवरसेन ने नन्दिवर्धन में प्रवरपुर में राजधानी स्थानान्तरित करने के बाद ग्रपनी माता प्रभावती गुप्ता के कथन पर यह मन्दिर वनाया था। इसे विभिन्न मूर्तियों से सजाया गया था। जिनके भग्नावशेष ग्राज भी कला-समीक्षकों का ध्यान खीचने हैं। इन मन्दिरों के साथ सत्र ग्रथवा धर्मार्थ भोजनालय संलग्न रहते थे, जो कि उदार राजकीय महायना से चलाये जाने थे। तो भी विष्णु और शिव की मूर्तियां ग्रज्ञात न थीं। वर्धा ग्रौर भण्डारा जिलों के ही कमशः केलभर ग्रौर प्रवरपुर स्थानों में मुक्ते इनकी कुछ मूर्तियां प्राप्त हुई हैं।

वाकाटक धार्मिक एवं विद्वान् ब्राह्मणों का अपने उदार संरक्षण में लेते थे और उन्हें राजधानी में स्राकर रहने का स्नामन्त्रण दिया करने थे। महान संस्कृत किव भवभूति के पूर्वज वाकाटक वंग की मुख्य शाखा की अन्तिम ज्ञात राजधानी प्रवरपुर में निवास करने थे और वाजपेय तथा दूसरे श्रीत यज्ञ किया करने थे, जिनके लिये उन्हें स्रवश्य ही स्रच्छा राजकीय स्राश्रय मिला करता होगा। कई वाकाटक उत्कीर्ण लेखों में पवित्र एवं विद्वान् ब्राह्मणों को भूमि एवं कभी-कभी पूरे गांव भी दिये जाने का उल्लेख है।

उस काल में बौद्ध धर्म भी खूब चल रहा था स्रौर उसे राजास्रों स्रौर मन्त्रियों से उदार संरक्षण प्राप्त होता था। जैसा कि हम यहां देखेंगे स्रजन्ता की कुछ भव्य गुफायें वाकाटकों के मन्त्रियों तथा मांडलिक राजास्रों ने वनवायी थीं। पद्मपुर में प्राप्त हुई कुछ पुरातन जैन मूर्तियों से मालूम पड़ता है कि इस धर्म के स्रनुयायी लोग भी वहां निवास करते थे।

वाकाटकों के मुसंस्कृत गामन में संस्कृत तथा प्राकृत काव्यों को नवीन प्रेरणा मिली। वाकाटक राजाम्रों में से वहुत में न केवल विद्वान लोगों के म्राश्रयदाता थे प्रत्युत मुन्दर प्राकृत काव्यों म्रौर मुभाषितों के प्रणेता भी थे। प्राकृत का मवसे प्राचीन ज्ञात काव्य हिंग्विजय का निर्माण × वाकाटक राज्य के संस्थापक सर्वसेन ने किया था। यह काव्य इस ममय उपलब्ध नहीं है परन्तु कई संस्कृत कियों ग्रौर ग्रालंकारिकों ने इसकी वड़ी प्रशंसा की है ग्रौर उसके क्लोक उद्धृत किये है ग्रथवा उसमें उल्लिखित घटनाम्रों का उल्लेख किया है जिससे हम उसकी सामान्य कल्पना कर सकते हैं। ग्रन्थ में विण्त विषय कृष्ण द्वारा ग्रपनी पत्नी सत्यभामा की प्रसन्नता के लिये स्वर्ग से वलपूर्वक पारिजात वृक्ष लाने की कथा है। यह काव्य महाराष्ट्री प्राकृत में लिखा गया था ग्रौर इसका छन्द सर्वत्र स्कन्धक था। इसमें नगरी (द्वारका), नायक (कृष्ण), वमन्त ऋतु, सूर्यास्त, घोड़ों, हाथियों ग्रौर पानगोष्टियों का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार यह पूर्ण्तया महाकाव्य की ग्रावश्यकतात्रों को पूर्ण करता है ग्रौर प्रतीत होता है कि इसने उत्तरकालवर्ती कालिदास ग्रौर दितीय प्रवरसेन के संस्कृत तथा प्राकृत काव्यों के लिये एक ग्रादर्श वना रखा था।

- मिराशी, द्वितीय प्रवरसेन के पट्टन ताम्रपत्र, एपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द २३, पृष्ठ ८६ ।
- † मिराशी, "वाकाटकों की एक पुरानी राजधानी", सरूप भारती, पृष्ठ २७१ इ.।
- 🙏 भवभृति के मालती माधव की प्रस्तावना में निम्न स्थल देखिये :--

म्रस्ति दक्षिणापथे विदर्भेषु पद्मपुरं नाम नगरम् । तत्र केचित्तैतिरीयिणः काश्यपाश्चरणगुरुवः पडिक्तपावनाः पञ्चाग्नयो धृतवताः सोमपीथिन उदुम्बरनामानो ब्रह्मवादिनः प्रति वसति स्म ।

पद्मपुर की म्रामगांव समीपवर्ती पद्मपुर से समानता प्रतिपादित करने के लिये इण्डियन हिस्टारिकल क्वाटरली, जिल्द ११, पृष्ठ २८७ इ. में 'भवभूति का जन्मस्थान शीर्षक' मेरा लेख देखिये।

× इस काव्य के विस्तृत विवरए। के लिये "वाकाटक काल के कुछ राजकीय कवि" शीर्षक मेरा लेख देखिये । वही, जिल्द २१, पृष्ठ १६३ इ.।

कई संस्कृत लेखकों ने ग्रपने प्रवन्धों में हरिविजय के श्लोकों को उद्भृत किया है जिससे उसकी लोकप्रियता पुष्ट हो जाती है। दण्डी ने ग्रपनी ''ग्रवन्ति-सुन्दरी कथा'' की भूमिका में इसकी प्रशंसा की है। वक्रोक्तिजीवित के प्रसिद्ध लेखक कुन्तक ने लिखा है 'सर्वसेन सुकुमार मार्ग (कोमल शैली) के प्रसिद्ध लेखक कालिदास के तुल्य था।'\*

सर्वसेन ने हरिविजय के अतिरिक्त कुछ फुटकर गाथायें भी रची थीं जिन्हें गाथामप्तशती के विभिन्न पाठों में संग्रहीत किया गया है। गाथासप्तशती प्राकृत गाथाओं का संग्रह है यद्यपि परम्परा से यह प्रथम ईस्वी शताब्दी में शासन करने वाले सातवाहन राजवंश के काल की कृति कही जाती है पर इसमें ममय-समय पर आठवीं ईस्वी शताब्दी † तक कुछ गाथायें जोड़ी जाती रहीं। इसलिये इस बात में कोई आश्चर्य नहीं है कि इस में वाकाटक नरेश मर्वसेन की भी कुछ गाथायें सम्मिलत हैं। सप्तश्ती के प्राचीन टीकाकार भुवनपाल ने २१७ और २३४ गाथाओं को सर्वसेन लिखित कहा है। इसरा टीकाकार पीताम्बर, जिसका टीका ग्रन्थ अभी हाल में प्रकाशित हुआ है, दो और गाथाओं अर्थात् ५०३ और ५०४ के विषय में राजा के नाम का उल्लेख करता है। +

प्रतीत होता है कि सर्वसेन तथा उसके उत्तराधिकारियों के गासन काल में वत्मगुल्म नगर ज्ञान और संस्कृति का बड़ा केन्द्र बन गया था। प्रसिद्ध संस्कृत किव राजशेखर ने । इस नगर को कामदेव का कीड़ा स्थान विरात किया है। वत्सगुल्म राज दरबार में रचे गये प्राकृत काव्यों और मुभाषितों में बच्छोमी (वत्सगुल्मी) शैली का विकास किया गया जो कि वैदर्भी रीति का पर्याय बन गयी। राजशेखर ने अपने कर्पूरमंजरी के प्रारम्भिक श्लोक में वच्छोमी का उल्लेख इसी अर्थ से किया है।

दूसरा प्रसिद्ध राजकिव द्वितीय प्रवरसेन था जो कि वाकाटक वंग की मुख्य गाखा में हुग्रा था। उसने महाराष्ट्री प्राकृत में सेतुबन्ध की, जिसे रावणवहो भी कहा जाता है, रचना की। इस काव्य में राम की कथा-रावण के विरुद्ध ग्रिभयान से प्रारम्भ कर, लंका के लिये शिलाग्रों का सेतुबन्ध बनाने एवं राक्षस नरेश के विनाश के बाद ग्रयोध्या लौटने तक विणित की गई है। यह काव्य पन्द्रह काण्डों में, जिन्हें ग्राश्वास कहा गया है, विभक्त हैं, इसमें १,३६२ ब्लोक हैं। मुख्य छन्द स्कन्धक हैं, परन्तु वीच-वीच में दूसरे छन्द की गाथाएँ भी प्रयुक्त की गयी है और ग्रन्त में भी उन्हें जोड़ दिया गया है।

सेतुबन्ध की रचना अनुप्रास तथा लम्बे समासों से युक्त काब्योचित शैली में कलापूर्ण रीति से की गयी ह। स्पष्ट-तया इसका लेखन उस जनता को दृष्टि में रख कर किया गया था जो कि संस्कृत में निष्णात थी और इसमें संस्कृत महा-काब्य के लिये अनिवार्य रूप से आवश्यक सभी विषयों का वर्णन भी समाविष्ट है। इसकी संस्कृत कवियों और आलं-कारिकों ने बड़ी प्रशंसा की है। काब्यादर्श के प्रसिद्ध लेखक दण्डी ने इसे "सुभाषितों के रूप में रत्नों की खानि" कहा है।

<sup>\*</sup> सहज सौकुमार्यसुभगानि कालिदाससर्वसेनादीनां काव्यानि दृश्यन्ते । वक्रोक्तिजीवित (एस. के. डे. द्वारा सम्पादित), पृष्ठ ७१।

<sup>† &</sup>quot;सिद्धेश्वर वर्मा ग्रन्थ" में प्रकाशित "गाथासप्तशती का काल" विषय का मेरा लेख देखिये।

<sup>‡</sup> विभिन्न हस्तलिखितों में गायाग्रों को विभिन्न कम से संग्रहीत किये जाने से यहां पर गाथाग्रों का उल्लेख गाथा-सप्तशती के निर्णयसागर संस्करण के श्रनुसार किया गया है।

x वेबर "इण्डिशे स्टडी", जिल्द १६, पृष्ठ २३ । भुवनपाल इन गाथाग्रों को १६३ तथा १८० वां बतलाता है ।

<sup>+</sup> गाथासप्तराती प्रकाशिका (सत्तसई पीताम्बर की टीका के साथ) प्रो. जगदीश लाल द्वारा सम्पादित । पीता-म्बर इन गाथाम्रों की संख्या ४६३ ग्रौर ५६६ लिखता है ।

<sup>्</sup>रो-वही, तत्रास्ति मनोजन्मनो देवस्य क्रीड़ावासो विदर्भेषु वत्मगुल्मं नाम नगरम्। राजशेखर, काव्यमीमांसा (गायकवाड्'स स्रोरियन्टल सिरीज), प्रथम संस्करण, पृष्ठ १०।

अपने हर्पचिरित में वाण कहता है "इस मेतु के माध्यम में" (अर्थात् मेतुबन्ध से) प्रवरसेन का यश उसी प्रकार समुद्र का लंधन कर गया है, जिस प्रकार (राम निर्मित) मेतु के माध्यम से बन्दरों की सेना समुद्र पार कर गयी थी। \* ६वीं ईस्वी शताब्दी का प्रसिद्ध साहित्य समीक्षक अ्रानन्द वर्धन काब्य के उस भाग की अ्रत्यन्त प्रशंसा करता है, जिसमें राम के माया शिर के दर्शन मात्र से सीता के शोकाकुल हो जाने का वर्णन किया गया है। †

सेनुवन्य के एक टीकाकार द्वारा उल्लिखित एक अनुश्रुति के अनुमार जो कि प्रत्येक आश्वास के अन्त के निर्देश में पुष्ट होती है यह काव्य वास्तव में कालिदास ने लिखा था, जिसे उसने विक्रमादित्य के आदेशानुसार प्रवरसेन को घोषित किया था। इस अनुश्रुति का अर्थ सरलता से समभा जा सकता है, क्योंकि द्वितीय प्रवरसेन प्रसिद्ध गुप्त सम्राट् चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की पुत्री का लड़का था। अधिकांश विद्वान्, जिनमें भारतीय तथा यूरोपियन सम्मिलित हैं, इस विषय में एकमत हो गये हैं कि महान् संस्कृत कि कालिदास को चन्द्रगुप्त द्वितीय ने आश्रय दिया था। प्रभावती-गुप्ता के दानपत्रों से स्पष्ट है कि वाकाटक राज दरवार में गुप्तों का प्रभाव प्रचुर था। इससे यह अनुमान करना गलत न होगा कि महान् यम्राट् ने अपनी विधवा पुत्री को अपने नाबालिग पुत्र दिवाकरसेन के लिये राज्य चलाने में सहायतार्थ अनुभवी धासक एवं राजनीतिज्ञ भेजे थे। सम्भवतः इन में कालिदास भी रहा होगा और उसके आश्रयदाता चन्द्र-गृप्त विक्रमादित्य ने काव्य निर्माण् के कार्य में अपने दौहित्र की मदद करने के लिये कहा हो। सेतुवन्य के ६ वें क्लोक में कहा गया है कि प्रवरसेन ने सिहासन पर वैठने के कुछ समय बाद ही इस काव्य का निर्माण् प्रारम्भ किया था और वह समय-समय पर इसका निर्वाह करना कठिन अनुभव करता था। ऐसे अवसरों पर उसे कालिदास से सहायता मिलती होगी। इसी का उक्त अनुश्रुति में निर्देश किया गया है और प्राकृत काव्य के अन्तिम भाग में भी इसका उल्लेख हुआ है।

सर्वसेन की नाई द्वितीय प्रवरसेन ने प्राकृत गाथायें लिखी थीं, जिनमें से कुछ उपर्युक्त प्राकृत कथा संग्रह गाथा-सप्तवती में सुरक्षित है। सप्तवती के निर्णयमागर संस्करण की अनुक्रमणिका में पांच गाथा अर्थात् ४५, ६४, २०२, २०५ और २१६ प्रवरसेन की कही गईं है। पीताम्बर इनमें दो और अर्थात् ४५१ और ५६५ सम्मिलित कर देता है। भुवनपाल निम्न गाथाओं—४६, १२६, १५६, २०३, २०६, ३२१, ३४१, ५६७ और ७२४ के प्रणेता के रूप में प्रवर, प्रवरसाज और प्रवरसेन का उल्लेख करता है। यह प्रवरसेन और प्रवरराज सेतुवन्ध के सुप्रसिद्ध प्रणेता वाकाटक प्रवरसेन द्वितीय के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हो सकता। ×

<sup>&</sup>quot; देखिये, "कीर्तिः प्रवरमेनस्य प्रयाता <mark>कुमुदोज्ज्वला ।</mark> सागरस्य परं पारं कपिसेनेव सेतुना ।।"

<sup>†</sup> ध्वन्यालोक (निर्णयमागर संस्करण, १६११), पृष्ठ १४८।

३ देखिये 'इह तावन्महाराज प्रवरसेननिमित्तं महाराजाधिराजविकमादित्येनाज्ञप्तो निखिल कविचक चूड़ामणिः कालिदाममहाशयः सेतुबन्धप्रबन्धं चिकीर्पुः, ग्रादि, सेतुबन्ध, पृष्ठ ३ ।

४ "इम्र मिरिपवरसेणविरइए कालिदामकए दहमुहवहे", म्रादि, वही, पृष्ठ ६७।

<sup>्</sup>रां प्रहिए।वरां भ्रारद्धा चुक्कक्खलिएसु विहडिग्रपरिठु विग्रा।
मेत्तिच्व पमुहरिसम्रा निव्वोढुं होइ दुक्करं कव्वकहा।। क्लोक ६।
(ग्रिभिनवराजारच्धा च्युतस्खलितेषु विघटितपरिस्थापिता।
मैत्रीव प्रमुखरिमका निर्वोढुं भवित दुष्करं काव्यकथा।।)

<sup>×</sup> दण्डी की "ग्रविन्तिसुन्दरी" कथा के प्रारम्भिक भाग के एक श्लोक के ग्रनुसार छप्पन किवयों ने सेतु की रचना की थी। यह प्रवन्ध प्राकृत श्लोकों का एक संग्रह ग्रन्थ प्रतीत होता है। इन्द्रसूरि की कुवलयमाला में भी छप्पएाय (पट्पंचाशत् या ५६) किवयों की वड़ी प्रशंसा की गयी है, परन्तु उनकी किसी रचना का उल्लेख नहीं किया गया है। काव्यमीमांसा में उद्धृत श्लोकों को देखिये। टिप्पिएायां, पृष्ठ १२।



कारीतलाई में गुप्तकालीन वागहमूर्ति (४ वीं इस्बी बनाब्दी)



ओंकार मान्धाता का एक मन्दिर



होशंगाबाद की प्र-तर शिलाओं में मुरक्षित प्रागैतिहासिक भीति चित्र



अमीरगढ़ किले का एक भव्य द्वार



बागह (नागपुर के केन्द्रीय संग्रहा-लयमे सुरक्षित)



गाथामप्तशती में प्राकृत गाथाश्चों के कुछ दूसरे ऐसे लेखकों के नामों का भी उल्लेख किया है, जिनके नामों के अन्त में मेन आता है, जैसे जयसेन (गाथा १७०), मकरन्दसेन (गाथा ६, ५०, ६५, ४२६ और ५६६), मल्लसेन (गाथा ३२५), वस्त्वसेन (गाथा ३४०) और सत्यसेन (गाथा २३३ और २६५)। प्रवरपुर तथा वत्सगुल्म—दोनों भी शाखाश्चों के राजाश्चों के नाम सेन से अन्त होते हैं। इसलिये यह असम्भव नहीं है कि उनमें से कुछ—यदि सब नहीं तो—प्राकृत किव वाकाटक राजवंश के थे। वे सम्भवतः गोदावरी के दक्षिण में, सन् ३७५ ईस्वी में मानपुर के राष्ट्रकूटों के अभ्युदय के समय तक राज्य कर रहे होंगे।

इन सभी किवयों ने उस काल में विदर्भ में प्रचलित महाराष्ट्री प्राकृत में लिखा था। परन्तु इसका यह अर्थ है कि उस काल में संस्कृत काव्य थे ही नहीं, क्योंकि वैसी स्थिति में दण्डी जैसे प्रारम्भिक आलंकारिक द्वारा वैदर्भी को संस्कृत काव्य की श्रेष्ठ शैली नहीं कहा जाता और मालवा का किव कालिदास भी अपने सभी काव्यों \* का निर्माण करने के लिये इसे नहीं अपनाता। वस्तुस्थिति यह है कि उस काल में फुटकर संस्कृत स्लोक वैदर्भी रीति में लिखे जाने के उदाहरण हमारे पास हैं। श्रीधरदास के सदुक्तिकर्णामृत (२,३१,४) में युवराज दिवाकरसेन के एक संस्कृत सुभा-षित का उल्लेख किया गया है। यह दिवाकरसेन उस वालक-नृपति के समरूप है, जिसकी माता प्रभावतीगुष्ता स्थानापन्न शासिका के रूप में राज्य कर रही थी।

कालिदास की रचनाम्रों में से एक सुन्दर गीतिकाव्य मेघदूत को विदर्भ का काव्य कहा जा सकता है, क्योंिक यह सम्भवतः महाकवि के वाकाटक दरबार में निवास काल में लिखा गया प्रतीत होता है। इस काव्य में प्रस्तुत विषय कर्तव्यपालन से च्युत होने के कारए। ग्रलका से निर्वासित किये गये यक्ष द्वारा मेघ रूपी सन्देशवाहक दूत के द्वारा वर्षा ऋतु के ग्रागमन के समय ग्रपनी प्रियतमा को भेजा सन्देशा है। जैसा कि मैं ग्रन्यत्र ‡ प्रदिश्तित कर चुका हूं, यह राम-गिरि नागपुर का समीपवर्ती वर्त्तमान रामटेक ही है, जो कि ग्राज तक तीर्थ स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। डाक्टर कीय ने लिखा है कि "मेघदूत की यात्रा में वर्णन का उत्कर्ष तथा शोकाकुला एवं एकािकनी पत्नी के उच्छ्वासों के चित्रण की ग्रधिकतम प्रशंसा करना किठन है। शब्दों की बह्वर्थता, विषयगाम्भीर्य एवं भावना के प्रकाशन की शक्ति के कारए। भारतीय समीक्षक इसे कािलदास की सर्वोत्तम कृति कहते हैं। यह प्रशंसा ग्रयोग्य नहीं है।" ×

शिल्प, स्थापत्य एवं चित्रकला में भी उस काल का कार्य क्रम महत्वपूर्ण नहीं हैं। दुर्भाग्य से उस समय की कोई भी इमारत स्राज विदर्भ में उपलब्ध नहीं हैं, परन्तु वाकाटकों के माण्डलिक नरेशों के भूमिभागों में बनाये दो स्मारक स्राज भी सुरक्षित हैं, जिनसे उस काल के मन्दिर शिल्प का सही अन्दाजा लगाया जा सकता है। इनमें से प्राचीनतर जबलपुर जिले में बहुरिबन्ध के समीप तिगवा + में है। यह स्राज भी भली प्रकार सुरक्षित है। उस काल के दूसरे मन्दिरों के समान इसकी चपटी छत है स्रौर इसके सामने छता हुस्रा बरामदा है। पिछले युग के हिन्दू मन्दिरों के स्पष्ट प्रतीक

<sup>\*</sup> यह विख्यात ही है कि कालिदास ने वैदर्भी रीति में श्रपनी रचनायें की थीं। जैसे, "लिप्ता मधुद्रवेणासन् यस्य निर्विषया गिर:। तेनेदं वर्त्मं वैदर्भं कालिदासेन शोधितम्।।" श्रवन्तिसुन्दरी कथा।

<sup>†</sup> इण्डियन कल्चर, जिल्द ६, पृष्ठ ४७८। उस काल के एक श्रन्य संस्कृत श्लोक के लिये, देखिये इण्डियन हिस्टारिकल क्वार्टर्ली, जिल्द २१, पृष्ठ २०१।

<sup>‡</sup> देखिये 'मेघदूत में रामगिरि' शीर्षंक मेरा लेख (विक्रम-स्मृतिग्रन्थ, हिन्दी) (पृष्ठ ३४९–३५४)

<sup>×</sup> कीथ--"संस्कृत साहित्य का इतिहास", पृष्ठ ८६।

<sup>+</sup> तिगवा के चारों ग्रोर का प्रदेश सम्भवतः मेकला के पाण्डववंशी राजाग्रों के राज्य में सिम्मिलित था, जो कि शायद बन्धोरगढ़ से शासन करते थे। इन राजाग्रों में से एक भरतबल वाकाटक नरेन्द्रसेन के सामन्त राजा के रूप में ज्ञात है। भारतकौमुदी, जिल्द १, पृष्ठ २१६ इ.।

शिखर का स्रभाव इनमें स्पष्ट भलकता है। बरामदे के स्तम्भ एवं स्रघं स्तम्भ के शीर्ष इण्डो-पर्सेपोलिटन पद्धित के हैं जिनमें स्राधे बैठे सिंह उत्कीर्ए किये गये हैं। पूजा स्थान के प्रवेश द्वार पर नदी देवता गंगा स्रौर यमुना की मूर्तियां प्रतिष्ठित की गयी हैं।\*

इससे कुछ ही समय बाद के पुरातन नागोद राज्य के नचना स्थान में अवस्थित मन्दिर का उल्लेख सर्वप्रथम सर एलेग्ज़ेंडर किनगहम ने किया था। नचना के चारों श्रोर का प्रदेश वाकाटक साम्राज्य में सिम्मिलित था, यह बात वहां प्राप्त हुए पेटिका शीर्षक लिपि में लिखे प्रस्तर-लेख से स्पष्ट हो जाती है। † इसमें व्याघ्रदेव को वाकाटक महाराज द्वितीय पृथिवीषेण का सामन्तराजा कहा गया है। उपर्युक्त वर्णन में बतलाया जा चुका है कि व्याघ्रदेव उच्चकल्प राजवंश में हुग्रा था श्रौर सन् ४७०-४६० ईस्वी में राज्य करता था।

तिगवा की तरह यह मन्दिर भी चपटी छतवाला है, परन्तु यह दुमंजिला है, शिखर के स्थान पर मूर्ति स्थान के ऊपर एक छोटा सा कमरा वना दिया गया है। इस कमरे की छत भी चपटी है और जिससे स्पष्ट दिखता है कि इसके ऊपर कोई शिखर नहीं था। मूर्तिस्थान अन्दर में वर्ग फुट है। पार्श्व की भित्तियों में प्रकाश के लिये शिला निर्मित खिड़िकयां बनाई गई हैं। पूजा स्थान के चारों ओर घिरा हुआ प्रदक्षिणा स्थान है, इसकी छत भी चपटी ही है। बाह्य दीवारें प्रस्तर शिलाओं की नक़ल करती मालूम पड़ती हैं, वीच-बीच में जहां-तहां छेदों में शेरों व भालुओं के मुख दिखाये गये हैं, जिनसे गुफ़ाओं की प्रतीति होती हैं। प्रवेश द्वार के सामने १२ वर्ग फुट का एक खुला विना पटा दालान है। पूजा स्थान के प्रदेश द्वार के दोनों ओर मिथुन तथा नदी देवता (गंगा या यमुना) की आकृतियां बड़े सौन्दर्य से उत्कीर्ण की गयी हैं। किनंगहम का कथन है कि सम्पूर्ण मध्यकालीन स्थापत्य की अपेक्षा ये आकृतियां अपनी स्वाभाविकता तथा उदात्त भावों में एवं स्वरूप के वास्तिवक सौन्दर्य में बहुत ही श्रेष्ठ हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि वाकाटक राजधानी प्रवरपुर में, वर्धा के निकट आधुनिक पवनार में राम का एक दूसरा भव्य मन्दिर था। यह सम्भवतः द्वितीय प्रवरसेन ने अपनी माता के कहने पर बनवाया था। राम के जन्म, दशरथ की मृत्यु, सुमन्त द्वारा राम-लक्ष्मण और सीता को वन ले जाना, राम-भरत का मिलाप, बाली-सुगीव संग्राम और वाली की मृत्यु ग्रादि, रामायण की कहानी कई विभिन्न घटनाओं को चित्रित करने वाले सुन्दर चित्रों से सुसज्जित है।

नचना के मन्दिर के बाहरी स्वरूप से मालूम पड़ता है कि उसके स्वरूप को प्रस्तरों से काट कर बनायी गुफ़ाओं की अनुकृति के आधार पर बनाया गया है । वास्तव में भारत के सबसे प्राचीन देवस्थान प्रस्तरों से निर्मित विहार और चैत्य है । प्राचीन विदर्भ के कलाकार इस कला में भी खूब बढ़े हुए थे । अजन्ता की सबसे शानदार गुफ़ाओं में पूरी चट्टानों से काट कर बनायी गयी गुफ़ायें है, जो आज भी अच्छी स्थित में विद्यमान है, जिनमे तत्कालीन कलाकार का शिल्पकौशल परखा जाता है । × भारतीय स्थापत्य कला के एक अधिकारी विद्वान् बर्जेस के अनुसार अजन्ता की तीन गुफ़ायें —अर्थात् १६ वीं और १७ वीं —दो विहार गुफ़ायें और १६ वीं चैत्य गुफ़ा—जो कि सभी वाकाटक काल से सम्बन्धित हैं—अपनी स्थापत्य कला और चित्रकला की दृष्टि से भारत के पश्चिम में अवस्थित गुफ़ायों के समान सौन्दर्य एवं आकर्षण से परिपूर्ण है । +

<sup>\*</sup> किनगहम, ग्राकिग्रालोजिकल सर्वे ग्राफ इण्डिया रिपोर्टस् (ए. एस. ग्राई. ग्रार.), जिल्द ६, पुष्ठ ४३ ।

<sup>†</sup> फ्लीट—"गुप्त इन्स्क्रिप्शन्स", पृष्ठ २३३ इ.।

<sup>🗙</sup> इन गुफ़ाग्रों के स्थापत्य, शित्प एवं चित्रकला के विवरए। के लिये मैंने फर्ग्यूसन ग्रौर बर्जेस के ग्रमर ग्रन्थ ''केव टेम्पल्स ग्राफ इण्डिया'', का उपयोग किया है ।

<sup>+</sup> वही, पृष्ठ ३०२ इ. ।

इन तीन गुफ़ाओं में से १६ वीं गुफा वाकाटक सम्राट् हरिषेण के मन्त्री वराहदेव ने वनवायी थी। कई दृष्टियों से यह दूसरी सभी गुफ़ाओं से अधिक भव्य है। इसका वरामदा ६५ फुट लम्वा, और १० फुट ६ इंच चौड़ा ह, इसमें छ: सादे अप्टकोणात्मक स्तम्भ हैं, जिनमें आन्तरिक मण्डप ६६ फुट ३ इंच लम्बा, ६५ फुट ३ इंच गहरा और १५ फुट ३ इंच ऊँचा है। छत घरन और बिल्लयों की अनुकृति में काट कर वनायी गयी है। प्रत्येक पार्श्व में छ: कोठिरियां हैं, पिछली दीवार में दो और वरामदे के प्रत्येक सिरे के अन्त में एक-एक। आखिरी सिरे पर महात्मा बुद्ध की धर्मचक-प्रवर्त्तन मुद्रा अर्थात् उपदेश देने की स्थिति में विशाल मूर्ति अवस्थित हैं। इस गुफ़ा के सामने अवस्थित सीढ़ियों के मार्ग से पीछे की दीवार के साथ अवस्थित भवन में सर्प के चक्कर पर, एक नागराज की बैठी हुई मूर्ति अंकित की गई है। सर्प के फण नागराज के ऊँचे चपटे मुकुट को छा लेते हैं। इस बरामदे के सामने दीवार पर एक लम्बा परन्तु बुरी तरह नष्ट हुआ उत्कीर्ण लेख है, जो कि वत्सगुल्म शाखा के इतिहास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें निम्न श्लोक में गुफ़ा का वर्णन किया गया है :—

#### गवाक्षतिर्यूहसुवीथिवेदिकासुरेन्द्रकन्याप्रतिमाद्यलङ्कृतम् । मनोहर स्तम्भविभङ्ग (भूषितं\*) निवेशिताभ्यन्तर चैत्यमन्दिरम् ॥

(यह विहार, जो कि खिड़कियों, दरवाज़ों, मुन्दर चित्राविलयों, वेदिकाश्रों, इन्द्र की श्रप्सराश्रों श्रौर ऐसी ही दूसरी चीज़ों से सजाया गया है, सुन्दर स्तम्भों से श्रलंकृत किया गया है श्रौर इसके श्रन्दर बुद्ध का एक मन्दिर है ।)

इस श्लोक में उल्लिखित चित्राविलयों से १६ वीं गुफ़ा का सारा प्रान्तरिक भाग ग्राच्छादित था, परन्तु इन में से बहुत सी नच्ट-भ्रप्ट हो गयी हैं। यहां पर मैं केवल एक उल्लेखनीय कृति का ही उल्लेख करूंगा—वह हैं, एक मरणासन्ना राजकुमारी की—जिसके विषय में सुप्रसिद्ध कला समीक्षक श्री ग्रिफिथ्स ने इन शब्दों में वर्णन किया है—"मेरा ख्याल है कि कारुण्य एवं भावनाग्रों में तथा ग्रपनी कहानी को सुस्पष्ट रीति से कहने में इस चित्र से उत्कृष्ट कृति कला के इतिहास में कोई नहीं मिल सकती। फ्लोरेन्सवासी चित्रकार इससे सुन्दर चित्राकृति प्रस्तुत कर सकते थे ग्रौर वेनिसवासी इससे ग्रच्छा रंग भर सकते थे, परन्तु दोनों में मे कोई भी इससे ग्रधिक भावना की ग्रिमिव्यक्ति प्रस्तुत नहीं कर सकता था। मरणासन्न नारी, शिथिर हुए शिर, ग्रधं निमीलित नयनों एवं रुग्ण ग्रंगों से एक शय्या पर लेटी हैं, जिस तरह की शय्या किसी भी ग्राधुनिक भारतीय नागरिक के घर में पायी जा सकती है। एक स्त्री परिचारिका सावधानी से उसे सहारा देती है, जब कि दूसरी उत्सुक दृष्टि से उसके मुख को देख रही है ग्रौर रुग्णा स्त्री के हाथ को पकड़े हुए हैं, मानों वह उसकी नाड़ी टटोल रही हो। उसके मुख का भाव गहरी चिन्ता से व्याप्त है क्योंकि सम्भवतः वह ग्रनुभव कर रही है कि उस व्यक्ति का जीवन दीप बुफ़ने ही वाला है, जिसे वह प्यार करती है। पीछे एक परिचारिका पंखा लिये खड़ी है ग्रौर वायीं ग्रोर के दो ग्रादमी ग्रत्यधिक शोक से परिपूर्ण मुख से खड़े देख रहे हैं। नीचे फ़र्श पर दूसरे सम्बन्धी बैठे हुए हैं। दिखता है कि इन सबने ग्राशा छोड़ दी है ग्रौर उन्होंने ग्रपने शोक के दिवस का ग्रारम्भ कर दिया है, क्योंकि एक स्त्री ने ग्रपना मुंह ग्रपने हाथों में छिपा लिया है, स्पष्ट है कि वह बुरी तरह रो रही है।"

इस काल की दूसरी विहार गुफ़ा ग्रर्थात् १७ वीं गुफ़ा को ऋषीक (बम्बई राज्य के वर्त्तमान खानदेश जिले) के एक शासक द्वारा, जो कि वाकाटक सम्राट् हरिषेण का माण्डलिक था, निर्मित करवायी गयी थी। बरामदे के बायें पार्श्व पर खण्डित रूप में उसका उत्कीर्ण लेख ग्राज भी विद्यमान है, इसमें शामक राजा के, जिसका नाम दुर्भाग्य से लुप्त हो गया है, पूर्ववर्त्ती दस राजाग्रों की पूरी वंशाविल दे दी गयी है । उसका रिवसाम्ब नामक एक छोटा भाई भी था, जिसकी ग्रकालमृत्यु हो गयी थी। इस उत्कीर्ण लेख में बताया गया है कि शोक से ग्रभिभूत हुए वड़े भाई ने संसार की

<sup>\*</sup> वही, पृष्ठ ३०७ ।

<sup>†</sup> मिराञी—"खानदेश का एक पुराना राजवंश", "नागपुर युनिवर्सिटी जरनल", संख्या १०, पृष्ठ १ इ. ।

निस्सारता को ग्रनुभव कर लिया ग्रौर पिवत्र जीवन व्यतीत करना प्रारम्भ कर दिया। उसने स्तूप तथा विहार बन-वाये ग्रौर ग्रजन्ता में वर्त्तमान १७ वीं गुफ़ा के रूप में बौद्ध चैत्य ग्रौर भव्य मण्डप निर्मित करवाये। इसी समय राजाग्रों में चन्द्रमा के तुल्य हरिषेण पृथ्वी पर राज्य कर रहा था। उसने इसके पिश्चम में एक दूसरी पहाड़ी पर \* एक भव्य गन्ध कुटी का भी निर्माण करवाया। यह उल्लेख स्पष्टतया १६ वीं चैत्य गुफ़ा के सम्बन्ध में है, जो कि १७ वीं गुफ़ा के पश्चिम में ग्रवस्थित है।

१७ वीं गुफ़ा एक विहार गुफ़ा है और श्राकार-प्रकार में १६ वीं गुफ़ा के तुल्य है। मुख्य भवन में एक केन्द्रीय द्वार से प्रविष्ट हुग्रा जाता है। यह ६३ फ़ुट ६ इंच चौड़ी, ६२ फ़ुट गहरी और १३ फ़ुट ऊँची है। गुफ़ा में १८ कोठ-रियां हैं, जिनमें से दो वरामदे में हैं। उत्कीर्ए लेख में उल्लिखित दूसरे सिरे पर अवस्थित देवस्थान मुनिराज चैत्य १७ फ़ुट ६ इंच चौड़ा और २० फ़ुट गहरा है और इसमें १६ वीं गुफ़ा के समान बुद्ध की विशाल मूर्ति है।

इस गुफ़ा में दूसरी सभी गुफ़ाम्नों के अपेक्षा अधिक चित्राकृतियां हैं। इनमें से कई जातक अथवा बुद्ध के अतीत जीवनों की कहानियां चित्रित करती हैं, जैसे विश्वन्तर जातक, सुतसोम जातक, षड्दन्त जातक, महाकपि जातक और अन्य। एक छोटा सा स्थल विशेष ध्यान देने योग्य हैं। ये उड़ते हुए गन्धर्व और अप्सरायें हैं। इस सम्बन्ध में बर्जेस की टिप्पिएायां उल्लेखनीय हैं। वह कहता हैं—''इस युग के बौद्ध शिल्प में इस प्रकार की उड़ती हुई युगल आकृतियां बड़ी सामान्य हैं। तो भी वे जैसी भी हों, उनकी बाह्य आकृतियों की पूर्णता एवं एकत्रीकरए। की भव्यना की दृष्टि से वे अजन्ता की छोटी चित्राकृतियों में सबसे मनोरम हैं और किसी दूसरे उदाहरए। की अपेक्षा तेरहवीं और चौदहवीं शताब्दी में इटली में पायी गयी कला के स्वरूप को लगभग पहुँच जाती है।" †

१६ वीं गुफ़ा—ऋषीक के शासक द्वारा निर्मित १७ वीं गुफ़ा में उपर्युक्त उत्कीर्ए लेख में उिल्लिखित गन्धकुटी यही है। स्रजन्ता की चार चैत्य गुफ़ाओं में से यह एक हैं। यह स्रत्यन्त परिश्रम से बनायी गयी है, इसके बाहरी प्रवेश स्थान स्रौर भरोखे पूरी तरह सुन्दर शिल्प कृतियों से, जिनमें बुद्ध की बैठी हुई एवं खड़ी हुई मूर्तियां हैं, ढके हुए हैं। श्री. फर्ग्यूसन ने इन्हें "भारत में बौद्ध कला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरए कहा है "।

चैत्य २४ फ़ुट चौड़ा, ४६ फ़ुट लम्बा श्रौर २४ फ़ुट ४ इंच ऊंचा है। प्रवेश द्वार के ऊपर घोड़े की नाल के तुल्य सुन्दर मेहराब से अन्दर खूब रोशनी श्राती है। गुफ़ा में ११ फ़ुट ऊँचे १५ स्तम्भ हैं। इस पूजा के स्थान दगोबा में खड़े हुए बुद्ध की प्रतिमा है, जो कि एक मेहराब को दो सहारों के माध्यम से मदद दे रही है। घुमट पर एक के ऊपर दूसरी तीन छतिरयां श्रौर हिमका है। कार्ले की चैत्य गुफ़ा में यह छतरी लकड़ी की बनी हुई है, परन्तु यहां ये सब प्रस्तर-निर्मित हैं।

इस गुफ़ा के विषय में वर्जेस ने लिखा है—"सौन्दर्य एवं विस्तार में गौरवपूर्ण होने के साथ पूर्णतया प्रस्तर निर्मित चैत्य का यह प्रथम उदाहरए। बड़ा दिनचस्प है ।"

इसमें सभी स्राभूषण पत्थर के उनाये गये हैं। इसका कोई भी भाग लकड़ी का न था स्रौर कई भाग स्राकृति में इतने मूक्ष्म है कि हम उनकी मूलाकृति की कल्पना नहीं कर सकते। इस गुफ़ा में लकड़ी के स्थान पर पत्थर का प्रयोग सर्वथा पूर्ण है।

<sup>\*</sup> वही, म्रन्यांगदेशेस्य दिशि प्रतीच्यामकारयङ्गन्धकुटीमुदाराम् । १७ वीं गुफा के उत्कीर्ण लेख की २७ पंक्ति, ए. एस. डब्ल्यू. म्राई., संख्या ४, पृष्ठ १३० ।

<sup>†</sup> फर्ग्यूसन ग्रौर वर्जेस—"केब टेम्पल्स श्राफ इण्डिया", पृष्ठ ३११।

२ वही, पृष्ठ ३१७ ।

वाकाटक नरेश हरिषेण के उपर्युक्त मन्त्री वराहदेव ने अजन्ता से १० मील दूर पिश्चम में जञ्भाल गांव के समीप गुलवाड़ा में कुछ दूसरी गुफ़ायें बनवायीं थीं। इसमें केवल दो ही जो कि विहार जैसी हैं, आज भी अविशिष्ट हैं। ये गुफ़ायें भी १६ वीं गुफ़ा के समय की ही हैं, क्योंकि बड़ी गुफ़ा के उत्कीर्ण लेख में यज्ञपित नामक वंश के संस्थापक से लेकर वराहदेव तक की वंशाविल दे दी गयी है। \* यह गुफ़ा ७६ फ़ुट चौड़ी और ७८ फ़ुट गहरी हैं और इसमें एक बरामदा, एक भवन, एक बाह्य कमरा और पीछे एक पूजास्थान हैं। पूरा नक्शा अजन्ता की १६ वीं गुफ़ा से मेल रखता है। सामने के बरामदे से तीन दरवाजे पिछले मुख्य भवन को जाते हैं। प्रकाश के लिये दो खिड़िकयों की व्यवस्था की गयी है। दरवाजे और खिड़िकयों घोड़े की नाल के तुल्य मेहराबों से सजायी गयी हैं, जिसमें बुद्ध की आकृतियां भी है। भवन में चार पंक्तियों में २० खम्भे बनाये गये हैं। पूजा स्थान में धर्मचक-प्रवर्त्तन-मुद्धा में हाथ किये बुद्ध की विशाल मूर्तियां हैं। सिंहासन पर दोनों ओर बैठे हिरिणों की आकृतियां खोदी हुई दिखाई देती हैं।

वाकाटक काल के कलाकारों ने इस प्रकार की शानदार गुफ़ायें निर्मित की थीं, उन्हें शिल्प व चित्रों से सुसज्जित किया था और राजाम्रों तथा मन्त्रियों ने उन्हें बौद्ध भिक्षुम्रों की सेवा के लिये प्रस्तुत कर दिया था।

<sup>\*</sup> मिराशी—घटोत्कच गुफा का उत्कीर्ण लेख (हैदराबाद ग्राकिग्रालोजिकल सिरीज)।

### सिरपुर में उपलब्ध प्राचीन अवशेष

श्री मोरेक्वर गंगाधर दीक्षित



सिरपुर, प्राचीन श्रीपुर, रायपुर से ३० मील उत्तर पूर्व में रायपुर जिले की महानमुन्द तहसील में महानदी के दाहिने किनार पर अवस्थित है। वर्तमान सिरपुर नदी और रायकेड़ा तालाब के मध्यवर्ती स्थान में बसा हुआ है। इसमें लगभग ४५ फोपड़ियां है, जिनमें लगभग १५० प्राणी रहते हैं; जो अधिकतर खेती तथा धान की फ़सल पर गुजर-बसर करते हैं। प्रतिवर्ष माघ महीने में पूर्णिमा के दिन गांव में एक बड़ा मेला होता है, जिसमें पास-पड़ोस के ४,००० व्यक्ति एकत्र होकर पवित्र महानदी में स्नान करते हैं।

सातवीं ईस्वी शताब्दी से पूर्व इस स्थान के प्राचीन इतिहास का कुछ भी ज्ञान नही है। सातवीं शताब्दी के ग्रन्तिम चरण में श्रीपुर में गरभपुर या सोमवंशी राजाग्रों की राजधानी स्थापित हुई थी। इस सम्बन्ध में सबसे प्राचीन उत्कीर्ण लेख सम्बन्धी साक्षी महामुदेव राजा के मारंगढ़ ताम्रपत्र \* ग्रौर उसके उत्तरा- धिकारी महाप्रवर राजा के ठाकुरदिया ताम्रपत्रों † से उपलब्ध होती है। दोनों ही ताम्रपत्र श्रीपुर से प्रसारित किये गये थे, न कि परिवार की प्राचीन राजधानी शरभपुर से।

<sup>\*</sup> इण्डियन हिस्टारिकल क्वार्टलीं में पण्डित लोचनप्रसाद पाण्डेय द्वारा सम्पादित, २१, पृष्ठ २६४-२६५। † एपिग्राफ़िया इण्डिका, जिल्द २२, पृष्ठ १५ इ.।

ग्राठवीं ईस्वी शताब्दी से श्रीपुर के उल्लेख बहुत ग्रधिक मिलने लगते हैं। इनमें से ग्रधिकांश सिरपुर



भूमिस्पर्शमुद्रा में बुद्ध की धातुमूर्ति

एक ग्रन्य उत्कीणं लेख × जो कि नविर्निमत घाट में मिला है श्रौर जिसे "नदी द्वार लेख" कहा जाता है महाशिवगुप्त के राज्यकाल से सम्बन्धित हैं। सिरपुर में मुरंग के टीले से भी एक ग्रन्य उत्कीणं लेख + प्राप्त हुग्रा है जो कि दुर्भाग्य से बड़ा खण्डित हो गया है। ग्रव इसे रायपुर के संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। ग्रव है। ग्रपने प्रकरण से यह महाशिवगुप्त से सम्बन्धित मालूम पड़ता है। इसमें एक महाप्रासाद तथा ग्रन्नसन्न वनवाने का भी उल्लेख है जिनके लिये कुछ आर्थिक व्यवस्था की गयी थी। सिरपुर में

से प्राप्त उत्कीर्ण लेख ही हैं, जो ग्रधिकतर महाशिवगुप्त नाम से या जिसे बालार्जुन भी कहा गया है, सम्बन्धित हैं। इनमें से एक \*लक्ष्मण मन्दिर के चारों ग्रोर
के मलवे को साफ़ करते हुए मिला था। इसमें उल्लेख
किया गया है कि महाशिवगुप्त की राजमाता वसाटा ने
एक भव्य मन्दिर वनवा कर हिर को समर्पित किया था।
सिरपुर के गन्धेशवाड़ा मन्दिर में कम से कम पांच † उत्कीर्ण
लेख हैं, जो कि मण्डप में स्तम्भों पर खुदे हुए है, ये
शासक तथा उसके ग्राश्रितों की विभिन्न प्रवृत्तियों से
सम्बन्धित हैं। इसी मन्दिर की नींव में लगे हुए एक
ग्रन्य उत्कीर्ण लेख ‡ में पाण्डव राजाग्रों की वंशाविल दी
गयी है, इससे इस परिवार के इतिहास को व्यवस्थित
करने में बड़ी मदद मिली है।



सिरपुर में प्राप्त कुछ मुद्रायें व ताम्प्रपत्र

<sup>\*</sup> एपिग्राफ़िया इण्डिका, जिल्द ११, पृष्ठ १६०।

<sup>†</sup> हीरालाल की सूची, संख्या १७३।

<sup>‡</sup> इण्डियन एन्टीक्वेरी, जिल्द, १८, पृष्ठ १४६ ई.।

<sup>🗙</sup> हीरालाल की सूची, संख्या १८७।

<sup>🕂</sup> वही, संख्या १८६, विषय की पूर्ण जानकारी महन्त घासीराम संग्रहालय के संचालक श्री वी.पी. रोडे से साभार ।

स्रपनी खोज-बीन के सिल्सिले में मुक्ते अन्य तीन उत्की एं लेख भी प्राप्त हुए; इन में से एक गन्धेश्वर मन्दिर के फर्श में लगा हुम्रा मिला। इसमें महाशिवगुप्त द्वारा एक विहार बनवाये जाने का उल्लेख किया गया है; दूसरा सिरपुर के समीपवर्ती एक गांव सेनकपट से प्राप्त हुम्रा है जिसमें किसी शिवरक्षित द्वारा त्रिलोचन के महान मन्दिर बनवाने का भ्रौर श्रमरहक मतावलम्बी एक शैव सदाशिवाचार्य को समीपस्थ गांवों से कुछ भूमिदान देने का उल्लेख किया गया है। १९५५ वर्ष के प्रारम्भ में अपनी खुदाई के सिल्सिले में मुझे पूर्णतया सुरक्षित एक १४ पंक्तियों का उत्की एं लेख प्राप्त हुम्रा है, इसमें धानन्दप्रभ नामक एक भिक्षु द्वारा महाशिवगुप्त के राज्यकाल में एक बौद्ध मठ बनवाने का उल्लेख किया गया है। राजा ने मठ में निवास करने वाले भिक्षुकों के भोजन ग्रादि के लिये एक सत्र की व्यवस्था की थी।

महाशिवगुप्त यद्यपि शिव का परम भक्त था परन्तु उसकी श्रद्धा श्रपनी राजधानी का निर्माण करते हुये केवल श्रपने ही मत के कई मन्दिरों के बनवाने में ही मर्यादित नहीं थी। दूसरी श्रोर वह दूसरे धर्मावलम्बियों को भी श्रपनी राजधानी में बसने के लिये उत्साहित करता था श्रीर उन्हें उदार आश्रय



सिरपुर से प्राप्त मृण्मुद्रा

देता था। यह तथ्य सिरपुर की खुदाई में मिले बहसंख्यक बौद्धविहारों तथा गांव में सुरक्षित कुछ बौद्ध शिलालेखों से पुष्ट होती है। बौद्ध धर्म की उन्नति में महाशिवगुप्त की दिलचस्पी का विषय उसके द्वारा वनवाये बौद्ध विहार के उल्लेख के ग्रतिरिक्त मल्लार दानपत्र ! से भी परिपुष्ट होता है जिसमें बौद्ध भिक्षसंघ को उसके द्वारा दिये गये दान का विवरण दिया गया है। सन् १६२६ के वर्ष में सिरपुर में एक टीले की खुदाई करते समय कांस्य पदार्थों × का एक बड़ा दफीना श्रकस्मात् ही उपलब्ध हो गया था परन्तु खेद का विषय है कि इन से केवल कुछ ही संग्रहालय में सुरक्षित रखे जा सके। ये नमूने भी तत्कालीन शासक के स्वर्णकारों की ऊंची शिल्प सम्पत्ति को प्रमाणित करते हैं। इन में से विशेष रूप से उल्लेखनीय भारतीय विद्याभवन बम्बई के संग्रह में ग्राजकल सुरक्षित सुनहरी ग्राभा से भलमलाती तारा + की मूर्ति एवं नागपुर के केन्द्रीय संग्रहालय में सुरक्षित दूसरी कुछ मूर्तियां है। कुछ मुर्तियां कुछ व्यक्तियों के निजी संग्रहों में भी सुरक्षित हैं जिन्हें देखकर लेखक इस परिणाम पर पहुंचा है कि उस युग में मूर्ति निर्माण कला सिरपुर में बहुत उन्नति प्राप्त

<sup>\*</sup> एपिग्राफिया इण्डिका में शीघ्र ही प्रकाशनीय।

<sup>†</sup>ताम्रपत्र देखिये।

<sup>🕇</sup> एपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द २३, पृष्ठ ११३ इ।

र्इन पदार्थोंकी प्राप्ति किन परिस्थितियों में हुई इसका विवरण श्री मुनि कान्तिसागर ने ग्रपने ग्रन्थ "खण्डहरों का वैभव" में २८८ से २६८ पृष्ठों में दिया है। इन मूर्तियों की प्राप्ति का स्थान ग्रब पता लगा लिया गया है ग्रौर ग्रव इस स्थान की व्यवस्थित खुदाई की जायेगी।

<sup>+</sup> भारतीय विद्या मन्दिर की अंग्रेजी पत्रिका के ४३२ पृष्ठ पर चित्र।



मारकंडी (चांदा) स्थित १०वीं शताब्दो का शिवमन्दिर



लीणार स्थित यादव कालीन देंत्यसूदन मन्दिर

# 🚃 मध्यप्रदेश में

### मौर्यकाल



ग्राह्त मुद्रा



एरन में प्राप्त धर्मपाल का निका



त्रिपुरी गणराज्य का सिक्डा

#### शातवाहन काल



थी सप्तकणी का सिक्का त्रिपुरी



मप्तकणींसिक्का कन्हाला



ग्रापिलक का सिक्का वलिपुर



रोमन सिक्का, चक्रबेट्रा





ीमन मृष्मय पदक : खोलापुर-ग्रकोला

### शतवाहनोत्तर काल



यधन का निक्का विद्वी

## गुप्तकाल



चन्द्रगुष्त की मुत्रां मुद्राः हरदा

### जत्वीडितांक मुद्राये





्रम्यामात्र भी सुद्रा चागुरा ग्राचाः



नलभवदन वर्गन की मुद्राये πुङ्गा (बन्दर)



नलवाराहराज की म्द्रा

### प्राप्त प्राचीन सिक्के 💳

राष्ट्रकूट काल



इण्डो समीनियन सिक्का

कलचूरी मुद्रा प्राचित्रदेव का सिक्क

कलचुरी मुद्रा









जाजल्लदेव के सिक्के









रत्न देव के सिक्त





पृथ्वीदेव क सिक्के







प्रतापमल का निक्का



यादव रामचन्द्र का पद्भटक कलस्य से प्राप्त



वाल केमरी की मृहर वालपुर मे प्राप्त

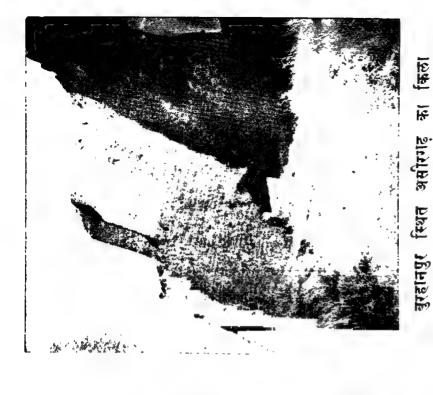



एरन (जिला सायर) में गुप्तकालीन विजयस्तम्म, वाराह और शिवमन्दिर

कर चुकी थी। सिरपुर में खुदाई से \* प्राप्त मूर्तियां तथा दूसरी कला मूर्तियां इस बात को ध्वनित करती हैं कि प्राचीन महाकोशल में एक स्वतंत्र मूर्ति निर्माण कला उन्नति कर रही थी, इस पर गुप्त प्रणाली का प्रभाव था और जिसे कलचुरि काल के महान कलाशिल्पियों ने ग्रहण, कर लिया था।

महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासन के बाद के प्राचीन सिरपुर के विषय में हमें पर्याप्त सूचना उपलब्ध नहीं है। ईस्वी सन् की नौवीं शताब्दी में सिरपुर ने फिर से अपनी गौरवपूर्ण स्थिति प्राप्त कर ली क्योंकि हम देखते हैं कि शरभपुर से सम्बधित न होते हुये भी शासक तीवरदेव ने अपने दो ताम्र-पत्र श्रीपुर से प्रसारित किये थे। इन में एक राजिम पत्र † है जो कि उसने अपने शासन के ६ वें वर्ष में प्रसारित किया था और दूसरा बलोदा पत्र ‡ है जो कि उसने अपने शासन के ६ वें वर्ष में प्रसारित किया था श्रीर दूसरा बलोदा पत्र ‡ है जो कि उसने अपने शासन के ६ वें वर्ष में प्रसारित किया था। इन ताम्प्रपत्रों से मालूम पड़ता है कि तीवरदेव के शासन में श्रीपुर सम्पूर्ण महाकोशल की राजधानी बन गया था।

सिरपुर की भूमि में तीन ही भवन (स्थापत्य) सम्बन्धी स्मारक विशेष उल्लेखनीय हैं। ये तीन हैं (क) लक्ष्मण मन्दिर (ख) राम मन्दिर ग्रौर (ग) गन्धर्वेश्वर का मन्दिर।

- (क) लक्ष्मण का मन्दिर । इँटों का बना यह मन्दिर इस काल के उन कुछ ही प्राचीन स्मारकों में से स्रविशिष्ट हैं जो भारत में काल के प्रहारों से मुरक्षित वच गया हैं । इस मन्दिर का निर्माण काल सम्भवतः द वीं शताब्दी का पूर्वार्ष हैं । भारत में इँटों से बने कुछ ही प्राचीन मन्दिरों में सम्मिलित होने से इस मन्दिर ने पुरातत्त्ववेत्ताओं का, जिनमें सर्वप्रथम भारत में पुरातत्त्व के प्रथम महासंचालक सर एलेग्जण्डर किनगहम × थे, पर्याप्त ध्यान स्नाकित किया । पिछली शताब्दी के स्नाठवें दशक में उन्होंने इस स्रिट्तिय मन्दिर का महत्व स्नांक लिया था जिसका कि बाद में सन १६०६ १६१० में भारत शासन के पुरातत्त्व विभाग के श्री ए. लोंगहर्स्ट + ने उल्लेख किया था । बाद में भारतीय शासन के पुरातत्त्व विभाग द्वारा इस मन्दिर की मरम्मत की गयी तथा इसकी सुरक्षा की गयी, क्योंकि इस मन्दिर का बहुत बार वर्णन हो चुका है इसलिये मुख्य मन्दिर के विषय में ऐसी कोई बात नहीं है जिसका उल्लेख स्नावश्यक हो । पुरातत्त्व विभाग द्वारा निर्मित एक छते हुए स्थान में मन्दिर की सफाई करते समय एवं समीपस्थ क्षेत्रों से मिली ७३ मूर्तियां एवं शिल्प सम्बन्धी नमूने रखे गये हैं । शिल्प कला के नैपुण्य को प्रकट करने वाले कुछ दिलचस्प नमूनों में एक वृक्ष के नीचे शिशु के साथ खड़ी स्नम्बका की सुन्दर पूर्ण मानव स्नाकृति की मूर्ति, कुछ बौद्ध प्रतिमायें एवं एक चीते स्नौर द्वारपाल के मध्य हुई लड़ाई को व्यक्त करने वाली उत्कीर्ण मूर्ति प्राप्त हुई है । लक्ष्मण मन्दिर में सुरक्षित काले पत्थर की बनी सुन्दर परन्तु खण्डित विष्णु प्रतिमा भी उल्लेखनीय है । (लक्ष्मण मन्दिर) का निर्माण सम्बन्धी रानी वसाटा का उत्कीर्ण लेख इस समय रायपुर संग्रहालय में सुरक्षित है ।
- (ख) राममन्दिर: राममन्दिर लक्ष्मण मन्दिर के पूर्व में बिल्कुल पास में ही है परन्तु इस समय खण्डहर हो चुका है। मन्दिर के पूजास्थान की बाहरी दीवारें ही इस समय खड़ी हैं। लक्ष्मण मन्दिर के नक्शे के तुल्य ही राममन्दिर का नक्शा भी है परम्तु इसका स्थापत्य पूर्व-मन्दिर जैसा उत्क्रष्ट नहीं है। यह पत्थरों से बने चबूतरे पर बनाया गया था इसका स्राधार तारकाकृति से बनाया गया था जैसा कि लक्ष्मण मन्दिर में उपलब्ध है।

<sup>\*</sup>देखिये ताम्रपत्र।

<sup>†</sup> इण्डियन एन्टीक्वेरी, जिल्द १८, पृष्ठ २२० इ.।

<sup>🕇</sup> एपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द ७, पृष्ठ १०४ इ. ।

<sup>🗙</sup> म्रार्कियालोजिकल सर्वे रिपोर्ट, जिल्द २, पृष्ठ १६८ इ, वही जिल्द १७, पृष्ठसंख्या २३ इ.।

<sup>— &</sup>quot;मध्यप्रदेश में प्राचीन ईट से बने मन्दिर" ग्रा. स. ग्राफ इण्डिया, ए ग्रार. १६०६-१०, पृष्ठ ११ से १७ पांच चित्रों के सहित ।

(ग) गन्धेश्वर मन्दिर—यह मन्दिर वास्तव में प्राचीन काल का गन्धवेश्वर मन्दिर है। यह महानदी के तट पर बना हुन्ना है इसमें जिल्प या पुरातत्त्व सम्बन्धी महत्त्व की कोई बात नहीं है क्यों कि इसका बहुत सा भाग पुर्निमित हो चुका है। पूर्व उल्लिखत उत्कीर्ण लेखों के ग्रतिरिक्त समीपस्थ क्षेत्रों से प्राप्त की गयी उत्कीर्ण मूर्तियां मन्दिर के ग्रहाते में सुरक्षित कर दी गयी हैं। इन में से सबसे ग्रधिक उल्लेखनीय भूमस्पर्श मुद्रा में ग्रासीन हुए महात्मा बुद्ध की दो ग्रादमकद मूर्तियां है जिनके प्रभामण्डलों में बौद्ध मन्तव्य ग्राठवीं शताब्दी के अक्षरों में उत्कीर्ण किये गये हैं। यह प्रतीत होता है कि महाशिवगुष्त वालार्जुन द्वारा निर्मित विहार से ये मूर्तियां लायी गयी थीं क्योंकि लगभग पच्चीस वर्ष पूर्व मन्दिर के ग्रहाते में निवाससम्बन्धी नवीन भागों को बनवाते समय मन्दिर के पुजारी ने इन प्राचीन ग्रवशेषों वाले टीले को पत्थर प्राप्त करने के लिये बुरी तरह खुदवा डाला था। मन्दिर में भी विष्णु के वराह ग्रवतार, गरुड़ द्वारा विष्णु को ले जाने ग्रादि की कुछ मूर्तियाँ हैं, प्रन्तु पूजा में स्निग्धपदार्थों एवं सिन्दूर ग्रादि के प्रयोग मे इन मूर्तियों के चित्रािङ्कात ग्रवयव ग्रस्पष्ट हो गये है। मन्दिर की चारदिवारी में बाहर की ग्रोर शिव की ताण्डव मुद्रा में एक सुन्दर उत्कीर्ण मूर्ति लगी हुई है, इस प्रकार की मूर्ति महाकोशल में बहुत कम देखने को मिली है वैसे शिव के दूसरे स्वरूप बहुत प्रचलित है। इनके ग्रतिरिक्त महिषासुरमिदनी देवी को चित्रित करने वाली बहुत सी मूर्तियां एकत्र कर दी गयी हैं जिनमे विषय का वैविध्य प्रकट होता है।

सिरपुर के स्थानवृत्त का एक बहुत ही उल्लेखनीय भाग उसके निकट के चार मील की विस्तीएाँ भाग में फैले हुए बहुमंख्यक तालाब हैं। इन में से प्रत्येक के तट पर छोटे-छोटे मन्दिरों के खण्डहर दिखते हैं। कहा जाता है कि इनकी संख्या सवा लाख से ग्रधिक है। यद्यपि ये खण्डहर बहुत ग्राकर्षक तो नही है परन्तु मलवे से कई बार दरवाजों के ऊपरी हिस्से, स्तम्भों के सिरे और बिखरी हुई उत्कीर्ण मूर्तियाँ ग्रपने क्षेत्रों में समायी हुई मूर्तियों के धार्मिक स्वरूप को इङ्गित कर रही है। गांव के दक्षिण में बेतरतीब से फैले हुए टीले, जहां ग्रासपास के मैदानों से ग्रधिकतर ८–१०



दम्पति

फुट ऊँचे हैं पुरातत्त्व सम्बन्धी ग्रन्वेपणों के लिये उपयुक्त क्षेत्र बन सकते हैं।

१६५४ के ग्रीष्मकाल में लक्ष्मण मन्दिर के उत्तर में एक बड़े ऊंचे टीले की मैने खुदाई करवायी थी जिससे पञ्चायतन शाखा का शिवमन्दिर मिला। यह ५-१० फुट ऊंचे पत्थरों के स्राधार पर बना हस्रा था जिसके सम्मुख ईंटों का कोठरीन्मा ढांचा था। पश्चिम दिशा के सामने ४।। फुट ऊंचे एक बड़े शिवलिंग की मुख्य म्ति है और पश्चिम दिशा की स्रोर इसी देवता की कुछ छोटी मूर्तियां हैं प्रत्येक पार्श्व पर दो-दो मूर्तियां है-जिससे स्पष्ट होता है कि पञ्चायतन शाखा प्रतिलोम स्वरूप की थी। इस क्षेत्र में मिली हुई कुछ महत्वपूर्ण शिल्प उपलब्धियों में महिषासुरमर्दिनी देवी, एक द्वारपालिका की ग्राकृति ग्रौर एक राजकीय दम्पति की चित्राकृति उल्लेखनीय हैं। १९४५ के प्रारम्भिक शीतकालीन महीनों में गांव की दक्षिणी सीमा पर कुछ ग्रधिक व्यापक कार्य प्रारम्भ किया गया। लक्ष्मण मन्दिर से एक मील दक्षिण में सुरक्षित जंगल के मध्य में ग्रवस्थित मलवे में से उभरी हुई द्वारपालों की दो मूर्तियों के मिलने से हमें एक सूत्र प्राप्त होगया जिससे मैंने यह परिएाम निकाला कि यहां पर भग्नावशेषों में

एक बड़ा मठ भूमिगत हुम्रा है। वाद में यहां पर खुदाई करवाने पर मालूम हुम्रा कि बौद्ध धर्म से सम्बन्धित दो समीपस्थ मठों का एक पार्श्वभाग है। मुख्य मन्दिर में एक विशिष्ट प्रकार की योजना देखने को मिली जिसमें पश्चात् गुप्त कालीन मन्दिर और मठ का सुन्दर सम्मिलन दिखता है। छते हुए दरवाजे, एक सभा-मण्डप और पूजास्थान की भ्रवस्थित से यहां मन्दिर की सब जरूरतें पूर्ण हो जाती है। गुप्त काल के वाद के बौद्ध विहारों में मध्यवर्ती भ्रांगन के चारों भ्रोर कोठरियों की कतार की व्यवस्था बड़ी सामान्य हो गयी थी।

मुख्य पृजास्थान में भृमिस्पर्श मुटा में सिहासन पर वैठी हुई महात्मा बुद्ध की एक विशाल मूर्ति है। इस मूर्ति की ऊंचाई ६।। फुट के लगभग है और सिरपुर में हस्तगत हुई सम्भवतः यह सबसे बड़ी मूर्ति है। इसके दाहिने



सिन्पुर में मिली युगल मूर्तियाँ

पार्श्व पर एक सेवक के रूप में ग्रवलोकितेश्वर पद्मपाणि ग्रवस्थित है परन्तु वायीं ग्रोर की वज्रपाणि की मूर्ति ग्रव गायब है। पूजास्थान का ढ़ारमार्ग पूजास्थान की दाहिनी ग्रोर एक स्तम्भ पर ग्राश्रित मकर के वाहन पर गंगा की खड़ी ऊंची मूर्ति से सुसज्जित है परन्तु सम्मुख स्तम्भ पर ग्रवस्थित सम्बद्ध यमुना की मूर्ति ग्रव लापता है।

मठ में बरामदे की पिछली ग्रोर चार कतारों में १४ कोठिरियां है। प्रत्येक कोठिरी ५ × ६ फुट के ग्राकार की है जिसमें प्रत्येक में ग्रालों की व्यवस्था की गयी है जिन में एक दरवाजे की सांकल के लिये, दूसरा लैम्प के लिये, तीसरा ताले के लिये ग्रीर चौथा वहां निवास करने वाले भिक्षुग्रों के सामान के लिये था। यह मठ दुमंजिला था जिसमें एक सुदृढ़ सीढ़ी के माध्यम से उत्तर पिश्चिमी कोए। पर एक प्रवेशद्वार था। इसका निकटवर्ती कमरा मठ के कोशागार का कार्य करता था ग्रीर इसमे प्रवेश का एकमात्र रास्ता समीपवर्ती कमरे की दीवार के ग्राधार के साथ खिड़की-नुमा एक पल्ला था। उत्तरी बरामदे के मलवे को साफ़ कराते हुए १४ पंक्तियों का एक संस्कृत उत्कीर्ण लेख, जो कि ग्राठवीं ईस्वी शताब्दी की लिपि में उल्लिखित था, हस्तगत हुग्रा। इसके द्वारा हमें मठ का निर्माण विषयक विवरण प्राप्त हुग्रा। इसमें कहा गया था कि बालार्ज् (महाशिवगुष्त) के शासनकाल में ग्रानन्दप्रभ नामक एक भिक्षु ने कुटी विहार का निर्माण किया था श्रीर इसके साथ एक ग्रन्न सत्र की व्यवस्था की थी जिसमें मठ में रहनेवाले भिक्षुग्रों को चावल तथा खाद्यान्न निश्चित परिमाण में दिया जाता था। यह भी उल्लेख किया गया है कि तारदत्त के पुत्र श्री सुमङ्गल ने उत्कीर्ण लेख लिखा था ग्रीर इसे प्रस्तरशिला पर किसी प्रभाकर नामक व्यक्त ने उत्कीर्ण किया था। महाशिवगुष्त के दरबार का राजकित सुमङ्गल सिरपुर से उपलब्ध हुए दूसरे उत्कीर्ण लेखों से भी प्रख्यात है।

खुदाई के कार्य में २००० से अधिक वस्तुयें प्राप्त हुई और इनकी प्राचीन अवस्था को देखते हुए यह सुनिश्चित प्रतीत होता है कि मठ में सुखकारी जीवन व्यतीत किया जाता था। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि मठ में रहनेवाले बौद्ध धर्म के अनुयायी होने पर भी आधुनिक समाज के निम्न मध्यमवर्ग के व्यक्ति थे और किसानी, बर्तन बनाने और सुवर्ण कार्य आदि विभिन्न कामधन्धों को अपनाते थे। इन सभी कारीगरों के औजार भी उपलब्ध हुए हैं। एक कमरे में सुनार के औजारों का पूरा सेट प्राप्त हुआ है जिनमें उसकी चिमटियां, चिमटे, छोटी हथोड़ी, एक तिपाई, और कसौटी भी, जिससे उसने सोना परखा होगा, सुनहरी रेखाओं के साथ सुरक्षित रूप में

प्राप्त हुन्ना है। निस्सन्देह खुदाई में प्राप्त बहुत सी कांस्य मूर्तियां स्थानीय कलाकारों द्वारा यहां पर ही निर्मित

की गयी होंगी इन में से उल्लेखनीय सोने के पत्तरों से बना महात्मा बुद्ध का सुन्दर पुतला है जिसकी श्रांखें चान्दी से निर्मित की गयी है। स्वाभाविक लाल रंग की ग्रनुकृति करने के लिये होठों को रंगने के लिये ताम्वे का प्रयोग किया गया है। कांसे की कुछ कला-कृतियों के, जो कि ग्रान्तरिक सांचे की पद्धति से ढाली गयी थीं आन्तरिक पार्क्व के साथ रेत का भाग श्रभी भी लगा दिखता है। उनकी कलाकृति से स्पष्ट है कि धातु के कारीगरों ने अपनी कला में पर्याप्त प्रगति कर ली थी। कांसे की मूर्तियों के स्रतिरिक्त पत्थर की भी कुछ छोटी-वड़ी मूर्तियां उपलब्ध हुई हैं। देवस्थान के वाहरी प्रवेशद्वार के भवन में ग्राले पर यक्ष-क्बेर की सुन्दर मूर्ति दृष्टिगोचर होती है जो बहुत ही भव्य स्वरूप में सुसन्जित है और उत्कीएं कला की



सुनार के कुछ श्रीजार

श्रावश्यकताश्रों की दृष्टि से पूर्ण है। मन्दिर के श्रहाते में इसी की एक अन्य मूर्ति प्राप्त हुई है, परन्तु सबसे सुन्दर मूर्ति मठ के मुख्य देवस्थान की मृतियों की ग्रन-कृति में निर्मित सिहासनासीन महात्मा बुद्ध की छोटी सी मूर्ति है, यह मूर्तिकला की वारीकियों एवं ग्रौजारों के सुन्दर नैपुण्य को प्रकट करती है। एक दमरी छोटी प्रतिमा में महात्मा बृद्ध ग्रपने शिष्यों-पद्मशाणि श्रीर वज्रपाणि के साथ ग्रवस्थित हैं। यह एक प्रस्तर शिला में अपने प्रभामण्डलों के साथ निर्मित की गयी है। इनकी कारीगरी वहुत ही सूक्ष्म **है श्रौर जिन** शिल्पियों ने इन्हें वनाया है उनके शिल्पकौशल को व्यक्त करना है। दुर्भाग्य से यह मूर्ति बुरी तरह से खण्डित की गयी है।

पूजा के धार्मिक उपादानों के साथ हमें गृहकार्यों में भ्रानेवाले पदार्थ भी उपलब्ध हुए हैं। एक कमरे में, जो कि निस्सन्देह मठ का रसोईघर था हमें कढ़ाई, तवा चम्मचें, करछी, मघानी ग्रौर एक छोटा सा सरोता भी उपलब्ध हुम्रा है।



दैनिक व्यवहार में म्राने वाली वस्तुम्रों में स्कन्दाहत (स्प्रिङ्गपुश) किस्म का ताला जो कि हमें सांची ग्रौर नालन्दा के मठों में भी मिला है, उल्लेखनीय है। लोहे की घंटियों, खुंटियों, दरवाजे के कब्जे, जंजीरें, चटकनियां, द्वार की सांकल ग्रादि विभिन्न वस्तुश्रों के नाम परिगणित किये जा सकते हैं। मठ की छत में ग्रच्छी इमारती लकड़ी लगी हुई थी, इसलिये हमें बड़ी गिनती में विभिन्न किस्मों व ग्राकारों में लोहे की कीलें मिली हैं। लगभग ३००० ऐसी लोहे की कीलें हमें प्राप्त हुई हैं। प्रत्येक कमरे में दैनिक ग्रावश्यकताग्रों की वस्तुयें-यथा ग्राटे की चक्की, सिल बट्टा और कहीं-कहीं ऊखल भी मिला है। बरामदों के कोनों में बड़े घड़े रख कर उचित पानी की



सिरपुर में प्राप्त कुछ पदार्थ

बरामदों के कोनों में बड़े घड़े रख कर उचित पानी की व्यवस्था की जाती थी ग्रौर ग्रालों में मिट्टी के दिये रख कर बरामदों में प्रकाश किया जाता था।

यह मालूम नही हो मका कि मठ का उपयोग किस तरह बन्द हां प्या परन्तु भूतल विज्ञान, परिस्थिति सम्बन्धी एवं प्रानत्त्व सम्बन्धी साक्षियों में स्पष्ट हो जाता है कि इस स्थान पर बाद में ऐसे लोगों ने ग्रिधिकार कर लिया जो कि ग्रपने पूर्ववर्तियों के समान शान्तिप्रिय न थे। ये बाद में श्राये शैंव मनावलम्बी थे, न्होंने या तो बौद्ध लोगों को भगा दिया ग्रथवा उनकी खाली कोठिरयों पर ग्रिधिकार कर लिया। उन्होंने मठ के कुछ भागों की एक द्वार बना कर मरम्मत करवायी ग्रौर मठ की पुरानी कोठिरयों का भी प्रयोग किया। सम्भवतः वे शिकार एवं वन्य व्यवसाय कर ग्रपना जीवन—यापन करते थे, यह बात खुदाई में प्राप्त बहुत से ग्रायुधों, एवं हथियारों से स्पष्ट होती है। उनकी धार्मिक पूजा शिव-पार्वती, महिषासुरमर्दिनी, गएशेश ग्रीर लिंग जैसे दैवी उपादानों

एवं देवता श्रों की प्रस्तरमूर्तियों की व्यक्तिगत पूजा तक मर्यादित थी, क्यों कि बहुत सी वौद्ध प्रतिमायें बुरी तरह क्षत-विक्षत एवं खण्डित स्वरूप में उपलब्ध हुई हैं। यह भी निश्चय से नहीं कहा जा सकता कि वुद्ध की मुख्यमूर्ति की पूजा की जाती थी, उस मूर्ति का सुरक्षित रहने का प्रधान कारण यही प्रतीत होता है कि महात्मा वुद्ध दशावतारों में सिम्मिलित कर लिये गये थे श्रीर कुवेर श्रादि कुछ देवता हिन्दुश्रों श्रीर वौद्धों दोनों के लिये पूजा के पात्र थे। इन शैव मतावलिम्बयों का कलासौष्ठव एवं शिल्पनैपृण्य उच्च न था। ये लोग पित्रत भस्म रखने के लिये छोटी चपटी तश्तरी का प्रयोग करते थे। कमल, गजलक्ष्मी, श्रश्वयुगल, वराह, हाथी श्रादि उनके श्रलंकार के उपादान थे, कोनों में श्राकृतियां भी दिखती हैं। सारसों, तितिलयों श्रादि विभिन्न श्रादशों श्रादि का भी प्रयोग चित्रकला में दिखता है परन्तु इनमें किसी प्रकार का कला नैपुण्य नहीं प्रदिश्तित होता, ये बिना किसी श्रम से निर्मित दिखते हैं। यह निश्चय से नहीं कहा जा सकता कि ये छोग किस काल से सम्बन्धित थे क्योंकि खुदाई के ऊपरी स्तर से किसी भी प्रकार का विशेष विवरण उपलब्ध नहीं हुश्रा है श्रीर श्राकृतियों एवं सामग्री की स्थित से यह परिणाम श्रवश्य निकाला जा सकता है कि मठ पर उक्त शैव श्राक्रमण दसवीं ईस्वी शताब्दी से पूर्व नहीं हुश्रा होगा। संक्षेप में मठ के जीवन में यह पश्चात् मध्यवर्तीकालीन एक संक्षिप्त श्रस्थायी दौर ही रहा होगा। इस श्रिषकार के कुछ ममय बाद ही मठ निर्जन हो गया होगा। उपेक्षा, भवन में लगी हुई इमारती लकड़ियों के स्वाभाविक क्षय एवं दूसरे कारणों से इसका विनाश हो गया श्रीर सारा प्रदेश जंगलों से व्याप्त हो गया।\*

<sup>\*</sup> सिरपुर के पुरातत्त्वीय अवशेषों का उत्खनन मध्यप्रदेश शासन के तत्त्वावधान में सागर विश्वविद्यालय की अोर से लेखक ने सम्पन्न किया है। इस कार्य के श्रीगणेश एवं सम्पन्न करने में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पं. रविशंकर शुक्ल ने व्यक्तिगत दिलचस्पी दिखलायी है।

### चेदि शिल्प-स्थापत्य

#### श्री महेशचन्द्र चौबे

भारत में मूर्तिकला का विकास कब और कैसे हुआ इसके विषय में विदेशी एवं भारतीय विद्वानों में अनेक भ्रान्ति-मूलक धारएगयें फैली हुई हैं । मोहन्जदड़ो और हड़प्पा से प्राप्त मूर्तिखण्डों के आधार पर कतिपय भारतीय विद्वान

यहां की मतियों का ग्राविभीव सिन्ध सभ्यता तक ले जाना चाहते हैं, परन्तु अन्य विद्वान इससे सहमत नहीं, श्रौर भारत में मर्तियों का निर्माण काल सिकंदर के ब्राकमण के पश्चात ही मानते हैं। यद्यपि सिकन्दर के पूर्व की प्रतिमायें भारत में प्राप्य नहीं है तो भी कलकत्ता और पटना के संग्रहालयों में संग्रहीत क्छ यक्ष प्रतिमाएं ऐसी है जिन्हें श्री काशीप्रसाद जायसवाल शिश्नाक काल की मानते है और उन पर उत्कीर्ण नामों के स्राधार पर उन्हें देवकुल की प्रतिमायें होना सिद्ध करते है। इन मुर्तियों के संबंध में वर्षों तक विद्वानों के बीच मतभेद चलता रहा। कतिपय विद्वान कलकत्ता संग्रहालय में संग्रहीत ग्रगम कुंग्रा वाली दो यक्ष प्रतिमान्नों के कालनिर्णय के संबंध में एक मत न हो सके, परन्तु जायसवाल जी ने इन पर उत्कीर्ण ग्रभिलेखों का ठीक निरूपण कर उन्हें 'ग्रज' ग्रौर 'वटनन्दी' नामक शिश्नाक वंश के पूर्वजी की प्रतिमायें सिद्ध किया है। मयुरा के संग्रहालय में प्रस्थित परखम् से प्राप्त एक आदमकद प्रतिमा को भी जिसे अन्य विद्वान किसी अज्ञात यक्ष की मूर्ति समभते थे जायसवाल जी ने बड़े परिश्रम से अजातशत्र की



त्रिपुरी में उपलब्ध बोधिसत्त्व

प्रतिमा सिद्ध किया है। इस प्रकार भारतीय शिल्प और मूर्ति निर्माण कला ईसा की पांचवी शताब्दी पूर्व एक समुन्नत दशा को पहुंच चुकी थी, यह सिद्ध कर देने का भगीरथ प्रयत्न हो रहा है।

मौर्यों के समय में भारतीय कला-कौशल उन्नति के जिस उच्चतम शिखर पर था, यह सांची के स्तूपो और सारनाथ की मूर्तियों को देखने से प्रतीत होता हैं। कुछ विदेशी विद्वान सारनाथ संग्रहालय में रखे हुए हमारे देश के वर्तमान राजिचिह्न को देखकर यह अनुमान लगाते हैं कि इन सिंहों पर पारिसक सभ्यता की छाप है और कदाचित् ग्रशोक के कलाकारों ने ईरान के विश्वविख्यात नगर "पारमीपोलिस" से प्रेरणा ली हो। परन्तु मौर्यकालीन चंवर ग्राहिणी की भव्य प्रतिमा देख कर यह कदापि परिलक्षित नहीं होता कि वह किसी अन्य कला की देन हो। उसकी भारतीय मुद्रा युग की नारी का प्रतीक हैं। मौर्यकाल में राजिकीय सत्ता का केन्द्रीकरण हुआ इससे वह लोक कला से भिन्न राजिकीय वैभव के रूप में सामने श्रायी। मौर्यों के पश्चात् राज सत्ता शुंगों के हाथ में ग्रायी। इनके समय में निर्मित भरहुत्

का स्तूप कला की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस स्तूप में पायी गयी सैकड़ों प्रतिमायें स्थानीय लोक कला के सुन्दर उदाहरए। हैं। इनको देखकर यह विश्वास होता है कि लोक जीवन में कला का बड़ा सहज प्रवेश था। इसी से मूर्तियों के विषय भी दैनिक जीवन में म्राने वाली वस्तुम्रों से भिन्न नहीं हैं।

शुग राज्य के समाप्त होने के बाद उत्तर में शक, कुषाए। और दक्षिए। में सातवाहन राज्यों का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। मथुरा से प्राप्त सैकड़ों प्रतिमाग्नों पर कुषाए। राजकाल की गहरी छाप है। सिक्कों के ऊपर वनी हुई मूर्तियों पर विदेशी प्रभाव स्पष्ट ही है। दक्षिए। में ग्रान्ध्रों के ग्रभ्युदय के साथ ही कला को भी प्रोत्साहन मिला। ग्रमरावती के महाचैत्य से प्राप्त सुन्दर प्रतिमाएं मूर्तिकला के इतिहास में ग्रप्ता विशिष्ट स्थान रखती हैं। वौद्ध धर्म तबतक जनता का धर्म था, ग्रमरावती के कला-कौशल को देखकर यह ग्रनुमान किया जा सकता है। महायान संप्रदाय के प्रादुर्भाव के पूर्व बौद्ध प्रतिमाग्नों का निर्माण नहीं होता था। यही कारण था कि भरहुत में बुद्ध के स्थान में वज्रासन का प्रतीक बना देते थे। परन्तु कनिष्क के समय में जब प्रथम बुद्ध प्रतिमा का निर्माण किसी यक्ष प्रतिमा के ग्राधार पर हुग्रा उसके बाद तो मूर्तिकारों को एक नया विषय मिल गया और बौद्ध गाथाओं के ग्राधार पर सुन्दर प्रतिमाएं वनने लगीं। इसके बाद इस देश का सुवर्ण युग प्रारम्भ होता है।

जिस प्रकार प्रभात का स्नागमन पक्षियों के कलरव से प्रतीत होता है—उसी प्रकार गुप्त काल का स्नागमन कालिदास के सुन्दर छन्दों स्नौर स्रजन्ता तथा बाघ के भित्ति चित्रों से ज्ञात होता है। गुप्त काल की कला में सत्य, िशव स्नौर सुन्दर का समन्वय तो है ही साथ ही जीवन से स्रविच्छिन्न सम्बन्ध भी स्थापित है। ग्रजन्ता के भित्ति चित्रों में विण्ति बौद्ध कथायें, पुलकेशी के राजस्वकाल में ईरानी द्त के स्नागमन का सुन्दर चित्र, सारनाथ की बौद्ध प्रतिमाएं, देवगढ़ के नरनारायए। स्नौर उदयगिरि के वाराह की मूर्ति इस काल की स्नुपम देन हैं। राजधाट से प्राप्त मिट्टी के खिलौने लोकजीवन के स्रध्ययन में बड़ी सहायता देते हैं। उस समय की मुद्रास्रों में चित्रित सम्नाट् समुद्रगुप्त स्रपने विभिन्न रूपों में दिखाई देते हैं; यह इस बात का द्योतक है कि राजास्रों में भी कला के प्रति कितनी उदार भावना थी। हूए। स्नाक्रमण के बाद जब गुप्तों की नींव कमजोर होगयी तब भारत भिन्न-भिन्न राज्यों में विभाजित होगया, जिससे कला में मर्वदेशीय न होकर स्थान विशेष के गुणु स्ना गये। मध्ययुगीन संस्कृति ने जितना भी स्नाकर्षण एकत्र किया वह गुप्त काल का ही परिमाजित रूप है। इस युग का अवसान राजपूत शक्तियों के स्रभ्यदय के साथ ही हुस्ना।

मध्ययुग के राजवंशों में स्थानेश्वर के मौखरि, बादामी के चालुक्य, मानखेड के राष्ट्रकूट, भिन्नमाल के गुर्जर-प्रतिहार, खजुराहों के चंदेल और त्रिपुरी के कलचुरि तथा धार के परमार प्रमुख राजपूत वंश हैं। इनके नाम के साथ ही मध्ययुगीन कलाओं का नामकरण हुआ। वास्तुकला मध्ययुग में बहुत पनपी और आज भी सुन्दर-सुन्दर मन्दिर उस युग की भांकी दिखलाते हैं। मध्य काल की इस प्रगति में "चेदि" देश भी पीछे नहीं रहा। यहां भी कला की ओर सभान आरम्भ हुई। नर्मदा और यमुना के बीच के कछार को चेदि देश कहते हैं। यह पुराणों में डाहल मंडल के नाम से भी, प्रख्यात हैं:—

#### "अस्ति विश्वंभरा सारः कमला कुल मन्दिरम् । भागीरयी नर्मदयोर्मध्ये डाहलमण्डलम् ।।"

कालांतर में इसके दो भाग हुए जो क्रमशः "जेजाकभुक्ति" तथा "भट्टविल" कहलाये। जेजाक भुक्ति ग्राधुनिक वुन्देलखण्ड हैं — ग्रौर भट्टविल बघेलखण्ड। वैसे तो चेदि देश में महाभारत काल में शिशुपाल राज्य करता था परन्तु शुंग काल में शुंगों के एक मांडलिक घनभूति रीवां के पास राज्य करते थे। भरहुत के विहार में इनके कई ग्रभिलेख प्राप्त होते हैं। गुप्त काल में चेदि देश परिक्राजक महाराजाग्रों के ग्रधिकार में था। ये गुप्तों के मांडलिक थे। इनके समय में यहां के कला-कौशल की ग्रत्यधिक उन्नति हुई। इस काल के कुछ ग्रवशेष ग्राज भी उपलब्ध है। भूमरा का शिव मन्दिर तथा तिगवा का देवालय गुप्तकाल के उत्कृष्ट शिल्पों में से हैं। कलचुरियों के सत्तारूढ़ होते ही चेदि देश

में नवीन जाग्रति के दर्शन होते हैं। ये अपने साथ एक नवीन पाश्पत धर्म लेकर आये जिसके आचार्यों ने जगह-जगह देवालय ग्रौर शिव मृतियां स्थापित कीं। इन्हीं ग्राचार्यों के प्रोत्साहन के कारए। सम्पूर्ण चेदि देश में शैवधर्म का सिक्का जम गया। शैव धर्मावलम्बी साध्यों का सम्पूर्ण मध्ययुगीन राजसत्ता में बहुत वड़ा हाथ था जो कि मुसलमानों के स्रागमन के पश्चात ही समाप्त हमा। ये माचार्य भिन्न-भिन्न देशों से बुलाये गये थे इसीलिये प्रशस्तियों में लाट, गौड, केरल इत्यादि देशों के नाम ग्राते हैं। यही कारण है कि इस देश की कला-कृतियों पर एक विशिष्ट संप्रदाय की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। कलचरि कला कोई विशेष मंदेश लेकर समाज के समक्ष नहीं ग्रायी। उसमें तत्कालीन मानव का दिग्दर्शन उसके नैसर्गिक रूप में प्राप्त होता है। नख-शिख से अलंकार पूर्ण यक्ष व यक्षिणियों की प्रतिमायें प्रान्त के कोने-कोने में किमी वक्ष के नीचे या खेर माई नाम से पड़ी मिलेंगी। मन्दिरों और मठों के निर्माण में चेदि देश किसी से पीछे नहीं रहा । बिलहरी स्थित नोहलेश्वर का मन्दिर, सौभाग्यपुर का विराटेश्वर का मन्दिर, ग्रमरकंटक के केशव नारायए। के मन्दिर स्रीर भेड़ाघाट स्थित चौंसठ योगिनी का मंदिर कलचुरि कला के ज्वलंत उदाहरए। हैं। इन मन्दिरों को जब बेग्लर ने प्रथम बार देखा था तब ग्रन्य शिल्पों से उनकी भिन्नता देखकर उसने इनका नामकरएा "कलचुरि शिल्प" ही किया था। इनका निर्माण भी एक विशेष शिल्प पद्धति के ग्राधार पर हुग्रा था जिससे वही समानता जबलपुर से लेकर विनध्यप्रदेश तक पायी जाती है। कलच्रि शैव मतावलम्बी थे ग्रतः यहां शिव मंदिरों का ही बाहत्य है। इनकी भव्यता इससे ही प्रतीत होता है कि रीवां नरेश ने अपने महल के द्वार पर गुरजी के शिवालय के तोरए। ही लगवाये है जिनका मौन्दर्य देखकर स्राज भी लोग दांतों तले स्रंगुली दबाते हैं। मूर्ति निर्माण में मध्ययुगीन संस्कृति को जितना योगदान कलचरि और चन्देल शिल्प ने दिया है उतना किसी अन्य ने नहीं। यहां की श्रेष्ठतम प्रतिमाएं निरीह काल की चनौती स्वीकार करती हुई मौन धारए। किये यत्र-तत्र विखरी हुई हैं। जिन कतिपय विषयों को छुकर कलचुरि शिल्पकार ने ब्रात्मा उँडेल दी है, वे इस प्रकार हैं:--

उमा-महेश्वर, विष्णु, कार्तिकेय, वाराह, यक्ष-यक्षिणी, योगिनी, सप्त मातृका और गणेश इत्यादि ।

लोक में फैली हुई बौद्ध ग्रौर जैन धर्म की ग्रसंख्य मूर्तियां या तो घरातल पर ही ग्रथवा मेदिनी के ग्रमर कोड़ से ग्राज भी बाहर निकलती ग्रा रही हैं। इनमें तीर्थंकर, उनकी साधना में लीन यक्ष ग्रौर यक्षिणियां ग्रौर जैन वाङ्गमय में विण्ति विषय मूर्तिमान किये गये है। बौद्ध धर्म के ग्रन्तर्गत बुद्ध, बोधिसत्त्व, तारा ग्रौर वज्जयान से संबंधित ग्रन्य देवी-देवता भी शिल्पकार की तीक्ष्ण दृष्टि से बचे नहीं हैं। इस प्रकार सभी धर्मों का समन्वय इस प्रान्त की विशेषता है।

उमा-महेश्वर—उमा-महेश्वर की सर्वाङ्ग सुन्दर प्रतिमा भेड़ाघाट स्थित चौंसठ-योगिनी के मंदिर में हैं। यहां जिब पार्वती से परिएाय कर प्रसन्न मुद्रा में लौट रहे हैं। दोनों नन्दी द्वार पर ग्रासीन हैं और नीचे तूएव, वेणु, मृदङ्ग,ग्रादि, वाद्यों का ग्रायोजन है। गुरजी जो सिहोरा से तीन मील की दूरी पर है, वहां भी शिव-पार्वती की एक सुन्दर प्रतिमा है। रीवां से ग्राठ मील दूर एक ग्रन्य गुरजी में भी शिव-पार्वती की विशालकाय मूर्ति पड़ी है।

वाराह—वाराह की सुन्दरतम प्रतिमा मभौली के विष्णुवाराह के मंदिर में है । काले पत्थर की यह सुन्दर मूर्ति मूर्तिभंजकों की कृपापात्र न बन सकी ग्रौर ग्रभी भी पूजी जाती है । इसी प्रकार के खंडित सुन्दर वाराह पनागर ग्रौर विलहरी में भी पड़े हुए हैं।

कार्तिकेय कार्तिकेय की एक सुन्दर प्रतिमा जिसके हाथ खंडित हो गये हैं, वर्तमान तेवर की खेरमाई में पड़ी हैं, जो कला की दृष्टि से ग्यारहवीं शताब्दी की प्रतीत होती है। इतनी सुन्दर प्रतिमा श्रन्य किसी स्थान में देखने में नहीं स्राती।

यक्ष ग्रौर यक्षिणियों की मैंकड़ों प्रतिमाएँ चेदि देश के ग्रंतर्गत मिलती हैं। यक्षों की पूजा का इतिहास उतना ही प्राचीन हैं, जितना कि मानव जाति का। इसी लिये यक्षों की पूजा, ग्रनादि काल से चली ग्रा रही है। त्रिपुरी में वेणुवादिनी, सुदर्शना, नागी इत्यादि कई प्रकार की यक्षिणियों की प्रतिमाएँ रखी हैं। बिलहरी के ग्राधुनिक मंदिरों



त्रिपुरी में उपलब्ध सुदर्शना यक्षिणी



त्रिपुरी में प्राप्त 'उमा-महेश्वर'



कटनी में प्राप्त 'विष्णु' प्रतिमा



पुरवा में उपलब्ध 'पद्मासना' लक्ष्मी

में भी कई यक्षिणियों की प्रतिमाएँ रख दी गई हैं। विन्ध्य प्रदेश के सोहागपुर स्थान के ठाकुर साहब के घर में भी सुन्दर यक्षिणियों की प्रतिमाएँ संग्रहीत है, जिनमें जैन शासन देवियां भी सम्मिलित हैं।

विष्णु—विष्णु की एक ग्रत्यंत मनोहर प्रतिमा कटनी नदी के किनारे मसुरहा घाट से प्राप्त हुई है। सिहोरा के पास गुरजी में विष्णु की एक ग्रत्यंत ग्राकर्षक ग्रादमकद प्रतिमा है, जो काली माई के नाम से पूजी जाती है। विष्णु की ग्रिधकांश प्रतिमाग्रों में उनके दशावतार बड़े ही सुन्दर रूप से बनाये गये हैं। ग्रनन्तशायी शेषशायी विष्णु की कई सुन्दर प्रतिमाएँ विन्ध्य प्रदेश के भिन्न-भिन्न स्थानों से प्राप्त हुई हैं। विन्ध्य प्रदेश के सौभाग्यपुर ग्रौर जबलपुर के बिलहरी स्थान में ग्रवस्थित इन सुन्दर प्रतिमाग्रों में यहां के कलाविदों की कार्य-कुशलता एवं सजीवता का परिचय दिया गया है।

त्रिपुरी में, भारत में प्रथम बार गाथा सप्तश्ती की एक गाथा के ग्राधार पर निर्मित एक पाषाण प्रतिमा मिली है, जिस पर पूरी गाथा चित्रित है। यह विलक्षण प्रतिमा ग्रनिर्णीत ग्रवस्था में बरसों पड़ी रही। इसके नीचे लिखे ग्रभिलेख के पढ़े जाने पर ही यह भेद खुला। यह ग्रभिलेख इस प्रकार है :—

#### " अलि अप सुत्त अविणि मीति अई दे मूह ग्रम्ह उवांस गन्ड परिउम्ब पुलइ अंगण उणे चिराइस मम् " ।

संपूर्ण चेदि देश के अंतर्गत जैन सम्प्रदाय एक जीवित धर्म के रूप में दिखाई देता है। जैन तीर्थंकरों और शासन देवियों की अगिएत प्रतिमाएँ आज भी प्राप्त हो रही हैं। आमा हिनौता से नेमिनाथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है, जिसके साथ उनके यक्ष और यक्षिणियां गोमेघ और अम्बिका हैं। सोहागपुर के ठाकुर साहव के यहां सैकड़ों जैन प्रतिमाएँ संग्रहीत हैं। अधिकांश का तो निरूपए ही ठीक तरह से नहीं हो पाया है।

बौद्ध प्रतिमाएँ—ह्यूनत्सांग ने त्रिपुरी में सातवीं शताब्दी में जीवित वौद्ध धर्म देखा था। सातवीं शताब्दी के पश्चात् सम्पूर्ण भारत में वास्तविक धर्म का लोप हो गया और उसके बदले मंत्र-तंत्र की परम्परा ने जन्म लिया। यह पतन केवल वौद्ध धर्म के साथ ही नहीं, वरन् अन्य धर्मों के साथ भी हुग्रा; परन्तु बौद्धों में बज्रयान, सहजयान, मंत्रयान तथा कालचंत्र यान के नाम से कुछ विचित्र परम्परायें ग्रायीं, जिसके अन्तर्गत हजारों नये देवी देवता बने और गृह्य साधना का कम आरम्भ हुग्रा। त्रिपुरी के पास गोपालपुर में अवलोकितेश्वर और तारा की सुन्दर मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। स्वयं त्रिपुरी में बोधिसत्त्वों की बहुत सुन्दर प्रतिमायें पायी जाती हैं, जिनमें बौद्धों का बीज मंत्र भी खुदा हुग्रा है।

इस प्रकार भारतीय मूर्ति कला के इतिहास में चेदि शिल्प अपना विशिष्ट स्थान रखता है; यद्यपि पुरातत्त्ववेताओं की दृष्टि में इसका योगदान नगण्य है, परन्तु वास्तविक रूप से विचार किया जावे तो यही प्रतीत होता है कि केवल "राखालदास बनर्जी" को छोड़ कर अन्य किसी विद्वान् ने इस ओर दृष्टिपात ही नहीं किया। उसका परिएाम यह हुआ कि चेदि शिल्प अंधकार के आवरए। में विलीन हो गया। इतिहास निर्माताओं की नयी पीढ़ी अवश्य इस दिशा में प्रयत्नशील होगी और चेदि कला को भारत की अन्य कलाओं के साथ समान स्थान प्राप्त होगा।

### महाकोशल में प्राप्त ताम्र तथा शिलालेखों की संस्कृत रचना

#### श्री लोचनप्रसाद पाण्डेय

मं सम्मिलत थे। वर्तमान 'दुगं' का जिला रायपुर जिले से एहले मध्यप्रदेश के "छत्तीसगढ़ विभाग" में सम्मिलत थे। वर्तमान 'दुगं' का जिला रायपुर जिले में एक तहसील के रूप में था। सम्बलपुर जिले में सोनपुर देशी राज्य (स्टेट), पटना देशी राज्य, बामण्डा या बामरा देशी राज्य प्रादि लगते थे। ये सब भू-भाग महाकोशल के हृदयदेश या मध्य एवं मुख्य अञ्चल में गिने जाते थे। इसी \* सीमा के भीतर (अर्थात् सिहावा (राजिम) से लेकर वैद्यनाथ (सोनपुर) पर्यन्त) महाकोशल की राजधानी श्रीपुर (वर्तमान सिरपुर गांव, जहां डाक्टर एम. जी. दीक्षित ने अपनी खुदाई में प्राप्त ऐसी महत्वपूर्ण सामग्री प्रकाश में लाये हैं कि समस्त भारतवर्ष के पुरातत्त्व एवं इतिहास के विद्वानों का ध्यान उस ग्रोर ग्राक्षित हो उठा है)। शिवरी नारायण, नन्दपुर कोसीर, स्वर्णपुर या मुवर्णपुर (वर्तमान सोनपुर नगर—उड़ीसा), ययाति नगर, विनीतपुर, बामण्डापाटि, "किसरकेल्ला," मूरसीमा, महाविजय कटक, तुम्माण, रत्नपुर आदि अवस्थित थे।

"मूरसीमा" से एक ताम्र-शासन त्रिकलिङ्गाधिपति महाराज महाभवगुप्तराज जनमेजयदेव के शासन के द्र वें वर्ष में प्रचारित किया गया था। उसके प्रारम्भिक ग्रंश की रचना देखिए—

उँ स्वस्त्यनेक वर विलासिनी चरणन्पुररवोद्भ्रान्त मत्त पारावत कुलात् सकल दिगन्तरागत विन्दि जन विस्तारित कीर्त्ते : श्रीमतो मूरसिम्नः ॥†

यह "मुरसीमा" उड़ीसा के पटना राज्य में है।

ऊँ स्वस्ति । सुवर्णपुर समावासित श्रीमतो विजयस्कन्धावारात्।

सुवर्णपुर में विजय-स्कन्धावार से एक दान पत्र दिया गया था।

म्रब "ययाति नगर" की प्रशंसा में कवित्वपूर्ण पद्म रचना के साथ-साथ महाकोशल की जनमनमोहिनी, जीवन-दायिनी चित्रोत्पला महानदी ‡ का भी नामोल्लेख देखिए—

स्वस्ति-प्रेम निरुद्ध मुग्थ मनसो स्फारी भवच्चक्षुषोर्यूनो यत्र विचित्र निर्भर रत क्रीड़ाक्रमं तन्वतो । विच्छिक्षोऽपि कृताति मात्र पुलकै राविर्भवत् सीत् कृतैराव्लेषैः ग्लपितक्लमै : स्मररसः कामं मुहुस्ताब्यते ।।१।।

"यस्यावरोघस्तन चन्दनानां प्रक्षालनाद्वारि विहार काढों" चित्रोत्पला स्वर्णवती गताऽपि गङ्गोर्मिसंसक्त मिवा विभाति ।। इस ताम्रलेख का समय सन् ११४४—११८० ही में पड़ता है।

<sup>\*</sup> सोनपुर से वेल नदी के तट पर २० मील दूर वैद्यनाथ में कोसलेश्वर का विशाल प्राचीन मन्दिर है।

<sup>† &</sup>quot;सुतल्लमा" ग्राम दान वाला ताम्र शासन.— 'म. को. हि. सोसायटीज पेपर्स', जिल्द २, पृष्ठ ३३।

<sup>‡</sup> डा. दिनेशचन्द्र सरकार द्वारा सम्पादित "महादा प्लेट्स ग्राफ सम स्वरदेव" २३ वर्ष, में चित्रोत्पदा नाम महानदी के स्थान पर ग्राता हैं—

यत्राश्लेष विशेष रूपमिहिमाऽ पास्ताप्सरः कान्तिभि :
जातेर्ष्या कलहेर्विप प्रणयिन : कर्णोत्पलैस्ताडिता : ।
जायन्ते प्रविशांकित स्मरशर प्रोत्थापितान्तर्व्यंथा
सान्द्र स्वेद जलावसेचन वशान्त्रिर्यात रोमाङ्कुरा : ।।२।।
ग्रत्युत्तङ्ग करीन्द्रदन्तमुसलै : प्रोदभासिरोचिश्चयै :
ध्वान्त ध्वंसन निष्फलीकृत शरच्चन्द्रोदयै : सर्वदा ।
यत्रासोदसती जनस्य विहारं मुक्तामयं मण्डनम्
संकेतास्पदमप्यतीव घवलं प्रासाद श्रृङ्गाग्रतः ।।३।।
महानदी-नुङ्ग-तरङ्ग-भङ्ग-स्फारोच्छलच्छीकरविद्यारात्
यस्मिन् रतासक्ति मदङ्गनानां श्रमापनोदः क्रियते मरुभ्दि : ।।४।।
तस्मात् श्रीययातिनगरात् ।।

इस श्रृङ्गार-वैभव-विचित्रीकृत ययाति नगर के संस्थापक सोमवंग संभूत श्री महाभवगुप्त जनमेजय राज देव के उत्तराधिकारी एवं सत्पुत्र "स्विपतृ पादानुध्यात :.....

परम माहेश्वर परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर सोमकुलतिलक : त्रिकलिङ्गाधिपति श्रीमहाशिवगुष्त ययातिराजदेव थे, जिनको उत्कल के इतिहासज्ञ "ययाति केसरी" की ग्राख्या प्रदान करते हैं ।

कहा जाता है कि कोसलेन्द्र \* ययातिराजदेव स्वयं उच्च कोटि के संस्कृतज्ञ एवं प्रतिभावान् मुकवि थे। उद्धृत श्लोकों की रचना संभवतः उन ही के द्वारा की गई थी। कोसल रत्नमाला के "प्रशस्तिकृतः कवयः" में यह श्लोक मिलता है—

चित्रोत्पला चरण चुम्बित चारुभूमौ श्रीमान् कलिङ्ग विषयेषु ययातिपुर्याम् । ताम्रे चकार रचनां नृपति र्ययातिः श्रीकोसलेन्द्र इति नामयुतः प्रसिद्धः।

ऊपर जिन ताम्र-लेखों के उद्धरए। दिये गये हैं, उनकी लिपि "कुटिल नागरी लिपि" है। ताम्रलेखों का समय सन् ईस्वी ६०० स्रौर १,००० के स्रास पास निर्धारित किया गया है।

कुछ महीने पूर्व बिलासपुर जिले के चन्द्रपुर तालुक के अड़भार ग्राम में एक ताम्रशासन के तीन पत्र प्राप्त हुए थे। इनके अध्ययन का अवसर मुक्ते प्राप्त हुआ था। उस ताम्र लेख में "ग्रड़भार" ग्राम का नाम "ग्रष्टद्वार" लिखिन है। उसका प्रथम वाक्य देखिये—

ऊँ स्वस्ति श्रीपुरात् । श्रनेक जन्मान्तराराधितभगवन्नारायण् भट्टारक पाद प्रसादित-नय-विनय-सत्य त्याग शौर्यादिगुण्सम्पत् सम्पादित प्रथम पृथ्वीपति प्रभाव परिभावि सम्भावनस्य भावनाभ्यास प्रकाशीभूत निम्मर्लज्ञेय ग्रश्चिन : शशिवंगभूते : स्वभुजपराक्रमोपाजित सकल कोसलादि मण्डलाधिपत्य प्राप्त माहास्यस्य श्रीमहाशिव तीवरराजस्य प्रद्युम्न इव कैटभारे रात्मजः सच्विरतानुकरण्परायण् : प्राप्त सकल कोसला मण्डलाधिपत्य : परम वैष्णुवो माता पितृपादानुष्यातः श्रीमहानन्नराजकुशलो ।

<sup>\*</sup> प्रणीतं कोसलेन्द्रेण प्रतिवोध्य महत्तमम्। श्रीदत्त पुण्डरीकाक्षं शासनं ताम्र निर्मितम्।।

एक म्रन्य प्रशस्ति रचनाकार का नाम था, श्रीसिंहदत्त, जो महाभवगुप्त भीमरथ महाराज के "महासिन्धिवग्र-हिक" के पद को सुशोभित करते थे ।

यह तो उत्कल कोसलाधिप महानन्नराज के दान-पत्र की रचना का एक ग्रंश है । ग्रव इनके पिता महाशिव तीवरराज के "राजिम" वाले ताम्र-शासन की भाषा ग्रौर रचना-शैली पर विचार कीजिए—

.....विविध रत्न संभार-लाभ-लोभ विजृम्भणारिक्षार-वारि-वाड़वानलः चन्द्रोदय इवाकृतकरोद्वेगः क्षीरोद इवाविर्भूतानेकातिशायि-रत्न-सम्पत् गरूतमान् इव भुजङ्गोद्वारचतुरः ..... प्रसन्नयौवनेन चाल- ङ्कृतः स्वामी भवन्नप्य बहुलेपनोनुञ्भितः कुतृष्णोपि नितान्त त्यागी, रिपुजन प्रचण्डोऽपि सौम्यदर्शनः भूमि विभूषणोप्य परुष स्वभावः .... ग्रसन्तुष्टो धम्मार्जने न सम्यल्लाभे स्वल्पः-क्रोधे न प्रभावे, लुब्धो यशिस न परवित्तापहारे, सक्तः सुभाषितेषु न कामिनीक्रीड़ासु प्रतापानलदग्ध शेषरिपुकुल तूल- राशिः .... प्राप्त सकल कोसलाधिपत्यः .... परमवैष्ण्वो मातापितृ पादानुध्यातः श्री महाशिव- तीवरराजः कुशली।।

श्रागे श्रीपुर के उदार चरित शासक महारानी वासटा के सत्पुत्र रत्न परम माहेश्वर महाशिव बालार्जुन के ताम्न-शासन का प्रथम वाक्य उद्धृत किया जाता है :—

"ऊँ स्वस्त्यशेष क्षितीश विद्याभ्यास विशेषासादित महनीय विनयसम्पत् सम्पादित सकल विजिगीषुगुणो गुणवत्समाश्रयप्रकृष्टतर शौर्य प्रज्ञा प्रभाव संभावित महाभ्युदय: कार्त्तिकेय इव कृत्तिवाससो राज्ञ : श्रीहर्षदेवस्य सुनू: सोमवंशसम्भव: परममाहेश्वर मातापितृपादानुध्यात श्री महाशिवगुप्तराज : कुशली ।।"

इन सब ताम्रलेखों की लिपि सन्दूकनुमा 'बाक्स-हेडेड' या वाकाटक लिपि है, जैसा कि श्रड़भार वाले ताम्र लेख की छाप से ज्ञात होगा। इन लेखों का समय ६००-७०० सन् ईस्वी के श्रासपास है। खेद है, इन ताम्रलेखों के रचियता गए। के नाम श्रज्ञात हैं, पर इतना तो स्पष्ट है कि "वन पर्वत गिरिदरी सरित पूरित" दक्षिए। कोसल की भूमि श्रच्छे संस्कृतज्ञ किवकोविदों से विरहित न थी। संस्कृत विद्या देवी के भक्त उपासक यहां भी ऐसे उच्चकोटि के थे, जिनकी लेखन कुशलता महाकवि दण्डी श्रीर वाए।भट्ट की शैली की याद दिलाती है।

दो-तीन शिला-लेखों में हमें प्रशस्तिकार कवियों के नाम मिलते हैं। वे हैं—

- (१) चिन्तातुराङ्क ईशान, सन् ईस्वी ७००।
- (२) भास्कर भट्ट, सन् ईस्वी ६००।
- (३) श्री तारदत्तात्मज सुमङ्गल।
- (४) नारायण सत्कवि: सन् ईस्वी १,२००।

इन सब की पद्यबद्ध रचनाएँ शिला-लेखों में श्रव तक सुरक्षित हैं, जिससे उनके संस्कृत भाषा एवं साहित्य ज्ञान का पूर्ण परिचय प्राप्त हो जाता है। इन चारों किवयों की कृतियां रायपुर तथा नागपुर के संग्रहालयों में सुरक्षित शिला-लेखों में पाठक देख सकेंगे।

यहां मैं ग्रभी हाल की श्रीपुर की खुदाई में डाक्टर मोरेश्वर गंगाधर दीक्षित द्वारा प्राप्त कुटिल लिपि में संस्कृत भाषा में लिखित सुमङ्गल किव का एक पद्य उद्धृत करता हूँ । इन तारदत्त के सुपुत्र किव सुमङ्गल द्वारा रिचत एक ग्रन्य शिलालेख भी इसी लिपि में सिरपुर के गन्धेश्वर मन्दिर में है ।

सुमङ्गल कवि महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासन काल में विद्यमान थे, जैसा कि नूतन ग्राविष्कृत भिक्षु ग्रानन्द-प्रभ द्वारा स्थापित "विहार कुटी" की चौदह पंक्ति वाली प्रशस्ति से ज्ञात होता है।

सुकवि सुमञ्जल जी लिखते हैं---

धवल कुल कमल भानौ भूभृति भूपाल मण्डवी तिलके। प्रतिपक्ष क्षतिदक्षी रक्षति बालार्जुने क्षोणिम्।। उस प्रशस्ति का ग्रन्तिम श्लोक यह है— सुमनोनुगतामेतां चक्रे स्रजमिवो (ज्ज्वलां)

सुनु : श्रीतारदत्तस्य प्रशस्ति श्रीसुमङ्गल :।।

ईशान बड़े शानदार किव थे, ऐसा उनकी पद्य रचना व्यक्त करती है । वे महाशिव बालार्जुन की माता, मौखरी-नरेश श्री सूर्यवर्म्मा की पुत्री तथा "प्राक् परमेश्वर" विशेषण से विभूषित कोसलाधिप श्रीहर्षगृप्त महाराज की महारानी को ग्रपनी प्रतिभा से ग्रमर कर गए हैं। "चिन्तातुराङ्क" उनकी उपाधि थी, ऐसा ग्रनुमान किया जाता है—

इति व : प्रशस्तिकार : कवि : स चिन्तानुराङ्क ईशान : यत्पालनार्थमर्थयति पार्थिवास्तां स्थिति श्रृणुत ।। इलोक २४ ।

महारानी "वासटा" पर शिला लेख में जो श्लोक है, वह यों है-

तस्योरुजन्यजयिनो जननी जनानाम् ईशस्य शैलतनयेव मयूरकेतो :।

विस्मापनी बिबुध लोकिधयां बभूव श्री वासटेति नर्रासह तनो : सटेव ।। इलोक १५ ।

सुकवि भास्कर भट्ट ने शिलालेख का श्रीगएोश धनुर्धर जिन की जय मनाते हुए किया है। यथा--

श्रनुत्तर ज्ञान चाप-युक्त मैत्री शिलीमुख:

जयत्यजय्य जानीक जयी जिन घनुर्धर:।। इलोक १।

भट्ट भास्कर के शिलालेख में पहले एक "सूर्यघोष" नामक शासक का वर्णन है। (श्लोक ५)। बाद में १६ वें श्लोक में पाण्डव वंश के उदयन नामक राजा का उल्लेख है—

गच्छति भूयसि काले भूमिपति : क्षपित सकल रिपुपक्ष : पाण्डव वंशात् गुणवान् उदयन नामा समृत्पन्न :।।१६।।

-भवदेव रएकेसरी का भान्दक वाला शिलालेख।

ज्ञात होता है, यही "उदयन" इन्द्रवल के पिता थे, जिन्हें सोम या पाण्डुवंशीय महाकोशल के राजाम्रों का म्रादि पुरुष मानना चाहिये।

म्रब नारायण सत्किव का परिचय देकर हम भ्रपनी लेखनी को विश्राम देते हैं---

श्रीवक्षश्चरणाब्ज पूजनमितर्श्वारायणः सत्कविः श्रीरामाभ्युदयाभिधं रसमयं काव्यं स तद्यो व्यघात् स्मृत्यारूढ् यदीय वाक्य रचना प्रादुर्भवन्निर्भर प्रेम्णोल्लासित चित्तवृत्तिरमुचत् वाग्देवता वल्लकोम् ।। क्लोक ४३ ।

-सारंगढ़ राज्य के पुजारीपाली में प्राप्त गोपालवीर का शिलालेख।

### छत्तीसगढ़ की प्राचीन शासन व्यवस्था

#### श्री बलदेवप्रसाद मिश्र

मध्यप्रदेश का छत्तीसगढ़ प्रान्त ही एक ऐसा स्थल है, जहां प्राचीन काल की शासन व्यवस्था धर्वाचीन काल तक चलती ख्राई है। न तो वहां कभी मुसलमानों का ग्राधिपत्य हो पाया ग्रीर न ग्रंग्रेजों के ग्रान के पहले ग्रन्य किसी विदेशी शक्ति का। गोंडों का भी वहां एक छत्र साम्राज्य नहीं होने पाया यद्यपि उनके छोटे-छोटे राज्यों की संख्या इस क्षेत्र में बहुत हो गई थी। जिन कलचुरियों ने यहां ग्रनेक शताब्दियों तक शासन किया, उन्होंने ऐसी कोई प्रथा नहीं चलाई, जो विदेशी ग्रथवा विजातीय ग्राक्रमणकारियों को ग्रभीष्ट रहा करती है। ग्रतएव प्राचीन ग्रायों की जो शासन-व्यवस्था रही है ग्रीर प्राचीन ग्रनायों की भी जो शासन-व्यवस्था रही है, उन दोनों के ग्रवशेष इस प्रान्त में बने ही रहे। यह प्रान्त ग्रायं ग्रीर ग्रनायं, दोनों ही संस्कृतियों का संगम स्थल रहा है, यह तो प्रसिद्ध है ही। दोनों की सम्मिलित संस्कृति की जो परम्परा इस प्रान्त में स्थापित हुई, उसकी जड़ें उखाड़ने का किसी ने प्रयत्न नहीं किया। ग्रतएव वे इतनी गहराई तक चली गई है कि ग्रंग्रेजी-काल की पराधीनता में भी वे निर्जीव न हो पाई ग्रौर ग्राज स्वातंत्र्य के उन्मुख वातावरण में वे फिर लहलहाने को उद्यत हैं।

बाहर से आया हुआ आक्रमणुकारी स्वभावतः ही अपनी शक्ति और अपने स्वार्थ की वृद्धि चाहता है। वह शासित वर्ग को अपने से भिन्न मान कर उसके शोषण के लिये नये-नये उपाय निकालेगा, नये-नये व्यक्तियों की नियुक्ति करेगा। वह शासित वर्ग के द्वारा लगाये गये किसी प्रकार के अंकुश को सहन करना न चाहेगा। अपनी इस निरंकुशता के लिये वह परम्परागत स्थानीय ग्राम वृद्धों की अपेक्षा नवागन्तुक वेतनजीवी भृत्यों पर अधिक भरोसा रखेगा। एक शब्द में यह समिक्ष्ये कि वह शासन का केन्द्रीकरण चाहेगा, न कि विकेन्द्रीकरण। छत्तीसगढ़ में यह बात रही ही नहीं। कलचुरियों के जमाने में भी नहीं। आयों और अनायों, दोनों ही की परम्परा में ग्राम-वृद्धों का बड़ा मान रहा है और उनके जिम्मे न केवल अनेकानेक राजकीय किन्तु अनेकानेक सामाजिक निर्णय भी निर्भर रहा करते रहे हैं। राजा या भूमि स्वामी को भी प्रायः उन्हों के निर्ण्यों का आश्रय लेना पड़ता रहा है। ग्राम-पंचायत की यह प्रथा सनातन काल से चलती हुई कलचुरियों के समय भी विद्यमान रही और इस दृढ़ता के साथ विद्यमान रही कि कलचुरियों के बाद भी वह मिटाई न मिट सकी। गणतंत्र पद्धित की यह एक महत्वपूर्ण प्रथा है, जिसके इस रूप में दर्शन एकतंत्र शासन-पद्धित में दुर्लभ ही हैं।

राजा के ग्रधिकार सामन्तों को ग्रौर सामन्तों के ग्रधिकार ग्राम प्रमुखों को, जिस हद तक छत्तीसगढ़ में वितरित थे, वैसे न तो उड़ीसा की रियासतों ग्रौर न राजस्थान की ही रियासतों के इतिहास में उल्लिखित हैं। ये ग्रधिकार कवल राजकीय ग्रधिकार ही न थे। वे सामाजिक समस्याग्रों सम्बन्धी ग्रधिकार भी थे। ग्रधिकार-वितरए। की इस व्यवस्था को सामन्त-शाही व्यवस्था कहना ग्रसंगत होगा। व्यवस्था यह थी कि राज के ग्रन्तर्गत गढ़ ग्रथवा जिले हों ग्रौर गढ़ों के ग्रन्तर्गत तालुक ग्रथवा तहसीलें तथा तालुकों के ग्रन्तर्गत गांव रहें। कलचुरि काल में गढ़ाधीशों को दीवान ग्रथवा ठाकुर कहा जाता था ग्रौर तालुकाधीशों को दाऊ तथा ग्राम-प्रमुख गौंठिया। यह भी ग्रक्सर होता रहा है कि राजा के कुटुम्बी प्रायः दीवान होते रहे हैं ग्रौर दीवानों के सम्बन्धी गौंठिया बन जाते रहे हों। परन्तु थे लोग वेतनभोगी भृत्य कभी माने ही नहीं गये। संकट काल में ग्रपने ग्रधिपति को सहायता देना इनका नैतिक कर्तव्य था, परन्तु सामान्य काल में ग्रपने-ग्रपने क्षेत्र में सब प्रायः स्वतंत्र सत्ता ही रखते थे। वे "ग्रैर-हाजिर भू-स्वामी" ग्रथवा मुनाफ़ाक्षोर

परावलम्बी बन कर नहीं रहा करत थ, किन्तु अपने निवास क्षेत्र के मु-स्वामित्व का दायित्व स्वतः संभालते थे और इस प्रकार भूमि और भूमिजनों की समस्याओं से अपना प्रत्यक्ष सम्पर्क बनाए रखते थे। यह कम राजा से लेकर गौठिया तक बराबर बना रहता था। सामन्तशाही में इस तरह का प्रबन्ध कहां? वह तो केवल युद्धशक्ति के आधार पर आत्म-रक्षा के लिये गढ़ी हुई व्यवस्था का ही दूसरा नाम है। अशक्त लोग सताए न जा सकें, इसलिय वे सशक्तों का सहारा जिन शर्तों पर ढूंढ़ा करते हैं, उन्हीं ने सामन्तशाही प्रथा को जन्म दिया है। छत्तीसगढ़ की जन-जातियां अपने में स्वतः पूर्ण रही है और उनका सामाजिक जीवन भी किसी विशेष संरक्षण का मुखापेक्षी हो ऐसा कभी हुआ नहीं। अत-एव यहां की शासन-प्रथा एकदम सामन्तशाही प्रथा बन ही न पाई।

शासन की यह व्यवस्था धार्मिक विश्वासों से आबद्ध थी, अतएव इसके खिलाफ बगावत का किसी के मन में विचार भी न उठता था। समफ लिया जाता था कि राज की सारी जमीन का मालिक राजा है, जिसकी जिम्मेदारी है कि वह अपने राज में वसने वालों का हित उस राज के मुखियों की सलाह से करें। जो समफ राजा के सम्बन्ध में थी, वही अपने-अपने क्षेत्र के दीवानों (ठाकुरों), दाउओं और गौंठियों के सम्बन्ध में उसी अनुपात से थी। अपने-अपने क्षेत्र में इन लोगों के अत्याचार भी, इस विश्वास के कारएा, प्रायः चुपचाप सह लिये जाते थे और इन्हों के द्वारा न केवल अपने राजकीय मामलों का किन्तु अपने सामाजिक और धार्मिक मामलों का भी निपटारा करवाया जाता था। परन्तु जनता की पंचायतें इन शासकों को मर्यादा के बाहर होने ही न देती थीं, क्योंकि शासकों के पास उनके वैतनिक कर्मचारी नहीं के बराबर रहा करते थे और उन्हें शासन-सम्बन्धी प्रायः प्रत्येक कार्य में पञ्चायत के आश्वित रहना पड़ता था। अत-एव शासन मनमाना निरंकुश हो ही नहीं सकता था। यदि जनता कहनी थी कि "राजा करै सो न्याय पांसा परै सो दाव" तो राजा भी समफता था कि "पंच सते ही कीजै काज, हारे जीते न आवै लाज।" इस प्रकार की शासन-व्यवस्था अत्यन्त सादगी से भरी होते हुए भी जीवन के विविध क्षेत्रों में अत्यन्त व्यापक रूप से फैली हुई थी और फिर भी मजा यह कि एक-एक ग्राम अपने को एक स्वतंत्र इकाई मानना हुआ अपने ढंग पर अपना जीवन-यापन करता रहना था। विकेन्द्री-करण का चमत्कारिक रूप था उसमें।

गांव-गांव, तालुके-तालुके या जिले-जिले (गढ़-गढ़) में शासन के अलग-अलग विभाग नहीं रहा करते थे। जो मुखिया होता था, वह युद्ध का भी मुखिया, रक्षा का भी मुखिया, न्याय-निर्णय का भी मुखिया और राजस्व वसूली का भी मुखिया होता था। वह परम्परा का प्रवर्तक नहीं किन्तु परम्परा के अनुमार कार्य-संचालक मात्र समभा जाता था। परम्परा का सृजन तो होता था जातीय पंचायतों द्वारा। जनतंत्रीय पद्धित का प्राधान्य इसी में तो है। मुखिया व्यापक क्षेत्रों का मुखिया होते हुए भी इसी जनतंत्रीय परम्परा के कारण अपनी सत्ता का उपयोग बहुत कम मात्रा में कर पाता था। यह जरूर है कि हैहयवंशियों ने अधिकांश में अपने ही कुटुम्बियों और कुटुम्बियों ने अपने ही सम्बन्धियों को ठाकुर (दीवान) और दाऊ आदि के पदों पर मुविधानुसार नियुक्त कर दिया था, परन्तु ये पदधारी लोग परम्परा के अंगभूत होकर ही रहे और इस तरह शासक और शासित के वीच किसी प्रकार की खाई बनने ही नहीं पाई। मुसलमानी, मराठी या अंग्रेजी शासन के पदधारियों की तरह ये न तो अपनी प्रभुता को प्राधान्य दे सके और न स्थान-निर्पक्ष होकर अपने को इतर देशीय कहाने में गौरव मान सके। अतएव वे स्थानीय जनतंत्रीय पद्धित के साथ अपने को भलीभांति समरस रख सक और दोनों में अन्तर आने ही न पाया।

मुसलमानी शासन तो यहां हुया ही नहीं, इसीलिये शासन की यह विशुद्ध भारतीय परम्परा यहां वहुत वर्षों तक चलती रही। मराठों त्रौर अंग्रेजों का शासन ग्रलबत्ता रहा, जिनमें मराठों का शासन तो केवल कुछ वर्षों तक ही रह पाया था। उनकी एकतंत्र साम्राज्यवादी भावना ने इस परम्परा को थोड़ी वहुत क्षति तो अवश्य पहुंचाई परन्तु इसका समल उन्मूलन न कर सकी। उनमें फौजी ग्रफसर ग्रलग थे, पुलिस अकसर ग्रलग थे, राजस्व-वमूली के अकसर ग्रलग थे, खानगी या खाजगी के अफसर ग्रलग थे जिनका तबादला भी हो सकता था। छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई बात ही न थी। यहां मुलाजिम वर्ग जैसी कोई वस्तु ही न थी। यदि राजस्व वसूली के लिये कोई हरकारा रख लिया

गया ग्रथवा पंचायतों ग्रादि की व्यवस्था के लिये कोई लिपिक पत्र या "पंज" नियुक्त कर दिया गया तो उस से मुलाजिम वर्ग नहीं बन जाता इन इने-गिने भृत्यों के ग्रतिरिक्त ग्रौर किसी प्रकार के भृत्य का कोई उल्लेख ही नहीं मिलता। यहां राजशासन का कार्य चलता था दीवानों ग्रथवा ठाकुरों की सहायता से, जिन्हें न तो पूरे भूस्वामी ही कहा जा सकता है (क्योंकि वे परम्परागत नियमों से वंघे रहते थे), ग्रौर न भृत्य ही कहा जा सकता है (क्योंकि उनकी भूमि जीविका परम्परागत रहती थी)। भले ही उनमें से कुछ लोग राजा के कुटुम्बी ग्रौर सम्बन्धी रहे हों परन्तु ग्रपने पद की प्रतिष्ठा तो उन्हें ग्रपनी ही जनता के द्वारा मिला करती थी। यह छत्तीसगढ़ शासन-परम्परा की ग्रपनी विशेष वात थी।

हैहयवंशियों के समय अठारह गढ़ रतनपुर शाखा के अधीन माने जाते थे और अठारह गढ़ रायपुर शाखा के अधीन । एक-एक गढ़ प्रायः चौरासी गांवों का समभा जाता था और एक-एक तालुका प्रायः बारह-बारह गांवों का । परन्तु इन संख्याओं में सुविधानुसार कमी-बेशी हो जाया करती थी। गढ़ाधिपित या दीवान वर्ग और तालुकाधिपित या दाऊवर्ग मराठी सल्तनत में छिन्न-भिन्न होगया। परिएाम यह हुआ कि अंग्रेजी सल्तनत में गौंठियों का राज से सीधा सम्बन्ध स्थापित होगया और मालगुजारी आदि की प्रथाएं प्रारम्भ की गई। तब तक तो ब्यावहारिक बात यही थी कि भूमि उसकी होती थी जो उसे जोते। यों नाम करने को गौंठिया भले ही भूस्वामी कह दिया जाता था जैसे गढ़ाधिपित अपने पूरे गढ़ का ठाकुर (स्वामी) अथवा राजा अपने पूरे राज्य का राजा (स्वामी) कह दिया जाता था।

किसी भी व्यवस्थित शासन पद्धित में न तो एकदम राजतंत्र ही रहा करता है न एकदम प्रजातंत्र । राजा भी अपने सलाहकार रखता ही हैं जो किसी न किसी तरह प्रजा की भावनाओं का प्रतिनिधित्व किया करते हैं और प्रजातंत्र भी किसी न किसी को शासक बनाकर ही आगे बढ़ता हैं। यदि प्रजा-प्रतिनिधि प्रबल हुए तो वे शासक को निरंकुश नहीं होने देते और जनतंत्रीय प्रणाली को आगे बढ़ाते हैं। यदि शासक प्रबल हुआ तो वह प्रजा-प्रतिनिधियों की प्रवहेलना करता हुआ, जनतंत्रीय प्रणाली के पीछे रहता है। छत्तीसगढ़ का जो इतिहास उपलब्ध है उससे यही विदित होता है कि मराठों के आगमन के पूर्व अर्थात् लगभग अठारहवीं सदी तक किसी भी राजा ने अपनी प्रजा पर किसी प्रकार की संगठित प्रबलता दिखाई ही नहीं और न किसी प्रकार कोई संगठित अत्याचार ही किया। इसके विपरीत वे यहां की जनतंत्रीय शासन-परम्परा के अंग बनकर रहने में ही सुविधा समभते रहे। जो उनका हाल रहा वही उनके दीवानों आदि का हाल रहा। यदि एकाध व्यक्ति किसी समय अत्याचारी हो भी गया हो तो उसके वे अत्याचार व्यक्तिगत विस्तार तक ही सीमित रहे होंगे। जिन्हें लोगों ने आंधी, बवण्डर भूकम्प या उल्कापात् के बराबर भी शायद न समभा हो और चुपचाप सह लिया हो। उनसे परम्परागत जनतंत्रीय व्यवस्था में कोई उलट फेर नहीं होने पाया।

छत्तीसगढ़ की चिर-पुरातन, ग्राम पंचायत परम्परा का श्रब फिर से उद्धार किया जा रहा है। इस पुनरुद्धार में वह प्राचीन परम्परा ही श्रपना विकसित रूप लेकर सामने श्रावेगी श्रथवा उसका नाम लेकर उसके भग्नावशेष पर कोई नृतन प्रथा श्रपना श्रासन जमा लेगी यह भविष्य ही बता सकता है।

# महाकोशल में जैन पुरातत्त्व

### श्री मुनि कान्तिसागर

नियंक प्रांत की सांस्कृतिक ग्रात्मा उन प्राकृतिक सौन्दर्य सम्पन्न खंडहरों में विसरी रहती है जिन पर हम मांस्कृतिक व रिवशील कहलाने वाले साहित्यिकों की दृष्टि तक नहीं पड़ती। महाकोशल पर उपर्युक्त पंक्ति सोलह ग्राना चिरतार्थ होती है। महाकोशल का सांस्कृतिक ग्रतीत ग्रत्यन्त उज्ज्वल व गौरवमय था। प्रकृति की स्वाभाविक छिव संस्कृति का सहारा पाकर यहां द्विगुणित हो उठी थी। यहां का जनजीवन, कला ग्रौर सौन्दर्य के प्रति पूर्णतः सचेष्ट जान पड़ता है। यहां के शासक शिल्प कला के परम उन्नायक रहे हैं। स्थानीय सक्षम कलाकारों ने ग्रपनी दीर्घकाल व्यापिनी साधना द्वारा जो हृदय के भाव कठोर प्रस्तर पर उत्कीर्ण किये उनकी सुकुमार भाव-भंगिमा व रेखायें ग्राज भी हमें उत्प्रेरित कर नवीनतम भावनाग्रों का संदेश देती हैं। कहना होगा महाकोशल की सभ्यता ग्रौर संस्कृति का समुचित ग्रध्ययन जबतक नहीं हो जाता तबतक भारतीय शिल्पकला का इतिहास ग्रपूर्ण रहेगा।

किसी भी प्रान्त के कलात्मक तथ्यों की गवेषणा करते समय उस प्रान्त के निकटवर्ती भू भागस्थ ग्रवशेषों का गंभीर निरीक्षण ग्रनिवार्य है। उनकी भौगोलिक या राजनैतिक सीमायें राजकीय परिस्थित के श्रनुसार बनती बिगड़ती रहती हैं, पर कलात्मक दृष्टि से उनका साम्य ग्रविभाज्य है। तात्पर्य एक प्रान्तीय कलात्मक परम्परा की ऊर्जस्वल रेखायें या शैली निकटवर्ती प्रान्त के कलात्मक वातावरण को प्रभावित करती हैं जैसे कि महाराष्ट्र, विन्ध्य प्रदेश, भोपाल राज्य ग्रादि भूभागस्थित कला कृतियों के प्रकाश में जब हम महाकोशल के ग्रवशेषों को देखते हैं तब इनका ग्रनुभव होता है। इन पंक्तियों के लेखक को महाकोशल एवं उसके निकटवर्ती भागों का पुरातत्त्व दृष्टिया ग्रध्ययन करने का ग्रवसर प्राप्त हुग्रा है। उस पर से वह कह सकता है कि यद्यपि महाकोशल के कलाकारों ने गुप्त शिल्प से बहुत कुछ लेकर ग्रयने को स्वरक्षित रखा किन्तु यह भी उतना ही मच है कि उन्होंने समय-समय पर होने वाले कलात्मक उपादान मूलक प्रान्तीय परम्पराग्रों से भी बहुत कुछ लेकर भी ग्रपनी निजी शैली को निखारा है। शिल्प के ग्रंकन में चाहे टैकनिक एक हो पर वह समय एवं सामाजिक परिस्थितियों के ग्रनुसार परिवर्तित होनी रहती है। कभी-कभी इतना विराट् परिवर्तन हो जाता है कि उसकी मौलिकता धूमिल हो जाती है। इन पंक्तियों का ग्रनुभव भारतीय लोक तक्षण कला के उदा-हरएों में मिलता है जो ग्राज भी भ्रष्ट संस्करण के रूप में ग्रामीण जन जीवन का ग्रान्दोलित करता है।

महाकोशल की संस्कृति के मुख को उज्ज्वल करने वाले अवशेषों का सर्वाङ्गीए अध्ययन तो नहीं हो सका है। अधीत सामग्री इम वात का प्रमाए उपस्थित करती है कि जितना इतिहास वह प्रेरएगशील और राष्ट्रीय व्यक्तित्व प्राप्त अवशेषों में उदीपित हैं उससे भी कहीं अधिक आनन्दप्रदायक स्रोतिस्वनी मिट्टी में-प्रकृति की गोद में विलुप्त है। इतिहास और पुरातत्त्व के विज्ञगए भारत के इतिहास में अक्सर इस प्रान्त के प्रति सहानुभूति से काम नहीं लेते हैं, प्रत्युत वे यह सोचते है कि यह भाग बहुत प्राचीन काल से ही अनुज्ञत या पश्चात् पद रहा है। मेरा विनम्न निवेदन है कि शैव, शाक्त, बौद्ध, वैष्णव और जैन परम्पराग्नों से सम्बद्ध सुन्दर और सर्वश्रेष्ठ कलाकृतियां महाकोशल में उपलब्ध हुई हैं वे न केवल अन्यतम ही हैं अपित अल्प होकर भी गुणों में गरिष्ठ हैं। कितपय ऐसी भी कलाकृतियां है जिनकी सर्वप्रथम उपलब्धि महाकोशल में ही हुई है। गुफाओं से लगाकर स्थापत्य-मंदिर तक की शिल्प-संस्कृति की अविच्छिन्न परम्परा यहां वही हैं जिसमें न केवल धर्ममूलक भावनाओं को ही प्रश्रय मिला है अपित इन से राष्ट्रीय लोक चेतना की उद्बुद्ध हुई है। भारत के समाजमूलक अध्यात्मवाद का प्रत्यक्ष प्रतीक महाकोशल का पुरातत्त्व है। यहां पर स्मरण रखना चाहिये कि

पुरातत्त्व शब्द इतना व्यापक है कि इसमें साहित्य, चित्र ग्रादि का भी ग्रन्तर्भाव संभव है। भारतीय भित्तिचित्रों की विकासशील परम्परा की दृष्टि से भी महाकोशल का महत्व महान् है। यहां मेरा क्षत्र संकुचित है। सभी शाखाग्रों पर प्रकाश डालने का न यहां समय है एवं न उपयुक्त स्थान ही। मुभे तो केवल महाकोशल में जैन पुरातत्त्व से सम्बद्ध कतिपय तथ्यों पर विचार करना है।

श्रमण परम्परा का प्रादुर्भाव मौर्य-काल के पूर्व महाकोशल में हो चुका था जैसा कि तात्कालिक निकटवर्ती प्रान्तीय भूभागों से सम्बद्ध साहित्यिक उल्लेखों से विदित होता है। रामगढ़ (सरगुजा के निकट) के गुफा चित्र इसकी पृष्टि करते हैं। यहीं से यदि जैन पुरातत्त्व का कालक्रम माना जाय तो अत्युक्ति नहीं होगी। में तो मानता हूं चाहे शिल्पी हो, लेखक हो, चित्रकार हो या कि हो उन सब में एक कलाकार जाग्रत है जो ग्रात्मस्थ, ग्रमूर्त, उत्प्रेरक भावों को विभिन्न उपादानों हारा व्यक्त कर रसस्रोतिस्विनी बहाता है। शिल्प के ग्रमाव में उसकी विशालता का ग्रनुभव चित्रों से होता है ग्रीर चित्रों के ग्रमाव में ग्रन्य शैल्पिक रेखाग्रों से। कभी-कभी शब्द भी भावों का ग्रौचित्यमूलक प्रतिनिधित्व कर लेते हैं। ईस्वी सन् ३ सदी पूर्व से ग्राज तक के जैन पुरातत्त्व पर कमबद्ध प्रकाश पड़ सके वैसे साधन उपलब्ध नहीं हैं, किन्तु कलचुरि काल के कुछ पूर्व से ग्राज तक की सामग्री प्रचुर परिणाम में उपलब्ध है। पूर्व कलचुरि कालिक कितिपय ऐसी कृतियां व स्थापत्य के ग्रवशेष उपलब्ध हैं जिन पर गुप्त शिल्प व मूर्तिकला में व्यवहृत उपादानों का स्पष्ट ग्रनुकरण है एवं कहीं-कहीं ग्रांशिक प्रभाव है। बिलहरी के ग्रवशेष इस सत्य के प्रमाण में उपस्थित किये जा सकते हैं। यद्यपि गुप्तकालीन स्थापत्य के कुछ प्रतीक महाकोशल में शेष हैं जिनका ग्रपना स्वतंत्र महत्व है। परन्तु जैनाश्रित शिल्पकला का समुचित विकास कलचुरि युग में हुग्रा। वे शैव होते हुए भी परमतसहिष्णु थे। उनके पूर्वज शंकरगण जैनधर्मानुयायी थे। ग्रध्ययन की सुविधा के लिये स्थापत्य ग्रौर मूर्ति इस प्रकार स्थानीय शिल्प-कृतियों को दो भागों मे विभाजित करना समुचित प्रतीत होता है। यह तो ग्रभिलेख व साहित्यिक कृतियों में भी ग्रनुपेक्षणीय नहीं होना चाहिये।

#### स्थापत्य

कोई भी राष्ट्र या प्रान्त यदि एक दूसरे के प्रति कुछ भी म्राकर्षण का माध्यम है तो वह उसकी कला व सभ्यतामूलक प्रवृत्तियां ही हैं। कला द्वारा ही उस देश व प्रान्त के वास्तिविक जनजीवन का समुचित रूपेण म्रात्मसात् किया जा
सकता है। साहित्य समाज का प्रतिबिम्ब है तो शिल्प प्रकृति का भ्रनुकरण है। इसके भ्रनुकरण में संस्कृति का
सहारा मिलने पर मानवता की लता जीवित हो उठती है। स्थापत्य कला के भ्रवशेष उस देश के इतिहास के जीवन
के प्रतीक हैं। कठोर पत्थरों की सुकुमार रेखाम्रों द्वारा उस देश की जनता के जीवन भ्रौर रहस्य का भली भांति ज्ञान
होता है। मानसिक चिन्तन की उच्चतम दार्शनिक पृष्ठ-भूमि की भ्रनुभूति स्थापत्य के द्वारा ही भली भांति व्यक्त
हो सकती है। महाकोशल का स्थापत्य, कला, संस्कृति, सभ्यता भ्रौर तात्कालिक जनजीवन की म्रविस्मरणीय प्रतिमूर्ति
है। यद्यपि इसकी कलात्मक परम्परा का म्रालोकित करने वाली कलाकृतियां मृत्यन्त सुरक्षित नहीं रह सकी हैं पर जो भी
हैं वे उसकी म्रक्षुण्ण व मर्मग्राही परम्पराम्रों के प्रति सचेष्ट मानस को इसका परिज्ञान कराती हैं। जहांतक जैन स्थापत्य
कला का प्रश्न है मुक्ते निस्संकोच कहना चाहिये कि म्रपक्षाकृत बहुत ही कम म्रवशेष म्रवशिष्ट हैं जो हैं उनपर भी विज्ञों का
ध्यान नहीं है। म्रव्येपित सामग्री से तो इतना ही म्रवगत हो सका है कि म्रारंग को छोड़कर जैन स्थापत्य कला के
भ्रवशेष महाकोशल में प्राप्त नहीं हुए है। भ्रपक्षित ज्ञान की भ्रपूर्णता के कारण ही महाकोशल के खंडहर म्रपना सौन्दर्य
प्रकृति की गोद में बिखेरकर म्रान्तम सांसें ले रहे हैं।

मध्यप्रदेश से मध्य भारत आते हुए महाकोशल के दो ग्रत्यन्त महत्वपूर्ण नवीन खंडहर देखने का सुग्रवसर प्राप्त हुग्रा जिनकी कृतियों को महाकोशल का ग्रभिमान कहा जा सकता है। इन खंडहरों के ग्रवलोकन से पारस्परिक प्रान्तीय कलात्मक प्रादान-प्रदान विषयक मेरी कल्पना को बहुत बल मिला जैसा कि ग्रग्रिम पंक्तियों से प्रतिफलित होगा। मेरा तात्पर्य "बरहटा" ग्रौर "पनागर" से है।

## "बरहटा"

बरहटा महाकोशलीय संस्कृति का एक ऐसा अरिक्षत-उपेक्षित केन्द्र है जहां की कृतियों को एकत्र किया जाय तो एक संग्रहालय सहज में ही वन सकता है। श्रमण, वैदिक एवं शाक्त परम्परा से सम्बद्ध ४०० (चार सौ) से अधिक अवशेष ऐसी दशा में पड़े हुए है जिनको व्यक्त करना संयिमत लेखनी के लिये संभव नहीं है। जो बारहवीं शती व इसके बाद का काल मूर्ति निर्माण कला का रहस्योन्मुखी युग माना जाता है, उसके लिये यहां की कृतियां एक चुनौती हैं। अभीतक महाकोशल में शिल्प निर्माण विषयक कार्य में जिन नगरों की परिगणना होती थी उनमें त्रिपुरी, बिलहरी, कारीतलाई ग्रादि मुख्य थे पर अब बरहटा का नाम भी त्रिपुरी के बाद इस सूची में जुड़ जाना चाहिये। सचमुच यह स्थान चारों और घनघोर अटिवयों से परिवेष्ठित होने के कारण प्रकृति के साथ संस्कृति और कला का अद्भुत त्रिवणी संगम है। कलाकार का यह साधना-निकेतन आत्म द्रष्टा की प्रतीक्षा में है।

यों तो दर्जनों छोटे-मोटे स्थापत्यावशेप जीएं-शीएं दशा में अपना संदेश स्वरिवहीन वाएं। में दे रहे हैं पर यहां तो केवल उस जर्जरित प्रासाद का उल्लेख ही विवक्षित हैं जहां महाकाय कलापूएं जिन प्रतिमायें पड़ी हैं। कहा जाता है किसी समय यहां पर विराट् जैन प्रासाद था। में भी जब वरहटा गया तब जैन मूितयां पड़ी रहने के कारए। जैन मंदिर ही इसे मानता था जैसा कि "खंडहरों के वैभव में" मैं व्यक्त कर चुका हूं किन्तु अब मुक्ते ऐसा लगता है कि मैं अम में था। वह तो विशाल शैव प्रासाद का ढांचा है। पिरस्थितिवश किसी ने महाकाय जैन मूितयों को रख दिया इसे जैन मंदिर घोषित नहीं किया जा सकता। पर प्रश्न यह है कि जब शताधिक जैन प्रतिमायें हैं तो क्या ये बिना मंदिर के ही रही होंगी? सच बात यह है कि शैवप्रासाद के निकट ही एक और प्रासाद का जर्जरित ढांचा खड़ा है। निश्चय ही यह जैन प्रासाद-मंदिर के अवशेष है कारए। कि इसके द्वार पर-कुंभ कलश व अप्टमांगिलिक चिह्न के अतिरिक्त महात्मा ऋषभदेव व महावीर के जीवन की कित्पय घटनायें तोरए। इस में उत्तम रीति से उत्कीिए। हैं। दीवालों में तीर्थ इद्वरों के विशेष प्रकार के चिह्न बने हैं। साथ ही "नमोः जिए। एं।" जैसे वाक्य उसकी दीवाल पर खुदे हैं। ये सभी जैन प्रासाद होने के प्रमाए हैं। इन्हीं खंडहरों में अम्विका व कुबेर की विशाल मूितयां इस बात की ओर संकेत है कि निश्चय ही यह मंदिर ऋषभदेव का ही होना चाहिये। कारए। कि इन दोनों ने शताब्दियों तक ऋषभदेव के परिकर में स्थान पाया है। इस ढांच की चपटी छत व अप्ट से सोलह कोए। एवं कलशाकृतियों वाले स्तम्भ कल बुरि शिल्प की अपनी विशेषता है। कितप्य जैन मूितयों में भी ऐसी आकृतियाँ मिलती हैं। नहीं कहा जा सकता कि यह जैन प्रासाद पुरातन अवशेषों की नविनिमत कृति है या पुरातन कला का ही प्रमाए। है।



बरहटा में प्राप्त मानस्तम्भ (शीर्ष भाग)

इसे स्पष्टतः जैन प्रासाद मानने का एक कारए। यह भी है कि जिस लाल पत्थर का प्रयोग ग्रवशेषों में हुग्रा है; जो ज्यामितीय रेखाएं व्यवहृत हुई हैं ठीक इसी पत्थर व इन्हीं रेखाग्रों से युक्त एक मानस्तम्भ की खंडित-ग्राकृति नरिसंहपुर के लोक उपवन के मध्य सुरक्षित है। लाल प्रस्तर पर उत्कीएं मानस्तम्भ के कोए। उनकी गहराई एवं रेखायें दीर्घ काल व्यापी साधक की महती कृति है। ग्रविषट भाग ५ फुट ११ इंच ग्रीर मध्य गोलाई ४ फुट है। उपर का चतुष्कोए। १ फुट २ इंच है। पत्थर पर खुदी हुई श्रृंखला ग्रीर बन्धा हुग्रा घंटा ग्राकर्षक जान पड़ता है। ठीक इन्हीं भावों को व्यक्त करने वाली तीन स्तम्भकृतियां वरहटा में सुरक्षित हैं। ग्रम्बित ग्रीम सम्मकृतियां वरहटा में सुरक्षित हैं। ग्रम्बित ग्रीम सम्मकृतियां हिं। मानस्तम्भ

में खुदी हुई हैं। जो इस बात की ग्रोर संकेत करती है कि पूर्व सूचित मंदिर ऋषभदेव का ही है। तीसरी महत्त्वपूर्ण बात है स्तम्भ की विशिष्ट रेखायें। जिन रेखाग्रों वाले स्तम्भ नरसिंहपुर स्थित लोक उपवन में है वैसी ही ग्रन्थ कृतियां उपर्युक्त ग्रासाद में ग्राज भी लगी हुई हैं।

बरहटा होशंगावाद में नरिसंहपुर से लगभग (१४) चौदहवें मील पर ग्रवस्थित है।

#### पनागर

महाकोशल में एक ही नाम के एक ही जिले में कई नगर पाये जाते हैं। नाम साम्य के साथ कहीं-कहीं गुए साम्य भी परिलक्षित होता है। पनागर जबलपुर से दसवें मील पर श्रवस्थित है जिसका पुरातत्त्व की दृष्टि से महत्व है। पर यहां जिस पनागर का उल्लेख किया जा रहा है वह गाडरवाडा (जिला होशंगावाद) से पिपरिया को जाने वाले गाड़ी मार्ग पर पन्द्रहवें मील पर श्रवस्थित है। इस का जैन पुरातत्त्व की दृष्टि मे विशिष्ट महत्व तो है ही साथ ही निकटवर्ती प्रान्तीय कलात्मक प्रभाव की दृष्टि में भी यहां के श्रवशेष बहुत ही महत्व के प्रमाणित हुये हैं। श्राश्चर्य इस बात का है कि इतनी विराट सामग्री वाला यह ग्राम इतना उपेक्षित रहा कि पुरातत्त्विक्तों ने कहीं भी इस का उल्लेख तक नहीं किया। पैदल यात्री होने के नाते एक रात मुभे वहां ठहरना पड़ा। वहां के अवशेषों से मैं बहुत प्रभावित हुआ—इसलिये नहीं कि सापेक्षतः ये श्रवशेष प्राचीन श्रीर कलापूर्ण है बिल्क इमलिये कि उसमें वैविध्य है श्रीर ये श्रत्यन्त श्रनुपलब्ध भी हैं।

ग्रामवृद्धों से ज्ञात हुआ कि पनागर के पास ही यूथी या दूधी नदी के तट पर सुन्दर रेखाग्नों से खिनत कई प्रस्तर व्यवस्थित रूप से ग्रवस्थित हैं, जिनका रंग लाल है। पत्थरों के व्यवस्थित गिराव से ऐसा लगता है कि किसी समय यहां जैन मंदिर रहा होगा। वहीं के एक वयोवृद्ध व्यक्ति श्री कल्याए। सिंह जी ने मुफ्ते बताया कि ये जैन मंदिर के ही ध्वंसावशेष हैं। पच्चीस वर्ष पूर्व हमारे ग्राम में कवीर पंथी महात्मा रहते थे। लक्ष्मी के लालच से इस मंदिर की खुदाई की। इस का परिएाभ ग्राज सामने है। उसने यह भी बताया कि इसमें पचास लेखयुक्त प्रतिमायें भी निकलीं पर हमने पांच यहां रखकर शेष निकटवर्ती ग्रामों में पूजार्थ भिजवा दीं। परन्तु ग्रव प्रश्न यह उपस्थित होता है कि मंदिर ग्रौर मूर्ति के निर्माण में कितना व्यवधान है क्योंकि मूर्ति के लेख तेरहवीं शती के हैं पर मंदिर के जो ग्रवशेष वहां पड़े हैं ग्रौर उन पर जो भावशिल्प रेखायें व ग्रन्य कलात्मक प्रतीक ग्रंकित है उनका समय , शैली को देखते हुए बारहवीं शती के बाद का नही हो सकता, कारण कि मंदिर का तोरण व मूलद्वार कलचुरि शिल्प का जाज्जवल्यमान प्रतीक है जब कि मूर्तियां ग्रपेक्षाकृत ग्रवांचीन हैं। ग्रमुमान है जीर्णोद्धृत मंदिर में वे पुनः स्थापित की गई होंगी। जो भी हो इतना सत्य है कि पनागर के इस जैन प्रासाद के ग्रवशेष ग्रध्ययन का पथ प्रशस्त करते हैं।

श्रारंग के श्रतिरिक्त उपर्युक्त नवोपलब्ध जैन स्थापत्यावशेष इस बात के प्रमाण है कि यदि अन्वयेण किया जाय तो ऐसे और भी कई जिन मंदिर ध्वस्त रूप में मिलने चाहियें। जब हजारों की संख्या में जैन मूर्तियां मिलती हैं तो क्या कारण है कि मंदिर न मिलें। मेरी विनम्न सम्मित में जैनों का आधिपत्य ज्यों ज्यों प्रान्त या नगरों में घटता गया त्यों-त्यों हिन्दुओं द्वारा उनके मंदिरों पर अधिकार होता गया। बिलहरी (जिला जबलपुर) और कुफरी (जिला मंडला) के मठ व मंदिर इस पंक्ति को चिरतार्थ करते हैं। डाक्टर हीरालाल जी ने अपने हिन्दी मर्व संग्रहों में कई स्थानों पर अनुमान किया है कि अमुक हिन्दू मंदिर पूर्व काल में जैन मंदिर था।

धनसोर में जिन मंदिरों के अवशेष ग्रवश्य पाये जाते हैं पर वे गोंडकालीन हैं। कला ग्रौर पुरातत्त्व की दृष्टि से उनका विशेष महत्व नहीं है।

महाकोशल के जैनाश्रित स्थापत्यों पर नागर शैली का स्पष्ट प्रभाव हैं। जो विन्ध्य नैपुण्य के कारण स्वाभाविक है। बहु संख्यक कलात्मक उपादान भले ही प्रान्तीय कलाकारों की देन हों पर उनकी शैली पर गुप्त उपादानों का भारी प्रभाव हैं। जैन मंदिरों में प्रवेश द्वार पर गंगा यमुना की मूर्ति, काम सूत्र के समस्त स्रासन स्रौर कहीं-कहीं हिन्दू धर्म मान्य देवियों का ग्रंकन कभी-कभी सामान्य गवेषक को भ्रमित कर सकते हैं। कलाकार ग्रनुकरण्शील भी होता है। वह प्रवृत्ति का ग्रनुकरण् तो करता ही है पर कभी-कभी ग्रनुकृत ग्रवशेषों का ग्रनुकरण् कर रस-निष्पन्न करता है। ग्रावू का मधुछत्र पश्चिम भारतीय शिल्पकला का उत्कृष्ट प्रतीक समभा जाता है। इस पद्धित का ग्रनुसरण् यहां के कलाकारों ने भी किया है। यद्यपि वे उतने सफल नहीं हुए किन्तु उनकी ग्रनुकरण्शील वृत्ति का ग्राभास कलचुरि युग से लगाकर ग्राज तक की कृतियों में पाया जाता है। ग्रावू का मधु छत्र तो केवल छत की ही शोभा बढ़ाता है पर महाकोशल में तो वह दीवाल की शोभा भी बढ़ाता है।

कला की मूल चेतना एक होते हुये भी प्रान्तिक वैभिन्य सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। भारतीय साधना के इतिहास में मूर्ति का स्थान प्रत्यन्त महत्वपूर्ण रहा है। निराकार की समुचित साधना बिना ग्राकार के संभव हो ही नहीं
सकती। सामान्य कोटि का मानव विना सुदृढ़ निमित्त के चित्त वृत्ति को केन्द्रित नहीं कर सकता। ेन ग्रध्यात्म की
उच्चतम मनोभूमि पर पहुंच सकता है। जिन प्रतिभा समत्व की मौलिक भावना की प्रतीक है जहां मनुष्य मद, मात्सर्य,
अहङ्कार ग्रादि को विस्मृत कर स्व की साधना के लिये वीतरागत्व की ऊर्जस्वल प्रेरएगा से ग्रिभिभूत होता है। सौन्दर्य
के द्वारा वह ग्रतीन्द्रिय या ग्रनिवंचनीय ग्रानन्द प्राप्त करता है। प्रकृति की गोद में संस्कृति की साधना ग्रमरत्व का
संदेश ऐसे ही निमित्त द्वारा दे सकती है। सचमुच यहां के कलाकार भारतीय संस्कृति के सजग प्रहरी थे। उनकी
कल्पना शक्ति, ग्रनुपम ग्राहकता ग्रीर भावाभिव्यक्तिकरण की सुचिन्तित क्षमता ग्रनुपम थी। उनकी कल्पना
तथ्याश्रित ग्रादर्श मूलक परम्परा को लिये हुये थी। यद्यपि जैन मूर्ति निर्माण कला के ग्रासन निर्धारित होने के
कारण वौद्ध-मूर्तियों के समान इनमें वैविध्य की कल्पना का स्थान नहीं है तथापि उसके परिकर निर्माण में महाकोशल
के कलाकारों ने जिस वैविध्य का परिचय दिया है वह भले ही गुप्तकालीन कलाकृतियों का ग्रनुसरण करता हो किन्तु
इसमें प्रान्तीय कलाकार का व्यक्तित्व व उपादान भी खूब ही निखरे हैं। मुभे कहना चाहिये कि कुछ एक ऐसे परिकर
निर्मित किये हैं जो महाकोशल की भारतीय जैन कला को मौलिक देन है।

मुख्यत : जिन प्रतिमा खङ्गासन व पद्मासन में पाई जाती हैं। दोनों सपरिकर या अपरिकर हो सकती हैं। परिकर पर एवं विशेष कर उनके प्रभा-मंडल पर गुप्त कलाओं का अस्पष्ट प्रभाव हैं। आभूषणों का बाहुल्य एवं व्यक्ति या व्यक्तियों के व्यक्तित्व का संतुलित उभार शरीराकृति आदि कुछ गुण ऐसे हैं जिनमें प्रान्तीय कलाकार का प्रेरणाशील व्यक्तित्व उद्दीपित हो उठता है। खङ्गासनस्थ प्रतिमाओं में बहुरी बन्द, कारीतलाई आदि स्थानों की मूर्तियां लेख युक्त व विशालकाय हैं। बरहटा की विशालकाय प्रतिमायें भी उल्लेखनीय हैं। कला और सौन्द्यं की दृष्टि से इनका विशेष महत्व है। यद्यपि उनपर लेख नहीं मिलते पर वे सब उस समय की कृतियां है जब कलवुरियों का शैल्पिक मूर्य उत्कर्ष पथारढ़ था। जैसा कि निम्न चित्रों से स्पष्ट है:—







महाकाय ऋषभदेव (बरहटा)

पार्श्वनाथ जिन प्रतिमा (बरहटा)

बरहटा की मूर्तियों में मुक्के परिकरान्तर्गत ज्यामतीय रेखाओं का ग्रंकन बहुत ही सुन्दर लगा। यद्यपि सम्पूर्ण महाकोशल श्रौर विन्ध्य प्रदेश की प्रतिमाश्रों में ऐसा ही ग्रंकन पाया जाता है परन्तु इन की रेखाएं बहुत ही स्पष्ट श्रौर उभरी हुई हैं।





महाकोशली रेखाङ्कन कला एवं उत्कीर्ण शिल्प का जाग्रन नमूना (वरहटा)



स्वतन्त्र मन्दिरों में ही मूर्तियां प्रतिष्ठित होती थीं ऐसी बात नहीं है। मानस्तंभों में व प्रवेशद्वार के तोरएों में भी दोनों प्रकार की प्रतिमाएं मिलती हैं। ऐसे एक तोरए। का ग्राधा भाग निम्न चित्र में प्रदर्शित है जो मुक्ते त्रिपुरी से ग्रपनी शोधायात्रा में प्राप्त हुग्रा था।

प्राचीन तोरण का श्रंश त्रिपुरी में उपलब्ध जैन मन्दिर



मन्दिर के स्तम्भों में भी मूर्तियाँ खुदवाने की प्रथा रही है । ऐसे प्रतीक भी बिलहरी, धनसोर, पनागर (जिला होशंगाबाद) ग्रौर बरहटा से उपलब्ध हुए हैं ।

सूचित भू भाग की प्रतिमात्रों के निरीक्षण से अवगत होता है कि यहां के कलाकार मूर्ति निर्माण में केवल प्रतिमा विधान शास्त्र के नियमों के दास नहीं रहे बल्कि पर्याप्त स्वतंत्रता से भी काम लिया है, विशेषकर परिकर के गठन में, क्योंकि यहीं एक ऐसा माध्यम है जिस में तक्षक अपनी कला और अनुभूति को सफलता के साथ व्यक्त कर सकता है। जबलपुर के हन्मान नाल स्थित मंदिर की प्रतिमा इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है।

# देवी व गुरु मूर्तियां

महाकोशल में तन्त्रपरम्परा \* का प्राबल्य रहा है, बौद्ध ग्रौर शैव तन्त्रों की प्रायः सभी शाखाएं यहां विद्यमान



सरस्वती प्रतिमा (बरहटा)

थीं जैसा कि तात्कालिक शिलालेख व ग्रन्थस्थ-उल्लेखों से सिद्ध है। पुरातन प्रतिमाएं भी इसके समर्थन में ग्राज भी पर्याप्त सुरक्षित हैं। यद्यपि कर्मवाद में विश्वास रखने वाली जैन परम्परा में मौलिक स्वार्थ मूलक तंत्र परम्परा जैसी कोई वस्तु सांस्कृतिक दृष्टि स नहीं पनप सकती; परन्तु यह भी उतना ही सत्य है कि तात्कालिक प्रचलित पूजापद्धित से वचना भी कम संभव था। जब शक्ति के उपासक काली, दुर्गा ग्रादि देवियों की स्वतंत्र मूर्तियां बनवा कर उन्हें पूजते थे तब जैनों ने उनके तीर्थं द्धारों की ग्रधिष्ठात्री देवियों की स्वतन्त्र प्रतिमाएं बनवाना ग्रारंभ किया ग्रौर मंदिर भी ग्रलग से बनने लगे। विलहरी के लक्ष्मए सागरताल पर ग्राज भी व्रजेश्वरी का मंदिर विद्यमान है। बरहटा

पद्मपुर, त्रिपुरी, पनागर, डोंगरगढ़ ग्रौर धनसौर में कई स्वतन्त्र देवी प्रतिमाग्रों के साथ जैन सरस्वती का प्रतीक भी विद्यमान है।

तीर्थ ह्वर के बाद जैन परम्परा में जो महत्व का पद है वह गुरु को प्राप्त है। पूर्व मध्य युग में गुरु मूर्तियों का निर्माण भी होने लगा था। उल्लेखनीय बात यह है कि मूर्ति निर्माण विधानशास्त्र गुरु मूर्ति के सम्बन्ध में मतैक्य नहीं रखते हैं। ग्यारहवी शती के बाद व्यक्ति पूजा के प्रबल आवेश में धवल से गुरु मूर्तियां बनवाई जाने लगीं। दोनों सम्प्रदाशों में श्रधिकतर गुरु मूर्तियां इसी युग की पाई जाती हैं। यों तो कुशाण काल में भी मूर्तियों की प्रतिमायें मिलती हैं पर उनकी संख्या नगण्य है। विन्ध्य एवं महाकोशल के कलाकार इतने सजग थे कि जिन मूर्ति के परिकर के साथ गुरु मूर्ति का प्रतीक भी बना देते थे। जैसा कि रीवां के व्यंकट सेवा सदन एवं बिलहरी के जैन मंदिर स्थित जिन विम्बों में स्पष्ट है। वारहवी शती के बाद पाशुपत मत के प्रभाव के कारण जैन गुरुश्रों की स्वतन्त्र मूर्तियां व स्तूप बनने लगे। पनागर (जिला होशंगाबाद)में तेरहवी शती की एक गुरु मूर्ति पाई गई है जो महाकोशल में अपने ढंग की प्रथम व श्रेष्ठतम

<sup>\*</sup> महाकोशल की तन्त्र परम्परा पर लेखक के निम्न निबन्ध दृष्टव्य हैं---

१ महाकोशलीय शक्तिपूजा का ग्राम्य रूप-साहित्य सम्मेलन पत्रिका भाग, ४०, संख्या ४।

२ शक्ति व भक्ति का विस्मृत साधना केन्द्र—डोंगरगढ़—ग्रजन्ता, वर्ष ६, ग्रंक ६।

३ महाकोशल व तन्त्र परम्परा-भारती, ग्रगस्त ५४।

कृति है। परवर्ती काल में ग्राचार्य श्री जिन दत्तसूरि ग्रौर ग्राचार्य श्री जिन कुशलसूरि ग्रादि ग्राचार्यों की मूर्तियां बनने लगीं जो 'दादाबाड़ी' में पधराई जाती थीं। महाकोशल में शताधिक दादाबाड़ियां ग्राज भी विद्यमान है।

# महाकोशल की कुछ विशिष्ट जैन मूर्तियां

जैसा कि उपर्युक्त पंक्तियों में सूचित किया जा चुका है कि महाकोशल में कुछ ऐसी भी जैन मूर्तियां उपलब्ध हुई



नवग्रहों युक्त ऋषभदेव प्रतिमा ( सिरपुर में प्राप्त सर्व प्राचीन मूर्ति )

हैं जिनका अपना अभूतपूर्व वैविध्य है। यह एक मानी हुई बात है कि जैन मूर्ति के परिकर में नवग्रहों का अंकन अनिवार्य है। अतः प्रत्येक सपरिकर जैन प्रतिमा के चरण के निम्न भाग में आठ प्रतीक बने हुए मिलते हैं। स्मरण हो कि जैन शिल्प शास्त्र में राहू केतु को एक माना है। कितपय मूर्तियों में सशरीर और सायुध ग्रह मिलते हैं। जैसा कि मेरे संग्रह की एक धातु प्रतिमा जो मुक्ते सिरपुर (जिला रायपुर) से प्राप्त हुई थी—में खचित हैं।

विशिष्ट तांत्रिक प्रभाव के कारण कलचुरि युग के नवग्रहों के प्रति जनता में इतना श्रद्धामूलक स्नाकर्षण था कि स्वतन्त्र ग्रह मूर्तियों के पट्टकु बने एवम् मंदिर भी। जैन परम्परा भी इस प्रभाव से स्रपने को न बचा सकी। स्लीमनाबाद से मुक्ते ऐसी जिन प्रतिमा उपलब्ध हुई है जो समूचे भारतवर्ष में प्रपने ढंग की प्रथम मूर्ति है। इस से जैन-मूर्ति विधान शास्त्र के क्रिमक इतिहास पर अच्छा प्रकाश पडता है। इस की सबसे बड़ी ग्रीर मौलिक विशेषता यह है कि इस का परिकर केवल ग्रहों का ही है। इसकी समता करने वाला दूसरा प्रतीक ग्रद्धाविध उपलब्ध नहीं हुग्रा।

# " एक अश्रुतपूर्व-प्रतीक "

इतिहास के मध्यकाल में संत-परम्परा का प्रभाव यहां बहुत बढ़ चुका था। संत साहित्य और जीवन में समन्वय-वादी भावना मूर्त रूप धारण किये थी। स्मरणीय है कलात्मक प्रतीक युग का यथार्थ प्रतिनिधित्व करते हैं। मुक्ते प्रपनी शोध में एक ऐसा प्रतीक मिला है जो भारत में प्रपने ढंग और शैली का प्रथम है। संतों की समन्वयमूलक सिह्ण्णता-युक्त साधना का मूर्त रूप कला में व्यक्त करने वाली वह प्रथम ही कृति है। एक ही प्रस्तर शिला पर जैन, शैव और वैष्ण्व संस्कृति उद्दीपित हो उठी है। शिला के मध्य भाग में भगवान भोलेनाथ आसन जमाए पद्मासन में विराजमान हैं। उभय पार्श्व में शेषशायी व बांसुरी लिये विष्णु मूर्तियां खुदी हैं। तिन्नम्न भाग में दोनों और पांच जिन प्रतिमाएं खड़्नासनस्थ विराजमान है। भगवान शंकर का पद्मासनस्थ रूप और जिन मूर्तियों का वैदिक मूर्तियों के साथ अंकित करना यह तात्कालिक व्यापक जैन प्रभाव का स्पष्ट प्रमाण है। यह प्रतीक धनसोर से उपलब्ध हुआ था और वर्तमान में सिवनी (जिला छिन्दवाड़ा) के सरोवर के एक घाट में बहुत ही बुरी हालत में लगा हुआ है। भारत की समन्वयवादी आत्मा का यह प्रतीक शी घ्र ही उचित स्थान पर व्यवस्थित रूप से सुसज्जित हो ही जाना चाहिये।

### जैन प्रभाव



विष्णु प्रतिमा (वरहटा)

महाकोशल में जैन संस्कृति के व्यापक प्रभाव के ग्रागे हिन्दू ग्रौर बौद्ध धर्म की मूर्तियों पर जैन मूर्तिकला का प्रभाव पड़ा है। साथ दिये चित्र में प्रदिशत विष्णु मूर्ति का प्रतीक उपर्युक्त पंक्तियों को मजबूत करता है। भगवान् विष्णु की ग्रद्धावधि ऐसी कोई प्रतिमा नहीं मिली जिसका मस्तक खुला हो। कम से कम किरीट-मुकुट तो उनके मस्तक पर रहना ही चाहिये। उसके विपरीत साथ दिये चित्र में भगवान विष्णु न केवल मुकुट विहीन ही हैं ग्रपितु जिन मूर्ति के समान घुंघराले केशकुञ्ज युक्त हैं। विष्णु का खङ्गासन होना भी जैन परम्परा का प्रभाव सूचित करता है।

#### पारस्परिक प्रान्तीय कलात्मक आदान-प्रदान

इतने विवेचन के बाद प्रश्न यह उपस्थित होता है कि पारस्परिक निकटवर्ती प्रान्तीय कलात्मक उपा-दानों का ग्रादान-प्रदान महाकोशल की जैन मूर्तिकला के विकास में कितना हुग्ना? उससे भी कहीं ग्रधिक प्रभाव बरहटा की स्थापत्य व मूर्तिकला पर परमार कलाकारों का प्रभाव पड़ा है। सर्व प्रथम प्रतिमाग्नों को ही लें। त्रिपुरी ग्रौर बरहटा में मैने ग्रोपक्षर (Polished) ऐसी दर्जनों जिन मूर्तियां देखी हैं जिनका स्निग्ध माधुर्य ग्राइनों का काम देता है। मौर्यकालीन ग्रोपक्षर (पॉलिश्ड) स्मरण हो ग्राता है। यह प्रभाव स्पष्टतः परमार राज्य काल की साधना का परिणाम है ग्रौर ग्यारहवीं शती से लगाकर तेरहवीं शती के उत्तरार्ध तक पॉलिश की यह परम्परा महाकोशल में जीवित थी। जैसा कि पनागर स्थित लेख युक्त पांच जिन प्रतिमाग्नों से सिद्ध होता है।\*

महाराज भोम की कलाप्रियता महाविख्यात है। उसने मौर्यकालीन पॉलिश की परम्पराम्रों को पुनरुज्जी-वित किया। इतिहास सिद्ध है कि नर्मदा के अर्थात् होशंगाबाद जिले के कुछ भागों पर परमारों का म्राधिपत्य तेरहवीं शती तक निश्चित था जैसा कि उनके ताम्रपत्रों से सिद्ध है। ऐसी स्थिति में उनका पद प्रभाव पड़ना सर्वथा वांछनीय था। केवल यहीं नहीं महाकोशल के स्तम्भ बरहटा की नोनियोटक मूर्तियों की ज्यामितीय रेखायें, पुष्प एवं जालियों इन सभी पर तुलनात्मक गंभीर विचार किया गया तो स्पष्ट कहना पड़ेगा कि दोनों प्रान्तों का कलात्मक म्रादान प्रदान कितना उच्चतर था। मुक्ते मध्यप्रदेश की सीमास्थित भोजपुर † का शैव मन्दिर एवं ग्वालियर दुर्गस्थित अवशेषों के म्रध्ययन का मुम्रवसर प्राप्त हुशा है। उससे मैं विनम्रतापूर्वक कह सकता हूं कि कहीं-कहीं शिल्प साम्य इतना निकट है कि मानों एक ही सम्प्रदाय के कलाकार की ये विभिन्न कृतियां हों। मैं इस विषय पर म्रत्यन्त विस्तृत प्रकाश डाल चुका हूं।

महाकोशल की ग्रधिकतर जैन मूर्ति व स्थापत्य कला की सामग्री लेखरहित है । पर समकालीन ग्रन्य प्रान्तीय ग्रवशेषों के ग्रध्ययन से उनका काल निर्धारित किया जा सकता है, वाणी विहीन भाषा का यह तथ्य सत्य के ग्रधिक निकट है।

<sup>\*</sup> खंडहरों का वैभव—खंडहर दर्शन, पृष्ठ ३०-३१।

<sup>†</sup> विशेष के लिये देखें ---'भोजपुर'-लेखक द्वारा लिखित और भोपाल शासन द्वारा प्रकाशित, १६५४।

उपर्युक्त पंक्तियों में केवल कलचुरिकालिक जैनाश्रित पुरातत्त्वावशेषों पर ही विचार किया जा सका है। साथ ही जैसा कि ऊपर सूचित किया जा सका है कि ग्रंथस्थ वाङ्गमय भी पुरातत्त्व की विस्तृत व्याख्या में ग्रनुपेक्षणीय नहीं। मुगल काल में न केवल जैन संस्कृति का व्यापक केन्द्र ही महाकोशल बना ग्रपितु उस समय की साहित्यिक रचनायें भी प्रचुर परिमाण में उपलब्ध हैं। जैन मुनियों ने चित्रकला के विकास पर भी ध्यान दिया एवं बिखरे हुए साहित्यिक ग्रंथों को भण्डारों में एकत्र कर सांस्कृतिक ग्रन्वेषण की मौलिक सामग्री संचितकर ऐतिह्य विज्ञों के लिये पथ प्रशस्त किया है पर उन सबका यहां उल्लेख ही पर्याप्त है।

कला और संस्कृति का अभिन्न सम्बन्ध है। पारस्परिक योगदान से दोनों की स्वरूप सुषमा निखरती है। मानवीय जीवन का गंभीर वैज्ञानिक चिन्तन एवं समाजमूलक प्रवृत्तियों का विकास महाकोशल की पुरातन शिल्प रेखाओं में परिलक्षित होता है। अतीत की ऊर्जस्वल ज्योति का आंशिक प्रतिबिम्ब विकास का भावी पथ प्रशस्त करता है। महाकोशल के खंडहर, महाकोशल के कलावशेष और तत्रास्थित सुकुमार रेखायें क्षतविक्षत स्थित में आज हमारी कलापरक भावना को चुनौती दे रही हैं। इन खंडहरों में व्याप्त विगत गौरव की आत्मा आज भी हमें आलोकित कर सकती है बशर्ते कि हम उन्हें भावनापूर्ण होकर अन्तर्दृष्टि से देखें, परखें और जीवन में उनका अनुभव करें। तदर्थ आज वहां अनुसंधान और सत्यान्वेषण के क्षेत्र में जागरूक चिन्तन नितांत वाछनीय है। प्रस्तुत प्रबन्ध पुरातत्त्व के क्षेत्र में यदि जनता की ज्ञान शलाका को उद्दीपित कर सका तो श्रम सफल समभूगा। \*

<sup>\*</sup> बरहटा से सम्बन्धित समस्त चित्रण की उपलब्धि में नर्रासहपुर निवासी श्री गोकुलचन्द जी कोचर का प्रधान प्रयत्न रहा है तदर्थ मैं उनका स्राभार मानता हूं।









यस्यास्तु कङ्कणमणिर्भवभूति रासीत् पद्माकरेण परिपूजित पादपद्मा।

भानोर्मरीचि निकरैरवभासमाना

सा शारदा भवतु नोऽभ्युदयाय सिद्धा ॥

यत्र स्थिता जलद्धावनजन्मभूमियों भारतीं हिमिकिरीटवतीञ्चकार।

कृष्णायनेन सुरभीकृतदिग्विभागः

प्रान्तः स विक्वविदितो रविशङ्करस्य ॥ - श्री शिवनाथ मिश्र

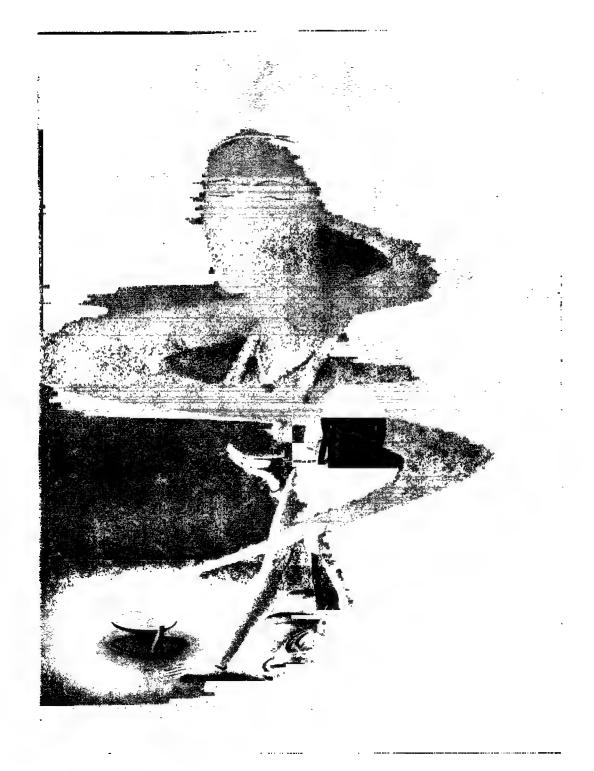

# मध्यप्रदेश का संस्कृत-वाङ्गमय

## श्री सरस्वतीप्रसाद चतुर्वेदी

भारतवर्ष के मध्य भाग में स्थित होने के कारण मध्यप्रदेश को प्राचीन काल से ही विशेष महत्व प्राप्त है। उत्तर में चेदि, दक्षिण में दण्डकारण्य, पूर्व में दक्षिण कोशल तथा पश्चिम में विदर्भ—इन चार विख्यात प्रदेशों से निर्मित—तथा पश्चिम वाहिनी नर्मदा, ताप्ती और पयोष्णी एवं पूर्ववाहिनी महानदी और गोदावरी—इन पुण्यतोया निदयों के परिसर में फैला हुआ हमारा मध्यप्रदेश प्राचीन काल से ही संस्कृत-साहित्यिकों का कीड़ास्थल रहा है। प्रागैतिहासिक युग में आर्य धर्म के प्रथम प्रसारक अगस्त्य ऋषि ने मध्यप्रदेश में जन्मी लोपामुद्रा को धर्मपत्नी के रूप में सहायक पाकर न केवल कर्तव्यसिद्धि के लिये १२ वर्ष तक दाम्पत्य जीवन में भी ब्रह्मचर्य-व्रत की दीक्षा ली अपितु एक पुत्रोत्पादन व्रत का आदर्श भी समाज के सामने रखा है। अगस्त्य के नाम से ऋग्वेद में अनेक सूक्त तथा अगस्त्य गीता और अगस्त्य संहिता आदि ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं।

कालिदास के रघुवंश में अगस्त्य, सुतीक्ष्ण और शरभंग नामक ऋषियों के आश्रमों का वर्णन आया है। ये आश्रम मध्यप्रदेश में स्थित थे और इनमें आर्य धर्म प्रसार के लिये प्रिक्षक्षण दिया जाता था। विदर्भ कन्या इन्दुमती के स्वयंवर वर्णन में कालिदास ने वहां के "सुराज्य" और "समृद्धि" का विशेष रूप से उल्लेख किया है। उनके अमर ग्रंथ "मेघदूत" का स्फूर्ति स्थान रामगिरि (वर्तमान रामटेक) है। नागाधिराज हिमालय और उज्जियनी के समान सम्भवत: विदर्भ और रामगिरि ने भी कालिदास के हृदय को आकृष्ट किया था। कहा जाता है कि कालिदास कुछ काल के लिये वाकाटक-नृपित प्रवरसेन के दरबार में आये थे तथा यहीं रह कर उन्होंने मेघदूत की रचना की। गुप्त साम्राज्य के "स्वर्णयुग" के प्रारंभ, निर्माण तथा विकास में मध्यप्रदेश के वाकाटक वंशी नृपों का अमूल्य सहयोग था। वाकाटक सम्राट् प्रवरसेन द्वितीय स्वयं अच्छे किव थे। उनकी माता प्रभावती गुप्त सम्राट् विकमादित्य चन्द्रगुप्त की पुत्री थीं। अतः गुप्तकालीन राजदरबार की साहित्यक और सांस्कृतिक परम्परा मध्यप्रदेश में भी फैली और संस्कृत साहित्य का सर्वाङ्गीण विकास हुआ।

संस्कृत काव्य रचना की तीन विशिष्ट शैलियों में वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली में, वैदर्भी का प्रमुख स्थान है। कालि-दास इसी वैदर्भी शैली के पुरस्कर्ता किव थे। इस शैली का विकास इसी प्रदेश में हुआ था—यह तो नाम से ही स्पष्ट है। रसोत्पत्ति के सम्बन्ध में निम्नलिखित चार वृत्तियों का ग्रलंकार शास्त्रियों ने वर्गीकरण किया है। कैशिकी, सात्वती, भारती और आरभटी। इनमें कैशिकी सर्वश्रेष्ठ रस पद्धित मानी जाती है। इस कैशिकी वृत्ति का भी विकास विदर्भ में ही हुआ था, क्योंकि कैशिक और विदर्भ पर्यायवाची शब्द हैं। काव्य शैली और वृत्ति के नाम में भेद स्पष्ट करने के लिये वैदर्भी और कैशिकी ये दो भिन्न नाम दिये गये थे। इससे स्पष्ट है कि विदर्भ का संस्कृत-काव्य शैली के इतिहास में कितना महत्वपूर्ण स्थान है। यही कारण है कि ११ वीं सदी के प्रसिद्ध नाटककार और समीक्षक राज-शेखर ने भी विदर्भ को—"सारस्वती जन्म भू" कहा है।

काव्य शैली और वृत्तियों के नामों में ही नहीं, संस्कृत साहित्य के अनेक काव्य नाटकों की नायक-नायिकाओं के कारण भी विदर्भ की साहित्यिक ख्याति प्राचीन काल में दृष्टिगोचर होती है। मालविकाग्निमत्र की मालविका, रघुवंश की इन्दुमती, नैषध चरित और नलचम्पू की दमयंती, मालती माधव का माधव इन सभी का विदर्भ की रम्यभूमि में जन्म हुआ था। राजशेखर की नाटिका "बिद्धशाल भंजिका" की रचना त्रिपुरी (जबलपुर के निकट तेवर) के कल-

चुरि वंशी केयूरवर्ष उपनाम युवराजदेव के दरवार में अभिनय करने के लिये की गई थी। 'सेतुवंध' तथा "नायकुमार चिर्त्र" जैसे संस्कृतेतर प्राकृत काव्य के रचियता प्रवरसेन और पुष्पदन्त भी यहीं जन्मे थे। त्रिपुरी के निकट गोलकी-मठ के आचार्य सोमशम्भ एक प्रकाण्ड दार्शनिक और जननेता थे। उनके लोक-कल्याएकारी तथा शैक्षिएक कार्य का विस्तृत क्षेत्र यहीं था। इस गोलकीमट में अनेक महाविद्यालय थे। जिनमें विविध शास्त्रों के विद्याधियों को नि:शुक्क शिक्षा, भोजन, वस्त्र आदि दिये जाते थे। यहां विद्याध्ययन के लिये बंगाल, केरल आदि, दूर-दूर के प्रदेशों से विद्वान् आते थे। 'चेदि मंडल मंडन' की उपाधि से विभूषित सर्वश्रेष्ठ किन के रूप में मान्यता प्राप्त सदानन्द किन की १० वीं शती में अनन्य लब्धकीर्ति थी। सारांश यह कि संस्कृत साहित्य की श्रीवृद्धि में मध्यप्रदेश का योगदान उल्लेखनीय है।

प्रस्तुत निवंध का मुख्य विषय मध्यप्रदेश में निर्मित संस्कृत वाङ्गमय की कृतियों का विह्गावलोकन करना है। सर्व प्रथम प्राचीन ग्रंथकारों का संक्षिप्त परिचय दिया जाता है। कालिदास के अमर खंड-काव्य मेघदूत का उल्लेख ऊपर ग्रा चुका है। सर्वविदित नाटककार भवभूति का जन्म विदर्भ के पद्मपुर में हुग्रा था। महावीर-चरित, उत्तर रामचित्त ग्रीर मालती माधव—ये भवभूति के तीन प्रसिद्ध नाटक हैं। किरातार्जुनीय महाकाव्य के रचिता भारवी, दशकुमार-चरित के रचिता दंडी, अचलपुर के निवासी माने जाते हैं। प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन—जिसकी स्मृति में ग्रभी भी रामटेक के पास नागार्जुनी गुफ़ा यात्रियों को दिखाई जाती है, मूलतः नागपुर क्षेत्र में जन्मे थे—ऐसा कहा जाता है। रसायनशास्त्र ग्रीर दर्शन जगत में उनका स्थान ग्रग्रगण्य है। बौद्ध धर्म के ग्रन्तर्गत "महा-यान" (माध्यमिक) मार्ग के वे प्रवर्तक थे। उनके ग्रंथों के ग्रनुवाद चीन, तिब्बत ग्रादि की भाषाग्रों में मिलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की द्वार परीक्षा में उन्हें किटनता से सफलता मिली, किन्तु बाद में ग्रपनी प्रतिभा ग्रीर ग्रध्यवसाय से उसी विश्वविद्यालय के ग्राचार्य पद को उन्होंने ग्रलंकृत किया था। कहा जाता है महाकोशल के प्रतापी राजा सद्वाह नागार्जुन के मित्र थे। इसमें सन्देह नहीं कि नागार्जुन की धवल कीर्ति के प्रसार में मध्यप्रदेश का गर्वानुभव करना स्वाभाविक है।

सांख्य दर्शन के स्राचार्य रुद्रिल का एक नाम "विन्ध्यवासी" है। इसमें सिद्ध है कि वे यहीं के निवासी थे। स्राद्य शंकराचार्य के गुरु भगवत्युज्यपाद गोविन्द यित को नर्मदा क्षेत्र के हैहयवंशी राजा का स्राश्रय प्राप्त था स्रौर यहीं रह कर श्री शंकराचार्य ने दर्शनशास्त्र की जटिल गुत्थियां सुलकाई थीं। उस युग में माहिष्मती नगरी (वर्तमान मांधाता) संस्कृत विद्या का केन्द्र थी। प्रसिद्ध मीमांसक मण्डन मिश्र और उनकी विदुषी धर्मपत्नी का निवास माहिष्मती नगरी में था। शंकराचार्य में पराजित होकर मण्डन मिश्र ने संन्यास की दीक्षा ली स्रौर सुरेश्वराचार्य के नाम से "बृहदारण्यक भाष्य वार्तिक" की रचना की थी।

१३ वी शताब्दी के प्रसिद्ध विद्वान् हेमाद्रि भी विदर्भ में जन्मे थे। उनकी प्रतिभा चतुर्मुखी थी। धर्मशास्त्र पर "चतुर्वर्ग-चिन्तामिए।" नामक प्रचण्ड ग्रन्थ उनकी प्रसिद्ध रचना है। शिल्पशास्त्र, वैद्यक ग्रौर ज्योतिष शास्त्र पर उन्होंने ग्रन्थ लिखे हैं। हेमाद्रि के समकालीन वोपदेव के मुग्धवोध—नामक संस्कृत व्याकरए का ग्राज भी वंगाल में प्रचार है। वोपदेव ने व्याकरए पर दस, वैद्यक पर नौ, ज्योतिष पर एक, साहित्य शास्त्र पर तीन, श्रीमद्भागवत पर तीन-ऐसे कुल २६ ग्रन्थों की रचना कर लोकोत्तर कीर्ति प्राप्त की थी। धारा नगरी के राजा भोज के समान विदर्भ में भी विद्वानों के ग्राश्रयदाता ग्रनेक भोज हो गये है। त्रिविकम भट्ट ने —नलचम्पू ग्रन्थ में कुंडिनपुर एवं वरदा तथा पयोष्णी नदी का मार्मिक वर्णन किया है। जातकाभरए, मुहूर्त-मार्तण्ड, मुहूर्त-चिन्तामिए। ग्रादि प्रसिद्ध ज्योतिष ग्रंथों के रचिता दूढिराज, नारायण ग्रौर नीलकंठ ग्रादि ज्योतिषियों ने विदर्भ देश को ग्रलंकृत किया था। कवियों ग्रौर विद्वानों के ग्राश्रय स्थान के रूप में कलचुरियों की राजधानी त्रिपुरी की ग्रच्छी स्थाति थी। राजशेखर ने यहां रह कर बिद्धशाल भंजिका नामक नाटिका की रचना की थी। उनके ग्रन्थ नाटक—वाल भारत, बाल रामायण, कर्पूरमंजरी (प्राकृत नाटक) मुप्रसिद्ध हैं। उनका काव्य मीमांसा (ग्रपूर्ण) साहित्य समीक्षा पर ग्रनूठा ग्रंथ है। तत्कालीन साहित्यक ग्रौर सामाजिक परम्पराग्रों की सूचना देने में काव्य मीमांसा ग्रर्थश्चास्त्र ग्रौर महाभाष्य के समान है।

त्रिपुरी के महाराज कर्णदेव के समय में गंगाघर किव शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान थे। काश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटक किव विल्हण ने त्रिपुरी के किव गंगाघर की शास्त्रार्थ में हराया था। बाद में कर्णदेव के प्राक्षय में रह कर बिल्हण ने "कर्णसुन्दरी" नामक नाटिका की रचना की थी। "विक्रमाङ्क देव चरित" नामक ऐतिहासिक महाकाव्य ग्रौर "चौर-पंचाशिका "नामक शृङ्गार रसपूर्ण श्लोक संग्रह इन्हीं बिल्हण की प्रसिद्ध कृति हैं। १२ वी शताब्दी में पृथ्वीघर ग्रौर शिश्यर त्रिपुरी के प्रख्यात राजकिव थे। उनमें से एक घरणीघर को प्रशस्तिकारों ने गौरव के साथ "त्रिभुवन दीवक" कहा है। त्रिपुरी के समान दक्षिण कोशल की राजधानी श्रीपुर (वर्तमान सिरपुर) भी संस्कृत के विद्वानों का केन्द्र था। यहां के सोमवंशी राजाग्रों के ग्राश्रय में सम्मानित "विद्याकला पारग" तथा किवराज पण्डितवर ईशान, किवकुलगुरु भास्कर भट्ट ग्रौर वैद्य श्रीकृष्ण दण्डी के नाम उल्लेखनीय हैं। सोमवंशी त्रिक्तिगाधिपति राजा ययाति स्वयं एक ग्रच्छे किव थे। उपर्युक्त प्रथित यश किवयों के ग्रितिरक्त ग्रनेक ऐसे भी किव हैं—जिनकी काव्य प्रतिभा का परिचय तत्कालीन राज-प्रशस्तियों में मिलता है। इन प्रशस्तियों में इतिहास निर्माण के लिये महत्वपूर्ण सामग्री के ग्रितिरक्त संस्कृत किवता की उत्तमोत्तम शैलियों का भी दिग्दर्शन होता है। मध्यप्रदेश की विभिन्न रियासतों में प्राप्त राज-प्रशस्तियों, शिला लेखों ग्रौर ताम्रपटों में पाये जाने वाले गद्य ग्रौर पद्य के किवत्वपूर्ण ग्रवतरए। हमारे प्रान्त के संस्कृत साहित्य-निर्माण की उच्च-परम्परा का परिचय देते हैं।

मध्यप्रदेश के विविध स्थानों में प्राप्त विशाल हस्तिलिखित संग्रहों में उत्कृष्ट साहित्यिक कृतियां छिपी हुई हैं। बस्तर के राज्य पुस्तकालय में अनेक ग्रंथों का पता चलता है। भोंसलों के यहां भी अच्छा ग्रंथ संग्रह है। महाकोशल श्रौर विदर्भ के समुद्ध कूलों तथा पंडित घरानों में जो विपूल वाङ्कमयीन सामग्री बिखरी पड़ी है, उसकी खोज, परीक्षण श्रीर संरक्षण शीघ्र होना चाहिये। श्रन्यथा, कालचक के फेर में इनका श्रस्तित्व चिर काल तक नहीं रहेगा। प्राचीन साहित्यिक कृतियों के परिचय के बाद ग्रब हम ग्रपेक्षाकृत नवीन मौलिक ग्रंथों का निर्देश करेंगे। मंडला में प्राप्त रूपनाय कृत "गढेश नृप वर्णन" और लक्ष्मी प्रसाद कृत "गजेन्द्र मोक्ष" काव्य कमशः ऐतिहासिक और साहित्यिक महत्व की कृति हैं । पटना स्थान के बैजलदेव का संस्कृत व्याकरए। पर ''बैजलकारिका'' ग्रंथ, सम्बलपुर निवासी गंगाधर मिश्र विरचित "कोशलानन्द" काव्य, रतनपूर के तेजनाथ शास्त्री का पद्यात्मक "रामायए। सार संग्रह" ग्रादि ग्रंथ हमारे प्रान्त की वाङ्गमय निर्माण सम्बन्धी प्राचीन परम्परा के परिचायक हैं। रुद्रकवि विरचित—"नवाब खानखाना चरित", गऐक्र कवि रचित "शौरि सुरत तरंगिए।", नागपुरीय गंगाधर कवि के विविध विषयों पर स्रनेक ग्रंथ नागपुर विश्वविद्या-लय के हस्तलिखित संग्रहालय में सुरक्षित हैं। कायस्थ कुल भूषण पं रेवाराम बाबू के गीतमाधव, गंगालहरी, नर्मदा-लहरी श्रादि अनेक ग्रंथ साहित्य निर्माण में ब्राह्मणोत्तर विद्वानों के सिक्य सहयोग के दिग्दर्शक हैं। शतकत्रय (नीति-शतक, श्रुङ्कारशतक, वैराग्य शतक) की भांति एक चतुर्थ "विज्ञान शतक" भी किसी ग्रन्य भतृहरि ने रचा था। उतका प्रकाशन नागपूर में हो चुका है। श्री. मा. ना. डाऊ की "विनोद लहरी" में श्लेष-प्रनुप्रास ग्रादि ग्रलंकारों का मुन्दर प्रयोग के साथ विनोदपूर्ण कवित्व चमत्कार भी दृष्टिगोचर होता है। भट्ट जी शास्त्री घाटे की "उत्तर राम चरित" पर भाव भूतार्थ बोधिनी टीका ग्रंथकार की विद्वत्ता का परिचय देती है । काव्य निर्माण कौशल की परम्परा में महामहो-पाध्याय केशव गोपाल ताह्मन ग्रौर शिवदासपन्त बारलिंगे की रचना नैपुण्य प्रशंसनीय है। ताह्मन काव्य संग्रह श्रीर शंकराचार्य जन्म काल काव्यम् में कमशः इनका परिचय मिलता है। कृष्ण शास्त्री घुले का "हरिहरीयम्" एक द्वचर्यक स्तोत्र है-जिसमें कल्पना के साथ भाषा प्रभत्व भी स्पष्ट परिलक्षित है। रायगढ के राजा चक्रवर्रासह ने विद्वानों की सहायता से संगीत शास्त्र के तीनों ग्रंगों पर सचित्र ग्रंथ लिखवाये थे। उनके नाम "नर्तन सर्वस्व", "तालतोयनिधि" स्रौर "रागरत्नाकर" हैं । जबलपुर के व्योहार रघुवीरसिंह ने पंडितों द्वारा "विद्वन्मोद तरंगिएो।" में विविध शास्त्रों के सिद्धान्तों का काव्यमय वर्णन करवाया है।

उक्त साहित्यिक कृतियों के ग्रतिरिक्त, शास्त्रीय विषयों पर भी मध्यप्रदेश के ग्राधुनिक विद्वानों का ग्रच्छा योग-दान हैं। ज्योतिष शास्त्र पर डॉ. दफ्तरी ने ग्रनेक ग्रंथ लिखे हैं। वैदिक काल गणुना पद्धति, भारतीय ज्योतिःशास्त्र परीक्षण म्रादि । मीमांसा शास्त्र पर मीमांसा सूत्र विमर्श उनके मौलिक चिन्तन का परिचायक है । डॉ. ज्वाला-प्रसाद ने सूत्र शैली में "भारतीय दर्शनम्" की रचना कर यह सिद्ध कर दिया है कि नवीनतम दार्शनिक चिन्तन भी संस्कृत में किये जा सकते हैं । कृष्णशास्त्री घुले का "सापिडच भास्कर" और "होमध्याय दिवाकर" धर्मशास्त्र और वैदिक कर्मकाण्ड पर पांडित्यपूर्ण और प्रगल्भ शैली में लिखे विवेचनीय ग्रंथ हैं । दासोपन्त गोसावी ने पुरुष सूक्त पर पुरुष सूक्तार्थ प्रकाश नामक विशद और भावपूर्ण भाष्य लिखा है ।

ऊपर के संक्षिप्त विहगावलोकन में मध्यप्रदेशीय संस्कृत वाङ्गमय के मूल ग्रंथों का एक ग्रति संक्षिप्त ग्राभास मात्र दिखाया है। इस वाङ्गमयीन सामग्री का श्रवलोकन कर खोजपूर्ण निबंघों या पुस्तकों के द्वारा गत ग्रर्ढ शती में प्रदेश ने गवेपणा का महत्वपूर्ण कार्य किया है—उसका निरूपण एक स्वतंत्र निबंघ का विषय है। निर्माण ग्रीर समीक्षा ये दो भिन्न-भिन्न कार्य हैं। यहां निर्माण संबंधी कार्य का व्यौरा दिया गया है—समीक्षण संबंधी कार्य का नहीं। समी-क्षण कार्य के क्षेत्र में भी मध्यप्रदेश ने ग्रपना योगदान दिया है। ग्रभी तो प्राकृत में यही वक्तव्य है कि सृजन या निर्माण के क्षेत्र में भारत-भारती के चरणों में मध्यप्रदेश ने जो पुष्पाञ्जलि चढ़ाई है—वह गुण ग्रौर परिमाण, दोनों में सर्वथा इलाघनीय है।

# मध्यप्रदेश का पाली, प्राकृत और अपभ्रंश-साहित्य

श्री हीरालाल जैन

भिरत में आर्य भाषा के विकास के तीन युग माने गये हैं—प्राचीन, मध्य और वर्तमान। प्राचीन भाषा का स्वरूप वेदों में और विशेषतः ऋग्वेद के प्राचीनतम अंशों में मिलता है। तत्पश्चात् भाषा का विकास दो भिन्न धाराओं में हुआ दिखाई देता है। एक ओर प्राचीन भाषा की विधियों और विकल्पों का संस्कार कर के "संस्कृत" भाषा का आवि-क्कार हुआ और दूसरी ओर "प्राकृत" का। संस्कृत "शिष्टों" की भाषा हुई जिसका संसार प्रसिद्ध सर्वाङ्गपूर्ण व्याकरण पाणिन मुनि द्वारा लिखा गया। यह व्याकरण अष्टाध्यायी के नाम से प्रस्थात है। लगभग विकम पूर्व पांचवीं शताब्दी में संस्कृत भाषा के साहित्य का निर्माण प्रारम्भ हुआ, जो कालिदास और भवभूति के समय में अपने उत्कर्ष की चरम सीमा पर पहुँचा।

संस्कृत भाषा की ध्विनयों और व्याकरण की विधियों का स्वरूप ऐसा है कि उसे बिना अभ्यास व अध्ययन के प्रयोग में उतारना सरल नहीं है । इसी से संस्कृत जनता की भाषा नहीं हो सकी । वह शिक्षित समाज तक ही सीमित रह गई । जन-भाषा का जो प्राचीनतम स्वरूप था, वह "प्राकृत" भाषा में प्रवाहित होता हुम्रा कमशः पाली और प्राकृत भाषाओं के साहित्य में प्रकट हुम्रा । भगवान महावीर और भगवान बुद्ध ये दोनों जन-नायक और धर्मोपदेशक विकम पूर्व पांचवीं शताब्दी में हुए । इन्होंने अपने उपदेश का माध्यम शिष्टों की भाषा संस्कृत को नहीं, किन्तु जन-भाषा "प्राकृत" को बनाया । उन की भाषा सामान्य रूप से "मागधी" कहलाती है । ये दोनों महापुरुष मगध देश में उत्पन्न हुए थे, और उस समय मगध की जो जन-भाषा थी, उसी को स्वभावतः उन्होंने अपनाया । वही मध्ययुग की आर्य भाषा का आदितम रूप माना जाता है ।

भगवान महावीर और बुद्ध के समय का लिखा हुआ कोई प्राकृत ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है। उक्त महात्माओं के उपदेशों का संकलन उनके शिष्यों द्वारा किया गया माना जाता है। जो बौद्ध साहित्य उपलब्ध है, वह मुख्यतः "त्रिपिटक" में संग्रहीत हुआ और लंका से आया है। धार्मिक उत्क्रान्ति के कारण इस त्रिपिटक का कोई ग्रंथ इस देश में सुरिक्त नहीं रहा। त्रिपिटक की भाषा "पाली" नाम से प्रसिद्ध है, जो यथार्थतः प्राकृत का ही एक विशेष रूप है।

पाली साहित्य—भारत की संस्कृति और इतिहास में बौद्ध धर्म का स्थान ग्रत्यन्त महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल में जो समस्त एशिया खंड में ग्रौर कमशः समस्त सभ्य संसार में जो भारत की ख्याति हुई, वह प्रायः इसी धर्म के ग्राधार से। ग्राज भी चीन, जापान, क्याम, बर्मा, तिब्बत और लंका ग्रादि देशों में इसी धर्म के प्रचार के कारण इस देश की भूमि को पुण्य और पिवत्र माना जाता है। उन देशों का साहित्य भी बौद्ध साहित्य से ग्रनुप्राणित ग्रौर प्रभावित है। भारत वर्ष का तो साहित्य ही नहीं समस्त कला-कौशल व विज्ञान भी इस धर्म का बहुत ऋणी है। यहां की प्राचीनतम लिपि और लेखन कला के नमूने बौद्ध धर्माश्रित ही पाये जाते हैं। महाकाव्य ग्रौर नाटक के प्रथम ग्रादर्श किनष्ककालीन बौद्ध लेखक ग्रश्वघोष की कृतियों में ही हमें मिलते हैं। कथा-साहित्य में प्राचीनता, रोचकता, नीति ग्रौर उपदेश की दृष्टि से बुद्ध जातकों की तुलना क ग्रंथ दूसरे नहीं। बौद्ध गुफ़ाग्रों, मूर्तियों ग्रौर चित्रों की कला भारत के गौरव का ग्रनुपम ग्राधार है। ग्राज भारतीय राष्ट्र का प्रतीक जो सारनाथ का सिंह स्तम्भ चुना गया है, वह भारत के बौद्ध धर्म के प्रति ऋण का एक उदाहरण है।

मध्यप्रदेश का वौद्ध धर्म से बड़ा प्राचीन सम्बन्ध रहा है। जबलपुर जिले में रूपनाथ नामक स्थान से मौर्य सम्राट् म्रशोक का एक शिलालेख मिला है, जिसमें सम्राट् ने ग्रपने स्पष्ट रूप से बुद्ध भगवान् के अनुयायी होने की घोषणा की है म्रौर जनता से यह प्रेरणा की है कि धर्म श्रौर सदाचार के हेतु लोगों को परिश्रमशील होना चाहिये। रूपनाथ का यह शिलालेख भारत की ब्राह्मी लिपि श्रौर लेखन कला का एक प्राचीनतम उदाहरण होते हुए मध्यप्रदेश में पाली रचना का एक उत्तम उदाहरण है, श्रतएव उसका कुछ श्रंश यहां मूल रूप में उद्भुत करना श्रनुपयुक्त न होगा—

"देवानंपिये हेवं म्राह। सातिरेकानि म्रढितयानि वय सुमि प्रकास सके। नो चुवाढि पकते। साित-लेके चु सवछरे य सुमि हकं सघ उपेते वािढ च पकते। या इमाय कालाय जंबिदपिम म्रमिसा देवा हुमु ते दािन मिसा कटा। पकमिस हि एस फले। नो च एसा महतता पापोतवे खुदकेन पि पकमिनेना सिकये विपुले पि स्वगे म्राराधेतवे। एतिय म्रठाय च सावने कटे खुदका च उडाला च पकमतु ति म्रता पि च जानंतु इय पकरा व किति चिरठितिके सिया।"

(देवप्रिय (राजा स्रशोक) का यह कहना है कि अढ़ाई वर्ष से भी अधिक काल मुक्ते प्रकट शाक्य हुए हो गया। किन्तु मैने (पहले) अधिक पराक्रम (उद्योग) नहीं किया। इधर एक वर्ष से कुछ अधिक हुआ तब मैं संघ में आया और तब मैने खूब उद्योग किया। इस काल के भीतर जम्बू द्वीप में जो देव अमिश्र थे, वे मिश्र बना दिये गये। (अर्थात् देवों और मनुष्यों के बीच मेल जोल बढ़ा दिया गया) यह सब उद्योग का फल है। बड़े पुरुषों के उद्योग से ही ऐसा हो सकता है, सो बात नहीं। छोटे-बड़े सभी अपने-अपने उद्योग से उच्च स्वर्ग का आरोहण कर सकते हैं। इसी प्रयोजन से यह बात सब को सुनाई गई है कि छोटे-बड़े सब उद्योग करें, अन्त तक के लोग जान जांय कि पराक्रम क्या चीज है और यह शासन चिरस्थायी होवे।)

रूपनाथ के इस शासन के द्वारा बुद्धानुयायी सम्राट् अशोक के आज से कोई सवा दो हजार वर्ष पूर्व जनता में छोटे-बड़े, नीच-ऊँच की भावना मिटाने सबको समान रूप से उन्नति के पथ पर आरूढ़ करने और उन्हें उद्योगी बनाने के महान् प्रयत्न की सूचना मिलती हैं। यह भी जान पड़ता है कि उस समय इस देश का नाम जंबू द्वीप था। लेख की भाषा में मागधी प्राकृत के भी लक्षए दिखाई देते हैं।

मध्यप्रदश के श्रनेक भागों में जो बौद्ध पुरातत्त्व के भग्नावशेष मिले हैं, उनसे जाना जा सकता है कि बौद्ध संस्कृति की परम्परा यहां दीर्घ काल तक प्रचलित रही। इन भग्नावशेषों में भांदक की दगवा नामक गुफ़ा, रायपुर जिले के तुरत्रिया नामक स्थान का भिक्षुणी विहार, रामगढ़ के गुफ़ा नाटचगृह, रामटेक की नागार्जुनी गुफ़ा, पचमढ़ी की पांडव-गुफाओं क नाम से प्रसिद्ध गुफ़ाएँ, सालवर्डी के अध बने व ध्वस्त मंदिर श्रादि प्रसिद्ध हैं। बौद्ध धर्म के सुप्रसिद्ध दार्श-निक लेखक नागार्जुन का इस प्रदेश से सम्बन्ध एक गौरव की वस्तु है । किन्तु मध्यकाल से इस प्रदेश में ही नहीं, किन्तू समस्त भारत में से बौद्ध धर्म का कमशः लोप हो गया श्रीर उसके साथ ही बौद्ध साहित्य भी लुप्त हो गया। भाषा में त्रिपिटक नाम से प्रसिद्ध जो साहित्य ग्रब संसार को उपलब्ध है, वह सिहल द्वीप में सुरक्षित साहित्य है, जिसकी प्रतिलिपियां क्याम ग्रौर बर्मा में भी पाई गई हैं। ऐसी ग्रवस्था में यदि इस प्रदेश में पाली के कोई प्राचीन ग्रंथ ग्रादि, न पाये गये हों, तो कोई ग्राश्चर्य की बात नहीं। ग्रब देश में बौद्ध धर्म ग्रौर साहित्य की ग्रोर लोगों की रुचि उत्पन्न हुई है, भौर प्रथम बार पाली साहित्य के कुछ ग्रंथ नागरी लिपि में प्रकाशित हुए हैं। इघर भ्रनेक वर्षों से नागपुर विश्व-विद्यालय ने अपने पाठचकम में पाली भाषा और साहित्य को भी इंटर, बी. ए. व एम. ए. तथा प्राज्ञ, विशारद श्रौर शास्त्री परीक्षाश्रों में स्थान दिया है, एवं नागपुर महाविद्यालय में एम.ए. तक पाली-प्राकृत पढ़ाने की व्यवस्था भी की गई है। नागपुर में एक बौद्ध सोसायटी भी स्थापित है, जो ग्रपने ढंग से ग्रपने ग्रल्प साधनों द्वारा इस क्षेत्र में कार्य कर रही है । पाली साहित्य के संशोधन-प्रकाशन का कार्य इस प्रदेश में यदि कुछ हुम्रा है, तो वह वैयक्तिक प्रयत्न का ही फल है, किसी सरकारी व ग्रन्य संस्था का इस ग्रोर कोई ध्यान नहीं गया। श्री भदन्त ग्रानन्द जी कौसल्यायन ने कुछ पाली ग्रंथों का संशोधन व ग्रनुवाद किया है और वे ग्रनेक वर्षो तक वर्षा में स्थापित राष्ट्र भाषा प्रचार सिमिति

के मंत्री रहे हैं। इस नाते इन ग्रन्थों का इस प्रदेश से सम्बन्ध कहा जा सकता है। भदंत जी द्वारा, जहां तक मुभे ज्ञात है, निम्न पाली ग्रन्थों का सम्पादन व ग्रनुवाद हुम्रा है:—

- (१) धम्मपद--मूल व हिन्दी ग्रनुवाद सहित (महाबोधि ग्रन्थमाला-५, १६३८)।
- (२) सच्च संगहो—मूल पाली संकलन, भूमिका सहित (हिन्दी साहित्य सम्मेलन, १६४०)। यह ग्रन्थ सम्मेलन की परीक्षात्रों तथा नागपुर विश्वविद्यालय के बी.ए. के पाली कोर्स में नियत है।
- (३) बुद्ध वचन-सच्च संगहो का हिन्दी अनुवाद (महाबोधि पुस्तक भंडार)।
- (४) महावंश-हिन्दी ब्रनुवाद (हिन्दी साहित्य सम्मेलन, १६४१)।
- (५) जातक—हिन्दी अनुवाद, भाग १—४ (हिन्दी साहित्य सम्मेलन, १६४१, १६४२, १६४६ और १६५१)। इनमें ५०० जातकों का अनुवाद आ गया है। शेष ४७ अगले दो खण्डों में पूर्ण करने का भदंत जी का संकल्प है। देखिये, ये कब प्रकाशित हो पाते हैं।

प्राकृत ग्रीर ग्रपभंश साहित्य—भगवान महावीर जैन धर्म के ग्रन्तिन तीर्थ द्धर माने जाते हैं। उनके उपदेशों का संकलन "द्वादशांग" ग्रागम में किया गया, जिसकी भाषा "ग्रधं मागधी" नाम से प्रसिद्ध है। इस ग्रागम का श्रुत परम्परा से ही प्रचार होता रहा, जिससे कमशः उस ग्रागम का ग्रादितम स्वरूप लुप्त होता गया। ग्रन्ततः महावीर निर्वाण के ६०० वर्ष पश्चात् वल्लभी नगर में जैन मुनि संघ का एक बृहत् सम्मेलन हुग्रा, जिसमें उक्त द्वादश ग्रागमों में से ग्यारह ग्रागमों का उद्धार कर उन्हें पुस्तकाकार रूप दिया गया। बारहवें ग्रंग का उद्धार नहीं हो सका, किन्तु इन ग्यारह ग्रागमों ग्रीर उनके साथ ही संकलित कोई पैंतीस ग्रन्य ग्रंथों को जैन समाज के एक ग्रंग रवेताम्बर सम्प्रदाय में ही धार्मिक मान्यता प्राप्त है। दिगम्बर सम्प्रदाय का मत है कि समस्त द्वादशांग ग्रागम लुप्त हो गया। केवल उनके ग्राधार से बनाये हुए पीछे के ग्रंथों को ही वे मान्यता प्रदान करते हैं। इस साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ "षट्- खंडागम है," जिसकी रचना द्वादशांग श्रुत के बारहवें ग्रंग दृष्टिवाद के ग्राधार से हुई मानी जाती है। यह रचना सुत्र रूप है ग्रीर उसका काल लगभग विक्रम की दूसरी शताब्दी सिद्ध होता है। षट्खंडागम की सुविस्तृत ग्रीर प्रख्यात "घवला" नामक टीका की रचना विक्रम की नवीं शताब्दी में हुई। षट्खंडागम की प्राय: समकालीन दूसरी रचना "कषाय प्राभृत" है, जो मूलतः गाथा रूप है। उस पर 'वृत्ति', 'चूणि' ग्रीर विस्तृत 'जय धवला' नामक टीका की रचना कमशः नवीं शताब्दी तक हुई। इस सब रचनाग्रों की भाषा "शौरसेनी" है। शूरसेन मथुरा का प्राचीन नाम है ग्रौर उस प्रदेश से इसका ग्रादिम संबंध होने के कारण वह शौरसेनी प्राकृत कहलाती है। कुंदकुदाचार्य ग्रादि ग्रनेक ग्राचारों ने इसी शौरसेनी प्राकृत में ग्रपने पद्यात्मक ग्रंथों की रचना की।

"पैशाची" प्राकृत की एक महत्वपूर्ण साहित्यिक रचना थी गुणाढ्य किव कृत बृहत्कथा । दुर्भाग्य से यह रचना अब अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है । केवल उसके संस्कृत रूपान्तर कथासरित्सागर, बृहकत्थामंजरी आदि प्राप्त होते हैं । पैशाची प्राकृत पश्चिमोत्तर प्रदेश की भाषा अनुमान की जाती है, जहां अब उसी प्राकृत की उत्तराधिकारिणी "पश्तो" भाषा बोली जाती है ।

प्राकृत लोक-साहित्य में जिस भाषा ने विशेष ख्याति प्राप्त की वह है "महाराष्ट्री प्राकृत"। महाकवि दण्डी ने कहा है कि प्राकृत ने महाराष्ट्र प्रदेश का अनश्रय पाकर जो रूप धारण किया, वह सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। इसी प्राकृत में अच्छे सुभाषितों की रचना हुई, जिसके उदाहरण "सेतुबन्धादि" काव्य विद्यमान हैं। महाराष्ट्री प्राकृत की एक अत्यन्त सुन्दर रचना है "गाथा सप्तश्रती," जिसका प्रभाव न केवल संस्कृत की अनेक रचनाओं पर अपितु हिन्दी की "सतसई" जैसी रचनाओं पर भी प्रचुरता से पाया जाता है। संस्कृत नाटककारों में तो यह प्रथा ही बन गई कि प्राकृत में यदि पद्य-रचना करना हो तो महाराष्ट्री प्राकृत में और गद्य लिखना हो तो शौरसेनी प्राकृत में लिखा जाय।

उक्त प्राकृत भाषाग्रों का विकास और उनमें साहित्यिक रचनाग्रों का कम विक्रम की छठी शताब्दी तक ग्रपनी उत्कृष्ट सीमा पर पहुँच गया था। उनका साहित्यिक रूप भी ऐसा सुघटित हो गया था कि वह जन-भाषा से मेल नहीं खाता था। लोक में बोली जाने वाली भाषा सदैव ग्रपनी कुछ मौलिक प्रवृत्तियों को लिये हुए विकास-शील हुग्रा करती हैं। किन्तु साहित्य की भाषा जन-भाषा का ठीक-ठीक प्रतिनिधित्व थोड़े ही काल तक कर पाती हैं। जहां उसकी शैली, शब्दाविल व ग्रलंकार योजना ग्रादि व्यवस्थित हुई ग्रौर उसका व्याकरण बना, तहां वह जन-भाषा से उत्तरोत्तर दूर हटने लगती हैं। छठी शताब्दी के लगभग उक्त प्राकृतों की यही दशा हो चली थी। ग्रतएव उस काल की लोक-वाणी को साहित्य में उतारने का नया प्रयत्न किया गया ग्रौर "ग्रपभ्रंश" भाषा की रचनाएँ प्रस्तुत हुईं। ग्रपभ्रंश भाषा को प्राकृत का ग्रन्तिम रूप ग्रौर वर्तमान भाषाग्रों का ग्रादिम रूप कहा जा सकता है। इसी कारण ग्रपभ्रंश साहित्य का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। वह इस देश की भाषाग्रों के विकास-कम को जोड़ने वाली अति ग्रावस्यक कड़ी है। जब तक ग्रपभ्रंश भाषा का साहित्य सम्मुख नहीं ग्राया था, तब तक हिन्दी, मराठी, गुजराती ग्रादि भाषाग्रों के विकास को दशवीं शताब्दी से पूर्व समभने का कोई साधन ही नहीं था। उनका संस्कृत व प्राकृत से विकास तो मानते थे, किन्तु उनका यह रूप कैसे निकल पड़ा, यह वैज्ञानिक ढंग से समभने-समभाने की सामग्री उपलब्ध नहीं थी। ग्रपभ्रंश साहित्य ने सम्मुख श्राकर इस कठिनाई को दूर कर दिया। इस ग्रपभ्रंश साहित्य की सुरक्षा, खोज, शोध ग्रौर प्रकाशन में मध्यप्रदेश का गौरवपूर्ण स्थान है।

संस्कृत और प्राकृत के प्राचीन साहित्य को सुरक्षित रखना मुसलमानी शासन काल में एक बड़ी चिन्ता की बात हो गई थी। पद-पदपर उसको जला कर भस्म कर दिये जाने का भय लोगों को सताता रहता था। श्रीर इसी कारण ग्रंथ भंडारों को गृप्त रखने की प्रथा चल पड़ी। अंग्रेजी शासन काल में जब अंग्रेजों का ध्यान इस साहित्य की ग्रोर गया और उसका महत्व उनकी समभ में स्राया, तब वे इस साहित्य की खोज बीन करने का प्रयत्न करने लगे। स्रंग्रेजी शासन के इस प्रयत्न की भलक हमें सन् १८७८ ईस्वी में प्रकाशित ग्रफ साहब के-"Collection of papers relating to the collection and preservation of the records of Ancient Sanskrit Literature in India" (स्रर्थातु भारत में प्राचीन संस्कृत साहित्य के ग्रन्थों के संग्रह एवं संरक्षण से सम्बद्ध विवरणों का संग्रह ) में मिलती है। भारत सरकार के इस सम्बन्ध के प्रयत्न के फल-स्वरूप संस्कृत प्राकृत ग्रंथों की ग्रनेक सूचियां तैयार हुई। सन् १८६८ में सरकार ने इस कार्य के लिये देश को दो मंडलों में बांटा-एक उत्तरी मंडल ग्रौर दूसरा दक्षिणी मंडल। उत्तरी मंडल में संस्कृत प्राकृत ग्रंथों की खोज लगाने ग्रौर सूची बनाने का कार्य डॉ. वूलर के ग्रंथीन किया गया ग्रौर दक्षिणी मंडल का कार्य डॉ. कीलहार्न के स्रधीन। मध्यप्रदेश दक्षिणी मंडल में सम्मिलित किया गया था और सूची निर्माण का कार्य प्रान्तीय शिक्षा विभागों की सहायता से किया जाता था। इस प्रकार इस प्रदेश में उपलब्ध प्राचीन ग्रंथों की जो सूची तैयार होकर, सन् १८७४ ईस्वी में-" A classified alphabetical catalogue of Sanskrit manuscripts in the Central Provinces" मध्यप्रान्त में संस्कृत पाण्डुलिपियों की एक वर्गीकृत अक्षरानुक्रमणी सुची) नाम से प्रकाशित हुई, उसमें हमें १८२५ पोथियों का उल्लेख मिलता है। इनमें ७०६ सागर जिले की, ६६६ चांदा जिले की, ३०६ नागपूर जिले की और शेष १०८ ग्रन्य छः जिलों की पोथियां थीं। स्पष्टतः यह खोज और सची इस प्रान्त के लिये वहुत ग्रपूर्ण थी। खोज का कार्य केवल बड़े शहरों मात्र में किया गया था और वहां भी केवल कुछ राजा-रईसों के संग्रह मात्र देखे गये थे। यह बात उस समय की बम्बई सरकार को भी खटकी श्रौर उसने सन् १६०३ ई. में प्रोफ़ेसर श्रीधर भण्डारकर को मध्यप्रदेश, मध्यभारत और राजपुताने में दौरा कर प्राचीन ग्रंथों की खोज करने ग्रौर सूची बनाने के कार्य में नियुक्त किया । किन्तु इस विद्वान् का मत था कि "साहित्यिक वर्ग का जहां सर्वथा ग्रभाव है, ऐसे मध्यप्रदेश में संस्कृत के बहुत ग्रंथों के मिलने की कोई ग्राशा नहीं की जा सकती।" ग्रतएव उन्होंने इस प्रान्त में पदार्पण भी नहीं किया।

तत्पश्चात् सन् १६१२ में शिमला में प्राच्य विद्वानों की एक सभा हुई, जिसमें उन्होंने संस्कृत ग्रन्थों के संग्रह ग्रौर सूची निर्माण के कार्य के लिये सरकार से बहुत ग्रनुरोघ किया । तदनुसार भारत-सरकार ने प्रान्तीय-सरकारों को इस कार्य में क़दम उठाने की प्रेरणा की और सहायता का वचन दिया। इस प्रेरणा के फलस्वरूप, मध्यप्रदेश की सरकार ने इस प्रदेश के संस्कृत प्राकृत ग्रंथों की सूची बनाने का कार्य राय बहादुर हीरालाल जी के सुपुर्द किया। इस कार्य क लिये रायबहादुर साहब को केवल कुछ मासों की ही अविध और बहुत ही थोड़ी रक्तम खर्च करने की अनुमति दी गई थी। तथापि उन्होंने उन्हीं सीमाओं के भीतर बड़ी लगन से काम कर के जो सूची तैयार की, उसमें ६१६५ हस्त-लिखित ग्रंथों का उल्लेख है। यह सूची—"Catalogue of Sanskrit and Prakrit manuscripts in the Central Provinces & Berar" ( मध्यप्रान्त और बरार में संस्कृत और पाली पाण्डुलिपियों की सूची ) इस नाम से प्रान्तीय सरकार द्वारा सन् १६२६ में प्रकाशित हुई थी। यथार्थतः यह सूची भी इस प्रदेश के लिये पर्याप्त नहीं है। इसका अधिकांश संकलन शासनाधिकारियों द्वारा मंगवाई गई सूचियों के आधार पर ही किया गया है। इस में कारंजा के जैन शास्त्र भंडारों के केवल १,२६४ ग्रंथों का उल्लेख किया गया है। ग्रंथों का पर्याप्त परिचय भी नहीं दिया जा सका है। इस कारण इस प्रदेश के प्राचीन ग्रंथों की सूची का कार्य विधिवत् सम्पादित किये जाने की अभी भी बड़ी आवश्यकता है। स्वातंत्र्य प्राप्ति के पश्चात् विलीन की गई देशी रियासतों व रजवाड़ों के ग्रंथ भंडारों का तो इस सूची में स्वभावतः निर्देश भी नहीं हुआ है। इस कारण इस प्रदेश की प्राचीन साहित्यिक निधि का यत्नपूर्वक खोज-शोध कर के विधिवत् सूची बनाने का कार्य अभी भी अवशिष्ट ही पड़ा है। तथापि प्रकाशित सूची में जिन जरूरी प्राकृत ग्रंथों का और विशेषतः अपभ्रंश ग्रंथों का उल्लेख आया है, वे अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं, और उनसे इस प्रदेश की साहित्यक निधि को बड़ा गौरव प्राप्त हुआ है।

सूची में १०-१२ अपभ्रंश ग्रंथों का उल्लेख हैं, जिनके कुछ महत्वपूर्ण अवतरण भी सूची के अन्त में दे दिये गये थे। इनके सम्मुख आने से विद्वत्समाज में बड़ा कौतुक बढ़ा, क्योंकि अभी तक अपभ्रंश साहित्य कहीं भी अन्यत्र इतनी बड़ी मात्रा में नहीं पाया गया था। विद्वानों की इसी उत्सुकता से प्रेरित होकर इस लेख के लेखक ने इन ग्रंथों के सम्पादन व प्रकाशन का आयोजन किया, जिसके फलस्वरूप कारंजा जैन ग्रंथ माला में निम्न ग्रंथों का प्रकाशन हो चुका है:—

(१) जसहर-चरिड (यशोधर चरित्र)—यह श्रपभ्रंश काव्य महाकिव पुष्पदन्त की रचना है श्रौर रचना-काल है, दशवीं शताब्दी। इसका सम्पादन, भूमिका, शब्दानुक्रमणी श्रौर टिप्पणों श्रादि सहित डॉ. परशुराम लक्ष्मण वैद्य द्वारा हुआ है, जो इस समय दरभंगा की संस्कृत इंन्स्टिट्चूट के संचालक हैं। इसका प्रकाशन सन् १६३१ ई. में हुआ था। यदि श्राप इस कविता का कुछ रसास्वादन भी यहीं करना चाहते हैं, तो यौधेय देश के राजा मारिदत्त का थोड़ा सा वर्णन सुन लीजिये—

चाएण कण्णु विहवेण इंदु। रूवेण कामु कंतीए चंदु।। दंडें जमु दिण्ण पयंड-घाउ। पर-बल-दुम-दलण बलेण वाउ।। सुर-करि-कर-थोर-पयंड-बाहु। पच्चंत-णिवइ-मणि दिण्ण-दाहु।।

श्रर्थात् राजा मारिदत्त त्याग में कर्ण्, वैभव में इन्द्र, रूप में कामदेव श्रौर कान्ति में चन्द्र के समान थे । श्रप-राधी को दण्ड देने में उनका घात यमराज के समान ही प्रचण्ड होता था । उनके विशाल बाहु इन्द्र के हाथी की सूंड के समान प्रकाण्ड थे । उनके प्रताप से, उनके सीमान्त राजाश्रों के मन में सदा दाह बना रहता था ।

२. णायकुमार चरिउ (नागकुमार चिरत)। यह भी महाकिव पुष्पदन्त की रचना है जिसका सम्पादन डा. हीरालाल जैन द्वारा और प्रकाशन सन् १९३३ में हुग्रा। भूमिका, शब्दकोश, टिप्पणी ग्रादि से ग्रंथ महत्वपूर्ण हो गया है। इस ग्रंथ का भी थोड़ा सा रसास्वादन कीजिये। योद्धा युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। वे ग्रपने-ग्रपने मन में क्या-क्या मनसूबे बांध रहे हैं:— सण्णज्भंतु भणइ भड्ड वन्चिम। श्रज्जु वइरि-सीसें रण श्रन्चिम।।
किड्ढिवि श्रज्जु वइरि-वण-सोणिउ। वड्ढउ श्रसिवरे मेरउ पाणिउ।।
को वि भणइ उज्जुय पय दोपिणु। पिसुण-कव्वु पहु-पुरउ लुणेप्पिणु।।
हुयवहे धिविम पेक्बु सहउत्तणु। कंते महारउ णं सुकइत्तणु।।

एक भट कवच घारण करता जाता है और अपनी प्रिया से कह रहा है, "हे प्रिये! आज मैं वैरी के शिर से रण-भूमि की पूजा करने जा रहा हूं। शस्त्रप्रहार द्वारा वैरी के रक्त बहाने के लिये मेरा हाथ मेरी तलवार पर बढ़ रहा है।" दूसरा एक योद्धा अपनी प्रेयसी से कह रहा है, "हे कान्ते! आज मेरा सुभटत्व और सुकवित्व देखी। सीधे कदम बढ़ाकर और वैरी के शरीर को अपने प्रभु के सम्मुख छिन्न-भिन्न करके मैं उसी प्रकार आग में भोंकने वाला हूं जिस प्रकार कि कोई बड़ा किव राजा की सभा में अपनी सुन्दर पदाविल सुनावे और अपने विरोधी किव के काव्य को प्रभु के सम्मुख फाड़कर आग में जला दे।"

३. सावय-धम्म दोहा (श्रावक धर्म दोहा) । इसका सम्पादन, हिन्दी अनुवाद, भूमिका, शब्दकोश, टिप्पएा आदि सहित डॉ. हीरालाल जैन ने किया है और प्रकाशन सन् १६३२ में हुआ है । इसमें २२४ नीति और धर्म विषयक दोहे हैं । एक दो दोहे सुनिये:—

दुञ्जणु सुहियउ होउ जिंग सुयणु पयासिउजेण। म्रमिउ तिसें वासरु तिमण जिम मरगउ कच्चेण।।

दुर्जन संसार में सुखी रहे, क्योंकि वह सज्जन को उसी प्रकार प्रकाश में लाता है जिस प्रकार विष भ्रमृत को, ग्रंघकार दिवस को ग्रौर कांच मरकतमिए। को चमका देता है।

> मुहियउ हुवउ ण को वि इह रे जिय णरु पावेण। कह्मि ताडिउ उट्ठियउ गिंदउ दिट्ठउ केण।।

रे जीव! यहां कोई भी नर पाप कर्म के द्वारा सुखी नहीं हो सकता। जो गेंद कीचड़ में फेंकी जाती है उसे कभी किसी ने ऊपर उठते देखा है ?

४. पाहुड दोहा: इसका सम्पादन भी पूर्वोक्त रीति से हिन्दी अनुवाद सहित डॉ. हीरालाल जैन ने किया है और प्रकाशन सन् १६३३ में हुआ है। इसके २२२ दोहों में सन्तों के रहस्यवाद का अच्छा प्रतिपादन मिलता है। आदि में ही लेखक अपने गुरु का परिचय इस प्रकार देता है:---

गुरु दिणयर गुरु हिमिकरणु गुरु दीवउ गुरु देउ। श्रम्पा-परहं परंपरह जो दिरसावइ भेउ।।

सूर्य मेरा गुरु है, चन्द्र मेरा गुरु है, दीपक मेरा गुरु है जहां से प्रकाश मिले और जो आतम और पर के भेद का दर्शन करा दे वही सच्चा गुरु है।

श्रात्म श्रीर ब्रह्म में प्रेयसी श्रीर प्रेमी की कल्पना करके रहस्यवादी किव कहता है-

हउं सगुणी पिउ णिग्गुणउ णिल्लक्खणु णीसंगु। एक्कहि श्रंगि वसंतयहं मिलिउ ण श्रंगहि श्रंगु।।

में सगुण हूं ग्रौर मेरा प्रियतम है निर्गुण, निर्लक्षण ग्रौर निस्संग । इस कारण एक ही ग्रंग (ग्रंक-कोठे) में साथ-साथ रहने पर भी ग्रंग से ग्रंग नहीं मिल पाया ।

५. करकंड-चरिठ (करकण्डू चरित)। इसका सम्पादन भी डॉ. हीरालाल जैन द्वारा ग्रविकल ग्रंग्रेजी ग्रनुवाद ग्रादि सहित होकर प्रकाशन सन्१९३४ में हुग्रा है। इसके कर्ता मुनि कनकामर हैं जिन्होंने ग्रपने समय के राजा विजयपाल, भूपाल ग्रौर कर्ण का उल्लेख किया है। ग्राश्चर्य नहीं जो ये राजा वे ही हों जिनका विजयपाल ग्रौर उनके पुत्र भुवनपाल का उल्लेख दमोह जिले की हटा तहसील से प्राप्त एक शिलालेख में मिला है। जबलपुर से मिले एक लेख में भूमिपाल राजा का उल्लेख है। यदि इन उल्लेखों का साम्य है तो ग्राश्चर्य नहीं इस काव्य की रचना मध्यप्रदेश में ही हुई हो। किव ने ग्रपने रचनास्थल का नाम ग्रासाइ नगरी दिया है।

इस काव्य की एक नायिका रितवेगा का पित नौका पर से कूद कर जल में डूब गया। उस समय नौका पर के पिथकों में जो व्याकुलता फैली भ्रौर रितवेगा की जो दशा हुई व उसने जो विलाप प्रारंभ किया उसका कुछ वर्णन सुनिये-

जाणर--पंचाणणु वियसिय-श्राणणु जलि पडिउ। ता सयलींह लोयिह पसिरय-सोयींह श्रइउरिउ।। रइवेय सुभामिणि णं फिण-कामिणि विमणभया। सन्वंगे कंपिय चित्ति चमिक्किय मुच्छ गया।। किय चमर-सुवाएं सिलल-सहाएं गण-भरिया।। उट्ठाविय रमणिहिं मुणि-मण-दमणिहिं मणहरिया।। सा कर यल-कमलींह सुलिलय-सरलींह उक हणइ। उच्चाहुल-णयणी गिगर-वयणी पुणु भणइ।। हा, वइरिय वइवस प्राक्मलीमस किं कियउ। मइं श्रासि वरायउ रमणु परायउ किं हियउ।। हा, दइव परम्मुह दुण्णय दुम्मुहुं तुहुं हुयउ। हा सामि सलक्खण सुट्ठ, वियक्खण कींह गयउ।।

जब वह एएर-केहरी करकंड प्रफुल्ल मुख सिहत जल में कूद पड़ा, तब सब लोगों में शोक फैल गया ग्रौर वे ग्रत्यन्त भयाकुल हो उठे। कामिनी रितवेगा जो नागकन्या के समान सुकोमल थी बड़ी विमनस्क हुई, वह सर्वाङ्ग कांप उठी, चित्त में उसके एक चमक हुई ग्रौर वह मूच्छित हो गई। तब सुन्दरी सहेलियों ने शीतल चमरों की वायु से उसकी मूच्छी दूर की। सचेत होते ही रितवेगा ग्रपने कोमल हस्त कमलों से ग्रपनी छाती पीट-पीटकर गद्गद होकर सजल नेत्रों सिहत रोने लगी ग्रौर कहने लगी— "रे वैरी पापी यम! यह तूने क्या किया? मेंने जिस पित को ग्रभी हाल ही वरा या उसका तूने ग्रपहरण क्यों कर लिया? हा दैव ! तू इतना ग्रन्थायी ग्रौर पराङमुख क्यों हो गया? हे मेरे सुलक्षण स्वामी! तुम तो इतने समभदार ग्रौर कुशल थे; तुम क्यों मुक्ते ग्रकेली छोड़कर इस प्रकार चले गये?"

ये थोड़े से वे अपभ्रंश भाषा के ग्रंथ हैं जो कारंजा (अकोला) से प्राप्त होकर अभी तक प्रकाशित हो पाये हैं और जिनके द्वारा अपभ्रंश का अध्ययन-अध्यापन सुलभ हो गया है। अन्य अनेक ग्रंथ अभी भी प्रकाशन की बाट जोह रहे हैं।

ऊपर एक ग्रपभ्रंश ग्रंथ के कर्त्ता मुनि कनकामर के इसी प्रदेश में काव्य रचना करने की संभावना का उल्लख किया जा चुका है। जिन महाकवि पृष्पदन्त के दो काव्यों का ऊपर परिचय कराया गया है और समस्त प्रकाशित ग्रपभ्रंश साहित्य में श्रेष्ठतम किव कहे जा सकते हैं उनके सम्बन्ध में भी कुछ ऐतिहासिक बातें ध्यान देने योग्य हैं। उन्होंने ग्रपने काव्यों में ग्रपने कुल ग्रादि का भी कुछ परिचय देने की कृपा की है जिसके ग्रनुसार उनके पिता का नाम केशव भट्ट और माता का मुग्धादेवी था। वे ग्रादितः काश्यप गोत्री ब्राह्मण और श्रिव के उपासक थे, किन्तु किसी जैन मुनि का उपदेश पाकर उन्होंने जैन धर्म ग्रहण कर लिया था और ग्रंततः जैन संन्यास धारण कर उन्होंने स्वर्गवास प्राप्त किया था। यह बात उनके णायकुमारचरिज की प्रशस्ति में इस प्रकार पाई जाती है :—

सिव-भत्ताइं मि जिण-सण्णासें। बे वि मयाइं दुरिय-णिण्णासें।। बम्हणाइं कासव-रिसि-गोत्तइं। गुरु-वयणामय-पूरिय-सोत्तइं।। मृद्धादेवी-केसव-णामइं। मृद्धादेवी-केसव-णामइं। मृद्धादेवी-केसव-णामइं।।

इसके ग्रतिरिक्त उन्होंने ग्रपनी विशाल रचना महापुराए। में यह भी कहा है कि जब बड़ी दूर से चलकर — दुग्गम-दोहर पंथेण रीणु। णव-इंदु जैम देहेण खीणु।।

ग्रर्थात् दुर्गम ग्रौर दीर्घ यात्रा के क्लेश से नये चन्द्रमा के समान देह से क्षीण होकर राष्ट्रकूट नरेशों की राजधानी मान्यखेट (मलखेड, हैंदगबाद राज्य) में पहुंचे ग्रौर महामंत्री भरत जी से मिले, तब—

देवी-सुएण कइ भणिउ ताम। भी पुष्फयंत सिस-लिहिय-णाम।।
णिय-सिरि-विसेस-णिज्जिय-सुरिदुं। गिरि-धीरु वीरु भइरव-णीरदु।।
पद्गं मिण्णिउ विण्णिरउ वीर राउ। म्रप्पण्णउ जो मिच्छत्त-भाउ।।
पिच्छत्तु तासु जइ करिह म्रज्जु। ता घडइ तुज्भु परलोय-कज्जु।।

देवी सुत (भरत मंत्री)ने किवराज से कहा—'हे पुष्पदन्त जी! श्रापका शुभनाम तो अपनी ख्याति द्वारा चन्द्रमण्डल पर भी लिखा जा चुका है। किन्तु श्रपनी राज्यलक्ष्मी से जिन्होंने सुरेन्द्र को भी पराजित कर डाला है श्रौर जो गिरि के समान धीर है ऐसे भैरव नरेन्द्र वीरराव का श्रापने जो स्तुतिपूर्ण वर्णन किया है उससे जो मिथ्यात्व भाव उत्पन्न हुग्रा है उसका श्रव श्राप (महापुराण की रचना द्वारा) प्रायश्चित्त कर डालिये जिससे श्रापका परलोक भी सुधर जावे।

इस वर्णन से ऐसा भी कुछ अनुमान होता है कि मान्यखेट में आने से पूर्व महाकवि पुष्पदन्त जी ने काव्य रचना में पर्याप्त ख्याति प्राप्त कर ली थी और वह रचना उन्होंने किसी भैरव नरेन्द्र वीरराव के आश्रय में की थी। ये राजा शिव भक्त प्रतीत होते हैं जिनका सम्बन्ध पुष्पदन्त के पिता के समय से रहा है। किन्तु किसी कारण से उनका इस राजा से विरोध हो गया और वे उसके देश को छोड़ कर राष्ट्रकूट राज्य में आ गये।

'सिद्धान्त शेखर'नाम का एक ज्योतिष ग्रंथ है जिसका प्रकाशन कलकत्ता विश्वविद्यालय से हुग्रा है। इस ग्रंथ के रचियता श्रीपित भट्ट नागदेव के पुत्र ग्रौर केशवभट्ट के पौत्र थे। इनके बनाये ज्योतिष रत्न माला, दैवज्ञ-वल्लभ, जातक पद्धित ग्रादि ग्रौर भी ग्रनेक ग्रंथ पाये जाते हैं। पण्डित नायूराम जी प्रेमी का ग्रनुमान है कि "पुष्पदन्त के पिता केशवभट्ट ग्रौर श्रीपित के पितामह केशवभट्ट एक ही थे, क्योंकि एक तो दोनों ही काश्यप गोत्रीय हैं और दूसरे दोनों के समय में भी ग्रधिक ग्रन्तर नहीं है। केशव भट्ट के एक पुत्र पुष्पदन्त होंगे ग्रौर दूसरे नागदेव। पुष्पदन्त निष्पुत्र-कलत्र थे, परन्तु नागदेव को श्रीपित जैसे महान ज्योतिषी पुत्र हुए। यदि यह ग्रनुमान ठीक हो तो श्रीपित को पुष्पदन्त का भतीजा समभना चाहिये।" श्रीपित भट्ट ने ग्रपने ज्योतिः शास्त्र की रचना 'रोहिएगी खंड ' में रहते हुए की थी जैसा कि उस ग्रंथ में उल्लेख है।

भट्ट केशवपुत्रस्य नागदेवस्य नन्दन : । श्रीपती रोहिणीखंडे ज्योति : शास्त्रमिदं व्यघात् ।।

यह 'रोहिएगिखंड' नामक स्थान मध्यप्रदेश के बुलढाना जिले का रोहनखंड नामक ग्राम ही ग्रनुमान किया जाता है (नाथूराम प्रेमी: जैन साहित्य ग्रौर इतिहास पृष्ठ ३०४)। इस प्रकार ग्रपभ्रंश भाषा के महाकवि पृष्पदन्त का पैतृक स्थान मध्यप्रदेश ही सिद्ध होता है। यह ग्रनुसन्धान करने योग्य विषय है कि कवि द्वारा उल्लिखित उनका पूर्व ग्राक्षयदाता भैरव नरेन्द्र वीरराव कौन होगा? संस्कृत में शिवमहिम्न स्तोत्र की बडी प्रसिद्धि है। यह रचना पुष्पदन्त कृत है जैसा कि उस स्तोत्र के निम्न क्लोक से स्पष्ट है—

श्री पुष्पदन्त-मुख-पंकज-निर्गतेन । स्तोत्रेण किल्विष-हरेण हरप्रियेण । कंठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणितो भवति भूतपितमंहेश :।। ग्रपभ्रंश किव पुष्पदन्त के पूर्वोक्त कुल-परिचय के प्रकाश में ग्राश्चर्य नहीं जो वे ही शिवमहिम्न स्तोत्र के कर्ता भी हों। उनकी संस्कृत की काव्यशक्ति का पता तो उनकी ग्रपभ्रंश रचनाग्रों से भी चल जाता है क्योंकि एक तो उन्होंने ग्रपने ग्रपभ्रंश काव्यों को संस्कृत के समस्त काव्य गुणों से ग्रलंकृत किया है ग्रीर दूसरे इन काव्यों की संधिग्रों के ग्रादि में ग्रनेक स्थलों पर उन्होंने संस्कृत पद्य भी रचे हैं। उनके महापुराण का एक श्लोक देखिये जिसमें उन्होंने धारानरेश (हर्षदेव) द्वारा मान्यसेट नगर के ध्वंस किये जाने पर शोक ग्रीर चिन्ता प्रकट की है। वे कहते हैं—

> दोनानाथ-धनं सदा बहुजनं प्रोत्फुल्ल-वल्लीवनं। मान्याखेटपुरं पुरन्दरपुरी लीलाहरं सुन्दरम्। धारानाथनरेन्द्र कोपशिखिना दग्धं विदग्वप्रियं। क्वेदानीं वसति करिष्यति पुनः श्री पुष्पदन्तः कवि:।।

स्रथीत् जो मान्यखेट पूरी दीन सौर स्रनाथों का धन थी, जहां सदैव बहुजन निवास करते थे स्रौर जहां के उद्यान फल फूलों से समृद्ध थे वह इन्द्रपुरी की शोभा को भी जीतने वाली सुन्दर स्रौर विद्वज्जनों की प्रिय नगरी धारानाथ (हर्षदेव) की कोपाग्नि से भस्म हो गई। स्रब श्री पुष्पदन्त किव कहां निवास करेंगे। इस रचना का सौष्ठव शिवमहिम्न स्तोत्र की रचना से मेल तो खाता है।

हिन्दी के एक इतिहास लेखक शिवसिंह 'सरोज' के मत से हिन्दी के ग्रादि कवि पुष्प (या पुष्प) हुए जिन्होंने दोहा छंद म एक ग्रलंकार ग्रंथ की रचना की थी। ग्राश्चर्य नहीं कि उक्त लेखक का ग्रभिप्राय हमारे इन्हीं ग्रपभ्रंश महाकिव पुष्पदन्त से हो।

इन अपभ्रं श रचनाम्रों के म्रतिरिक्त प्राकृत के कुछ महान-सिद्धान्त ग्रंथों के सम्पादन प्रकाशन का श्रेय इसी मध्य-प्रदेश को हैं। हम ऊपर षट्खंडागम सूत्र और उसकी धवला टीका का उल्लेख कर म्राये हैं। यह ग्रंथ शताब्दियों से केवल मात्र ताड़पत्रों पर प्राचीन कनाड़ी म्रक्षरों में लिखा हुम्रा मैसूर राज्यान्तर्गत मूडबिद्री के जैन मन्दिर में सुरक्षित था भौर मध्यप्रदेश में ही डॉ. हीरालाल जैन द्वारा किया गया है और मुद्रण भी दश भागों का म्रमरावती में किया गया है। इसके म्रबतक बारह भाग निकल चुके हैं। चार भाग अभी भी सम्पादित होकर निकलना शेष हैं।

विश्व मंडल के सम्बन्ध में प्राचीन जैन मान्यताओं का निरूपण करनेवाला एक अति प्राचीन प्राकृत गाथा-बद्ध ग्रंथ तिलोय-पण्णति (त्रिलोक-प्रज्ञप्ति) है जिसके कर्त्ता यितवृषभाचार्य हैं। इस ग्रंथ को प्रकाशित करने का श्रय भी मध्यप्रदेश को है। इस का सम्पादन डॉ. हीरालाल जैन और कोल्हटकर निवासी डॉ. आ. ने. उपाध्ये ने मिलकर किया है और उसका हिन्दी अनुवाद किया है पं. बालचन्द्र जी शास्त्री ने। यह दो भागों में पूर्ण हुआ है। प्रयम भाग सन् १६४३ में और द्वितीय भाग सन् १६४१ में अमरावती में मुद्रित होकर जैन संस्कृति संरक्षक संघ द्वारा प्रकाशित किये गये हैं।

जम्बूद्दीप का जैन मान्यतानुसार प्ररूपए। करने वाला एक प्राकृत ग्रंथ पद्मनिन्द कृत 'जम्बूदीवपण्एत्ति 'है। इसका भी प्रथम वार डॉ. हीरालाल जैन और डॉ. आ. ने. उपाध्ये द्वारा सम्पादन तथा पं. बालचन्द्र शास्त्री द्वारा स्रविकल हिन्दी अनुवाद होकर अमरावती में मुद्रए। पूरा हो चुका है और ग्रंथ शीघ्र ही जैन संस्कृति संरक्षक संघ द्वारा प्रकाशित होने वाला है।

मध्यप्रदेश में प्राकृत और अपभ्रंश साहित्य की सेवा का यह संक्षिप्त परिचय है।

# मध्यप्रदेश के हिन्दी-साहित्य का इतिहास

श्री कालिकाप्रसाद दीक्षित "कुसुमाकर"

### वीरगाथाकाल, भिक्तकाल और रीतिकाल.

मध्यप्रदेश में हिन्दी-साहित्य ग्रपनी प्राचीन एवं गौरवपूर्ण परम्परा रखता है। विक्रम संवत् ६६० में जैनाचार्य नाम के एक किव हुये, जो इसी प्रान्त के रहनेवाले थे। इनकी भाषा प्राचीन हिन्दी ग्रथवा ग्रपभ्रंश है। इन्होंने 'सरवकाचार' नामकी पुस्तक दोहा-छन्द में लिखी ग्रौर 'दब्व-सहाव-पयास' एक ग्रन्य ग्रन्थ भी दोहों में लिखा। इन्हों का लिखा हुग्रा 'सावय-धम्म ' नामक एक ग्रंथ भी है। यह ग्रत्यंत प्राचीन ग्रौर प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता है। इसकी भाषा भी ग्रपभ्रंश है ग्रौर इसमें जैन-शास्त्रों के ग्रनुसार धर्म ग्रौर नीति की चर्चा की गयी है। इसकी भाषा के मूल में प्रयुक्त किया-पदों में हिन्दी का रूप भी भलकता दिखलाई पड़ता है।

प्राकृत भाषा के बोलचाल की भाषा न रहने पर श्रपभ्रंश-भाषा में साहित्य का निर्माण प्रारम्भ हुन्ना। 'दूहा' या 'दोहा' कहने से जनसाधारएए में प्रचितत काव्य-भाषा का भान होता था। श्रनेक जैन श्रौर बौद्ध श्राचार्यों ने श्रपने धर्म के प्रचार के लिये इसी भाषा को श्रपनाया। प्राकृत का जो रूप वोलचाल की भाषा में श्राया, वह भाषा जब तक सर्वसाधारएए में प्रचित्त रही, तबतक देश-भाषा कहलाती थी श्रौर जब वह साहित्य की भाषा हो गई, तब उसे श्रपभ्रंश कहा जाने लगा। भरत मुनि \* ने इसे 'देश-भाषा' ही कहा है। 'श्रपभ्रंश' शब्द का प्रयोग सर्व प्रथम वलभी के राजा धारसेन्धु द्वितीय के शिलालेख में मिलता है; उसमें उन्होंने श्रपने पिता गुहसेन (विक्रम संवत् ६५० के पूर्व) को संस्कृत, प्राकृत और श्रपभ्रंश तीनों का किव वतलाया है।

कारंजा के मुनि रामिंसह ने संवत् ११०० में 'पोहुड़ दोहा 'नामक ग्रन्थ की रचना की । संवत् १०४० में लिखित त्रिपुरी नरेश राजा कर्णदेव की एक प्रशस्ति प्राप्त हुई हैं , जिसमें संस्कृत के साथ-साथ भ्रपभ्रंश भाषा की भी निम्नांकित पंक्तियाँ प्राप्त होती हैं—

> "हो हन्ति एत्थ वंश पुरिसाएहइय गौरव महग्धा। इम्र हविऊण जैणं पाणोण परिग्गहो गहिस्रो।।" †

महमूद गजनवी के समय से ही भारत पर यवनों की कोप-दृष्टि पड़ने लगी थी और संवत् १०६७ में महमूद की मृत्यु के बाद उसके लाहौरस्थित एक अधिकारी ने भी भारत में लूट-खसोट का कार्य पूर्ववत् जारी रखा। उत्तर भारत विशेषकर राजस्थान की शक्तियां ही यवनों के अत्याचारों को रोकने में संलग्न हुई, इसलिये राजस्थान में वीर रस के काव्य का स्नोत बड़े वेग से प्रवाहित हुआ और 'खुमानरासो', 'वीसलदेव-रासो' तथा 'पृथ्वीराजरासो' जैसे वीर रस पूर्ण ग्रन्थों की रचना हुई, परन्तु मध्यप्रदेश उन दिनों इस प्रकार के ग्राक्रमणों से मुक्त रहा, इसलिये यहां पर वीर रस के ग्रंथों का निर्माण नहीं हो सका और जिसे ग्राचार्य रामचन्द्र

<sup>\*</sup> विक्रम की तीसरी शताब्दी.

<sup>†</sup> होवेंगे इस वंश में, सुपुरुष गौरववान । यह विचार वह दिशन को परिग्रहण कृतवान ।। (जबलपुर ज्योति से)

शुक्ल "वीर-गाथा-काल" मानते हैं, उसमें कोई महत्वपूर्ण ग्रंथ मध्यप्रदेश में नहीं लिखा गया। कुछ लोग जगनिक (संवत् १२३०) को मध्यप्रदेश का किव मानते हैं, परन्तु जगनिक किलंजर के राजा परमाल के यहां एक भाट थे ग्रीर उनके नाम पर प्रचलित "ग्राल्हा" को भी उनका लिखा हुग्रा प्रामाणिक ग्रंथ नहीं माना जाता। इस ग्रंथ की भाषा भी मध्यप्रदेश की भाषाग्रों से विशेष मेल नहीं खाती।

मध्यप्रदेश ने जो धार्मिक परम्परा जैन श्रौर बौद्ध श्राचार्यों से प्राप्त की थी, वह बराबर श्रपने नये रूपरंग में चलती रही। समस्त भारत के कबीर-पंथियों का केन्द्र इसी प्रांत के कवर्धा स्थान में सर्व प्रथम स्थापित हुआ; फिर उसे भाटा-पारा के निकट दावांखेड़ा तथा बाद में रायगढ़ के समीप खरिसया ले जाया गया। ग्राज भी भारत भर के कबीरपंथी इस स्थान पर श्रपनी श्रृद्धांजिल चढ़ाने के लिये ग्राते हैं। कबीर-पंथ में मिलते-जुलते यहां ग्रौर भी कई पंथ स्थापित हुये श्रौर यहां की जनता पर कबीर तथा रैदास, जैसे, ज्ञानमार्गी निर्गुए सन्तों की वािएयों का प्रभाव पड़ा, परन्तु सबसे श्रधिक प्रभाव यहां की रचनाग्रों पर वैष्णव-धर्म एवं सगुएगोपासक भिक्त-धारा का ही रहा। कारए, वैष्णव धर्म के प्रधानाचार्य महाप्रभु वल्लभाचार्य का जन्म रायपुर के निकट चम्पारन में बैशाख कृष्ण ११, संवत् १५३५ में हुग्रा। इनकी मृत्यु का समय ग्राषाढ़ शुक्ल तीज संवत् १५५७ माना जाता है। ग्रापका कुटुम्ब यद्यपि जबलपुर के निकट गढ़ा में बस गया, परन्तु ग्राप ग्रधिकतर ब्रजभूमि में ही रहे ग्रौर वहीं ग्राप गोलोकवासी हुये। बल्लभाचार्य की भांति रामानुजाचार्य भी दक्षिए के थे। ग्राचार्य क्षितिमोहन सेन के मत से इस रूप में दक्षिए भारत ने उत्तर भारत के साहित्य ग्रौर यहां की संस्कृति पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला, "कबीर, तुलसी ग्रौर सूर की भाषा चाहे उत्तर भारत की हो, परन्तु उनकी भावना दक्षिए भारत की है।" \*

वल्लभाचार्य ने 'पूर्वमीमांसा-भाषा', श्रीर 'उत्तर-मीमांसा' या 'ब्रह्मसूत्र-भाषा'—(जो 'ग्रणुभाष्य' के नाम से प्रसिद्ध हैं) दो महत्वपूर्ण ग्रन्थ लिखे, जिनमें से ग्रन्तिम में शुद्धाहैतवाद का दार्शनिक दृष्टि से प्रतिपादन किया गया । श्रीमद्भागवत की सुबोधनी तथा सूक्ष्म टीका, 'तत्त्वदीप' निबन्ध तथा सोलह छोटे प्रकरण-ग्रन्थ ग्रापकी ग्रन्य रचनायें हैं। कहते हैं कि 'ग्रणुभाष्य' पूरा करने के पूर्व ही बल्लभाचार्य का गोलोकवास हो गया ग्रीर उसकी पूर्ति गोस्वामी विट्ठलनाथ ने की।

वल्लभाचार्य का सम्प्रदाय पुष्टिमार्ग कहलाता है। अन्य आचार्यों की भांति इस सम्प्रदाय का लक्ष्य भी शंकराचार्य के मायावाद और विवर्त्तवाद से मुक्ति पाना था। इस मत के अनुसार श्रीकृष्ण ही परब्रह्म हैं और वे सर्व गुणु सम्पन्न होकर पुरुषोत्तम कहलाते हैं।

वल्लभाचार्य का गोलोकवास होने पर उनके पुत्र विट्ठलनाथ गद्दी पर वैठे। इनके पुत्र गोकुलनाथ थे जिन्हें कुछ लोग 'चौरासी वैष्णृव की वार्ता ' श्रौर 'दो सौ बावन वैष्णृव की वार्ता ' का रचियता बतलाते हैं। 'श्रष्टछाप' में वल्लभाचार्य जी के चार शिष्य सूरदास, कृष्णुदास, कुम्भनदास श्रौर परमानंददास तथा गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य चतुर्भुजदास, छितस्वामी, नंददास श्रौर गोविंद स्वामी कहे जाते हैं। इनमें से कुम्भनदास श्रौर चतुर्भुजदास गढ़ा (जबलपुर) के निवासी थे। कुम्भनदास का ग्रधिकांश समय बज में ही बीता। वे विरक्त पुरुष थे श्रौर हमेशा भगवतद्भिक्त में लीन रहते थे। श्रकबर बादशाह के बुलाने पर श्रापको फतेहपुर सीकरी जाना पड़ा। यद्यपि वहां बादशाह ने बहुत सम्मान किया, परन्तु श्रापको यह यात्रा सुखकर नहीं जान पड़ी—

<sup>\*</sup> २३ नवम्बर १६५५ को हैदराबाद में ग्राचार्य क्षितिमोहन सेन का भाषण (हिन्दी प्रचार सभा का पदवीदान महोत्सव).

संतन को कहा सीकरी सों काम? भ्रावत जात पनिहयां टूटीं, बिसरि गयो हरिनाम।। जिनको मुख देखे दुख उपजत, तिनको करिबे परी सलाम।। कुम्भनदास लाल गिरिधर बिनु श्रौर सबे बेकाम।।

इनके फुटकर पद्य ही प्राप्त होते हैं, कोई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं होता । नाथद्वारा के निजी पुस्तकालय में 'मेवाप्रकार' नामका एक हस्तिलिखित ग्रन्थ ब्रजभाषा में है, जिसमें ग्राचार्य वल्लभाचार्य द्वारा कुम्भनदास को दिये गये सेवा-सम्बन्धी उपदेश संग्रहीत हैं। इससे प्रकट होता है कि कुम्भनदास, सूरदाम की भांति ही महाप्रभु के कृपा-पात्र थे। फुटकर पदों में कृष्ण की बाल-लीला और प्रेम-लीला का बड़े भावपूर्ण रूप में चित्रण मिलता है—

माई गिरिघर के गुन गाऊं, मेरो तो व्रत याही निशि दिन, श्रौर न रुचि उपजाऊं। खेलन श्रांगन श्राउ लाड़िले, नेकहु दर्शन पाऊं। कुम्भनदास इह जग के कारन, लालच लागि रहाऊं।

चतुर्भुजदास कुम्भनदासजी के पुत्र थे। 'द्वादश-यश,' भिक्त-प्रताप' और "हितजू को मंगल' इनके मुख्य ग्रन्थ हैं। कुछ फुटकर पद भी इधर -उधर पाये जाते हैं। इनकी भाषा मँजी हुई और प्रवाहपूर्ण है, जिसे पाकर किव की भिक्त-भावना प्रखर हो उठती है। इनके सम्बन्ध में नाभादास ने ग्रपने 'भक्तमाल' में लिखा है—

गायो भक्त प्रताप सर्बोह दासन्त दृढायो राधावल्लभ भजन श्रनन्यता वर्ग बढ़ायो मुरलीधर की छाप कवित ग्रति हो निर्दूषण भक्तन की पदरेणु वहै धारा सिर भूषण सत्संग सदा श्रानन्द में रहत प्रेम भीजो हियो हरिवंश भजन बल चतुरभुज गोंड देश तीरथ कियो।

" गोंड देश तीरथ कियो" से स्पष्ट हैं कि नाभादासजी की दृष्टि में चतुर्भुजदास का कितना महत्व था श्रौर उनके कारण गोंड देश श्रर्थात् गोंडवाना भक्तों की दृष्टि में कितना ऊंचा उठ गया। सूरदास की भांति चतुर्भुजदाम की रचनाश्रों में भी कृष्ण के बाल-जीवन का सुन्दर चित्र मिलता है—

जसोदा कहा कहाँ हाँ बात।
तुम्हरे सुत के करतब माँ पै, कहत कहै नाँह जात।
भाजन फोरि, ढोरि सब गोरस, लै माखन दिधलात।
जो बरिजौ तौ श्रांखि दिखावै, रंचहु नााँह सकात।
श्रौर श्रटपटी कहलाँ वरनौं छुवत पानिसों गात।
दास चतुर्भुंज गिरिधर गुनहाँ कहत-कहत सकुचात।

म्रष्टिछाप के किवयों का काव्य म्रिधिकतर मुक्तक हैं और जहां-जहां उसमें इतिवृत्तात्मक स्थल म्रा गये हैं, वहां रस का परिपाक नहीं हो पाया। जिस भक्त की मानिसक वृत्ति जिस लीला में रमी है, उसीका म्रष्टिछाप के काव्य में तन्मयता के साथ चित्रए मिलता है और "सिद्धांत की दृष्टि से इन भक्त किवयों का मार्ग लोकमर्यादा को पीछे छोड़नेवाला हैं। इनके काव्य में वर्णन सब लोकानुभूत भावों का ही है,परन्तु उन्होंने लौकिक भावों को,चाहे लोक की दृष्टि से वे भाव सद् हों चाहे म्रसद, लोकातीत रस रूप भगवान् श्रीकृष्णा के मान्य गुणों की ग्रग्नि से तपाई हुई म्रथवा परिमार्जित की हुई वस्तु के समान शुद्ध या परिष्कृत माना है। ग्रंग्रेजी में इस प्रकार के मानिसक मैल काटने की किया को

"सब्लिमेशन" कहते हैं।"\* वास्तव में उनका काव्य प्रेम-काव्य है, जिसमें लोक-मर्यादा पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। चतुर्भुजदास ने कई पदों में संसारिक सम्बन्ध ग्रौर लौकिक विषयों को छोड़कर प्रेम-भिक्त के परम रस को ग्रहण करने का भाव प्रकट किया है, इसीलिये ग्रापका कहना है—

> धर्म-कर्म लोक लाज, सुत पति ताजि धाई। चत्रभुज प्रभु गिरधर में जांचे री माई।

गढा (जबलपुर) के दामोदरदास जी सेवकजू महाराज ने भी कृष्ण-भिक्त की किवताएं लिखीं। म्रापका चतुर्भुजदासजी से घनिष्ठ सम्बन्ध था म्रौर म्रापने हित जी से वैष्णुवधर्म की दीक्षा ग्रहण की थी। ध्रुवदास ने म्रपनी 'भक्तनामावली' में सेवकजी को "भजनसरोवर का हंस" कहा है। सेवकजी के सम-सामियक नागरीदासजी ने सेवकजी की प्रशंसा में लिखा है 'प्रथम श्री सेवक पद सिर नाऊं।'

श्राप हिर श्रौर हिरवंश में कोई श्रन्तर नहीं मानते थे। श्रापके मत से "जो रसरीति सब (ब्रह्मादिक) में दूर एवं दुर्गम है, वह सब विश्व में भरपूर हैं श्रौर वही सजीवनता का मूल है।" श्रापने श्रपनी रचना में सबैया श्रौर दोहा जैसे छन्दों का भी पदों के साथ उपयोग किया है—

भुज ब्रश्नांनिदोन्हे विलोकि रहे, मुख चन्द उभय मधुपान कराई। ब्राप बिलोकि हृदय कियो मान, चिबुक्कु सुचारु प्रलोई मनाई। श्री हरिवंश बिना यह हेतु को, जाने कहा को कहै समुभाई। जो हरिवंश तजों भजों ब्रौरहि, तो मोहिको हरिवंश दुहाई। पढ़त जु बेद पुरान, दान न शोभित प्रीत बिनु। बींधे ब्रति ब्रभिमान श्री हरिवंश कृपा बिना।

गढ़ाकोटा के कृष्णभक्त श्रीहरिदास स्वामी 'भगवतरिसक' राघारामण सम्प्रदायानुयायी थे। इस संप्रदाय में श्री बिहारीजी की उपासना सखीभाव से की जाती है। भगवत-रिसक जी की कविता सरस स्रौर प्रभावपूर्ण है, इसमें भाव पक्षस्रौर कलापक्ष दोनों का समावेश पाया जाता है—

तुव मुखचन्द चकोर ये नयना।
श्रिति श्रारत श्रनुरागी लम्पट, भूल गई गति पलहुँ लगैन।
श्ररबरात मिलिबे को निसिदिन, मिलेइ रहति मन कबहुँ मिलै न।
'भगवतरसिक' रसिक की बातें रसिक बिना कोउ समुक सकै न। †

गढ़ाकोटा के ही बक्षी हंसराज ने "स्नेह-सागर" नाम का एक ग्रंथ लिखा, जो गीत-काव्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा सकता हैं । इस काव्य में भावों की सुकुमारता ग्रौर भाषा का लालित्य है ।

गढ़ा (जबलपुर)-निवासी श्री गदाधरभट्ट ने "ध्यानलीला" नामका एक ग्रंथ लिखा, जिसमें कृष्ण की माघुरी मूर्त्ति का वर्णन हैं, इसमें उत्प्रेक्षालंकार की छटा भी मनोमोहक हैं :—

जाहि देखत उठत सिख ग्रानंद की गोमा। नैन घीर ग्रघीर कछु-कछु ग्रसित सित राते।

अष्टछाप ग्रौर बल्लभ सम्प्रदाय, डा. दीनदयाल गुप्त, पृष्ठ ६९५.

<sup>†</sup> गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने तो यहां तक कहा है कि — जो लोग जानते हैं कि भगवान रस-रूप हैं और रस-द्वारा ही प्राप्त होते हैं, वे ही इस ग्रन्थ का ग्रवलोकन करें, ग्रन्थथा जो भिक्तरस से ग्रनिभज्ञ हैं, उनको इसे पढ़ने का ग्रिधकार नहीं। (विट्ठलनाथकृत—'श्रृंगार-मण्डन)'

प्रिया ग्रानन चिन्द्रका मधुपान रस माते। वंसिका कल हंसिका मुखकमल रसरांची। पवन परिसत ग्रलक ग्रलिकुल कलह-सी माची। लितत लोल कपोल मण्डल मधुर मकराकार। जुगल शिशु सौदामिनी जन नचत नट चटसारि। विमल भलक सुढ़ार मुक्ता नासिका दीनों। ऊँच ग्रासन पर ग्रसुर गुरु उदय सो कीन्हों। भौह सोहिन का कहाँ ग्ररुभाल कुमकुम विदु। श्याम बादर रेल परि मन ग्रबीह ऊगिऊ इंदु। लग्यो मन ललचाय तातें टरत नाहि टारयो। ग्रमित ग्रद्भत् माधुरी पर "गदाधर" वार्यो।

रामचन्द्र शुक्ल ने हिन्दी-साहित्य के इतिहास में एक गजाधर भट्ट का उल्लेख करते हुए, उन्हें दक्षिणी ब्राह्मण माना है। उनके जन्म-संवत् श्रादि का ठीक-ठीक पता न होने पर उन्होंने उनकी रचनाओं का ब्रारम्भ मंवत् १५६० मान लिया है। ग्रापके मत से ये चैतन्य महाप्रभु को भागवत् सुनाया करते थे। \* नाभादासजी ने भी ब्रपने "भक्तमाल" में एक गदाधरभट्ट का उल्लेख करते हुए—"गुणनिकर गदाधरभट्ट, ग्रति सबहिन को लागै सुखद"—लिखा है। ये गदाधर भट्ट ही गढ़ा (जबलपुर)—निवासी गदाधर भट्ट जान पड़ते हैं।

जयसिंह नगर के ब्रानन्द किव ने भी ब्रनेक सुन्दर पदों की रचना की है। इन पदों में किव की भिक्त-भावना और प्रेममयी उपासना स्पप्ट भलकती है:—

तुम्है व टेरत है बनवारी ?
हेरत बाट घाट जमना के श्री वृषभान दुलारी।
गोरे गात बात हाँस बोलित मुभग वेश वयवारी।
चिलये वेग लाल जमुदा के हव रहे परम दुलारी।
लगत श्रंगार हार हीरन के माला नागिन कारी।
वंशी विसिख बयार जु विससी तोरे बिनु पिय-प्यारी।
श्रचल गात तन थिकत नैन, भिर सुधि नींह रहत संभारी।
राधा-राधा-राधा टेरित व्याकुल वदन बिहारी।
सिरस सुमन मुकुमार श्रंग के सह नींह सकत बयारी।
ता हित किये रहत श्रंचरन की छांहि सदा बज-नारी।
मिलहु श्रंक भिर भेंट भूजन सौं, तुम सम और न प्यारी।
"ग्रानन्द" तुम बिन नन्दनन्दन की हरहि बिया को भारी।

छत्तीसगढ़ (रतनपुर) के गोपालचन्द्र मिश्र का जन्म संवत् १६६० के लगभग माना जाता है। इनके पिता का नाम गंगाराम ग्रौर पुत्र का माखनचन्द्र था। माखनचन्द्र भी ग्रच्छे किव थे। रामप्रताप—काव्य का ग्राधा भाग गोपालचन्द्र ने लिखा ग्रौर शेष उनकी ग्राज्ञा से माखनचन्द्र ने पूरा किया।

छत्तीसगढ़ की प्राचीन राजधानी रतनपुर के हैंहयवंशी राजा राजिंमह के दरबार में गोपालचन्द्र का बड़ा मान-सम्मान था। बाद में उन्होंने स्रापको स्रपना दीवान बना लिया। राजा की इच्छा से ही स्रापने संवत् १७४६ में

<sup>•</sup> हिन्दी साहित्य का इतिहास, रामचन्द्र शुक्ल, सातवां संस्करण, पृष्ठ १८२।

"खूबतमाशा" ग्रन्थ की रचना की । इसके ग्रतिरिक्त "जैमिनी ग्रश्वमेघ", (१७५२), "सुदामाचरित्र" (१७५५), "भक्त चिन्तामणि" (१७५६), "रामप्रताप" ग्रौर पिंगल का ग्रन्थ "छन्दविलास" लिखा । ग्राप की कविता सरल ग्रौर कहीं-कहीं ग्रत्यंत व्यंग्यपूर्ण हो गई है :—

> दान सुधा जलतें जिनि सींच, सतोगन बीच विचार जमायो। बाढ़ि गयो नभ मण्डल लौं महिमण्डल घेरि दसौं दिसि छायो। फूल घने परमारथ फूल निपूर्ण बड़े फलते सरसायो। कोरति वृक्ष विशाल गुपाल सुकोविद वृन्द विहंग बसायो।।

खेती करत किसान के मोते दुख सुनि लेहु। हर लैके पिय खेत में भूलि पांय मत देहु।।

कृष्ण-भक्त कियों की भांति मध्यप्रदेश के रामभक्त कियों ने भी श्रपनी रचनाश्रों से हिन्दी-साहित्य को मंडित किया हैं। इन कियों ने राम के लोकरंजक चित्र का जो रूप उपस्थित किया, वह लोकपक्ष की विभिन्न भावनाश्रों से पिरपूर्ण हैं। इस प्रकार के कियों में गोपाल, माखन किय श्रौर मदनभट्ट के श्रितिरक्त जैसीनगर के नाथूराम चतु-वेंदी ब्रज (संवत् १८६१) ने "रामसागर" नाम का महाकाव्य लिखा, जिसमें रामवनवास से रामके राज्याभिषेक तक की कथा समाविष्ट है। श्राप ही हिन्दी के उन प्रथम कियों में हैं, जिन्होंने मैथिलीशरण गुप्त के पूर्व लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का चित्रण किया। इस काव्य में सभी रसों का समावेश मिलता है श्रौर चित्र-चित्रण भी सफल हुन्ना है। उर्मिला श्रपनी वियोगावस्था के समय सूर्य से प्रकट न होने की प्रार्थना करती हुई कहती है:—

कनका चिल मंदिर सो, सुन्दर शिखर ब्रोट, मारि खल निश्चर समूह व्यूह राखो न। खैचि हय डोरि ब्रंध सारथी निहारौं "ब्रज", रथ करि मंद गित वेगि ग्रिभलाखो न। गुरु इहि वंश के प्रसंश ग्रवतंस, देव! ग्राज-चल-कंज पुंज कमल विकासो न। निसितम घोर करि जोरें तिय प्राची श्रोर, होहि निहं भोर ये प्रभाकर प्रकासो न।

सागर के कवि मदन भट्ट (संवत् १८८४) के वाल्मीकि रामायए के ग्राधार पर "राम-रत्नाकर" नामक महाकाव्य लिखा था । इसके लिखने में राम-चरित्र सम्बन्धी संस्कृत के ग्रन्य काव्यों ग्रीर नाटकों का भी ग्राश्रय लिया गया ।

हिन्दी के सुप्रसिद्ध किव भूषण और मितराम के बड़े भाई चिन्तामिण त्रिपाठी का जन्म-काल संवत् १६६६ और किविता-काल संवत् १७०० के आसपास माना जाता है। इन्होंने "किविकुलकल्पतरु" नामक ग्रंथ की रचना की। ये तिकवांपुर (जिला कानपुर) के रहनेवाले थे, परन्तु "शिविसिहसरोज" में लिखा है कि ये "बहुत दिन तक नागपुर में सूर्य वंशी भोंसला मकरंदशाह के दरबार में रहे और उन्हों के नाम पर "छन्द-विचार" नाम का एक बहुत बड़ा पिंगल ग्रंथ बनाया; परन्तु इस नाम के किसी भोंसला राजा का अस्तित्व नही पाया जाता। सम्भव है कि कोई गोंड राजा हो, क्यों कि उस प्रकार के नाम उन्हों में प्रचलित थे। चिन्तामिण के काव्य में भाषा का प्रवाह और भावों की सरसता भली प्रकार मिलती है:—

येई उघारत है तिन्हें जे परे मोह-महोदिघ के जल फेरे। जे इनको पल घ्यान घरें मन ते न परें कबहूं जम घेरे।

## राजै रमा-रमनी-उपधान ग्रभै बरदान रहें जन नेरे। हैं बलभार उदण्ड भरे हरि के भुज-दण्ड सहायक मेरे।

ग्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने रीतिकालीन काव्य का समय संवत् १७०० से १६०० तक माना है। इस ग्रविध में भी मध्यप्रदेश में ग्रनेक ग्रंथों की रचना हुई, जिनमें से कुछ धार्मिक भावनाग्रों से युक्त हैं ग्रीर कुछ वीर रस की रचनाएँ हैं। संवत् १७०१ में हरिवल्लभ ने दोहा छन्द में गीता का ग्रनुवाद किया, जो व्यंकटेश्वर प्रेस से प्रकाशित हुग्रा था। कृष्ण भट्ट कलानिधि ने भी इन्हीं दिनों "ब्रह्मसूत्र", "केन", "माण्डूक्य" ग्रीर "प्रश्नउपनिषदों" के ग्रनुवाद किये। ग्रमरावती के छत्रसिंह कायस्थ ने महाभारत के कथानक को ग्रहण कर "विजय मुक्तावली" नामक प्रबंधकाव्य की रचना की। ग्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने इनका स्थान बटेश्वर उत्तर प्रदेश का ग्रंटर ग्राम माना है ग्रीर ग्रापके मतानुसार ये ग्रमरावती में कल्याण्सिंह नामक किसी व्यक्ति के यहाँ ग्राश्रय में थे। "विजयमुक्तावली" के लेखक का समय संवत् १७५७ है। ग्रंथ में कथानक ग्रोजस्वी भाषा द्वारा प्रकट किया गया है। ग्रिभमन्यु की युद्ध-यात्रा के पश्चात् विदुर की चिन्ता को लक्ष्य कर किव कहता है:—

निरखत ही अभिमन्यु को, विदुर डुलायो सीस। रक्षा बालक की करौ, ह्वं कृपालु जगदीस। आपुन कांघों युद्ध नींह, धनुष दियो भुव डारि। पापी बैठे गेह कत, पाण्डु पुत्र तू चारि। पौरुष तज, लज्जा तजी, तजी सकल कुल-कान। बालक रनींह पठाइ के, आपु रहे सुख मान।

इन्हीं दिनों मण्डला के प्राणनाथ किव ने "ग्रंगदवादि" नामक वीररसपूर्ण प्रबन्ध-काव्य की रचना ६०३ छंदों में की। जयसिंह नगर के भगवत्शरण चतुर्वेदी ने "द्रौपदी-स्वयम्बर", "ग्रभिमन्यु ग्राख्यान", "मीरा ग्राख्यान" ग्रौर "भीष्म-युद्ध" नामक "काव्य-ग्रंथों" की रचना की। खैरागढ़ के बक्षी उमराविसिंह ने "पाण्डव-विजय" लिखा।

गोरेलाल पुरोहित या लाल किव कां वीररसपूर्ण काव्य लिखने के कारण हिन्दी-साहित्य में विशेष स्थान हैं और इनकी शैली भूषण तथा सूदन से भिन्न हैं। इनका जन्म संवत् १७१४ के लगभग माना गया है।\* ग्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने इन्हें मऊ (बुन्देलखण्ड) का रहनेवाला माना है,† परन्तु लोकनाथ सिलाकारी, इन्हें दमोह (सकी-लिया) का मानते हैं। ‡ ये उन महाराजा छत्रसाल के दरबार में थे,जिनके सम्बन्ध में भूषण किव ने कहा था कि "साह को सराहौं के सराहौं छत्रसाल को।" लाल किव इसी युद्ध में छत्रसाल के साथ गये थे ग्रीर वहीं मारे गये। इन्होंने "छत्रप्रकाश", "विष्णुविलास" ग्रीर "राजिवनोद" नामक तीन ग्रंथ लिखे। "छत्रप्रकाश" में दोहा, चौपाई, छंदों में महाराज छत्रसाल का जीवन-चरित्र लिखा गया है। वास्तव में छत्रसाल ग्रपने युग के महान् वीर थे ग्रीर उन्होंने ग्रपने शौर्य से बुन्देलखण्ड में यवनों के पैर उखाड़ दिये थे। ग्रापने गढ़ाकोटा (सागर) को ग्रपनी राजधानी बनाया था। "छत्रप्रकाश" में ग्रोज गुण ग्रीर किव की प्रबंध-पटुता सुन्दर रूप में प्रकट हुई है:—

छत्रसाल हाड़ा तहँ श्रायो, श्रव्न रंग श्रानन छवि छायो। भयो हरौल बजाय नगारो, सार घार को पहिरनहारो। दौरि देस मुगलन के भारो, दपटि दिली के दल संहारो। एक श्रान शिवराज निबाहो। करे श्रापने चित की चाही।

<sup>\* &</sup>quot;कविता कौमुदी" (पहला भाग), सम्पादक पंडित रामनरेश त्रिपाठी, पृष्ठ ३७६।

<sup>†</sup>हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ३३३।

<sup>🕇</sup> भानु ग्रभिनन्दन ग्रन्थ, पृष्ठ ११४।

ग्राठ पातसाही क्षकभोरे, सूबन पकरि दंड लै छोरे। कोटि कटक किरवान बल, बांटि जंबुकन देहु। ठाटि युद्ध यहि रीति सों, बांटि घरन घरि लेहु।

हिन्दी के स्रधिकांश रीतिकालीन किव किसी न किसी राजा के स्राश्रय में रहे। वे इसमें गौरव भी स्रनुभव करते थे। इसीलिये ठाकुर किव ने कहा:—

### ठाकुर सो कवि भावत मोहि, जो राजसभा में बड़प्पन पावै।

हिन्दी की रीति-काल में ग्रधिकतर रचनाएँ तीन प्रकार की मानी जाती हैं—रीति सम्बन्धी, श्रृङ्गार रसपूर्ण तथा नायिका भेद सम्बन्धी। रीति-कालीन किवयों को संस्कृत-साहित्य के ग्रलंकार-सम्प्रदाय, रीति-सम्प्रदाय, ध्विन-सम्प्रदाय तथा वक्रोक्ति-सम्प्रदाय से प्रेरणा प्राप्त हुई ग्रौर उस पर वात्सायन के "कामसूत्र" तथा बाद में लिखे गये "रित-रहस्य" ग्रौर "ग्रनंग-रंग" ग्रादि, ग्रन्थों का भी प्रभाव पड़ा। इन किवयों में से ग्रधिकांश ने ग्रपने लक्षण-ग्रन्थों में उदाहरण दूसरे किवयों के न लेकर स्वयं रचे ग्रौर १७ वीं शताब्दी के पंडितराज जगन्नाथ की भांति यह सिद्ध किया कि — "ग्रपनी सुगन्ध में मस्त कस्तूरी उत्पन्न करनेवाला हिरन, फूलों के गंध की चिन्ता नहीं करता।" (देखिए रसगंगाधर प्रथम खंड)।

हिन्दी का रीतिकालीन काव्य जीवन की गहराई की अपेक्षा कला-पक्ष से अधिक प्रभावित जान पड़ता हैं। यह किव-समाज उस समय भी आमोद-प्रमोद का दरबारी-जीवन व्यतीत कर श्रृङ्गारिक रचनायें कर रहा था।

रीतिकालीन काव्य में अनुभृति की गहराई की अपेक्षा अभिव्यक्ति की सजावट अधिक प्रखर हो गई और प्रायः सभी कि श्रृङ्काररस को रसराज \* मान कर ही काव्य-रचना करते थे। इनके श्रृङ्कार में मन की वह सात्विक भावना नहीं पाई जाती जो भक्त श्रृङ्कारी किवयों में मिलती हैं। इन्होंने अपनी वासनाओं को राधा और कृष्ण की आड़ में छिपाने का प्रयत्न किया और कहीं-कहीं तो लोकमर्यादा तथा नैतिकता का भी उल्लंघन कर गये। इनकी राधा आत्मा और परमात्मा के मिलन का साधन न रहकर रास और केलि का आधार बन गई और "मेरे कर मेंहदी लगी है, नन्द-लाल प्यारे, लट उलभी हैं नेकु बेसिर सवार दे।" जैसे बहाने बनाकर कृष्ण की निकटता प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया। इस युग के काव्य में अभिव्यक्ति को किव की चेतना का रूप नहीं मिलता, जिसे आधुनिक काव्य-आलोचक इलियट और लीविस काव्य के लिये आवश्यक मानते हैं। फिर भी इस युग के काव्य में रस-संचार अवश्य मिलता है, जो क्षिणिक है और जीवन के शाश्वत-सत्य को नहीं छूता। इसमें कुछ मनोवैज्ञानिक चित्रण भी उपलब्ध हैं; जो आधुनिक मनोविज्ञान की कसौटी पर परखने योग्य हैं। रीति-कालीन काव्य की मनोवैज्ञानिकता ब्रज-साहित्य-मण्डल के गत मेरठ अधिवेशन में उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री और साहित्य एवं दर्शन के गंभीर विद्वान् डॉ.सम्पूर्णानंद ने भी स्वीकार की थी।

मध्यप्रदेश ने भी कई रीतिकालीन ग्राचार्य उत्पन्न किये, जिन में कुमारमिण, कृष्णभट्ट कलानिधि ग्रौर पद्माकर मुख्य हैं। इनकी रचनाएँ, केशव, देव, मितराम ग्रौर भिखारीदास, जैसे रीतिकालीन हिन्दी के ग्रन्य ग्राचार्यों से टक्कर लेती है। कुमार मिण्का "रिसक-रसाल" ग्रंथ इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ग्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है कि—"इनका कुछ वृत्त-ज्ञात नहीं है। इन्होंने संवत् १८०३ के लगभग "रिसक-रसाल" नामक एक बहुत बड़ा रीति-ग्रन्थ बनाया। कि शिवसिह सरोज में इन्हें गोकुल का रहनेवाला माना गया है। वास्तव में ये मध्यप्रदेश के थे ग्रौर इन्हें गोंड राजा द्वारा सागर जिले के ग्राम—कनेरा ग्रौर धमती—दान में मिले थे। "रिसक-रसाल" में समास-शैली पर लक्षणों को बाँघ कर उनके सुन्दर उदाहरण उपस्थित किए गये हैं। लक्षणों के विषय में ये भिखारी-

<sup>\*</sup> हिन्दी साहित्य का इतिहास, छठा संस्करण, पष्ठ २६२।

दास से भी अधिक सजग जान पड़ते हैं। इस सम्बन्ध में आपकी त्रुटि निकालना आचार्यों के लिये भी सरलता से सम्भव नहीं। इनके काव्य की मधुरता दर्शनीय है:—

> गावें वधू मधुरे सुर गीतन, प्रीतम संग न बाहिर ऋाई। छाई कुमार नई छिति में छिवि, मानों बिछाई नई दिरयाई। ऊँचे ग्रटा चिंढ़ देखि चहूँ दिसि,बोली यों बाल गरो भिर ऋाई। कैसी करों हहरैं हियरा, हिर ऋाये नहीं उलही हिरयाई।

> बांधित केस दुहों भुज सौं गिह यों, मुख कांति लखी दृग फेरें। चंदिह घेरें मनो तम जाल, मनो तम को चपला जुग घेरें।

कुमार मिए। के पुत्र कृष्ण भट्ट कलानिधि ने "ग्रलंकार प्रकाश", "वृत्तचंद्रिका", "शृङ्गाररस माधुरी" तथा "नख-शिख" चार ग्रंथों की रचना की । गढ़ा कोटा के बदनेश किव (सन् १७६५) ने "रसदीपक" नामक रीति-ग्रंथ लिखा, जिसमें विस्तार के साथ नायिका-भेद का निरूपण किया गया।

हिन्दी के सुप्रसिद्ध रीतिकालीन कवि पद्माकर का जन्म संवत् १८१० (सन् १७५३) में सागर में \* हुम्रा । इनका पूरा नाम प्यारेलाल भट्ट ग्रौर पिता का नाम मोहनलाल भट्ट था। मोहनलाल भट्ट स्वयं ग्रच्छे विद्वान् थे ग्रौर उन्हें कई राज्यों से सम्मान प्राप्त था । पद्माकर संवत् १८४६ में गोसाई प्रनुपगिरि उपनाम हिम्मतबहादूर जैसे, उस समय के प्रमुख वीर, के सम्पर्क में ग्राये ग्रौर "हिम्मतबहादुर बिरदावली" ग्रंथ की रचना की, जो वीररस का खण्ड-काव्य है । इसके पश्चात् ग्राप सतारा में रहे ग्रौर फिर जयपुर पहुँचे, वहां के महाराजा जगतिसह के नाम पर ग्रापने "जग-द्विनोद" लिखा, जो श्रृङ्गाररस का प्रमुख ग्रंथ हैं। इनके द्वारा दोहा छंद में लिखित ग्रलंकार ग्रंथ "पद्याभरण" भी सम्भवतः जयपुर में लिखा गया । उदयपुर के महाराणा भीमसिंह ग्रौर ग्वालियर के महाराजा दौलतराव सिंधिया के दरबार में भी गये। कहते हैं कि वहां ग्रापने सरदार ऊदा जी के ग्रनुरोघ पर संस्कृत के ग्रंथ "हितोपदेश" का भाषा-नुवाद किया । अंतिम दिनों में रोग-ग्रस्त होकर ग्राप कानपुर (उत्तर प्रदेश) में रहे ग्रौर वहां "गंगालहरी" की रचना की । ''जगद्विनोद'' के सम्वध में स्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल का कहना है कि ''वास्तव में यह श्रृङ्गार रस का सार ग्रंथ सा प्रतीत होता है । इनकी मधुर कल्पना ऐसी स्वाभाविक ग्रौर हाव-भाव-पूर्ण मूर्ति-विधान करती है कि पाठक मानों प्रत्यक्ष प्रनुभूति में मग्न हो जाता है । ऐसा सजीव मूर्ति-विधान करनेवाली कल्पना बिहारी को छोड़ श्रौर किसी कवि में नहीं पाई जाती।" पद्माकर की कल्पना और भावुकता उनके काव्य को रसिकता प्रदान करती है, तो उनकी ग्रलं-कारप्रियता कभी-कभी काव्य को दुरूह भी बना देती है। लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग से ग्राप मन की ग्रव्यक्त भाव-नाम्रों को मूर्त्त रूप देने में भी सफल हुए है भ्रौर यह लाक्षिएकता ग्रापके काव्य की एक प्रमुख विशेषता है। एक नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए ग्राप कहते हैं :--

> जाहिरै जागत सी जमुना जब बूड़े बहै उमहै वह बेनी। त्यों पद्माकर हीर के हारन गंग तरंगन सी सुखदेनी। जावक के रंग सों रंग जात है भांति ही भांति सरस्वति स्नेनी। पैरे जहां ही जहां वह बाल, तहां-तहां ताल में होत त्रिवेनी।

पद्माकर ने ऋतु-वर्णन भी किया है, जो एक प्रकार से प्राचीन परम्परा पर ही अवलंबित है । ऋतु-वर्णन सम्बन्धी छंदों में स्रापने अनुप्रास अलंकार का खूब प्रयोग किया है, जैसे :—

<sup>\*</sup> सागर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर

कूलन में, केलि में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, किलन-कलीन किलकंत है। कहैं पद्माकर परागन में, पानहू में, पानन में, पीक में, पलासन पगंत है। द्वार में, दिसान में, दुनी में, देश देशन में, देखी दीप-दीपन में दीपत दिगंत है। बीयिन में, बज में, नवेलिन में, बेलिन में, बनन में, बागन में, बगरो बसंत है।

डाक्टर ग्रियर्सन ने पद्माकर पर केशव और चिंतामिए। का प्रभाव माना है, परन्तु वास्तव में पद्माकर ग्रपनी स्वतंत्र-घारा को लेकर अग्रसर हुये और उन्होंने रीतिकालीन काव्य-साहित्य में ग्रपना विशेष स्थान बनाया। उन्होंने कल्पना और शब्द-शक्ति द्वारा जो चित्र कहीं-कहीं पर उपस्थित किये हैं, उस प्रकार के चित्र देव और बिहारी को छोड़ कर हिन्दी के ग्रन्य बहुत कम कियों द्वारा प्रस्तुत किये जा सके। एक नायिका का वर्णन करते हुए ग्राप लिखते हैं:—

कै रित-रंग थकी थिर ह्वं परयंक पै प्यारी परी सुख पायकै। त्यों पद्माकर स्वेद के बुंद, रहे मुकता हल से तन छाय कै। बुंद घने मेंहदी के लसें कर तापर यों रह्यो ग्रानन ग्रायकै। इंदु मनो ग्रर्रावंद पै राजत इंद्रबसून के वृन्द बिछायकै।

स्वर्गीय लाला भगवानदीन ने इस कविता को पद्माकर की ग्रांखों द्वारा देखे हुए एक दृश्य के ग्राधार पर लिखा हुग्रा माना है। पद्माकर की भाषा सरल, तरल एवं मधुर होते हुए ग्रलंकारों के सम्मिश्रण द्वारा सजीवता पैदा कर देती है ग्रीर उनके द्वारा प्रयुक्त शब्दाडम्बर भी ग्रधिकतर काव्य को रोचक बनाने में सहायक हो गया है।

विष्णुस्वामी और निम्बार्क के पहले विष्णु के गोपाल रूप एवं राधा की ओर भक्तों का ध्यान नहीं गया था। आपने गोपाल कृष्ण और राधा की भिक्त को प्रधानता दी। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी के अनुसार पौराणिक-काल की रुक्मिणी तथा लक्ष्मी से कहीं अधिक सजीव मानवीय राधा की उत्पत्ति प्रेमभिक्त के कारण ५०० ईस्वी से पूर्व हो चुकी थी। \*हिन्दी के भक्त-कवियों ने "नारद-भक्त-सूत्र" के अनुसार प्रेमस्वरूप राधा की आराधना की, परन्तु रीतिकालीन कवियों ने राधा और कृष्ण के प्रेम को आधिभौतिक धरातल के नीचे उतार कर अति-मानव बना दिया। इस प्रकार ब्रजभाषा में दिव्य तथा लौकिक दोनों प्रकार के प्रचुर श्रृङ्कारी साहित्य की सृष्टि हुई। †

रीतिकालीन होते हुए भी कई किवयों ने वीररस श्रीर शांत-रस की किवतायें भी लिखीं। नरसिंहपुर के मौनी महाराज का जन्म लगभग १८०७ श्रीर स्वर्गवास संवत् १९५७ में हुग्रा। श्रापका पूरा नाम भक्त परमानन्द बताया जाता है। श्रापने लगभग १६ वर्ष की अवस्था से मौन घारण किया श्रीर जीवन-पर्यन्त मौन ही रहे। होशंगाबाद-निवासी शिवलालजी ने श्रापकी गेय किवताश्रों का संग्रह किया, जिससे प्रकट होता है कि यह संग्रह १९५६ में लिपि-बद्ध हुग्रा। मौनी महाराज ने श्रनेक छंदों में किवता की है। यहां तक कि श्रापकी रचनाएँ उर्दू के "गजल" छन्द में भी पाई जाती हैं। एक गज़ल के ग्रन्तिम चरणों में श्राप सबको उपदेश देते हुए कहते हैं :—

जमाना देख दुनिया का कभी कोई से न कुछ कहना। सदा खामोश दिल श्रपना जगत् में मौन हो रहना।

मौनी बाबा राम के भक्त थे, इसीलिये ग्रापने राम-जन्म, राम का ब्याह ग्रौर उनके ग्रन्य कार्यों को भी ग्रपनी रचनाग्रों का ग्राधार बनाया। राम के जन्म पर ग्राप एक "सोहर" में लिखते हैं:—

राम जनम मंगलमय सजनी, बाजत ग्रनंद बधाई हो। ध्वज पताक तोरन पुर छादित रचना विविध बनाई हो।

गुजरात एण्ड इट्स लिटरेचर ।
 पोद्दार म्रिभनन्दन ग्रन्थ, श्री गुरुप्रसाद टंडन, पृष्ठ १७६ ।

खोर-खोर प्रति सदन सुशोभित सुषमा सकल सुहाई हो। सहज श्रृङ्गार किये शशिबदनी वृन्द-वृन्द उठ घाईँ हो। कनक कलस भर यारि सुमंगल गावत नृप-गृह ऋाईँ हो। घर-घर मौज बधाए बाजें, प्रकटे जन सुखदाई हो। हर्षवन्त नर-नारि संत सुर "मौन" मुदित बलि जाई हो।

कहीं-कहीं मौनी बाबा की रचनाम्रों में दार्शनिक विचारों का भी समावेश मिलता है स्रौर गूढ़ एवं जटिल भाव-नाम्रों को भी सरस रूप में प्रकट किया गया है ।

इसी प्रकार उत्तर माध्यमिक काल में निमाड़ के संत सिंगाजी (१७५५ के लगभग) का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी रचनाएँ निमाड़ी भाषा में हैं और पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के शब्दों में—"सिंगाजी नर्मदा की तरह ग्रमर, उज्ज्वल, सुन्दर ग्रौर प्राएवर्द्धक श्रौर युग की सीमारेखा बनानेवाले संत है।" गांधी जी की भांति हिंसा पर ग्रहिंसा से विजय पाने का मंत्र बतलाते हुए संत सिंगाजी कहते हैं:—

अगला होइगा आग का पूला, अपुण न होणू पाणी रे। जाण का आग अजान हुई न, तत्त्व इक लेणु छाणी रे।

छोटे, सरल एवं सीघे-सादे शब्दों में अपने दिन प्रति दिन के जीवन से सम्बन्धित उदाहरणों द्वारा बड़ी से बड़ी बात कह जाना सिगाजी के भजनों की विशेषता है और वे न केवल निमाड़ी, वरन् समस्त हिन्दी-साहित्य के लिये गौरव की वस्तु है।

(२)

### आधुनिक साहित्य

(ग्र) भारतेन्दु-युग-भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र का जन्म काशी में भाद्रशुक्ल पंचमी संवत् १६०७ को ग्रौर मृत्यु ३५ वर्ष की ग्रवस्था में माघ कृष्ण ६ संवत् १६४१ में हुई। ग्रापकी प्रतिभा बहुमुखी थी। ग्राप नाटककार, निवन्ध-लेखक, सहृदय किव तथा समाज-सुधारक सभी कुछ थे। ग्रापने काव्य ग्रौर साहित्य की उन्नति के लिये कई संस्थाएँ स्थापित कीं ग्रौर पत्र-पत्रिकाग्रों का प्रकाशन भी ग्रारम्भ किया। साहित्य के विभिन्न क्षेत्रों में ग्रापने स्वयं रचना की ग्रौर दूसरों को भी प्रोत्साहित किया। मध्यप्रदेश के ठाकुर जगमोहनसिंह (संवत् १६४१ से १६५५) ग्रध्ययन के लिये काशी ग्राये थे। यहीं ग्रापका भारतेन्दु जी से सम्पर्क हुग्रा, जो ग्रंत तक बराबर ज्यों का त्यों बना रहा।

पन्ना-निवासी हजूरी के पुत्र दुर्जनसिंह को पन्ना के राजा ने मैहर का राज्य दिया, जिसमें मुड़वारा (कटनी) भी शामिल था। दुर्जनिसिंह के पुत्र राजा प्रयागदास ने कटनी के पास विजयराघवगढ़ नगर बसाया। सन् १८४६ में इनका स्वर्गवास हो गया। इनके पुत्र सरयूप्रसाद नावालिग थे, इसलिये विजयराघवगढ़ का राज्य ग्रंग्रेजों ने ग्रपने ग्रंधिकार में ले लिया। सन् १८५७ के विष्लव में विद्रोहियों का साथ देने के ग्रंपराध में सरयूप्रसाद को कालापानी की सजा हुई, परन्तु उन्होंने मार्ग में ही ग्रात्म-हत्या कर ली। इन्हीं के पुत्र ठाकुर जगमोहनसिंह को दो सौ रुपया मासिक पेन्शन दी गयी ग्रौर बाद में तहसीलदार बनाया गया।

ठाकुर साहव जब बिलासपुर जिले की शिवरीनारायण तहसील में तहसीलदार थे, तब ग्रापने "श्यामास्वप्न" नामक एक सुन्दर उपन्यास की रचना की । संवत् १६४२ में बाढ़ के कारण तहसील बह जाने पर श्रापने "प्रलय" रचा। इन दो ग्रंथों के ग्रतिरिक्त ग्रापने "प्रेम-हजारा", "प्रेम-सम्पत्तिलता", "मेघदूत", "कुमारसम्भवसार", "सुजन्नाटक", "श्यामा-सरोजनी", "ज्ञान-प्रदीप" ग्रौर "सांख्य-सूत्रों के ऊपर टीका" ग्रादि ग्रंथ लिखे। ग्राचार्य रामचन्द्र-

शुक्ल के कथनानुसार—"ग्राप संस्कृत-साहित्य ग्रौर ग्रंग्रेजी के ग्रच्छे जानकार तथा हिन्दी के प्रेम-पथिक किव ग्रौर माधुर्य-पूर्ण गद्य-लेखक थे। प्राचीन साहित्य के ग्रभ्यास ग्रौर विन्ध्याटवी के रमणीय प्रदेश में निवास के कारण विविध भावमयी प्रकृति के रूप-माधुर्य की जैसी सच्ची परख, जैसी सच्ची ग्रनुभृति, उनमें थी, वैसी उस काल के किसी हिन्दी-किव या लेखक में नहीं पाई जाती।" वास्तव में ठाकुर साहब का गद्य ग्रौर पद्य दोनों पर समान ग्रधिकार था। ग्रापने ग्राम्य जीवन का सुन्दर वर्णन "श्यामास्वप्न" में किया है। प्रकृति के ग्रन्तस्तल का माधुर्य उपस्थित करने में जो सफलता ठाकुर साहब को मिली वह स्वयं भारतेन्दु भी नहीं पा सके। दिक्षण कोशल का वर्णन करते हुए ग्राप लिखते हैं:—

"इसके दक्षिए विन्ध्याचल सा अचल; उत्तर और दक्षिए को नापता भगवान् अगस्त्य का किंकर दण्डवत करता हुआ विराजमान है। इसके पूर्व चरणों को घोती मोती की माला के नाई मेकलकन्यका बहती है। यह पश्चिमवाहिनी जिसकी सबसे विलग गित है, अपनी बहिन तापती के साथ होकर विन्ध्य के कन्दरों की दरी में तप करती सूर्य के तप से तापित सोतों के सदृश अपने बाहु-वल्लभ सागर से जा मिलती है। नर्मदा के दक्षिए। में दण्डकारण्य का एक देश दक्षिए। कोशल के नाम से प्रसिद्ध है।"

ठाकुर साहब की रचनाम्रों में भाषा विषय के म्रनुरूप पाई जाती है। म्रापके द्वारा लिखे हुये सवैया छन्द म्रत्यन्त मधुर हैं। 'मेघदूत' का म्रनुवाद भी म्रापने किवत्त, सवैया में ही किया। म्रापको श्रृंगारी किवताएं 'श्यामास्वप्न' उपन्यास की भांति ही श्यामा से सम्बन्धित जान पड़ती हैं, जिसे म्रापकी एक प्रेयसी बतलाया जाता है। 'प्रेम-सम्पित्तलता' (संवत् १८५४) का एक सवैया नीचे उदाहरए। स्वरूप उपस्थित किया जाता है—

म्रब यों उर म्रावत है सजनी, मिलि जाऊं गरे लिंग के छितियां। मन की करिभांति म्रनेकन म्रौ, मिलि कीजिये री रस की बितयां। हम हारे म्ररी करि कोटि उपाय, लिखी बहुनेहुँ-भरी पितयां। जगमोहन मोहनी मूरित के बिन, कैसे कटै दुख की रितयां।

भारतेन्द्रयुग में उत्पन्न होनेवाले स्रथवा उन्हीं की शैली पर काव्य-रचना करनेवाले मध्यप्रदेशीय किवयों में महामहोपाध्याय स्व. जगन्नाथप्रसाद 'भानु' स्व. विनायकराव, स्व. सैयद श्रमीरग्रली 'मीर', स्व. रायदेवी प्रसाद 'पूर्ण' भ्रौर श्री सुखराम चौबे 'गुणाकर' का नाम विशेष रूप से लिया जा सकता है।

भानु ने 'काव्य-प्रभाकर ' ग्रौर 'छन्द-प्रभाकर ' जैसे ग्रन्थ रचकर हिन्दी की जो सेवा की वह त्रतुलनीय हैं । ग्राप छन्दशास्त्र, गिएतशास्त्र ग्रौर ज्योतिषशास्त्र के भी ग्रच्छे विद्वान् थे । ग्रापका जन्म विक्रम संवत् १९१६ श्रवएश्चुक्ल दसमीं को मध्यप्रांत की राजधानी ग्रौर हिन्दी-मराठी के सिम्मलन-क्षेत्र नागपुर में हुग्रा । ग्रापके पिता श्री वस्शीराम सरकारी फौज में नौकर थे । वे भी किव थे ग्रौर इनका 'हनुमान नाटक ' ग्राज भी प्रसिद्ध है । सरकारी नौकरी से ग्रवकाश ग्रहएा करने पर भानुजी बिलासपुर में रहने लगे थे ।

भानु ने शिक्षा-विभाग से नौकरी प्रारम्भ की और घीरे-घीरे इ. ए. सी. के पद पर पहुँचे गये। जिस समय आप वर्घा में थे, उसी समय पंडित गंगाप्रसाद अग्निहोत्री के सम्पर्क में आये, जिससे दोनों में साहित्य-क्षेत्र की ओर अग्रसर होने की विशेष अभिरुचि उत्पन्न हुई। आपके सम्पर्क से ही सैयद अमीरअली 'मीर' को भी लिखने का चाव उत्पन्न हुआ और आपने मध्यप्रदेश के किवयों में अत्यन्त ऊंचा स्थान प्राप्त किया। भानु ही वे प्रथम व्यक्ति थे, जिन्हें हिन्दी का विद्वान होने के कारण भारत सरकार की ओर से 'महामहोपाध्याय' की उपाधि प्राप्त हुई। प्रयाग हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ने भी अपने शिमला-अधिवेशन में आपको 'साहित्य-वाचस्पित' की उपाधि से विभूषित किया।

भानुजी गद्य ग्रौर पद्य दोनों के लेखक थे। तुलसीकृत रामायए का अध्ययन भी ग्रापने बहुत ग्रच्छा किया

था। वे काव्य-मर्मज्ञ, काव्य-पद्धति की प्राचीन परम्परा के पुजारी ग्रौर वीसवीं शताब्दी के प्रमुख प्रेर<mark>णादायक</mark> ग्राचार्य थे। सरस्वती की वंदना में ग्राप कहते हैं—

मंगल की खानी जग कीरत बखानी मंजु, मूल तें हरनवारे कुमित निसानी के। सुमित प्रदानी 'भानु' भक्न सुखदानी महा, दानी भिक्त सियाराम श्रौधरजधानी के। मूरख श्रजानी सोऊ होत गृणखानी पूज्य, परम सुजानी स्वच्छ वेद बर बानी के। किवन की बानी करें सुधारस सानी सदा, ध्याऊँपद दोऊ ऐसे बानी महारानी के।

स्व. विनायकराव 'नायक 'किव तुलसीकृत रामायए। की विनायकी टीका के लिये ग्रधिक प्रसिद्ध हैं। ग्रापका जन्म पौष शुक्ल दशमीं संवत् १६१२ में सागर जिले के ग्रन्तर्गत हुग्रा। ग्रापने लगभग ३४ वर्षों तक प्रांत के शिक्षा-विभाग में योग्यता के साथ कार्य किया। प्रारम्भ में ग्राप मुड़वारा स्कूल के प्रथम ग्रध्यापक नियुक्त हुये, परन्तु कमशः तरक्की करते हुए जवलपुर नार्मल स्कूल के सुपिरिनटेनडेन्ट तथा ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट के ग्रध्यापक-पद तक पहुँच गये। ग्रापने लगभग २० पुस्तकें लिखी। संवत् १९८१ की ज्येष्ठ शुक्ल दशमीं को—ग्रापका स्वर्गवास हो गया। विनायकरावजी ने 'काव्यकुमुमाकर 'नामका ग्रन्थ दो भागों में लिखा, जो एक उच्च कोटि का रीति-ग्रन्थ है। खड़ी-वोली में ग्रलंकार-पिगल सम्बन्धी ग्रन्थ की रचनाकर ग्रापने भी एक ग्रभाव की पूर्ति की। ग्रापकी काव्य-प्रतिभा ग्रधिकतर उदाहरए। स्वरूप उपस्थित किये हुये छन्दों में ही दिखलायी पड़ती हैं:—

चैत्र विसाल वंसंत बसै ग्ररु ग्रीषम जेठ ग्रवाढ बलाने। सावन भादट प्रावृट ये शरदातप ग्रस्विन कार्तिक जाने। मारग शीरष पूष हिमन्तहु माघर फागुन शीशिर ग्राने। शीतल माघ सु फागन जो, कवि नायक सो ऋतु नायकमाने। —काव्यकुसमाकर

पद्य की भांति गद्य भी त्राप सुन्दर लिखते थे। त्रापकी त्रनेक पुस्तकों पाठ्च पुस्तकों के रूप में प्रचलित थीं।

मुखराम चौवे 'गुणाकर 'का जन्म संवत् १६२४ में सागर जिले के रहली ग्राम में हुग्रा । ग्रापने वर्षों तक शिक्षा-विभाग में कार्य किया ग्रौर ६० वर्ष से अधिक उम्र हो जाने पर भी ग्रापकी साहित्यिक ग्रभिरुचि ज्यों की त्यों विद्यमान है । हास्य भी ग्राप सुन्दर लिखते हैं ग्रौर ग्रापके द्वारा बालोपयोगी साहित्य का भी सृजन हुग्रा है । ग्रापकी रचनाग्रों में भाषा की सानुप्रासिकता, सरलता ग्रौर भावों की मधुरता के दर्शन होते हैं।—

सहज सलोनी सुमुख सुलोचन सुन्दरि झ्यामा।
भूषण-भूषित भूरि, छबीली ललित ललामा।
देती है जब भव्य-भाल में बिदी प्यारी।
छिति पर छिटकी छटा चौगुनी हो चितहारी।
ज्यों मयंक के श्रंक लसै मंगल छिव छाकर।
त्यों कल कुंकुम की बिदी माथे श्रति सुन्दर।

स्व. सैयद अमीरअली 'मीर' का जन्म देवरी (सागर) में संवत् १६३० के लगभग हुआ। अपने निवास-स्थान देवरी में आपने 'मीर-मंडल' की स्थापना कर अनेक युवकों को काव्य और साहित्य की प्रेराणा प्रदान की। 'बूढे का व्याह अप्रापकी प्रसिद्ध रचना है। रसखान और आलम की भांति, मीर ने भी हिन्दी-कविता को अपनी साधना का आधार बनाया और अपने जीवन को साम्प्रदायिक भावनाओं से सदा दूर रखा। आप समाज-सुधारवादी थे। 'बूढे के ब्याह' में इसी भावनाका समावेश पाया जाता है। ग्रंतिम दिनों में आप भाटापारा चले गये थे और वहां रेल के पहियों के नीचे दबने से मृत्यु हो गई।

म्रापके काव्य में कहीं-कहीं विशेषकर जहां हिन्दू त्योहारों का वर्णन किया गया है, नजीर श्रकबराबादी की शैली के दर्शन होने लगते हैं। दशहरा के सम्बन्ध में श्राप लिखते हैं:—

> श्चा गया प्यारा दशहरा, छा गया उत्साह बल। मातृ-पूजा, शक्ति-पूजा, वीर-पूजा है विमल। हिन्द में यह हिन्दुश्चों का विजय-उत्सव है ललाम। शरद की इस सुऋतु में है खड्ग-पूजा वाम-वाम।

स्व. राय देवीप्रसाद 'पूर्ण' (संवत् १६२५ से १६७१) का जन्म ग्रौर शिक्षा-दीक्षा जवलपुर में हुई। स्व. राय-बहादुर डाक्टर हीरालाल ग्रौर दमोह के रायबहादुर पण्डया बैजनाथ (ग्राजकल काशी में रहते हैं) ग्रापके सहपाठी थे। इन दोनों ने सरकारी नौकरी में प्रवेश कर ऊँचे-से-ऊँचा पद प्राप्त किया ग्रौर राय देवीप्रसाद 'पूर्ण' ने वकालत का पेशा ग्रहण कर कानपुर ग्रौर कानपुर के निकट भदरस गांव को ग्रपना कार्य-क्षेत्र बनाया। कानपुर के साहित्यिक, राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन के ग्राप कर्णधार बन गये ग्रौर वहां पर, रिसक-समाज' नाम की संस्था की स्थापना की तथा 'रिसक-वाटिका' नाम का पत्र भी प्रकाशित किया। ग्रापने महाकवि कालिदास के 'मेघदूत' का ग्रनुवाद 'धाराधरधावन' नाम से किया। 'स्वदेशी-कुण्डल' ग्रापकी राजनीतिक कविताग्रों का संग्रह है। ग्रापकी कवि-ताग्रों का संग्रह 'पूर्ण-संग्रह' नाम से प्रकाशित हो चुका है। खड़ीबोली ग्रौर ब्रज-भाषा दोनों में ग्राप काव्य-रचना करते थे। प्रकृति-निरीक्षण में ग्रापक भावों की सुकुमारता दर्शनीय होती थी। भारतेन्द्र की भांति ग्राप में भी देश-भित्त ग्रौर स्वदेशी की भावना कूट-कूट कर भरी हुई थी तथा उपनिषदों ग्रौर वेदान्तों में गति होने के कारण ग्राप भारतीय संस्कृति के भी परम उपासक थे। ग्राप श्रच्छ वक्ता ग्रौर शीझ-से-शीझ काव्य-रचना करने में प्रवीण माने जाते थे जिसका कारण ग्रापकी कुशाग्र बुद्धि थी।

'पूर्णं' जी केवल पद्य-लेखक ही नहीं थे उन्होंने 'चन्द्रकला भानुकुमार' नाम का एक नाटक भी लिखा, जिसमें खड़ी-बोली का गद्य श्रौर ब्रज-भाषा के पद्य का प्रयोग किया गया है। श्राप स्वयं कुशल श्रभिनेता श्रौर वक्ता थे। भदरस की रामलीला में स्वयं श्रभिनय करते थे, यही कारण है कि "चन्द्रकला भानुकुमार" नाटक को श्रभिनय योग्य बनाने के लिये श्रापने भरसक प्रयत्न किया, परन्तु उसमें विशेष सफलता नहीं मिल सकी। फिर भी यह नाटक भावप्रधान है श्रौर स्थान-स्थान पर श्रापकी काव्य-प्रतिभा का चमत्कार इसमें श्रवश्य उपलब्ध होता है। नाटक की नायिका चन्द्रकला का वर्णन करते हुए श्राप लिखते हैं:—

भाय रही सुख पाय रही हिय सुन्दर चन्द्रमुखी श्रवला। न बने उपमा बरने कत हूं, सो मनो छवि सिंघु कड़ी कमला। कुसुमी पट मुजुलगात लसे मुसकान लखे मनुजात छला। रमणी के सुहावन पांयन पै झुकि चाहत लोटन को चपला।

'पूर्ण 'जी का स्वर्गवास संवत् १६७७ में हो गया, जबकि उनकी ग्रवस्था केवल ५७ वर्ष की थी।

रहली के रामचन्द्र दुवे ने हास्यरस की सुन्दर कविताएं लिखीं। ग्राघुनिक युग के प्रिय पेय चाय का वर्णन करते हुये ग्राप लिखते हैं:—

कंचन की नीकी देवें केटिली कुबेर श्राय, गंघवाली चाय कामरूप से ही श्रावेगी। श्राग श्राग्निहोत्री टी पवित्र पाक गौरी करें, दूध कृष्ण-धेनु का यशोदामाय लावेगी। विष्णु राजभोग श्रौर सिताको गणेश लावें, पंचपात्र भाजनों की कमी निपटावेगी। श्रास्रो भक्त लोगों श्राज शंभुघर चाय भोज, राम जपने का पियो श्रालस भगायेगी।

मान की दायिनी ब्राज समाज में ब्रातियताइ ब्रातिथ्यहि भावे। सन्दर स्वाद सुधासम सोहत सभ्यों के ब्रागे पियाले में ब्रावे। घूंटन घूंट में ब्रावे मजा ब्रितिनीकी उमंग सदा दरसावे। जो जस चाहता हो कलि में उसे चाहिये लाकर चाय पिलावे।

ठाकुर जगमोहर्नामह के शिष्य पंडित मालिकराम त्रिवेदी (शिवरीनायए) ने 'रामराज्य वियोग 'श्रौर' प्रबोध चन्द्रोदय' नाम के दो नाटक लिखे। यद्यपि इन नाटकों में श्रधिकतर नाट्यशास्त्र के प्राचीन नियमों का परिपालन किया गया है, फिर भी इनमें लेखक को सफलता मिली हैं श्रौर रंगमंच पर खेले भी जा चुके हैं। सिवनी के कालिका-प्रमाद द्वारा लिखित 'श्रजनिलाप' एवं 'नलदमयंती', जबलपुर के खिलावनलाल लिखित 'श्रेम-सुन्दर' तथा नरसिंहपुर के गण्पितिमिंह लिखित 'मत्योदय' नाटक भी श्रपने समय का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन नाटकों में भाषा तथा शैली का परिवर्तन भी कुछ-न-कुछ श्रवश्य दृष्टिगोचर होता है।

कंदेली (नर्रामहपुर) के चरणदाम ने 'धर्म-प्रकाश', 'विनयप्रकाश', 'गुरुमाहात्म' श्रौर 'धन-संग्रह ',ग्रन्थ लिखे। विसाहराम ने सर्व प्रथम 'कृष्णायन' महाकाव्य लिखा। इसके पश्चात् मऊ बुंदेलखण्ड-निवासी मंचित-द्विज ने 'कृष्णायन' लिखा श्रौर तीसरा 'कृष्णायन' महाकाव्य वर्तमान युग में पंडित द्वारकाप्रसाद मिश्र द्वारा लिखा गया।

धमतरी के श्री हीरालाल उपाध्याय (मृत्यु संवत् १६४० ) ने छत्तीसगढ़ी भाषा का व्याकरण तैयार किया जिसका संशोधन पंडित लोचनप्रसाद पाण्डेय श्रीर श्रंग्रेजी श्रनुवाद डाक्टर ग्रियर्सन ने किया था।

रायगढ़ के अनन्तराम पाण्डेय ने 'कपटी-मुंनि' नाम का नाटक और कुछ निबन्ध लिखे। आपका नाटक कई स्थानों में रंगमंच पर सफलना के साथ खेला जा चुका है। पं. मेदिनीप्रसाद पाण्डेय भी रायगढ़ के थे। बालपुर के मालगुजार श्री पुरुषोत्तम पाण्डेय की पुस्तक 'आनन्द का टोकना' प्रकाशित है, जिसमें आपके निबंधों का संकलन है। अनिरुद्ध चौवे ने 'शिवरात्रि' माहात्म्य और श्रीकांत शर्मा ने 'भूपदेववंश-माला' पुस्तकें लिखीं। रतनपुर (विलासपुर) के सेवाराम ने लगभग तेरह पुस्तकें लिखीं। आपका जन्म संवत् १८७० में और अवसान संवत् १८२७ में हुआ। पेंड्रा के श्री रामराव चिचोलकर (संवत् १८१७ से १८६०)' छत्तीसगढ़-मित्र 'के संपादक रहे। शिवरी-नारायण के मुखलालप्रसाद पाण्डेय गद्य और पद्य के अच्छे लेखक थे। आपकी रचनाएं जवलपुर की 'श्री शारदा' मामिक में प्रकाशित होती रहती थीं। 'बाल-शिक्षक', 'पहेली', 'भूल भूलइया,' 'बालगीत', 'पद्यपंचामृत', 'मातृमिलन' (नाटक) 'और मैथिलीमंगल' आपने सात पुस्तकें लिखीं। 'मैथिली-मंगल' में नृप-कुमारियां राम से उनका निवाम स्थान पूछती हैं, तो तुलसी के राम की भांति आपके राम, इस युग की भावनाओं के अनुसार कहते हैं:—

प्रिय स्वदेश-मंदिर दिरद्र भगवान में, दुःख-दैन्य से पीड़ित दीन किसान में। त्याग-यज्ञ से दीक्षित वर विद्वान् में, प्रेमीजन के प्रेम-उफनते प्राण में। शुभ-स्वदेश-सेवा-वत के उद्यान में, दीन जनों के हेतु प्रदानित दान में। श्रीर श्रन्त्यंजोद्वार-स्वरूप कृपाण में, निशिदिन करता वास बड़ा सुखमान में। मुके खोजना हो, तो ठौरों में इन्हीं, खोज शीप्र पा जाश्रोगी संशय नहीं।

श्रीमती राजरानी देवी का जन्म नरसिंहपुर (मध्यप्रदेश) के निकट पिपरिया ग्राम में संवत् १६२७ में हुग्रा। श्रापका विवाह नरसिंहपुर निवासी शोभाराम जी के ज्येष्ठ पुत्र लक्ष्मीप्रसाद के साथ संवत् १६४० में हुग्रा। श्रीमती राजरानी की मृत्यु संवत् १६५४ में हुई। ग्रापने 'प्रमदा-प्रमोद' ग्रौर 'सती-संयुक्ता' नाम की पद्य-पुस्तकें लिखीं। 'वियोगिनी' उपनाम से भी ग्राप पत्र-पत्रिकाग्रों में लिखती रहती थीं। ग्राप हिन्दी के सुप्रसिद्ध किव ग्रौर नाटककार डाक्टर रामकुमार वर्मा की माता थीं। ग्रापक प्रभाव से ही डाक्टर वर्मा का भुकाव काव्य की ग्रोर हुग्रा। काव्य में ग्रापकी भाषा ग्रत्यन्त सरल होती थी। एक स्थान पर ग्राप लिखती हैं:—

भ्रम है मुभे, लिलत लितका को, समभ न जाऊँ मै बनमाल। कृष्ण समभक्तर बड़े प्रेम से, चूम न लूं मैं कहीं तमाल।

खण्डवा के सैयद छेदालाल शाह का जन्म संवत् १६३७ में हुग्रा। ग्राप खण्डवा में रेवेन्यू इंस्पेक्टर ग्रौर कृष्ण-भक्त मुसलमान थे। ग्रापने 'भक्तपंचाशिका', 'श्रीकृष्ण पंचाशिका', 'हरगंगा रामायण्', 'ग्रात्मबोध' ग्रौर 'श्री भागवत की टीका पुस्तकें लिखीं। कविता ग्राप ब्रजभाषा में लिखते थे:—

बिक-बिक श्राली तुम खाली न मगज करो। खैहौ नतु गाली मेरी टेंव बिलहारी हैं। एक बार कहाँ कि हजार बार कहाँ शाह। बिनिह जराए हाय छाती जिर हारी हैं। लाख बात ताक धरो करो पन साख दूर, श्रौर को सिखा के देखी केती छिलहारी हैं। माय देवे गारी, चाहे बाप दे निकारी, पर सांवरे बिहारी एर तन बिलहारी हैं।

खंडवा में जब 'भानुजी 'सेटलमेंट ग्राफिसर थे तब उन्होंने वहां 'भानु-समाज' नामकी एक कविगोष्ठी ग्रायो-जित की थी जिसमें पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के ग्रतिरिक्त चम्पालाल जौहरी भी भाग लिया करते थे। जौहरी जी की ग्रायु ७० वर्ष के लगभग है। वे ब्रजभाषा में मधुर-काव्य-रचना ग्रौर समस्या-पूर्तियां किया करते थे।

भाषा की दृष्टि से मध्यप्रदेश में जो रचनायें इस काल में हुई; उनमें ब्रजभाषा, बुन्देलखण्डी, खड़ी बोली ग्रौर छत्तीसगढ़ी सभी का समावेश मिलता है। सबसे महत्व की बात तो यह है कि यहां इन भाषाग्रों के बीच किसी प्रकार की प्रतिद्वन्द्विता नहीं पाई जाती।

**(**₹)

### आधुनिक-साहित्य-(ब) द्विवेदी-युग

हिन्दी-साहित्य में पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी का समय भी अपना विशेष स्थान रखता है और उस समय की अनेक परम्परायें आजतक हिन्दी-साहित्य के विभिन्न अंगों में दिखलाई पड़ती हैं। गद्य और पद्य दोनों की दृष्टि से इस समय एक नया प्रयास आरंभ हुआ, जिसने-हिन्दी-साहित्य की गतिविधि को पलट दिया और उसमें नई शैली के साथ-साथ नई भावनाओं का भी समावेश आरम्भ होने लगा। द्विवेदी जी का जन्म वैसाख शुक्ल ४, संवत् १६२७ को दौलतपुर, जिला रायबरेली, उत्तरप्रदेश में और देहावसान पौष कृष्ण ३०, संवत् १६६५ को हुआ। सन् १६०३ में आपने उस समय की प्रमुख हिन्दी मासिक पित्रका "सरस्वती" के सम्पादन का भार ग्रहण किया और तभी से आपने

हिन्दी-साहित्य के विभिन्न ग्रंगों की परिपुष्टि एवं भाषा के परिमार्जन की ग्रोर ध्यान देना प्रारम्भ किया। वास्तव में दिवेदी जी के सामने हिन्दी का व्यापक भविष्य था ग्रौर वे चाहते थे कि उसका साहित्य ग्रौर भाषा-सौष्ठव ऐसा हो जाय कि वह राष्ट्रभाषा के उत्तरदायित्व को सरलता से सम्हाल सके। ग्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल के शब्दों में— "द्विवेदीजी लिखने में सम्भवतः इस वात को मानते थे कि कठिन से कठिन विषय को भी ऐसे सरल रूप में रख दिया जाय कि साधारण समभने वाले पाठक भी उसे बहुत कुछ समभ सकें।" इस प्रकार का प्रयत्न भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र के जमाने में ही भ्रारंभ हो गया था, परन्तु काव्य में ग्रलंकारप्रियता ग्रौर कल्पना की ग्रनावश्यक उड़ान का ग्रन्त नहीं हुग्रा था। द्विवेदीजी ने काव्य के क्षेत्र में भाषा का परिमार्जन तो किया ही, उन्होंने उसे जीवन ग्रौर जगत के ग्रधिक निकट लाने की चेप्टा की जिससे काव्य केवल पाण्डित्य-प्रदेशन या मनोरंजन का साधन न रहकर राष्ट्रोत्थान का ग्राधार बन गया।

द्विवेदीजी का कहना था कि— "कविता यथार्थ में किवता है तो सम्भव नहीं कि उसे सुनकर कुछ असर न हो। किवता से दुनियां में आजतक वड़े-बड़े काम हुए हैं।" द्विवेदीजी के समय में साहित्य के विभिन्न क्षेत्रों में भारतेन्दु-युग की प्रमुख भावनाओं का समुचित और सन्तुलित विकास हुआ। भारतेन्दु-युग को यदि जागरए। का युग कहा जाय तो द्विवेदी-युग को साधना का युग कहा जायगा।

द्विवेदी जी ने गद्य और पद्य दोनों में खड़ीबोली को स्थान दिया और उनके द्वारा राष्ट्रीय भावनाओं को बड़े वेग के साथ प्रोत्साहन मिला। खड़ीवोली का ऋस्तित्व अमीर खुसरो (संवत् १२४६) से भी पूर्व पाया जाता है। भारतेन्द्र हरिश्चन्दु (संवत् १६०७ से संवत् १६४१) तथा राजा लक्ष्मण्रसिंह (ग्राभिज्ञान शाकुन्तल, संवत् १६०२) ने पद्य में ब्रजभाषा को स्थान देते हुए भी गद्य में खड़ीवोली का उपयोग किया, किन्तु द्विवेदी जी ने सभी क्षेत्रों में खड़ीवोली की स्थापना की और उसे व्याकरण्यसम्मत परिमार्जित करने का भी पूरा प्रयत्न किया, जिसके कारण् हिन्दी-गद्य को एक नया रूप प्राप्त हुआ और उसका प्रभाव सभी प्रान्तों के तत्कालीन हिन्दी-लेखकों पर पड़ा।

भाषा के पश्चात् भावनात्रों का प्रश्न सामने स्नाता है। साहित्य-भूमि पर प्रवेश करने के पूर्व द्विवेदी जी स्वयं उस समय के विदेशी शासन का कटु अनुभव प्राप्त कर चुके थे और देश के राजनीतिक तथा सामाजिक क्षितिज पर जागरण के चिह्न दिखलाई पड़ने लगे थे। मार्क्सवादी ग्रालोचक एवं किव काड़वेल के अनुसार — "जिस प्रकार सीप की कृति मोती है, उसी प्रकार कला, समाज की कृति है।" \* और— "किवता यथार्थ रूप में समाज का इतिहास है और प्रकृति के साथ होने वाले मनुष्य के संघर्ष का भावात्मक श्रम-सीकर है।" † द्विवेदीजी के समय में ही राजनीतिक तथा सामाजिक रूढ़ियों के प्रति विद्रोह की भावना जागृत हो गई थी। स्वामी दयानन्द, राजा राममोहनराय, केशवचन्द सेन तथा रानडे ग्रादि विभिन्न प्रान्तों में जाग्रति के ग्रंकुर उत्पन्न कर चुके थे और राजनीतिक क्षेत्र में ग्रंग्रेजी शासनाधिकारियों की नीति के कारण जनता में विक्षोभ पैदा हो चुका था। बंग-भंग के कारण देश भर में शासन के प्रति ग्रसन्तोष की भावना उत्पन्न होकर कान्ति के चिह्न दिखलाई पड़ने लगे थे। फलस्वरूप कितने ही नवयुवक विदेशी शासन के प्रति प्रकट रूप से विद्रोह करने को ग्रग्नसर हुये।

द्विवेदी जी का समय, साहित्य क्षेत्र में, सन् १६०० से सन् १६३० तक माना गया है।

इस युग के प्रारम्भ में लार्ड कर्जन के शासनकाल में प्लेग का भयानक प्रकोप हुग्रा, जो कई वर्षों तक चलता रहा । सन् १६०४ में उससे ११,४३,६६३ लोग मरे ‡ श्रौर यह कम कम श्रघिक मात्रा में बरावर जारी रहा । यहां तक कि

 <sup>&#</sup>x27;एल्यूजन एण्ड रियल्टी '-लेखक क्रिस्टोफर कॉड्वेल, पृष्ठ ५०.

<sup>†</sup> वही पृष्ठ ११०

<sup>📘</sup> इंडिया अण्डर कर्जन एण्ड आपटर लोएट फेज़र, पृष्ठ २७१, २७२।

सन् १६११ की छमाही में मृत्यु संख्या \* ६,५०,००० तक पहुँच गयी। जनता में सरकार के द्वारा किये गये प्रयत्नों क प्रति इतना ग्रसंतोष व्याप्त हो गया था कि सन् १६०० में लोगों ने कानपुर के एक कैम्प पर ग्राक्रमण किया ग्रीर पांच पुलिस सिपाहियों को मार डाला।

प्लेग के साथ-साथ ग्रकाल का भी ग्राकमण हुग्रा ग्रौर इसका कारण लोगों के पास जीविका के साधना का ग्रभाव, बेकारी तथा भोजन-सामग्री की महगाई था, जिसका मुख्य ग्राधार देश की गिरी हुई ग्राधिक दशा मानना होगा। † सन् १०५७ की कान्ति के पश्चात् इस प्रकार के पांच ग्रकाल भारत में हुए ग्रौर उन्होंने सरकार के प्रति जनता का विश्वास डिगा दिया। वंगभंग-ग्रान्दोलन ने जनता के हृदय में घीरे-घीरे प्रज्ज्वित होनेवाली ग्रग्निशिखा को तीव्र बनाने में सहयोग दिया। वंगाल के तत्कालीन गवर्नर सर फेजर की सलाह पर लार्ड कर्जन ने वंग-भंग का निर्ण्य किया था ग्रौर उनकी योजना की पूर्ति में ब्रिटिश पार्ल मेन्ट ने योग दिया। वंगाल के प्रमुख लोगों के ग्रनुरोध पर भी सरकार ने निर्ण्य को स्थगित करना तो दूर रहा, परिवर्तन करने की बात भी स्वीकार नहीं की × जिससे समस्त देश में हिंसात्मक कान्ति की भावना पैदा हो गयी ग्रौर बंगाल के दैनिक-पत्र "संध्या" ने उस वक्त लिखा कि—"जिस दिन फिरंगी ने सोने के बंगाल के दो टुकड़े कर दिये, उस दिन हमने समभा था कि कुछ गोलमाल ग्रवश्य होगा।" + सरकार भारत रूपी तोते को केवल पिंजड़े में ही बन्द कर के सन्तोष नहीं कर रही थी, बल्कि उसके पर भी नोंच डालना चाहती थी।।।

पश्चिमी शिक्षा और अधिकारियों की दमननीति ने देश की राष्ट्रीय भावना को प्रबल बनाने में विशेष रूप स सहायता पहुँ चाई : और उसका प्रभाव हमारे साहित्य पर भी पड़ा। उसने एक ओर तो हिंसात्मक कान्ति की दुर्गम घाटियों को पार किया तो दूसरी ओर गांधीयुग से सत्य और अहिंसा की प्रेरणा ग्रहण की। इसकी प्रत्यक्ष छाप हमें मैथिलीशरण गुप्त की विभिन्न रचनाओं में दिखाई पड़ती है। गांधीजी ने कला के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करते हुए लिखा था कि—"सर्वश्रेष्ठ कला वह है, जो कला के नाम को वास्तविक रूप में सार्थक कर सके। जिसमें धूमकेतु सी तीन्न गति हो और जो हमारे जीवन को गतिशील बना सके।" दिवेदी-पुग के अधिकांश साहित्यकारों की कृतियों में यह रूप मिलता है। स्वयं ग्राचार्य दिवेदी जी जान स्टुवर्ट मिल के विचारों से प्रभावित थे। उन्होंने उनकी पुस्तक "लिबर्टी" का हिन्दी ग्रनुवाद भी "स्वाधीनता" नाम से किया था।

देश की राजनीति एवं सामाजिक समस्याग्रों पर विचार करना उस समय के साहित्यकारों का मुख्य ध्येय बन गया। द्विवेदी-युग का काव्य सरल भावानुभूतियों की रम्य स्थली है, उसमें जीवन की विभिन्न समस्याग्रों का निरूपएा ग्रत्यन्त स्वाभाविक ढंग से किया गया है। इस युग की काव्य-कृतियां, जीवन-दर्शन को समभने की ग्रोर ग्रिधिक उन्मुख जान पड़ती हैं। इस काल के ग्रिधिकांश किवयों का दृष्टिकोए। ग्रत्यंत प्रकृतिस्थ ग्रौर मुसंगठित है। उनमें मानवता के प्रति एक जागरूक चेतनता दिखलाई पड़ती है। कला की सृष्टि में उस समय ग्रान्तरिक ग्रनुभूतियों एवं संवेदनाग्रों का जो सूत्रपात हुग्रा, उसका ही एक रूप ग्रागे चल कर छायावादी, रहस्यवादी ग्रौर प्रगतिवादी किवताग्रों में दिखलाई पड़ा। इस युग की ग्राध्यात्मिक प्रवृत्तियों ने ही ग्रिभिव्यंजना में लाक्षिएकता का सहयोग लेकर हिन्दी-काव्य को एक नई दिशा प्रदान की ग्रौर प्रमुख छायावादी किवयों ने विषयप्रधान (सबजेक्टिव) तथा विषयीप्रधान (ग्राबजेक्टिव)

<sup>\*</sup> वही, पुष्ठ २७५।

<sup>†</sup> इकोनोमिक ट्रांजीशन इन इंडिया-सर थियोडर मारिसन ।

<sup>🕇</sup> कर्जन के त्यागपत्र पर ब्रोडरिक का पत्र, कर्जन के नाम—तारीख १६ अगस्त १६०५।

<sup>🗙</sup> सन् १६१० के बंगाली पत्र में सुरेन्द्रनाथ बनर्जी का वक्तव्य।

<sup>+</sup>दैनिक संध्या-सन् १६०६।

<sup>-ं।</sup> हिन्दी केसरी, नागपुर—तारीख १३ जून १६०८।

<sup>∵</sup>न्यू इंडिया—हेनरी कॉटन।

में ग्रंतर नहीं रहने दिया। \* द्विवेदी जी ने यद्यपि स्वयं इस प्रकार की कविताश्रों की तीव्र श्रालोचना की श्रौर श्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल द्वारा भी ऐसी रचनाश्रों की विडम्बना की गई † परन्तु उनका प्रभाव कोई नहीं रोक सका। श्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल कुछ लोगों के स्थाल से द्विवेदी-युग की हिन्दी-समीक्षा की चरम परिणिति प्राप्त कर चुके थे। ‡

मध्यप्रदेश के जिन किवयों पर द्विवेदी युग या द्विवेदी जी का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा, उनमें लोचनप्रसाद पाण्डेय, मुकुटधर पाण्डेय और स्व. कामताप्रसाद गुरु मुख्य हैं। खड़ी बोली के प्रथम काव्य-संग्रह "किवता-कलाप" में, इनमें से कुछ की किवतायें भी संग्रहीत की गई थीं।

लोचनप्रसाद पाण्डेय ग्राज-कल काव्य-क्षेत्र से हट कर ऐतिहासिक ग्रनुसंघान में संलग्न हैं। किवता के साथ-साथ ग्राप गद्य के भी ग्रच्छे लेखक माने जाते हैं। मुकुटघर पाण्डेय इस समय काव्य से तटस्थ हैं। परन्तु उनकी पुरानी रचनायें उन्हें द्विवेदी-युग के किवयों में ऊँचे स्थान पर ले जाती हैं। ग्राप द्विवेदी-युग के उन किवयों में हैं, जिनकी रचनाग्रों में ही सर्वप्रथम छायावाद की भलक दिखलाई पड़ी। इसका कारएा पाण्डेय जी का रवीन्द्र-साहित्य से निकटतम सम्पर्क जान पड़ता है। सन् १६१३ में रवीन्द्रनाथ को "नोवेल-पुरस्कार" मिला, परन्तु इसके बहुत पूर्व से ही उनकी प्रतिभा का प्रभाव भारत के विभिन्न प्रान्तों के साहित्य पर पड़ने लगा था। छायावाद पर ग्रपने विचार प्रकट करते हुए सुमित्रानन्दन पंत ने लिखा है कि "पूर्व में उपनिषदों के दर्शन के जागरएा की ग्राभा को पश्चिम की यन्त्ररूपी सभ्यता के सौन्दर्य-बोध से प्रभावित होकर कवीन्द्र रवीन्द्र ने सर्वप्रथम छायावाद की भावना को जन्म दिया, क्योंकि बंगाल ही सर्वप्रथम पश्चिमी संस्कृति के गहन-सम्पर्क में ग्राया। हिन्दी के जागरएा-काल में भी ये प्रयत्न नये युग के तकाज़े के कारएा ग्रल्पमात्रा में मुकुटधर ग्रादि के समय में स्वतः प्रारंभ हो गये थे।" × पन्त जी छायावाद नाम को द्विवेदी-युग के ग्रालोचकों द्वारा नई कविता के उपहास का सूचक मानते हैं। छायावाद के सम्बन्ध में मुकुटधर जी का कहना है कि—"ग्राध्यात्मकता ग्रीर धर्म-भावुकता, छायावाद के ग्राभन्न ग्रंग हैं। मायावाद के दृढ़पाश में जकड़े हुए पश्चिमीय हृदय को वे नवीनतापूर्ण भले ही मालूम हों, पर भारत की तो वे एक तरह से चिरन्तन वस्तुएँ हैं।" + मुकुटधर एवं मैथिलीशरए। गुप्त का छायावाद इसी ग्राधार पर ग्रग्रसर हुग्रा था।

द्विवेदी-काल के कई किवयों ने अद्वैतदर्शन की भांति काव्य-क्षेत्र में कल्पना को यथार्थ से पृथक्कर एक ऐसे स्वप्न-लोक की सृष्टि की जिसकी पृष्ठभूमि सामाजिक होते हुए भी आधार आध्यात्मिक वनाया गया और इस प्रकार सामाजिक विषमताओं एवं विश्रृङ्खलताओं से मुक्त होकर किवयों ने अपने कल्पना-लोक में विचरना आरंभ किया। छाया-वादी-काल के लिए श्री सियारामशरए। गुप्त जो स्वयं कुछ सीमा तक छायावादी है, की निम्नलिखित पंक्तियां बहुत ही उपयुक्त सिद्ध होती हैं।

### स्वर न ताल, केवल भंकार, किसी शून्य में करे विहार मि

यह भंकार ही छायावादी काव्य को माधुर्य प्रदान करती है, जिसके कारण उसे समभने ग्रौर न समभनेवाले दोनों ही ग्रानन्द का ग्रनुभव करते हैं। मुकुटघर पाण्डेय की किवताग्रों में माधुर्य के साथ-साथ भावों की भी सरलता स्पष्ट- रूप से मिलती हैं --

जब संघ्या हो हट जायगी भीड़ महान, तब जाकर मै तुम्हें सुनाऊँगा गान । शून्य पक्ष के स्रथवा कोने में ही एक, बैठ तुम्हारा करूँ वहां नीरव स्रभिषेक ।।

<sup>\*</sup> विनयमोहन शर्मा का लेख ''ग्रवन्तिका काव्यालोचनांक'', जनवरी १९५४, पृष्ठ १६२ ।

<sup>†</sup>काव्य में रहस्यवाद।

<sup>🕇 &</sup>quot;नया साहित्य, नये प्रश्न ?"—श्री नन्ददुलारे बाजपेयी, पृष्ठ ३३।

<sup>🗴 &</sup>quot;ग्रवन्तिका काव्यालोचनांक, " जनवरी १६५४, पृष्ठ १६०।

<sup>---</sup>श्री शारदा, नवम्बर १६२०, पृष्ठ १००।

<sup>-|-</sup>भंकार--सियारामशरण गुप्त ।

मुकुटघर पाण्डेय की भांति मैथिलीशरए। गुप्त श्रौर बदरीनाथ भट्ट भी द्विवेदी-युग में नवीन प्रवाह की ग्रोर श्राकर्षित हुए, परन्तु वे ग्रन्त तक इसका निर्वाह नहीं कर पाये, जब कि मुकुटघर पाण्डेय ग्रपने नव निर्मित मार्ग पर बराबर
चलते रहे। उनके काव्य पर द्विवेदीजी की इनिवृत्तात्मक शैली का प्रभाव श्रवश्य पड़ा। "ग्रांसू" एवं "उद्गार"
ग्रापकी इसी प्रकार की मुन्दर रचनाएँ हैं। "शैलबाला", "पूजा-फूल", "लक्ष्मी" ग्रौर "परिश्रम" ग्रापके पद्य-ग्रन्थ हैं। '
ग्रापके सम्बन्ध में ग्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है—"तृतीय उत्थान के ग्रारंभ में पंडित मुकुटघर पाण्डेय की रचनाएँ
छायावाद के पहिले नूतन स्वच्छंद मार्ग निकाल रही थीं। मुकुटघर की रचनायें प्राणियों की गतिविधि का भी रहस्यपूर्ण परिचय देती हुई स्वाभाविक स्वच्छन्दता की ग्रोर भुकती मिलेंगी।" प्रकृति-प्रांगण के चर-श्रचर प्राणियों का रागारमक परिचय, उनकी गतिविधि पर ग्रात्मीयता व्यंजक दृष्टिपात, मुख-दुःख में उनके साहचर्य की भावना—ये सब
बातें स्वच्छन्दता के पथचिह्न है।" वास्तव में किव का व्यक्त सत्य प्रकृति ग्रौर मानव है ग्रौर जब इनके ग्राध्यात्मिक
प्रणय का स्वरूप उसे सर्वत्र दिखलाई पड़ने लगता है, तब उसकी कला में वास्तविक सौंदर्य ग्रौर शिवत्व की भावना पैदा
होती है।

लोचनप्रसाद पाण्डेय तथा उनके भाई पुरुषोत्तमप्रसाद पाण्डेय, मुरुलीधर पाण्डेय ग्रौर वंशीधर पाण्डेय ने भी काव्य-रचना की, परन्तु लोचनप्रसाद पाण्डेय का हिन्दी-काव्य में एक विशेष स्थान है। ग्रापने पूर्ण रूप से द्विवेदी-युग की प्रवृत्तियों को ग्रहण किया। "सरस्वती" में ग्रापकी रचनायें सन् १६०५ से ही प्रकाशित होने लगी थीं। ग्रापने कई रचनायें ऐतिहासिक कथा-प्रसंगों को लेकर लिखीं। "माधव-मंजरी", "मेवाड़-गाथा" ग्रौर "नीति-कविता" ग्रापकी काव्य-कृतियां है। ग्राप प्रान्तीय-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के पंचम ग्राधवेशन के ग्रध्यक्ष चुने गये थे। चितौड़ के राणा भीमसिंह के ग्रपूर्व त्याग की कथा ग्रापने नन्ददास के "रासपंचाध्यायी" के ढंग पर लिखी। "मृगी दु:ख-मोचन" ग्रापकी रचना खड़ी बोली के सवैया छन्द में लिखी गई है, जो सुन्दर है। इसमें ग्रापने एक पशु के हृदय को बड़ी सरलता के साथ परखा है, जो ग्रापके मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का द्योतक है। "मृगी दु:खमोचन" में ग्राप सुन्दर ढंग से लिखते हैं—

चढ़ जाती पहाड़ों में जाके कभी, कभी—भाड़ों के नीचे फिरें विचरें। कभी कोमल पत्तियाँ खाया करे, कभी—मीठी हरी-हरी घास चरें।। सरिता-जल में प्रतिबिम्ब लखें, नित—शुद्ध कहीं जलपान करें। कहीं मुग्ध हो भर-भर निर्भर से, तरु-कुंज में जा तप ताप हरें।।

पाण्डेय जी के काव्य में स्रोज सौर माधुर्य दोनों मिलते हैं।

द्विवेदीजी के ग्रन्य समकालीन गद्य-पद्य लेखकों में व्याकरणाचार्य स्व. कामताप्रसाद गुरु का नाम प्रमुख रूप से सामने ग्राता है। ग्रापने व्याकरण लिख कर खड़ीबोली गद्य को परिष्कृत ग्रीर व्यवस्थित बनाने में द्विवेदी जी का हाथ बटाया। गुरु जी का जन्म सन् १८७५ में सागर में हुग्रा। प्रारंभ से ही ग्रापकी साहित्य के प्रति ग्राभिरुचि थी। ग्रापकी खड़ीबोली की किवताग्रों का संग्रह "पद्य-पुष्पाविल" नाम से प्रकाशित हुग्रा ग्रीर ब्रजभाषा में भी ग्रापने "भस्मा-सुर-वध" तथा "विनय-पचासा" नाम के ग्रन्थ लिखे। "बेटी की विदा"—ग्रापके द्वारा लिखी गयी बहुत प्रसिद्ध रचना है, जिसमें मातृहृदय का बड़ा सुन्दर मनोवैज्ञानिक चित्रण हुग्रा है। इस किवता में किव की रागात्मक भावनाग्रों की अनुभूति ग्रत्यन्त प्रबल हो उठी है। इसी प्रकार "दमयन्ती-विलाप" ग्रापकी बड़ी भावात्मक किवता है, जिसमें किव ने शोक विह्वल दमयन्ती की दशा का बड़ा प्रभावशाली वर्णन किया है:—

<sup>\*</sup> हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ६५८।

<sup>†</sup> नक्षत्र-मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन, पृष्ठ ३४।

पित को न पा समीप उठी ऋकुला कर रोती, फिर वैसी रह गई देख कर आघी घोती। पागल सी हो लगी खोजने पित को वन में, करती कभी पुकार, कभी कुछ कहती मन में। जिनको पिहले दैत्य समभ वह डर जाती थी, ऋब निर्भय हो उन्हों द्वमों से बहलाती थी। दौड़ी धूपी, गिरी पड़ी, रोई-चिल्लाई, पर न कहीं से किसी भांति पथ की सुधि पाई।।

स्रंग्रेजी किव "वर्डसवर्थ" की भांति द्विवेदी जी भी गद्य और पद्य का विन्यास एक ही प्रकार का चाहते थे। यद्यपि इस क्षेत्र में स्वयं द्विवेदी जी स्रौर उस युग के अन्य किवयों को भी पूर्ण सफलता नहीं मिली फिर भी विन्यास में नवीनता अवस्य दिखलाई पड़ने लगी और यही कारण है कि इस समय की अधिकांश किवताएँ इतिवृत्तात्मक रहीं। उनमें लाक्षणिकता, चित्रमयी भावना और भाषा की वह अलंकारिता नहीं आ पाई जो प्राचीन आचार्यों के अनुमार रस-मंचरण में तीव्र रूप से सहायक होती थी। इस समय के अधिकांश किवयों की रचनायें वर्णवृत्त छन्द में मिलती हैं।

सुप्रसिद्ध अंग्रेज आलोचक लीविस का मत है कि— "अपने देश के किसी विशेष युग में उसके सबसे तीव चेतना- बिन्दु के प्रति जो कि जितना अधिक सचेत रहता है, वह उतना ही महान कलाका रहे।" † उनका यह भी मत है कि— "व्यक्तियों की चेतना प्रत्येक युग और पीढ़ी में बदलती रहती है, परन्तु अभिव्यक्ति के माध्यम को बदल डालने की क्षमता श्रेष्ठ कलाका रों में ही पाई जाती है।" द्विवेदी जी स्वयं अपने युग के चेतना-बिन्दु अर्थात् राष्ट्रीयता एवं देश-प्रेम के प्रति सजग थे और उनके समय के अनेक कि वियों ने इस चेतना-बिन्दु को ग्रहण करने की चेष्टा की परन्तु सबसे अधिक सफलता मैथिलीशरण गुप्त और मध्यप्रदेश के राष्ट्रवादी कि माखनलाल चतुर्वेदी को मिली। चतुर्वेदीजी ने राष्ट्रीयता और प्रेम की साकार कमनीयता को अपने जीवन का चेतना-बिन्दु बनाया और उनके प्रतिभा-शिखर से दो सरितायें प्रवाहित हुईं, जिनमें से एक राष्ट्रीयता की उत्तृंग अर्मियां लेकर देश प्रेम के पयोनिधि को आलिंगन करने को दौड़ीं और दूसरी जगत् को अपने स्नेह के भुज-पाश में बांध कर अली-किक आनन्द की सृष्टि करने को। माखनलाल जी का साहित्य उनकी प्रतिभा और भावकता पर निर्भर है, जिसका सृजन उनकी अनुभूतियों के आधार पर हुआ और उसकी अभिव्यंजना भी अत्यन्त तीन्न है। आपकी अनुभूतियां मानव और प्रकृति के बीच साहचर्य का भाव प्रकट करती हैं। "हिमिकरीटिनी", "हिमतरंगिनी" ‡ और "माता" आपकी काव्य-कृतियां हैं, जिनकी आपने कला का सुन्दर स्वरूप उपलब्ध होता है।

माखनलालजी के काव्य में राष्ट्रीयता, छायावाद एवं रहस्यवाद के अवगुण्ठन में प्रकट होती है। उसमें जीवन की स्वाभाविक अभिव्यक्ति स्रीर समाज के प्रति किव की हमदर्दी ही अधिक व्यापक हुई है :---

जिस दिन रत्नाकर की लहरें, उसके चरण भिगोने आयें, जिस दिन शैल शिखरियां उनको, रजत-मुकुट पहनाने आवें, लोग कहें मैं चढ़ न सकूंगी—बोभीली; प्रण करती हूँ सिख! मैं नर्मदा बनी उनके, प्राणों पर नित्य लहरती हूँ सिख! मैं अपने से डरती हूँ सिख!

कला के द्वारा भावनाश्चों का विकास होता है । मानव के लिए इन भावनाश्चों का विकास ग्रत्यंत ग्रावश्यक है । माखनलाल जी की कला ने उनके जीवन पर ग्रौर उनके जीवन ने उनकी कला पर जो प्रभाव डाला है, वह ग्रमिट है । सन् १६१३ ग्रौर उसके ग्रासपास की कविताश्चों में ग्रभिव्यंजना की वह शैली ग्रन्यत्र कम मिलती है, जो माखन-

<sup>†</sup> न्यू बियरिंग्स इन इंग्लिश पोयटरी—डाक्टर लीविस।

<sup>. .</sup> ‡ इस पुस्तक पर सन् १९५५ में ग्रापको भारत सरकार की ओर से ५ हजार का पुरस्कार प्राप्त हुग्रा है ।

जी की किवतायें प्राप्त होती है।"\* पंडित रामनरेश त्रिपाठी जी का कहना है कि—"हम हिन्दी के ग्रिधकांश किवयों के व्यक्तिगत जीवन से परिचित हैं। हमारे सामने एक भी ऐसा किव नहीं है, जिसके सम्बन्ध में हम सरलता के साथ कह सकें कि उसे ग्रंतर्गत की उन तरंगों का, जिनका वर्णन, उसकी किवता में मिलता है, कोई विशेष श्रनुभव है।"† माखनलाल जी के सम्बन्ध में ऐसा नहीं कहा जा सकता। उनकी राष्ट्रीय किवताग्रों ने जीवन के कर्त्तव्यक्षेत्र से प्ररणा ग्रहण की है, तो भावमयी प्रेम की किवताग्रें उनके परिवार की भिक्त-भावना का प्रसाद हैं।

श्रीमती सुभद्राकुमारी चौहान श्रौर उनके पित श्री लक्ष्मण्सिंह चौहान की किवतायें भी श्रपने युग की राजनीतिक विचार-धारा का प्रतिनिधित्व करती हैं। सुभद्राजी के काव्य में राष्ट्रीयता श्रौर मातृत्व की भावना का समावेश मिलता है। उनका काव्य हृदय की गहराई श्रौर—नारी-सुलभ उदारता एवं भाव-प्रवण्ता से श्रभिसिक्त है। उसमें महादेवी के काव्य जैसी विषाद्मयी—अनुभूतियां न मिल कर उल्लास का श्रविराम स्वर सुनाई पड़ता है, जिसके कारण उनका समस्त काव्य-साहित्य प्राण्वान् हो गया है। उनके काव्य में कल्पना की रंगीन भांकी के स्थान पर जीवन का शाश्वत स्वरूप श्रधिक स्पष्ट रूप से ग्रंकित हुग्रा है श्रौर लेखिका की श्रन्तम् बी श्रनभूति पाठक की श्रात्मा पर प्रवल प्रभाव डालती है। भावों की श्रभिव्यंजना हृदय को स्पर्श कर उसमें उत्साह का श्रनुपम उत्स प्रवाहित कर देती है। यही कारण है कि सुभद्रा जी का काव्य-भूषण की ग्रपेक्षा वीर रस का ग्रधिक सुन्दर स्वरूप उपस्थित कर तो है ग्रौर उसका स्थायी भाव "उत्साह", केवल शब्दों तक सीमित न रह कर काव्य की श्रात्मा को मुखरित कर देता है। उनकी सन् १६२१ में लिखी गई "खूब लड़ी मरदानी - वह तो भांसीवाली रानी थी" श्रौर "वीरों का कैसा हो वसन्त" श्रादि कवितायें राष्ट्रीय भावनाग्रों से श्रोतःप्रोत हैं। दूसरी श्रोर सुभद्राजी ने बाल जीवन की मधुर स्मृतियों का भी बड़ा मनोमोहक चित्रण किया है, जिसमें वात्सल्य की भावना श्रपनी स्वाभाविक गतिविधि के साथ निर्फर के समान प्रस्फृटित होती है। उनके मातृहृदय में शिशु-प्रेम का जो प्रवाह उमड़ा, वह भी बड़ी स्वाभाविक एवं मनोवैज्ञानिक भावनाग्रों से युक्त है। "बालिका का परिचय"—कविता में ग्राप लिखती हैं—

बोते हुए बालपन की यह क्रीड़ापूर्ण वाटिका है, वही मचलना, वही किलकना, हँसती हुई नाटिका है, मेरा मन्दिर, मेरी मस्जिद, क्राबा, काशी यह मेरी, पूजा-पाठ, ध्यान-जप-तप है, घट घट वासी यह मेरी।।

सुभद्रा जी स्वयं वीराङ्गना थीं। भारत की वे ही सर्वप्रथम महिला थीं, जिन्हों ने भंडा सत्याग्रह में भाग लेकर श्रपने देश-प्रेम का परिचय दिया।

सुभद्रा जी के कवितास्रों के संग्रह—'मुकुल ' स्रौर 'त्रिधारा '‡ हैं, जिनकी सभी कवितायें जागरण एवं चेतना की भावना उत्पन्न करनेवाली हैं।

सुभद्रा जी के पित स्व. ठाकुर लक्ष्मणिसह का जन्म सन् १८६५ में खण्डवा में हुग्रा। माखनलाल चतुर्वेदी के सम्पर्क में ग्राने से ग्राप प्रान्त के राजनीतिक एवं साहित्यिक क्षेत्र में ग्राये। इसके पूर्व ग्राप प्रयाग से प्रकाशित होने वाले पत्र 'ग्रभ्युदय' के सम्पादक थे। ग्रापने नाटक, उपन्यास तथा किवतायें लिखीं। जेल में लिखा ग्रापका एक काव्य-ग्रन्थ ग्रप्रकाशित हैं। ग्रापकी रचनाग्रों में भी राष्ट्रीयता का प्रभाव मिलता है परन्तु ग्रधिकतर किवतायें सांस्कृतिक चेतना से परिपूर्ण हैं ग्रीर उनमें किव की ग्रनुभूतियों का सुमधुर संचार पाया जाता है। 'कृष्णावतार' में चौहान जी ने कृष्ण के चमत्कार-रहित मानवीय पक्ष को उपस्थित किया है। उनके भावुक-हृदय से निःसृत होने के कारण उसमें

<sup>\* &#</sup>x27;ग्रवन्तिका काव्यालोचनांक', विनयमोहन शर्मा, पृष्ठ १६८।

<sup>†</sup> कविता-कौमुदी, भाग २ की भूमिका, पृष्ठ ३८।

<sup>🙏</sup> त्रिधारा में सुभद्राजी के अतिरिक्त माखनलाल जी चतुर्वेदी और केशवप्रसाद पाठक की रचनायें भी संग्रहीत है ।

हृदयगत भावों के स्वाभाविक उद्रेक, मानव-हृदय की सहज प्रवृत्तियां तथा विभिन्न मनोदशायें ग्रंकित की गई हैं । समस्त काव्य में सौंदर्य ग्रौर माधुर्य प्रचुर मात्रा में पाया जाता है । यह महाकाव्य चौहानजी ने जेल-जीवन में लिखा था ।

जेल-जीवन में लिखे गये अनेक ग्रन्थों में पंडित द्वारकाप्रमाद मिश्र का 'कृष्णायन 'महाकाव्य भी ग्रपना विशेष स्थान ग्रीर महत्व रखता हैं। इसमें किव ने खड़ीबोली या ब्रजभाषा का प्रयोग न करके गोस्वामी तुलसीदास के रामचिरत मानस में प्रयुक्त अवधी भाषा का प्रयोग किया है। इस सम्बन्ध में 'कृष्णायन 'के टीकाकार विनय मोहनशर्मा का कहना हैं कि "मिश्रजी ने ग्रवधी को इसलिये चुना कि तुलसी की रामायण के छन्द समस्त भारत में प्रचलित हैं अतएव लोकरंजन-कार्य-सन्देश उसी प्रचलित भाषा ग्रीर शैली में ग्रधिक मनोवैज्ञानिक होगा "\*। 'कृष्णायन' में सूर की ग्रपेक्षा माधुर्य कम है परन्तु ग्रोज की मात्रा ग्रधिक पाई जाती है क्योंकि उसमें गोप ग्रीर खालों के कृष्ण का ही नहीं, महाभारत के सूत्रधार कृष्ण का भी चिरत्र समाविष्ट हैं जिसकी ग्रधिकांश कृष्णभक्त कियों ने उपेक्षा की। मिश्र जी ग्रपने ग्राराध्य कृष्ण ग्रीर ग्रपने जीवन में एक ही समता मानते हैं ग्रीर वह है दोनों का नटखटपन। †मिश्र जी के कृष्ण शक्त श्रीर उत्साह की मूर्ति है ग्रीर इसीलिये 'कृष्णायन 'को कुछ ग्रालोचक 'शक्ति का काव्य' मानते हैं। इस ग्रन्थ में भारतीय संस्कृति के प्रति मिश्रजी की निष्ठा भी बड़े प्रबलरूप में दिखलाई पड़ती है। उन्होंने कहा भी हैं:—

परम्परा-प्रिय मित मैं पाई। पैतृक सम्पति तिज निह जाई। करि तप रिषिन लहेउ जो ज्ञाना, भयउ न ग्राजहु सो निष्प्राणा। बीजरूप सब निज उरधारी, मांगत कर्मभूमि नव वारी।

रामगढ़ के स्व. राजा चकधरसिंह भी द्विवेदी-युग के कलामर्मज नरेश थे। काव्य, संगीत ग्रौर चित्रकला सभी लिलत कलाग्रों के प्रति उनकी समान रुचि थी। काव्य के क्षेत्र में 'रम्यरास' उनका प्रमुख ग्रन्थ है, जिसमें भगवान् कृष्ण की रासलीला का वर्णन है। ग्रापने हिन्दी के प्राचीन ब्रजभाषा के किवयों का संग्रह 'काव्य-कानन' ग्रौर संस्कृत की शृंगार रस पूर्ण कुछ चुनी हुई किवताग्रों का संग्रह 'रत्नहार' नाम से प्रकाशित कराया। ग्रापने उर्दू में भी काव्य-रचना की ग्रौर दो संग्रह 'जोशेफरहत' ग्रौर 'पयामे फरहत' नाम से प्रकाश में लाये। 'रम्यरास' खड़ी वोली का खण्ड-काव्य हैं। इसमें ग्रारंभ मे ग्रन्त तक 'वंशस्थ-छन्द' का उपयोग किया गया है:—

तपोवनी माधवनी बनी सभा, वसुन्धरा मालवनी-रसाल की। स्रमन्द वृन्दारक वृन्द सेविता, सुरम्य वृन्दावन की वनी वनी। 1

रायगढ़ के भूतपूर्व दीवान डा. बलदेवप्रसाद मिश्र श्रच्छे किव, लेखक श्रीर समालोचक हैं। श्रापकी प्रथम किवता 'मदनमहल' जवलपुर की 'हितकारिएी' पित्रका में प्रकाशित हुई थी। 'कौशल-िकशोर' श्रीर 'साकेतसन्त' श्रापके महाकाव्य हैं। 'जीवन-संगीत' भी प्रसाद जी के 'श्रांसू' काव्य के ढंग पर लिखी गई एक काव्य-पुस्तिका है, परन्तु इसमें 'श्रांसू' की निराशा नहीं, उल्लासमय दार्शनिकता पाई जाती है। इसमें जीवन का दार्शनिक रहस्य सरल श्रीर मघुर भाषा में समभाया गया हैं:—

जीवन की शान्ति न खोना, खोकर भी सर्वप्रसंशी, मुलभाश्री कंस-समस्या, पर रहे हाथ में वंशी।।

<sup>\*</sup> भानु ग्रमिनन्दन ग्रन्थ, पृष्ठ १२४.

<sup>†</sup> पं. द्वारकाप्रसाद मिश्र का नागपुर म्राकाशवाणी द्वारा प्रसारित भाषण ।

<sup>🚦</sup> वंशस्थ छन्द- जगएा, तगएा, जगएा, रगएा का होता है।

#### जीवन क्या जिसमें तिरकर, सौ सौ ज्योतें बुक्त जायें, जीवन वह जिस पर तिरकर, लाखों दीपक लहरायें।

इस ग्रन्थ की भाषा एक प्रकार की बोलचाल की 'ग्रामफहम' भाषा है ग्रौर महाकिव ग्रयोध्यासिह उपाध्याय के 'चौले चौपदे' की याद दिलाती हैं। 'ग्रन्तः स्फूर्त्ति' में ग्रापकी फुटकर किवतायें संग्रहीत हैं। मिश्रजी हास्य भी ग्रच्छा लिखते हैं। जिसमें भाषा ग्रौर भावों का चयन परिमार्जित रूप में मिलता हैं। 'साकेत-सन्त' गांधीवादी सिद्धान्तों को लेकर लिखा गया है ग्रौर वह गांधी जी को समर्पित हैं। ब्रजभाषा में ग्रापने श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक ग्रौर श्यामशतक ग्रादि ग्रन्थ लिखे हैं। समर्थ रामदास के सुप्रसिद्ध मराठी ग्रन्थ 'मनाचे श्लोक' का पद्यानुवाद 'हृदय-बोध' नाम से किया है।

स्व. मातादीन शुक्ल द्विवेदी युग के प्रमुख किव, लेखक और पत्रकार थे। आपने जबलपुर से निकलनेवाले 'छात्रसहोदर' पत्र का सम्पादन किया और वर्षों तक हिन्दी की प्रतिष्ठित पित्रका 'माधुरी' के सम्पादक रहे। आप बजभाषा और खडीबोली दोनों में काव्य-रचना करते थे। खड़ीबोली में सवैया और किवत्त छन्दों का प्रयोग आपने द्विवेदी युग के किव ठाकुर गोपालशरएसिंह की भांति ही बड़ी सफलता से किया। मृत्यु के कुछ वर्ष पूर्व ही आपने 'गांधी चालीसा' नामकएक छोटी सी पुस्तक लिखी थी। आपकी अधिकांश किवतायें अप्रकाशित पड़ी हैं। लगभग ३० वर्ष पूर्व आपका एक खंड-काव्य 'स्वराज्य का शंख ' नाम से प्रकाशित हुआ था। काव्य-रचना में आप 'विदग्ध 'और 'सुकिव नरेश ' उपनामों का भी प्रयोग करते थे। सन् १६२६ में लिखी अम्मा की चिता अप्रपक्ती एक अत्यंत भाव-पूर्ण किवता छप्पय छन्द में है जो अंग्रेजी किव 'ग्रे 'की 'एलिजी' की याद दिलाती है :——

कलतक जिसके वक्ष स्थल में उधम मचाया, मचल-मचलकर खूब खिक्षाकर फिर इठलाया,। गाः किलकारी गीत बैरियों को दहलाया, याद नहीं, क्या खेल खेलकर क्या था खाया,। एक एक कर वे सभी खड़े सामने नाचते, श्रंकित मेरे इस हृदय में मां का गौरव बांचते।

खैरागढ़ के पदुमलाल पुन्नालाल बस्त्री किव, कहानीकार, निबन्धकार ग्रौर समालोचक हैं। ग्रापका जन्म सन् १८६४ में हुग्रा। ग्रापका जीवन काव्य-रचना से ही ग्रारंभ होता है। 'शतदल 'तथा 'पदावन 'ग्रापके दो काव्य-संग्रह प्रकाश में ग्रा चुके हैं। ग्राप दार्शनिक विचारक हैं ग्रौर भावुक-हृदय होने के कारण ग्रापके काव्य में भावुकता ग्रौर दार्शनिकता का कहीं-कहीं बड़ा सुगम संगम हो गया है। भाषा ग्रापकी मँजी हुई होती है ग्रौर ग्रापकी कल्पना में भी व्यापक सत्य निहित रहता है।

महाकिव रवीन्द्रनाथ के इस कथन से ग्राप पूर्ण सहमत हैं कि जब "किव सत्य को उपलब्ध कर लेता है, तभी वह समभता हैं कि सत्य का प्रकार कितना सहज और कितना सुन्दर है, तब सत्य के यथार्थ रूप को ग्रहण कर वह ग्रलंकारों की सर्वथा उपेक्षा कर देता है। जहां ग्रलंकार नहीं है, वहीं सत्य ग्रपने सहज रूप में प्रकाशित होता है।" बस्शीजी काव्य में ग्रलंकार, ध्विन या वकोक्ति-सम्प्रदाय के ग्रनुयायी नहीं जान पड़ते ग्रीर न वे यही मानते है कि ग्रलंकारों के बिना रस की निष्पत्ति नहीं हो सकती। महाकिव कालिदास की "इयम् ग्रधिक मनोज्ञाबल्केलेनापि तन्वी" — शकुन्तला की भांति वे किवता को स्वाभाविक रूप में देखना चाहते हैं और यह स्वाभाविकता ग्रनुभूति की गहराई पर ही निर्भर रहती है। इसी के द्वारा काव्य में ग्रानन्दानुभूति का सृजन होता है। ग्रापकी 'गंगा के तटपर' किवता में भाषा ग्रीर भाव का समन्वय देखने योग्य है:—

तुम झाती हो यहां स्या का स्रोत बहाती, श्री, समृद्धि, सुख, शान्ति सभी पल में छा जाती। पूर्ण फलोंसे तट के कानन द्रुम हंसते हैं, पाकर ग्राश्रय शोक-मुक्त हो सब बसते हैं। पर उस गिरि की भीति में ग्राती है क्या सुधि कभी, हृदय-भग्न करके तुम्हें दिया रहा जो कुछ सभी।

वर्धा के दरवारीलाल 'सत्यभक्त' जैन धर्म एवं दर्शन के पंडित हैं और आजकल आप 'मानव-धर्म' का प्रचार करने में लगे हैं। यद्यपि आजकल आपकी लिखी गई 'कवितायें' अधिकतर प्रचारात्मक हैं, परन्तु किसी समय आपने 'उलहना', 'कव के फूल' और 'भरना' आदि सुन्दर कवितायें लिखी थीं। असहयोग आन्दोलन के समय राष्ट्रीय रचनायें भी आपकी प्रकाशित हुई।

मध्यप्रदेश के द्विवेदीकालीन कुछ अन्य किव आज अन्य प्रान्तों का गौरव बढ़ा रहे हैं। इनमें से नाथूराम प्रेमी, राजाराम शुक्ल 'एक राष्ट्रीय आत्मा', मागर के शोभाचन्द्र 'अनिल', लल्लीप्रसाद पाण्डेय, मुकुन्दीलाल श्रीवास्तव आदि हिन्दी साहित्य की सेवा अभी भी करते जा रहे हैं। स्व. कृष्णशास्त्री तैलंग ने 'नीति-संग्रह 'नाम का एक पद्य-ग्रन्थ संस्कृत के आधार पर लिखा जो व्यंकटेश्वर प्रेस वम्बई से प्रकाशित है। हिन्दी की सुप्रसिद्ध प्रकाशक-संस्था हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर के स्वामी नाथूराम प्रेमी, जैन-साहित्य के पंडित हैं और उन्होंने अनेक जैन ग्रन्थों का हिन्दी में अनुवाद किया है। आपका जन्म स्थान देवरी, जिला सागर हैं। 'जैन साहित्य का इतिहास' आपका प्रसिद्ध ग्रन्थ है। आपने वर्षों तक 'जैन-हितैषी' पत्र का सम्पादन किया और किवतायों भी लिखते रहे। आपकी किवताओं पर द्विवेदी-गुग की पूर्ण छाप है। राजारामशुक्ल 'एक राष्ट्रीय आत्मा 'अब तक लगभग एक दर्जन पुस्तकें लिख चुके हैं। आपकी सर्वप्रथम पुस्तक 'विधवा' सन् १६२० के लगभग प्रकाशित हुई थी। आपके सभी ग्रन्थ खड़ी बोली में हैं। भाषा के सम्बन्ध में आप बड़े सतर्क रहते हैं। आँखों पर आपने एक हजार दोहे खड़ी बोली में लिखे हैं। आपकी अधिकांश किवतायें राष्ट्रीयता से परिपूर्ण है और सन् १६२० के असहयोग-आन्दोलन के समय जनता में उनका अच्छा प्रचार था। द्विवेदी-युग में जब गीतों का अधिक प्रचार नहीं था तब आपने अनेक गीत लिखे, जो सामयिक पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे। लल्लीप्रसाद पाण्डेय द्विवेदी जी के सहयोगियों में थे। आपने अनेक ग्रन्थ लिखे हैं।

शुकदेवप्रसाद तिवारी 'वीरात्मा' (विनयमोहन शर्मा) का जन्म जुलाई सन् १६०५ में करकबेल (होशंगाबाद) में हुग्रा। मन् १६२१ से ही ग्रापने किवता लिखना प्रारंभ किया। उस समय ग्राप विद्यार्थी थे। सन् १९२२ से ग्रापकी रचनायें प्रकाश में ग्राने लगीं। ग्रापकी किवताग्रों का संग्रह 'भूले गीत' नामसे प्रकाशित हुग्रा है। हाल ही में ग्रापके द्वारा श्रनूदित 'गीत-गोविद' का पद्यानुवाद भी प्रकाश में ग्रा चुका है। 'भूले गीत' में प्रकाशित ग्रापकी रचनाग्रों में प्रयोगवादी-धारा के भी दर्शन होते हैं। 'कनखजूर' इमी प्रकार की किवता है। संग्रह की कुछ किवतायें सन् १६२६ से ३३ तक की हैं ग्रीर कुछ वर्तमान काल की। ग्राधकांश किवताग्रों में ग्रात्मिनवेदन की भावना व्यक्त होती हैं जिसमें ग्राग्रह का स्वर हैं ग्रीर जीवन के उन क्षणों की मीड हैं जो कभी-कभी किव के जीवन में ग्राते रहे हैं ग्रीर जिन्हें लेकर किव भाव-जगत की ग्रोर वढ़ा है। कई किवताग्रों में भावानुभूति की प्रखरता मिलती है तो कई किवताग्रों में गीति-काव्य के संगीत की मघुरिमा। ग्रापकी किवताग्रों पर राष्ट्रीयता ग्रीर छायावाद दोनों का प्रभाव देखकर भी-कभी ग्रालोचक ग्रापपर माखनलाल जी का प्रभाव मानने लगते हैं। वास्तव में इसका कारण दोनों में भावुकता का ग्रतिरेक है, परन्तु दोनों की प्रेरणा के क्षेत्र ग्रलग-ग्रलग हैं। एक गीत में ग्राप लिखते हैं:—

कैसे तुफ से मान करूँ? कब तेरे नयनों के 'मोती' ढरके बनकर 'पानी'? कब मैने बातों में तेरी, अपनी ध्वनि पहिचानी। मध्यप्रदेश में द्विवेदीयुग के बाल-साहित्य के पद्य लेखकों में गुणाकर और स्वर्णसहोदर मुख्य हैं। स्वर्णसहोदर के काव्य में बच्चों को प्रेरणादायक अनुभूतियां प्राप्त होती हैं जो उनके हृदय पटल पर एक स्थाई प्रभाव छोड़ने में सहायक बन जाती हैं।

उपर्युक्त किवयों के ग्रितिरिक्त जबलपुर के स्व. श्यामाकान्त पाठक का नाम उल्लेखनीय है। ग्रापका 'श्याम-मुधा' नामका एक महाकाव्य हैं। हिन्दी-जगत में इस महाकाव्य का ग्रच्छा स्वागत हुग्रा था, इसके पूर्वार्द्ध में श्रीकृष्ण के बाल्यकाल से लेकर कंसबध तक की कथा हैं। उत्तरार्द्ध में पार्थसारथी कृष्ण का चित्रण है, जो ग्रभी ग्रप्रकाशित है।

जबलपुर के नर्रसिंहदास स्रग्नवाल तथा तोएरलाल स्वर्णकार ने स्रसहयोगके जमाने में राष्ट्रीय कवितायें लिखीं। द्विवेदीकालीन स्रन्य कवियों में गंगाविष्णु पाण्डेय, स्व. गंगाप्रसाद स्रमिनहोत्री, स्व. बालमुकुन्द त्रिपाठी, स्व. नर्मदा-प्रसाद मिश्र, हरिदत्त दुबे, दयालगिरि गोस्वामी, बाबूलाल भागव, सुहागपुर के सुखदेव प्रसाद तिवारी 'निर्वल', स्व. देवीप्रसाद गुप्त 'कुसुमाकर', बिलासपुर के पुत्तूलाल शुक्ल, सरयू प्रसाद त्रिपाठी, शेषनाथ 'शील', प्यारेलाल गुप्त, काशीनाथ पाण्डेय गर्गाश्रमी, यदुनन्दनप्रसाद, श्रीवास्तव, शिवदास पाण्डेय, मस्तूरी के स्राशुक्ति स्व. शिवदास शुक्ल, रायपुर के स्व. रामदयाल तिवारी, मावलीप्रसाद श्रीवास्तव, शुक्लाल प्रसाद पाण्डेय, प्रेमदास वैष्एव, राजनांदगांव के स्व. भगवानदास सिरोठिया, कृष्णस्वामी मुदलियार, दुर्ग के उदयप्रसाद 'उदय', रामप्रसाद कसार, छिदवाड़ा के रामाधार शुक्ल, हटा के लक्ष्मीप्रसाद मिस्त्री 'रमा', हरदा के श्रामलाल उपाध्याय 'श्र्याम,'हशंगाबाद के स्व. हरनाम-सिंह चौहान, स्रादि ने भी काव्य-रचना करके हिन्दी-साहित्य की सेवा की हैं। इनमें से कई किव स्रानेवाले युग के लिये मार्गदर्शक का काम करते हैं और उनकी रचनाय्रों में स्रपने युग की काव्य-शैली तथा भाषा का प्रतिनिधित्व मिलता है,।

### गद्य-साहित्य

कविता की भांति गद्य में भी मध्यप्रदेश की देन साधारए। नहीं है। इस प्रान्त में छत्तीसगढ़ी, निमाडी, बुंदेलखंडी ग्रादि ग्रनेक जनपदीय भाषायें प्रचलित है, परन्तु यहां के लेखकों ने खड़ी बोली को ही ग्रपने गद्य-लेखनका माध्यम बनाया। 'इसमें ग्रनेक प्रकार की रचनायें की ग्रीर कर रहे हैं।

स्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने साफ-सुथरी-खड़ी बोली का प्रथम लेखक रामप्रसाद निरंजनी को माना है। \* स्रापने संवत् १७६८ में 'भाषायोगवाशिष्ठ' की रचना की। शुक्ल जी का कथन है कि ये पटियाला दरबार में थे स्रौर महारानी को कथा बाँचकर सुनाया करते थे। † कुछ लोगों का मत है कि ये सागर, मध्यप्रदेश के निवासी थे। शुक्लजी के मतानुसार खडीबोली के दूसरे लेखक बसवा (मध्यप्रदेश) के दौलतराम थे, जिन्होंने संवत् १८१८ में "रविवैष्णवाचार्य के जैन पद्मपुराण्" का भाषानुवाद कर १०० पृष्ठों से स्रधिक का एक ग्रन्थ लिखा। इनकी भाषा पर उर्द्र या फारसी का कोई प्रभाव नहीं। इस प्रान्त के लेखक सदैव उर्दू-फारसी के प्रभाव से मुक्त रहे। 'पद्मपुराण्' की भाषा में लल्लुलाल की भाषा की भांति पंडिताऊपन स्रवश्य दिखलाई पड़ता है।

दौलतराम का यह गद्य फोर्टबिलियम कालेज के ग्रधिकारियों के ग्रादेशानुसार मुंशी सदासुखलाल, ग्रौर सदल मिश्र द्वारा लिखे गये गद्य-ग्रन्थों से लगभग २० वर्ष पूर्व ग्रौर लल्लूलाल के जन्म से २ वर्ष पूर्व लिखा गया ।

'योगवाशिष्ठ' स्रौर 'पद्मपुराण' की भाषा में स्रन्तर स्रवश्य है फिर भी 'पद्मपुराण' की भाषा को खड़ी बोली के विकास-कम का परिचायक मानना ही पड़ेगा ।

<sup>\*</sup> हिन्दी-साहित्य का इतिहास, रामचन्द्र शुक्ल, पृष्ठ ४१०.

<sup>†</sup> वही, पृष्ठ ४१०.

#### नाटक

स्राधुनिक गद्य-साहित्य, नाटक, उपन्यास कहानियों स्रौर निबन्धों के रूप में सामने स्राता है। प्राचीन स्राचार्यों ने नाटक को काव्य का ही एक भेद मानकर काव्य को श्रव्य तथा नाटक को दृश्य-काव्य कहा है। स्राधुनिक नाट्य-परम्परा को विकसित करने वाले नाटकों का प्रादुर्भाव भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के समय में ही हो गया था, परन्तु द्विवेदीकाल में नाटकों की भाषा स्रौर उनकी शैली में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुये, कारण इस बीच हिन्दी के लेखकों पर बंगला, मराठी स्रौर स्रग्नेजी के नाटकों का प्रभाव बहुत स्रधिक पड़ चुका था स्रौर पारसी रंगमंच जनसाधारण के स्राकर्षण के केन्द्र बन चुके थे। मध्यप्रदेश में सर्वप्रथम सन्दित हिन्दी नाटक सन् १७६० का मिलता है, जो स्रोन्सपियर के 'मर्चेन्ट स्रॉफ वेनिस 'का एक ईसाई महिला कुमारी 'स्रायां' द्वारा किया गया सनुवाद है। इसी प्रकार शवरीनारायण (बिलासपुर) के सुखलालप्रसाद पाण्डेय ने सन् १९०३-४ के लगभग शेक्सपियर के 'कॉमडी स्राफ एरर्स' का स्रनुवाद छत्तीसगढ़ी-पद्य में 'भूल भूलइयाँ' नामसे किया। श्री लोचनप्रसाद पाण्डेय ने सन् १९१४ में 'साहित्य-सेवा' नामका एक प्रहसन लिखा था जिसमें साहित्य-सेवियों की दुर्दशा का चित्रण है।

हिन्दी के नाटककारों में बाबू गोविन्ददास का अपना स्थान है। आरम्भ में आपने शेक्सपियर के 'रोमियो जुलियट' के ब्राधार पर तथा 'पैरोक्लिक्स' के एक नाटक के ब्राधार पर नाटक लिखे। बाद में ग्राप पर इब्सन का बहुत प्रभाव पड़ा ग्रीर समस्यामुलक नाटकों की रचना करने लगे। इब्सन के नाटकों में मानव और उसके जीवन की विभिन्न समस्याओं को ही प्रधानता दी गई है, इसलिये उसके नाटक 'डाल्स हाऊस 'की नायिका 'नोरा 'एक स्थान पर कहती है कि " और सब बातों के पहिले मैं मानव हूँ। " मानव की परिस्थितियों और उसकी विवशताओं का चित्रए। सेठजी के नाटकों में भी मिलता है। उनका उद्देश्य मानव की स्रांतरिक एवं बाह्य-समस्यास्रों पर प्रकाश डालना है। स्रापने प्रारंभ में काव्य-रचना भी की थी। 'वाणासूर-वध' नामका महाकाव्य लिखा, परन्तु बाद में ग्रापने नाटकों को ही ग्रपना क्षेत्र बनाया ग्रौर ग्रापका प्रथम नाटक पद्मावती ' सन् १६१० में प्रकाशित हुन्ना। अब तक आपने छोटे-बडे कुल मिलाकर लगभग ५५ नाटक लिखे हैं। आपके नवप्रकाशित नाटक 'भूदान-यज्ञ ' में नाटक लिखने की एक नई प्रणाली का अनुसरण किया गया है, जिसका कारण आपकी विदेश-यात्रा श्रीर वहाँ के रंगमंच का प्रभाव माना जा सकता है। इस नाटक में जीवित पात्रों को रंगमंच पर उतारा गया है। यह नाटक सामयिक सन्देश के तौर पर लिखा गया है। ग्रापके ग्रधिकांश नाटकों में सामाजिक श्रथवा राज-नीतिक समस्यात्रों का प्राधान्य है, इसीलिये ग्रापके नाटक सामाजिक-राजनीतिक (सोशियो-पोलिटिकल)कहे जा सकते हैं। ग्राप इस धारा के एक प्रमुख लेखक माने जाते हैं। राजनीति लेखक के जीवन का एक भ्रंग है जो ग्रपनी मोहिनी मूर्ति द्वारा उसके साहित्यिक व्यक्तित्त्व को खींचती रहती है और राजनीतिक जीवन की अनुभृतियां ही नाटकों में सामने न्ना जाती हैं । ''प्रकाश'' श्रौर ''पाकिस्तान'' स्रापके इसी प्रकार के नाटक हैं । ''कर्त्तव्य'' नाटक में राम श्रौर कृष्ण दोनों के चरित्र रखे गये हैं, जिनका उद्देश्य कर्त्तव्य की दो भूमिकायें उपस्थित करना है। राम का चरित्र मर्यादा-पालन की पूर्णता उपस्थित करता है, तो कृष्ण का चरित्र—समयानुसार नियम और मर्यादा का यहां तक उल्लंघन करता है कि वे जरासन्ध के सामने लड़ाई का मैदान छोड़ कर भाग जाते हैं ।† "हर्ष", "शिशगुप्त", "कुलीनता" श्रौर "शेरशाह" श्रादि श्रापके ऐतिहासिक नाटक हैं। "प्रकाश", "सेवापथ", "दलित कुसुम", "हिंसा या ग्रहिसा," "ग़रीवी", "ग्रमीरी", स्नादि, म्रापके सामाजिक नाटक हैं। "प्रकाश" में राजनीतिक ग्रीर सामाजिक दोनों प्रकार की परिस्थितियों का प्रभाव दिखलाई देता है। मध्यप्रदेश के नाटककारों में ग्राप ग्रग्रणी हैं।

<sup>\*</sup> पंडित प्रयागदत्त शुक्ल के संग्रह से.

<sup>†</sup> हीरक जयन्ती अंक-नागरी प्रचारिएी सभा, पृष्ठ १६४.

ठाकुर लक्ष्मण्सिंह चौहान कि होने के साथ नाटककार भी थे। ग्रापके नाटकों में भी राजनीतिक जीवन की ग्रन्भूतियां प्रखर रूप में पाई जाती हैं श्रौर उनमें देश तथा समाज का सच्चा चित्र मिलता है। कॉलेज जीवन में ही ग्रापने "कुली-प्रथा" नामका नाटक लिखा था, जिसमें फ़िज़ी द्वीप में प्रचलित कुली-प्रथा की ग्रोर भारतीयों का ध्यान ग्राक्षित किया गया। "गुलामी का नक्शा" भी ग्रापका राजनीतिक नाटक है। इस नाटक को तत्कालीन सरकार का कोपभाजन भी बनना पड़ा। नाटक में पात्रों का चयन ग्रौर घटनाग्रों का उपक्रम सफलता के साथ किया गया है। उत्सर्ग, सौभाग्य लाड़ला-नैपोलियन ग्रापके दो ग्रन्य नाटक हैं। इन नाटकों में प्राचीन तथा नवीन नाटक-प्रणाली का सामञ्जस्य पाया जाता है ग्रौर ऐतिहासिक घटनाग्रों की विशेषता भी यथाशक्ति सुरक्षित रखी गई है।

स्व. कामताप्रसाद गुरु ने "सुदर्शन" नामक नाटक लिखा। इसका ग्राघार बहुत कुछ मनोवैज्ञानिक है। लेखक ने समय के ग्रनुसार रंगमंच की कठिनाइयों का भी ख्याल रखा है। इसमें युग की परम्पराक्रों की विशेषता ग्रिधिक उपलब्ध है।

माखनलालजी चतुर्वेदी ने "कृष्णार्जुन-युद्ध" नाटक एक पौराणिक कथा के ग्राधार पर लिखा है, जो कई बार सफलतापूर्वक रंगमंच पर खेला जा चुका है। इस नाटक में कथोपकथन, पात्रों का चरित्र-चित्रण ग्रौर घटनाग्रों का घात-प्रतिघात इतना ग्राकर्षक है कि नाटक का मनोरंजन तत्त्व, जिसे भारतेन्दु हरिश्चन्द्र नाटक के लिए ग्रत्यंत ग्रावश्यक मानते थे, कहीं भी कम नहीं हो पाता। \* शिश तथा शंख का हास्य प्रेक्षकों के मन में गुदगुदी पैदा कर देता है ग्रौर उसके द्वारा नाटक के प्रति प्रेक्षकों का ग्राकर्षण बढ़ता है।

स्व. श्यामाकान्त पाठक ने "बुन्देल-केसरी" नामका एक ऐतिहासिक नाटक लिखा था। रायगढ़ के स्व. राजा चकधरसिंह ने भी श्रृङ्कार रस पूर्ण "प्रेम के तीर" नामका नाटक लिखा, जो रंगमच पर खेला भी गया। ग्रानन्दीप्रसाद श्रीवास्तव ने "ग्रछूत" नाटक लिखा, जिसमें ग्रछूतों की समस्या पर प्रकाश डाला गया। (रायपुर के) स्व. राम-दयाल तिवारी ने स्व. प्रेमचन्द्र की कहानी "रानी सारंध्रा" के ग्राधार पर एक नाटक लिखा था, जो ग्रप्रकाशित है।

डा. बलदेवप्रसाद मिश्र ने सर्व प्रथम "शंकर-दिग्विजय" नाटक सन् १६२२ में लिखा था, जो उनके "राज-हंस" उपनाम से जबलपुर की "श्री शारदा" में धारावाहिक रूप से प्रकाशित हुग्रा। इस नाटक में शंकराचार्य के समय की परिस्थिति ग्रीर उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनायें दिखलाई गई हैं। इस नाटक का प्रधान रस शांत है ग्रीर ग्रन्य रस सहायकों के रूप में ग्राये हैं। पहिले यह नाटक पांच ग्रंकों में था, बाद में तीन ग्रंकों में करके इसका नाम "क्रान्ति" रख दिया गया। इस नाटक में ग्रधिकतर प्राचीन नाटचशास्त्र के नियमों का पालन किया गया है। "ग्रसत्य-संकल्प" मिश्र जी का दूसरा नाटक है, जिसमें भौतिकवाद, ग्रध्यात्मवाद एवं शिक्षा सम्बन्धी समस्याग्रों को लेकर प्रह्लाद का कथानक सामने रखा गया है ग्रीर अन्त में दिखाया गया है कि किस प्रकार सत्य की विजय ग्रीर ग्रसत्य का पराभव होता है। इसमें शान्त ग्रीर करुण रस का समावेश है।

श्रापके तीसरे नाटक "वासना-वैभव" में राजा ययाति की कथा का समावेश करते हुए यह दिखलाया गया है कि वासना-रत राजाओं की क्या दुर्दशा होती हैं। "समाज-सेवक" नाटक में बालचर जीवन ग्रौर बालचरों के कर्तव्य का वर्णन हैं। यह बालकों ग्रौर विद्यार्थियों के लिये उपयोगी है।

स्व. सिद्धनाथ ग्रागरकर ने मराठी के सुप्रसिद्ध नाटककार गडकरी के "घर-बाहर" का हिन्दी-रूपान्तर किया ग्रीर कुछ एकांकी भी लिखे । मराठी नाटच-साहित्य में गड़करी का बहुत ऊँचा स्थान है ।

दमोह के बाबूलाल मायाशंकर दवे ने लगभग सन् १६१५ में संस्कृत के नाटक "स्वप्नवासवदत्ता" का अनु-वाद किया था । स्व. नर्मदाप्रसाद मिश्र के नाटकों का संग्रह "बाल नाटकमाला" नाम से प्रकाशित हुग्रा । इसमें समाविष्ट

<sup>\* &</sup>quot;नाटक करतब तब भलौ, रीभैं चतुर सुजान" -- भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र ।

नाटक वालकों के लिए उपयोगी हैं। "श्रीकृष्ण का दूतत्व" नामक नाटक सन् १६२२ में जबलपुर के राष्ट्रीय हिन्दी मन्दिर द्वारा प्रकाशित हुआ था। लोकनाथ द्विवेदी मिलाकारी एवं स्व. गोपाल दामोदर तामस्कर ने भी नाटक लिखे।

व्योहार राजन्द्रसिह का नाटक "वर्षा-मंगल" भी प्रकाशित हो चुका है, जिसमें प्राकृतिक सौन्दर्य के सुन्दर दृश्यों का ग्रंकन है। ग्रापके छः-सात एकांकी नाटकों का एक संग्रह भी "ग्राधुनिक स्वयंवर" नाम से छप चुका है। ग्रापका "मबै भूमि गोपाल की" नामक एकांकी नाटक स्टेज पर भी खेला जा चुका है।

उपन्यास और कहानियां——प्रान्त में यद्यपि उपन्याम श्रीर कहानियों का क्षेत्र द्विवेदी-काल में श्रिधिक व्यापक नहीं हो पाया, फिर भी हिन्दी के कई अच्छे गद्य-लेखक सामने श्राये और उन्होंने श्रिधिकतर हिन्दी के निबन्ध-साहित्य की ही पूर्ति की। इस कार्य में "हिनकारिएी।", "छात्र-सहोदर", "श्री शारदा", "कान्यकुटज नायक" पत्रों श्रौर "राष्ट्रीय हिन्दी मन्दिर", जैमी संस्थाश्रों से विशेष प्रोत्साहन प्राप्त हुन्ना। इस युग के प्रमुख गद्य-लेखकों में स्व. कामताप्रसाद गुरु, स्वर्गीय रघुवरप्रसाद द्विवेदी, स्व. माधवराव सप्ने, स्व. प्यारेलाल मिश्र, स्व. गंगाप्रसाद श्रीनहोत्री, स्व. वालमुकुन्द त्रिपाटी, स्व. रामदयाल तिवारी, स्व. सिद्धनाथ माधव श्रागरकर, श्री माखनलाल चतुर्वेदी, पदुमलाल पुन्नालाल वस्त्री, इा. बलदेवप्रसाद मिश्र, लज्जाशंकर भा और लल्लीप्रसाद पाण्डेय श्रादि मुख्य हैं। स्व. विनायकराव यद्यपि श्रिधकतर श्रपनी रामायएी टीका श्रौर कविताश्रों के लिए प्रसिद्ध हैं, परन्तु वे श्रच्छे गद्य-लेखक भी थे। स्व. विष्णुदत्त शुक्ल द्वारा निक्तित यद्यपि कोई पुस्तक उपलब्ध नहीं, परन्तु उनके भाषणों का संग्रह हिन्दी के गद्य-माहित्य के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। उनसे प्रान्त की सभी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिलता था श्रौर वे श्रिखल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के पटना श्रिथवेशन के श्रध्यक्ष भी हुए थे।

कहानियां—हिंदी में कहानियों का ग्रारम्भ "सरस्वती" पित्रका के प्रकाशन काल से होता है। "सरस्वती" मन् १६०० में प्रकाशित, स्व. किशोरीलाल गोस्वामी की "इन्दुमती" कहानी ही सम्भवतः हिंदी की सर्वप्रथम कहानी है। ग्रंग्रेजी की मामिक पित्रकाग्रों में प्रकाशित कहानियों का प्रभाव बंगला-साहित्य पर पड़ा और वहां के साहित्यकारों ने गल्प लिखना ग्रारंभ किया। इसके पश्चात् यह प्रभाव हिन्दी पर पड़ा श्रौर इसीलिए हिन्दी की ग्रिधिकांश ग्रनूदित कहानियां वंगला के गल्पों का ग्रनुवाद हैं।

मध्यप्रदेश के द्विवेदीयुगीन कलाकारों में बख्शीजी, सुभद्राकुमारी चौहान, श्रानन्दीप्रसाद श्रीवास्तव, मंगलप्रसाद विश्वकर्मा श्रादि की कहानियां श्रपना प्रमुख स्थान रखती हैं। बख्शी जी की कहानियों का एक संग्रह "फलमला" नाम से प्रकाशित हैं। श्रापकी कहानियों में कथानक की सरलता तथा भावों की व्यापकता विशेष रूप से पाई जाती हैं। बख्शी जी की दार्शनिक मानसिक प्रवृत्ति भी इन पर श्रपना प्रभाव डालती हैं श्रौर प्रायः सभी कहानियों में समाज क प्रति एक मंगलमय दृष्टिकोए। मिलता हैं।

स्व. सुभद्रा जी के कहानी-संग्रह "विखरे-मोती", "उन्मादिनी" आदि प्रकाशित हो चुके हैं। इनमें जीवन का मनोवैज्ञानिक चित्रए। श्रीर श्रनुभूतियों की गहराई मिलती हैं। सुभागी, तांगेवाला, होली श्रीर पापी पेट में समाज कर वास्तिविक चित्र मिलता हैं। श्रापकी कहानियों के पात्र श्रत्यन्त स्वाभाविक हैं श्रीर उनकी मनोदशा का चित्रए। भी वड़े स्वाभाविक ढंग में हुन्ना है। इन कहानियों में नारी-हृदय की सरलता के साथ-साथ श्राज के जीवन की वांछनीय कियाशीलता की श्रोर भी मंकेत मिलता है। श्रापकी कलात्मक श्रिभव्यंजना मूर्त-श्रमूर्त सत्य को प्रस्कृटित करती हैं श्रीर जीवन की विरूपता में भी सत्य का सौंदर्य दिखाई पड़ने लगता है।

स्व. मंगलप्रसाद विश्वकर्मा की कहानियों का संग्रह "ग्रश्रुदल" नाम से प्रकाशित है । इनमें जीवन का विशद् चित्रण है । कविताग्रों की ग्रपेक्षा ग्राप की कहानियों में ग्रभिव्यक्ति का क्षेत्र ग्रधिक व्यापक हो गया है ।

त्रानन्दीप्रसाद श्रीवास्तव की कहानियों का संग्रह "मकरन्द" है । इसके ग्रतिरिक्त ग्रापने स्त्रियों की वीरता के प्रकरण को लेकर "शौर्य सुकुमार" नाम का कहानी संग्रह भी प्रकाशित कराया । कुछ कहानियां पद्य में भी लिखी गई हैं। लेखक की लेखनी बड़ी सतर्कता के साथ समाज के ग्रन्तराल में प्रवेश कर, उसका विश्लेषण करती है श्रौर पात्रों की सजीवता मन को ग्राकिषत करने में विलम्ब नहीं करती। कथोपकथन में बोलचाल की भाषा का प्रयोग मिलता है।

प्रान्त के द्विवेदीकालीन लेखकों द्वारा उपन्यास ग्रधिक संख्या में नहीं लिखे गये फिर भी उस समय के कुछ उगन्यासों की गएना हिन्दी के ग्रच्छे उपन्यासों में हो सकती हैं ग्रौर कुछ में उपन्यास लेखन-कला का विकास-कम मिलता है। लोचनप्रसाद पाण्डेय का "दो मित्र" उपन्यास सम्भवतः इस प्रान्त के साहित्यकारों द्वारा लिखित उपन्यामों में सर्वप्रथम हैं, जिसमें शराब की बुराइयां दिखलाई गई हैं। स्व. रघुवरप्रसाद द्विवेदी ने "शाहजादा ग्रौर फ़क़ीर" तथा स्व. कामताप्रसाद गुरु ने "पार्वती ग्रौर यशोदा" उपन्यास लिखे; प्रथम ऐनिहासिक ग्रौर द्वितीय सामाजिक उपन्यास है। इनमें भी उपन्यास लेखन-कला का पूर्ण विकास नहीं मिलता। व्योहार रघुबीरसिंह लिखित "विकम-विलास" नाम का उपन्यास ग्रभी तक ग्रप्रकाशित है। यह राजा विकम की कहानियों के ग्राधार पर लिखा गया है।

बाबू गोविन्ददास द्वारा लिखित उपन्यास "इन्दुमती" में देश के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का चित्रण है, जो कहीं-कहीं स्रनपेक्षित रूप से बारीक़ हो गया है, जिससे उपन्यास का कलेवर बहुत भारी बन गया है। उत्तनें पात्रों के मानसिक संघर्षों का चित्रण मिलता है।

श्रालोचना और निबन्ध—द्विवेदी युग में साहित्य के दो ग्रंगों की विशेष रूप से पुष्टि हुई; ग्रालोचना ग्रौर निबन्ध। साहित्य-परिष्कार के लिए ग्रालोचना का महत्व कम नहीं माना जा सकता। कला के निर्माण में ग्रालोचना के सम्यक् ज्ञान की ग्रावश्यकता भले ही न हो, \* परन्तु कला के परिष्कार के लिए ग्रालोचना-साहित्य को उपेक्षित नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रत्येक कला मानवीय कियाशीलता की परिचायक है ग्रौर उसका ग्रस्तित्व—भावों की प्रेष्णियता में निहित रहता है। ग्रालोचना के द्वारा भाव-प्रेषणीयता को मार्ग-दर्शन मिलता है ग्रौर वह कलाकार के द्वारा की गई, जीवन की व्याख्या को समभने में सहायक होती है। इसके द्वारा कलाकार की ग्रवगुंठित भावनाग्रों का भी प्रत्यक्षीकरण हो जाता है।

ग्रालोचना किसी कृति के मूल्यांकन एवं प्रेषणीयता के ग्राधार पर ग्रग्नसर होती है ग्रौर मस्तिष्क के स्वरूप का ग्राधिकांश प्रेषणीयता से माध्यम ग्रहण करता है। ग्राधुनिक ग्रालोचना-पद्धित में मूल्यांकन के साथ-साथ प्रेषणीयता की प्रिक्रिया को भी स्थान दिया जाता है। द्विवेदी-युग की ग्रालोचना प्राचीन तत्त्वों को लेकर ग्रग्नसर हुई, परन्तु उसमें नई भावनाग्रों का भी समावेश हुग्रा। मध्यप्रदेश के प्रमुख ग्रालोचक पदुमलाल पन्नालाल बख्शी, विनयमोहन शर्मा, स्वर्गीय रामदयाल तिवारी ग्रौर लोकनाथ सिलाकारी ने ग्रालोचना के नवीनतम मिद्धान्तों को ग्रहण किया।

बल्शी जी की श्रालोचनायें श्रघिकतर भावप्रधान होती हैं,परन्तु वे रचनाश्रों के मर्म को स्पर्श करती हैं श्रौर उसमें द्विवेदी जी की श्रालोचना-शैली का प्रतिनिधित्व मिलता है। "विश्व-साहित्य" श्रौर "साहित्य-विमर्श" श्रापके दो मुख्य श्रालोचनात्मक ग्रन्थ हैं, जो द्विवेदी जी के समय में ही प्रकाशित हो चुके थे।

विनयमोहन शर्मा श्राघुनिक किवयों की वाणी को समक्षते में अत्यिषक सफल हुए हैं। उन्होंने छायावादी, प्रगतिवादी और प्रयोगवादी धाराओं पर गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया है और आजकल महाराष्ट्र के सन्तों को हिन्दी किवताओं की विवेचना में संलग्न हैं। आपकी आलोचना केवल बाहरी रूप-राशि में न उलक्ष कर कृतियों के अन्तस्तल को टटोल कर कलाकारों के साथभावात्मक तादात्म्य स्थापित करती है, जिसके कारण आप गहन से गहन विषय को भी बड़ी दिलष्ट एवं प्रांजल भाषा में उपस्थित करने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। आलोच्य कृति की पार्श्वभूमि को सामने रख कर आलोचना की और अग्रसर होना भी आपकी विशेषता है। 'साहित्य-कला', 'दृष्टिकोण', "किव 'प्रसाद' 'श्रांसू' तथा अन्य कृतियाँ' और 'साहित्यावलोकन' समीक्षा-पुस्तकें प्रकाश में आ चुकी हैं।

<sup>\*</sup> ग्रालोचना : इतिहास तथा सिद्धान्त-डा. एस.पी. खत्री।

<sup>†</sup> साहित्यालोचन डा. श्यामसून्दरदास।

स्व. रामदयाल तिवारी ने प्राचीन एवं नवीन साहित्य के साथ-साथ भारतीय एवं पाश्चात्य दर्शन का भी गम्भीर ग्रध्ययन किया था और गांधी युग की प्रवृत्तियों को भी ग्रच्छी तरह से समभते थे। "गांधी-मीमांसा" को ग्रापने ग्रपने इन गुणों के कारण ही सफल बनाया उसमें विषय का प्रतिपादन भी बड़ी सफलता के साथ हो सका है। उस समय की सुप्रसिद्ध मासिक पत्रिका "माधुरी" ग्रापको "समर्थ समालोचक" कहती थी।

डॉ. वलदेव प्रसाद मिश्र का "तुलमी-दर्शन" ग्रीर नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी द्वारा प्रकाशित व्योहार राजेन्द्र-सिंह का "तुलमीदास की समन्वय-साधना" भी दो महत्वपूर्ण ग्रालोचनात्मक ग्रंथ हैं। ये दोनों ग्रंथ पाश्चात्य एवं पौर्वात्य समालोचना शैली पर लिखे गये हैं। प्रथम में गोस्वामी तुलसीदास की धार्मिक एवं दार्शनिक भावनात्रों का विश्लेषण मिलता है तो दूसरे में तुलसीदास की विचार-धाराग्रों की समीक्षा, विभिन्न क्षेत्रों को लेकर की गई है। व्योहार जी का दूसरा ग्रालोचनात्मक ग्रन्थ "तुलसीदास ग्रीर कालिदास—तुलनात्मक समीक्षा" ग्रप्रकाशित है। लोकनाथ द्विवेदी मिलाकारी ने भी रीतिकालीन किवयों पर कई ग्रालोचनात्मक लेख लिखे। मध्यप्रदेश का साहि-त्यिक इतिहास ग्रापका प्रसिद्ध ग्रप्रकाशित ग्रन्थ है।

निबन्ध—माहित्य के कई रूप पाये जाते हैं। यह पाश्चात्य साहित्य की देन है। द्विवेदी युग में भाव-प्रधान, तर्क प्रधान और विचार-प्रधान सभी प्रकार के निबन्ध लिखे गये। मध्यप्रदेश भी इस क्षेत्र में कभी पीछे नहीं रहा और उस युग के कई लेखक ग्राज भी ग्रपने निबन्धों से हिन्दी-साहित्य का गौरव बढ़ा रहे हैं। इनमें पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, डा. वलदेव प्रसाद मिश्र ग्रौर व्योहार राजेन्द्र सिंह मुख्य हैं। सेठ गोविन्ददास ने भी नाट्य साहित्य पर निबन्ध लिखे। स्व. रघुवरप्रसाद द्विवेदी, स्व. कामताप्रसाद गुरु, स्व. गंगाप्रसाद ग्रिग्नहोत्री, स्व. बालमुकुन्द गुप्त, स्व. गोपाल दामोदर तामस्कर, स्व. मधुमंगल मिश्र ग्रौर स्व. मातादीन शुक्ल ग्रादि ने भी कई महत्वपूर्ण निबन्ध लिखे ग्रौर ग्राप लोगोंने निवन्ध-लेखन-परम्परा को प्रोत्साहन दिया। "हितकारिणी", "छात्र सहोदर", "श्रीशारदा" ग्रौर "प्रभा", जैसी पत्रिकाग्रों ने भी इस कार्य में विशेष रूप से सहयोग दिया।

मुकुटधर पाण्डेय ने सन् १६२०-२१ के लगभग "श्री शारदा" में छायावाद के सम्बन्ध में कई निबन्ध लिखे। लल्लीप्रमाद पाण्डेय द्विवेदी जी के समय के प्रमुख लेखक हैं और उनकी भाषा तथा अभिव्यंजना पर द्विवेदी जी की स्पष्ट छाप है। इनके अतिरिक्त कुलदीप सहाय, मावलीप्रसाद श्रीवास्तव, बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल, गणेशराम मिश्र, द्वारकाप्रसाद मिश्र, सूरजप्रसाद अवस्थी, मुकुन्दीलाल श्रीवास्तव, रामचन्द्र संघी, प्रो. लालजी राम शुक्ल, प्रो. गोविन्दर राव हार्डीकर, वावूलाल मायाशंकर दवे, सुकुमार चटर्जी, शुकदेव प्रसाद चौबे, गजानन गोविन्द आठले, रामचन्द्र रघुनाथ सर्वटे, विश्वंभरप्रसाद गौतम आदि ने भी निबन्ध तथा लेख लिखकर उस समय के साहित्य-सृजन में सहयोग दिया और कुछ आज भी दे रहे हैं। श्री सुकुमार चटर्जी कृषि आदि विषयों पर अमेरिका से लेख भेजा करते थे, जो श्री शारदा में छपे हैं। जनार्दन रामचद्र परांजपे ने कानूनी विषयों पर कई लेख लिखे।

रायबहादुर स्व. हीरालाल ने लेख और ऐतिहासिक ग्रंथ बहुत ग्रधिक संख्या में लिखे। ग्रापके द्वारा लिखित "दमोह-दर्शन", "सागर-सरोज", "मण्डला मयूख" ग्रौर "जबलपुर-ज्योति" ग्रादि ग्रपना बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्व रखते हैं। • ग्रंग्रेजी में भी ग्रापने कई पुस्तकें लिखीं ग्रौर इतिहास में ग्राप ग्रखिल भारतीय ख्याति के विद्वान् माने जाते थे। ग्रापकी प्रेरएा से स्व. रघुवीरप्रसाद ने "भारखण्ड भंकार" नामकी पुस्तक लिखी, जिसमें भारखण्ड के कोरिया, जशपुर, सरगुजा, चांदभकार ग्रौर उदयपुर रियासतों का प्रामाणिक इतिहास मिलता है।

नागपुर के प्रयागदत्त शुक्ल इतिहास सम्बन्धी अन्वेषणों के लिये प्रसिद्ध हैं और वृद्ध हो जाने पर भी आपकी यह प्रवृत्ति तथा लेखन-कार्य बराबर जारी हैं। आपके लेख द्विवेदी जी के समय में "सरस्वती" आदि पत्रिकाओं में छपते थे। प्रान्त के इतिहास और राजनैतिक जीवन की अत्यंत महत्वपूर्ण सामग्री आज भी आपके पास सुरक्षित रूप में मिलती हैं। आपकी सर्वप्रथम पुस्तक "दादा भाई नौरोज़ी", सन् १६१७ में प्रकाशित हुई। सन् १६२५ में आपने "मध्य-

प्रान्त-मरीचिका" तथा सन् १६३० में मध्यप्रदेश का इतिहास लिखा। इसके बाद ग्रापके लिखित विध्याटवी के ग्रं वल में, सतपुड़ा की सभ्यता, गोरक्षिणी, नागपुर-नेत्र, होशंगाबाद-हुंकार तथा बालाघाट-वैभव ग्रादि ग्रन्थ प्रकाश में ग्राये ग्रौर ग्रापने मराठी तथा हिन्दी में प्रान्तीय कांग्रेस का इतिहास लिखा। शुक्ल जी का जन्म सन् १८६८ में हुग्रा। ग्रापके पितामह स्व. शिवचरणुलाल जी शुक्ल सन् १८६० में प्रकाशित होने वाले "गोरक्षा" पत्र के सम्पादक थे।

प्रान्त के राय बहादुर पंडचा वैद्यनाथ, काशी नागरी प्रचारिएी सभा के ग्रध्यक्ष रह चुके हैं। ग्रापने थियोमकी सम्बन्धी लेख तथा पुस्तकें लिखी हैं।

वैरिस्टर प्यारेलाल मिश्र और रामचन्द्र संघी ने हिन्दी में क़ानून की पुस्तकों का निर्माण किया। मध्यप्रदेश के वर्तमान मुख्य-मन्त्री रिवशंकर शुक्ल ने "आयर्लेण्ड का इतिहास" लिखा, जो रायपुर डिस्ट्रिक्ट कौन्सिल के मासिक पन्न "उत्थान" में बराबर प्रकाशित होता रहा। इसमें आयर्लेण्ड के स्वाधीनता-आन्दोलन का रोचक ढंग से वर्णन किया गया है। "उत्थान" पत्र के सम्पादक सुन्दरलाल त्रिपाठी भी गद्य-लेखक हैं और आपकी एक पुस्तक "दैनंदिनी" नाम से प्रकाशित हो चुकी है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश गएशेशप्रसाद भट्ट भी द्विवेदी-युग में लिखते थे और आपके कई लेख "श्री शारदा" में प्रकाशित हुए। स्व. दयाशंकर भा भी उस समय के अच्छे लेखक थे। ब्योहार रघुवीरिसह जी के भी कुछ लेख पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। श्री गोविन्द राव हार्डीकर लिखित स्व. माधवराव सप्ने का विस्तृत जीवन-चरित्र मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित हो चुका है।

बिलासपुर के वैरिस्टर छेदीलाल कई पत्रों के सम्पादक रह चुके हैं ग्रौर लेख भी लिखते रहे हैं। धमतरी कें श्री चन्द्रकान्त पाठक ने भी हिन्दी तथा संस्कृत में ग्रन्थ रचना की है। राजनांदगांव के स्व. भगवानदत्त सिरोठिया ग्रन्छे लेखक ग्रौर वक्ता थे। खैरागढ़ के लाल प्रद्युम्निसंह ने "नागवंश" नाम की पुस्तक दो भागों में लिखी। रायगढ़ के बावू श्यामलाल पोद्दार ने "बालकाण्ड का नया जन्म" लिखा। रायपुर के बनमालीप्रमाद शुक्ल ने भी कई पुस्तकें लिखीं ग्रौर वहीं के उमरियार वेश भी गद्य के श्रन्छे लेखक थे। दुर्ग के घनश्यामिसंह गुप्त भी सामाजिक विषयों पर लेख लिखते रहे हैं। नागपुर के स्व. रघुनाथ माधव भगाड़े ने मराठी की सुप्रसिद्ध पुस्तक "ज्ञानेश्वरी" का हिन्दी-श्रनुवाद किया।

प्रान्त के निबन्ध-लेखकों में स्व. माधवराव सप्रे का विशिष्ट स्थान है। ग्रापका जन्म दमोह जिला के पथरिया गांव में तारीख १६ जुन सन् १८७१ ई. को हुन्रा, बाद में ग्राप रायपुर में रहने लगे। ग्राप राष्ट्र-भाषा हिन्दी के परम उपासक थे। स्रापने पेण्डा (बिलासपूर) से "छत्तीसगढ़-मित्र" नामका एक मासिक-पत्र निकाला, जिसके प्रकाशक स्व. वामनराव लाखे श्रौर श्रापके साथी-सम्पादक रामराव चिचोलकर थे । इस पत्र का मुख्य उद्देश्य शुद्ध, सरल हिन्दी भाषा का प्रचार और छत्तीसगढ में शिक्षा की उन्नति करना था। जब नागरी प्रचारिणी सभा ने विज्ञान-कोश के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया, तब सप्रे जी को अर्थशास्त्र-विभाग का कार्य सौंपा गया। "छत्तीसगढ मित्र" के पश्चात् श्रापने तारीख १३ अप्रैल सन् १६०७ ई. से "हिन्दी केसरी" का प्रकाशन आरम्भ किया। इस कार्य में आपको कई साहित्यिकों से सहयोग मिला। इसी समय ग्रापने मराठी के सुप्रसिद्ध ग्रन्थ "दासबोध" ग्रौर "लोकमान्य तिलक" के "गीता-रहस्य" का अनुवाद किया। इन दोनों अनुवादों में मुल-लेखकों के भावों की बड़ी योग्यता के साथ रक्षा की गयी है। जनवरी सन् १६२० ई. से जबलपूर से "कर्मवीर" पत्र का प्रकाशन ग्रारम्भ हम्रा। इसमें भी सप्रे जी का जबरदस्त हाथ था। तारीख ६, १० ग्रौर ११ नवम्बर को देहरादून में ग्रखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन का जो १५ वां ग्रिध-वेशन हुम्रा था, उसके सप्रे जी मध्यक्ष हुए थे। इस बीच हिन्दी-जगत् में म्रापने पर्याप्त ख्याति म्रजित कर ली थी। म्राप सुन्दर, सरल ग्रौर विचारपूर्ण भाषा में निबन्ध लिखा करते थे। ग्रापके निबन्ध "सरस्वती", "ग्रभ्युदय", "मर्यादा", म्रादि विभिन्न पत्रों में प्रकाशित हो चुके थे मौर उनमें विभिन्न विषयों पर म्रापके व्यवहारिक-ज्ञान का समावेश पाया जाता था । वास्तव में सप्रे जी हिन्दी के निबन्ध-लेखकों में ग्रपना ऊँचा स्थान रखते हैं ग्रौर उनकी कई रचनायें ग्राज भी उतना ही महत्व रखती हैं, जितना ग्रपने प्रकाशन-काल में रखती थीं। तारीख २३ ग्रप्रैल सन् १९२२ ई. को ग्रापका स्वर्गवास प्रान्त मे शिक्षा सम्बन्धी विषयों पर लिखने वालों की भी कमी नहीं हैं। लज्जा शंकर का ग्रौर शालिग्राम द्विवेदी की कृतियां इस सम्बन्ध में ग्रपना विशेष स्थान रखती हैं। ग्राप दोनों प्रान्त के शिक्षा शास्त्री हैं ग्रौर लज्जाशंकर का की योग्यता से प्रसन्न होकर महामना मदनमोहन मालवीय ने ग्रापको हिन्दू विश्वविद्यालय के ट्रेनिंग कालेज का प्रिसिप्ल बनाया था। भूगोल सम्बन्धी विषयों पर लिखने वालों में स्वर्गीय उत्तमसिंह तोमर का नाम उल्लेखनीय हैं। ग्राप सिद्धहस्त चित्रकार भी थे।

नागपुर के हृषीकेश शर्मा ने रामचरित में बाल्मीकि रामायण का सार सुन्दर ढंग से प्रस्तुत किया है। स्नापने बाल-साहित्य पर भी कुछ पुस्तकें लिखी हैं। ग्राजकल ग्राप राष्ट्र भाषा प्रचार समिति द्वारा संचालित "राष्ट्र-भारती" मासिक के सम्पादक हैं। जैन मुनि वर्णी जी ग्रीर महात्मा भगवानदीन भी प्रान्त के ग्रच्छे गद्य-लेखक हैं।

इसी प्रान्त के पाण्डुरंग खानखोजे भी कृषि-शास्त्र के अच्छे विद्वान् हैं। इस समय आप देश के बाहर है और कृषि-शास्त्र पर आपने बहुत सा उपयोगी साहित्य अपने अनुभव के आधार पर लिखा है। श्री गोविन्द शर्मा छांगाएंगि ने सन् १६१२ में "गुह-बन्धु" नामक एक मासिक-पत्र निकाला था। आप आयुर्वेद के माने हुए विद्वान् हैं और इस सम्बन्ध में आप कई ग्रन्थ लिख चुके हैं। इसके अतिरिक्त इस युग में बदरी प्रसाद वाजपेयी, शिवसहाय चतुर्वेदी, रामाधार शुक्ल, दयालगिरि गोस्वामी आदि के नाम भी इस समय के निबन्ध-लेखकों में उल्लेखनीय हैं।

### (8)

## आधुनिक साहित्य (स) नया युग

श्राज हिन्दी—साहित्य में सभी श्रोर प्रगित श्रौर नवजीवन के चिह्न दिखलाई पड़ रहे हैं। काव्य में छायावाद का श्रौर रहस्यवाह का युग बीत चुका है। प्रकृतिवाद भी अपने श्रन्तिम पदिचिह्न छोड़ रहा है श्रौर हिन्दी में प्रतीकात्मक तथा प्रयोगात्मक काव्य की श्रोर किवयों का भुकाव श्रभी भी किसी न किसी रूप में पाया जाता है। कहानी श्रौर उपन्यास के क्षेत्र में भी नई-धारा प्रवाहित होने लगी है श्रौर नाटकों की शैली में न तो श्राज प्राचीन भारतीय शैली दिखलाई पड़ती है, न शेक्सपियर श्रौर मोलियर के नाटकों की शैली ही है। निबन्धों में भी नया मोड़ श्रा गया है श्रौर श्रालोचना—साहित्य दिन पर दिन प्रगित की श्रोर श्रग्रसर हो रहा है। श्राज का कलाकार समाज श्रौर मानव-जीवन का सच्चा प्रतिनिधित्व करता है, वह केवल कल्पनाश्रों के पीछे ही नहीं दौड़ता। जर्मनी के सुप्रसिद्ध नाटककार गेटे, जिसने "काऊस्ट" नामका अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति-प्राप्त नाटक लिखा था, ने "वेटेंर" (उपन्यास) लिखने के बाद कहा था कि—— "जिस प्रकार दारुण शीत से जल हिम की कठोरता धारण कर लेता है। इसी प्रकार "वेटेंर" की रचना करते समय जो निर्मम परिस्थितियां साई, वे जरा सी शह पाते ही उपन्यास में उमड़ श्राई।" श्राज का प्रत्येक कलाकार गेटे की भांति श्रपने युग की परिस्थितियों से प्रभावित होता है। उसकी रचनायों युग के शोषित श्रौर पीड़ित मानव को प्रेरणा प्रदान करती हैं। यही कारण है कि हमारा साहित्य दिन पर दिन श्रधिक यथार्थवादी होता जा रहा है श्रौर हमें उसमें जीवन का शास्वत सत्य श्रौर मानव-हृदय का स्पन्दन मिलता है।

श्राज का कलाकार सापेक्षवादी द्वैत चिन्तक है श्रौर उसकी श्रनुभूति की श्रखण्ड एकरूपता श्रविकारी श्रात्मा से श्रसीम सम्बन्ध जोड़कर निर्पेक्ष में सापेक्ष तत्त्वों को श्रारोपित करता है श्रौर प्रकृति मानवी-भावों की प्रतिछाया बनकर सम्मुख उपस्थित होती है। वंगाल के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार स्व. शरच्चन्द्र चट्टोपाध्याय ने कहा था कि--"समाज नामक व्यक्ति को मैं मानता हूं, परन्तु देवता के रूप में नहीं। इसमें स्त्रियों श्रौर पुरुषों के परम्परागत पुंजीभूत मिथ्या

कुसंस्कार तथा उपद्रव सम्मिलित हैं। .....सृविधा तथा प्रयोजन के लिये लोग ग्रसत्य को सत्य के रूप में प्रचलित करते हैं, परन्तु इसी रूप में जातीय–साहित्य को कलुपित करना बहुत वड़ा पाप है। सामाजिक अवस्था चाहे जिस प्रकार की क्यों न हो, साहित्य को संकुचित दायरे से मुक्त करना ही पड़ेगा।"

वास्तव में हमारा नया—साहित्य इस दायरे से मुक्त होने की प्रिक्रिया में संलग्न है। वह असत्य को असत्य ही प्रमाणित करने में गौरव अनुभव करता है, जिसे कुछ लोग यथार्थवाद कहते हैं और कुछ कलाकार इस यथार्थवाद के नाम पर कला की कमनीयता उघारकर उसे नंगा ही नचाना चाहते हैं। यह सन्तोष की बात है कि हमारा प्रान्त यथार्थ का वीभत्स रूप नहीं अपना रहा है। आज भी उसका साहित्य सत्य से सौंदर्य और सौंदर्य से शिवत्व की भावना उत्पन्न करने में संलग्न है।

प्रयाग-निवासी डा. रामकुमार वर्मा का जन्म मध्यप्रदेश के सागर स्थान में सन् १६०५ में हुन्रा। न्नापने सन् १९२१ से लिखना म्रारम्भ किया। "निशीथ" ग्रापका छायावादी शैली पर लिखा गया पहिला प्रवन्य-काव्य था। "वीर हमीर", "वित्तौर की चिता" भ्रौर "नूरजहाँ" में ग्रापकी प्रतिभा उत्तरोत्तर विकसित होती दिखलाई पड़ी। पन्त की भांति वर्माजी भी पहिले प्रकृति के किव है भ्रौर बुन्देलखण्ड का प्रकृति-वैभव ग्रापको उसी प्रकार काव्य प्रेरणा देने में सफल हुन्ना है, जिस प्रकार ग्रत्मोड़ा का प्रकृति-सौंदर्य पन्त को। वर्माजी की प्रकृति चेतना उनके मानस पर कल्पना की जो सुन्दर रेखा खींचती है, वह उनके मन की स्निग्ध-भावनान्नों की श्रनुभूति लेकर सावन-भादों के बादलों की भांति उमड़ उठती है—

#### यह तुम्हारा हास म्राया, इन फटे से बादलों में, कौन सा मधुमास म्राया ?

डा. वर्मा धीरे-धीरे प्रवन्ध-काव्य की स्रोर स्रग्नसर हो रहे हैं स्रौर छन्दों की विविधता भी बढ़ती जा रही है। "चतुर्दशपदी" में लिखित "एकलव्य" स्रापका इसी प्रकार का प्रयोग है। गीत स्रौर मुक्तक-काव्य की रचना में तो स्राप सफलता-प्राप्त ही कर चुके हैं। स्रापके काव्य में करुए स्रौर शृंगार-रस का समन्वय मधुर रूग में होता है। वर्माजी किव के साथ—साथ कुशल नाटककार स्रौर स्रालोचक भी हैं। श्रापके कई नाटक—संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें "पृथ्वीराज की स्रांखें", "रेशमी-टाई", "चारुमित्रा" स्रौर "विभूति" मुख्य हैं। स्राप एकांकी नाटक लिखने में सिद्ध-हस्त हैं स्रौर इस क्षेत्र में स्रापने संग्रेजी-एकांकी शैली को बड़ी सावधानी स्रौर सफलता के साथ स्रपनाया है। स्रापके ऐतिहासिक नाटक रोचक होते हैं। स्रापने "हिन्दी—साहित्य का ग्रालोचनात्मक इतिहास" स्रौर "कवीर का रहस्यवाद" दो स्रन्पम स्रालोचना-ग्रन्थ लिखे हैं।

हिन्दी के किंव, उपन्यासकार, और ग्रालीचक रामेश्वर शुक्ल "ग्रंचल" का जन्म उत्तर प्रदेश में सन १६१५ में हुग्रा। मधूलिका", "ग्रपराजिता" "िकरएबेला," "करील" ग्रीर "लालचूनर" ग्रापके काव्य-संग्रह बहुत पूर्व प्रकाशित हो चुके हैं। "मधूलिका" ग्रापकी सर्वप्रथम रचना है। "वर्षान्त के बादल"—काव्य-संग्रह हाल ही में प्रकाशित हुग्रा है जिसमें लेखक की ५४ किंवतायें संग्रहीत हैं। ग्रंचल भावना-प्रधान किंव हैं। ग्रापके काव्य में कभी-कभी रोमान्स की मात्रा मर्यादा से ग्रधिक मालूम पड़ती है। "वर्षान्त के बादल" में किंव ने एक नई मोड़ ली है। कुछ रचनाग्रों में ग्राप प्रगतिवादी दृष्टिकोए। को लेकर चले हैं, परन्तु यह प्रगतिवादी दृष्टिकोए। भारतीय नहीं, फायड़ ग्रीर जुंग से प्रभावित है। ग्रापकी ग्रभिव्यंजना-शैली सरस होती है जिसके कारए। काव्य में भावों की उन्मादिनी—धारा ग्रपने सीधे रास्ते पर चलती हुई पाठकों के हृदय में एक सुकुमार ग्रनुभूति पैदा करती है :—

जब नींद नहीं म्राती होगी, क्या तुम भी सुघि से थके प्राण ले मुफ सी म्रकुलाती होगी। दिनभर के कारभार से थक जाता होगा जूही सा तन, श्रम से कुम्हला जाता होगा मृदु कोकाबेली सा भ्रानन,

### लेकर तनमन की श्रान्त पड़ी होगी शैय्या पर चंचल, किस ममंबेदनासे ऋन्दन करताहोगा प्रतिरोम विकल।।

उपन्यास के क्षेत्र में ग्रंचल यथार्थवादी हैं, यद्यपि वे ग्रादर्श से मुक्त नहीं होना चाहते, परन्तु उनका ग्रादर्श भावनाग्रों के तिमिर जाल में फंसकर तिरोहित सा हो जाता है ग्रीर ऐसा जान पड़ता है कि लेखक का ध्येय एकमात्र वस्तु-स्थित सामने रखना हैं। "मरुभूमि" ग्रीर "उल्का " ग्रापके उपन्यास है ग्रीर इनमें ग्रावुनिक शिक्षित-समाज का रोमान्स चित्रित किया गया है। यशपाल के नारी पात्रों की भांति, ग्रंचल के पुरुष ग्रीर नारी दोनों पात्र ग्रिधिकतर परिस्थितियों के प्रवाह में बहने लगते हैं ग्रीर ग्रंग्रेजी के सुप्रसिद्ध उपन्यास लेखक टामस हार्डी के ये शब्द याद ग्राते हैं कि — "हमारे दुष्कर्म विपरीत परिस्थिति को प्राप्त करने के लिये ग्रतीत की पृष्ठभूमि में नहीं छिपे रहते वरन् फत देनेवाले पौधों की भांति पृष्ट होकर पुनः पनपते हैं, क्योंकि उन्हें जड़ से नष्ट करने के लिए उनके विनाशक तत्त्व नष्ट नहीं हो पाते "ग्रंचल" जी का एक निवन्ध-संग्रह—"साहित्य ग्रीर समाज" के नाम से प्रकाशित हुग्रा है। "तारे" नामक कहानी संग्रह बहुत पहले प्रकाश में ग्रा चुका है।

भवानी प्रसाद तिवारी का जन्म सन् १६१२ में सागर में हुन्ना। न्रापकी सर्वप्रथम रचना सन् १६२६-३० में "प्रेमा" द्वारा प्रकाश में आई। आपके द्वारा लिखित महाकिव रवीन्द्रनाथ की गीतांजिल का पद्यबद्ध अनुवाद प्रकाशित है और आपकी मौलिक रचनाओं का संग्रह "प्राण्पूजा" है। तिवारी जी की शैली वर्णनात्मक न होकर भावात्मक अधिक है और अपने आराध्य की स्मृति या अपनी अंतरभावनाओं को ही भाव-भुवन में प्रवेश करते हैं। भावों में स्पष्टता और सरसता रहती हैं। प्रकृति के साथ तन्मय हो जाने में आप सुख अनुभव करते हैं, जो प्रेम-रिश्मयों में उलभकर काव्य क्षेत्र में अनुराग विखरे देते हैं:—

नयन का पानो न रीता, ज्वालसा जलता हुग्रा, सिंख एक ग्रातप श्रौर बीता। घन लगे घरने सखी, पर यक्ष के वे मीत हैं री, मधुर-स्वर मेरे कहां, वे तो शिखी के गीत हैं री। बिन्द-माला में प्रतिध्वनि ग्राजतक सिंख 'कहां सीता?"

भवानीप्रसाद मिश्र प्रगतिशील और प्रयोगवादी किव माने जाते हैं। आपकी कई रचनाओं में प्रकृति का सुन्दर चित्र मिलता है और कुछ में समाज के प्रति तीखा व्यंग भी। सतपुड़ा के जंगल', "बरसात आगई है", और "मैं गीत बेचता हूं"—आपकी इसी प्रकार की रचनायें है। आपका जन्म २३ मार्च १६१३ को होशंगाबाद में हुआ। विद्यार्थी—जीवन से ही आपकी रुचि काव्य की और होगई थी। आजकल आप चलचित्रों के लिए गीत भी लिखते हैं।

के शव प्रसाद पाठक का जन्म सन् १६१६ में जवलपुर में हुग्रा। स्रापके काव्य में भावुकतायुक्त मस्ती ग्रौर कल्पनाग्रों में सरसता पाई जाती है जिनमें कहीं-कहीं लेखक की अनुभूतियों की कसक वरवस पाठक के हृदय में कसक पैदा करती है। स्रापका भावना-जगत हृदय की सूक्ष्म-अनुभूतियों पर निर्भर है जिससे प्रकृति के छोटे-छोटे चित्र ग्रपना सौंदर्य ग्रहण करते हैं। "त्रिधारा" में ग्रापकी कुछ कवितायें संग्रहीत हैं। ईरान के सुप्रसिद्ध कि उमरखैय्याम की रुवाईयों का पद्यबद्ध अनुवाद भी ग्रापने किया है ग्रौर पाठकजी पर उमरखैय्याम का प्रभाव भी जान पड़ता है। इसीलिये ग्रापके काव्य में प्रेम ग्रौर दार्शनिकता की धारायें बड़े संयम के साथ एक दूसरे को भेंटती हुई चलती हैं:—

### सिल में उसे प्यार करती हूँ, उसके सपनों की सुषमा से मैं ग्रपना सिगार करती हूँ।

 ग्रौर सौंदर्य की ग्रनुभूतियों को ग्रहण करता हुग्रा ग्रग्रसर होता है ग्रौर प्रकृति के शान्त कोड़ में उसे सुख की ग्रनुभूति प्राप्त होती हैं :-

> बन्घनों से मुक्त कर दो, चिर मुखर वीणा बने ये ग्रमर-कम्पन उलट स्वर दो।

खरे जी कहानियां भी लिखते हैं और ग्रापका कहानी-संग्रह "नीराजना" नाम से प्रकाशित है। ग्रापकी कहा-नियों में सामाजिक परिस्थिति का चित्रण ही ग्रधिक रहता है और ग्रापके पात्र नित्य प्रति दिखलाई देने वाले मानव ही होते हैं जो ग्रपनी विशिष्टता न रखते हुए भी, जीवन का यथार्थ चित्र सामने ला देते हैं।

रामेश्वरप्रसाद गुरु "कुमार हृदय" का जन्म ४ अप्रैल १६१४ को जबलपुर में हुआ। आपकी किवताओं के कई संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। गुरुजी का काव्य आधुनिक समाज का चित्र उपस्थित करता है और वह केवल भावना—जगत् से नहीं, प्रत्यक्ष से भी सम्बन्ध रखता है। समाज के नविनर्माण का चित्र भी व्यापक रूप से आपके काव्य में पाया जाता है, जिसकी मीमांसा आप अपने काव्य की कल्पनात्मक रेखाओं से करते हैं:——

### एक नया इन्सान बनेगा, जो न देव या दानव होगा, सच्ची मानवता का हामी, प्यार भरा वह मानव होगा।

गुरुजी ने काव्य के स्रतिरिक्त नाटक, निबन्ध एवं संस्मरण भी लिखे हैं। वाल-साहित्य में स्रापकी स्रच्छी गित हैं। स्रापके 'निशीथ' "सरदार बा", "पांच एकांकी", "भग्नावशेष" और "नक्शे का रंग" स्रादि पांच प्रकाशित नाटक हैं। "नक्शे का रंग" द्वितीय महायुद्ध के समय प्रकाशित हुस्रा था। चरित्र-चित्रण, कथोपकथन स्रौर घटनास्रों के घात-प्रतिघात की दृष्टि से इन नाटकों के लिखने में लेखक को सफलता मिली है। नाटकों में भारतीय और पाश्चात्य (टेक्नीक) शैली का समन्वय होता है।

रामेश्वर गुरु के छोटे भाई राजेश्वर गुरु ब्राधुनिक किवयों में एवं साहित्यकारों में अपना निजी स्थान रखते हैं। भ्रापका जन्म १८ जुलाई सन् १९१८ को जबलपुर में ही हुआ। 'शेफाली' और 'दुर्गावती' श्रापके प्रसिद्ध काव्य-संग्रह हैं। प्रकृति के सौंदर्य में निमग्न होकर ग्राप ग्रपने मनोभावों को बड़े स्वाभाविक ढंग से प्रकट करते हैं। कहीं-कहीं पर ग्रापके काव्य में प्रेम की विह्वलता व्यंजना की सृष्टि करती है।

सजिन वातायन खुली री,
सुभगमंगल घड़ी में जीवन सपन साकार ग्राया,
ग्राज मेरी बेसुघी में चेतना बन प्यार ग्राया,
ग्राण के यमुना-पुलिन पर वेणु में उल्लास जागा,
हृदय का संदेश बनकर स्वास में सुखज्वार ग्राया।

श्रापने कुछ नाटक भी लिखे हैं। 'फांसी की रानी' ऐतिहासिक नाटक है ग्रौर उसमें ऐतिहासिक तत्त्वों की रक्षा करने का प्रयत्न किया है। साधारएतया ग्रापके नाटक केवल भाव-जगत् के नहीं, यथार्थ-जगत् से सम्बन्ध रखते हैं ग्रौर उनमें लेखक ग्रपने युग की समस्याग्रों के प्रति भी सतर्क रहता है। ग्रापने कई वर्षो पहिले 'डाक्टर कोटनीस की ग्रमर कहानी' लिखी थी जिसका बाद में चित्र भी बना। इस समय ग्राप भोपाल में हैं।

रामानुजलाल श्रीवास्तव का जन्म सन् १८६७ में (सिहोरा) जबलपुर में हुआ। सन् १९१४ से श्रापकी रवनायें पत्र-पित्रकाओं में प्रकाशित होने लगी थीं। यही कारण है कि श्रापकी रचनाओं में द्विवेदी युग की भी छाप है परन्तु वर्तमान काव्यधारा में भी श्राप पीछे नहीं रहे। माधुर्य और भावुकता की गहराई आपके काव्य की विशेषता है। हाल ही में श्रापकी कविताओं का एक संग्रह 'उनींदी रातें 'प्रकाशित हुन्ना है। सन् १९४२ के ब्रान्दोलन में श्रीमती सुभद्रा-

कुमारी चौहान की गिरफ्तारी पर ग्रापने जो कविता लिखी थी, वह ग्रापकी श्रेष्ठ रचना है। कहीं-कहीं ग्रापके काव्य में दार्शनिक पुट भी पाया जाता है ग्रौर उस दार्शनिकता में कभी-कभी सूफी कवियों का प्रभाव भी भलकने लगता है—

यह सच तुम में रूप बहुत है;
यह सच मुक्त में प्रेम बहुत है;
यह सच में पागल हूं,
औ' तुम में दुनिया का नेम बहुत है।
प्रेम-नेम की दुनिया में,
तुम जीत गई; यह सच मैं हारा।

श्रीवास्तव जी ने कहानियां और हास्यरस की किवतायें भी लिखी हैं। हास्यरस की किवतायें स्नाप 'ऊंट' नाम से लिखते हैं।

सागर-निवामी ज्वालाप्रसाद ज्योतिषी का जन्म सन् १६०७ में करेली (होशंगावाद) में हुग्रा। ग्रापने सन् १६२२-२३ में लिखना प्रारंभ किया श्रौर विद्यार्थी जीवन में ही 'तरंग' नामका पत्र निकालने लगे थे जो उनकी साहित्य एवं पत्रकारिता के प्रति ग्रिभिश्चि का द्योतक था। सन् १६२८ में ग्रापने 'प्रएायकथा' नाम की एक छोटी सी पद्य-पुस्तक लिखी। सन् १६३२ में 'प्रवासी' श्रौर 'श्रन्तर्ध्वनि' नामके ग्रापके काव्य-संग्रह प्रकाश में ग्राये। 'पूजा के फूल', 'पांचजन्य' श्रौर 'कलरव' ग्रापके ग्रन्य काव्य-संग्रह है जिममें गीत भी पाये जाते हैं। ग्रापके काव्य में राष्ट्र-वादिता ग्रौर कहीं-कहीं रहस्यवादी भावना भी समाविष्ट हो गयी है, परन्तु उसमें छायावादी युग की दुरुहता नहीं श्राने पायी। 'ग्रसीम की सीमा' शीर्षक किवता में ग्राप लिखते हैं—

में खोज खोज तुमको बोलो, क्यों खुद यह अपनापन खोऊं? जब तुम मुफ से अभिन्न प्रियतम, तब विरह कहां जो में रोऊं? ये मेरा सारा अपनापन क्या है, प्रियतम तुम हो तो हो, यह लीक जहां भी जाती है, तुम आप वहीं लिख जाते हो?

श्राप नाटकों की भी रचना कर चुके हैं। सन् १६२५ में 'कृष्ण चरित्र 'तथा १६२६ में 'ग्रंतिम ग्रोज ' नाटक प्रकाशित हुये। हाल ही में ग्रापके 'ग्रजेय भारत' ग्रौर 'ग्रछूत ' (एकांकी ) नाटक प्रकाशित हुये हैं। ग्राप कहा-नियां भी लिखते हैं।

प्रभुदयालु अग्निहोत्री (जवलपुर) का जन्म २० जुलाई सन् १६१४ में उत्तर प्रदेश में हुआ। आपकी किवताओं के दो संग्रह 'उच्छ्वास ' और अरुणिमा ' प्रकाशित हैं। इन्हें लेखक ने जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में लिखा है, इसिलये उनमें विभिन्न विचारधाराओं के दर्शन होते हैं। कुछ किवताओं में प्रगतिवाद भी मिलता है परन्तु उसमें राजनीति का रंग गहरा नही हो पाता। शोपित और पीड़ित मानव का चित्रण आज के किव के लिये आवश्यक हो गया है और वह किवयों की साधना अथवा अनुभूति का विषय न बनकर उनके मिस्तिष्क का विषय है। श्री अग्निहोत्रीजी की किवतायें मिस्तिष्क से उद्भूत होकर भी हृदय के अंतस्तल में आंकती हुई आगे आती हैं। 'नभ-पथिक' में आप लिखते हैं—

फिर जाना उस भ्रोर, जहां हो-ऊंचनीच में कुछ न विशेष, व्योम-गर्व में लीन घरा हो, नामरूप कुछ रहे न शेष।

श्री ग्रग्निहोत्री जी ग्रालोचक, कहानीकार ग्रौर ग्रच्छे निबन्धलेखक भी हैं।

श्री चन्द्रप्रकाश वर्मा (होशंगाबाद) कोमल-कल्पना ग्रौर भाव जगत् के किव हैं। जीवन के ग्रन्तराल में व्याप्त नीरव उदासीनता ग्रौर मानसिक विफलता के मार्मिक चित्र ग्राप ग्रपनी रचनाग्रों में उपस्थित करते हैं, परन्तु उनसे पाठक के हृदय में शान्ति की भावना ही उत्पन्न होती हैं। ग्रापकी मघुर स्मृतियां काव्य में कसक उत्पन्न कर देती हैं ग्रौर उनके ग्रासपास मंडराकर भाव-जगत् नवीन परिधान पहिना देता है। दुःख में जीवन की ग्रनुभूतियां सामने साकार होकर उपस्थित होती हैं ग्रौर प्रेम-जगत् में ग्रापको सौंदर्य के दर्शन होते हैं ग्रौर कर्त्तव्य-जगत् में मानवता के विकास का उज्ज्वल पथ। 'रैनबसेरा', ग्रौर 'क्षितिज' ग्रापके काव्य-संग्रह हैं। 'सीता' नाम के ग्रप्रकाशितखण्ड काव्य में राम के चित्त का मन्थन दिखलाते हुए किव कहता है—

नहीं दण्ड है दण्ड, दया से दूर वह, न्याय-नियम से दूर रहे भरपूर वह, जो कुछ भी हो दण्ड, राम भागी बना, क्योंकि राम अनुरागी से त्यागी बना, सीता का जो दण्ड, राम का दण्ड है, लपट एक है, भुलस रहा उर पिण्ड है।"

म्राप निबन्ध भी लिखते हैं भ्रौर उनका संग्रह 'साहित्यालोक 'नाम से प्रकाशित है।

मुरलीघर दीक्षित 'भ्रान्त' (कटनी) का जन्म कटंगी (नर्रीसहपुर में) १५ नवम्बर सन् १६०५ में हुम्रा। १० वर्ष की ग्रायु से ही ग्राप काव्य रचना करने लगे थे। 'दुर्गावती' ग्रौर 'भ्रांसी की रए।चण्डी' ग्रापके काव्यग्रन्थ है, जिनमें वीररस का परिपाक मिलता है। प्रबन्ध की दृष्टि से भी ये दोनों रचनायें ग्रच्छी हैं। भाषा में ग्रोज है—

> ग्रदवारोहिणी धीरा-वीरा रानी, पहिने लिवास सैनिक का मर्दानी, प्रत्येक ब्यूह थी साज सम्हाल रही, विद्युत-गति से चमकाती ग्रसिपानी।

विष्णुदत्त ग्रग्निहोत्री जी (कटनी, सीमेण्ट) काव्य, कहानी ग्रौर निबन्ध लिखते हैं। 'ग्रमर सुभाष 'ग्रापकी एक छोटी सी कृति हैं जिसमें नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। कहानियां ग्रधिकतर सामाजिक हैं। 'सोने का सांप' ग्रापका कहानी संग्रह है। 'दृष्टिपात' लेखक द्वारा प्रकाशित निबन्ध-संग्रह है।

स्रकोला के शिवचन्द्र नागर का जन्म ३१ मार्च १६२६ को उत्तरप्रदेश में हुग्रा। ग्रापके प्रारम्भिक गीतों का संग्रह सन् १६४५ में 'ज्योत्स्ना 'नाम से प्रकाशित हुग्रा। 'उर्मि 'में ग्रापके ६६ गीत संग्रहीत हैं और सभी श्रृंगार रस के हैं। गीतों में मघुरिमा है। ग्रापके गद्यगीतों का संग्रह "प्रएय-गीत "है। 'महादेवी: विचार और व्यक्तित्व ' ग्रापका ग्रालोचनात्मक ग्रन्थ है। गुजराती से ग्रापने के. एम. मुन्शी और श्रीमती लीला मुन्शी के ग्रन्थों का श्रनुवाद किया है। ग्रापने कई रेखा-चित्र भी लिखे हैं।

दुर्ग के केदारनाथ भा 'चन्द्र' केग्रबतक 'किलगिवजय' ग्रौर 'कल्याणी' दो काव्य-संग्रह छपे हैं। इनमें से 'कल्याणी' में तो ग्रापके गीतों का संग्रह है ग्रौर 'किलगिवजय' एक खण्ड काव्य है, जिसमें लेखक ने ऐतिहासिक दृष्टि-कोण से भारतीय इतिहास की एक घटना को उपस्थित करने का प्रयत्न किया है।

खण्डवा के प्रभागचन्द्र शर्मा का जन्म शाजापुर (मध्यभारत) में हुआ। यद्यपि इस समय आप मुख्य रूप से पत्रकार हैं परन्तु समय-समय पर किवता और निबन्ध भी लिखते रहे हैं। 'भगवान बुद्ध'नामक आपका एक अप्रकाशित खण्ड-काव्य बताया जाता है। आपकी रचनाओं में भारतीय-भावनाओं और सांस्कृतिक-वातावरण को योग्य स्थान मिला है। आप आदर्शवादी कलाकार हैं।

स्वराज्यप्रमाद त्रिवेदी (रायगढ़) का जन्म कानपुर जिले के एक गांव में हुग्रा। ग्राप रायपुर से प्रकाशित होने वाले कई पत्रों के सम्पादक रह चुके हैं। ग्रापके कई काव्यसंग्रह ग्रप्रकाशित पड़े है जिन में से एक खण्ड काव्य भी है। एक नाटक ग्रौर कुछ कहानियां भी ग्रापने लिखी हैं। ग्रापकी कविताग्रों में राष्ट्रवाद की उच्च ग्रनुभूति है।

घनश्यामप्रसाद 'श्याम ' छत्तीसगढ़ के प्रमुख किवयों में से हैं। स्राप एक संवेदनशील किव हैं। स्रापकी हिन्दी साहित्य मंडल रायपुर से 'स्मृति 'नाम की एक २६ पृष्ठ की पुस्तिका प्रकाशित हुई है।

दिल्ली निवासी विष्णुदत्त 'तरंगी ' इसी प्रान्त के कवि, लेखक और पत्रकार हैं । आपका काव्य-ग्रन्थ 'जय काश्मीर' वड़े सुन्दर रूप-रंग में प्रकाशित हुआ है । आप कहानियां और निबन्ध भी लिखते हैं । प्रान्त के सुप्रसिद्ध सन्त तुकड़ोजी महाराज हिन्दी और मराठी दोनों में भजन लिखते हैं, जो काफी लोकप्रिय हुये हैं ।

मध्यप्रदेश के चार-तरुण किव, जिनका असमय स्वर्गवास हो गया-कुंजबिहारी चौवे , विनयकुमार, इन्द्र-वहादुर खरे और राधाकुष्णितवारी से प्रान्त को काफी आशायों थी। कुंजबिहारी चौवे का 'कुंजबिहारी काव्य-संग्रह' नाम से इंडियन प्रेस लिमिटेड से प्रकाशित हो चुका है। विनयकुमार के गीतों का संग्रह मध्यप्रान्तीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा और इन्द्रबहादुर खरे का संग्रह 'विजन के फूल' साहित्य संघ जबलपुर ने प्रकाशित किया है।

प्रान्त के तरुण-किवयों में हिर ठाकुर श्रीर रामकृष्ण श्रीवास्तव श्रपना स्थान रखते है। रामकृष्ण श्रीवास्तव प्रगितवादी किव माने जाते हैं श्रीर इमी से कभी-कभी उनके काव्य में भावनायें श्रसंयत हो जाती है। हिर ठाकुर भाव-जगत् के किव है श्रीर श्राप की शैली श्राकर्षक है। हरदा के पुरुषोत्तम 'विजय' का एक काव्य-संग्रह 'श्रंगारा' प्रकाशित है। श्राप श्राजकल इन्दौर से 'इन्दौर-समाचार' (दैनिक) का सम्पादन तथा संचालन करते हैं। हरदा के शिखरचन्द जैन का काव्य-संग्रह 'गुनगुन' है। श्रापने कई श्रालोचनात्मक ग्रन्थ भी लिखे है। श्रमरावती के श्राशा-कान्त वी. श्राचार्य, जो श्राजकल वीकानर में रहते हैं, गायक किव हैं।

जबलपुर—ंगोविन्दप्रसाद तिवारी, रामकृष्ण दीक्षित 'विश्व', गुलावप्रसन्न शाखाल, श्रीबाल पाण्डेय, सरला तिवारी, पूरनचन्द्र श्रीवास्तव, फितरत, नत्थूलाल सराफ, नानाजी, फलकनलाल वर्मा 'छैल', श्रीमती विद्या भार्गव, श्रीमती शकुन्तला खरे, रूपकुमारी देवी, जगदीश गुरु।

नागपुर—गौरीशंकर लहरी, जीवनलाल वर्मा 'विद्रोही', राजेन्द्रप्रसाद श्रवस्थी 'तृषित', शिवनाथ मिश्र (संस्कृत,हिन्दी ग्रौर उर्दू में कविता करते हैं),गजानन माधव मुक्तिवोध, ग्रनिलकुमार, भृंग तुपकरी,रामपूजन मिश्र, रामनारायण मिश्र, गिरजाप्रसाद पाण्डेय 'कमल'।

रायपुर-पूनमचन्द तिवारी, रामकृष्ण कपूर,

राजनांदगांव-काशीप्रसाद मिश्र, बलभद्रप्रसाद मिश्र,

बिलासपुर—श्रीकान्त वर्मा, गजानन शर्मा, बच्चू जांजगिरी, द्वारकाप्रसाद तिवारी 'विप्न', ज्वालाप्रसाद मिश्र । रायगढ्—ग्रानन्दीसहाय शुक्ल, बन्देग्रली फातमी ।

सागर—प्रो. कठल, इकराम सागरी, शिवकुमार श्रीवास्तव, लक्ष्मीनारायण मिश्र 'कवि-हृदय', ग्रमृतलाल 'चंचल', राजेन्द्र ग्रनुरागी।

कटनी-सीताराम पाण्डेय, रामकृष्ण गर्मा, सम्राट, विद्यावती तिवारी।

खण्डवा--के रामचन्द्र विल्लोरे, वुरहानपुर के गंगाचरण दीक्षित, स्रकोला के गोविन्द व्यास,

वर्धा-रामेश्वरदयाल दुबे (ग्राप बाल-साहित्य के भी ग्रच्छे लेखक हैं), ग्राशाराम वर्मा, रतन पहाड़ी, सिवनी के श्यामलाल नेमा, वृन्दावन नामदेव, वैतूल के शशिपाण्डे, ग्रमरावती के मोतीलाल सरवैया 'मोती', करेली के राधेलाल शर्मा, छुईखदान के रतन साहित्यरत्न ग्रीर वारासिवनी के प्रभुदयालींसह 'ग्रमर'।

गद्य-साहित्य—जैसा कि कुछ प्रसिद्ध ग्रालोचकों का मत है कि ग्राज का युग काव्य की ग्रपेक्षा गद्य का है ग्रौर यह कथन कुछ सीमा तक ठीक भी जान पड़ता है, क्योंकि मनुष्य में भावुकता के स्थान पर वौद्धिकता का समावेश दिन पर दिन ग्रिधक होता जा रहा है। यद्यपि प्राचीन ग्राचार्यों ने नाटक को काव्य का ही ग्रंग माना है, परन्तु यहां पर नाटक, उपन्यास, कहानी, निबन्ध ग्रौर रेखाचित्र ग्रादि सभी की गणना गद्य-साहित्य के ग्रंतर्गत की जा रही है। जिन कियों ने पद्य के साथ गद्य-साहित्य का निर्माण किया उनका उल्लेख पहिले हो चुका है। यहां केवल उन्हीं लेखकों का उल्लेख किया जा रहा है, जो प्रधानतया गद्य ही लिखते हैं। हमारे प्रान्त ने ग्रर्थ ग्रौर वािणज्य साहित्य के निर्माण में सबसे ग्रिधक योग दिया है ग्रौर उसका श्रेय प्रान्त के विभिन्न स्थानों में स्थापित सेक्सरिया ग्रर्थ-वािणज्य महाविद्यालयों के ग्राचार्यों ग्रौर प्राध्यापकों को है। इस क्षेत्र में दयाशंकर दुवे, भगवतशरण ग्रधोलिया, तोखी, शाह, दयाशंकर नाग, पन्नालाल बल्दुग्रा, सुशील कुमार दिवाकर, प्रेमचन्द्र श्रीवास्तव, नन्दलाल शर्मा मुख्य हैं। सेकसरिया ग्रर्थ वािणज्य विद्यालय के कर्णधार श्रिखल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामन्त्री श्रीमन्नारायण ग्रग्रवाल गांधी ग्रर्थशास्त्र के विशेषज्ञ माने जाते हैं ग्रौर ग्रापने ग्रर्थशास्त्र सम्बन्धी पुस्तकें लिखी हैं। ग्राप किय भी है ग्रौर ग्रापकी किताग्रों का संग्रह 'रोटी का राग' नाम से प्रकाशित है। बनापुरा (इटारसी) के हुकुमचन्द्र पाटनी ने भी ग्रर्थशास्त्र पर लेख लिखे हैं। ग्राजकल ग्रापने इन्दौर को ग्रपना कार्यक्षेत्र वना लिया है।

मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष, ब्रिजलाल बियाणी की दो पुस्तकें 'कल्पना कानन ' और 'जेल में ' प्रकाशित हो चुकी हैं। अपकी भाषा सरल और नई शैली लिये हुये हैं। छोटे-छोटे वाक्यों में वर्ण्यविषय को अच्छा उपस्थित कर देते हैं और गद्य में भी काव्य का सा आनन्द अनुभव होता है। 'कल्पना-कानन ' के सम्बन्ध में स्वयं लेखक का कहना है "मेरा कानन -कल्पना में हैं।" यह कल्पना ही हृदय की अनुभूतियों के साथ मिलकर लेखक की अभिव्यंजना को प्रखरता प्रदान करती है जिसके पीछे लेखक के व्यक्तित्व की अपनी छाप हैं। 'जेल में ' आपके जेल जीवन के कुछ व्यक्तिगत संस्मरण हैं। इस पुस्तक में लेखक ने संस्करण लिखने की एक नवीन शैली उपस्थित की हैं। जिसमें कहीं-कहीं तो कहानी का आनन्द आने लगता है। संस्मरणों में जीवन के वास्तविक चित्र और हृदय के अन्तरतम की भावनाओं का प्रस्फुटन हुआ हैं। लेखक का मत है कि 'व्यतीत-जीवन की स्मृतियां व्यक्ति के जीवन की सततता है और —है राष्ट्र के जीवन का इतिहास।" इसीलिये इस कृति में विचारों का श्रृंखला-बद्ध तारतम्य मिलता है।

प्रान्त के गद्य-लेखकों में श्रीमती दिनेशनंदिनी डालिमया का नाम उल्लेखनीय है। ग्रापके 'शबनम ', 'मौक्तिक-माल ', 'दुपहरिया के फूल ' ग्रादि गद्य-काव्य संग्रह तथा दो किवता-संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। ग्रब ग्राप दिल्ली में हैं।

प्रान्त के कलाकारों और उपन्यास-लेखकों में 'ग्रंचल' के ग्रलावा श्रीमती उषादेवी मित्रा, देवीदयाल चतुर्वेदी 'मस्त' श्रीर ग्रनन्त गोपाल शेवड़े मुख्य हैं। प्रसिद्ध कहानी लेखिका श्रीमती उषादेवी की ग्रधिकांश कहानियां सामाजिक हैं और उनमें परिस्थितियों का चित्रण सुन्दर ढंग से होता है। ग्राप पहिले बंगला भाषा में लिखती थीं, परन्तु प्रेमचन्द जी की प्रेरणा से हिन्दी के क्षेत्र में ग्राई और ग्रच्छी ख्याति ग्रजित की। देवीदयाल चतुर्वेदी 'मस्त' के कई उपन्यास और कहानी-संग्रह प्रकाशित है। ग्राप किवता भी लिखते हैं। 'दुर्गावती' ग्रापका खण्ड काव्य हैं। 'हवा का रुख' ग्रापका हाल ही में प्रकाशित कहानी-संग्रह है। ग्रापकी पत्नी हीरादेवी चतुर्वेदी भी उपन्यास, नाटक ग्रौर कहानियां लिखती है। ग्रनन्त गोपाल शेवड़े के 'निशागीत' ग्रौर 'मृगजल' दो प्रसिद्ध उपन्यास हैं। नये लेखकों में ग्रापका ग्रच्छा स्थान है।

जहूरबस्त्रा मध्यप्रदेश के प्रसिद्ध कहानी लेखक हैं। आप बहुत अर्से से हिन्दी में लिख रहे हैं। आपकी अधिकांश कहानियां सामाजिक होती हैं। आपकी कुछ कहानियां आवश्यकता से अधिक बड़ी हो गई हैं, फिर भी उनमें रोचकता का अभाव नहीं पाया जाता। पात्रों के चरित्र-चित्रण में लेखक का व्यावहारिक ज्ञान समाविष्ट रहता है। भाषा सरल और पात्रों के अनुरूप रहती है। आपकी कहानियों का संग्रह "हम प्रशीडेन्ट हैं"—कुछ समय पूर्व ही प्रकाशित हुआ है, जिसमें लेखक की कला की सुन्दर भांकी मिलती है। आप बाल साहित्य के भी लेखक हैं।

श्रीमती तेजरानी दीक्षित (श्रव पाठक) के उपन्यास "हृदय का कांटा" का हिन्दी—जगत् में श्रच्छा स्वागत हुग्रा था। ग्रापने कुछ ग्रौर उपन्यास तथा कहानियां भी लिखी है। "हृदय का कांटा" एक सामाजिक उपन्यास है ग्रौर उसमें कौटुम्बिक वातावरएा एवं समाज की निर्ममताग्रों का स्वाभाविक चित्रग्रा हुग्रा है। लेखिका ने सभी पात्रों को बड़े ग्रच्छेढंग से उपस्थित किया है, जिसमें उनकी मानसिक दशा का चित्रण भी सजीव रूप में पाया जाता है।

दुर्गाशंकर मेहता का "ग्रनवुभी प्यास" मध्यप्रदेश के उपन्यास-साहित्य में ग्रच्छी कृति है। इसमें ग्रामीए। जीवन का सुन्दर चित्रए। है। शैली बहुत कुछ प्रेमचन्द्र की धरती पर है। इस उपन्यास में नवीन युग का भी प्रभाव पड़ा है।

फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध कलाकार दुर्ग-निवासी किशोर साहू हिन्दी में कहानियां लिखते हैं। ग्रापकी कहानियों के दो संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। ग्रापकी ग्रधिकांश कहानियां यथार्थवादी हैं ग्रौर उनमें समाज का वास्तविक चित्रण मिलता है। कथनोपकथन में नाटकीय-तत्त्व का समावेश पाया जाता है, जिसका कारण ग्राप पर फिल्म-जगत् का प्रभाव है। भाषा ग्रापकी सरल होती है ग्रौर छोटे-छोटे वाक्यों में विचार प्रकट किये जाते हैं।

हरिशंकर परसाई, नरेन्द्र और राजेन्द्रप्रसाद अवस्थी प्रान्त के तरुण-कहानी लेखकों में अपना स्थान रखते हैं। परसाई जी की कहानियां रेखा-चित्र के रूप में सामने आती हैं। 'हंसते हैं रोते हैं' आपका कहानी-संग्रह है। नरेन्द्र की कहानियों में मनोवैज्ञानिक चित्रण रहता है। "ग्रहण के बाद" आपका कहानी संग्रह है। अवस्थी जी की कहानियां आदर्शवादी और सामाजिक होती हैं, जिनमें समाज के शोषित तथा पीड़ित वर्ग का चित्रण रहता है। आपका कहानी-संग्रह "मकड़ी के जाले"छप रहा है। रायपुर के मधुकर खेर नये उत्साह से कहानी के क्षेत्र में अवतीर्ण हुये हैं। वर्घा के "ज्योतिर्मय" की कहानियों में समाज की चिनगारियां रहती हैं। जबलपुर के गोविन्दिसह ने कई रहस्यभरी और जासूसी कहानियां लिखी हैं। यहीं के स्व. मोहन सिन्हा का एक कहानी संग्रह "मंगल—पथ" भी निकल चुका है। स्व. सिद्धनाथ माधव आगरकर "निरंजन" के नाम से "प्रेमा' आदि पित्रकाओं में कहानियां लिखते थे। इनके अतिरिक्त कुमार साहू, आनन्दमोहन अवस्थी, श्रीमती सत्यवती भैय्या (वर्घा), श्रीराम शर्मा, शंकरलाल शुक्ल, रामिकशोर पापाण, श्रीमती तारा वागड़देव, उमाशंकर शुक्ल एम. ए., व्रजभूषणिसह "आदर्श" आदि के कहानी—संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं,। श्रीमती शि तिवारी, प्यारेलाल सन्तोषी, शिवचरणलाल मालवीय, शरच्चन्द्र मुक्तिबोध, राजेन्द्रनाथ मिश्र, केशवप्रसाद वर्मा, राजेन्द्रनाल गुप्त, अविनाश आदि भी इस क्षेत्र में सेवा कर रहे हैं।

प्रान्त के नाटककारों में गोविन्ददास जी के बाद राजेश्वर गुरु, रामेश्वर गुरु, कृष्णुकिशोर श्रीवास्तव, गोपाल शर्मा ग्रौर भृंग तुपकरी प्रमुख हैं। श्रीवास्तवजी एवं शर्माजी के नाटक रंगमंच पर खेलने योग्य होते हैं। ग्राप दोनों के नाटकों पर ग्रंग्रेजी एकांकी नाट्घ शैली का प्रभाव रहता है। छोटे–छोटे प्रहसन लिखने में कामताप्रसाद सागरीय का नाम उल्लेखनीय है।

हिन्दी का निबन्ध और ग्रालोचना-साहित्य दिन पर दिन प्रगति कर रहा है। सागर-विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के ग्रध्यक्ष, ग्राचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी, उत्तरप्रदेश से ग्रव मध्यप्रदेश में ग्रागये हैं। ग्राप हिन्दी के सुप्रसिद्ध ग्रालोचक है। ग्रापने कई ग्रालोचनात्मक ग्रन्थ लिखे हैं, जिनमें "हिन्दी साहित्य-वीसवीं शनाब्दी, "ग्राधुनिक-साहित्य", "नया युग; नये प्रश्न" पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इनमें हिन्दी के ग्राधुनिक-साहित्य की ग्रालोचना की गई है।

कमलाकान्त पाठक की भी एक म्रालोचनात्मक पुस्तक मध्यभारत हिन्दी-साहित्य समिति,इन्दौर से प्रकाशित हो चुकी है। ग्राप कविता भी लिखते हैं।

प्रान्त में निबन्ध-लेखकों की संख्या पर्याप्त है, श्रौर सभी विषयों पर निबन्ध लिखे जाते हैं। जवलपुर तथा नागपुर के "नव-भारत" (दैनिक) के संचालक ग्रौर सम्पादक रामगोपाल माहेश्वरी पत्रकार के साथ साथ सुलेखक भी हैं, परन्तु ग्राप बाहरी-पत्रों में नहीं लिखते। सरस्वतीप्रसाद चतुर्वेदी ने संस्कृत साहित्य पर कई लेख लिखे हैं। शान्ति—निकेतन के हिन्दी विभाग के ग्रध्यक्ष मोहनलाल वाजपेयी ने सम्पूर्ण रवीन्द्र साहित्य का हिन्दी में श्रनुवाद किया है। ग्रापने कई चित्रों के लिये संवाद भी लिखे हैं। 'ग्रमृत पत्रिका' के समाचार -सम्पादक पत्रालाल श्री-वास्तव ने पत्रकार-कला पर कई पुस्तकें लिखी हैं। श्रीमती बुलबुल मित्रा संगीत ग्रौर गाईस्थ्य-शासत्र पर पुस्तक लिख चुकी हैं। इनके ग्रतिरिक्त राजनाथ पाण्डेय, दादा धर्माधिकारी, वेणी शंकर भा, नसीने, पी. एल. चोपरा, जमनालाल जैन, मोहनलाल भट्ट, प्रो. इन्द्रदेव ग्रायं, रघुनाथप्रसाद परसाई, दुर्गाप्रसाद त्रिपाठी (कटनी), राजेश्वर ग्रगंल, रसूल ग्रहमद 'अबोध', श्रीमती राधादेवी गोयनका, प्रो. प्रभाकर जागीरदार, रामनारायण उपाध्याय, जगदीश चतुर्वेदी, राजेन्द्र प्रसाद ग्रवस्थी, रमाप्रसन्न नायक, विद्याभास्कर शुक्ल, करुणाशंकर दवे, नाथूराम शुक्ल, जगदीश व्यास, जयनारायण ग्रवस्थी, उमाशंकर शुक्ल (पत्रकार), हरिशंकर त्रिपाठी, सवाईमल लैन, कासिमग्रली, कृष्णुलाल 'हंस', ग्रशोक, दिनेश, सच्चिदानन्द वर्मा, केशवप्रसाद वर्मा, मदनमोहन शर्मा, विश्वंभरप्रसाद शर्मा, ईश्वरसिंह परिहार, हरिनारायण ग्रिनहोत्री, जीवन नायक, हनुमान तिवारी, वेणीमाधव कोकास, भारतेन्द्र सिन्हा, श्र्यामलाल चतुर्वेदी, श्रीमती कृष्णुकुमारी नाग, सुरेन्द्रनाथ खरे, मगनलाल बोरा ग्रादि के निबन्ध ग्रौर गवलेख प्रकाशित होते रहते हैं।

डा. रघुवीर और उनके पुत्र डा. लोकेशचन्द्र पिछले कुछ वर्षों से मध्यप्रदेश में ग्राये हैं ग्रौर ग्राप लोगों ने मध्यप्रदेश तथा भारत-सरकार के योग से हिन्दी शब्दकोष के निर्माण का कार्य ग्रारंभ किया, जो ग्रभी तक चल रहा है। ये दोनों पिता-पुत्र ग्रनेक भारतीय तथा पाश्चात्य भाषाग्रों के जानकार हैं ग्रौर पूर्वीय देशों के पुरातन भारतीय ग्रन्थ, शिला-लेखों तथा ता ग्रपत्रों की खोज की है। नवीन शब्दों के निर्माण में ग्राप कुछ नियमों के ग्राधार पर ग्रग्रसर होते हैं। इस सम्बन्ध में कुछ मतभेद भले हों परन्तु इस कार्य की मौलिकता ग्रौर विद्वता की सराहना ग्रवश्य की जायगी। ग्राप लोगों के लेख भी समय-समय पर देशी तथा विदेशी पत्रों में प्रकाशित होते रहते हैं। दिल्ली में जो 'कन्वेशन हुग्रा था, उसमें डा. रघुवीर ने, डा. सुनीति कुमार चाटुर्ज्या के रोमन लिपि के समर्थन का बड़े विद्वत्तापूर्ण ढंग से समर्थन किया था।

डा. हीरालाल संस्कृत, प्राकृत, पाली श्रौर श्रपभ्रंश के श्रिखल भारतीय ख्याति प्राप्त विद्वान् हैं। श्राप जैन-साहित्य श्रौर जैन-दर्शन के पंडित हैं श्रौर श्रवतक श्रनेक प्राचीन ग्रन्थों का श्रन्वेषण कर चुके हैं। हिन्दी भाषा पर भी श्रापका श्रच्छा श्रधिकार है। श्रापके ग्रन्थों की संख्या लगभग दो दर्जन है। सन् १९४४ के बनारस श्रधिवेशन में श्राप प्राकृत श्रौर जैनधर्म विभाग के श्रध्यक्ष रहे है।

पुरातत्त्व विषयों पर जबलपुर के डा. महेशचन्द्र चौबे और नागपुर के डा. कटारे, राममोहन सिन्हा और बुरहानपुर के शिवदत्त ज्ञानी भी लिखते हैं। शिवदत्त के भाई स्व. रएाछोरदास ज्ञानी विक्टोरिया म्यूजियम वम्बई में क्यूरेटर थे और प्राचीन सिक्कों की अच्छी जानकारी रखते थे। नागपुर म्यूजियम के असिस्टेंट-क्यूरेटर बालचन्द्र जैन भी पुरातत्त्वीय विषयों के प्रमुख लेखक हैं। आपकी २-३ पुस्तकें भी छप चुकी हैं। इसके पूर्व आप किवता और कहानियां भी लिख चुके हैं। मुनि कान्तिसागर जी ने भी पुरातत्त्व-सम्बन्धी काफी शोध किये हैं।

# मध्यप्रदेश में मराठी साहित्य की प्रगति का इतिहास

लेखक- श्री त्रिवक गोपाल देशमुख अनुवादक-श्री रामचन्द्र रघुनाथ सर्वटे

विर्तमान मध्यप्रदेश में बरार के चार श्रीर नागपुर के चार इस प्रकार कुल मिलाकर ग्राठ जिले मराठी भाषा भाषी गिने जाते हैं। इसके साथ ही साधारएतः यह माना जाता है कि इन जिलों की सीमा के कुछ मराठी भाषा-भाषी भाग हिन्दी जिलों में समाविष्ट हो गये हैं। सब मिलाकर इस प्रदेश के मराठी भाषा-भाषी विभाग का क्षेत्रफल लगभग चालीस हजार वर्गमील है श्रीर जनमंख्या ६० लाख। इम विभाग में एक लाख स ग्रंधिक आबादी वाले नागपुर, श्रमरावती श्रीर श्रकोला ये तीन शहर है। शिक्षा की दृष्टि से यह विभाग नागपुर विश्व विद्यालय के श्रधिकार क्षेत्र में आता है। सन् १६०२ तक नागपुर श्रीर बरार श्रलग-श्रलग राजकीय विभाग थे। परन्तु सन् १६०२ में श्रंग्रेजों ने नागपुर में बरार के चार जिले जोड़ दिये जिससे ये मराठी भाषा भाषी भाग संयुक्त हो गए।

मराठी भाषा आर्यकुलोत्पन्न है। आर्य लोग उत्तर से हिन्दुस्थान में आये। उनकी भाषा संस्कृत थी। विद्वानों का तर्क है कि जिस समय आर्यों ने दक्षिए में प्रवेश किया, उस समय विदर्भ और महाराष्ट्र के मूल निवासी गोंड, भील, कोरकू इत्यादि लोग थे जिनका कहीं कोई स्थायी निवासस्थान न था और न उनकी कोई स्थायी संस्कृति ही थी। इसलिये आर्यों ने ही आकर इस प्रदेश को बसाया। इसके पूर्व यहां जंगल था जिसे दण्डकारण्य नाम दिया गया था जो बिल्कुल सार्थक था। उत्तर से जो आर्य लोग यहां आये उनकी संस्कृति और ज्ञान उच्च स्तर का था और वे बुद्धिमान थे। उन्होंने इस प्रदेश की खूब उन्नति की और लगता है कि यहां के मूल निवासियों को नप्ट न कर उन्होंने उन्हें अपने काम में लगा लिया। "महाराष्ट्र सारस्वत" के लेखक श्री वी. ल. भावे के मतानुसार उत्तर प्रदेश से प्रथम आने वाले लोग नाग जाति के थे जिन्होंने आर्यों की संस्कृति और भाषा को बड़े परिमाण में अपना लिया था। फिर आगे चलकर पाणिनि के पश्चात् राष्ट्रिक, वैराष्ट्रिक और महाराष्ट्रिक लोग यहां आये और इन तीनों के सम्मेलन से 'मरहट्ट'-मराठा लोगों की उत्पत्ति हुई होगी। जो हो, पर वाहर से आये हुये आर्य या नाग लोगों की भाषा संस्कृत थी इस में सन्देह नहीं। ये लोग महाराष्ट्र में आकर बसने लगे। यहां की जनता से उनका सम्पर्क हुआ। सम्पर्क के पश्चात् और समय की गति के साथ उनकी संस्कृत भाषा का रूप बदलकर 'महाराष्ट्री' भाषा हो गई जो आगे चलकर 'महाराष्ट्री अपभ्रंश' हुई और इसके पश्चात् उसने भी सर्व साधारण जनता की वोली के द्वारा परिवर्तित होते-होते अंत में मराठी का रूप धारण कर लिया।

पौराणिक कथाग्रों से स्पष्ट है कि आर्यों के यहां आने के पश्चात् नर्मदा से गोदावरी तक का भाग जिसे हम विदर्भ कहते हैं, साहित्य और कला में बहुत आगे वढ़ा हुआ था। किमणी और दमयन्ती नामकी तेजस्विनी विदर्भ राज-कन्याग्रों का उल्लेख महाभारत में मिलता है। इससे स्पष्ट है कि महाभारत की रचना से पूर्व भी विदर्भ देश संस्कृति की दृष्टि से उन्नतिशील था। इमलिये हम यह कह सकते हैं कि आर्यों की संस्कृत भाषा में परिवर्तन होते-होते मराठी भाषा बनने की प्रित्रया इसी देश में होती रही। इस दृष्टि से गोदावरी के दोनों तट, पैठण और वरार-वर्धा तट का भू-भाग इस भाषा के शैशव का की ड़ास्थल है इस में संदेह नहीं। उस का नन्हा संदर रूप हम यहीं देख सकते हैं और उसका उत्पत्ति स्थान भी यहीं मिलेगा। संवत् ६८५ के लगभग विदर्भ के किव राजशेखर ने अपने 'कर्पूरमंजरी' नाटक में 'महाराष्ट्री' भाषा का बड़े परिमाण में उपयोग किया है। इससे अनुमान होता है कि उस समय विदर्भ में 'महाराष्ट्री' भाषा का बहुत प्रचार रहा होगा। आगे चलकर साधारणतः संवत् ११३५ के लगभग उसे 'महाराष्ट्री अपभंश' रूप प्राप्त हुआ और इसके पश्चात् संवत १२३५ या १३३५ के लगभग उसने मराठी रूप घारण किया होगा।

मराठी भाषा की लिपि संस्कृत की तरह देवनागरी ही है। यह भाषा उच्चारएगानुसारी है। मराठी का "ळ' वर्ण द्रावड़ी वर्णमाला से मराठी में श्राया है।

सम्पूर्ण प्राचीन मराठी साहित्य प्रायः पद्य में ही मिलता है। मराठी गद्य की उन्नति ब्रिटिश शामन काल में ही हुई। मराठी भाषा का सबसे प्राचीन उपलब्ध ग्रन्थ मुकुंदराज का लिखा विवेकिंसियु है जिसकी रचना संवत् १२४५ में मध्य-प्रदेशान्तर्गत भंडारा जिले के ग्रांभोरे नामक ग्राम में हुई। विवेक सिंधु वेदान्त विपयक ग्रन्थ है जिसमें ग्रादि कि ने ग्रुपनी सरल, रसमयी ग्रौर तेजिस्वनी मराठी भाषा में वेदान्त जैसे क्लिप्ट विषय को संस्कृत न जानने वाली जनता के लिये ग्रत्यन्त सुलभ कर दिया है। इस ग्रन्थ में मराठी का जो रूप दिखाई देता है उससे अनुमान हो सकता है कि संवत् १२४५ के पूर्व ही मराठी भाषा सरल और तेजिस्वनी बन चुकी थी। ग्रादि कि मुकुंदराज ब्राह्मण्ये। विवेक सिंधु के ग्रातिरक्त ग्रौर भी दो-चार ग्रन्थ इनके लिखे माने जाते हैं। मुकुंदराज की पावन वाणी से प्रकट हुई मराठी भाषा ग्रागे चलकर ग्रौर भी ग्रधिक सम्पन्न हो गई। मध्यप्रदेश के लिये यह गर्व की बात है कि मराठी के ग्रादि किव द्वारा इसी प्रदेश में मराठी के प्रथम ग्रन्थ का निर्माण हुग्रा।

मुकुंदराज के इस ग्रन्थ के लगभग पचास वर्ष बाद महानुभाव पंथ के संस्थापक श्री चक्रधर इस प्रदेश में ग्राये ग्रीर उनके शिष्यों द्वारा पंथ-प्रसार एवं ग्रात्म-सुख के लिये निर्माण किये साहित्य से सारस्वत की जन्मभूमि मराठी के जयघोष से पुनः निनादित हो गई। उस समय देविगरि उर्फ दौलताबाद में यादव वंश के राजा राज्य करते थे ग्रौर उनके राज्य का विस्तार साधारणतः सतपुडा से लेकर कृष्णा तक हो गया था। इन्हीं यादवों के शासन काल में मराठी भाषा का खूब उत्कर्ष हुग्रा। महानुभाव पंथ का गद्य ग्रौर पद्य साहित्य बहुत-सा उपलब्ध है। इस पंथ के लेखकों ने पंथ विषयक एवं ग्रन्थ साहित्य निर्माण करके मराठी के ग्रादि काल में साहित्य-शिशु को ग्रलंकृत किया।

" लीला चरित्र" मराठी का पहला गद्य ग्रन्थ ग्रौर चरित्र ग्रन्थ है। श्री चक्रधर के शिष्य महीन्द्र भट्ट उर्फ मही भट्ट ने रिसपुर के बाजेश्वरी मन्दिर में इस ग्रन्थ की रचना की। श्री चक्रधर के पश्चात् उनके पट्ट शिष्य श्री नागदेवाचार्य महानुभाव पंथ के प्रमुख हुए। चक्रधर के विरह से वे बड़े व्याकुल हो गए थे। मन की शान्ति के लिये ग्राचार्य की निगरानी में चक्रधर की एक-एक लीला एक-एक व्यक्ति से एकत्रित कर महीन्द्र भट्ट ने यह ग्रन्थ लिखा। संवत् १३४३ में चकघर के गुरु श्री गोविन्द प्रभु के निर्वाण प्राप्ति से पूर्व उसकी रचना पूरी हुई होगी। १३४४-४५ के लगभग उसकी म्रांतिम लिपि तैयार हुई होगी। यह ग्रन्थ ज्ञानेश्वरी से पहले का है भौर इस दृष्टि से इसका बड़ा महत्व है। इस में लेखक की सुगम निरूपण शैली का परिचय मिलता है। इस ग्रन्थ के एकांक, पूर्वार्घ एवं उत्तरार्ध इस प्रकार तीन खंड हैं। एकांक में चक्रधर के पहले ६० वर्ष की ग्रौर दूसरे दो ४५० पृष्ठों के खंडों में केवल ग्रंतिम म्राठ वर्षों की जीवन कहानी का वर्णन हैं । इस ग्रंथ के संगठन का श्रेय श्री चक्रधर के पट्ट शिष्य नागदेवाचार्य को हैं। उन्हीं के नेतृत्व में इस पंथ के लोगों ने इस विशाल ग्रन्थ की रचना की श्रोर मराठी के उप:काल को सजाया। इन में 'लीला चरित्र' विदर्भ में निर्माण हुग्रा । चकघर को वाणाइसा नाम की प्रथम शिष्या बरार के मेहकर नामक ग्राम में मिली। उनकी दूसरी शिष्या का नाम महदंबा था। महदंबा ने संवत् १३४४ के लगभग विवाह के ग्रवसर के सुंदर गीतों की रचना की है । इसके ग्रतिरिक्त उसने "मातुकी रुक्मिणी स्वयंवर " नामक ५२ सरस कविताम्रों का एक पद्य ग्रन्थ लिखा है। महदंबा ही मराठी की पहली कवियित्री है। महानुभाव पंथ के अनेक पुरुष बड़े विद्वान ग्रौर शास्त्रविद्या सम्पन्न थे। 'उद्भव गीता' के लेखक भास्कर भट्ट बोरीकर, हिक्मणी स्वयंवर के रचियता नरेन्द्र पंडित, "वच्छ हरण " के लेखक दामोदर पंडित ग्रादि के नाम उल्लेखनीय हैं। भास्कर भट्ट वोरीकर का लिखा " शिशुपाल वध " नामक ग्रन्थ रसात्मक महाकाव्य का एक ग्रपूर्व ग्रादर्श माना जाता है । इस पंथ के संस्थापक श्री चक्रघर ने स्वयं कोई ग्रन्थ नहीं लिखा। परन्तु मही भट्ट ने ग्रपने गुरु द्वारा बताए गये सिद्वान्तों को उनकी वाणी से जैसे निकलते थ ठीक उसी तरह जतन करके रखा। इन सिद्धान्तों से कुछ सिद्धान्त चुनकर केशव राज सूरी उर्क केसी बास ने संवत् १३२५ से १३३० के दरम्यान " सिद्धान्त सूत्र पाठ" नामक ग्रन्थ की रचना की। यही इस पंथ का मूल ग्रन्थ है। पंथीय लोग इसे भगवान् की तरह पूजते हैं। यह ग्रन्थ बरार के रितपुर ग्राश्रम में ही तैयार हुग्रा होगा। उपर्युक्त ग्रन्थों के ग्रतिरिक्त इस पंथ के जो "साखी" ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं उन में विश्वनाथ वालापुरकर का "ज्ञान प्रबोध" सं. १३८०, नारो व्यास बाहाविये का "गोविन्द प्रभु चरित्र" सं. १४२० ग्रादि ग्रन्थों के नाम उल्लेखनीय हैं। सभी ग्रन्वेषकों का मत है कि महानुभाव पंथीय लेखकों ने मराठी भाषा पर ग्रनंत उपकार किये हैं।

जाति भेद, मृति पूजा, चातुर्वर्ण्य ग्रादि धार्मिक रुढ़ियों का विरोध करने वाले महानुभाव पंथीय लेखकों ने ब्राह्मणों की संस्कृत भाषा की पूर्ण उपेक्षा कर ग्रपना संपूर्ण साहित्य मराठी भाषा में निर्माण किया, यह स्वाभाविक ही था । इसमें संस्कृत भाषा को बड़ी ठेम लगी। वह भाषा पीछे पड़ने लगी और विद्वानों में भी मराठी भाषा का प्रभाव बढ़ने लगा। महाराष्ट्र के संतों ने बड़े स्रिभमान से मराठी भाषा में उत्तम-उत्तम ग्रन्थ निर्माण किये। एकनाथजी ने भागवत ग्रन्थ की मराठी में रचना की तो ब्राह्मणों ने उन्हें खूब तंग करना शुरू किया। तब सताने वाले ब्राह्मणों से "संस्कृत वाणी देवे केली, प्राकृत काय चौरापासोनी भाली ? "यह सीधा सर्वाल एकनाथजी ने पूछा। परन्तु मराठी का यह मनोहारी उन्मेष ग्रधिकांश में वर्तमान मध्यप्रदेश के पड़ोसी प्रदेश में प्रकट हुग्रा है । विशेषतः पैठन-मराठवाडा भाग ही उस समय साहित्य की उमियों से उमड़ रहा था। जानदेव द्वारा स्थापित भागवत धर्म के अनेक अनुयायी संत-कवि मराठवाडे में हो गये। उस समय उस प्रदेश पर विजय नगर के बलाढ्य हिन्दू राजा राज्य करते थे। उस शान्ति-पूर्ण धर्म राज्य में संत-कवियों के अग्रएी श्री एकनाथजी तथा अन्य अनेक कवि कृप्एा-चरित्र भागवत् भगवद् गीता आदि पर विपूल ग्रन्थ रचना कर रहे थे । इन में से एकनाथजी ग्रौर "विशाल गीतार्णव " के लेखक दासापंत जी तीर्थयात्रा के निमित्त बरार में स्राये थे। नामदेव की दासी प्रसिद्ध संतिन जना वाई भी विदर्भ में स्राई थी। पूर्वकालीन विदर्भ में ये कवि समाविष्ट होते थे। परन्तु वर्तमान विदर्भ की दृष्टि से देखा जाय, तो कवि श्री सरस्वती गंगाधर का नाम सबसे प्रथम लेना होगा। अकोला जिले के रहने वाले इस दत्तोपासक कवि ने "गुरू चरित्र" नामक एक विख्यात ग्रन्थ लिखा है जो ज्ञानेश्वरी की तरह घर-घर में पढ़ा जाता है। दत्त संप्रदाय में इस ग्रन्थ का बड़ा महत्व है। इस के पश्चात बरार में अनेक किव हो गये जिन में कुछ नाथ संप्रदायी थे।

उत्तम-श्लोक व चिन्मयानंद, मुरजी श्रंजन-गांव के देवनाथ दयाल नाथ, श्रमरावती जिले के मारकीनाथ और शिवदीन केसरी नाथ-सम्प्रदाय के प्रमुख किव हैं। उत्तम-श्लोक ने "सप्तशती वरील टीका" नामका एक उत्तम ग्रन्थ लिखा है। देवनाथ की किवताश्रों का एक संग्रह प्रकाशित है। दयालनाथ की भिवत-रस से सराबोर किवताएं उपलब्ध हे और उनकी "द्रोपदी पुकार" नामक किवता श्रत्यन्त प्रसिद्ध है। वणी के गोविन्द नामक किव परमेश्वर की मधुरा भिवत करने में प्रवीण थे। उनके भजन भिवत रस से भरे हैं। फारसी, उर्दू और मराठी इन तीनों भाषाओं पर समान ग्रधिकार रखने वाले श्रमृतराय की किवताश्रों से विदर्भ की भूमि कुछ समय के लिये निनादित हो गई। शेख मुहम्मद, शेख बहराम श्रादि मुसलमान किवयों ने भी विदर्भ में मराठी भाषा में रचनाएं कीं। नागपुर जिले के केलवद ग्राम में रहने वाले गंगाधर-तनय की श्रारतियां भी बड़ी प्रसिद्ध हैं। विदर्भान्तर्गत श्री क्षेत्र नागभरी के श्री गोमाजी महाराज प्रसिद्ध भगवद्भक्त और किव हो गए। "श्री नागभरी माहात्म्य" नामक ग्रन्थ में उन्होंने भिक्त प्रधान शिक्षा दी हैं। इन के श्रतिरिक्त, श्री संताजी महाराज, कृष्णा मुनि, स्थाली बहादुर और माहूर के विष्णुदास कि का भी विदर्भ के मंत किवयों में उन्लेख करना चाहिये। इन्होंने स्फुट किवताएं एवं ग्रन्य रचनाएं की है। माहुर के विष्णुदास दन्तोपासक साक्षात्कारी संत थे। उनका त्रिखंडात्मक चरित्र ग्रव उपलब्ध हो गया है। "रणुका देवी पर भी इनकी किवताएं चित्ताकर्षक हैं।

ग्राधुनिक-काल— इस काल के साहित्य की चर्चा करते समय उसक काव्य, उपन्यास, नाटक ग्रादि भेद करना ग्रावश्यक है। इसके ग्रुनुसार ग्राधुनिक काल के काव्य साहित्य का रमास्वादन लेते समय प्रथम ही हमारा ध्यान प्राचीन संतों की परम्परा को ग्राज भी चालू रखने वाले दो प्रसिद्ध किव श्री गुलाब राव महाराज ग्रौर श्री संत तुकड़ोजी महाराज की म्रोर जाता है। श्री गुलाबराव महाराज जन्मांध होते हुये भी म्रत्यन्त ज्ञानी पुरुष थे। वेदान्त विषय पर उनका बड़ा म्रधिकार था। उनका निवासस्थान म्रमरावती में था। उन्होंने बहुत से ग्रन्थ लिखे हैं जिन में वेदान्त विषयक निरूपण है। इनका शिष्य समुदाय बहुत बड़ा था।

श्रपने खंजड़ी भजनों से बहुजन समाज के हृदय सिंहासन पर श्रिघिष्ठत राष्ट्र किव संत तुकड़ोजी महाराज श्राज के प्रमुख संत किव हैं। इनके भजनों का संग्रह प्रकाशित हैं और "मन मोहना किये येएार" जैसे भजन सबके मुख पर हैं। इन्होंने 'गुरुदेव सेवा-मंडल' नाम की संस्था प्रस्थापित की है जिसका श्रमरावती जिले में गुरुकुंज मोभरी केन्द्र है। श्रापने प्रचलित फिल्मी गीतों की तर्ज पर भजन श्रीर किवताएं लिखकर बहुजन समाज को उदात्त नीति-तत्त्वों श्रीर देशकार्य का उपदेश किया। परमाधिक संत होते हुए भी श्राप सांसारिक व्यवहार में रस लेते हैं। श्राप समाज सुधारक हैं, देशभक्त हैं श्रीर श्राजकल भू-दान यज्ञ के कार्य में व्यस्त रहते हैं।

संत काव्य के पश्चात् श्राधुनिक काल के मराठी काव्य की श्रोर हमारी दृष्टि जाती है। सभी श्रालोवक मानते हैं कि श्राधुनिक मराठी काव्य का प्रारंभ केशवमुत से हुआ है। भाव और श्रिभिव्यक्ति दोनों में केशवमुत जी ने मराठी काव्य में कान्ति कर दी। उनकी कविता अंग्रेजी कविता से बहुत मात्रा में प्रभावित हुई है। श्राधुनिक काल के साहित्य का एक व्यवच्छेदक लक्षण ही यह माना जा सकता है कि अंग्रेजी साहित्य के अनुशीलन और प्रभाव से वह बहुत परिमाण में पुष्ट हुआ है।

परन्तु साहित्य साधना के इस महायज्ञ में मध्यप्रदेश को भाग लेने का अवसर अन्य भागों से कुछ पीछे मिला, क्योंकि सन् १८५३ में नागपुर के रघुजी भोंसले का राज्य नष्ट हुआ और अंग्रेजी शासन में यह प्रदेश आ गया। बरार अवस्य १६०२ तक निजाम के अधिकार में था। नागपुर विश्व विद्यालय भी १६२३ में स्थापित हुआ। सारांश यह कि यहां अंग्रेजी विद्या का आगमन आधी सदी पीछे हुआ। इसके कारण प्रारंभ की बहुत बड़ी मुशिक्षित पीढ़ी नौकरी और व्यवसाय के निमित्त महाराष्ट्र से इस प्रदेश में आई थी। आगे लोकमान्य तिलक की राजनीति प्रभावी होने पर इस प्रदेश के दादा साहब खापडें, लोकनायक अणे, डा. मुंजे, नरकेसरी अभ्यंकर, वीर वामनराव जोशी, विदर्भ केसरी बियाणी इत्यादि नेता उसमें सम्मिलत हुए और राजनीति की तरह नागपुर और बरार का प्रदेश साहित्य और पत्रकारिता में अच्छा चमकने लगा।

काव्य-विभाग की दृष्टि से वजाबा रामचन्द्र प्रधान-१८३६-८६, वामन दाजी ग्रोक-१८४५-९७ ग्रौर विष्णु मोरेश्वर महाजनी १८५१-१६२३ के नाम पहले हमारे सामने ग्राते हैं। ये मध्यप्रदेश में ग्राकर कुछ दिन रहे थे ग्रौर मराठी काव्य इतिहास की दृष्टि से केशवसुत पूर्वकालीन किवयों में गिने जाते हैं। स्व. प्रधान ने १८६७ में स्काट की "लेडी ग्राफ दी लेक" का मराठी रूपान्तर "देवसेनी" नाम से लिखा। वामन दाजी ग्रोक ने भी थोड़ी बहुत काव्य रचना की है। "श्रीमन्माधव निधन", "गणपति निधन विलाप", "कादम्बरी कथासार" ग्रौर "कृष्णुकुमारी" उनकी प्रसिद्ध किवताएं हैं। सन् १८५५ में इन्होंने "काव्य माधुर्य" नाम से ग्रवचिन किवयों का पहला काव्य संग्रह संपादन कर प्रकाशित किया। मोरेश्वर महाजनी की किवता प्रायः रूपान्तरित है। परन्तु रूपान्तर करने की कला उन्हें ग्रच्छी तरह सिद्ध हुई है। महाजनी ग्रौर प्रधान कुछ समय के लिये ग्रकोला ग्रौर रायपुर में रहे हैं।

केशवसुत कालीन ग्राधुनिक किवयों के एक प्रसिद्ध किव श्री रेवेरेण्ड नारायण वामन तिलक तथा उनकी पत्नी किवियित्री लक्ष्मी बाई तिलक ने ग्रपने जीवन का कुछ समय नागपुर ग्रौर राजनांदगांव में व्यतीत किया था। तिलकजी की "वनवासी फूल", "माभी भार्या" ग्रौर "सुशीला" ग्रादि किविताएं प्रसिद्ध है।

खास मध्यप्रदेश के किवयों का विचार करते हुए प्रथमतः स्व. नीलकंठ बलवंत भवालकर, स्व. अच्युत सीताराम साठे, आनंद राव टेकाड़े १८८८, जयकृष्ण केशव उपाध्ये १८८३-१९३७, श्रीनिवास रामचन्द्र बोवड़े १८८९-१९३४ का हमें उल्लेख करना चाहिये । ये सब साधारणतः समकालीन किव हैं। अपने समय में ये लोग एक प्रकार से नागपुर के साहित्य प्रान्त के नेता ही थे। उपाध्ये जी नागपुर के एक प्रस्थात व्यंग काव्यकार थे। मराठी में "विडम्बन काव्य" सर्वप्रथम उपाध्ये जी ने ही लिखा और विडम्बना के लिये भी उन्होंने एकदम भगवद्गीता को ही पकड़ा। उन की यह विडम्बना कविता अप्रतिम हुई है। उनकी विनोदी कविताओं का मंग्रह "पोपट पंची" और "उमर खैंयाम की हवाइयों का मराठी काव्यानुवाद "प्रसिद्ध है। बोबड़े जी बड़े रिसक गृहस्थ थे। उनकी कविताएं श्रृंगार रस से ओत प्रोत है। इन्होंने अपनी मृत्यु के कुछ दिन पहले "मृत्यु गीत" नाम की अत्यन्त करुएा और भावपूर्ण कविता लिखी है।

स्रानंद कृष्णाजी टेकाड़े सौर नारायण केशव वेहरे दोनों नागपुर के हैं सौर देशभिक्त पर लिखी किवतासों के लिये प्रसिद्ध हैं। टेकाड़े जी की किवतासों का संग्रह "स्रानंद गीत" के नाम से चार भागों में प्रकाशित हो गया है। इन-की किवताएं वम्बई विश्वविद्यालय की वी. ए. की परीक्षा के लिये पाठय-कम में सिम्मिलित हैं। इनका "हा हिन्द देश माभा" नामक गीत सुप्रसिद्ध है। स्रपनी किवतासों को बहुत स्रच्छी तरह से गाकर कहने वाले संभवतः मराठी के ये पहले ही किव है। वेहरे जी की किवताएं "मोत्यांची माळ" नामक संग्रह में प्रकाशित हुई हैं। उनकी "सप्तर्षि" नामकी किवता ने किसी समय वड़ी धूम मचा दी थी। स्रापकी पत्नी श्रीमती लक्ष्मी बाई वेहरे की किवतास्रों का संग्रह भी "सुमन माला" नाम से प्रकाशित हुस्रा है। इन दोनों के साथ ही, कई वर्षों से किवता करने वाले किव भूषण वलवंत गणेश खापड़ें का उल्लेख करना चाहिये। खापड़ें जी ने रवीन्द्र की गीतांजिल की तरह कुछ गूढ भिततपूर्ण किवताएं लिखी है। "मर्वस्वाची गाणी" ग्रीर "स्रनंताची हांक" नाम के स्रापक दो दीर्घ काव्य प्रसिद्ध हैं।

मराठी काव्याकाश में ध्रुव तारे की तरह चमकने वाले विदर्भ के किव नारायण मुरलीधर गुप्ते—१६७४—-१६४७—-उपनाम "वी" (BEE) ने अपना नाम मराठी साहित्य के आधुनिक किवयों में अमर कर लिया है। श्री गुप्ते जी प्रसिद्धि में घवराते थे। इसलिए उनकी किवताओं का संग्रह बहुत देर में-१६३४—में प्रकाशित हुआ। "वी" की किवताओं के एक मंग्रह का नाम "फुलांची ओंजल" है। उसकी आलोचना करते हुए आचार्य अत्रे ने कहा है—"वी (B) नाम में भले ही वी (B) हों, पर उनकी किवताएँ अवश्य ए-वन (A-1) हैं।" "वी" ने वी (BEE)—मधुमक्वी—उपनाम से अपनी सारी किवताएँ लिखी हैं। उनकी "वेड गाणें" नाम की पहली ही किवता सन् १६२१ ई. में बम्बई में प्रकाशित होने वाले तत्कालीन मराठी के एक श्रेष्ठ मासिक पत्र, मासिक मनोरंजन में, प्रकाशित हुई थी और उसने रिसक पाठकों के हृदय को गुदगुदा दिया। "वी" का सारा जीवन अकोला में मामूली क्लक की है सियत से कलम घिसते ही वीता। व्यापक विचारों को अत्यन्त थोड़े शब्दों में प्रकट करने में "वी" कुशल थे। उन्होंने अपनी सारी किवनाएँ अपनी प्रौढ़ावस्था में ही लिखी हैं। उनकी "थोरांताची कमला", "चांफा", "माफी कन्या", "डंका", "पिगा" आदि किवताओं में उनका कल्पना-वैभव, रचना-कौशल, भाव-प्रदर्शन और उदार सामाजिक मत दिखाई देते हैं।

किव "वी" के बाद भी महाविदर्भ ने मराठी किवता साहित्य को अनेक नामांकित किव दिये। इस काव्य कर्तृत्व का श्रेय आत्माराव राव जी देशपांडे, उपनाम "अनिल"—१६०१—, गुणुवंत हण्मंत देशपांडे—१६७—, वामन नारायण देशपांडे १६०३—को और अन्य कुछ किवयों को भी जाता है। "अनिल" की किवताओं का पहला मंग्रह—"फुलवांत"—नाम से मन् १६२३ में प्रकाशित हुआ। अपने प्रगाढ़ प्रेमभाव का हृदयस्पर्शी प्रदर्शन करने में अनिल जी सिद्धहस्त हैं। इस संग्रह के बाद उनके और भी दो तीन काव्य-संग्रह प्रकाशित हुए। उनका "भग्न मूर्ति" नामक दीर्घ काव्य मुक्त छंद में हैं। रिसकों ने इसकी बड़ी प्रशंसा की है। अनिल की कुछ किवताएँ मानवतावादी और कान्तिकारी सामाजिक आशय से पूर्ण हैं। इसलिए कुछ आलोचकों ने उन्हें मराठी के नवकविता प्रवर्तकों में शीर्ष स्थान दिया है।

मराठी में सर्व प्रथम सफल गूढ़ रहस्यवादी (mystic) किवता निर्माण करने का श्रेय जिला यवतमाल के प्रतिभासम्पन्न किव गुणवंत राव देशपांडे को ही देना होगा। सन् १९१५ से स्नाप काव्य-लेखन कर रहे हैं। उनकी

किवतास्रों का संग्रह—"निवेदन"—नाम से सन् १९३५ में प्रकाशित हुस्रा। यवतमाल में स्रध्यापन व्यवसाय करने वाले किव वामनराव देशपांडे की किवतास्रों के संग्रह-स्राराधना—१९३८, स्रौर स्रनामिका—१९५०, में प्रकाशित हुए। स्रनिल जी की तरह स्रापने भी मुक्त छंद स्रपनाया और काव्य रचना में नए-नए प्रयोग किए। स्रापने "कपट वेष" स्रौर "नंदनवन मुकल्यावर" नामक नाट्य गीत लिख कर मराठी में नाट्य गीत की नई परम्परा डाली।

भवानीशंकर श्रीघर पंडित (१६०५), नागोराव घनश्याम देशपांडे (१६०६), यादव मुकुंद पाठक (१६०५), दत्तात्रय चिंतामण सोमण (१६१२) श्रौर शरच्चन्द्र मुक्तिबोध (१६२१)—ये श्राज के मध्यप्रदेश के प्रथम पंक्ति के किव कहे जा सकते हैं। पंडित जी की किवताश्रों के तीन संग्रह प्रकाशित हुए हैं। मराठी किवता के तांबे सम्प्रदाय के इस किव की किवताएँ प्रसादपूर्ण होती हैं। छोटे बच्चों के लिए भी पंडित जी ने सुन्दर गीत लिखे हैं, जो शिशु समाज में बड़े लोकप्रिय हैं। मेहकर के वकील ना. घ. देशपांडे, भाव-गीत लिखने में बड़े प्रवीण हैं। उनक भाव गीत रिकार्ड हो जाने के कारण श्रत्यन्त लोकप्रिय हुए। इनकी किवता गेय होती हैं। ये सौन्दर्यवादी किव हैं। श्री राजा बढ़े एक प्रतिभाशाली भाव-गीतकार श्रौर सौन्दर्यवादी किवयों में गिने जाते हैं। ये नागपुर के रहने वाले हैं, पर वर्तमान समय में व्यवसाय के निमित्त बंबई में रहते हैं। उनका "माझिया माहेरा जा" नाम का फिल्मी श्रौर भाव-गीतों का संग्रह प्रकाशित है। बढ़े जी की रचना कोमलकान्त पदाविल से युक्त रहती है। रूप की फिजमिल श्रौर कोमलता उनकी काव्य-सुन्दरी की खास विशेषता है। उनकी शब्द योजना नाद मधुर होती है।

नागपुर के यादवराव पाठक की "शशि मोहन" नामक कविता बीस वर्ष पहले प्रकाशित हुई। स्रापका काव्य-लेखन स्राज भी जारी हैं। पर उनका कोई स्रन्य काव्य-संग्रह प्रकाशित नहीं हुस्रा है। बरार के द. चि. सोमएा की कवितास्रों के तीन संग्रह प्रकाशित हुए हैं। किसी विशिष्ट भाव वृत्ति (मूड) को साकार करने में सोमएा जी कुशल हैं।

नागपुर के शरच्चन्द्र मुक्तिबोध नव कविता के एक ग्रत्याधुनिक सम्प्रदाय के ग्रध्वर्यु की हैसियत से ही मराठी पाठकों के सामने उपस्थित हुए हैं। यंत्रयुगीन मानवता का करुए ऋंदन, दारुए दुःख एवं समाज की विफलता का प्रभावोत्पादक चित्रएा मुक्तिबोध जी ने ग्रपनी कविता में किया है। परंतु वे मार्क्सवादी विचारों के हैं। इसलिए उनका स्वर केवल निराशा का नहीं है। भविष्य के गर्भ में छिपी कान्ति की प्रतिध्वनि उनकी कविताग्रों में गुंजती है।

स्रादि मराठी किवियित्री महदंबा ने जहां वास किया था, उस प्रदेश में स्राज कोई यशप्राप्त मराठी किवियित्री नहीं, यह सच हैं। श्रीमती लक्ष्मी बाई बेहरे का उल्लेख हमने पहले कर दिया हैं। इनके श्रितिस्त जबलपुर की श्रीमती मनोरमाबाई नावलेकर स्रौर नागपुर की श्रीमती विमलाबाई देशपांडे के नाम उल्लेखनीय हैं। श्रीमती नावलेकर की किविताएँ भावपूर्ण होती हैं। उनकी किवितायों का एक संग्रह "पण्ती" नाम से सन् १९५० में प्रकाशित हुन्ना है। स्रात्मीय भावों का हृदयस्पर्शी प्रदर्शन करने का सामर्थ्य श्रीमती देशपांडे के पास बहुत परिमाण में है, यह उनकी किवितायों के—"निर्माल्य माला" नामक संग्रह से दिखाई देता है।

त्रत्यन्त सुन्दर ग्रामीण गीत लिखने वाले यवतमाल के श्री पांडुरंग श्रावण गोरे (१६०५) भी एक प्रतिभा-सम्पन्न किव हैं। यवतमाल के श्री नारायण नागोराव हूड, वणी के श्री ना. म. सरपटवार (१६०३), ग्रमरावती के श्री रघुनाथ दत्तात्रेय सरंजामे (१८६५) ग्रादि, किवयों के नाम भी उल्लेखनीय हैं। हूड जी की किवताग्रों का संग्रह "पराग" नाम से प्रकाशित हुग्रा है। श्री सरंजामे जी की—िक्रम्मा— नाम की किवता प्रसिद्ध है।

मराठी नाटक का ग्रारंभ विष्णु ग्रमृत भावे के "सीता स्वयंवर" नाटक से हुग्रा, जिसकी रचना सन् १८८५ ईस्वी में हुई थी। भावे जी सांगली के थे ग्रौर इस तरह पहले ही से विदर्भ का मराठी नाटक से संबंध कम रहा। ग्रविचीन काल में मराठी नाट्य कला ग्रौर रंगभूमि का पुनरुद्धार करने के बहुत बड़े प्रयत्न नागपुर में हुए ग्रौर इसका ग्रधिकांश श्रेय प्रो. श्री. ना. बनहट्टी को है। उन्होंने डा. बर्वे ग्रौर गोमकाले जैसे ग्रपने सहकारियों के साथ "ग्रभिनव नाट्य मन्दिर" नाम की एक संस्था स्थापित कर संमिश्र नाट्य प्रयोगों की नागपुर में नींव डाली।

मराठी नाट्य साहित्य के एक आचार्य श्री तात्या साहब कोल्हटकर, बरार के ही निवासी थे, जो प्रायः खामगांव में रहा करते थे। उन्होंने गुप्त मंजूपा, मूक नायक, मित विकार, प्रेम शोधन इत्यादि, नाटक लिखे हैं। दूसरे प्रसिद्ध नाटककार श्री भा. वि. उर्फ़ मामा वरेरकर का पहला सुप्रसिद्ध नाटक—कुंज बिहारी—का प्रथम प्रयोग खामगांव में हुआ। इसलिए वे स्वयं अपने को वैदर्भीय कहते हैं। महाराष्ट्र के सबसे प्रिय नाटककार और किव राम गणेश गड़करी ने इसी प्रदेश में नागपुर के पाम सावनेर में अपनी देह छोड़ी। बरार के सुप्रसिद्ध नेता श्री दादा साहेब खापडें नाटकों के वड़े मर्मज्ञ और शौक़ीन थे। उनके प्रोत्साहन से राष्ट्रीय आन्दोलन में लगे कुछ लोगों का ध्यान नाटकों की ओर आर्क़ीयत हो गया। अमरावती के श्री वामनराव जोशी का "राक्षसी महत्वाकांक्षा" नामक नाटक आज विद्यालयों में पढ़ाया जाता है। आपका "रण दुन्दुभी" नामक एक नाटक, जिसे ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था, बड़ा प्रसिद्ध है। वामनराव जी के नाटक श्रोज से भरे होते हैं। भव्य घटनायुक्त और संवर्णत्मक नाट्य लिखने में आप सिद्धहस्त हैं। आप को यदि वरार के "खाडिलकर" कहा जाय, तो कोई हर्ज नहीं। अमरावती के दूसरे नाटककार श्री ना. र. बामण्गांवकर ने "धनुर्भग" और "आरत्मतेज" नामक पौराणिक नाटक लिखे और वे मंच पर खेले भी जा चुके हैं। खाडिलकर की तरह पौराणिक कथा पर प्रचलित राजनीति का रूपक चढ़ाने के कारण आपका "धनुर्भग" नाटक ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था। अब उसका नया संस्करण हाल ही में बंबई से प्रकाशित हुआ है।

श्री वा. वा. भोले इस प्रदेश के उल्लेखनीय नाटककार है। कुमारी माता का प्रश्न लेकर उन्होंने इब्सेन के नव-नाट्य-तंत्रानुसार "सरला देवी" नामक नाटक लिखा जो मराठी साहित्य में अपने ढंग का पहला नाटक माना जाता है। श्रापके दूसरे नाटक का नाम "श्रुक्णोदय" है। श्री भोले एक अनुभवी नाट्य निर्देशक भी हैं। श्री वि. रा. हंबर्डे, इस प्रदेश के पुराने नाटककार हैं श्रीर श्राज भी नाटक लिखते हैं। फिर भी उनका "१८५७" नाम का नाटक सन् १६३६ में प्रकाशित हुआ था। आपने हाल ही में "वाजीराव मस्तानी" नामक नाटक लिखा है श्रीर वह मराठी रंगमंच पर खेला जा चुका है। नागपुर के श्री नाना जोग ने "चित्रशाला" श्रीर "सोन्याचे देव" नामक दो प्रयोगात्मक नाटक लिखे है, जो काफ़ी प्रसिद्ध है। श्री पु. भा. भावे ने भी "विष कन्या" नाम का एक मनोविश्लेषणात्मक श्रीर पुरोगामी स्त्री का जीवन दर्शन कराने वाला नाटक लिखा है। डा. वि. भि. कोलते ने "सोड चिट्ठी" नामक एक हास्य प्रयान लघु नाटक लिखा है। श्री व. शा. वरखेड़कर ने "ध्येयाचा ध्यास" श्रीर "पूर्वग्रह" नाम के दो नाटक लिख कर नाट्य साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश किया। श्री शं. ना. काका सहस्रबुद्धे, बहुत पुराने नाटककार हैं श्रीर उनके लिखे "खरा प्रेम सन्यास" श्रीर "रानी चन्द्रावती" नामक नाटक प्रसिद्ध है। इसी प्रकार स्व. नारायणराव दीवानजी ने भी "सुनेचा साफला" आदि नाटक लिखे हैं।

सन् १६४८ में नागपुर में आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना हुई और तब से छोटे-छोटे नाटक लिखने के लिए अनेक नए लेखक अग्रसर हुए हैं। इनमें श्रीराम डोके और पु. व्यं. दारव्हेकर के नाम उल्लेखनीय हैं। अमरावती के प्रो. मधुकर अप्टीकर हास्य प्रधान नाटक लिखने में कुशल हैं। व्यंकटेश शंकर वकील ने कुछ सुन्दर एकांकी और "जन्मा चे सोबती" नामक नाटक लिखा है।

मध्यप्रदेश में नागपुर का 'ग्रभिनव नाट्य' मन्दिर, 'नागपूर नाट्य मंडल्' 'सहकारी संस्था' ग्रादि शौकीन कला-

कारों के द्वारा स्थापित की गई नाट्य संस्थाएँ हैं । विदर्भ नाट्य मंदिर के ब्राधारस्तम्भ श्री द. शं. फड़के ब्रौर काका सहस्रवृद्धे हैं । जबलपुर में भी लगभग ४० वर्षों से एक नाट्य समाज चल रहा है ।

श्राजकल इस प्रदेश में नाटकों के खेल पर मनोरंजन कर माफ़ है। इमलिए बाहर की नाटक मंडलियों का यहां तांता-सा लगा रहता है। किसी भी ग्रभिनेता श्रौर ग्रभिनेत्री को पकड़ कर ये मंडलियां नए श्रौर पुराने नाटकों को खेला करती हैं श्रौर क़ाफ़ी धन कमाती हैं। मनोरंजन कर माफ़ हो जाने से एक बड़ा भारी लाभ यह हुग्रा कि सर्वत्र नाट्यानुकूल वातावरण का निर्माण हो गया है श्रौर छोटी-छोटी नाटक मंडलियां ग्रौर क्लब भी शौक़ से नाटक खेल कर श्रेष्ठ ग्रभिनय कला का ग्रानन्द लूटने लगे हैं।

मराठी साहित्य का उपन्यास ग्रंग सर्वस्व में ब्रिटिश शासन काल में ही पुष्ट हुन्ना है। इसलिए उसकी परंपरा को ग्रादि काल में लोजने की ग्रावश्यकता नहीं। इस प्रदेश के पहले उपन्यासकार श्री बालकृष्ण संतुराम गडकरी हैं। उनके "पतितेचे हास्य", "वृन्दा", "हीच का सुधारएग" ग्रादि उपन्यास प्रसिद्ध हैं। स्व. श्रीपाद कृष्ण कोल्हटकर ने "श्याम सुन्दर" ग्रौर "दुटप्पी ची दुहेरी" नामक दो उपन्यास लिखे हैं। नारायण केशव वेहरे के "उत्तर राम चरित्र", ग्रौर "ग्रहिल्योद्धार" नामक उपन्यास हृदयग्राही है। ये उपन्यास पौराणिक कथाग्रों पर ग्राधारित है ग्रौर सन् १६३० से पहले लिखे गए हैं। उपर्युक्त उपन्यास यद्यपि ग्रपने ढंग के ग्रच्छे उपन्यास हैं, फिर भी सन् १६०० से लेकर सन् १६२० तक महाराष्ट्र में स्व. हरि नारायण ग्रापटे के उपन्यासों ने मराठी उपन्यास विभाग को जिस प्रकार समृद्ध किया, उस प्रकार इस प्रदेश के लेखकों ने नहीं किया। परंतु स्व. नीलकंठ बलवंत भवालकर को इसका ग्रपवाद मानना होगा। उनका "बेहेन पिरोज" नामक उपन्यास पूर्ण रूप से सेक्स विषय को लेकर लिखा गया है ग्रौर वह सन् १६३० से पहले ही प्रकाशित हो गया था। मराठी सेक्स विषय पर पहला उपन्यास लिखने का श्रेय इस प्रदेश के भवालकरजी को ही देना चाहिये। इस समय के उपन्यासकारों में ग्र. तु. वालके ग्रौर श्रीमती कमलाबाई बंबावाले के नाम भी उल्लेखनीय हैं।

डा. श्रीधर व्यंकटेश केतकर का जन्म रायपुर में श्रीर शिक्षा श्रमरावती में हुई। श्रागे वे पूना चले गए। फिर भी इस प्रदेश का उन पर पूर्ण श्रिधकार है। उनके "गोंडवानांतील प्रियंवदा", "ब्राह्मण कन्या" श्रीर "गांव सासू" नामके उपन्यासों ने मराठी उपन्यास साहित्य में एक भिन्न प्रांगण ही निर्माण कर दिया है। डाक्टर केतकरजी ने मराठी उपन्यास के प्रवाह को, जो केवल मध्यम वर्ग तक ही सीमित था, विशाल कर दिया। समाज के उपिक्षत प्रश्नों का समाज समाज- शास्त्र के दृष्टिकीण से निर्भयतापूर्वक विश्लेषण श्रीर श्रासपास के कुछ प्रमुख व्यक्तियों का कथा भाग में चित्रण उनके उपन्यासों की विशेषता है।

सन् १६३० के पश्चात् इस प्रदेश के प्रमुख उपन्यासकारों में श्री पुरुषोत्तम यशवंत देशपांडे श्रीर श्री गजानन त्रिंबक माडखोलकर के नाम उल्लेखनीय हैं। देशपांडे जी का "बंधनाच्या पलीकडें", नामक पहला उपन्यास सन् १६२५ में प्रकाशित हुग्रा। इस उपन्यास में वेश्या से विवाह करने के प्रश्न पर चर्चा की गई है। इसलिए तत्कालीन दिकयानूसी समाज में इस उपन्यास ने बड़ी सनसनी मचा दी श्री। श्रापके "सुकलेले फूल" श्रीर "सदाफुली" नामक दो उपन्यास बाद में प्रकाशित हुए। "सुकलेले फूल" नामक उपन्यास में एक प्रेम वंचिता की हृदयस्पर्शी श्रात्म-कथा है।

श्री माडखोलकर जी मराठी भाषा के एक प्रतिभाशाली लेखक हैं और उनके उपन्यासों में भी उनकी प्रतिभा के दर्शन होते हैं। गत बीस वर्षों में ग्रापक कोई तेरह उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। ग्रापक उपन्यासों पर मराठी भाषा में बहुत टीका-टिप्पणी हुई है। ग्रापका "मुक्तात्मा" नामक पहला उपन्यास सन् १६३० के लगभग प्रकाशित हुग्रा था। इसके पश्चात् "चन्दन वाडी", "नवे संसार", "मुखवटे", "शाप", "नागकन्या" "डाक वंगला", ग्रौर कान्ता", ग्रादि उपन्यास प्रकाशित हुए। सुन्दर रचना ग्रौर स्वभाव चित्रण की सुसंगतता की दृष्टि से ग्रापका "भंग-लेले देऊल" नामक उपन्यास ग्रत्यन्त उत्कृष्ट है। मध्यप्रदेश की प्रचलित राजनीति ग्रौर "खरे-प्रकरण्" पर ग्रापके

लिखे "मुखवटे" ग्रौर "कान्ता" नामक उपन्यास ग्रच्छे माने जाते हैं। "कान्ता" नामक उपन्यास का हिन्दी ग्रनुवाद भी हो चुका है, जो इलाहाबाद की माया सिरीज में प्रकाशित हुग्रा है। वर्ष्य विषय का ग्राकर्षक ढंग से वर्णन करने में ग्रौर सुन्दर लेखन शैली से पाठकों का मन ग्राकर्षित कर लेने में माडखोलकर जी सिद्धहस्त हैं। श्री माडखोलकर नौकरी के लिए सन् १६२६ ई. में पूना मे नागपुर ग्राए।

श्री शंकर बालाजी शास्त्री इसी प्रदेश के उपन्यासकार है। ग्रापके भी एक-दो उपन्यास प्रदेश के बाहर ही प्रकाशित हुए हैं। सन् १६२६ के पश्चात् ही ग्रापने ग्राठ-नौ उपन्यास लिखे हैं। स्पष्ट, हृदयग्राही ग्रौर मनोरम उपन्यास लिखने के लिए शास्त्री जी प्रसिद्ध है। ग्राप के "लक्ष्मी", "ग्रड़ेल तट्टू", "ग्रमावस्या", नाम के उपन्यास सुन्दर हैं ग्रौर उनके उपर्युक्त गुणों की साक्षी देते है।

इनके बाद प्रमुख उपन्यास लेखकों में केवल एक ही उपन्यास लिख कर प्रसिद्ध हुए श्री विश्राम बेडेकर का उल्लेख करना पड़ेगा। वेडेकर जी सुप्रसिद्ध फिल्म कहानी लेखक और निर्देशक हैं। वे अमरावती के निवासी हैं और उनकी शिक्षा भी इसी प्रदेश में हुई है। "रणांगण" नामक उपन्यास लिख कर आप सम्पूर्ण विश्व को मराठी उपन्यास में ले आए हैं। आपका यह उपन्यास ऋत्यन्त हृदयग्राही है और मराठी साहित्य में अपूर्व है। इस प्रदेश की श्रीमती कृष्णा बाई मोटे ने भी "मीनाक्षी चे जीवन" नाम का एक अत्यन्त सुन्दर उपन्यास लिखा है, जिसमें मीनाक्षी नाम की एक पढ़ी-लिखी स्त्री के स्वभाव का चित्रण बहुत अच्छा बन पड़ा है।

शरच्चन्द्र टोंगो के ''प्रत्यय'', ''सत्कार'', ''लकेरी'' श्रौर कुमारी <mark>लीला देशमुख के ''वी</mark>णा<mark>'', ''दोन घड़ीचा डाव'',</mark> "दूर कोठेतरी", "मी एकटीच जाएगर" नाम के उपन्यासों में श्री ना. सी. फड़के का ग्रनुकरएा है ग्रौर वे मनोरम है । परन्तु इनमें भी यवतमाल के टोंगो जी ने अच्छी प्रगति दिखाई है। उनका "लखेरी" नामक उपन्यास एक अच्छी कृति है, जिसमें ग्रामीए। जीवन का सुन्दर चित्र स्रंकित है । श्रीमती गीता साने मराठी भाषा की एक श्रनुभवी पुरानी लेखिका हैं । ग्राप यद्यपि बिहार प्रदेश में रहती हैं, फिर भी वे इसी प्रदेश की लेखिका हैं । ग्राप के "ग्राविष्कार", "निखल-लेली हिरकणी", "वठलेला वृक्ष" इत्यादि नाम के उपन्यास प्रसिद्ध हैं, जिन में ग्रापने विवाह, स्त्रियों की ग्रायिक स्वतं-त्रता ग्रादि प्रश्नों का नवमतवादी, पुरोगामी दृष्टिकोए से चित्रए किया है। श्री व्यंकटेश वकील ने इटालियन उपन्यासकार इग्नित्सिन्नो सिलोने के "फांटमार" और पर्ल बक के "गुड ग्रर्थ" नामक उपन्यासों के सरल ग्रौर सुन्दर मराठी अनुवाद किए हैं। श्री पु. भा. भावे ने पतित स्त्री की समस्या को लेकर "अकुलिना" नाम का एक अत्यन्त सुन्दर भ्रौर हृदयस्पर्शी उपन्यास लिखा है। इनके म्रतिरिक्त भा. भु. पाठक ने "घबघब्या च्या धारेत" कृष्णमूर्ति ने "मैना", न्नौर "चुम्वन", त्रा. तु. वालके ने "ग्रपोलो वंदरावर", श्रीमती कमलाबाई बंबावाले ने "बंधमुक्ता" न्नौर प्रो. व्यं. रा. वनमाली ने "म्रादिमाया" नाम के उपन्यास लिखे हैं, जिनका उल्लेख करना म्रावश्यक है । "जयपराजय" नामक उपन्यास की लेखिका श्रीमती सुमति धनवटे ग्रीर "सुरंग" नामक उपन्यास के लेखक श्री ल. भा. वखरे के नाम भी उल्ले-खनीय हैं। सुप्रसिद्ध उपन्यास लेखिका श्रीमती शान्ता शेलके भी ग्रब इस प्रदेश में ग्रा गई हैं। "शितु" की तरह श्रेष्ठ उपन्यास लिखने वाले, बम्बई राज्य के श्री गो. नी. दांडेकर भी इसी प्रदेश के निवासी हैं। ग्रापका जन्म ग्रवलपुर में हुम्रा म्रौर शिक्षा नागपुर में हुई। यह मध्यप्रदेश के लिए वड़े म्रिभमान की बात है। श्री व. शं. वरखेड़कर के "संक्रमण्" ग्रौर "पाहुण्" तथा श्री गोपाल गिरलकर का "पावना" नाम का उपन्यास उल्लेखनीय है । श्री शरच्चन्द्र मक्तिवोध के "क्षिप्रा" नामक उपन्यास की ग्राजकल धूम है।

मराठी में कहानी साहित्य गत तीस-चालीस वर्षों में ही ग्रधिक लोकप्रिय हुग्रा ग्रौर बहुत से तरुण लेखक उसकी ग्रोर भुकने लगे । वर्तमान समय में मराठी साहित्य का कहानी-विभाग काफ़ी समृद्ध है ग्रौर ग्रनेक तरुण कथाकार सुन्दर कहानियां लिख रहे हैं। पुराने लेखकों में कहानी लिखने वाले श्रीपाद कृष्ण कोल्हटकृर इसी प्रदेश के थे। उनकी चार कहानियों का एक संग्रह प्रकाशित हैं। माडखोलकर जी ने भी बहुत कहानियां लिखी हैं श्रीर उनकी कहानियों के संग्रह "रातराणी ची फुलें" श्रीर "शुक्रा चे चांदणें" नाम से प्रकाशित हुए हैं।

नागपुर मारिस कालेज की प्रो. कुसुमावती बाई देशपांडे हमारे प्रान्त की पहली प्रसिद्ध कहानी लेखिका हैं। उनकी कहानियों के संग्रह "दीपकली", "दीपदान" और "मोली" नाम से प्रकाशित हुए हैं। पीड़ित और दुःखियों के प्रति सहानुभूति उनकी कहानियों की विशेषता है। इस प्रान्त के श्री वामन चोरघड़े और श्री पु. भा. भावे, मराठी कथाकारों में अग्रगण्य हैं। चोरघड़े जी की कहानियों के "सुषमा", "हवन", "यौवन", "प्रस्थान" और "पाथेय" नाम के संग्रह प्रकाशित हैं। चोरघड़े जी कवितामय वातावरण निर्माण कर के गूढ़ भावों को कोमलता से प्रदर्शन करने में कुशल हैं। भावे जी ग्राज के मराठी के सबसे ग्रधिक लोकप्रिय कलाकार हैं जो मध्यप्रदेशवासियों के लिए वड़े अभिमान की बात है। भावार्त वातावरण निर्माण कर के पात्रों के मनोभावों के उत्कट खेल में पाठकों को पूर्ण रूप से वेहोश कर देने का सामर्थ्य भावे जी की कहानियों में हैं। आप मनोविश्लेषण भी बहुत सुन्दर करते हैं। आप के "पहला पाऊस", "ध्यास", "स्वप्न", "फुलवा" और "मुक्ति" नामक कहानी-संग्रह प्रकाशित हैं; जो मराठी साहित्य के अमर अलंकार बन गए हैं।

सन् १६३० के पश्चात् इस प्रदेश में "विहंगम", "वागीश्वरी" और "विश्ववाणी" स्रादि मासिक पत्रिकाएँ निकलीं। इनमें स्रौर बाहर के स्रनेक पत्र-पत्रिकासों में भी बहुत से नए कहानी लेखक द्यागे स्राये। उनमें श्री प्रभाक्तर मांजरेकर, हृदयग्राही कहानियां लिखते हैं। उनकी कहानियों का संग्रह "उप: प्रभा" नाम से प्रकाशित है। इन लेखकों में श्री. व्यं. नी. पंडित, श्री. य. व. शास्त्री, कृष्णुमूर्ति, भा. श्री. परांजपे, श्री बाल शंकर देशपांड स्रौर स्रमरावती के प्रभाकर निमदेव के नाम उल्लेखनीय हैं। इन के कहानियों के संग्रह कमशः "चालते वोलते देव", "लांब लांब सावल्या", "चन्द्रकला, "स्रभिसार", "यमुना जली" स्रौर "मृगा चा पाऊस" नाम से प्रकाशित हुए हैं। ये प्रायः सभी कथाकार, अच्छे लेखक भी हैं। इनके स्रतिरिक्त दो न्यायाधीश, श्री. पु. वा. साठे स्रौर श्री. स्र. मु. पाठक, स्रनूदित कहानियां लिखने वाले श्री व्यंकटेश शास्त्री व शंकर शास्त्री, श्री. भा. द. भावे, श्री. गो. र. देशपांड, श्रीमती संबिका बेहरे, श्री. ग. ल.देवपुजारी, श्री. द. ग. प्रधान इत्यादि स्रनेक लेखक उस समय कहानियां लिखा करते थे स्रौर इनमें से कई स्राज भी लिखते हैं। परन्तु वर्तमान समय में श्री. पु. भा. भावे स्रौर श्री. के. ज. पुरोहित (शांताराम), इस प्रदेश के प्रथम पंक्ति के कहानीकार हैं। श्री भ. रा. देशपांड का, जो किसी समय स्राजाद हिन्द फ़ौज में थे, "रेघोटचा" नाम का एक सुन्दर कहानी-संग्रह प्रकाशित है। नागपुर के केशव केलकर स्रौर स्रकोला के शान्ताराम जैन भी सुन्दर कहानियां लिखते हैं।

मराठी में लघुनिबन्ध लिखना प्रो. ना. सी. फड़के ने ब्रारंभ किया । किसी भी विषय पर प्रसन्न, खिलाड़ी, परन्तु फिर भी विचारपूर्ण लिलित गद्य लिखने की परम्परा फड़के जी के "गुज गोष्टी" नामक लघुनिबन्ध ने डाली ।

हमारे प्रदेश में श्री भ. श्री पंडित ने "सवडी चे क्षण्" नामक लघु निबन्घ लिख कर यह प्रयत्न किया। श्री पु. भा. भावे ने कुछ हास्य-प्रधान लघु निबंध लिखे हैं। उनके लघु निबंधों का "वांकुल्या" नामक एक संग्रह प्रकाशित हैं। ये निबंध बड़े हृदयग्राही हैं। श्री शान्ताराम और श्री गो. रा. दोडके ग्राज के प्रमुख लघु निवंधकार हैं। शान्ताराम के लघु निबंधों का संग्रह "सांवलाच रंग तुझा" नाम से ग्रीर दोड़के का "माहेरवाशीण" नाम से प्रसिद्ध हैं ग्रीर ग्रपने विशेष गुणों के कारण सर्वत्र लोकप्रिय हो गए हैं। मध्यप्रदेश के वित्त मंत्री श्री ब्रिजलाल बियाणी की "कल्पना कानन" नामक हिन्दी पुस्तक का स्व. प्रमिलाबाई ग्रोक ने मराठी में ग्रनुवाद कर मराठी साहित्य में एक भावरम्य लित गद्यात्मक संग्रह निबन्ध उपस्थित कर दिया है, जिसका उल्लेख करना ग्रावश्यक है।

विनोदाचार्य श्रीपाद कृष्ण कोल्हटकर ग्रौर द्वनके शिष्य राम गणेश गडकरी के इस प्रदेश में ग्राचार्य ग्रत्रे, चि. वि. जोशी ग्रौर पु. ल. देशपांडे की जोड़ के हास्यरस के लेखक न हों, यह दुर्भाग्य की बात हैं। ग्राज के हास्यरस के लेखकों में इस प्रदेश के तरुणलेखक श्री पु. व्यं. दारव्हेकर, श्री राम डोके ग्रौर श्री मधुकर ग्राप्टिकर के नाम ग्रवश्य उल्लेखनीय हैं।

मराठी में चरित्र-लेखन ग्रंग्रेजी के ग्रनुकरण से ही ग्रारंभ हुग्रा है। इससे पहले के चरित्र ग्रंथ काव्य में थे ग्रौर उनमें पुराणों में वर्णित देवताओं तथा वीरों के जीवन की लंबी-लंबी कहानियां लिखी रहती थीं। गद्य में लिखा "लीला चरित्र'' ग्रौर महिपति द्वारा पद्य में लिखे संतों के चरित्र मराठी भाषा के सबसे पहले चरित्र ग्रंथ है । मध्यप्रदेश में संतों के जीवन-चरित्र ग्रधिक परिमाण में लिखे मिलते हैं। इनमें श्री संत केसोजी महाराज, कोलवाजी महाराज, मंगसाजी महाराज इत्यादि संतों के जीवन-चरित्र केवल भक्ति-भाव से पूर्ण है और भक्तों के ही पढने योग्य है। वरूड के श्री गोविन्द विठ्ठल राऊत ने ''श्री संत सावता महाराज चरित्र'' नामक एक चरित्र ग्रंथ लिखा है, जो सन् १९३० में प्रकाशित हम्रा। यह ग्रंथ स्रवश्य स्रधिक प्रभावशाली स्रौर पठनीय लिखा गया है। बलढाने के श्री पंढरीनाथ पाटील का लिखा "महात्मा फुले चरित्र" नामक जीवन चरित्र एक अच्छे चरित्र ग्रन्थों में गिना जाता है। मराठी में फुले जी की जीवनी पर लिखा यह पहला और एक ही विस्तृत जीवन चरित्र है और इस दुप्टि से इसका बड़ा महत्त्व है। सन् १६२६ में नागपूर के श्री उमाकान्त केशव उर्फ़ बाबा साहब भ्रापटे ने पंजाब केसरी लाला लाजपतराय का एक मृत्दर स्रौर सरस जीवन चरित्र लिखा है । नागपुर के दूसरे लेखक श्री स्रप्रवृद्ध ने सन् १६२६ में पूना के ब्रह्मर्षि स्रण्णा साहब पटवर्धन का जीवन चरित्र प्रकाशित किया जो बहुत विस्तृत है । इसके ग्रतिरिक्त वामन दाजी ग्रोक ने, जो कुछ समय तक इस प्रदेश में रहे थे, गरु नानक की एक छोटी सी जीवनी लिखी है। प्रसिद्ध साहित्य सेवियों का व्यक्तित्व श्रौर साहित्य पर विवेचनात्मक जीवन चरित्र लिखने का श्रेय कम से कम इस प्रान्त में पहले श्री ग.त्यं. माडखोलकर श्रौर श्री.ना. बनहट्टी को देना होगा। ग्राप लोगों ने ग्रपने स्फूर्तिदाता श्री विष्णु कृष्ण चिपळूणकर का बृहत जीवन चरित्र सन् १६३१ में प्रकाशित किया। नायक ग्रहितीय व्यक्ति है ग्रौर दूसरे दोनों लेखक ग्रच्छे मंजे हुए सुप्रसिद्ध विवेचक ग्रौर भाषा पंडित हैं । इसलिए सोने में सुहागे की तरह यह जीवन चरित्र मराठी में सबसे सुंदर ग्रंथ हो गया है । ग्रभी एक वर्ष पहले ही माडखोलकर जी ने इस ग्रंथ का सुधरा हुम्रा द्वितीय संस्करण "चिपळुणकर–काल और कर्तृत्व" के नाम से प्रका-शित किया है। वर्धा के धर्मानंद कौसम्त्री ने "वुद्ध लीला सार संग्रह" नामक गौतम वुद्ध विषयक पुस्तक लिखी जो मराठी में उस विषय की पहली पुस्तक हैं 🕒 इसके पश्चात् कौसम्बी जी ने "भगवान बुद्ध पूर्वार्घ व उत्तरार्घ" नामक दो ग्रंथ लिखे जिन्हें नागपुर की नवभारत ग्रंथमाला ने प्रकाशित किया ग्रौर जो मराठी भाषा के लिये भूषण हो गए है। इन ग्रंथों में विद्वान लेखक ने सिद्धार्थ गौतम की जीवनी एवं उनके कार्य ग्रौर तत्त्वज्ञान का सांगोपांग विवेचन किया है। इन ग्रंथों के हिन्दी ग्रौर ग्रंग्रेजी भाषाग्रों में भी ग्रनुवाद हुए हैं।

इनके स्रितिरक्त इस प्रान्त के उल्लेखनीय जीवन चरित्र "सर मोरोपंत जोशी चरित्र", "डा. हेडगेवार चरित्र" नाम के चरित्र ग्रंथ हैं जिन्हें उनके अनुयायियों ने लिखा है । सन् १६३० में श्री ना. के. बेहरे ने पहले बाजीराव पेशवा का जीवन चरित्र प्रकाशित किया जो भावनात्मक और आवेशपूर्ण है । प्राचीन काल के नागपुर के प्रसिद्ध शिक्षक श्री बलवंत हिर पंडित ने स्व. सत्यभामा बाई पंडित का जीवन चरित्र लिखा है जो मध्यप्रदेश के मराठी साहित्य में स्त्री विषयक पहला ही चरित्र ग्रंथ है ।

स्रभी कुछ समय से श्री ज. रा. जोशी ने चरित्र लेखन में बड़ी लगन से पदार्पण किया है। डा. ना. भा. खरे के विस्तृत जीवन चरित्र का पहला भाग उन्होंने लगभग पन्द्रह वर्ष पहले ही प्रकाशित किया था। दुसरा बड़ा भाग भी सन् १६५० में प्रकाशित हो गया है। इस ग्रंथ में लेखक ने जो परिश्रम किया है वह कौतुकास्पद है। श्री जोशोजी

डा. केदार का बृहत् जीवन चरित्र लिख रहे हैं। डा. नाना साहब केदार का एक संस्मरए। रूपी जीवनचरित्र श्रीमती रमाबाई केदार ने लिखा है जो सरस ग्रौर पठनीय है।

गत दो वर्षों में प्रकाशित चरित्र ग्रंथों में, नागपुर के डा. वि. भि. कोलते का लिखा "श्री चक्रधर चरित्र" तथा वीर वामनराव जोशी और श्री ना. श. ग्रभ्यंकर का लिखा "महात्मा गांधी चे जीवन चरित्र" नामक दो चरित्र ग्रंथों का उल्लेख करना ग्रत्यन्त ग्रावश्यक है। दूसरा ग्रंथ बम्बई से प्रकाशित हुग्रा है। ये दोनों ग्रंथ सिद्धहस्त लेखकों के द्वारा लिखे गये हैं।

स्रात्म-कथाओं में प्रथमतः धर्मानंद कौसम्बी के "प्रस्थान" स्रौर "निवेदन" नामक दो ग्रंथ उल्लेखनीय हैं। इन ग्रंथों में एक महान सत्योपासक ने स्रपने जीवन के सनुभवों का स्रत्यन्त संयमित शैली में जो निवेदन किया है वह पठनीय हैं। मध्यप्रदेश में पहली स्रात्मकथा श्री शिवराम घोंडदेव स्रोक ने लिखी। माडखोलकर जी की "दोन तपें" स्रौर "एका निर्वासिताची कहाणी" नामक दो स्रात्मकथा स्रों की तरह लिखी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। वैरिस्टर देशमुख ने "काल समुद्रांतील रत्नें" नाम की एक स्रात्मकथा लिखी है। स्रन्त में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ का उल्लेख करना स्रावश्यक हैं। प्रो. बनहट्टी द्वारा लिखे कुछ व्यक्तियों के परिचयात्मक लेखों का संग्रह उनके एक विद्यार्थी डा. माधव गोपाल देशमुख ने सन १६५१ में "एकावली" नाम से प्रकाशित किया। कुछ प्रख्यात भारतीयों के चरित्र स्रौर उनके कार्यों का विवेचन इस पुस्तक के लेखों में बहुत प्रभावशाली भाषा में मार्मिकता स्रौर संतुलन के साथ किया गया है।

इतिहास की खोज और तिद्वषयक साहित्य में मध्यप्रदेश का मराठी विभाग बहुत आगे बढ़ा हुआ है और उसने बड़े उपयुक्त अनुसंधान किए हैं। क्योंकि विदर्भ का इतिहास अत्यन्त पुरातन और सम्पन्न होने के कारण उसकी ओर विद्वानों का ध्यान सहज ही में आकृष्ट हो गया। आज भी अनेक ऐतिहासिक स्थल और अवशेष अन्वेषकों के उत्खनन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। महाराष्ट्र के इतिहासाचार्य स्व. राजवाड़े ने अपना कार्य आरंभ किया उससे पहले ही सन् १०६२ में वणी, जिला यवतमाल के स्व. श्री नीलकंठ लक्ष्मण ढुमे उर्फ सरमुकदम ने गोंड़ों के इतिहास और जमींदारों की सनदों के आधार पर "वणीचा इतिहास" नामक ग्रंथ लिखा है। यद्यपि वह आज भी अप्रकाशित है, तथापि मध्यप्रदेश के आद्य अन्वषक का श्रेय उपयुक्त ग्रंथ को ही है। उन्हीं का "शिकृष्ण लीला सार संग्रह" नाम का दूसरा ग्रंथ रावबहादुर गोपालराव बुटी के आश्रय में सन् १८६५ में प्रकाशित हुआ जिस में महाभारत और पांडवों के काल के निर्णय का प्रयत्न किया गया है और श्रीकृष्ण से लेकर विक्टोरिया तक का भारत का इतिहास लिखा है। वर्तमान समय के वैज्ञानिक अनुसंधानों की दृष्टि से सर मुकदम के इस इतिहास ग्रंथ में बहुत सी खामियां हो सकती हैं, पर हमें यह नहीं मूलना चाहिये कि आखिर वह आरम्भ का प्रयत्न है।

सन् १८८५ के पश्चात् नागपुर अनुसंधान का एक केन्द्र ही बन गया। नील सिटी हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक स्व. हिर माधव पंडित उसके प्रमुख थे। उनके मित्र वामन दाजी ओक, नींलकंठ बलवंत भवालकर, महामहोपाध्याय कृष्ण शास्त्री घुले, नारायणराव अलेकर आदि खड़े परिश्रमी और उत्साही अन्वेषक थे। इससे भी पहले चांदा के केशवराव जी भवालकर ने, जो एक सरकारी नौकर थे, सन् १८७६में "गौंडी भाषा—व्युत्पत्ति और व्याकरण्" शीर्षक से कुछ लेख लिखे और उन्हें पूना के "विविधज्ञान विस्तार" नामक प्रसिद्ध मासिक पत्र में प्रकाशित कराया था। भाषा विज्ञान की दृष्टि से एक अत्यन्त उपक्षित विषय पर मराठी में यह सबसे पहले विचार विमर्श हुआ है।

ऐतिहासिक खोज का पहला श्रेय भोंसला दरबार के रेजिडेन्ट जेकिन्स के ग्राश्रित स्व. विनायकराव ग्रौरंगाबादकर को हैं। छत्तीसगढ़ के प्राचीन शिलालेखों को सफलतापूर्वक पहले उन्होंने ही पढ़ा था। श्री रामपुर मिशन, बंगाल के प्रमुख डा. खरे को बहुमूल्य सहायता देने वाले पंडित बैजनाथ शास्त्री कानफडे नागपुर के ही थे। उनका भी नाम उल्लेखनीय है।

स्व. हिर पंडित दूसरे प्रदेश मे यहां ग्राये थे, परन्तु इसी प्रदेश को उन्होंने ग्रपना मान लिया था। ग्रापने "विविध ज्ञान विस्तार" नामक मासिक पत्र में ऐतिहासिक विषयों पर ग्रनेक लेख लिखे हैं। उनके मित्र वामन दाजी ग्रोक ने सन् १८६० में "काव्य—संग्रह" नाम का एक मासिक पत्र निकाला जिसमें उन्होंने मोरोपंत, मुक्तेश्वर इत्यादि प्राचीन मराठी किवयों की ग्रप्रसिद्ध ग्रीर ग्रन्थकार के गर्त में पड़ी किवताग्रों को ग्रपनी टिप्पणी के साथ प्रकाशित किया। ग्रोक जी ग्रीर उनके काव्य-संग्रह मासिक पत्र का स्थान केवल ऐतिहासिक ग्रनुसंधान में ही नहीं, किन्तु सम्पूर्ण मराठी साहित्य में महत्वपूर्ण है। ग्रनेक प्राचीन किवताग्रों को प्रकाश में लाकर उन्होंने मराठी पाठकों को उनका ज्ञान करा दिया, ग्रन्थथा वे ग्रजात ही रह जाती। विशेषतः सुरजी के देवनाथ ग्रीर वणी के गोविंद नामक किवयों की किवताग्रों को ग्रपनी टिप्पणी के साथ प्रकाशित कर उन्होंने विदर्भ साहित्य पर बड़े उपकार किये हैं। ग्राप सरकारी नौकरी में इस प्रदेश के नागपुर ग्रीर रायपुर नामक नगरों में रहे थे ग्रीर उन्होंने बहुत सा ग्रन्वेषण कार्य इन्हीं स्थानों से किया था।

श्री हिर पंडित के सहकारी नागपुर के श्री के. व्ही. लक्ष्मण राव श्रीर जवलपुर के श्री घंटैय्या नायडू ने भी विदर्भ के अन्वेषण कार्य में हाथ बटाया। के व्ही लक्ष्मणराव ने 'पंचवटी स्थान निर्ण्य' विषय पर पूना के 'विविधज्ञान विस्तार' नामक मासिक पत्र में लेख लिखे जिन पर विद्वानों में मतभेद हो जाने के कारण बड़ा वाद-विवाद खड़ा हो गया था श्रीर फिर ग्रंत में हिर पंत जी ने उसका सुन्दर समारोप किया था। घंटैय्या नायडू ने 'मराठी भाषे ची पूर्वपीठिका' शीर्षक से एक बड़ा सुन्दर खोजपूर्ण लेख लिख कर मराठी में भाषा विज्ञान संबंधी लेख लिखने की नींव डाली। नागपुर के नारा-यणुराव ग्रलेकर, ''पिततोद्धार मीमांसा'' नामक संस्कृत प्रवंध के लेखक महामहोपाध्याय कृष्ण शास्त्री घुले ग्रीर मारिस कालेज के ग्रध्यापक महामहोपाध्याय के. ग. ताम्हन के नामों का भी इस प्रदेश के ग्रन्वेषकों में उल्लेख करना चाहिये।

इतिहासान्वेषण के समान ही इतिहास-लेखन का भी महत्व है। इस प्रदेश का पहला इतिहासकार होने का श्रेय बुलढ़ाने के स्व. यादव माधव काले को जाता है। काले जी सरकारी नौकर थे और ग्रागे चलकर वड़े ऊंचे पद पर पहुंच गए थे। उन्होंने "व-हाड़ चा इतिहास" और "नागपुर प्रान्ताचा इतिहास" नाम के दो बड़े ग्रंथ लिखे है। सरल भाषा, भरपूर जानकारी ग्रौर सावधानतापूर्वक विषय-विवेचन इन ग्रंथों के विशेष गुण हैं जिनके कारण वे पठनीय हो गए हैं।

इसके पश्चात् लगता है कि प्रान्त के ब्रधिकांश ब्रन्वेषकों का ध्यान महानुभाव पंथ ब्रौर उसके साहित्य की ब्रोर ब्राकृष्ट होगया था ब्रौर इस कार्य के प्रारंभ का श्रेय डाक्टर यशवंत खुशाल देशपांडे को है। सन् १६२६ में डाक्टर साहब ने लोकनायक ब्राणे के सहकार्य से "शारदाश्रम" नाम की एक संस्था यवतमाल में प्रस्थापित कर विदर्भ के इतिहास।न्वेषण के कार्य को संगठित स्वरूप देने का प्रयत्न किया।

"शारदाश्रम" ने प्राचीन मराठी हस्तिलिखित साहित्य की जिस प्रकार सावधानी से रक्षा की है और इतिहास का अध्ययन करने वालों की जो परम्परा निर्माण कर दी है उसे देखकर डाक्टर देशपांडे जी के कर्तृत्व की श्रेष्ठता का परिचय मिलता है। स्वयं डाक्टर साहब का अन्वेषण कार्य भी महान् है। संयोग से ही सन १६२० में महानुभाव साहित्य की ओर उनका ध्यान ग्राकिषत हुआ। वे अनेक संतों से जाकर मिले और उनकी सांकेतिक लिपियों का उन्होंने अध्ययन किया और फिर अत्यन्त परिश्रमपूर्वक खोज के पश्चात् सन १६२६ में उन्होंने "महानुभावीय मराठी साहित्य" नामक अत्यन्त मौलिक ग्रंथ प्रकाशित किया। इसके अतिरिक्त "ऋद्धिपुर वर्णन," "परिसिद्धान्त सूत्र पाठ", "विष्णुदासाची कविता" नामक ग्रंथों का भी सम्पादन कर उन्हें प्रकाशित किया है।

स्व. नी. व. भवालकर ग्रौर स्व. हरि नारायए नेने ने महानुभाव साहित्यान्वेषए का एक केन्द्र नागपुर में स्थापित किया था ग्रौर उन्होंने "दृष्टांत पाठ" एवं "सिद्धान्त सूत्र" नामक ग्रंथ प्रकाशित किए, परन्तु विशेष महत्व के "लीला चरित्र नामक ग्रंथ का संपादन कर उसे ग्रपनी टिप्पएी के साथ सन् १६३६में प्रकाशित किया जो विशेष उल्लेखनीय है । यवतमाल के श्री वामन नारायण देशपांडे भी एक परिश्रमी ग्रन्वेषक हैं। ग्राद्य मराठी किवियित्री महदंबा के गीतों का संकलन कर उन्हें ग्राप ही ने प्रथम प्रकाशित किया। इसके ग्रितिरक्त "नागदेव स्मृति" ग्रीर "स्मृति स्थल" नामक दो ग्रंथों का भी सम्पादन कर उन्हें प्रकाशित किया है। ग्राज महानुभाव साहित्यान्वेषण में ग्रग्रणी ग्रिखल महाराष्ट्र के प्रख्यात विद्वान् डाक्टर विष्णु भिकाजी कोलते हैं। डाक्टर साहब ने भास्कर भट्ट बोरीकर की भगवद्गीता" का सम्पादन कर उसे ग्रपनी टिप्पणी के साथ प्रकाशित किया ग्रीर उसके बाद शीघ्र ही इसी किव के जीवन कार्यों पर पर लिखा ग्रपना विवेचनात्मक प्रबंध भी प्रकाशित किया। सन् १६४५ में "महानुभावां चे तत्त्वज्ञान" ग्रीर सन् १६४५ में "महानुभावां ग्राचार धर्म" नामक ग्रापके दो ग्रंथ प्रकाशित हुए जिन पर उन्हें पी. एच. डी. की उपाधि प्राप्त हुई। डाक्टर कोलते जी ग्राज भी ग्रन्वेषण कार्य में लगे हुए हैं।

लोक गीतों और लोक कथाओं की खोज, संकलन एवं सम्पादन प्राचीन साहित्यान्वेषएा की ही एक शाखा है। इस क्षेत्र में यवतमाल के किव श्री पां. श्री. गोरे ने 'वऱ्हाडी लोक गीतें 'नामक बरार के लोकगोतों का और चांदा के श्री वा. वि. जोशी ने लोक-कथाओं के सुन्दर संग्रह प्रकाशित किए हैं।

सुप्रसिद्ध अन्वेषक महामहोपाध्याय वासुदेव विष्णु मिराशी को संयोग से कुछ प्राचीन सिक्के प्राप्त होगये थे। उन पर से आपने खोज की और पता लगाया कि वे विदर्भ के प्राचीन राज्य के हैं। आपके प्रायः बहुत से लेख अंग्रेजी भाषा में हैं। परन्तु "गाथा सप्तशती" के काल निर्ण्य, वाकाटक और राष्ट्रकूट राजाओं के विषय में आपने मराठी में भी बहुत से लेख लिखे हैं। आप की "संशोधन मुक्तावली" नामक पुस्तक प्रकाशित है। इसी प्रकार आपने अत्यन्त परिश्रमपूर्वक और आधारों सहित "कालिदास" नामक पुस्तक लिखी है जिसे समूचे महाराष्ट्र के विद्वानों ने सराहा है।

हाल ही में यवतमाल के ना. ना. हूड ने "विदर्भ संशोधनाचा इतिहास" नामक एक पठनीय एवं उपयुक्त पुस्तक लिखी हैं। विद्यान डाक्टर यादव श्रीहरि अपो ने भी एक विस्तृत "वांग्मय सूचि" नाम की सूची तैयार की है जो शारदाश्रम में रखी है।

नागपुर में भी कई वर्षों से "मध्यप्रान्त संशोधन मण्डल" नाम की एक संस्था स्थापित है। इस संस्था के श्री हे. गो. लांडगे ग्रौर श्री शं. गा. चट्टे खोजपूर्ण लेख लिखने में विख्यात हैं। लांडगे जी ने नागपुर का सांस्कृतिक इतिहास लिखा है।

इनके ग्रतिरिक्त "दयालनाथ" का काव्य प्रकाशित करने वाले नागपुर के श्री ग्रच्युतराव सीताराम साठे, ग्रनेक लेखों ग्रौर "रामायण कालीन लोक स्थितीचा इतिहास" नामक पुस्तक के लेखक, ग्रकोला के स्व. विष्णु मोरेश्वर महाजनी, "गोस्वामी व त्यांचा संप्रदाय" नामक पुस्तक के रचियता यवतमाल के श्री पृथ्वीगीर हरिगीर, मराठा कुलाचा इतिहास"के लेखक श्री गो.रा. दलवी ग्रादि सभी विद्वानों ने ग्रत्यन्त उत्साहपूर्वक एवं स्वेच्छा से प्रेरित होकर मध्यप्रदेश के मराठी ग्रन्वेषण कार्य में उल्लेखनीय सहयोग दिया है।

महानुभाव साहित्यान्वेषण के कार्य में माहुर के महंत श्री दत्तराज महानुभाव, ऋद्विपुर के महंत श्री गोपीराज महानुभाव, उनके पंजाबी शिष्य पंडित बालकृष्ण शास्त्री ग्रादि महाशयों ने ग्रपना सहयोग प्रदान कर स्वयं भी उस विषय पर विवेचनात्मक लेख लिखे हैं। स्व. श्री गंगाराम मायाजी ढवरे ने "चक्रधर व महानुभाव" नाम की एक पुस्तिका लिखी थी।

प्राचीन मराठी काव्यों के टिप्पणी सहित संस्करण इस प्रदेश में बहुत प्रकाशित हुए। इन संबंध में प्रो. श्री. ना. बनहट्टी को पहला श्रेय दिया जायगा। ग्रापने रघुनाथ पंडित का "नल दमयन्ती स्वयंवराख्यान" मोरोपन्त की "ग्रार्य केकावली" ग्रौर "श्लोक केकावली" नामक पुस्तकें ग्रपनी ग्रत्यन्त विस्तृत प्रस्तावना ग्रौर टिप्पणी सहित प्रकाशित की हैं जिन्हें विद्वानों से मान्यता मिली हैं। वर्षा के हनुमनगढ़ के प्रो. श्रीधर बोवा परांजपे की "केकावली" पर लिखी टीका

भी प्रसिद्ध है। डा. मा. गो. देशमुख ने नागेश कृत "सीता स्वयंवर" तथा श्रकोला के प्रि. ना. रा. केलकर ने "दमयन्ती स्वयंवर" नामक काव्य श्रपनी प्रस्तावना श्रौर टिप्पणी सहित प्रकाशित किए हैं। श्रीमती सीताबाई जयवंत नामक एक उत्साही लेखिका ने मोरोपन्त के "रुक्मिणी हरण" श्रौर "सावित्री गीत" नामक गीतों का सम्पादन किया है। श्रकोला के श्री कृष्णमूर्ति ने "क्षत्रियांचा इतिहास" नामक पुस्तक तीन भागों में लिखी है। "भट्टांची भूत श्रवलाद" नामक पुस्तक भी उल्लेखनीय है।

तत्त्वज्ञान और शास्त्रीय विषयों में इस प्रदेश के लेखकों ने मूल्यवान सामग्री प्रस्तुत कर मराठी साहित्य ग्रौर भाषा को काफी समृद्धशाली बना दिया है। अपनी विद्वत्ता और कर्तृत्व के कारण सिर्फ मध्यप्रदेश या महाराष्ट्र के ही नहीं, किन्तु समूचे भारत के ग्राधुनिक पुरोगामी ऋषि के नाम से विख्यात डा. केशव लक्ष्मण उर्फ भाऊजी दप्तरी, मराठी में ज्ञानकोश वनाने का प्रचण्ड कार्य अकेले अपनी हिम्मत पर पूरा करने वाले डा. श्रीधर व्यंकटेश केतकर, "हिन्दी संस्कृति ग्राणि ग्रहिसा" नामक ग्रन्तरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुस्तक के लेखक प्रो. धर्मानंद कोसम्बी इत्यादि व्यक्ति इसी प्रदेश के हैं, यह बात मध्यप्रदेश के लिये ग्रत्यन्त भूषणास्पद हैं। डाक्टर भाऊजी दप्तरी इसी प्रदेश के हैं ग्रौर उन्हें ग्रपने प्रदेश का ग्रभिमान हैं। ग्रपने व्याख्यानों में तथा वार्तालाप में वे केवल नागपुरी बोली या शब्दों का उपयोग करते हैं। यह उनकी एक विशेषता हैं। उन्होंने विविध विषयों पर ग्रंथ लिखे हैं। नीचे उनके लिखे ग्रंथों की सूची दी जाती हैं :-

वैदिक कालगण्ना पद्धति व रामचंद्र जन्म काल निर्ण्य, करण्-कल्पलता पूर्वार्घ व उत्तरार्घ, पंचांग चित्रका, भारतीय ज्योतिषशास्त्र निरीक्षण्, महाभारत युद्ध काल निर्ण्य, ग्रह गण्णित कुतूहल, चिकित्सा परीक्षण्, सित्चिकित्सा प्रकाशिका, उपनिषदांचा वस्तुनिष्ठ व बुद्धिगम्य ग्रर्थ, व्यास सूत्रे, धर्मविवाद स्वरूप, धर्म रहस्य, जैमिन्यर्थ दीपिका ग्रादि । ये तो दप्तरी जी के मराठी ग्रंथ हुए । इनके ग्रतिरिक्त उन्होंने बहुत से ग्रंथ ग्रंग्रेजी में भी लिखे हैं । वेद ग्रौर प्राचीन भारतीय समाज के विषय में उनके विचार ग्रत्यन्त मूलगामी ग्रौर कान्तिकारी हैं । ग्रनेक पूर्वाचार्यों के मतों का उन्होंने ग्रपने ग्रंथों में खण्डन किया है । लोकमान्य तिलक ने ही नहीं, बिल्क ग्राद्य शंकराचार्य जी ने भी ग्रपने भाष्य में कहां कहां भूलें की हैं यह दिखाने से भी दप्तरी जी नहीं चूके । उनके सारे लेख प्रमाण्भूत हैं ग्रौर उनके गहरे ग्रध्ययन का परिचय देते हैं । ज्योतिर्गणित तथा ग्रायुर्वेद-होम्योपथी-विषयों में डाक्टर दप्तरी की जोड़ का ग्रधिकारी विवेचक समूचे हिन्दुस्थान में विरला ही मिलेगा । "स्वतंत्र भारताचा पुढील मार्ग" नामक उनके कुछ लेखों का संग्रह प्रसिद्ध है ग्रौर उनमें देश की वर्तमान दशा पर इस श्रेष्ठ विचारवान् के विचार पढ़ने को मिलते हैं। डाक्टर दप्तरी के विचार ग्रत्यन्त पुरोगामी हैं ग्रौर एक ऋषि की तरह ही ग्रपरिग्रह का व्रत लेकर वे त्यागपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। उनकी ग्रायु ग्राज ७५ वर्ष की है ।

डाक्टर केतकर का जन्म रायपुर में हुझा और श्रमरीका से लौटने पर उन्होंने सन् १६१२ में नागपुर में ही ज्ञान-कोष की रचना का श्रारम्भ किया। ज्ञान-कोष का पहला प्रस्तावना खंड नागपुर से ही प्रकाशित हुझा था। केतकर जी की "भारतीय समाज शास्त्र" नाम की पुस्तक भी नागपुर की 'नव भारत ग्रंथमाला' ने प्रकाशित की थी। इस पुस्तक में हिन्दुओं की समाज रचना की शास्त्रीय मीमांसा की गई है।

शास्त्रीय विषयों में स्व. श्री. कृ. कोल्हटकर ने ज्योतिष विषयक कुछ लेख लिखे हैं जिनका उल्लेख ग्रावश्यक है। वेद, उपनिषद, पुराऐतिहास एवं स्मृति संबंधी बहुत से लेख महामहोपाध्याय श्रीकृष्ण शास्त्री घुले ने लिखे ग्रीर उनका एक संग्रह प्रकाशित हुग्रा है। बाहर से नौकरी के निमित्त इस प्रदेश में ग्राए डा. शं. दा. पेंडसे ने "ज्ञानेश्वराचे तत्त्वज्ञान" ग्रीर "महाराष्ट्राचा सांस्कृतिक इतिहास" नामक दो ग्रंथ लिखे हैं। इसी तरह स्व. ह. ना. नेने ने "शिक्षएकला व मानस शास्त्र" नाम का ग्रंथ लिखा है। श्री श्री. ना. बनहट्टी का विविध ज्ञानशाखाग्रों का संकलनात्मक विवेचन करने वाला "ज्ञानोपासना" नामक ग्रंथ भी उल्लेखनीय है। ग्रप्रवृद्ध ग्रीर श्री बाल शास्त्री हरदास ने पुराए ग्रीर भारतिय संस्कृति पर ग्रनेक लेख लिखे हैं। स्व. श्री. व्यं. पुएतांबेकर की "नागरिक नीति" ग्रीर ग्रो. मुंजे की "ग्रर्थ शास्त्र"

नामक पुस्तकों का भी उल्लेख ग्रावश्यक है। साम्यवाद ग्रौर गांधीवाद इत्यादि विषयों पर श्री पु. य. देशपांडे ने बहुत सा लिखा है। उनकी "नवी मूल्यें" ग्रौर "गांधीजीच कां?" नाम की दो पुस्तकें प्रसिद्ध हैं। लोकनायक वापू जी ग्रणों की "राजकीय लेख संग्रह" नाम की पुस्तक उस विषय के विद्यार्थियों के लिए पठनीय है। ग्रणों जी ने धर्म इतिहास ग्रौर साहित्य ग्रादि विषयों पर भी प्रस्तावना तथा लेखों के रूप में विपुलता से लिखा है जो इस प्रदेश के मराठी साहित्य के लिए ग्रनमोल सिद्ध होगा। विशेषतः उन्होंने हाल ही में महाविदर्भ के विषय में जो महान् लेख लिखा है उसमें उन्होंने ग्रपनी प्रतिभासम्पन्न लेखनी से इस राज्य के मराठी साहित्य का इतिहास भी लिखा है जो ग्रपूर्व है। उसमें विद्वान् लेखक की प्रगल्भ बुद्धि का प्रतिबिम्ब दिखाई देता है ग्रौर उसके भीतर के कलाकार के दशंन होते हैं।

इन के ग्रतिरिक्त यवतमाल के श्री रा. दा. दामले ने हाल ही में "समूहाचे मानस शास्त्र" नामक सुन्दर ग्रंथ लिखा है ग्रौर नागपुर के श्री वि. गंघे ने खेलों पर बहुत से लेख लिखे हैं। उनकी "हुतूतू" ग्रौर "कीड़ांगए।वर" नामक खेलों सम्बन्धी पुस्तकें कम से कम मराठी में उस विषय की ग्रपने ढंग की ग्रपूर्व ही माननी होंगी।

स्व. नरहर लक्ष्मण उर्फ नाना ग्राठवले ने मानस शास्त्र पर "बालकांचा मनोविकास" नामक एक ग्रत्यन्त विवेचक ग्रंथ लिखा हैं। ग्रमरावती के हरिहर देशपांडे ने "राजपूत राज्यांचा उदय व न्हास" ग्रौर "राजपूत संस्कृति" नामक दोनों जानकारी से भरे ग्रंथ लिखकर मराठी साहित्य को राजपूतों के बारे में ग्रनमोल ग्रंथ प्रदान किए हैं। श्री वि. वा. कलंबेलकर ने मराठी में "संस्कृत साहित्याचा इतिहास" नामक एक बड़ा ग्रंथ लिखा है। स्व. दाजीवा नारायण वाडेगांवकर ने नागोजी भट्ट के "परिभाजेंदु शेखर" नामक ग्रंथ का सम्पूर्ण ग्रनुवाद किया जो कुछ साल पहले ही प्रकाशित हुग्रा है। इस ग्रंथ ने मराठी के व्याकरण विषयक साहित्य को ग्रधिक समृद्ध कर दिया है।

इस प्रदेश के साहित्यालोचकों में साहित्याचार्य स्व. श्रीपाद कृष्ण कोल्हटकर का नाम सबसे पहले हमारे सामने श्राता है। कोल्हटकर जी ने महाराष्ट्र के प्रसिद्ध साहित्य सेवी स्व.न.चि. केलकर के "तोतया चे बंड" नामक नाटक की जो श्रालोचना की वह मराठी साहित्य में श्राज भी श्रादर्श मानी जाती है। उनके पश्चात् श्री माडखोलकर, श्रीमती कुसुमावती बाई देशपांडे, प्रो. श्री. ना बनहट्टी, डा. मा. गो. देशमुख श्रीर प्रो. श्र. ना. देशपांडे इस प्रदेश के प्रमुख साहित्यालोचक हैं।

माडखोलकर जी एक शैलीकार ग्रालोचक है ग्रौर साहित्य एवं व्यक्ति की हृदयंगम समीक्षा करने में सिद्धहस्त हैं। उन्होंने "स्वैर विचार" ग्रौर वांगमय विलास" नाम की दो ग्रालोचनात्मक पुस्तकें लिखी हैं। उनके लेख संस्कृत साहित्य शास्त्र और संस्कृत साहित्य के संकेत से प्रभावित हुए हैं। श्रीमती कुसुमावती बाई ने ग्रंग्रेजी भाषा के परि-शीलन से स्फूर्ति प्राप्त की है। उनके स्फुट समालोचनात्मक लेखों का "पासंग" नामक संग्रह ग्रीर "मराठी कादंबरी १ ला और २रा भाग "नामक ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। सूक्ष्म निरीक्षण, संयम ग्रौर सहृदयता उनकी समीक्षाग्रों के विशेष गण हैं। बनहट्टी जी के साहित्यालोचन में संस्कृत और ग्राधुनिक ग्रंग्रेजी साहित्य के प्रवाहों का मेल मिलता है। श्रालोचना सन्तुलित श्रौर श्रच्क निर्णय वाली होती है । वे श्रनुरूप शब्दों का प्रयोग करते हैं । इसके कारण उनकी सम्पूर्ण समीक्षा बड़ी शानदार हो जाती है। बनहट्टी जी ने साहित्यालोचन की समस्त प्रचलित पद्धतियों का ग्रद्यावत अध्ययन करके मराठी के भावी साहित्यालोचन को किस दिशा से जाना चाहिये, इसका निश्चित और उचित मार्गदर्शन किया। बनहट्टी जी के कुछ ग्रंथों का उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं। उनके ग्रतिरिक्त मोरोपन्त के सम्पूर्ण काव्य की ग्रत्यन्त विस्तारपूर्वक समीक्षा करने वाला "मयुर काव्य विवेचन" नामक ग्रापका ग्रंथ इस विषय का सर्व-मान्य ग्रंथ माना जाता है। वनहट्टी जी ने मराठी की अनेक पत्र-पत्रिकाओं में भिन्न-भिन्न विषयों पर अनेक लेख लिखे हैं । इन सब लेखों को एकत्र कर उन्हें विषयानुसार खंडशः प्रकाशित करने के लिए उनके कुछ भूतपूर्व स्यातनामा विद्यार्थियों ने "बनहट्टी ग्रंथ प्रकाशन मंडल" नाम की एक संस्था स्थापित की है। श्री त्रि. गो. देशमुख, संपादक "मराठी जग" इस के कार्यवाहक है । इस संस्था ने बनहट्टी जी के "नाट्च व रंगभूमि" ग्रौर "वांगमय विमर्ष" नामक दो बहुमूल्य ग्रंथ हाल ही में प्रकाशित किए हैं। इ. मा. गो. देशमुख ने "मराठीचे साहित्यशास्त्र" नामक

प्रबंध लिखा जिस पर ग्रापको पी. एच. डी. की उपाधि प्राप्त हुई। इस प्रबंध में ग्रापने मराठी संत किवयों— ज्ञानेश्वर से रामदास तक के ग्रनुशीलन से अत्यन्त रहस्योद्ग्राही विवेचन करके यह दिखाया है कि मराठी का साहित्य-शास्त्र संस्कृत के साहित्य शास्त्र से किस प्रकार भिन्न है। इस प्रबंध से ग्रापको वड़ी स्थाति मिली। इस से पहले ग्राप समय-समय पर समाचार-पत्रों एवं साहित्य पत्रिकाग्रों में साहित्य के प्रश्न तथा व्यक्ति पर ग्रालोचनात्मक लेख लिखा करते थे। यद्यपि ग्रापने थोड़ा लिखा है, पर जो लिखा है वह मौलिक है।

प्रो. ग्र. ना. देशपांडे प्रथमतः सामयिक पत्र पत्रिकाश्रों में फुटकर लेख श्रौर समालोचनायें लिखकर श्रालोचनात्मक साहित्य क्षेत्र में ग्रग्रसर हुए। परन्तु हाल ही में "श्राधुनिक मराठी साहित्याचा इतिहास" नामक एक बहुमूल्य ग्रंथ लिखकर उन्होंने श्रालोचनात्मक साहित्य में श्रपना स्थान बना लिया। इस विशाल ग्रंथ के पहले भाग में देशपांडे जी ने ने सन् १८७४ से लेकर सन् १६२० तक के मराठी साहित्य का बड़े सुन्दर ढंग से विवेचन किया है।

उपर्युक्त प्रमुख पांच स्रालोचकों के स्रितिरक्त स्रौर भी एक यशः प्राप्त स्रालोचक हैं जिनका मध्य प्रदेश के मराठी साहित्य में काफी ऊंचा स्थान हैं। वे हैं यवतमाल के अध्यापक, किव स्रौर सन्वेषक श्री वामन नारायण देशपांडे जो स्रपने स्रद्धावत स्रभ्यास, गहन स्रध्ययन एवं मार्मिक समीक्षा के लिये विख्यात हैं। उनके लेखों का "विचार समीक्षा" नामक एक ही संग्रह प्रकाशित हुस्रा हैं। तथापि उन्होंने सामयिक पत्र-पत्रिका स्रों में कित्पत नाम से बहुत लिखा है। मराठी साहित्य में "स्फुट" लिखने की प्रथा स्राप ही ने डाली। "प्रतिभा" नामकी सुप्रसिद्ध पाक्षिक पत्रिका के लेखक "रामशास्त्री" वामन राव जी ही है। इस के स्रतिरिक्त बंबई के "नवयुग" नामक साप्ताहिक पत्र में "द्रोणाचार्य" के नाम से स्रौर नागपुर के "समाधान" नामक सामयिक पत्र में "समाधानी" के नाम से देशपांडे जी स्रालोचनात्मक लेख लिखा करते थे। उनके ये सारे लेख विचार परिलुप्त है।

इनके स्रतिरिक्त श्री पु. या. देशपांडे, डाक्टर वि. भि. कोलते, डा. शं. दा. पेंडसे, श्री बालशास्त्री हरदास ग्रीर श्री ग्रा. रा. देशपांडे ग्रादि लेखकों ने भी ग्रालोचनात्मक लेख लिखे हैं। इन में डा. कोलते ने मराठी संतों के सामाजिक कार्यों पर हिन्दी भाषा में जो पुस्तक लिखी है, वह विशेष उल्लेखनीय है। खामगांव के श्री द. रा. गोमकाले ग्रीर ग्रमरा-वती के श्री शं. ना. सहस्रबुद्धे दोनों नाट्य समालोचक है। गोमकाले जी की "नाट्यकार कोल्हटकर" ग्रीर सहस्रबुद्धे जी की "नाट्याचार्य खाडिलकर" नाम की ग्रालोचनात्मक पुस्तक विशेष प्रसिद्ध हैं।

निबंधकारों में जिन का स्थान सचमुच में बहुत ऊंचा है, परन्तु जो किसी भी वर्गीकरण के भीतर नहीं है, ऐसे कुछ लेखकों का उल्लेख अब हमें करना है। इनमें आचार्य विनोबा भावे और आचार्य कालेक्कर प्रमुख हैं। ये दोनों पिक्चम से इस प्रान्त में आए। वास्तव में "वसुधैव कुटुम्बकम्" मानने वाले इन विश्वात्माओं को किसी भी प्रदेश की सीमाएं कैसे बांध सकती है ? फिर भी वर्धा में बहुत समय तक रहने के कारण मध्यप्रदेश का उन पर निश्चत ही प्रधिकार पहुंचता है। इन दोनों गांधीवादी आचार्यों ने मराठी साहित्य को बहुत से बहुमूल्य साहित्यिक लेख प्रदान किए ह। श्रेष्ठ औदार्य, कड़ा आत्म-निरीक्षण, मानसिक तपस्या और कर्मयोग के कारण विनोबा जी के प्रत्येक शब्द से पाठकों को महान् सामर्थ्य का बोध होता है। उनकी लेखन शैली अत्यन्त प्रसन्न, शब्द सहज ही सूभे हुए पर नाद मधुर, और वाक्य छोटे-छोटे परन्तु हृदयस्पर्शी होते हैं। "महाराष्ट्र धर्म" नामक मासिक पत्र में प्रकाशित उनके कुछ लेखों का "मधुकर" नामक संग्रह सन् १६३७ में प्रकाशित हुआ है। इसके अतिरिक्त "गीता" का "गीताई" नामक उनका रूपान्तर तो आज मराठी जमत् का धर्म ग्रंथ हो गया है। विचार गुण और लेखन गुण से विनोबाजी का साहित्य इतना समृद्ध है कि उसका थोड़े में विवेचन करना संग्रव नही हो सकता।

ग्राचार्य कालेलकर जन्म से साहित्यिक ग्रौर सौन्दर्यवादी कलाकार है। उनका प्रायः बहुत सा लेखन गुजराती भाषा में है। तथापि उनकी "हिंडलग्या चा प्रवास" नामक ग्रालोचनात्मक पुस्तक मराठी में है। इसके ग्रतिरिक्त "जिवंत व्रतोत्सव", "लोकमाता", "ग्रामच्या देशाचे दर्शन", "हिमालयाचा प्रवास", "ब्रह्मदेशचा प्रवास" ग्रादि, यात्रा तथा प्रकृति वर्णनात्मक ग्रौर "जीवन विहार", "जीवन ग्राणि समाज", "समाज ग्राणि समाज व्यवस्था" इत्यादि साहित्य, कला ग्रौर समाज शास्त्र पर लिखी उनकी पुस्तकों विविध लेखकों ने मराठी में अनूदित की है। कालेलकर जी गांधी-वाद के निष्ठावान भाष्यकार हैं। ग्राचार्य धर्माधिकारी ने कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं लिखा। तथापि उनके ग्रनेक व्याख्यान ग्रौर लेख उनकी प्रगल्भ विचार संपदा ग्रौर गहन परिशीलन की साक्ष्य देते हैं। ग्रभी थोड़े ही दिन पूर्व "स्तेहाचे भरे" नाम की "प्रिय ताई" को लिखे पत्रों की उनकी एक छोटी पुस्तक प्रकाशित हुई है। उनकी शैली श्रेष्ठ ग्रौर प्रौढ़ है। इनके ग्रतिरिक्त श्री प्रभाकर दीवाण ग्रौर श्री कुन्दन दीवाण के नाम भी, जो विनोबा जी के शिष्यों में से हैं, उल्लेखनीय हैं। प्रभाकर जी ग्रच्छे कवि ग्रौर ग्रालोचक हैं तथा कुंदन जी छंद शास्त्र पर लिखा करते हैं। विनोबा जी के वंधु श्री शिवा जी नरहर भावे ने ज्ञानेश्वरी के शब्दों का एक उपयुक्त कोष तैयार किया है। हिन्दुस्थानी-मराठी कोष के संबंध में ग्राचार्य कालेलकर ग्रौर वामन चोरघड़े के नाम भी उल्लेखनीय हैं।

सामयिक पत्रों में मासिक पत्रों का विचार करने पर हम देखते हैं कि हमारा देश कम से कम आरम्भ में तो पिश्चम महाराष्ट्र की बराबरी से आगे बढ़ा हैं। मराठी की सुप्रसिद्ध "निबंध माला" नामक मासिक पित्रका जिस साल निकली, उसी साल यानी सन् १८७४ में अकोला के तत्कालीन प्रधानाध्यापक रावबहादुर विष्णु मोरेश्वर महाजनीने "ज्ञान संग्रह" नामक मासिक पत्र का प्रकाशन आरम्भ किया था। वह लगभग दो साल तक चला और तत्कालीन महत्वपूर्ण मासिक पत्रों में गिना जाता था। इसके बाद इस प्रदेश में नीचे लिखे मासिक पत्र निकले :—

?

| मासिक पत्र का नाम    | कह    | ां से निकला | ? | कब निकला     |
|----------------------|-------|-------------|---|--------------|
| कारीगर               |       | नागपुर      |   | १८८०         |
| शेतकरी               | • • • | श्रम रावती  |   | <b>१</b> ८८३ |
| काव्यसुमनांजली       |       | 77          |   | १८८६         |
| नीरजोल्हास           | • • • | • • •       |   | १८६२         |
| सरस्वती प्रकाश       |       | 21          |   | 9807         |
| ब-हाड़ शाला पत्रक    |       | 11          |   | १६०५         |
| महाराष्ट्र वाग्विलास |       | "           |   | १६०६         |
| शाला वृत्त           | • • • | नागपुर      |   | 0039         |
| वीरशैव संजीवनी       |       | श्रम रावती  |   | 3039         |
| सुबोध माला           |       | "           |   | १६१६         |
|                      |       |             |   |              |

महाराष्ट्र साहित्य सूची में यद्यपि इतने नाम मिले हैं, तथापि इन में दो-तीन मासिक पत्र ही प्रसिद्ध हुए। इनमें अमरावती की "महाराष्ट्र वाग्विलास" नामक मासिक पत्रिका साहित्यिक थी और डा. केतकर, य. खु. दशपांडे और बा. सं. गडकरी उसके संचालक थे। अमरावती की "सरस्वती प्रकाश" नाम की पत्रिका भी साहित्यिक ही थी। "शाला पत्रक" नामक मासिक पत्र शिक्षा विषयक था, जो सरकारी सहायता से ४० वर्ष तक चलता रहा।

सन् १६३१ के बाद नागपुर से कुछ ग्रच्छी मासिक पत्रिकाएँ निकलीं। ग्राम पंचायत विषयक "ग्रामएंगि" नाम का मासिक पत्र ग्रनेक वर्षों तक ग्रच्छा काम करता रहा। सन् १६३० के लगभग नागपुर से "वागीश्वरी" नाम की एक सुन्दर साहित्यिक पत्रिका निकली थी, परन्तु दुर्भाग्य से सन् १६३५ के लगभग वह बंद हो गई। तथापि उन्हीं संचालकों ने "विश्ववाएगि" नाम की दूसरी मासिक पत्रिका निकाली। "वागीश्वरी" के सम्पादक श्री ब. बो. गर्ग थे। "विश्ववाएगि" के सम्पादकों में वासुदेव राव फडनीस ग्रौर बा. र. मोडक ग्रादि लोग थे। सन् १६३५ के लगभग प्रो. बनहट्टी ने भारतीय साहित्य परिषद् की ग्रोर से "विहंगम" नामक मासिक पत्रिका निकाली, जिसके सम्पादक श्री या. मु. पाठक थे। इस साहित्यिक पत्रिका के कारण, नागपुर के साहित्य विलास पर ग्रच्छा रंग चढ़ा। मराठी साहित्य में वागी-

इवरी, विश्व-वाणी और विहंगम नामक तीनों मासिक पत्रिकाओं का उनकी महत्वपूर्ण माहित्य सेवा और उनमें प्रकाशित उत्कृष्ट माहित्य के कारण बहुत बड़ा स्थान है, इसमें सन्देह नहीं। ये पत्रिकाऍ घनाभाव और योग्य संचालकों के न मिलने में सन् १६३८ के लगभग बन्द हो गई। इसी समय अमरावती से "कलादर्शं" नाम का मासिक-पत्र निकलता था। इसी समय नागपुर में श्री वा. र. मोडक ने "मुलांचे मासिक" और श्री वि. ना. वाडेगांवकर ने "उद्यम" नाम के मासिक पत्र निकाले, जो आज तक सुचारु रूप से चल रहे हैं, और सम्चे मराठी प्रदेश में विख्यात हो गए हैं।

श्रमरावती से संत तुकड़ोजी महाराज के संचालन में "गुरुदेव" नामक मासिक पत्र कई वर्षों से निकल रहा है। मन् १६४६ में "पूजा" ग्रौर "उन्मेष" नाम की मुन्दर साहित्यिक मासिक पत्रिकाएँ निकली थीं, पर दोनों ग्रल्पजीवी रहीं। चांदा से "मधुवन" नामक एक सुन्दर मासिक पत्र निकला था, पर वह भी शीघ्र ही बन्द हो गया। पर मोहेकर जी की "सुषमा" नामक मासिक पत्रिका जो सन् १६४७ में निकली थी, ग्रभी तक चल रही है। सन् १६४६ से विदर्भ साहित्य संघ की मासिक मुख पत्रिका "युगवाएीं", नागपुर से प्रकाशित होने लगी। प्रथम कुछ वर्षों तक श्री वामनराव देश-पांडे उसके मम्पादक थे। उनके पश्चात् श्री वामन चौरघड़े उसके सम्पादक हुए। ग्रब हर वर्ष उसके सम्पादक बदलते रहते है। श्राजकल यही मध्यप्रदेश की एकमेव और प्रमुख मासिक पत्रिका है। इसके ग्रतिरिक्त, बहुत साल तक सर्वोदय ममाज की ग्रोर से हिन्दी-मराठी में "सर्वोदय" नामक मासिक पत्र निकलता था, पर वह भी ग्रब बंद हो गया है।

मामिक पत्रों के पश्चात् साप्ताहिक, पाक्षिक और दैनिक समाचार पत्रों का विचार करने पर अकोला को पहला श्रेय देना होगा। सन् १८६७ में "वन्हाड़ समाचार" नाम का इस प्रदेश का पहला मराठी साप्ताहिक पत्र अकोला स श्री फड़के ने निकाला, जो सन् १६१६ तक अच्छी तरह चल रहा था, पर सरकारी कोप के कारए। सन् १६१६ में उसका प्रकाशन बन्द हो गया। पर मामा जोगलेकर ने उसे खरीद लिया और "प्रजापक्ष" नाम का साप्ताहिक समाचार निकाला जो सन् १६३५ तक चलता रहा। महाराष्ट्र का पहला साप्ताहिक पत्र स्व. बालशास्त्री जांभेकर का "दर्पए", सन् १८३२ में निकला और वरार का पहला समाचार पत्र सन् १८६७ में निकला, यह अन्तर ध्यान देने योग्य है। "वैदर्भ" नाम का दूसरा मराठी साप्ताहिक पत्र श्री देवराव विनायक दिगंबर की सहायता से अकोला से ही निकला था।

मन् १६०२ में "हिन्किशोर" श्रौर "देशसेवक" नाम माप्ताहिक पत्र नागपुर से निकले, जिनकी बड़ी धूम रही। इन पत्रों ने "केसरी" श्रौर "काल" से स्फूर्ति प्राप्त की थी श्रौर वे लोकमान्य तिलक के गरम दल की राजनीति के समर्थक थे। "देश सेवक" के सम्पादक कुछ समय तक हिरपन्त पंडित थे। बाद में कुछ दिन तक स्व. गोपाल श्रनन्त श्रोगले रहे श्रौर श्रन्त में मराठी के एक स्यातनामा पत्रकार स्व. श्रच्युत बलवंत कोल्हटकर "देश सेवक" के सम्पादक थे। स्व. कोल्हटकर श्रागे चल कर समूचे महाराष्ट्र में एक प्रसिद्ध सम्पादक हुए। यहां यह उल्लेखनीय है कि ऐसे विख्यात पत्रकार का जीवन नागपुर से श्रारम्भ हुश्रा था। सन् १६१० में प्रेस एक्ट लगा कर देशसेवक पर मुकदमा चलाया गया श्रौर उसका श्रन्त हो गया।

सन् १६०७ में नागपुर से नटेश श्रप्पाजी बिवड़ ने 'सर्वेन्ट्स श्राफ इंडिया सोसाइटी' की श्रोर से "हितवाद" नामक मराठी साप्ताहिक पत्र शुरू किया। वही श्राज का श्रंश्रेजी दैनिक "हितवाद" है। सन् १६०४ के लगभग श्रकोला से तिलक पक्षीय लोगों ने "स्वावलम्बी" नामक साप्ताहिक पत्र निकाला। सन् १६१४ में नागपुर से बरार का "केसरी" माना जाने वाला "महाराप्ट्र" नाम का साप्ताहिक पत्र निकला। श्रागे शीघ्र ही वह द्विसाप्ताहिक श्रौर फिर दैनिक हो गया। सन् १६३४-३६ में डाक्टर खरे के "तरुण भारत" नामक साप्ताहिक पत्र का उदय हुश्रा, जो श्रागे चल कर श्रस्त हो गया, परन्तु सन् १६४१-४२ में दैनिक रूप में वह फिर प्रकट हो गया। यह मराठी का प्रमुख दैनिक है।

इस बीच ग्रनेक साप्ताहिक पत्र निकले, उनमें ग्रमरावती का "उदय" नामक द्विसाप्ताहिक पत्र श्री ना. रा. वामणगांवकर के सम्पादकत्व में ग्राज भी ग्रच्छी तरह से चल रहा है। इसी प्रकार हंबर्डे जी के सम्पादकत्व में "किरण" नाम का साप्ताहिक पत्र निकलता है। सन् १६३१ में ग्रकोला से श्री ब्रिजलाल वियाणी ने "मातृभिम" नामक साप्ता- हिक पत्र की स्थापना की जो उसी वर्ष द्विसाप्ताहिक हो गया और श्रव तारीख ६ दिसम्बर १६५३ से दैनिक हो गया है। यह राष्ट्रीय विचारों का कांग्रेसपक्षीय पत्र हैं। स्व. प्रिमला बाई श्रोक ने, श्रपनी बुद्धिमत्ता श्रीर कर्तृत्व से इस पत्र की उन्नति की। नागपुर से सन् १६४७ में प्रो. बनहट्टी द्वारा सम्पादित "समाधान" नामक साप्ताहिक पत्र शुरू हुन्ना, जो सन् १६५१ तक चलता रहा। इसी प्रकार श्री पु. य. देशपांडे द्वारा सम्पादित "भवितव्य" नाम का पत्र भी ७-५ साल चल कर बन्द हो गया।

सन् १६३० के बाद "सावधान" नामक साप्ताहिक पत्र ग्रवतीर्ण हुग्रा। इसके सम्पादक स्व. श्री मावकर थे। यह हिन्दू सभा-वादी पत्र था। ग्रपने ग्रोजस्वी लेखों ग्रौर चुभती हुई ग्रालोचना के कारण यह बड़ा लोकप्रिय हो गया था ग्रौर मराठी के पत्रकारिता के इतिहास में चिरस्मरणीय हो गया है। उसमें स्व. वासुदेव फड़नीस, श्री रा. वी. काली ग्रौर श्री पु. भा. भावे, जैसे श्रेष्ठ शैलीकार ग्रौर घुरंघर भाषा पंडित लिखा करते थे। ग्रागे श्री भावे जी ने "सावधान" बन्द हो जाने पर, "ग्रादर्श" नाम का जोरदार साप्ताहिक पत्र निकाला था।

सन् १६४७ में स्वतन्त्रता प्राप्त होने पर इस प्रदेश में मराठी पत्रों की जैसे बाढ़-सी आ गई थी, जिनमें बहुत से नामशेष हो गए है। उनमें नागपुर प्रान्तिक कांग्रेस का मुखपत्र "नवसंदेश", अमरावती के वीर वामनराव जोशी का "स्वतन्त्र हिन्दुस्थान", चांदा से प्रकाशित "नवा मनु", नागपुर के श्री मा. ज. कानेटकर का "निःस्पृह", आदि, साप्ताहिक पत्र उल्लेखनीयहैं। साप्ताहिक पत्रों में आज इस प्रदेश में मेरे सम्पादकत्व में तारीख २ अक्तूबर १६४३ से "मराठी जग" नाम का साप्ताहिक पत्र निकल रहा है। आजकल यह दैनिक "मातृभूमि" के रविवार संस्करण के रूप में अकोला से प्रकाशित होता है। इसमें समाज, जीवन, संगीत, कला, राजनीति, आदि विषयों पर सारगींभत लेख रहते हैं।

हाल ही में प्रकाशित "संधिकाल" पाक्षिक पत्र, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की और से प्रकाशित "राष्ट्रशक्ति", श्री बा. ना. सावजी का "चव्हाटा", श्रमरावती का "हिन्दुस्थान", यवतमाल का "लोकमत", नामक पत्र भी उल्लेखनीय हैं। इस प्रदेश के पत्र-जगत् में श्राजकल श्री यशवंत शास्त्री, केशव पोतदार, श्यामकान्त बनहट्टी, श्री फडनीस, श्रादि नवयुवक काम कर रहे हैं।

सन् १६३० तक इस प्रदेश में पुस्तक प्रकाशन का कोई संघिटत व्यवसाय न था। सन् १६३० के बाद "वीएण प्रकाशन" और "सुविचार प्रकाशन मंडल" नामक प्रकाशन संस्थाएँ स्थापित हुई। श्री राजा भाऊ गर्गे के "वीएण प्रकाशन" ने, इस प्रदेश के तथा महाराष्ट्र के अनेक प्रसिद्ध लेखकों के उपन्यास प्रकाशित किए। "सुविचार प्रकाशन मंडल", इस प्रदेश की स्रग्रगण्य प्रकाशन संस्था है। उसके संचालक हैं, श्री पां. ना. बनहट्टी। इस संस्था ने "नव-भारत ग्रंथमाला" की स्रोर से केतकर, मिराशी, कोसम्बी, पुएतांवेकर, स्रादि जैसे प्रस्थात विद्वानों की ज्ञानप्रद पुस्तकें प्रकाशित कर मराठी साहित्य की बहुमूल्य सेवा की है। श्री दि. भा. धुमाल की "नागपूर प्रकाशन" नाम की संस्था ने भी बहुत सा लिलत साहित्य प्रकाशित किया है। श्री ल. वा. पडोळे उत्साही कार्यकर्ता ने "पूजा-प्रकाशन", नाम की प्रकाशन संस्था निकाली और उसकी ओर से बहुत सी उत्तमोत्तम पुस्तकें प्रकाशित कीं। "हिन्द प्रकाशन" नाम की प्रकाशन संस्था ने बहुत सा शिशु साहित्य प्रकाशित कर खूब प्रसिद्धि प्राप्त की है। श्री श्री. ना. हुद्दार की "ग्रभिनव ग्रंथमाला" का यहां स्रवश्य उल्लेख करना चाहिये। इनके ग्रतिरिक्त "उद्यम प्रकाशन", नागपुर, "विनोवा माहित्य प्रकाशक", "ग्राम सेवा मंडल" तथा "हिन्दुस्थानी तालीमी संघ", यवतमाल का "शारदाश्रम प्रकाशन", नागपुर का विदर्भ साहित्य संघ प्रकाशन" और "मध्यप्रदेश संशोधन मंडल", ग्रादि प्रकाशन संस्थाओं को भी उपयोगी पुस्तकें प्रकाशित करने का श्रेय देना ग्रावश्यक है।

प्रकाशन संस्थाओं की तरह साहित्यिकों और उस भाषा के भाषियों की एक संगठित सार्वभौम संस्था भी परम ग्राव-श्यक होती हैं । मध्यप्रदेश के मराठी भाषियों की प्रातिनिधिक एवं सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक संस्था "विदर्भ साहित्य संघ" हैं । इस संस्था का केन्द्रीय कार्यालय "विदर्भ साहित्य मन्दिर", नागपुर में ग्रम्बाफिरी मार्ग पर स्थित है ग्रौर उसकी शाखाएँ वर्धा, ग्रमरावती, खामगांव, गोंदिया, भंडारा ग्रौर हिंगनघाट में फैली हैं। इस संस्था की स्थापना मुख्यतः कि भूषण बलवन्त गणेश खापडें तथा लोकनायक बापूजी अणे के प्रयत्नों से सन् १६२३ में ग्रमरावती में हुई। सन् १६२६ तक इसका कार्य सुचारु रूप से चलता रहा ग्रौर वार्षिक सम्मेलन भी होते रहे। तत्कालीन सम्मेलनों के सभापित श्री न. चि. केलकर, दादा साहब खापडें, इत्यादि गणमान्य साहित्यिक लोग थे। सन् १६३७ में इस संस्था का कार्य वन्द हो गया। ग्रागे सन् १६४४ में प्रो. श्री. ना. बनहट्टी ने श्री द. शं. फड़के, प्रो. ना. कृ. दिवाणजी ग्रौर श्री शं. ना. सहस्रबुद्धे के सहयोग से उसे पुनरुज्जीवित किया ग्रौर उसी साल ग्रकोट में डा. य. खु. देशपांड की ग्रध्यक्षता में उसका ग्रप्टम ग्रधिवेशन हुग्रा। इसके परचात् हर वर्ष उसके वार्षिक ग्रधिवेशन होते रहे। इसका सत्रहवां ग्रधिवेशन सन् १६५५ में श्री बाबासाहब खापडें की ग्रध्यक्षता में नागपुर में हुग्रा। इसका १४ वां ग्रधिवेशन सन् १६५१ में श्रीमती कुसुमावती बाई देशपांड के सभापितत्व में जबलपुर में हुग्रा था। सन् १६४५ में विदर्भ साहित्य संघ का रौप्य महोत्सव गोंदिया में बिहार प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल श्री लोकनायक बापूजी ग्रएो की ग्रध्यक्षता में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया था। लोकनायक ग्रएो जी ही इस संस्था के स्थायी ट्रस्टी हैं।

## मध्यप्रदेश के निबन्धकार और आलोचक

श्री रामेश्वर शुक्ल "ग्रंचल"

विता के साथ-साथ गद्य साहित्य की ग्रभिवृद्धि का प्राधान्य भारतेन्दु युग में ही स्वीकार किया गया था। निवन्ध ग्रीर ग्रालोचना का सूत्रपात उसी समय से माना जाता है। साहित्य के भाव पक्ष ग्रीर भाषा पक्ष दोनों में परि-ष्कार उन्हीं के कार्यकाल में ग्रारम्भ हुग्रा। मध्यप्रदेश की कमबद्ध गद्य-परम्परा का इतिहास भी हमें इसी समय से मिलता है। ग्रपने इस लेख की सामग्री का प्रारम्भ मैंने यहीं से किया है। इसके पहिले मध्यप्रदेश निवासी लेखकों द्वारा लिखे गये गद्य के जो एक-दो नमूने मिलते हैं, उनमें बड़ी शिथलता ग्रीर पंडिताऊपन लिए उलक्षन से भरी ग्रपरिष्कृत वाक्य-रचना ग्रौर वाक्य योजना है। इसलिये मध्यप्रदेश में हिन्दी गद्य का विकास कम हमें यहीं से मानना चाहिये। प्रस्तुत लेख में मैंने साहित्यिक निबन्धकारों ग्रौर उनकी कृतियों का ग्रध्ययन ही उपस्थित किया है। हमारे प्रदेश में डा. हीरालाल, लोचनप्रसाद पाण्डेय, डा. हीरालाल जैन, पं. लज्जाशंकर का, नाथूराम प्रेमी, दयाशंकर दुबे, डा. विद्या-भास्कर, गोपाल दामोदर तामस्कर जैसे इतिहास, राजनीति, समाज-शास्त्र, पुरातत्त्व, ग्रर्थशास्त्र, दर्शन ग्रौर शिक्षा-शास्त्र से सम्बन्ध रखने वाले विषयों पर उच्च कोटि के निबन्धकार हुए हैं, पर उनके निबन्धों का निरूपण मेरे लेख का विषय नहीं है। मेरी जानकारी साहित्यिक निबन्धों तक ही सीमित है।

भारतेन्द्र काल से लेकर आज तक का समय आधुनिक काल हैं, जो विकास और परिवर्तन का काल हैं। हिन्दी साहित्य के इतिहास में किसी युग ने इतने बहुमुखी विकास—इतनी विविध जगत्-जीवन पक्षों की अभिव्यक्ति का परिचय नहीं दिया। इसे सच्चे अर्थ में साहित्यिक क्रान्ति और नव-जागरण कह सकते हैं। साहित्यिक प्रवृत्तियों और रूपों की यह विविधता भाषा में अभिव्यक्ति-शक्ति का संचयन और प्रदर्शन देखते ही बनता हैं। इस जाग्रित और नव-निर्माण में मध्यप्रदेश का योगदान भी रहा हैं। यहां के साहित्य सेवियों और कित, लेखकों ने यह भली भांति समभ लिया था—टेनिसन के अनुसार—कि कोई भी परम्परा और रूढ़ि यदि अपनी आयु से अधिक जीवित रहती हैं तो उसका सौन्दर्य कुरूपता में तथा उपयोगिता अमंगल में परिणृत हो जाती हैं। गद्य-युग की मांग हैं—सशक्त गद्य के प्रसार द्वारा ही खोए हुए धार्मिक और सामाजिक स्वास्थ्य को फिर से पाया जा सकता हैं—इसे मध्यप्रदेश के साहित्यिकों ने भी अनुभव किया। भाषा के नये-नये प्रयोग और विषय-ज्ञान का प्रसार कर ये लेखक वर्तमान काल की नींव को सुस्थिर और शक्तिशाली बनाते रहे। हमारे प्रदेश में भी साहित्यिक निर्माण की व्यवस्था और भाषा परिष्कार का प्रयत्न दोनों साथ-साथ चलते रहे।

हिन्दी साहित्य में ग्रालोचना का सूत्रपात, गुण-दोष-विवेचन की प्रणाली से हुग्रा, जिसने ग्रागे चल कर एक सुव्यवस्थित परिपाटी का रूप ले लिया। हिन्दी में समालोचना का ग्रारम्भ बहुत देर में हुग्रा। सबसे पहिले बदरी-नारायण चौधरी "प्रेम धन" ने "ग्रानन्द कादंबिनी" पत्रिका में लाला श्रीनिवास दास के "संयोगिता स्वयंवर" ग्रौर गजाधर्सिंह द्वारा ग्रनूदित "वंग विजेता" की ग्रालोचना की। उस समय तक ग्रालोचना का उद्देश्य केवल दोषों का ग्रन्वेषण होता था। ग्राज ग्रालोचना का क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है। कृति विशेष के समुचित ग्रध्ययन से ग्रागे बढ़ कर उसके सृजन की प्रक्रिया—स्रष्टा के व्यक्तित्व तथा उसके युग एवं तत्कालीन प्रवृत्तियों को समभने की चेष्टा भी की जाती हैं। द्विवेदी युग की ग्रालोचना-कृतियों में साहित्य-विवेक के साथ-साथ सामयिक उपयोग की भावना भी शुरू हो गयी थी। लेखकगण प्राचीन ग्रौर नवीन के प्रति एक सुसंतुलित दृष्टिकोण ग्रपने सामने रखते थे। राष्ट्रीय ग्रौर सुधारवादी प्रवृत्ति को लेकर वह पूरा का पूरा युग चला। प्राचीन ग्राध्यात्मिकता की ग्रपेक्षा एक व्यावहारिक

ग्रादर्श की ग्रोर ही उनका भुकाव रहा—साथ ही कवि के व्यक्तित्व ग्रौर उसकी सामाजिक परिस्थितियों की ग्रभिज्ञता भी साहित्यालोचन में स्थान पाने लगी । वर्त्तमान ग्रालोचना का यह वीज-वपन था ।

ग्रागे चल कर विकास-कम के साथ-साथ ग्रालोचना ग्रिष्ठिकाधिक निबन्धात्मक होती गयी । ग्राचार्य शुक्ल जी ने निबन्ध के ग्रन्नगंत ही साहित्यालोचन को लिया हैं । ग्रापनी समीक्षाग्रों को भी उन्होंने निबन्ध या प्रबन्ध कोटि में रखा हैं । ग्रालोचक ग्रपने ग्रालोचनात्मक विचारों को लघु या दीर्घ निबन्धों के रूप में प्रस्तुत करने लगे थे । बक्शी जी ग्रीर पण्डित नन्ददुलारे वाजपेयी की कृतियां ग्रालोचनात्मक निबन्ध-संग्रह ही हैं । ग्रिष्ठिकांश नवीन लेखकों की ग्रालोचनाग्रों में भी वही प्रवृत्ति रुक्तित होती हैं । ग्रालोचना ग्रीर निबन्ध कला के इस ग्रिष्ठकांशिक निकट ग्राने की प्रिक्रिया का परिएाम कुछ विद्वानों के ग्रनुसार यह हुग्रा कि भारतीय ग्रालोचना-पद्धित की विशेषता में कमी ग्रा गयी । जो ग्रालोचना-पद्धित वस्तु तथ्य-सिद्धान्त ग्रीर जीवन की पूर्णता को ही चरम सिद्ध मानती थी, वह बड़ी सीमा तक ग्रालोचक के निजी व्यक्तित्व को भी प्रकट करने लगी । विषय की प्रधानता के साथ-साथ व्यक्ति की प्रधानता भी उसमें स्थान पाने लगी । परन्तु इससे जहां एक ग्रोर ग्रालोचक के ग्रात्म-गोपन के भाव में कमी ग्राई वहीं ग्रालोचना तथ्य-निरूपण ग्रीर सैद्धान्तिक विवेचन मात्र न रह कर ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक ग्रीर सामाजिक ग्राधारों को भी ग्रपनाने लगी । ग्रुगों से चलते ग्रा रहे सैद्धान्तिक ग्रालोचना के धाराप्रवाह में व्याख्यात्मक ग्रीर व्यक्ति का ग्रपना समावेश ग्रालोचक को सामाजिक श्रोता या रस-भोक्ता की दृष्टि देता है । कृति के भीतर व्याप्त सौन्दर्य या ग्रानन्द के तथ्यों का उद्घाटन भी हो जाता है।

हिन्दी साहित्य के व्यापक इतिहास में जो स्थान एक विभाजक-रेखा-व्यक्तित्व के रूप में भारतेन्दु का है, वहीं हमारे प्रान्त में ठाकुर जगमोहर्नीसह का है। उनके पहिले गद्य केवल संस्कृत-भाषा-टीका के रूप में ग्राया था। किवता की भिन्न-भिन्न धाराएँ ही साहित्य को ग्रोत-प्रोत किये थीं। उनके ग्रन्तगंत रची जाने वाली कृतियां, रस-सिद्धान्त ग्रौर काव्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती हैं, पर गद्य की जड़ ठाकुर जगमोहर्नीसह के समय में ही जमी। उस समय तक छापाखानों की स्थापना ग्रच्छी तरह हो गयी थी। यही नहीं, सन् १८७६ ग्रौर १८८५ के भीतर प्रायः पच्चीस-तीस समाचार पत्र ग्रौर ऐसी पत्रिकाएँ प्रकाशित होने लगी थीं, जिनमें समाचारों के ग्रतिरिक्त विभिन्न विषयों पर छोटी-छोटी टिप्पिणयों के साथ निवन्ध, इत्यादि ग्रन्य साहित्यिक रचनाएँ भी निकला करती थीं। इन पत्र-पत्रिकाग्रों के ग्रतिरिक्त ईसाइयों ग्रौर ग्रार्थसमाज के प्रचार-कार्य ने भी हिन्दी के विस्तार में योग दिया। हिन्दी भाषा का रूप स्थिर हो चला। हिन्दी के गद्य साहित्यक रचनाग्रों द्वारा।

देश और समाज की उपर्युक्त परिवर्तनशील प्रवृत्तियों ने निबन्ध और ग्रालोचना की दिशा का निश्चय ग्रौर उसके स्वरूप का निर्धारण किया। द्विवेदी-युग में ग्राकर साहित्यिक विवेचना का स्तर ग्रधिक बौद्धिक हुग्रा। गद्य में नये-नये रूप जन्म पा रहे थे। काव्य की रचना और समीक्षा में रीतिकालीन रस और ग्रलंकार पद्धित का प्रयोग चल सकता था, परन्तु नये उपन्यास, नई कहानी, नये निबन्ध, नये यात्रा-विवरणों ग्रौर काव्य या इतर साहित्यिक ग्रन्थों के ग्रनुवाद भी सामने ग्रा रहे थे। उनके विवेचन के लिए नये प्रतिमानों की ग्रावश्यकता थी---पृथक्-पृथक् समीक्षा-दर्शों की ग्रावश्यकता थी।

श्रनुवादों की परीक्षा, भाषा सम्बन्धी शुद्धता श्रौर प्रयोगों की श्रालोचना निर्दोषता से की जाती थी। श्रनुवादों में भावों की सम्यक् श्रवतारएग होनी चाहिये। श्राचार्य वाजपेयी के शब्दों में "हम देखते हैं, उस समय की समीक्षा में किसी विशेष शास्त्रीय नियम का श्रनुवर्त्तन नहीं हो रहा था, बिल्क भिन्न-भिन्न समीक्षक श्रपनी रुचि श्रौर प्रवृत्ति के श्रनुसार रचनाग्रों के गुए-दोष उद्घाटित कर रहे थे। यह हिन्दी की नवीन प्रयोगकालीन समीक्षा का समय था। वीसवीं शताब्दी में श्राते-श्राते ये प्रयोग निश्चित सिद्धान्तों का रूप लेने लगे। प्राचीन संस्कृत साहित्य के प्रतिवर्तंन से श्रागे बढ़ कर साहित्य-चेतना पाश्चात्य सिद्धान्तों को श्रपनाने की श्रोर भी प्रवृत्त हुई। उसके रूपान्तर की श्रोर भी

लोगों का ध्यान गया। भारतेन्दु-युग का गोष्ठी-साहित्य, जो थोड़े से साहित्यिक रुचि वाले, एक वर्ग विशेष के लिए ही लिखा जाता था, ग्रव सर्व साधारण में हिन्दी प्रचार के लिए एक बृहत् ग्रान्दोलन का रूप लेने लगा। विषय वैभिन्य के ग्रनुरूप भाषा की भंगिमा में यथायोग्य परिवर्तन ग्राये। ग्रनेक प्रकार के प्रभाव उत्पन्न करने के लिए बात करने के रंग-रूप-ढँग में व्यावहारिक उतार-चढ़ाव के ग्रादर्श निरूपित होने लगे।

ठाकूर जगमोहन सिंह का व्यक्तित्व एक शैली का व्यक्तित्व था। इनमें कवि और दार्शनिक का समन्वय है। ग्रपने माध्यें में पूर्ण होकर इनका गद्य काव्य की परिधि में श्रा जाता है। बाद में इनकी शैली को भी चण्डी प्रसाद "हृदयेश", राजा राधिकारमण सिंह, शिवपूजन सहाय, राय कृष्णदास, वियोगी हरि, और एक सीमा तक जयशंकर प्रसाद ने भी अपनाया । ंउनके "श्यामा स्वप्न" में प्रकृति के सौन्दर्य का सुन्दर चित्रण है । आचार्य शुक्ल जी ने अपने इतिहास में उनके सम्बन्ध में लिखा है :- "ठाकूर जगमोहन सिंह की शैली शब्द शोधक और अनुप्रास की प्रवृत्ति के कारण चौधरी बद्रीनारायण की शैली से मिलती जलती है। पर उसमें लम्बे-लम्बे वाक्यों की जटिलता नहीं पाई जाती। इसके स्रतिरिक्त उनकी भाषा में जीवन की मधुर भारतीय रंगस्थलियों को मार्मिक ढंग से हृदय में जमाने वाले प्यारे शब्दों का चयन स्रपनी स्रलग विशेषता रखता है।" दूसरे स्थल पर स्राचार्य शुक्ल लिखते हैं:- "बाबू हरिश्चन्द्र, पण्डित प्रताप नारायण, स्रादि लेखकों की दिष्ट स्रौर हृदय की पहुँच मानव क्षेत्र तक ही थी, प्रकृति के ऊपर के क्षेत्रों तक नहीं। पर ठाकूर जगमोहन सिंह जी ने नरक्षेत्र के सौन्दर्य को प्रकृति के स्रौर क्षेत्रों के सौन्दर्य के मेल में देखा है। प्राचीन संस्कृत साहित्य के रुचि संस्कार के साथ भारतवर्ष की प्यारी रूप रेखा को मन में बसाने वाले, वे पहिले लेखक थे। कवियों की पूरानी प्यार की बोली में देश की दृश्याविल के सामने रखने का मक समर्थन तो उन्होंने किया ही है. साथ ही भाव प्रबलता से प्रेरित कल्पना के विष्लव और विक्षेप ग्रंकित करने वाली एक प्रकार की प्रलाप शैली भी इन्होंने निकाली, जिसमें रूप विधान का वैलक्षण्य प्रधान था न कि शब्द विधान का। क्या ही ग्रच्छा होता, यदि इस शैली का हिन्दी में स्वतन्त्र रूप से विकास होता। तब बंग साहित्य में प्रचलित इस शैली का शब्द प्रधान रूप जो हिन्दी पर कुछ काल से चढ़ाई कर रहा है और काव्य क्षेत्र का ग्रतिक्रमण कर कभी-कभी विषय निरूपक निबन्धों तक का ग्रर्थ ग्रास करने दौडता है, शायद जगह न पाता।" भारतेन्द्र मण्डल के प्रमुख सदस्यों में ठाकूर जगमोहन सिंह थे। वर्णनात्मक निबन्धों का एक प्रकार से इन्होंने ही सूत्रपात किया। वर्णनात्मक निबन्धों का लेखक, किसी प्राकृतिक वस्तू जड़ अथवा चेतन, कोई स्थान, प्रान्त ग्रथवा ग्रौर किसी मनोहर तथा ब्राह्मादकारी दृश्य का वर्णन करता है। इस प्रकार के निबन्ध हिन्दी में बहुत कम हैं । अागे आने वाले यथार्थवादी साहित्य प्रवाह में सुन्दर-सुन्दर शब्द चयन वाली इस अलंकृत शैली श्रीर गद्यकाव्याविल के लिए पाठकों का स्राकर्पए। कमशः घटता गया । परन्तु विविध भावमयी प्रकृति का रूपमाधर्य तो उसमें सुरक्षित है ही और हिन्दी गद्य के विकास कम में इस शैली का ऐतिहासिक महत्त्व माना जायेगा। इनकी उदात्त भावुकता, कल्पना की उड़ान, पौराणिक, रोमान्टिसिज्म, माधुर्य की व्यापकता ग्रौर वर्णन की सजीवता उल्लेख-नीय है। ये विशुद्ध निबंधकार थे, श्रालोचक नहीं। "श्यामा स्वप्न" इनका सबसे महत्वपूर्ण ग्रन्थ है।

पण्डित गंगाप्रसाद ग्रम्निहोत्री हिन्दी में उदारवृत्ति के पोषक थे। ब्रज भाषा ग्रौर खड़ी बोली दोनों की काव्यो-पयोगिता पर इनका विश्वास था। जीवन की ग्रन्तिम दशाब्दि में उन्होंने केवल गोपालन ग्रौर कृषि विषयक साहित्य का निर्माण किया, पर वे हिन्दी में समालोचना सिद्धान्तों के सूत्रपातकर्त्ता भी थे। इस सम्बन्ध में डा. लक्ष्मी सागर ने ग्रपने ग्रन्थ ग्राधुनिक हिन्दी साहित्य में लिखा है:— "साहित्य शास्त्र पर प्रकाश डालने वाला पहिला लेख पण्डित गंगाप्रसाद ग्रम्निहोत्री कृत समालोचना था। उसमें लेखक ने तत्कालीन तत्त्वों द्वारा नवीन प्रकाशित पुस्तकों की चर्चा के रूप में समालोचना, हिन्दी में समालोचना की प्रथा, समालोचक का ग्रन्थ सम्बन्धी ज्ञान, सत्य प्रीति, शान्त स्वभाव, सहृदयता ग्रादि गुणों पर प्रकाश डाला है। बीच-बीच में लेखक ने ग्रंग्रेजी साहित्य के समालोचकों, उनके मतों ग्रौर ग्रंग्रेजी की ग्रालोचना पद्धित के बारे में संकेत किये हैं। केवल गुण-दोष विवेचन प्रणाली से भिन्न, समालोचना सिद्धान्तों का प्रतिपादन करने वाली प्रथा का सूत्रपात हम ग्रम्मिहोत्री कृत समालोचना से मान सकते हैं।

समालोचना साहित्य का यह महत्वपूर्ण विकास था'। ग्राचार्य शुक्ल जी ने हिन्दी निबन्ध शैली के उन्नायक के रूप में उन्हें याद करते हुए लिखा है:—"इस उत्थान काल के ग्रारंभ में निबन्ध का रास्ता दिखाने वाले दो ग्रनुवाद ग्रन्थ प्रकाशित हुए-वेकन विचार रत्नाविल ग्रौर निबन्धमालादर्श (चिपलुएकर के मराठी निबन्धों का ग्रनुवाद) पहिली पुस्तक पण्डित महावीरप्रमाद द्विवेदी की ग्रौर दूसरी पण्डित गंगाप्रसाद ग्रिग्निहोत्री की। ग्रिग्निहोत्री जी ने मराठी से संस्कृत कि 'पंचक' का ग्रनुवाद भी दिया जिसमें संस्कृत के पांच महाकवियों का समय, जीवन चरित्र तथा उनकी रचनाग्रों के गुए-दोप का विवेचन मिलता है। उस समय यह ग्राशा हुई थी कि इन दोनों ग्रनुवादों के पीछे ये दोनों महाशय इसी प्रकार के मौलिक निबन्धों के लिखने में हाथ लगायें। पर ऐसा न हुग्रा। मिश्र बन्धुग्रों ने भी ग्रपने इतिहास में ग्रिग्निहोत्री जी को हिन्दी का परम प्रसिद्ध गद्य लेखक माना है। उनकी भाषा में डा. श्रीकृष्ण लाल को मराठी ग्रौर संस्कृत शब्दों के दर्शन हुए ग्रौर कहीं-कहीं पुराने पण्डिताऊ प्रयोग भी पाये जाते है। ग्राचार्य द्विवेदी के सहयोगी होते हुए भी उनकी भाषा में वह सफाई, व्याकरए की शुद्धता, ढलाव ग्रौर व्यवस्था—वह परिष्कृत सौष्ठव नहीं है, पर उनकी रचना शैली उनके कार्यकाल को देखते हुए महत्त्वपूर्ण है।

इसी प्रसंग में पण्डित गएपित जानकीराम दुबे का नाम भी महत्त्वपूर्ण प्रतीत होता है। 'गुजराती साहित्य का विकास' उनका गंभीर, विद्वतापूर्ण प्रालोचनात्मक निबन्ध था जो 'नागरी प्रचारिएी पित्रका' में छपा था। ग्रापने इने-गिने लेख ही लिखे हैं। पर उस युग को देखते हुए ग्रापकी भाषा की व्यवस्था ग्रौर कम बद्ध भावों की नियोजना उल्लेखनीय है। भाषा में संस्कृत की तत्समता जो उस युग की प्रमुख प्रवृत्ति थी, ग्रापकी रचनाग्रों में मिलती है। प्रकृति सौन्दर्य के प्रति ग्राप में भुकाव है ग्रीर भाव प्रधान वर्णनात्मकता ग्रापकी शैली की विशेषता है। साहित्य के इतिहास ग्रन्थों में ग्रापका उल्लेख कम देखने को मिलता है। इसी प्रकार ''छत्तीसगढ़ मित्र" के दो लेखकों—पाण्डेय ग्रान्त राम तथा सूर्यनारायण शर्मा ग्रौर रामराव चिचोलकर का उल्लेख भी साहित्य के इतिहास ग्रन्थों में नहीं मिलता। पर उन्होंने विचारात्मक ग्रौर भाव प्रधान निबन्ध लिखे हैं। उस युग को देखते हुए उनके निबन्धों का एक सीमा तक वहीं महत्त्व होना चाहिये जो वालकृष्ण भट्ट ग्रौर प्रतापनारायण मिश्र के निबन्धों का है।

पं. माधव राव सप्रे की प्रतिभा बहुमुखी थी। राजनैतिक जाग्रति में आपका बड़ा हाथ रहा है। ग्रपने समय में हिन्दी साहित्य की श्री-वृद्धि में ग्रापने वड़ा योग दिया। देहरादून हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सभापित पद को भी ग्रापने सुशोभित किया था। मध्यप्रदेश विशेष कर छत्तीसगढ़ को ग्रन्थकार से प्रकाश में लाने में ग्रापने बड़ा काम किया। समय-समय पर ग्रनेक पत्र-पत्रिकाग्रों का सम्पादन और बहुतेरी बहुमूल्य पुस्तकों का प्रएायन भी ग्रापने किया जिनमें छत्तीसगढ़ मित्र, हिन्दी केसरी, हिन्दी ग्रन्थ माला, हिन्दी गीता रहस्य, हिन्दी दास बोध,महाभारत की मीमांसा मुख्य हैं। वे स्वार्थत्यागी देशभक्त, सुयोग्य सम्पादक ग्रीर श्रेष्ठ लेखक थे। पुस्तकों के रूप में निबन्ध लिखने की हिन्दी में जो प्रथा चली उसके ग्रंतर्गत सप्रे जी की पुस्तक 'जीवन संग्राम में विजय पाने के उपाय,' रामचन्द्र शुक्ल के 'ग्रादर्श जीवन ' के समान ही श्रेष्ठ है। ऐसी पुस्तकों में एक विषय पर छोटे-छोटे निबन्धों का संग्रह होता है जिनमें ज्ञान के साथ साथ साहित्यकता भी मिलती है। सप्रे जी ने गंभीर उपयोगी विषयों पर सुन्दर विचारात्मक निबन्ध लिखे हैं जो ग्राज भी पढ़ने में तरोताजा लगते है। ग्रापके ग्रोजस्वी निवंधों में सामयिक ग्रौर राजनैतिक विषयों के समावेश के साथ-साथ सुवोधना, सुगमता ग्रौर शैली में निष्कपट हार्दिकता है। उन्हें निबन्धकार ही माना जायेगा ग्रालोचक नहीं। उस युग में ग्रेजुएट होकर भी, मराठी ग्रौर संस्कृत के पण्डित होकर भी हिन्दी के प्रति उनका ग्रनुराग ग्रौर उस पर ग्रिधकार ग्रसाधारए। था। ऐसी प्रांजल भाषा ग्रौर बहती-वोलती शैली उन्होंने पाई थी जो उस युग में द्विवेदीजी को छोड़कर ग्रनस्वत्र दुर्लभ थी। क्लिष्ट से विलष्ट भावों को प्रभावपूर्ण सादगी के साथ वे ग्रभिव्यक्त करते थे।

पंडित कामताप्रसाद गुरु वैयाकरण के साथ-साथ निबन्धकार भी थे । हिन्दी में आलोचनात्मक प्रवृत्तियों के सूत्रपातकर्त्ताओं में उन्हें भी माना जाता है । गद्य-पद्य पर आपका समान अधिकार था । 'देशोद्धार ' आपके फुटकर निबन्धों का संग्रह है और आपने खड़ी बोली की भाषा सम्बन्धी काव्योपयोगिता पर कई लेख लिखे हैं । किंव स्रौर व्याकरणाचार्य के रूप में ही स्रधिक माने जाने के कारण श्रापका गद्यकार श्रौर निबन्धकार का रूप स्रधिक सामने नहीं स्रा सका । दिवेदी मंडल के लेखकों में श्रापका श्रपना स्थान था । गंभीर साहित्य, सामाजिक शिष्टाचार, सामान्य मनोविज्ञान, नवयुवकोचित चरित्र-निर्माण स्रादि स्रापके स्वतंत्र निबन्धों के विषय है । गुरुजी जैसा स्रात्म नियंत्रण श्रौर विषय के प्रति एकात्म तल्लीनता कम लेखकों में मिलती है । उनकी शैली सरल, सुबोध श्रौर श्राख्यानक है । स्रत्यंत संयत श्रौर परिष्कृत भाषा, समालोचनात्मक दृष्टिकोण श्रौर वैज्ञानिक की सी तटस्थता श्रापकी विशेषता है । जीवन के नैतिक ग्रादशों श्रौर स्वस्थ सामाजिक चरित्र निर्माण के प्रति श्रापका ग्राग्रह स्पष्ट है । विचारों के संगुफन में व्यवस्थित कम मिलता है । बोल-चाल की सामान्य भाषा श्रौर सुष्ठु साहित्यिक भाषा दोनों में श्रापकी समान गति थी।

रायसाहब रघुवरप्रसाद द्विवेदी ने अनेक पत्र-पत्रिकाओं का सम्पादन किया—लेख और लेखमालाएं लिखीं। 'हितकारिणी', 'श्री शारदा', 'माघुरी' आदि में ये प्रकाशित हुईं। विनोद और नीति, शिक्षा और सीख प्रापकी रचनाओं का प्रधान गुण माना जा सकता है। मध्यप्रदेश के लेखकों-किवयों की एक पूरी पीढ़ी को ही आपने प्रभावित किया है। भाषा का संस्कार उस युग में साहित्य का रूप खड़ा करने का एक साधन था। द्विवेदी जी ने भी यह किया। इतिहास, सदाचार और शिक्षा से सम्बन्धित विषयों पर ही उन्होंने अधिकतर लिखा है। भाषा पर उनका पूर्ण अधिकार था। उन्हें आलोचक तो नहीं कहा जा सकता, पर विचारात्मक निबन्ध वे उच्च कोटि के लिखते थे। भाषा और शैली का बाह्य अलंकरण उनमें नहीं, एक प्रकार का साध्वीपन उनकी स्वाभाविक शैली में मिलता है जो सरल, बोधगम्य व्यावहारिक और आत्मीयता पूर्ण होती थी। उन तक आते-आते भाषा का स्वरूप आचार्य द्विवेदी द्वारा स्थिर हो चुका था। पर उसे शब्द चयन के सौन्दर्य द्वारा संवारना शेष था। मध्यप्रदेश के लिये द्विवेदी जी बाबू श्यामसुन्दर दास थे। उन्होंने निरन्तर वर्त्तमान का सर्जन और भविष्य का स्पष्टीकरण किया। कमबद्ध जीवन प्रवाह के समान ही उनके निबन्धों में सुनियोजित भाव प्रवाह और विचारतल्लीनता मिलती है। भाव-प्रकाशन के अन्य दो प्रकार व्यंगात्मक और आलोचनात्मक उनके निबन्धों में नहीं दिष्टगोचर होते।

श्री पदमलाल पुत्रालाल बक्शी मध्यप्रदेश के पूराने ग्रालीचकों में सबसे ऊंचा स्थान रखते है । ः इनकी ग्रालीचना शैली में दार्शनिक के चिन्तन और कवि की भावकता के साथ-साथ जीवन के स्थायी मल्यों की खोज का अनुवरत प्रयास दिखाईदेता है। साहित्य के बाह्य प्रसाधन की अपेक्षा उसके अन्तरस्थ की सच्चाई पर वे अधिक जोर देते है। विश्व साहित्य , हिन्दी साहित्य विमर्श, प्रदीप, यात्री, प्राधुनिक हिन्दी कथा साहित्य ग्रादि उनके प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं। कथा साहित्य उनका प्रिय विषय है और बड़ी तटस्थता के साथ वे कथाकारों की सफलता व ग्रसफलता का निद्र्श करते हैं। उनके कुछ विशेष साहित्यिक ग्रादर्श है जिनके ग्रनुरूप वे कलाकार को देखना चाहते है। यहां तक कि ग्रपनी साहित्यिक कल्पनाभ्रों की बारम्बर पुनरावृत्ति करने में वे नहीं चूकते भीर पाठक को उनकी भ्रालोचनाभ्रों में खटकने वाली एकरसता भी मिलती है। पर जीवन के सत्यों और कला के मानों के प्रति बक्शीजी की ग्रास्था गहरी है। इस-लिये उनकी कथा साहित्य की ग्रालोचना में बार-बार की जाने वाली कथा-रस की मांग ग्रौर उसकी मनोरंजकता पर उनका त्राग्रह खटकता नहीं। साहित्य में जिस विशेषता की वे चाहना करते हैं उसे इतनी सच्चाई के साथ स्वत: <del>ग्रनुभव करते हैं कि पाठक के हृदय पर उनके लिखने का सीधा प्रभाव पड़ता है ग्रौर उनकी ग्रालोचक दुष्टि में वैविध्य</del> का अभाव उसे खलता नहीं । उनके वैयक्तिक निबन्धों में भी यही गुए। प्रधान है। उनमें बक्शी जी की म्रालोच-नात्मक दृष्टि छिपी नहीं रह पाती ग्रौर उनकी ग्रासिक्तयां-विरिक्तियां बड़ी प्रखरता के साथ उभरती हैं। साहित्य के सिद्धान्तों ग्रौर जीवन के विभिन्न दृष्टिकोणों को कलारूप ग्रौर संलाप रूप में प्रस्तृत करने की प्रवृत्ति भी उनमें पाई जाती है। प्राचीन और अर्वाचीन की समन्वय दृष्टि उनमें है। उनकी दार्शनिक वृत्ति उनके लेखक के हर क्षेत्र में दिखाई देती है। पाश्चात्य साहित्य से हिन्दी की तुलना करने की प्रवृत्ति उन्हीं के सम्पादन काल में 'सरस्वती' में परिलक्षित हुई थी। इस प्रणाली के प्रवर्त्तन का श्रेय बक्शी जी को है।

स्वर्गीय पण्डित रामदयाल तिवारी की ग्रालोचनात्रों ने प्रकाशित होते ही हिन्दी संसार को ग्रपनी ग्रोर ग्राकित किया था। मध्यप्रदेश की इस छिपी हुई प्रतिभा ने प्रकाश में आते ही चारों ओर से प्रशंसा के स्वर मुने थे। स्वर्गीय पण्डित मातादीन शक्ल के सम्पादन काल में 'माध्री' में उनकी ग्रालोचनाएं पहिले पहल छपीं। उनमें गंभीर चिन्तन, ग्रध्ययन ग्रौर तत्त्वनिष्ठा की गहरी छाप थी। 'माधुरी' में तीन चार लेख छपने के साथ ही तिवारी जी समर्थ समालोचक माने जाने लगे। यह सन् १६३३-३४ की वात है। मुभे याद है, उसी समय पण्डित बनारसीदास चतुर्वेदी को एक इण्टरच्य दिया था-- "भविष्य किन का है। " उसमें उन्होंने स्वयं तिवारीजी की भूरि-भूरि प्रशंसा की थी। उमर खय्याम पर लिखी गयी तिवारी जी की आलोचना ने, जो 'माय्री' के दो-तीन अंकों में छपी थी, प्रेमचन्द्र को अत्यधिक प्रभावित किया था। सचमुच वह लेखमाला बेजोड थी। इस के बाद 'माधुरी' में उनके चार लेख ग्रौर छपे थे-साकेत समीक्षा, यशोधरा, समर्थ समालोचक और सत्याग्रह का स्वरूप। साकेत और यशोधरा पर इतनी सारगीभत श्रौर स्वच्छ दृष्टि सम्पन्न कोई स्रालोचना स्राज तक नहीं लिखी गई। यदि तिवारी जी जीवित रहते स्रौर उसी गित से लिखते तो वे पं. रामचन्द्र शक्ल के समकक्ष महान आलोचक होते, ऐसा मेरा विश्वास है। उनका गांधी मीमांसा नामक ग्रन्थ ग्राज भी गांधीवाद पर एक महान कृति है जो ग्रन्ठा ग्रौर सर्वमान्य है। विद्वत्ता, विचार स्वातंत्र्य, ग्रात्म-विश्वास, निर्भीकता, हृदयशीलता, वैज्ञानिक तटस्थता ग्रौर राग द्वेषहीनता से उनकी ग्रालोचनाएं परिपूर्ण होती थी। एक दार्शनिक प्रकाश उनकी मालोचनाम्रों को प्रकाशित किये रहता था। माज मालोचनाम्रों मौर मौलिक निबन्ध-कारों में उनका कहीं उल्लेख नहीं होता—यह देख कर ग्राश्चर्य ग्रीर दु:ख दोनों होते है। यदि तिवारी जी जीवित रहते तो वे एक व्यापक समीक्षा दर्शन का निर्माण और निरूपण करते, उनमें वह गंभीर अतलस्पर्शी जीवन दृष्टि श्रौर भारतीय साहित्य-परम्परा श्रौर जीवन दर्शन के प्रति श्रट्ट निष्ठा थी। उमर खय्याम के शुन्यवाद श्रौर भोग-वाद का उन्होंने जिस विश्लेषनात्मक ढंग से खण्डन किया था ग्रौर उसके काव्य की ग्रन्तःसार शुन्यता को जैसी खरी कठोरता की कसौटी पर रखा था, उसे पढ़ कर उस समय समस्त हिन्दी संसार मुग्ध हो गया था। उनके साहित्यिक भीर विवेचनात्मक लेखों का संग्रह प्रकाशित हो सके तो हिन्दी का हित हो। मध्यप्रदेश के इस महान भ्रालीचक की कृतियां सर्व सूलभ हो जायेंगी।

पण्डित द्वारकाप्रसाद मिश्र का गद्य, उनके प्रयोगात्मक-विवेचनात्मक निबन्ध पत्र-पत्रिकाग्रों में बिखरे पड़े है। मिश्र जी की सांस्कृतिक जीवन दृष्टि श्रौर परिष्कृत वैज्ञानिक समीक्षा शैली उनकी श्रपनी विशेषता है। उनका विशाल श्रध्ययन श्रौर पैनी अन्तर्दृष्टि उनके विषय प्रतिपादन को मौलिकता श्रौर गंभीरता प्रदान करती है। प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा के साथ-साथ श्राप में नवीनता का सामंजस्य भी पाया जाता है। राजनीति श्रौर सामाजिक श्रूष्य नीति श्रौर वर्त्तमान युग के सांस्कृतिक संक्रमण् श्रौर श्रादान प्रदान को लेकर लिखे गये श्रापके निवन्धों में विश्लेष-एगत्मक, तर्कयुक्त बुद्धि ग्राह्म श्रौर वस्तु निष्ठ लेखन शैली के दर्शन होते हैं। 'तुलसी के राम श्रौर सीता' नामक श्रापकी एक छोटी पुस्तक भी प्रकाशित हुई है। साहित्यिक श्रौर सामाजिक -सांस्कृतिक श्रायोजनों के श्रवसर पर दिये गये श्रापके श्रनेक भाषण् है जो विचार सामग्री श्रौर विषय की नवीनता की दृष्टि से स्वतंत्र निवन्ध जैसे प्रतीत होते हैं। 'सारथी' 'श्री शारदा', 'लोकमत' श्रौर प्रान्त की अन्य पत्र-पत्रिकाश्रों में समय-समय पर प्रकाशित ग्रापके साहित्यिक श्रालोचना-त्मक लेखों का संकलन निकलने पर हिन्दी साहित्य को मध्यप्रदेश की एक श्रच्छी देन मिलेगी।

पण्डित नन्ददुलारे वाजपेयी हिन्दी के श्रेष्ठितम आलोचकों में है और मध्यप्रदेश का सौभाग्य है कि पिछले ६ वर्षों से उन्होंने उसे अपना कार्यक्षेत्र बना रखा है। 'माधुरी' में प्रकाशित उनके प्रारंभिक लेखों या 'कल्याए' के राम-चिरत मानसांक आदि के सम्पादन के समय से ही उनकी सूक्ष्मदर्शी प्रतिभा का परिचय हिन्दी संसार को मिला। "प्रसाद" पर उनकी विशिष्ट पुस्तक प्रकाशित होते ही वाजपेयी जी आचार्य शुक्ल के बाद उनकी परम्परा का निर्वाह करने वाले आलोचकप्रवर गिने जाने लगे। कुछ लोग उन्हें रसवादी आलोचक कहते हैं —कुछ लोग उन्हें मूलतः व्याख्या-

कार मानते हैं। उनके दृष्टिकोण में समय-समय पर परिवर्त्तन भी हुए है, पर उन्होंने ऋपने स्रादर्शवाद को सदा ग्रक्षुण्एा रखा है। उनकी ग्रालोचना कभी वैयक्तिक या प्रभाववादी समीक्षा के हल्के स्तर पर नहीं उतरी। ग्रपने गुरु स्राचार्य शुक्ल जी की भांति उन्हें भी भाषा ग्रौर विचारों में संयम रखना खूब त्राता है। उनके पास स्रपना स्वतंत्र जीवन-सन्देश भी है जो वे बड़ी सफाई के साथ ग्रपनी ग्रालोचना में सुनाते हैं। प्रभाकर माचवे के शब्दों में कुल मिलाकर वाजपेयी जीका हिन्दी ग्रालोचना को दान बहुत ग्रधिक है । उन्होंने हमारी ग्रालोचना को ग्रागे बढ़ायाहै । शुक्लजी का स्राग्रह जहां बुद्धिवाद स्रौर मर्यादावाद पर था, वाजपेयी जी रसवाद पर निर्भर रहने के कारण या स्रौर स्पष्ट करूँ तो ग्रन्तः प्रज्ञा पर ग्रधिक निर्भर रहने के कारण सहज निराला से नरोत्तम नागर तक के सब प्रकार के नूतन प्रयोगवादी साहित्य के व्याख्याकार और ग्रनुमोदक बन गये। वाजपेयी जी को एक प्रकार से हिन्दी के रोमांटिक युग के साहित्य शास्त्र का निर्माता माना जा सकता है और उनकी समीक्षा पद्धति अभी विकासशील है। 'हिन्दी साहित्य-बीसवीं शताब्दी," "ग्राधुनिक हिन्दी साहित्य," "जयशंकर प्रसाद" ग्रौर "नया साहित्य-नये प्रश्न" उनके महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है जो किसी भी गंभीर साहित्यिक के लिए पठनीय ही नहीं, ग्रावश्यक भी हैं। प्रसाद, निराला, महादेवी, पन्त, ग्राचार्य शुक्ल ऐतिहासिक ग्रौर तत्कालीन सामाजिक तथा धार्मिक दशाग्रों के प्रभाव का उद्घाटन भी ग्रालोच्य रचनाग्रों में किया है। इस प्रकार साहित्य की ऐतिहासिक रचना परम्परा के साथ उन्होंने ग्रालोच्य कृति का तारतम्य मिलाया है । सामाजिक शक्तियों की यह म्रालोचनात्मक विश्लेषणा कहीं भी उनके सौन्दर्यात्मक मूल्यांकन में बाधक नहीं होती। पार्श्वभूमि के संगीत के समान यह उनके गुणात्मक मूल्यांकन के प्रभाव को बढ़ाती ही है। अपने नवीनतम ग्रंथ "नया-साहित्य— नये प्रश्न" में उन्होंने बड़े स्रिधकार के साथ लिखा है –"जिन किवयों के पास जीवन का यह रचनात्मक स्राधार नहीं है वे ही निराश और निस्तेज कृतियों की ग्रंघियारी में स्वयं रहते हैं और पाठकों को भी रखते हैं।" मेरा ग्राग्रह है कि श्रेष्ठ काव्य ग्रौर इतर काव्य का यह अन्तर समभने की चेतना जो हमारे साहित्य में ग्रबतक ग्रविकसित स्थिति में है, तेजी के साथ जाग्रत की जाये। किसी काव्य या साहित्यिक कृति का श्रेष्ठत्व किसी संवेदन या रस विशेष में नहीं है बल्कि इस संवेदन की मनोवैज्ञानिक प्रांजलता, पुष्टता, ग्रौर गहराई में है । श्रृङ्गार रस की एक कृति ग्रपने छिछलेपन श्रौर कामुक ग्रभिव्यंजना में प्रतिक्षण तिरस्कृत हो सकती है, वहीं उसी रस की एक दूसरी कृति ग्रपनी स्वच्छ गंभीर संवेदनाम्रों के कारए। कविता और काव्य रसिकों का कण्ठहार बन सकती है।......हिन्दी के क्षेत्र में प्रधिकाधिक काव्य विवेक को जाग्रत करने के प्रश्न को मै शीर्ष प्राथमिकता देना चाहता हूं।" मध्यप्रदेश में समीक्षा ग्रौर निवंध लेखन की जो नई पीढ़ी बन रही है स्रौर बनेगी उसकी जड़ में वाजपेयी जी की भावना का स्राधार होगा। उनके मतों स्रौर निष्कर्षों, विचारों ग्रौर प्रतिपादनों से भले ही किसी का कुछ मतभेद हो परन्तु उनका यह व्यक्तित्व समर्थतम साहित्यिक व्यक्तित्त्वों में हैं, यह मानना होगा।

डा. रामकुमार वर्मा मध्यप्रदेश के ब्रालोचकों और निबंधकारों में उच्च स्थान रखते हैं। किव और एकांकीनाटककार होने के साथ-साथ वे साहित्यक निबंध और व्याख्यात्मक ब्रालोचनाएं भी बड़ी ब्रच्छी लिखते हैं। उनकी
अनेक ब्रालोचनात्मक कृतियां प्रकाशित हुई हैं। छायावाद, रहस्यवाद और नये साहित्य को लेकर लिखी गयी उनकी
आलोचनाओं में हृदय तत्त्व और बुद्धितत्त्व दोनों का सुखद सम्मिश्रण मिलता है। भिन्न-भिन्न किवयों और लेखकों की
पुस्तकों की उनकी लिखी भूमिकाएं भी उनकी ब्रालोचनात्मक क्षमता और काव्य मर्मज्ञता का पर्याप्त प्रमाण हैं। वर्मा
जी मूलतः कि हैं। उनका किवरूप उनके गद्य में बराबर उभरता है। उनका साहित्यालोचन भी इसीलिए जहां
ब्रत्यन्त सरस और पठनीय होता है वहीं उसमें गंभीर चिन्तन और प्रबुद्ध सोह्श्यता का ब्रभाव भी दृष्टिगोचर होता हैं।
उनकी भावुकता प्रधान शैली और भावों का और किव का मानवातिरेक कहीं-कही उनकी ब्रालोचना को गीत काव्य की
भांति व्यक्तिगत बना देता हैं। सफल ब्रध्यापक होने के नाते उनका समक्ताने का ढंग बिलकुल ब्रपना है ब्रौर सफल
नाटककार होने के नाते उनकी ब्रालोचना और निबंधों में भी नाटकीय उतार-चढ़ाव हमें मिलता है। इन्हें रसवादी
ब्रालोचकों की श्रेणी में गिना जा सकता है। छात्रोपयोगिता का वे बराबर ध्यान रखते हैं और जो कुछ कहते हैं

सफाई के साथ कहते हैं। किसी प्रकार की दुरूहता या जिलता उनकी कृतियों में नहीं हैं। छायावाद के उष:काल में जब पुराने सम्पादकों ग्रीर ग्रालोचकों द्वारा उसका विरोध किया जा रहा था, उन्होंने ग्रपने प्रारंभिक लेखों में उसका समर्थन किया। नये साहित्य पर लिखे गये उनके लेखों में यदि बिखरन है तो कवीर ग्रीर रहस्यवादी साहित्य दर्शन पर लिखे गये उनके निवंधों ग्रीर ग्रालोचना ग्रंथों में शास्त्रीय विवेचन ग्रीर विषय की गहरी पकड़ भी है। सब मिलाकर वे एक सफल व्यक्तिवादी ग्रालोचक हैं।

डा. बलदेवप्रसाद मिश्र तुलसी साहित्य और भिक्तकालीन चिन्ताघारा के मर्मज्ञ के रूप में सामने भ्राते हैं। मिश्र जी मूलतः दार्शनिक हैं और दार्शनिक पक्ष की भ्रोर ही उनकी दृष्टि श्रधिक गई है। 'तुलसी दर्शन' नामक उनका ग्रंथ तो अनूठा और सर्वमान्य है ही। उनके स्फुट निबंध भी पर्याप्त संस्था में है जो उनकी मानसिक गठन और दार्शनिक श्रभिरुचि का पर्याप्त परिचय देते हैं। साहित्य के सांस्कृतिक पक्ष की भ्रोर उनकी दृष्टि सजग है और एक स्वाभाविक वैशिष्ठय उनकी रचनाओं में पाया जाता है। आलोच्य विषय के सामाजिक पक्ष पर भी श्राप ध्यान रखते हैं। मिश्र जी के कई साहित्यिक श्रभिभाषण मैंने पढ़े हैं, जो परम्परागत ज्ञान और पुरातन के प्रति वृद्धिगम्य श्राग्रह के लिए ग्रधिक उल्लेखनीय हैं। श्रालोचक की अपेक्षा श्राप निबंधकार श्रधिक हैं। प्राचीन भिक्त काव्य, सन्त साहित्य और विभिन्न धार्मिक दार्शनिक मत मतान्तरों का श्रध्ययन श्रापने किया है श्रीर तुलसी के भिक्त भाव के निरूपण में उसका समुचित उपयोग भी। श्रापकी वाणी के अनुसार श्रापकी लेखनी में भी रस है और व्यापक सांस्कृतिक दृष्टि भी ग्राप में हैं। परिष्कृत भाषा और विषय के साथ एकात्म होनेवाली शैली श्रापकी विशेषता है।

पण्डित प्रयागदत्त शुक्ल की विद्वत्ता बहुमुखी है। पुरातत्त्व, इतिहास, साहित्य की प्राचीन-ग्रविचिन गिति-विधि ग्रीर, सांस्कृतिक श्रनुवर्तन सवका उन्हें प्रगाढ़ ज्ञान हैं। इतिहास, वैदिक सभ्यता, भारतीय संस्कृति, विगत धर्मों ग्रीर सम्प्रदायों की गंभीर जानकारी उन्हें हैं। काव्य शास्त्र का भी ग्रापको विशद ज्ञान है ग्रीर ये सारी उपलिध्यां ग्रापके लेखों में प्रचुर परिमाण में प्रकट होती हैं। मध्यप्रदेश की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक ग्रीर साहित्यिक पृष्ठभूमि का जैसा ज्ञान ग्रापको है, वैसा कम लोगों को है। ग्रापको निवंधकार ही कहना उचित होगा यद्यपि ग्रापने साहित्यिक ग्रालोचनाएं भी लिखी है। नयी किवता ग्रीर इतर रचनाग्रों के प्रति ग्रापका दृष्टिकोए सुलभा हुन्ना ग्रीर सहानुभूतिपूर्ण है।

श्री लोकनाथ सिलाकारी के निवंधों में उनका साहित्य के इतिहास का ज्ञान प्रकट होता है। मध्यप्रदेश के साहित्य के इतिहास से सम्बन्ध रखने वाले उनके निवंध में गवेषणात्मक प्रवृत्ति है। ग्रालोचक की ग्रपेक्षा निवंधकार ही वे ग्रिधिक हैं। जहां तक साहित्य के विशुद्ध ज्ञान ग्रीर किवयों, लेखकों, साहित्यिक परम्पराग्रों ग्रीर भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों के ग्रन्तर्गत समय-समय पर लिखी गयी साहित्यिक कृतियों के ज्ञान का संबंध है सिलाकारी जी ग्रलग दिखाई देते हैं। विशेष रूप से भिन्त काल, रीति काल ग्रीर छायावाद युग के पूर्व ग्राधुनिक काल का उनका ग्रध्ययन पूर्ण है ग्रीर विषय-नियोजन की क्षमता भी उनमें है। प्रान्त के साहित्यिक ऐतिहासिक दृष्टिसम्पन्न लेखकों में वे उल्लेख्य हैं।

श्रपने पूज्य पिता पंडित मातादीन शुक्ल का उल्लेख मैं श्रत्यन्त संकोचपूर्वक कर रहा हूं। श्रालोचक श्रौर निबंध-कार का श्रपूर्व सामंजस्य उनमें था। पर श्रपने युग के श्रन्य साहित्यिकों की भांति कभी उन्होंने श्रपने लेखों श्रौर श्रालो-चनात्मक निवंधों का संग्रह नहीं प्रकाशित कराया। छात्र सहोदर में उनके लेख पर्याप्त संख्या में मिलते हैं। 'श्राज', 'मर्यादा'' श्रौर 'श्रभ्युदय' में भी उन्होंने श्रनेक निवंध लिखे हैं जो साहित्यिक कम श्रौर तत्कालीन राजनैतिक-सामाजिक समस्यात्रों को लेकर ही श्रधिक हैं। उनके गंभीर साहित्यिक निबंध उनके संयुक्त सम्पादन श्रौर प्रधान सम्पादन काल में 'माधुरी' में ही श्रधिकतर छपे हैं। भाषण का श्रोजपूर्ण प्रवाह, श्रालोच्य विषय की गहरी प्रामाणिक जानकारी विषय प्रतिपादन की नवीनता श्रौर रोचक तथा सुव्यवस्थित रचना-कम श्रौर विश्लेपण उनके लेखों की विशेषता हैं। कला श्रौर मानवीय वेदनायें, गल्प रत्न, पृथ्वी प्रदक्षिणा, रायसाहब रघुवरप्रमाद द्विवेदी, पराधीन प्रकृति, पद्माकर बिहारी, तुलसीदास ग्रादि पर लिखी गयी उनकी ग्रालोचनात्मक चर्चाएं उल्लेखनीय है। सैकड़ों पुस्तकों की मारगिमत ग्रीर साहित्यिक दृष्टि से उच्चकोटि की ग्रालोचनाएं उन्होंने माधुरी ग्रीर सुधा में लिखीं ग्रीर नियमित रूप में ग्रालोचना का स्तम्भ संभाला। जो कुछ भी लिखा उस पर उनके व्यक्तित्व की छाप है। डा. श्रीकृष्ण लाल ने ग्राधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास नामक ग्रपने ग्रंथ में लिखा है:— "भावनात्मक निवंघ कभी-कभी स्वागत भापण का भी रूप ले लेते हैं जबिक लेखक नाटकीय ढंग से किसी ग्रदृश्य व्यक्ति या वस्तु को संबोधन करके ग्रपनी भावनाग्रों का पूर्ण ग्रीर नाटकीय प्रदर्शन करते हैं। जुलाई १९१६ की 'मर्यादा' में पंडित मातादीन शुक्ल ने ग्रपने "ग्राशा" शीर्षक लेख में यही विशेषता दिखाई है।"

भदन्त ग्रानन्द कौसल्यायन का निवंध संग्रह "जो न भूल सका" ग्रनेक दृष्टियों से हिन्दी में ग्रन्ठा है। कम से कम शब्दों में ग्रधिक से ग्रधिक बात को प्रभावशाली ढंग से कहना ग्रानन्द जी की शैली है। छिपकर ग्रपने को निर्लिप्त रखते हुए उन्होंने जीवन का निरीक्षण किया है। इतना मध्र श्रीर निर्मोह व्यंग हिन्दी में कम लिखा गया है। संस्मरणा-त्मक शैली में ग्रधिकतर लिखे गये इन निवंधों में पूंजीवाद की, प्रतिक्रिया की, ढोंग ढकोसलों की और सामाजिक ग्रौर व्यक्तिगत पाखंड की भारतीयों पर कस-कस कर चोटें की गयी हैं। पंडित कालिकाप्रसाद दीक्षित में स्रालोचक स्रौर निबंधकार दोनों का समन्वय है । कुशल संपादक होने के नाते श्रापके निबंधों में एक नैसर्गिक परिष्कार रहता है । प्राच्य भौर पाञ्चात्य दोनों दिष्टिकोणों का सार ग्रहण कर भ्राप विषय प्रतिपादन का क्रम सजाते हैं। श्रापके निवंधों का संकलन ग्रभी तक प्रकाशित नहीं हुन्ना है । साहित्यिक, ग्रालोचनात्मक, संस्मरएात्मक ग्रौर विवेचनात्मक सभी प्रकार के निबन्ध स्रापने लिखे हैं। रामानुजलाल श्रीवास्तव हिन्दी में अंग्रेजी के सुलेखक है। स्रापकी शैली पर उर्दू के लहजे का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। वहीं मुहावरेदारी, शैली की सजीवता, विषय और पाठक के बीच तत्काल स्थापित हो जाने वाली निकटता, प्रच्छन्न व्यंग म्रादि म्रापके लेखों में खुब मिलते हैं। व्योहार राजेन्द्रसिंह के निवंधों में उनकी साहित्य निष्ठा ग्रौर स्थान-स्थान से ज्ञान का संचय करने वाली मधुकर वृक्ति के दर्शन होते है । 'तलसी की समन्वय साधना' श्रापकी प्रसिद्ध पुस्तक है। साहित्य से इतर विषयों में भी श्रापकी गति है। शैली में सरलता श्रीर श्रभिव्यक्ति की ईमानदारी है। अनेक प्रकार के निबंध श्रापने लिखे हैं। पर श्रापके साहित्यिक-विवेचनात्मक निबंध ही ग्रधिक सफल हैं। श्री विनय मोहन शर्मा प्रांत के प्रसिद्ध लेखक ग्रीर ग्रालोचक हैं। ग्रापके ग्रालोचनात्मक निबंधों के अनेक संग्रह निकल चुके हैं । बुद्ध साहित्यिक विषयों पर तो आपकी आलोचनाएं हैं ही, प्रान्तीय बोलियों पर भी स्रापने कुछ स्रध्ययन प्रस्तुत किये हैं। साहित्य-कला, साहित्यालोचन दृष्टिकोए। पर ही स्रापके निबंध संग्रह हैं। निबंधकार की अपेक्षा आप में आलोचक की प्रवित्त ही अधिक दिखाई देती है। प्राचीनता और नवीनता का आपके दुष्टिकोण में सखद सामंजस्य है। काव्यकला और काव्य कृतियों पर ग्रापके ग्रालोचनात्मक निबंध सर्वाधिक सफल हैं। स्राप की निबंध सैली स्रौर स्रालोचना प्रणाली में पत्रकार की परिचयात्मकता भी देखने को मिलती है। स्रपनी म्रालोचनाम्रों में म्राप प्रभाववादी ही मधिक हैं।

पंडित ग्रात्मानन्द मिश्र ने शिक्षा विषयक निबंध ग्रधिक लिखे हैं यद्यपि ग्रापके साहित्यिक निबंधों की संख्या कम नहीं हैं। ग्रापकी शैली सरल, सुबोध ग्रौर विषय प्रतिपादन की दृष्टि से सफल है। पंडित प्रभुदयालु ग्रम्निहोत्री मंजे हुए निबंध लेखक हैं। संस्कृत साहित्य के विद्वान् होने के नाते ग्रापकी शैली पर संस्कृत शैली का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। गीत गोविंद, कालिदास का विरह वर्णन, प्रबोध चंन्द्रोदय, हिन्दी काव्य में नारी का मातृष्प ग्रादि ग्रापने निबंध लिखे हैं। संस्कृत शैली की विशेष ग्रभिष्ठि होने पर भी ग्राप उसके बोभिल पन से मुक्त है। डा. राम रतन भटनागर सागर विश्व विद्यालय में हिन्दी के प्रधान हैं। इस समय तक ग्राप लगभग ५० पुस्तकों की रचना कर चुके हैं। ग्राप मुख्य रूप से ग्रालोचक हैं, निबंधकार नहीं। ग्राधुनिक हिन्दी साहित्य के ग्राप मर्मज हैं। दीर्घ ग्रालोचनात्मक निबंध मालायें स्वतंत्र पुस्तक का रूप ले सकेंगी। ग्रापकी ग्रालोचना दृष्टि गंभीर ग्रौर पैनी है। प्राचीन काव्य ग्रौर साहित्य के प्राचीन इतिहास के ग्रापने ग्रालोचनात्मक ग्रध्ययन प्रस्तुत किये हैं जो पठनीय है। कमलाकांत

पाठक प्रांत के तरुए लेखकों में तथा ग्रालोचकों में ऊंचा स्थान रखते हैं। ग्राप सागर विश्वविद्यालय के प्राध्यापक हैं और ग्राधनिक हिन्दी कविता का ग्रापने विशेष ग्रध्ययन किया है। ग्रापने संस्कृत की शैली ग्रपनायी है। इस कारण ग्रापको ग्रालोचनाग्रों में तत्सम बोभिल पन पाया जाता है पर ग्रन्तरस्थ की दष्टि से ग्राप पाश्चात्य ग्रालोचक दिष्ट लेकर चलते हैं। ग्राप कशाग्र बद्धि के सलभे हुए ग्रालोचक हैं। श्री रामनारायण मिश्र ने ग्रनेक निबंध लिखे हैं जो अधिकतर साहित्यिक विषयों को लेकर हैं। मराठी साहित्यिकों पर और साहित्य पर भी श्रापके निबंध पठनीय हैं। देवीदयाल चतुर्वेदी के साहित्यिक निबंध साहित्य की ग्रालोचक वृत्ति से ग्रोत-प्रोत है। नर्मदाप्रसाद खरे के साहित्यिक निवंधों में परिचायक की विवेचना अधिक मिलती है। श्री खरे जी के लेखों की संख्या अधिक है प्रत्येक ग्राधनिक लेखक या उसके कार्य के संवन्ध में ग्रापने प्रायः लिखा है। गजानन मक्तिबोध के निबंधों में नई ग्रालो-चक दृष्टि ग्रीर प्रगतिशील चित्त धारा के दर्शन होते हैं। विचारों का बाहल्य ग्रीर मौलिकता तो उनमें है ही, पर विषय शृंखला और नियोजन की पट्ता की दृष्टि से उनके निबंधों में कलात्मक भाव टपकता है। भवानीप्रसाद तिवारी ने साहित्यिक निवंध लिखे हैं और कुछ उच्च कोटि के व्यक्तिगत निबंध भी। गहरा व्यंग, स्वस्थ जीवनदिष्ट ग्रौर सामाजिक ग्रालोचना ग्रापके लेखों की विशेषता है। इनके ग्रतिरिक्त शिवसहाय चतुर्वेदी, कृष्ण लाल हंस. रामेश्वर प्रसाद गुरु, प्रभागचन्द्र शर्मा, राजेश्वर गुरु, हरिकृष्ण त्रिपाठी, उमाशंकर शुक्ल (वर्षा), श्री राम शर्मा (ग्रकोला), लक्ष्मी नारायए। द्वे ग्रादि नवयुवकोचित प्रवृत्तियों के तरुए लेखक भी हैं जो पत्र-पत्रिकाग्रों में बराबर लिखा करते हैं। इनमें से अनेक कवि, कहानी लेखक और पत्रकार भी हैं। उपर्युक्त सभी लेखक कथात्मक, वर्णनात्मक, चिन्तनात्मक ग्रौर परिचयात्मक निबंध लिखते रहते हैं, परन्तु अधिकतर उनके लेख समकालीन अथवा प्राचीन साहित्य ग्रौर उसकी विशेषतात्रों की व्याख्या और स्रालोंचनात्मक स्रथवा प्रंशसात्मक उहापोह तक ही सीमित रहते हैं।

साहित्य रूप की दृष्टि से निवंघ सबसे आधुनिक रूप है। इसका प्रचार मासिक अथवा साप्ताहिक पत्रों द्वारा हुआ है। निवंधों का आधुनिक रूप यद्यपि पिरचम की देन हैं तथापि हमारे यहां भी १६ वीं शताब्दी के गोष्ठी साहित्य के प्रतिनिधि निबंध लेखक थे। इनकी दृष्टि जीवन के समस्त पक्षों पर नहीं जाती थी—किसी विशेष पक्ष पर ही ये दृष्टि डालते थे। इधर एक बात और होगई हैं। साहित्य की अभिवृद्धि इस तीव्र प्रयास से हो रही हैं कि इसका सामयिक मूल्यांकन और विवेचन, उसकी प्रेरक सूत्र प्रवृत्तियों का विश्लेषण बहुत शक्तियां ले लेता है। वर्तमान युग की निबंध कला एक प्रकार से साहित्य के व्याख्यात्मक अध्ययन—मूल्यांकन तक ही सीमित है। इस दृष्टि से जो विविधता और विषयों का बाहुल्य हमें भारतेन्दु युग और द्विवेदी युग के निबंधकारों में मिलती है वह आज उपलब्ध नहीं है। उस समय तो जो विषय सामने आजाता था उसी पर निबंध लिखे जाते थे। आज साहित्यिक अधिक लिखे जाते हैं जो आलोचनात्मक भी होते हैं और आत्म परिचयात्मक भी। निबंधों के साहित्यिक रूप और शैली में पर्याप्त विकास हुआ है, परन्तु विषय विस्तार नही। अधिकतर साहित्यिक विषयों ने ही निबंध सर्जन को आच्छादित कर रखा है। आवश्यकता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के सभी पक्षों को निबंध के विषय और उपादान का रूप मिले।

## मध्यप्रदेश के आधुनिक कथाकार

श्री प्रभुदयालु ग्रग्निहोत्री

हित्यिक दृष्टि से मध्यप्रदेश में नवीन युग का प्रारम्भ सन् १६२० से माना जा सकता है। खंडवा के "सुवोध-सिन्धु" से लेकर नागपुर के "हिन्दी केसरी" तक और "हिन्दी-केसरी" से लेकर जवलपुर के "कर्मवीर" तक जो साहित्यिक-प्रयत्न मध्यप्रांत में हये, उनके बीच कोई निश्चित विभाजक रेखा खींच सकना यद्यपि कठिन है. तथापि इन तीनों युगों की कृतियों में विषय, भाव और ग्रिभन्यिक्त की भिन्नता, थोड़ा ध्यान देने से स्पष्ट परिलक्षित हो जाती है। इसका कारए। है, ऐसा लगता है कि मध्यप्रदेश के शैलों श्रौर सरिताश्रों के समान उसकी भावभृमि भ्रपनी हरीतिमा श्रौर श्रवदात-पूरता के लिए ग्रपने श्रन्तः पर कम श्रौर वातावरए। के ब्रावर्तन-विवर्तन पर अधिक निर्भर रहती ब्रायी है; ऐसा नहीं कि हिमाचल ब्रौर हैमवती के समान श्राकाश की देन को पूरक-मात्र के रूप में ही ग्रहए। करें। हां, एक बात ग्रवश्य, कि ऊपर से जो श्राया, उसे श्रत्यन्त विशद्धता ग्रौर श्रपंकिलता के साथ उसने ग्रहण किया, इतनी ग्रपंकिलता के साथ कि उसमें उसके ग्रन्तर की ऋजुता ग्रीर ग्रन्तता ही साकार हो पायी। मध्यप्रदेश की साहित्यिक कृतियों में सादगी, निश्छलता ग्रीर ईमानदारी श्रपेक्षाकृत श्रधिक परिमाण में मिलती है। प्रभाव का ग्रर्थ दोहराहट नहीं; श्रौर यदि श्रन्यत्र कहीं हो तो भी मध्यप्रदेश में बिलकुल नहीं। यों यह प्रभाव प्रायः प्रत्येक साहित्यिक जाग्रति के मूल में होता है। कला ने हिन्दी छविग्हों को प्रेरणा दी, लोकमान्य ने सारे भारत के लेखकों को प्रभावित किया। उसी प्रकार "सबोध-सिन्धु" स्व. दादाभाई नौरोजी से प्रभावित वातावरए। में, "हिन्दी-केसरी" स्व. लोकमान्य तिलक के विचारों के प्रचारक के रूप में ग्रीर "कर्मवीर" गांधी युग की चेतना के परिमाणस्वरूप निकला ग्रीर इन सबका प्रभाव तत्कालीन साहित्यिक कृतियों पर भी परिस्फृटित हुआ।

श्राधुनिक युग के पूर्वार्ध के कहानी लेखकों में पं. माखनलाल चतुर्वेदी, स्व. सुभद्राकुमारी चौहान और श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी कहानी लेखक के साथ-साथ किव भी रहे हैं। बख्शी जी ने कुछ दिनों के बाद किवता से कलम खींच ली किन्तु उसे समीक्षा की श्रीर प्रवाहित कर दिया। इसका प्रभाव इन लेखकों के कथा-साहित्य पर भी पड़ा। किवता तात्कालिक यश श्रीर संतोष दोनों दे सकती थी। वह किवता का युग था श्रीर तब साहित्यिक के लिए किव होना अपरिहार्य साथा। फिर हमारे ये लेखक तो जन्मजात एवं बहुमान्य किव थे, अतः उनकी उर्वर मनोभूमि का रस पहिले-पहल किवता को ही प्राप्त होता रहा। फिर भी इसमें सन्देह नहीं कि इन तीनों लेखकों की कुछ कहानियां साहित्य में सदा ग्रमर रहेंगी। यदि ये लोग मुख्यतः कहानी की श्रीर ध्यान देते तो सम्भवतः श्राज कथा-साहित्य की स्थित कुछ भिन्न होती।

पं. माखनलाल चतुर्वेदी में कहानीकार की सूक्त और प्रतिभा खूब हैं। यद्यपि किवताओं के मुकाबिले उनकीं कहानियां कम ही प्रकाशित हैं फिर भी कहानियां उन्होंने लिखी बहुत हैं। उनकी लगभग १५० बड़ी और ३०० लघुकथाओं में, जहां तक मुक्ते मालूम हैं, कुल १० कहानियां "कला का अनुवाद" नाम से पुस्तकाकार प्रकाशित हुई हैं। इन कहानियों में श्री चतुर्वेदी जी का व्यंग—जो उनकी साधारए हलकी—फुलकी चर्चा में प्रायः देखा जाता है—खूब निखरा हैं। व्यक्ति की भीतरी—बाहरी विद्रूपताओं पर उनकी दृष्टि क्षट पहुंच जाती हैं, और वे उन्हें उघाड़कर रख देते हैं। क्या "मुहब्बत का रंग," क्या "बरसता सावन बैसाख होगया" और क्या "महंगी पहचान" सर्वत्र उनमें फबितयां कसने और बड़े संकेतात्मक ढंग से एक नयी बात कह जाने की प्रवृत्ति देखी जा सकती हैं। किव के समान कहानीकार के रूप में भी श्री चतुर्वेदी जी पूर्णतः मध्यप्रदेशीय हैं। भाव, शैली सभी में वे इस प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी

शैली में उनका निजीपन जितना भलकता है उतना बहुत कम लेखकों की कृतियों में पाया जाता है। उनकी शक्ति उसमें प्रस्फुटित हुई है और प्रभाव भी। बात को एक विशिष्ट घुमाव के साथ नये प्रतीकों में और ग्रखूतेपन से कहना—उनकी विशेषता है। बातों पर इतना बल देकर उनके कसीदे काढ़ने के शौक ने उनके वक्तव्य को ग्रक्सर ढक लिया है। फिर भी उनकी सूभ ग्रपनी है। ग्रपने जीवन-यात्री के पावों में सहसा गड़ जाने वाली या ग्रांखों में चुभ जाने वाली चीजों का एक खाका उन्होंने प्रायः प्रस्तुत किया है। माखनलाल जी की कविताग्रों के समान उनकी प्रत्येक कहानी के पीछे कोई न कोई छोटी-मोटी घटना ग्रवस्य विद्यमान है। मनोविश्लेषण इन कहानियों में यत्र-तत्र है, राजनीतिक सामाजिक ग्रीर धार्मिक चर्चा भी कहीं-कहीं है पर गौण रूप में। चारित्रिक विकास नहीं के बराबर और तत्त्व-निरूपण बहुत कम है। वास्तव में माखनलाल जी की कहानियों पर वे भले ही बड़े ग्राकार की हों—लघु-कथा के लक्षण ग्रपेक्षा-कृत ग्रिधक घटित होते हैं, इसीलिये उनमें संकेतात्मकता खूब है।

. माखनलालजी की भाषा में ग्रटपटापन है, स्थानीय शब्दों के प्रयोग भी हैं ग्रौर वाक्य-रचना कहीं–कहीं ग्रजनबी सी। उसमें सर्वत्र एक बांकापन है, देखिए—

"पैसेंजर गाड़ी, सोचा था, स्राधीरात को घर से मेल पकड़ने से, तो रास्ते में कहीं बदल लेना स्रच्छा होगा । सो, पैसेंजर गाड़ी । जीवन का मूल्य कूतने की उचित जगह । वे स्राते है, वे चले, स्रौर वे चले गये ।"

"किन्तु मेरी ग्रांखें, उस समय मेरे कानों पर ग्रा बैठी थीं । मैं सुनकर देख रहा था ग्रौर देखने की उन्हीं ऊंगलियों से वातावरण को छू रहा था, इतने ही में सारा छायावाद गद्य हो गया ।"

श्री माखनलालजी की कहानियों का उचित मूल्यांकन तब तक सम्भव नहीं, जब तक उनमें से ग्रधिकांश प्रकाशित न हो जायें।

श्री पदुमलाल जी बख्शी सम्पादक, समालोचक और निबन्धकार के साथ कहानी लेखक भी हैं। उनकी कहानियों का एक संग्रह "भलमला" नाम से प्रकाशित हुग्रा था। कुछ कहानियां "पंचपात्र" ग्रादि उनके विविध रचना-संग्रहों में संग्रहीत हैं। उनकी ग्रनेक कहानियां पत्र-पत्रिकाओं में छपी हैं किन्तु पुस्तकाकार नहीं हो पायों। कुछ कहानियां सर्वथा ग्रप्रकाशित हैं। किसी वाद, विषय या पद्धित में न बंधकर श्री बख्शी ने जब जैसी इच्छा हुई, लिखा। उनके एकांकी भी ग्रापको देखने को मिल जायंगे और कभी-कभी ऐसी रचनायें मिलेंगी जिन्हें ग्राप न कहानी कह सकेंगे, न एकांकी ग्रीर न निवंध।

श्री बस्ती जी कहानी के सम्बन्ध में एक विशिष्ट सिद्धान्त रखते हैं। उनके मत से कल्पना कहानी का मूल तत्त्व है, ऐसी कल्पना-जो पाठक के मन को समरस कर उसे अपने साथ श्रमण कराये, हंसाये और रुलाये। इसीलिये श्री बस्त्री जी देवकी नन्दन क्षत्री से लेकर प्रेमचंद तक के कथा साहित्य को ही वास्तविक कथा साहित्य मानते हैं। मनो-विश्लेषणात्मक कहानी को वे पसन्द नहीं करते। अपनी एक कहानी में उन्होंने लिखा है, — "कुछ समय से विज्ञों की यह प्रवृत्ति हो गयी हैं, कि वे उपन्यास को मनोविज्ञान की तरह पढ़ने लगे है। मनोविज्ञान के तथ्यों के लिये उनका इतना आग्रह हो रहा है कि वे उन्हों में कला की सार्थकता समभते हैं। अपने समान उपन्यास प्रेमी के लिये में जिस गुण को आवश्यक समभता हूं वह है उसकी कल्पनाशीलता।.....जो लेखक मेरे हृदय में कल्पना का यह मोहजाल निर्मित नहीं कर सकते उनमें मेरी समभ के अनुसार कथा की कला नहीं है, अन्य चाहे जो गुण हों। इसी से प्रेमचंद्र की कहानियों में मेरे लिये जो आवर्षण है, वह प्रसाद जी की कहानियों में नहीं है।"

उपर्युक्त कथन से स्पष्ट होता है कि बस्त्री जी कहानी का ग्रर्थ कहानी मानते है। वे शैली की दृष्टि से कुछ पञ्चतन्त्र ग्रीर हितोपदेश के समीप पहुंचती है, जिनमें एक व्यक्ति कोई सामान्य तथ्य प्रकट करता है ग्रीर उसके समर्थन में किसी की सुनायी हुई घटना कहानी के रूप में उपस्थित करता है। इस तरह मूल कहानी किसी ग्रन्य कहानी में ग्रन्तर्भूत हो जाती है। बस्त्री जी की प्रायः प्रत्येक कहानी किसी न किसी तथ्य के समर्थन के लिये है चाहे वह तथ्य

प्रारम्भ में उद्घाटित कर दिया गया हो, चाहें अन्त में। उषादेवी जी या जहूरबस्श के समान वे कहानी के लिए कहानी नहीं कहते या कह नहीं पाते। कहानियों के बीच-बीच में वे अपनी मान्यताओं की सविस्तर चर्चा करते नहीं हिचकते इसीलिए कभी-कभी तो कहानी के भीतर एक साथ लगातार छोटा-मोटा निवंघ ही लिख जाते हैं। श्री वस्त्री जी की कहानियां, ऐसा लगता हैं जैसे घटित-घटनाओं के ही साहित्यिक संस्करण हों। उनमें उनकी निजी चर्चा भी बहुत है। शायद ही किसी अन्य कहानीकार ने अपने सम्बन्ध की तथा अपने पास-पड़ोस के वातावरण की चर्चा कहानी के भीतर इतनी अधिक की हो। अनेक स्थानों पर इससे कहानियों के सौंदर्य में वृद्धि भी होती है पर प्राय वे किसी पराजित निराश लेखनी से प्रेरित सी मालूम पड़ने लगती हैं और ऐसा इस कारण होता है कि लेखक कभी निज को भूल नहीं पाता। बस्त्री जी की "विपर्यय", "नन्दिनी", "सुखद-अंत" आदि अनेक कहानियों को आप सरलता से प्रेमचंद्र युग की श्रेष्ठ कहानियों के साथ पढ़ सकते हैं। इनमें लेखक स्वयं को भूल गया है। श्री बस्त्री जी के चिन्तन के समान उनकी शैली भी बड़ी सरल, स्पष्ट और मधुर हैं—द्विवेदी—युगीन। उन्हें इसी दृष्टि से पढ़ा भी जाना चाहिये। उनकी अनेक कहानियां उनके व्यक्तित्व के समान ही निर्मलता और भोलापन लिये हुये हैं, जिनको एक बार पढ़कर मन को सन्तीष प्राप्त होता है। है।

स्व. श्रीमती सुभद्राकुमारी चौहान के तीन कहानी संग्रह प्रकाशित हुये—"सीधे सादे चित्र", "उन्मादिनी", श्रौर "बिखरे मोती"। काव्य दो ही—'मुकुल' तथा भांसी की रानी"। इस प्रकार उनका कहानी साहित्य परिमाए में किविताग्रों से बड़ा है फिर भी हिन्दी जगत् श्रीमती सुभद्राजी को किवियित्री के रूप में ही विशेष जानता है स्रौर यह उचित भी हैं। वास्तव में वे किव प्रथम थीं ग्रौर कथाकार पीछे। कहानियां उन्होंने कहानीकार बनकर लिखी हैं। श्रीमती सुभद्राजी की कहानियों का कलेवर प्रायः छोटा, कथानक किसी मामूली घटना पर ग्राश्रित, शैली सरल, सुलभी ग्रौर ग्रादर्श ग्रत्यन्त स्थूल हैं। कहानी लेखिका के रूप में वे सुधारक हैं। "भग्नावशेष", "पापी पेट," "मंभली रानी", "परिवर्तन", "ग्रामीए," "ग्रनुरोध" सभी कहानियां सामाजिक या वैयक्तिक न्याय, सहानुभूति सौर पर-दुःख-कातर पर न्राश्रित हैं। इन कहानियों में न उन्मादक रोमानी वातावरए हैं ग्रौर न क्रांतिकारी स्फुलिंग। यह बात ग्राशा के विपरीत सी लगती हैं। उनमें सहानुभृति ग्रौर छिपा मातृ-हृदय ही ग्रधिक मुखर है ग्रौर इस बात का ग्राभास मिलता है कि ग्रागे चलकर इस वीर राष्ट्र सेविका का मातृत्व उसके सैनिक से प्रबल हो उठेगा। नारी की वेवसी, पीड़न ग्रौर ग्रिभिशापों से उनका हृदय सदा द्रवित रहा है, फिर भी उनकी कहानियों में नारी के लिये क्रांति का ज्वलित सन्देश नहीं है। वे केवल एक क्षिएक भांकी, जीवन के कुछ मिनट, कुछ दिन पट पर चित्रित कर द्र जा खड़ी हो गयी हैं।

श्रीमती सुभद्रा जी किवता के क्षेत्र में भावना प्रधान रहीं। कल्पनाओं का चिन्तन उनका क्षेत्र नहीं। कहानी के क्षेत्र में भी उनकी यही स्थित हैं। काव्य में उन्हें ग्राशातीत सफलता मिली क्योंकि वहां हृदय से हृदय के मौन संभाषण के लिये ग्रवकाश हैं। कहानी की स्थित भिन्न हैं। वहां बृद्धि ग्रागे ग्रीर हृदय पीछे हैं। यही कारण हैं कि उनकी कहानियां प्राय: वर्णनात्मक किवता का विषय बन कर रह गयी हैं। फिर भी उनके सीधे-सादे चित्रों की सादगी में एक ग्राकर्षण हैं, वही ग्राकर्षण जो बेमुलम्मे की सरल भोली बात में होता हैं। श्रीमती सुभद्रा जी की कहानियों में उनके हृदय की घड़कन सुनायी पड़ती हैं। उनकी कहानियों के कथानकों की सादगी में भी कुछ नवीनता ग्रौर पात्रों की सरलता में भी विचित्रता हैं, भाषा बहुत मधुर बोलचाल की ग्रौर प्रवाहमय। उनके "बिखरे मोती को हिन्दी साहित्य सम्मेलन का सेकसरिया पुरस्कार प्राप्त होने का गौरव प्राप्त है।

इस युग के लेखकों में श्रीमती उषादेवी ग्रौर श्री जहूर बरूश ही ऐसे हैं जो केवल कहानी लिखते हैं। जहूर-बर्श सैंकड़ों कहानियां ग्राज तक लिख चुके हैं ग्रौर उनके हाल ही में प्रकाशित "हम पिरशीडण्ट है" के लिये मध्यप्रदेशीय शासन साहित्य परिषद् ने ५००) का पारितोषिक प्रदान किया है। मुंशी जहूर बरूश कदाचित् मध्यप्रदेश के एक मात्र कहानीकार हैं जिनकी कहानियां लगभग १६३० से ग्राजतक समान ग्रादर के साथ पढ़ी जा रही हैं। उनकी कहानियों के विषय विविध हैं। जीवन की रंगीनी, ठिठोली, गहराई, दर्द सभी कुछ उनमें ग्रत्यन्त सफलता के साथ चित्रित हुग्रा है। फिर भी करुए पारिवारिक चित्र उपस्थित करने में वे सिद्धहस्त हैं। एक मुसलमान के नाते उन्होंने ग्रपनी ग्रनेक

कहानियों में भव्य इस्लामी वातावरए। ग्रौर मुस्लिम परिवारों, तथा उनकी घार्मिक मान्यताग्रों ग्रौर विश्वासों की सही-सही खुशनुमा तसवीर पाठकों को दी है। वातावरए। उत्पन्न करने में तो उन्हें यों भी कमाल हासिल है। कहानी के प्रारम्भ से ही वे पाठक को विश्वास में ले लेते हैं ग्रौर उससे मैत्री स्थापित कर लेते हैं। वे जहां एक ग्रोर करुए। चित्रों के ग्राक्लन में सिद्धहस्त हैं वहां पुरमजाक, फबती भरे, गुदगुदा देने वाले फिसाने लिखने में भी। भाषा उनकी वफादार बीबी है जो सुख-दु:ख,ग्रांसू-मुस्कान, हरम-जंगल, महल-भोपड़ी ग्रौर मसजिद-कसाई खाने कहीं भी उनका साथ नहीं छोड़ती। श्री जहूरवस्त्रा विशुद्ध संस्कृतमयी शैली में भी लिख सकते हैं ग्रौर फमीह उद्दू में भी। उर्दू की जानकारी ने उनकी भाषा को गति, ग्रोज ग्रौर जिन्दादिली प्रदान की है। मुहावरों के प्रयोग में उनका सानी नहीं। उनके व्यंग वड़े मनोरंजक ग्रौर मजाक बड़े मीठे होते हैं।

श्री जहूरबक्त ने द्वेष, ईर्प्या, साम्प्रदायिकता, ग्रन्थ विश्वास ग्रौर गरीबी से भरी दुनिया को ग्रपनी ग्रांखों देखा ग्रौर समभा है, जिन्दगी की, परिवार की ग्रौर समाज की बड़ी भोंडी-भोंडी तसवीरें उनके सामने हैं। हिन्दू विश्वास परम्परा को वे एक ग्रहिन्दू की दृष्टि से देख सके हैं ग्रौर जैसा उन्हें दिखा, उन्होंने निःसंकोच दूमरों को भी दिखा दिया है। हिन्दी के कुछ पाठकों को कभी-कभी उसमें साम्प्रदायिकता भी भांकती दिखी है पर हमें हिन्दी ग्रौर हिन्दू को ग्रलग कर के देखना चाहिये, देखना भी होगा। हमारे लिये यही क्या कम गौरव की बात है कि श्री जहूरबस्श हिन्दी जगत् के प्रतिनिधि कहानीकारों में हैं।

श्रीमती उपादेवी मित्रा की मातृभाषा वंगला है। वे प्रारम्भ में वंगला में ही लिखती थीं और उनकी तत्कालीन कहानियां "वसुमती", भारतवर्ष", पंचपुष्प" ग्रादि पत्रों में प्रकाशित होती थीं। उन्होंने सन् १६३३ से हिन्दी में लिखना प्रारम्भ किया और उनकी प्रथम हिन्दी कहानी "मातृत्व " "हंस" में प्रकाशित हुई जिससे स्व. श्री प्रेमचन्द जी अत्यन्त प्रभावित हुये और उन्होंने उन्हें एक पत्र में लिखा, "ऐसी दसकहानियां भी तुम लिख दो तो हिन्दी के गल्प लेखकों में तुम्हारा स्थान सर्वोत्तम हो जायगा।" तब से अबतक श्रीमती उपादेवी जी अनवरत गित से कहानियां और उपन्यास लिखती जा गही हैं। जिनमें "वचन का मोल", "पिया", "जीवन की मुसकान", "पथचारी" "ग्रावाज", ग्रादि उपन्यास ग्रीर "ग्रांधी के इन्द्र", "महावर", "सान्ध्य पूरवी", "नीम चमेली", "रागिनी", "मेघमल्हार", ग्रादि कहानी-संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इनके ग्रतिरिक्त उनकी ढेरों कहानियां मासिक पत्र-पित्रकाग्रों में प्रकाशित होती रहती हैं।

श्रीमती उपादेवी कहानी कहने की कला में सिद्धहस्त हैं। उपन्यास श्रौर कहानी दोनों ग्राप बालक की तरह चुपचाप बैठे मुनते रहिये—उत्सुक, "श्रौर-श्रौर" के जिज्ञासु बालक के समान—ग्रौर लगेगा, बूढ़ी दादी बड़े प्यार से ग्रापक सामने में रहस्य का पर्दा उठाती जा रही हैं। एक कौतूहल, उत्सुकता ग्रौर जिज्ञासा जगाती चलती हैं उनकी कहानियां। उनका सूत्र कहीं नहीं टूटता, नीरसता कहीं नहीं ग्राने पाती। उपादेवी जी की दूसरी विशेषता है, उनकी करुणाईता। बंगाली काव्य के समान उनके कथा-साहित्य का ग्रधिकांश गहरी टीस ग्रौर वेदना से स्नात है। उजड़े वसन्त, बरसे बादल ग्रौर लूटे सुहाग का सूनापन ग्रौर रुग्रांसी जगा देने वाली उदासी उस पर बरसती है। इस कारण उसकी कथाग्रों का वातावरण प्रायः रहस्यमय, धुंघलका ग्रौर कुछ-कुछ भय—भीगा रोमांच जगा देने वाला—सा हो गया है। उनकी कहानियों पर बंगला की छाप स्पष्ट है। उनकी भाषा पर भी बंगला प्रभाव है। इस कारण उनकी ग्रभिव्यक्ति कई स्थानों पर ग्रटपटी सी हो गयी है, किन्तु साथ ही उसमें काव्यत्व की मात्रा बढ़ गयी है। उपादेवी जी ग्रपनी बात कहने के लिए पहले वातावरण, तैयार कर लेती हैं। देखिये—

"हवा की हल्की-हल्की मुस्कान उसके रोमकूपों में प्रवेश कर शरीर के रक्त को जमा दे रही थी । बलवीर को लगने लगा, जैसे वह क्रमशः जमती जा रही है श्रौर ग्रब जम कर वह पत्थर की बन जायगी ।

"क्या पत्थर इसी तरह बनते हैं ?ेसोच उठी बलवीर—वे जो बड़े काले पत्थर देखने में ग्राते हैं, क्या वैसे ही गृहहीन मनुष्य ठंड में जम कर पत्थर वने हैं। सोच रही थी ग्रौर सोचती ही चली गयी—तो उसक दोनों बच्चे, जो कि लाहोर में गड़े हैं, वे भी जम कर ग्रव तक पत्थर बन गये होंगे।" उपर्युक्त उदाहरए। में उनकी भाषा ग्रौर वर्णन शैली के गुए।-दोष स्पष्ट हैं।

श्रीमती उषादेवी को जीवन ग्रौर जगत् का बड़ा श्रनुभव है। पुरुष श्रौर स्त्री की शक्ति श्रौर दुर्बलताश्रों से वे पूर्ण श्रवगत हैं। कोलाहल भरे जंगल के एकान्त निभृत कोने में कभी माता की, कभी बहन की, कभी पत्नी की, कभी पुत्री की ग्रौर कभी उपेक्षिता परित्यक्ता की उँगलियों से उन्होंने जो करुण, श्रोजोमय, दिव्य, स्वाभिमान पूर्ण श्रौर स्नेहिल भव्य नारी चित्र उतारे हैं, उन पर दृष्टि टिकी रह जाती है, किन्तु बंगाल की परम्परा के श्रनुरूप उनमें से हर एक में मातृच्छिव का श्रोज सर्वोपरि दमक उठा है।

प्रचार से दूर वे स्रभी भी बसाये जा रही हैं, काव्य, संगीत स्रौर प्रकृति माधुरी की त्रिवेणी के तट पर, स्रपनी कथा-साघना का प्रयोग। श्री प्रेमचन्द जी ने उनकी इन्हीं विशेषतास्रों को लक्ष्य कर के कहा था, "श्रीमती उपादेवी की कहानियों में प्राकृतिक दृश्यों के साथ मानव जीवन का ऐसा मनोहर सामञ्जस्य होता है कि रचना में संगीत की माधुरी का स्नानन्द स्नाता है। साधारण प्रसंगों में रोमांस का रंग भर देने में उन्हें कमाल हासिल है।"

दूसरे खेवे के लेखकों में हम श्री रामानुजलाल श्रीवास्तव, वनमाली, ग्रंचल, प्रभुदयालु ग्रग्निहोत्री, नर्मदाप्रसाद खरे, ज्योतिर्मय, ग्रनन्त गोपाल शेवड़े, देवीदयाल चतुर्वेदी "मस्त", श्रीमती हीरा देवी चतुर्वेदी भ्रादि को ले सकते हैं। ये लेखक सन् १६३५ ग्रौर १६४५ के बीच प्रकाश में श्राये। यद्यपि इनमें श्री रामानुजलाल जी ग्रवस्था की दृष्टि से हमारे समालोच्य काल के प्रथम दशक में ग्रा सकते हैं। उनकी पहली कहानी सन् १६२७ में 'सरस्वती' में निकली थी, किन्तु कहानी कला के विकास की दृष्टि से वे प्रथम लेखकपञ्चक से बाद के ही माने जायेंगे। हिन्दी कहानी का स्वरूप सन् १६३० तक स्थिर हो चुका था ग्रौर वह ग्रन्य भारतीय भाषाग्रों के मुक़ाबिले में सशक्त हो चुकी थी। प्रेमचन्द ग्रीर उनकी शैली के लेखक सुदर्शन, कौशिक, चतुरसेन शास्त्री ग्रादि का दल हिन्दी उपन्यासों के प्रति पाठक के मन में ग्रादर का स्थान पा चुका था ग्रौर रोमाण्टिक लेखक क्षेत्र में ग्रवतीर्ण हो चुके थे। फिर भी जैसा कि मैंने पहले कहा है, प्रयोगों के लिये मध्यप्रदेश की भूमि विशेष अनुकूल नहीं रही। प्रयोग संघर्षों में पहले हैं, चाहे वे संघर्ष जीविका के हों या दूसरी-तीसरी भूख के। मध्यप्रदेश की शान्त, स्वयंपूर्ण, परितुष्ट भूमि में संघर्षों को पनपने का अवकाश सदा ही कम रहा है। इसलिये यहां नये नये प्रयोग भ्राये भी तो उत्तरप्रदेश की नकल पर। फलतः वे सदा प्राने पड कर ग्राये ग्रीर तब ग्राये जब उनमें लोगों को त्राकृष्ट करने का सामर्थ्य नष्ट हो चुकता रहा। जिन लोगों को सदा नये की भस्र रहती हैं, वे कलाकार भ्रौर पाठक हमारे लेखकों को इसीलिये द्वितीय श्रेणी का मानते रहे। उन्हें जिनकी श्रांखें योरोपीय साहित्य के नित नये वादों ग्रौर टेकनीक के प्रयोगों से चमत्कृत होकर उनके पीछे-पीछे चलने में कृतार्थता का भ्रनुभव करती थीं और जिनकी कलम उनकी नकल कर स्वयं को कृतकार्य मानती थीं, भला कौन समभाता कि भ्रात्मा ग्रीर देह में क्या ग्रन्तर है, वस्तू ग्रीर रूप में कौन श्रेष्ठ है ? किन्तु ग्रनुकृति से ग्रलग रहने का जो एक शुभ परिएाम होता है, वह इस प्रदेश की प्रायः रचनाग्रों पर हुग्रा। मध्यप्रदेश के शायद ही किसी लेखक का ग्रपना निजी व्यक्तित्व न हो ग्रौर शायद ही किसी लेखक की कृतियों में बासीपन मिले।

हां तो इन लेखकों तक ग्राते-ग्राते कहानी में घटना के बदले चिरत्र के विकासको महत्त्व दिया जाने लगा था। सिवनय अवज्ञा ग्रान्दोलन, सन् १६३० के बाद की मन्दी ग्रौर बेकारी ने लोगों के मन को निराशाविष्ट कर दिया था। हिन्दी काव्य के क्षेत्र में भी वैचारिक ग्रौर शैलीगत परिवर्तन हो रहे थे। ग्रब वह कैशोर्य से बढ़ कर तारुण्य का स्पर्श करने लगी थी। ऐसी स्थित में कहानीकारों का यह ग्रौर दल सामने ग्राया।

इन कथाकारों में श्री रामानुजलाल जी निहायत फक्कड़ तिबयत के श्रौर जिन्दादिल लेखक हैं। कथा-शास्त्र का काफ़ी श्रध्ययन श्रौर मनन कर वे इस क्षेत्र में श्राये। उर्दू श्रौर फ़ारसी का भी सहारा उन्हें था। श्री जहूरबख्श की जिन्दादिली श्रौर परिहास को थोड़ा श्रौर सुष्ठु उन्होंने बनाया। उनके व्यंग्य में परिष्कार, हॅसी में श्रावश्यक संयम श्रौर फक्कड़पन में साधुता है। कोई पन्द्रह कहानियां उन्होंने लिखीं, किन्तु जो लिखा पुरश्रसर। वस्तु, उसका संग- उनकी परिहास कथाओं पर मराठी की सुविदित कहानी लेखिका और उनकी पत्नी सौ. यमुताई शेवड़े का प्रभाव स्पष्ट है। वस्तु और तन्त्र दोनों में श्री शेवड़े मोपासां के स्कूल के जान पड़ते हैं। भाषा पर भी उनका अच्छा अधिकार है भौर बात को अत्यन्त सरल शब्दों में विस्तार किन्तु रोचकता के साथ कहने में सफल हैं।

श्री मंगलप्रसाद विश्वकर्मा, श्री ग्रानन्दीप्रसाद श्रीवास्तव, श्री लक्ष्मीप्रसाद मिश्र "कविहृदय", श्री श्याम ग्रीर श्री "चन्द्र" के कहानी-संग्रह उपलब्ध नहीं हैं। इसलिये उनकी कहानियों का विवेचन यहां सम्भव नहीं हैं। "कि हृदय" सुन्दर लिखते थे, पर न जाने क्यों, उनकी लेखनी ने बीच में विश्राम ले लिया। उक्त तीनों कथाकारों की देन महत्त्वपूर्ण है।

तरुण बन्धुओं में—जिन्होंने अपेक्षाकृत देर से लिखना प्रारम्भ किया, किन्तु शीघ्र ही हिन्दी जगत् का ध्यान अपनी स्रोर श्राकृष्ट कर लिया है, श्री हरिशंकर परसाई, श्री विष्णुदत्त अगिनहोत्री, श्री मधुकर खेर, श्री कुमार साह, श्री नरन्द्र, श्री शेष स्रौर श्री स्नान्दमोहन अवस्थी मुख्य हैं। इनमें श्री परसाई का कहानी संग्रह "हँसते हैं, रोते हैं" प्रकाशित हो चुका है। इसमें सन्देह नहीं कि विचारों की ईमानदारी, गहरी अनुभूति, संघर्षों से प्रत्यक्ष जूभकर स्रौर जीवन की भट्टी में तप-तप कर पाये हुए निखार, जीवन की प्रगति पर आस्था, प्रखर आलोचक के साथ मानवतावादी दृष्टिकोण, मस्ती, जिन्दादिली स्रौर भाषा पर अधिकार इन बातों का मिल कर जो संयुक्त प्रभाव कला पर पड़ना चाहिये, वह श्री परसाई में आप देख सकते हैं। उनकी कल्पना स्रौर अनुभूति में कितना बड़ा अन्तर होता है स्रौर अनुभूति के स्पर्श से कला कितनी प्रभावोत्पादक बन जाती है, यह किसी को देखना हो तो श्री परमाई की कहानियों में देखें।

श्री विष्णु दत्त ग्रग्निहोत्री का एक कहानी संग्रह "सोने का सांप" दो वर्ष पूर्व प्रकाशित हुग्रा। श्री ग्रग्निहोत्री किव भी हैं। उनकी कहानियों में यौवन का उद्दाम स्वर है ग्रौर छलकती भावुकता है। श्री मधुकर खेर, काफ़ी ग्ररसे से लिखते ग्रा रहे हैं। श्री खेर की जन-जन पर होने वाले ग्रन्याय के प्रति ग्रसन्तोष की भावना है। वे जनसाधा-रणु के मनों में व्याप्त ग्रसन्तोष को व्यक्त करते हैं। उन्हें जीवन का ग्रच्छा ग्रनुभव है ग्रौर भाषा में प्रौढ़ता है। सरल सीधी शैली, दैनन्दिन जीवन के सूक्ष्म घटनाग्रों पर ग्राधारित कथानक ग्रौर मर्मस्पर्शी ग्रवसान उनकी कहानियों की विशेषता है। श्री कुमार साहू का एक कहानी संग्रह "चट्टान के दुकड़े", कोई चार-पांच वर्ष पूर्व प्रकाशित हुग्रा है। इन कहानियों में कोई नया दृष्टिकोण या शैलीगत नावीन्य नहीं, किन्तु कथानक के गठन ग्रौर उसके पेश करने में ग्राक-र्षण ग्रवश्य है।

श्री रामनारायए उपाध्याय, ग्राम जीवन के शिल्पी हैं। ग्रामीए। ग्रीर कृषक जीवन को बहुत ज्यादा क़रीब से उन्होंने दखा-समभा है। उनकी कहानियों के एक संग्रह "ग्रनजाने-जाने-पहिचाने" में जीवन के विविध ग्रनुभवों का ग्राकलन है। इन रेखाचित्रों में जीवन के छोटे-छोटे खण्डों का ग्रंकन हैं। ये चित्र कलात्मक दृष्टि से भी बहुत मार्मिक ग्रीर सम्पूर्ण उतरे हैं। हां, जहां लेखक उपदेशक बन गया है, वहां कला को क्षति ग्रवश्य पहुँची है। फिर भी इसमें मतभेद नहीं हो सकता कि श्री उपाध्याय के हर रेखा चित्र में लेखक का ईमानदार, मरल, ग्रात्मीयता भरा, साधक रूप स्पष्ट भलकता है ग्रीर शैली में ग्रामीए। का सा भोलापन।

श्री नरेन्द्र का एक कहानी संग्रह "ग्रहण के बाद" प्रकाशित हुम्रा है । श्री नरेन्द्र प्रगतिशीलता के समर्थक, जनवादी ग्रीर यथार्थ के चित्रकार हैं । ग्रिभव्यंजना पर उर्दू का प्रभाव है । श्री नरेन्द्र का पूरा नाम श्री देविनेनी विश्व-नाथराव है, ग्राप की मातृभाषा तेलगू हैं ।

श्री कृष्णिकिशोर श्रीवास्तव कहानीकार हैं श्रौर नाटककार भी। उनकी कहानियां काव्यमय वातावरण से श्रोत-प्रोत रहती हैं, श्रौर भाषा रसवन्ती। हल्के चुटकुले, चुटेले व्यंग श्रौर ग्रदम्य जीवन ग्रास्था कलाकार की कला में स्पष्ट भलकती है।

श्री ग्रानन्द मोहन ग्रवस्थी के "बन्धनों की रक्षा" ग्रौर "लघु कथा संग्रह" ये दोनों संग्रह काफ़ी लोकप्रिय हैं। लघु कथाकार के नाते वे ग्रपनी कथाग्रों में ग्रनावश्यक से बच-बच कर चले हैं। कथानक, ग्रिमिव्यंजना, सभी दृष्टियों से नये प्रयोगों का प्रयास भी ग्रवस्थी में दृष्टिगोचर होता है।

इन लेखकों के ग्रतिरिक्त श्रौर भी नये-पुराने लेखक प्रान्त में बिखरे हैं, जिनकी इस लेख में चर्चा करना सम्भव न हो सका। श्री ग्रानन्दीप्रसाद श्रीवास्तव, श्री शंकरलाल शुक्ल, श्री घनश्यामप्रसाद "श्याम", श्री केदार-नाथ भा "चन्द्र", मंगलप्रसाद विश्वकर्मा, श्री ब्रजभूषण सिंह "ग्रादर्श" ने भी कहानियां लिखी हैं, किन्तु उनके उपलब्ध न हो सकने के कारण इस लेख में उन पर चर्चा न हो सकी।

कुल मिला कर इस सम्पूर्ण साहित्य का सिंहावलोकन करने से कुछ बातें बड़ी स्पष्ट दिख जाती हैं। एक तो मध्य-प्रदेशीय कथा साहित्य में कृत्रिमता बिलकुल नहीं है। अधिकांश लेखकों ने तीव्र प्रेरणा से ही लिखा है, प्रकाशन के लिये नहीं। दूसरे यह साहित्य प्रायः आदर्शवादी है और मानव की उदात्त-वृत्तियों पर विश्वास करके चला है। तीसरे प्रगतिशील होते हुए भी, यह प्रगतिवादी नहीं है। जो लेखक क्रान्तिवादी लगते हैं, वे भी वास्तव में मानवतावादी ही हैं। वास्तव में हमारे प्रदेश का साहित्य संघर्ष का साहित्य नहीं है। उसमें शान्ति, मानवता और सहानुभूति का स्वर प्रबल है। पए, विशुद्ध जनवादी प्रवृत्तियों का समर्थन श्रौर वास्तविक जीवन का यथातथ्य चित्रए उनकी विशेषता है। श्री ज्योतिर्मय का भावव्यञ्जना पर पूरा ग्रधिकार है। उनकी भाषा प्रखर प्रवाहमय उर्दू बहुल है। हर दूसरी-तीसरी पंक्ति के बाद "डाट्स" की लम्बी पंक्ति से विना नाम देखे श्राप श्री ज्योतिर्मय का श्रनुमान कर सकते हैं। मध्यप्रदेशीय कहानी लेखकों में उनकी शैली प्रगतिवादी लेखकों के ज्यादा समीप है।

मध्यप्रदेश से बाहर जाकर अपनी एकान्त साधना और अडिंग निष्ठा से इस प्रदेश का नौरव बढ़ाने वाले साहित्य-सेवियों में श्री देवीदयाल चतुर्वेदी "मस्त" एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती हीरादेवी चतुर्वेदी का नाम भ्रादरपूर्वक लिया जाना चाहिये। व्यवसाय से पत्रकार होते हुए श्री चतुर्वेदी जी ने हिन्दी कथा साहित्य को जो कुछ प्रदान किया है, वह गौरव की बात है। श्रव तक श्रापके 'श्रन्तज्वीला', 'सन्नाटा', 'श्रावर्तन', 'उलटफेर', 'छोटी बात' और 'हवा का रुख' ये ६ कहानी-संग्रह श्रीर 'रैन बसेरा', 'श्रांख मिचौनी', 'रंग महल', 'दीपदान' 'भाग्यहीनों की बस्ती', 'प्यासी श्रांखें', 'श्रपना-पराया', 'श्रनु-ष्ठान', 'प्रवाह' और 'लक्ष्य बेघ' ये १० उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। 'उड़ते पत्ते' नामक नया उपन्यास भ्रभी अप्रकाशित है। इस प्रकार कुल मिला कर श्रापकी सत्रह पुस्तकें है। इनमें 'प्रवाह' पर ५०० रुपये और 'हवा का रुख' पर ३०० रुपये का पारितोषिक उत्तर प्रदेशीय सरकार ने तथा ''हवा का रुख' पर ५०० रुपये का पारितोषिक मध्यप्रदेशीय सरकार ने प्रदान किया है।

सन् १६४० ईस्वी के बाद, विश्व के रंगमञ्च पर श्रौर स्वयं भारत में जिस तरह घटनायें घटित हुईं, उनकी प्रतिकिया साहित्य पर ; विशेषतः कथा-साहित्य पर तीव हुईं। काव्य में रूढ़ता श्रौर कथा में ग्राहकता श्रधिक होती है। इस काल के हिन्दी कथा-साहित्य में वस्तुगत एवं शैलीगत कान्तिकारी परिवर्तन हुये। लेखकों ने पाठक का ध्यान वर्ग-संघर्ष की ग्रोर, युग-घोष के दोहराने वाले के रूप में नहीं, ईमानदार विवेचक के रूप में खींचा। इस युग के उपन्यासकार ने पाठक की दृष्टि मनुष्य के श्रस्थिचमें से हटा कर उसके अन्तर (मन) के दर्शन की श्रोर उन्मुख की। इसके परिणाम-स्वरूप कहानी के टेकनीक में परिवर्तन हुए, लघु श्रौर लघु-लघु कथाश्रों पर भी प्रयोग। स्वतन्त्रता की प्राप्ति के बाद जिस तरह हमारे देश के श्रार्थिक क्षेत्र में प्रयोग हो रहे हैं, उसकी तरह साहित्य के प्रत्येक ग्रंग में भी। श्री चतुर्वेदी जी मध्यप्रदेश के उन गिने चुने लेखकों में हैं, जो बदलती परिस्थितियों ग्रौर उनके साथ बदलते हुए कला-रूपों ग्रौर कला-मूल्यों के प्रति जाग्रत रहे हैं श्रौर जिन्होंने ग्रपना मन ग्रौर हृदय सहानुभूति के साथ उन्हें परखने ग्रौर परख कर ग्रहण करने के लिये खुला रखा है। "हवा का रुख" मेरे इस कथन का साक्षी है।

श्री चतुर्वेदी जी विचारों में पूर्ण भारतीय हैं। इस शताब्दी में भौतिकता ग्रौर ग्रध्यात्म के प्रतिपादक दो महान् व्यक्तित्वों, मार्क्स ग्रौर गांधी ने ग्रपनी गतिशील विचारधारा से युग के हर मस्तिष्क को किसी न किसी प्रकार ग्रान्दो-लित किया। साहित्य पर इसका ग्रसर गहरा पड़ा। भारत का कथाकार उससे प्रभावित कैसे न रहता? प्रेमचन्द तक जैसे ग्रादर्श ग्रौर यथार्थ में, वैसे मार्क्स ग्रौर गांधी के तत्त्वज्ञान में सन्तुलन बनाये रहने का प्रयत्न चला, किन्तु बाद में मार्क्स ग्रौर फायडवादी एक खेमे में तथा गांधी ग्रात्मवादी स्पष्ट रूप से दूसरे खेमे में बंट गये। श्री चतुर्वेदी जी इस दृष्टि से गांधीवादी परम्परा के यथार्थ से दूर न हटते हुये भी, ग्रादर्शवादी उपन्यासकार हैं।

श्री "मस्त" की कहानियों श्रौर उपन्यासों की कथावस्तु प्रायः हमारे बहुत समीप की, बहुत सुपरिजित हैं। ऐसा लगता है, जैसे लेखक स्वयं उन स्थितियों के बीच से गुजरा हैं। इसलिये उससे इतनी स्वाभाविकता सघ सकी हैं। इन रचनाश्रों में लेखक का विकसमान रूप सर्वत्र प्रतिबिम्बित हैं। जैसे वह श्रागे बढ़ता गया है, घटनाश्रों पर कम निर्भर होता गया, पात्रों में चारित्रिक विकास श्राता गया है श्रोर मनोविश्लेषण में उसकी दृष्टि पैनी होती गयी। क्या ही श्रच्छा होता, यदि परिस्थितियों श्रौर समस्याश्रों के निरूपण के समान उनके समाधान की श्रोर भी लेखक उतना ही ध्यान दे पाया होता। पर श्राज जब कि विश्व के बड़े से बड़े मस्तिष्क लाख प्रयत्न कर के भी समाधान खोजने में ग्रसफल हो

रहे हैं, हम ग्रपने कथाकार को ही क्यों दोष दें। इस दृष्टि से उनकी ग्रनेक कहानियों की सहसा समाप्ति भी क्षम्य ही मानी जायगी। परिमाण की दृष्टि से श्री "मस्त" ने मध्यप्रदेश के कथाकारों में सबसे ग्रधिक लिखा ही है।

श्रीमती हीरादेवी चतुर्वेदी का एक कहानी संग्रह 'उलभी लिड़यां' प्रकाशित हो चुका है ग्रौर इसके ग्रितिस्त कुछ फुटकर कहानियां। "उलभी लिड़यां" पर उत्तरप्रदेशीय सरकार से ५०० रुपये का पारितोषिक भी प्राप्त हुग्रा है। श्रीमती हीरादेवी जी विचार ग्रौर चिन्तन के क्षेत्र में ग्रपने पित की ग्रनुगामिनी हैं। फिर भी हीरादेवी जी की कहानियों की विशेषता है, उनके भीतर बोलता नारी हृदय। कहानियां दैनन्दिन जीवन की सुपरिचित घटनाग्रों को लेकर लिखी गयी हैं। ग्राधुनिक कहानी की टेकनीक पर भी वे खरी उतर सकती हैं। ये कहानियां पाठक के हृदय पर सीधा प्रभाव डालती है ग्रौर उसकी सहानुभूति प्राप्त कर लेती हैं। गृहस्थ जीवन की भावनाग्रों, उसके ग्रनुरोध-विरोधों, सन्तित-नियमन, साहित्यिक के ग्राधिक संकटों ग्रौर ध्वंस-निर्माण की समस्याग्रों पर लेखिका के विचार गांधीवादी हैं। हीरादेवी जी की नारी के पास समस्यायों हैं, प्रश्न हैं, पीड़ा है। ग्रपनी दयनीयता से वह सुपरिचित है, पर इस सबके समाधान के लिये ग्राधुनिक नारी के समान उसके पास विद्रोह का स्फुलिंग नहीं। वह भीतर ही भीतर सुलगती, ग्रपने सुखों की ग्राहृति देकर ग्रादशों के लिये जीना चाहती है। यह ग्रादर्शवादी दृष्टिकोण ग्रापकी प्रायः कहानियों में सुस्पष्ट है। श्रीमती हीरादेवी जी कथा लेखिका के ग्रीतिरक्त एकांकी लेखिका भी हैं।

श्री श्रनन्त गोपाल शेवड़े भी प्रतिभा-प्राप्त कहानीकार हैं। श्रंग्रेजी दैनिक की व्यवस्था, मराठी के श्रध्ययन श्रौर हिन्दी की समाराधना की त्रिवेणी के स्नान का पुण्य-लाभ करते हुए श्री शेवड़े जी ने हिन्दी कथा-साहित्य को जो दिया है, उसे हिन्दी जगत् ने स्नेहपूर्वक ग्रहण किया। 'ईसाईबाला','निशागीत','पूर्णिमा' श्रौर 'मृगजल' श्रादि चार उपन्यास श्रापके प्रकाशित हो चुके हैं और इनके साथ ग्रनेकों कहानियां। 'निशागीत' बहुत श्रिषक लोकप्रिय हुग्रा श्रौर उसके श्रनेक संस्करण निकल चुके। 'मृगजल' को मध्यप्रदेश सरकार की साहित्य परिषद् ने प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास स्वीकार कर १,००० रुपये से पुरस्कृत किया है।

कथाकार शेवड़े मध्यप्रदेश के कहानी लेखकों में कथावस्तु, शैली, श्रादर्श एवं भाषा दृष्टियों से एक स्वतन्त्र व्यक्तित्व रखते हैं। उनके उपन्यास व्यापक और उदार दृष्टिकोण लिये हुए श्रादर्शवादी हैं। ऐसे श्रादर्शवादी जिनके पात्र भावना और चिन्तन की ही नहीं, कर्म की कठोर किन्तु वरेण्य भूमि पर अपने श्रादर्शों को साकारता प्रदान करते पाठक के प्रेरणास्रोत बनने की क्षमता करते हैं। श्री शेवड़े के उपन्यासों में धर्म-सम्प्रदाय, देश और काल की सीमा से परे स्नेह, त्याग और सेवा का सन्देश हैं। जितना दिव्य स्नेह, जितना उदात्त समर्पण श्री शेवड़े के उपन्यास श्रीर कहानियों में प्रस्फुटित हुआ है, उतना इघर हिन्दी में कम देखने में श्राता है। यौन सम्बन्धों श्रीर ग्रस्वस्य मनोविकारों के विश्वदीकृत निरूपणों और विश्लेषणों से बोभिल कथा-साहित्य की वर्तमान मरुभूमि में श्री शेवड़े के स्नेह-सिक्त उपन्यास शान्तिदायी लगते हैं। मराठी के पौरुष, कर्मठता, ग्रनौपचारिकता, नारी के प्रति उदात्त भावना एवं हिन्दी क्षेत्र की भावुकता, श्रादर्शवादिता और शैली सज्जा का सम्मिश्रण श्री शेवड़े में स्पष्ट देखा जा सकता है। ईसाइयों—विशेषत: सुशीला, मरियम, नीना, जैसी ईसाई बालाओं की सेवावृत्ति और सादगी से वे बहुत प्रभावित मालूम होते हैं। इन नर्सों की छाप उनके मन पर ग्रमिट हैं। कला के प्रति वे बड़े भावुक और श्रादर्शवादी है। वे श्रपनी एक कहानी की नायिका के विषय में कहते हैं—"वह इस नरश्रेष्ठ कलाकार की ग्रमिभाविका है, बहन है, मां है; किन्तु वह नहीं है, जो नारी के जीवन की फलश्र्ति है। वह कलाकार की ग्रेयसी नहीं है, प्रेमपात्र है—हल्के और श्रीछे माने में, प्रेयसी नहीं, सबसे गम्भीर, सबसे गहरे और सबसे पुनीत ग्रर्थ से।" उनके इस कथन में ही नारी के प्रति उनका दृष्टिकोण स्पष्ट है। वास्तव में श्री शेवड़े ने हिन्दी को बड़े पुनीत नारी चरित्र दिये हैं।

श्री शेवड़े के कथाकार का एक ग्रौर पक्ष भी हैं, ग्रौर वह हैं, मधुर व्यंग्यकार का, मराठी के व्यंग को उन्होंने हिन्दी में ग्रधिक मघुर ग्रौर क्लीलतर बना दिया है । उनका व्यंग विदूपण नहीं, परिहास, स्नेह-सिक्त परिहास है । उनकी 'रेशम का कोट,''जेलर का रोमांस','तीसरी भूख',ग्रादि दर्जनों कहानियां स्वस्थ एवं ग्रादर्श हास्य-कथाग्रों के उदाहरण ह। ठन, शैली- सभी दृष्टियों से उनकी कहानियां उच्च स्तर की हैं । पशुपात्रों को स्राधार बना कर लिखी हुई उनकी कहानी "बिजली" काफ़ी प्रसिद्ध हुई । "मूंगे की माला", "भूल भुलैयाँ", उनकी शैली की प्रतिनिधि कहानियां हैं ।

श्री वनमाली को हिन्दी कहानी का पाठक भली प्रकार पहचानता है। वे कम लिखते हैं, पर जब लिखते हैं, तो प्रथम कोटि का। ग्रन्तर्जगत् में विचरण करने वाले इस लेखक की ग्रन्तर्जगत् से बड़ी गहरी ग्रौर सच्ची मैंत्री हैं। ग्रनन्त प्रकाश के किसी निभृत कोण में भटके, खोये, दुर्दर्श मेघ खण्ड के समान मानस गह्नर में छिपे, सोये भाव को पकड़ कर उसका वैज्ञानिक विश्लेषण करने में वे बड़े पटु हैं। इसलिये वनमाली जी की कहानियां हिन्दी की नयी से नयी कहानियों के माथ हैं। वे केवल ग्राख्यायिकायें लिखते हैं ग्रौर इस कला में उनकी कलम खूब मँज चुकी है। उनकी कथाग्रों में जीवन का कठोर यथार्थ चित्रित है, पर यथार्थ की विकृति कहीं नहीं। उनके यथार्थ में कटुता, उन्माद ग्रौर ग्रसन्तोष नहीं, सच्ची सहानुभूति की वेदना है। श्री जगन्नाथप्रसाद चौवे "वनमाली" शब्दों का समुचित, मन्तुलित ग्रौर वैज्ञानिक प्रयोग करने में सिद्धहस्त हैं।

श्री रामेश्वर शुक्ल "ग्रंचल" किव ग्रीर उपन्यासकार साथ-साथ है। उनकी दर्जनों कहानियां ग्रीर 'चढ़ती धूप', 'उल्का' तथा 'मरुप्रदीप', ये तीन उपन्यास प्रकाशित हैं। किव ग्रंचल के समान कहानीकार ग्रंचल के भी दो रूप हैं— प्यास ग्रीर ग्रतृप्ति में कारावोर, ग्रापादमस्तक रोमांसवादी ग्रीर युगीन विषमताग्रों तथा ग्रन्यायों के प्रति विद्रोही। ग्रंचल जी की कहानियों ग्रीर उपन्यामों में उनके दोनों रूप पूर्णतः निखरे हैं। कहानियों में जहां उनका प्रथम रूप साकार हुग्ना है, वहां उन्होंने ग्रादकों की भीनी चादर में स्वयं को छिपाने का प्रयास कभी नहीं किया। प्रेम-शरीर का शरीर से मिलन, उसके ग्रभाव में मनोव्यथा, मानसिक ग्रालोडन, ऐसा शायद श्री ग्रंचल जी स्वीकार करते हैं। उन्होंने इस बात को साहम के साथ कहा। स्नेह के क्षेत्र में वे ग्रित यथार्थवादी जान पड़ते हैं। एक सच्चे कलाकार के समान वे इस विषय में पूरे ईमानदार हैं— वाहर-भीतर एक समान। उनकी इस साहसिक किया में समाज का कितना हित होगा या साहित्य की उद्देश्यपूर्ति में कहां तक सहायता मिलेगी, यह दूसरा प्रश्न हैं। फिर भी इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि उनकी रोमांटिक कहानियों में मादकता, मिठास है ग्रीर मन को विलोडित करने की शक्ति है। ग्रीर यह यथार्थ केवल यथार्थ के लिये नहीं, श्री ग्रंचल जी ने उसे साधन बनाया है, सामाजिक ग्रार्थिक ग्रन्यायों पर कटाक्ष का ; यद्यपि ग्रधिकांश वह स्वयं साध्य वन गया है। जहां तक दूसरे स्वरूप का सम्बन्ध है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि बौद्धिक स्तर पर वे वहां भी ईमानदार है, पर ग्रनुभूति के ग्रभाव में ये चित्र ग्रतिरंजित ग्रीर ग्रस्वाभाविक बन गये हैं।

यही बात उनके उपन्यामों के विषय में कही जा सकती हैं। 'उल्का' और 'मरुप्रदीप' दोनों में नारी के संघर्ष की कहानी है। दोनों नारियों का संघर्ष जीवन की कुण्ठा और मड़न के प्रति है। इस संघर्ष में समाज की रूढ़ियों और अन्ध परम्पराओं के विरुद्ध नारी का अभियान है, पर यह अभियान अकेले नहीं। दोनों के मुंहवोले भाई उनके सह-यात्री हैं—भाई जिसके मानस के एक कोने में छिप कर प्रेमी वैठा रहता है और अघरों पर भाई का घोष। मुंहवोले भाइयों के ये दोहरे चित्र आधुनिक कालेजी वातावरण की देन हैं। इसमें सन्देह नहीं कि तीनों उपन्यासों में जीवन की प्रवृत्तियों एवं मानिक—कायिक पिपासाओं का मनोरम चित्रण हुआ है, किन्तु उनका समाधान नहीं। समाधान है भी तो पात्रों में इतना नैतिक माहस नहीं कि वे अन्यायों का प्रतिशोध कर सकें। एक तो यह संघर्ष अब बहुत पुराना पड़ चुका है, दूसरे वह पूर्णत: व्यक्तिगत है, जिसे सामाजिक बनाया जा सकता था, किन्तु लेखक के घोर व्यक्तिवादी होने के कारण वैमा सम्भव न हो सका, तीमरे उससे कोई सन्देश चाहे कान्ति का हो, चाहे सुधार का, नहीं मिलता। शरत के 'शेष प्रवन' की कमला के समान 'मरुप्रदीप' की नायिका भी निष्क्रिय पुतली बन कर रह गयी है।

जहां तक वस्तु को रूप दे ने का सम्बन्ध हैं,श्री ग्रंचल की कुशलता के सम्बन्ध में दो मत नहीं हो सकते हैं। ऐसा लगता है, जैसे किसी स्वप्न लोक के घुंघले चित्र एक के बाद एक ग्राकर उनके सामने ग्रनायास उतरते जा रहे हैं—ऐसे चित्र जो स्वयं एक दूसरे से पूर्ण ग्रपरिचित किन्तु उनके ग्रांगन में हमजोली—से गलबांही डाल एकरस हो जाते हैं। श्री ग्रंचल इन चित्रों को तरतीब से सजाते जाते हैं, ग्रावश्यकतानुसार उनमें यत्र-तत्र रंग भर देते हैं श्रीर यह देखिये एक सुन्दर प्रदिश्ति बन गयी।

श्री ग्रंचल जी जीवन के श्रालोचक भी हैं। मन की दुर्बल प्रवृत्तियों को वे खूब समभते हैं श्रौर उनसे लाभ उठाना जानते हैं। उनकी कथाश्रों को इससे बल मिला है। भाषा पर उनका श्रच्छा ग्रधिकार है, पर उर्दू का प्रयोग, जब वे करते हैं, भाषा में कृत्रिमता श्रा जाती है। कथाकार श्रंचल हिन्दी जगत् में श्रपना स्थान सुरक्षित कर चुके हैं।

भदन्त ग्रानन्द कौसल्यायन मूलतः निबन्धकार हैं। यद्यपि उनका घर सारा देश है श्रौर किसी एक प्रदेश के घेरे में बंधना उन्हें पसन्द नहीं। ग्राज तो वे मध्यप्रदेश में रह भी नहीं रहे। फिर भी गत १२, १३ वर्ष राष्ट्रभाषा कार्य के नाते वे मध्यप्रदेश में रह कर यहां के इतने ग्रात्मीय बन गये कि मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन के ग्रध्यक्ष भी डेढ़ वर्ष तक रहे। श्री ग्रानन्द जी ने कोई दो दर्जन कहानियां लिखी हैं, जिनमें उनके मीठे-कड़वे ग्रनुभवों का ग्राकलन है। यह ग्राकलन इतिहास की वस्तु होकर भी श्री ग्रानन्द जी की लेखनी में पड़ कर कला बन गया है। मन की कोमल वृत्तियों का स्पर्श उन्होंने बड़ी सतकंता से किया है ग्रीर कथा चित्रों में चतुर शिल्पी के समान बहुत थोड़ा, हल्का रंग भर कर उन्हें मनोरम बना दिया है। ग्रानन्द जी के ग्रनुभवों में विविधता है, एक-एक बात को वे तोल कर कहते हैं, उनकी एक-एक बात में संयम ग्रौर विवेक बोलते हैं। ग्रानन्द जी की विशेषता उनके सन्तुलन में है। उनकी कथाग्रों में परिष्कार खूब है। चुटकी लेने, कटाक्ष ग्रौर व्यंग या मीठे परिहास की कला में वे दक्ष हैं। धर्म, समाज, राजनीति, कुछ भी हो, बिना व्यक्ति का ख्याल किय वे चुटकी लेते चलेंगे, रुढ़ियों ग्रौर ग्रन्थायों की धज्जियां उड़ाते। उनकी लेखनी में ग्रमृत है, पर ग्रमृत पर छा जाने वाले विष के लिये "विषस्य विषमीषधम्" भी।

श्री प्रभुदयालु श्रग्निहोत्री की कोई डेढ़ दर्जन कहानियां श्रव तक निकल चुकी हैं। पहली कहानी "महामाया का प्रसाद", सन् १६३६ में "सरस्वती" में प्रकाशित हुई। इन कहानियों पर मत व्यक्त करना श्रन्य विद्वानों का काम है।

श्री नर्मदाप्रसाद जी खरे के दो कहानी-संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। वे किव हैं और कहानी लेखक भी। यह कहना किठन है कि वे किव रूप में ग्रिधिक सफल हैं या कहानीकार के रूप में। उनकी रचनाओं में उनके दोनों रूपों का किमक निखार स्पष्ट देखा जा सकता है। 'नीराजना' से 'कथाकलश' तक वे बराबर आगे बढ़ते गये हैं।

जिस प्रकार किवता के क्षेत्र में श्री खरे जी कोमल भावनाश्रों के शिल्पी हैं, उसी प्रकार कहानी में भी। श्रद्धा, त्याग, नम्रता, स्नेह, ये ही उनकी कहानियों के विषय हैं। नारी जीवन की निगूढ़ श्रन्तर्वृत्तियों या मनोदशाश्रों का वैज्ञानिक विश्लेषण भले ही उनकी कथाश्रों में न हो किन्तु परिवार में प्रतिदिन घटित होने वाली छोटी-मोटी घटनायें, उसके खट्टे-मीठे श्रनुभव, नारी की श्रनेक स्थितियां, उसके स्नेह, ईर्ष्या, घृणा,विनय, श्रादि भाव भी खरे जी की लेखनी से बड़े सुन्दर उतरे हैं। मां की ममता, पत्नी का विश्वास श्रीर सहनशीलता, बहन का स्नेह, सब पर उनकी दृष्टि गयी है श्रीर सबको उन्होंने खूब निकट से देखा है। श्री खरे जी की कहानियों ने रोमांस दिया है, मादकता दी है; श्रीद्धत्य, कान्ति, प्रतिहिंसा, चीख कहीं नहीं। उनकी हर कहानी की परिणित शान्ति श्रीर माधुर्य में है।

श्री खरे जी उसी प्रकार के लम्बे विवरण देते हैं, ग्रपने पात्रों की मानसिक स्थिति के, जैसे कि श्री प्रेमचन्द जी प्रारम्भ में दिया करते थे। यह प्रवृत्ति ग्रागे चल कर धीरे-धीरे कम होती गयी है। "काली शेरवानी" उनकी श्रेष्ठ-तम कहानियों में है, जो कला के मापदण्ड पर भी खरी उतरती है।

श्री खरे जी की भाषा भी उनके विषयों के समान ही मधुर श्रौर कोमल हैं। शायद ही किसी कहानी में कोई कटु या कर्कश शब्द मिले। वास्तव में श्री खरे जी की कहानियां किव हृदय की कहानियां हैं।

श्री सत्यनारायण "ज्योतिर्मय" की दर्जनों कहानियां ग्रब तक प्रकाशित हो चुकी हैं। वे वर्तमान युग के राज-नीतिक एवं सामाजिक जीवन के कटु एवं स्पष्ट ग्रालोचक हैं। दैनिक जीवन का गहरे यथार्थवादी दृष्टिकोण से निरू-

## मध्यप्रदेश की काव्य प्रवृत्तियाँ

#### श्री नन्दद्रलारे वाजपेयी

भध्यप्रदेश अपेक्षाकृत सुस्थिर और प्रशान्त प्रान्त रहा है—उसमें बड़ी उत्तेजनात्मक अथवा संघर्षमयी उतनी परिस्थितियां प्रायः नहीं रहीं और इस कारए। यह स्थिति जैसे मध्यप्रदेश के काव्य की मुख्य पृष्ठभूमि बनी रही है। उसने इस प्रदेश के काव्य को घीर और प्रशान्त गित प्रदान की है जो मध्यप्रदेश के इस युग के काव्य की विशेषता कही जा सकती है। यहां का काव्य सम्पूर्ण अतिवादों से रहित रहा है, काव्यगत क्षुद्रतायें भी यहां नहीं पायी जातीं।

इस प्रदेश की ग्राधुनिक–कविता में श्री माखनलाल चतुर्वेदी "एक भारतीय ग्राप्त्मा" ग्रौर श्री रामेश्वरप्रसाद शुक्ल "ग्रंचल" का काव्य ग्रपनी विशेषतायें रखता है, ये दोनों ही कवि ग्रपने-ग्रपने क्षेत्रों में प्रवर्तक भी कहे जा सकते हैं । चतुर्वेदी जी ने काव्य में ग्राध्यात्मिक राष्ट्रीयता ग्रौर ग्रंचल ने उद्दाम ग्राकांक्षा का प्रवर्तन किया है ।

यहां हम सुविधा के लिए इस प्रदेश के काव्य को तीन-चार ग्रंचलों में रखकर देखना चाहेंगे। इन विभिन्न काव्य-ग्रंचलों की कुछ न कुछ स्वतंत्र विशेषतायें भी हैं। प्रथम ग्रंचल "सागर, दमोह, जबलपुर" का है, जिसे हम महाकोशल ग्रंचल कह सकते हैं। दितीय रायपुर, बिलासपुर ग्रादि का छत्तीसगढ़-ग्रंचल है। तीमरा खण्डवा, होशंगाबाद ग्रादि का निमाड़ी-ग्रंचल ग्रौर चौथा नागपुर-विदर्भ ग्रंचल। इनमें से सागर-जबलपुर ग्रंचल का काव्य भौगोलिक स्थित के ग्रनुसार ग्रंपक्षाकृत उत्तरप्रदेशीय-काव्य के ग्रधिक समीप हैं। यहां के किवयों का सम्पर्क वहां की काव्य-धारा से स्वभावतः ग्रधिक है। छत्तीसगढ़ का इस ग्रंचल से कुछ भौगोलिक पार्थक्य है ग्रौर फलस्वरूप छत्तीसगढ़-ग्रंचल के काव्य में किञ्चित् भिन्नता के साथ-साथ उसमें निकटवर्ती भाषाग्रों का प्रभाव भी दिखलाई पड़ता है। निमाड़-विभाग के काव्य पर पं. माखनलाल चतुर्वेदी के व्यक्तित्व की सामान्य छाप दिखती है। विदर्भ ग्रौर नागपुर का ग्रंचल वस्तुतः हिन्दी का ग्रंचल नहीं है। फलस्वरूप वहां के काव्य में ग्रपर-भाषाग्रों की काव्य शैली ग्रौर प्रयोगों का पुट पाया जाता है। इस निबन्ध में हमारा किवयों की गएना का प्रयोजन नहीं है। यह मुख्य रूप से सामान्य प्रवृत्तियों का परिचायक लेख है। ग्रतः मध्यप्रदेश के ग्रनेक किव-मित्रों का इसमें उल्लेख न हो तो इसमें ग्राश्चर्य न माना जाय।

खत्तीसगढ़-श्रंचल के किव—श्री लोचनप्रसाद पाण्डेय श्रौर उनके ग्रनुज श्री मुकुटघर पाण्डेय हिन्दी-काव्य से प्रायः उसी प्रकार सम्बन्धित है, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में मैथिलीशरएग गुप्त ग्रौर उनके छोटे भाई सियारामशरएग गुप्त। लोचनप्रसाद जी के काव्य में संस्कृत छन्द ग्रौर भाषा रूपों का ग्रिधिक स्पष्ट निदर्शन है। उनके काव्य में पौराणिकता की छाया भी है। इसमें सन्देह नहीं कि उनकी किवता पर उड़िया ग्रौर बंगला भाषा के काव्य का प्रभाव भी है। लोचनप्रसाद जी प्रमुखतः पण्डित किव हैं। उनकी सारी भावधारा उपदेशोन्मुखी है। वीसवीं शताब्दी के ग्रारम्भ से ही उनकी किवतायों हिन्दी की तत्कालीन प्रतिनिधि पत्रिका "सरस्वती" में प्रकाशित होती रही हैं। गुप्त जी (श्री मैथिलीशरएग गुप्त) ग्रौर द्विवेदीजी (श्री महावीर प्रमाद द्विवेदी) की उस समय की रचनाग्रों की ग्रपक्षा पाण्डेय जी की रचनायें फिर भी ग्रधिक स्वच्छंद हैं। परन्तु द्विवेदी जी के सर्वग्रासी प्रभाव से उनकी कृतियां भी ग्रछूती नहीं रह सकी है।

मुकुटघर जी की रचनायें दो वर्गों में रखी जा सकती हैं । एक वह वर्ग जिसपर उनके बड़े भाई की छाप है, दूसरा वर्ग जो उनकी स्वतंत्र-प्रेरणा से निर्मित है । वस्तुतः यह द्वितीय वर्ग ही मुकुटघर जी की स्याति का मुख्य ग्राधार है। हिन्दी के स्वच्छन्दतावादी काव्य ग्रान्दोलन के समय के काव्य-संग्रहों में उनकी कविता प्रमुख-स्थान पाती रही है। मुकुटघर जी की इन स्वच्छन्द रचनाग्रों पर उनकी निजी काव्य प्रतिभा का प्रभाव तो है ही, बंगला, उड़िया ग्रौर ग्रंग्रेजी की स्वच्छन्द काव्य-शैली का रंग भी चढ़ा हुग्रा है। उन दिनों प्राकृतिक—सौंदर्य, स्वच्छन्द प्रेम, ग्रसामान्य ग्रौर ग्रज्ञात की ग्रभिलाषा की भावनाग्रों से समन्वित मुकुटघर जी की कविता विशेष रूप से लोकप्रिय हुई थी। इन कविताग्रों में देश ग्रौर विदेश के स्वच्छन्दतावादी कवियों की भावना से बड़ा साम्य दिखाई दिया था। "कुररी के प्रति" शीर्षक उनकी कविता की कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं:—

देख किसी माया-प्रान्तर का चित्रित चार दुकूल क्या तेरा मन मोहजाल में गया कहीं था भूल ? क्या उसकी सौंदर्य-सुरा से उठा हृदय तब ऊब ? या भ्राशा की मरीचिका से छला गया तू खूब? या होकर दिग्भ्रान्त लिया था तूने पथ प्रतिकूल ? किसी प्रलोभन में पड़ ग्रथवा गया कहीं था भूल ?

इन तथा ऐसी ही पंक्तियों से हिन्दी के स्वच्छंदतावादी काव्य का ग्रारम्भ हुग्रा था। खेद है कि मुकुटधर जी ने इसके बाद ही कविता लिखना बंन्द कर दिया ग्रौर वे युग-काव्य को ग्रपनी भाव-सम्पत्ति से पुरस्कृत न कर सक़े।

यहां हम इस अंचल के एक अन्य किव श्री पदुमलाल पुन्नालाल बक्शी का भी उल्लेख करेंगे, जिन्होंने आगे चलकर-किवता का क्षेत्र छोड़ दिया और गद्य का क्षेत्र अपनाकर प्रचुर यशार्जन किया। बक्शी जी की काव्य रचनाओं पर एक ओर दिवेदी जी का प्रभाव है तो दूसरी और युगगत स्वच्छन्द चेतना भी प्रतिबिम्बित हुई है। दोनों के सिम्मश्रण से बक्शी जी का काव्य एक तीसरा नया रूप ग्रहण कर लेता है,जिसमें न तो स्वच्छंद काव्य-भाव का निर्वाध प्रवाह है और न लौकिक तथा भौतिक लक्ष्यों का निर्देश। उनकी किवता तथाकथित "आध्यात्मिक" सांचे में ढल गई है। बक्शी जी अधिक समय तक काव्य रचना न कर सके इसका कारण कदाचित् यही है कि उन्होंने अपने को दो विरोधी संस्कारों और प्रभावों की खींचतान में पाया। कदाचित वे मूल रूप से किव न होकर चिन्तक, विचारक और अध्येता ही रहे हैं।

महाकोशल श्रंचल के किवः -- श्राचार्य द्विवेदी जी के प्रमुख सहकारी श्रीर "सरस्वती" के स्थायी लेखक श्रीर किव श्री कामताप्रसाद गुरु इस श्रंचल के खड़ी बोली के श्रारम्भिक किवयों में हैं। इनकी किवता की मुख्य विशेषता शब्द-परिमार्जन श्रीर भाषा के सुनियमित प्रयोग की रही है। इस क्षेत्र में इनका श्रधिकार स्वयं द्विवेदीजी मानते रहे हैं। "सरस्वती" के प्रमुख किव श्री मैथिलीशरए। गुप्त पर भी इनकी भाषा परिष्कृति का प्रभाव पड़ा है।

इस ग्रंचल की किवता का वास्तिवक स्वरूप सुभद्राकुमारी की रचनाग्रों में ही दिखाई देता है। छायावाद युग के काव्य की कल्पना प्रियता और सूक्ष्म सज्जा से दूर रहते हुए भी इनकी किवताग्रों ने हिन्दी संसार को मुग्ध कर लिया था। सुभद्राजी के लिए यह कम गौरव की बात नहीं कि युग के काव्य प्रवाह से भिन्न गित का ग्राधार लेकर भी वे युग की प्रमुख किवियत्री कहलाई। सुभद्रा जी के काव्य की प्रमुख विशेषता उसकी सरल निष्कपट भावना है। गार्हस्थ्य जीवन के मार्मिक संवेदन उनके काव्य में ग्रभिव्यक्त हुए हैं। माधुर्य और वात्सल्य की भावनाएं ग्रायास रहित रूप में उनकी काव्य पंक्तियों में उतरी हैं। वे राष्ट्रीय किवियत्री भी हैं। उनकी प्रसिद्ध किवता "भांसी की रानी" तथा "भांसी की रानी की समाधि पर" हिन्दी काव्य में ग्रप्रतिम हैं। सुभद्रा जी को महाकोशल की प्रतिनिधि काव्य प्रतिभा कहा जा सकता है।

केशव प्रसाद पाठक और रामानुजलाल श्रीवास्तव इस ग्रंचल के दो भावुक कलाकार हैं। इनकी भावुकता इन्हें ग्रनेक काव्य दिशाओं में ले गई है। इनकी कलाप्रियता इन्हें देश-विदेश के किवयों का काव्य रस लेने और उसे रूपांतरित कर हिन्दी पाठकों के समक्ष रखने को प्रेरित कर सकी है। इन दोनों किवयों का ग्रधिक महत्त्व हिन्दी काव्य को दूसरी भाषात्रों की श्रेष्ठ रचनात्रों से समृद्ध करने में हैं। दोनों किवयों पर फारसी ग्रौर उर्दू काव्य का प्रभाव विशेष रूप से दिखाई देता है। प्रांत में ग्रौर विशेष कर महाकोशल क्षेत्र में श्रेष्ठ काव्य परिष्कार की ग्रौर नवयुवकों को प्रेरित करने में इनका विशेष हाथ है। इनकी कला-मर्मज्ञता ग्रौर किवता की पहचान मार्मिक है जिसका लाभ महाकोशल के नवोदित किवयों को मिलता रहा है।

महाकाव्यों के प्रणेता दो प्रमुख किव द्वारकाप्रसाद मिश्र ग्रौर बलदेवप्रसाद मिश्र कमशः महाकोशल ग्रौर छत्तीसगढ़ ग्रंचल के होते हुये भी दोनों में यह बड़ी साम्यता है कि दोनों बड़े प्रबन्धों के रचियता है। सांसारिक ग्रनुभव ग्रौर विस्तृत प्रबन्ध योजना में इनकी ग्रसाधारणता सिद्ध हुई है। साथ ही प्राचीन इतिहास ग्रौर संस्कृति के ये मर्मज्ञ विद्वान हैं। दोनों की किवता पर गोस्वामी तुलसीदास के काव्य का प्रभाव दो भिन्न रूपों में पड़ा है। इन दोनों किवयों की मापधारा में वही ग्रन्तर है जो कमशः कृष्ण चरित्र ग्रौर रामचरित्र के मापकों में हो सकता है। द्वारकाप्रसाद मिश्र की ग्रभिरुचि ग्रधिक दार्शनिक है जब कि डाक्टर बलदेवप्रसाद के काव्य में नैतिक संस्कार ग्रधिक प्रमुख हैं। इन दोनों किवयों ने कमशः व्यास ग्रौर वाल्मीकि का उत्तराधिकार ग्रपनाना चाहा है। यहां हम "कृष्णायन" ग्रौर "साकेत संत" के काव्योत्कर्ष पर ग्रधिक कुछ नहीं कहेंगे। परन्तु इन दोनों किवयों में उच्चकोटि का प्रबंध-कौशल ग्रौर पाण्डित्य ग्रत्यधिक स्पष्ट है। वर्तमान युग की पृष्ठभूमि पर इन महाकाव्यकारों का मूल्याङ्कन कठिनता से हो पाता है। इनके काव्य का गांभीर्य ग्रौर विशालता भी वर्तमान पाठक के लिए बड़ा व्यायाम बन जाता है। फिर भी वर्तमान युग के हिन्दी काव्य में ये रचनाएँ ऐतिहासिक महत्त्व रखती हैं।

श्री भवानीप्रसाद तिवारी प्रगीत काव्य के रचियता मनस्वी कि है। रवीन्द्रनाथ की गीताञ्जिल का सुन्दर अनुवाद कर इन्होंने अपनी काव्य मर्मजता का परिचय किया है। अपनी स्वतंत्र रचनाओं में वे एक मौजी किव के रूप में दिखाई देते हैं। किसी एक विशिष्ट भावना या जीवन दृष्टि को न अपनाकर, इन्होंने विविध अवसरों पर विविध मनोवृत्तियों की परिचायक रचनाएँ प्रस्तुत की हैं। हिन्दी में ऐसे किवयों की संख्या कम है जो लोक सामान्य भूमि पर रहते हुए विविध अवसरों और मनोभावों के चित्र उपस्थित करते हैं। आए दिन व्यक्तित्वपरक और अन्तर्मुखी कृतियां ही अधिकता से प्रस्तुत की जा रही हैं। भवानीप्रसाद जी इसके अपवाद हैं। उनके काव्य में किसी एक वृत्ति का प्रधानता से आग्रह नहीं हैं। सागर क्षेत्र में श्री ज्वालाप्रसाद ज्योतिषी की भावनापूर्ण राष्ट्रीय रचनायें काफी प्रसिद्ध हो चुकी हैं। इस बीच सागर-विश्वविद्यालय में अध्यापक श्री कमलाकान्त पाठक के प्रगीत अपनी संवेदनशीलता और सूक्ष्म व्यंगात्मकता के गुणों से प्रचलित हो रहे हैं। श्री विष्णुदत्त अग्निहोत्री और श्री मुरलीधर दीक्षित कटनी जनपद के उल्लेख्य किव हैं, जिनकी रचनायें प्रदेश में समादृत हुई हैं।

यहीं हम श्री रामेश्वर शुक्ल 'श्रंचल' के काव्य-निर्माण का भी उल्लेख करेंगे, जिन्हें ऊपर मध्यप्रदेश की प्रतिनिधि काव्यघारा से भिन्न प्रकृति का स्रष्टा कहा गया है। वास्तव में 'श्रंचल' की कविता विशेष वैयक्तिक संवेदनों से इतनी श्रोत-प्रोत हैं कि वह इस प्रदेश की सामान्य श्रौर निर्वेयक्तिक काव्य-प्रकृति से मेल नहीं खाती। इसीलिए ग्रंचल जी को प्रादेशिक कियों की भूमिका पर रखकर देखना किठन हो जाता है। 'श्रंचल' के काव्य में एक परिव्याप्त लालसा का उद्दाम मानसिक प्रवेग बहुत स्पष्ट हैं। वियोग-काव्य की भूमिका पर श्रंचल जी ने जो ग्रावेगपूर्ण सौंदर्य चित्र श्रंकित किये हैं उनकी समता हिन्दी काव्य में कम ही मिलेगी। उनकी किवता में रूपों का ग्राधिक्य है परन्तु ग्रावश्यक काट-छांट श्रौर ग्रन्वित की कमी भी है। उनके काव्य में कलाकार का पक्ष पिछड़ गया है। उपमायें श्रौर दृश्य-चित्र एक पर एक श्राते हैं परन्तु उनके सन्तुलित प्रभाव में फिर भी न्यूनता रह जाती है। ऐसी रचनायें थोड़ी हैं जिनमें किव ने सम्पूर्ण एकाग्रता श्रौर एकसमता बरती हो। ग्रंचल की कृतियों में इस कमी के रहते हुये भी ग्रनेक ग्रतिक्रामक गुण हैं, जिनसे उनकी कृतियां हिन्दी—काव्य जगत् में ग्रपना स्थान बना चुकी हैं। ग्रंचल के मुख्य गुण उनकी भावातिशयता ग्रौर उनका प्रगल्भ पौर्ष है जो ग्राधुनिक हिन्दी किवता में उन्हें स्वतंत्र व्यक्तित्व देता है। श्री नर्मदाप्रसाद खरे ग्रौर उनकी पत्नी श्रीमती शकुन्तला खरे का नाम भी यहां उल्लेखनीय है।

निमाइ अंचल के किया :— इस ग्रंचल के कियों में, जैसा कि हमने ऊपर संकेत किया है, "भारतीय-ग्रात्मा" का व्यक्तित्व इतना ऊंचा उठ चुका है कि दूसरे किव उनकी छाया से बाहर निकलने में प्रायः श्रसमर्थ रहे हैं। "वीरात्मा" के नाम से किवता करनेवाले श्री शुकदेव प्रसाद तिवारी की प्रारम्भिक कृतियों में "भारतीय ग्रात्मा" की प्रेरणा परिव्याप्त है। जबसे तिवारी जी नागपुर ग्राये ग्रौर उन्होंने ग्रध्यापन कार्य करते हुए ग्रनेकानेक किवयों के काव्य का पारायण किया, तबसे उनकी किवता की रंगत बदली है। नागपुर में रहते हुये वीरात्मा जी की काव्य-कृतियों पर प्राचीन संस्कृत ग्रौर हिन्दी किवता का परिमार्जित प्रभाव दिखाई देता है। वर्तमान समय में लिखी गई उनकी किवतायें ग्रधिकतर ग्रनुवाद रूप में हैं ग्रौर एक विशेष प्रकार की कलात्मक समृद्धि लिये हुये हैं। यह समृद्धि ग्रध्ययन ग्रौर परिष्कृत ग्रभिरुचि का परिणाम है।

श्री भवानीप्रसाद मिश्र इस ग्रंचल के बड़े होनहार कि हैं। उन्होंने ग्रपने काव्य को "भारतीय ग्रात्मा" के प्रभाव से मुक्त कर लिया हैं। यह उनके लिए कम प्रशंसा की बात नहीं है। भवानीप्रसाद मिश्र में सुभद्राकुमारी चौहान की सी स्वाभाविक उद्भावना की मार्मिक शिक्त है। मध्यप्रदेश के प्रतिनिधि-किवयों में सुभद्रा जी के साथ भवानीप्रसाद मिश्र की गएगा की जा सकती है। दोनों का काव्य स्थानिक वातावरए। की नैसर्गिक सृष्टि हैं। दोनों की किवता में ग्रायासरहित ग्रवलंकृत प्रवाह हैं। इधर कुछ समय से हिन्दी किवता में प्रयोगवाद की पुकार उठी है, जिसकी हल्की ग्रावाज इस प्रदेश में भी सुनाई देने लगी है। इस काव्यधारा के संयोजकों ने भवानीप्रसाद जी को ग्रपने खेमे में लाने का ग्रायोजन किया है। भवानीप्रसाद की नैसर्गिक प्रतिभा का सा किव, ग्रावश्यकता होने पर किसी भी प्रकार की रचना कर सकता है, परन्तु प्रयोगों के संकीएं घेरे में भवानीप्रसाद की प्रतिभा समा नहीं सकेगी, यह तथ्य प्रयोगवादियों से छिपा नहीं है।

यहीं हमें निमाड़ ग्रंचल के सर्वप्रमुख किव श्री माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य पर भी दृष्टिपात कर लेना है। स्वतंत्रता ग्रान्दोलन के दिनों में चतुर्वेदी जी दीर्घकाल तक कारावास में रहे है। इसी से इनकी किवता मुख्यतः राष्ट्रीय भावना से संबलित है। राष्ट्रीयता के साथ उनकी दूसरी प्रवृत्ति ग्रात्म-विसर्जन की है जो उनके काव्य को ग्राध्यात्मिक दिशा देती है। इन दोनों के सम्मिलन से चतुर्वेदी जी का काव्य ग्राध्यात्मिक राष्ट्रीयता के रंग में रंग गया है। यह तो उनके काव्य का विधि-पक्ष है। उनका एक निषेध-पक्ष भी है, जो उनकी व्यंग्यात्मक रचनाग्रों में प्रस्फुटित हुग्रा है। यत्र-तत्र उनकी किवता में एक विशेष प्रकार की श्रृङ्गारिकता भी देखी जाती है, जो ग्रधिकतर ऊहात्मक है। इन रचनाग्रों में चतुर्वेदी जी सूफियों की रंगत लेकर ग्राये हैं, यद्यपि इनके काव्य का भाव-क्षेत्र बहुत ग्रधिक व्यापक नहीं है, परन्तु इनकी सूभें ग्रसाघारए। उत्कर्ष से समन्वित हैं। काव्य विषय के चुनाव में वे व्यक्तिमुखी प्रगीत किव की भांति ग्रपनी विशेष सीमा में बंधे हुये हैं। व्यापकता ग्रौर फैलाव उनका गुए। नहीं है, परन्तु भावना की गहराई उनके काव्य को पारदिशता का गुए। देती है।

चतुर्वेदी जी के शब्द-चयन और भाषा प्रयोगों के सम्बन्ध में अनेक समीक्षकों ने अपनी सुसम्मित्यां प्रकट की हैं। श्री अज्ञेय ने एक स्थान पर यह निर्देश किया है कि उस युग के काव्य पाठक भी वैसी ही दुरूह और अनिर्दिष्ट मनोवृत्ति के रहे हैं। इसिलये चतुर्वेदी जी की किवता की दुरूहता उन्हें अग्राहच नहीं हुई। परन्तु यह विलक्षण तर्क है। काव्यभाषा या काव्य प्रयोगों का विवेचन करने के लिए समय विशेष के पाठकों की तथाकथित स्थित या अभिष्ठिच को माप-दण्ड बनाने की आवश्यकता नहीं है। चतुर्वेदी जी की भाषा और उनके शब्द-प्रयोग वस्तुतः उनकी भावना के साथ एक विचित्र कशमकश में पड़े दिखाई देते हैं। जान पड़ता है कि किव की आवश्यक्ता नहीं के साथ उसके शब्द-चयन की होड़ लग गई है। भावना और उसकी अभिव्यक्ति की इस दौड़ में चतुर्वेदी जी का शब्द संसार पिछड़ जाता है। उनको कुछ कृत्रिम रूप से शब्दों को और भाषा-प्रयोगों को नियोजित करना पड़ा है, परन्तु चतुर्वेदी जी के लिए यह महत्त्व की बात है कि भाव और भाषा—गिरा और अर्थ की इस विसर्ग संभव और अनिवर्ष विसंगति को उन्होंने अपने असाधारण संकल्प तथा प्रेरणा द्वारा तिरोहित किया है और हिन्दी में अपनी अकाट्य प्रतिभा की प्रतिष्ठा की है।

नागपुर-विदर्भ ग्रंचल के किव :— इस ग्रंचल में ऐसे किव कम मिलेंगे जो इस क्षेत्र में रहते हुए हिन्दी की अपनी प्रतिभा से समन्वित हों-जिन्होंने इस प्रदेश में हिन्दी की स्वतंत्र परम्परा की स्थापना की हो । परन्तु हिन्दी के किमक प्रसार ग्रौर महाकोशल-नागपुर-विदर्भ के राजनीतिक संपर्कों के फलस्वरूप ग्राशा है यहां भी हिन्दी का एक स्वतंत्र ग्रंचल निर्मित हो सकेगा। ऊपर हमने "वीरात्मा" जी की चर्चा की है। स्वतंत्र राष्ट्रीय शासन की स्थापना के पश्चात् पिछले पांच-सात वर्षो में हिन्दी के ग्रनेक उदीयमान किव प्रान्त के विविध भागों से सिमटकर नागपुर पहुंचने लगे हैं। ग्राश्चर्य नहीं, यदि निकट भविष्य में नागपुर हिन्दी काव्य का एक मौलिक ग्रौर उल्लेखनीय केन्द्र बन जाय। पिछले कुछ वर्षो से वीरात्मा के ग्रितिरक्त श्री प्रभुदयालु ग्रिनिहोत्री तथा रामश्वरदयाल दुबे जैसे राष्ट्रीय प्रवृत्तियों के किव इस ग्रंचल में हिन्दी की टेक रखे हुये हैं। इस बीच श्री कालिकाप्रसाद दीक्षित "कुसुमाकर" भी राष्ट्रभाषा प्रचार सिमित वर्धा में ग्रागये है। ग्रिनिहोत्री जी की किवता संस्कृतिनिष्ठ है परन्तु इधर उनकी किवता पर से यह कृतिम ग्रावरण कमशःदूर होता जा रहा है। श्री रामश्वर दुबे के काव्य में राष्ट्रीयता ही उनका साथ दे रही है। इस क्षेत्र में हिन्दी किवयों का ग्रागमन बढ़ने लगा है ग्रौर इस क्षेत्र के काव्य पर उसका प्रभाव भी ग्रब दृष्टिगोचर हो रहा है। हस क्षेत्र

पिछली ग्रर्खं शताब्दी के हिन्दी काव्य का यह संक्षिप्त विवरण है। इसमें कितपय प्रौढ़ प्रतिभाग्नों का ही उल्लेख किया गया है। विगत पांच-सात वर्षों से हमारे इस प्रदेश में एक नवीन साहित्यिक ग्रभ्युत्थान हुन्ना है ग्रीर ग्रनेक नई प्रतिभायें काव्यक्षेत्र में ग्रागई हैं। इन नये किवयों की संख्या ग्रीर उनकी साहित्यिक संभावनायें विशेष ग्राशाप्रद हैं। यदि इन्हें समुचित प्रोत्साहन ग्रीर समीचीन दिशा निर्देश प्राप्त होता रहा तो ग्राश्चर्य नहीं इन में से ग्रनेक कि ग्रपने पूर्ववर्ती किवयों की काव्य प्रतिभा का ग्रतिक्रमण कर जायें तथा इस प्रदेश को उच्चतर साहित्यिक गौरव प्रदान करें। पिछली पीढ़ी के साहित्यिकों ने जो नींव तैयार की है, वह एक दृढ़ विशाल-भवन के लिए पूर्णतः उपयुक्त है। उद्यान में नये पूष्प ग्रीर नई किलकायें ग्रनूठे सीरभ से प्रान्तीय दिशाग्रों को ग्रामोदित करने लगी हैं। इन्हें देखकर हम विश्वासपूर्वक कह सकते है कि इस प्रदेश में हिन्दी काव्य की परम्परा न केवल ग्रक्षुण्ण रहेगी, वह ग्रिधकाधिक विकसित होकर हमारी साहित्यिक सम्पन्नता पर चार चांद लगा देगी।

## मध्यप्रदेश का हिन्दी नाद्य-साहित्य

#### श्री गोपाल शर्मा

जि समाज में रंगमंच का श्रभाव हो, वहां नाट्य साहित्य का उचित विकास नहीं हो पाता । रंगमंच से केवल एक पर्दे से सजे हुए मंच का बोघ नहीं होता। इसके श्रन्तर्गत कई बातें श्राती हैं। जिस समाज की श्रभिनय की श्रोर रुचि न हो, श्रभिनय कला को संगीत श्रौर चित्रकला के समान सम्मान श्रौर श्रद्धा की भावना से न देखा जाता हो, नाटक के प्रति ब्राकर्षण के साथ-साथ उसके तंत्र ग्रौर साहित्य-सम्बन्धी बारीकियों का ग्रर्थ समक्रकर ग्रानंद लेने की वृत्ति न उत्पन्न हुई हो उस समाज में रंगमंच का स्रभाव है, ऐसा समभना चाहिए। एक समय था जब नाटय-साहित्य मुख्यतया ग्रभिनय के लिये ही लिखा जाता था। कालिदास, भवभृति ग्रौर शुद्रक ग्रादि ग्रनेक नाटककारों की सारी रचनाएं ग्रभिनय-सूलभ हैं। नाटक की सार्थकता उसकी ग्रभिनेयता में है। ग्रन्यथा वह साहित्य की एक विशिष्ट लेखन-शैली बनकर रह जाती है। ऐसे साहित्यिक नाटकों पर कुछ समय बाद बड़ी कथाएं श्रौर उपन्यास हावी हो जाते हैं क्योंकि पात्रों, घटनात्रों ग्रौर कथानकों के तारतम्य का निर्माण उपन्यास लेखक स्वयं करते चलते हैं। वे ग्रपनी टीकाम्रों द्वारा उन्हें सजीव बनाते चले जाते हैं। नाटक में म्रिभनेताम्रों के व्यवहार मौर घटनाम्रों का संघटन इस तारतम्य की सुष्टि करता है तथा दर्शकों के मानस-पटल पर जाग्रत होनेवाली कल्पनाएं तथा संयोजक टीकाएं लेखकीय वक्तव्य का स्थान ग्रहए कर लेती हैं। इस तरह नाटक ग्रपने समग्र रूप का विकास करता चला जाता है। वास्तव में लेखक, अभिनेता और दर्शकों की सम्मिलित सुष्टि है। यही कारए। है कि नाटक-लेखकों के कंधों पर एक विशेष उत्तरदायित्व होता है । रंगमंच के तंत्र का ज्ञान, पात्रों की सजीवता, घटनाम्रों का ग्रौत्सुक्य ग्रौर ग्राकर्षण तथा स्वाभाविक कथोपकथन नाटक के प्राण हैं। इन सबको ध्यान में रखकर नाटक नहीं लिखा गया हो तो वह केवल साहित्यिक पाठ्य-सामग्री बनकर रह जाती है। एक समय था जब भारतीय हिन्दी भाषी समाज में रामलीला व नौटंकी का प्रचार था। जनता की मनोरंजन की भृख इनके द्वारा समय-समय पर तुप्त हो जाती थी। कभी-कभी कुछ रास मंडलियां भी श्राया करती थीं, जो श्रष्टछाप के काव्य साहित्य के श्राधार पर राधा-कृष्ण नृत्यों से पूर्ण संगीत-प्रधान कथानक प्रस्तुत करती थीं। रामलीला ग्रौर रास-कीड़ा को लोग धार्मिक भावनान्त्रों से देखते थे। में जो नौटंकियां हुम्रा करती थीं उनका प्रधान विषय वीर-गाथा म्रथवा उस प्रादेशिक भाग में प्रचलित कोई प्रेम-गाथा हुमा करती थी। सामान्य ग्रामीए। जनता का मनोरंजन करने में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है।

इसके उपरान्त भारतेन्दु युग में हिन्दी रंगमंच का निर्माण हुन्ना और अधिक से अधिक अभिनय नाटक लिखे गए और जनता के समक्ष प्रस्तुत किए गए। किन्तु भारतेन्दु हिर्द्दचन्द्र द्वारा रंगमंच स्थापित करने का प्रयत्न सामाजिक परिस्थितियों के कारण चिरस्थायी न रह सका। धीरे-धीरे पारसी थियेट्रिकल कंपनी ने जनता को मनोरंजन प्रदान करना आरम्भ किया परन्तु इनके नाटक साहित्यिक दृष्टि से उच्च कोटि के नहीं थे। पारसी थियेट्रिकल कंपनी के अवसान-काल में ही सिनेमा का प्रादुर्भाव हो गया था। इससे पहले-पहल नाट्य साहित्य को बहुत बड़ा धक्का लगा और कुछ समय के लिये रंगमंच समाप्त ही हुआ दिखाई देने लगा, परंतु आज ऐसी स्थिति नहीं है। लोग सजीव व्यक्ति को अपने सम्मुख उनके और उनकी समस्याओं का अभिनय करते देखना चाहते हैं। अतएव हिन्दी रंगमंच का पुनरुत्थान अवश्यम्भावी है।

मध्यप्रदेश के हिन्दी नाट्य-साहित्य की चर्चा करने से पहले हम उन नाटककारों को नहीं भूल सकते जिन्होंने कि स्रतीत में स्रनेक नाटक लिखकर मध्यप्रदेश को गौरव प्रदान किया है । सुप्रसिद्ध संस्कृत किव स्रौर 'उत्तरराम-

चरित ' के रचियता भवभूति इसी प्रान्त की विभूति थे। यह कहना स्रप्रासंगिक न होगा कि यहां के स्रिधकांश साहित्यकारों की प्रसिद्धि के पर्याप्त प्रकाशन की कमी का स्रनुभव स्राज भी हो रहा है। उसकी एक भलक भवभूति के इस कथन से भी दिखाई देती है—'कालो ह्ययं निरविधः विपुला च पृथ्वी।"

संस्कृत-साहित्य के लौकिक काल में तो मध्यप्रदेश के दो राजवंशों के ऐतिहासिक नाटकों से कथानक लिया गया है। कालिदास ने महाकोशल के अग्निमित्र और विदर्भ की मालविका की प्रेमगाथा को लेकर 'मालविकाग्निमित्र' नाटक लिखा है। परन्त्र मध्यप्रदेश के हिन्दी नाट्य साहित्य का वास्तविक प्रारम्भ भारतेन्द्र काल से ही माना जाना चाहिये। हिन्दी रंगमंच का सम्यक् प्रतिष्ठापन १६ वीं शताब्दी के उत्तराई में ही हुम्रा है। इसके पूर्व भी सन् १६०३ में रायगढ निवासी श्री अनंतराम पांडे ने 'कपटी-मुनि' नामक नाटक लिखा था। यह नाटक संयक्तप्रान्त तथा छत्तीसगढ़ के अनेक स्थानों में सफलतापूर्वक खेला गया था। श्री जगमोहनसिंह के मित्र पं. मालिकराम त्रिवेदी ने 'रामराज्यवियोग' तथा 'प्रबोध-चंद्रोदय' नाटक लिखे । इन नाटकों का ग्रभिनय करने के लिये उन्होंने एक मंडली भी स्थापित की थी। ऐसा सूना जाता है कि यह मंडली अभी तक विद्यमान है। ज्ञात हम्रा है कि श्री जगन्नाथप्रसाद 'भान' के पिता श्री बक्षीराम ने 'हनुमान' नाटक का अनुवाद किया था। इन नाटकों के अतिरिक्त जबलपुर निवासी श्री खिलावनलाल ने 'प्रेम सुन्दर' नाटक और नर्रासहपुर निवासी श्री गणपतिसह ने 'सत्योदय' नाटक लिखा था । कमबद्ध नाटकों के इतिहास के ग्रभाव में इन नाटकों के रचना-काल का ठीक-ठीक पता नहीं चलता । भारतेन्द्र काल में ग्रंग्रेजी श्रौर संस्कृत में नाटकों के श्रनुवाद करने का प्रचलन श्रारम्भ हुग्रा था । उसके प्रभाव से मध्यप्रदेश भी ग्रछता नहीं था । सन् १८८८ में जबलपुर की निवासिनी एक महिला ने जिसका नाम 'श्रायी' था 'मर्चेट श्राफ वेनिस' का हिन्दी में श्रनुवाद किया था। इस अनुवाद पर तत्कालीन नाट्य शब्दाविल का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। भारतेन्द्र के समय में दश्य के लिये गर्भा इद्भ का प्रयोग किया जाता था। इस नाटक के लिये भी दृश्य के लिये गर्भा इद्भ का प्रयोग किया गया है। इस अनुवाद की भाषा आधुनिक हिन्दी के विकास काल की भाषा है। उदाहरणार्थ एक संवाद नीचे दिया जा रहा है--

"बसानिम्रो—हे म्रन्टोनिम्रो! वह बात म्राप पर छिपी नहीं है कि उस बात का है कि जिस बड़े ऋण में म्रति व्यय ने डाला है। उस ऋण से छूटे मैं जिस दुरवल उपाय से रह सकता हूं उसकी म्रपेक्षा म्रधिक म्राडम्बर दिखलाने वाले पदार्थों से म्रपनी कितनी संपत्ति व्यय किया मौर मैं म्रब ऐसी उत्तर प्रतिष्ठा से भ्रष्ट होने का कुछ बिलाप नहीं करता जिस ऋण में मेरे व्यर्थ व्यय के काल ने डाला है; उस बड़े ऋण से छुटकारा पाने का मुख्य उपाय, हे म्रन्टोनिम्रो! म्राप के द्रव्य मौर प्रीति के कारण मैं म्रापका ऋणी हूं म्राप की प्रीति से मैंने म्राज्ञा पाई है कि मैं म्रपने सब उद्देश को कहूं कि कैसे ऋण से मनृणी होऊं।

अन्टोनिक्रो-हे प्रिय बसानिक्रो ! मुभसे यह वृतान्त कहो ; जैसे आप सर्वदा मेरे माननीय हैं उसी प्रकार यह भी आदरणीय होय तो निश्चय रिखये कि मेरे रुपयों के तोड़े, मेरी शरीर और मेरे असंख्य द्रव्य, सब आप के काज के लिये तैयार हैं।"

लेखिका के इस अनुवाद को बनारस संस्कृत कालेज के पंडित शीतलाप्रसाद त्रिपाठी ने साहित्योपाध्याय सूर्य-प्रसाद मिश्र के पास संशोधन के लिये भेजा था। अनुवाद की भूमिका एडवीन आर्नेल्ड (Edwin Arnold) सी. एस. आय. ने दिसम्बर १८८० में लंदन से लिखकर भेजी थी। भारतेन्दु काल के उपरान्त द्विवेदी युग में मध्यप्रदेश में राय देवीप्रसाद 'पूर्ण 'द्वारा सुप्रसिद्ध नाटक 'चन्द्रकला भानुकुमार 'नाटक लिखा गया था। शिवरीनारायण के पं. शुकलाल पांडे ने भी शेक्सपियर के 'कामेडी ऑफ एरर 'का 'भूल-भुलैया 'शीर्षक से अनुवाद किया।

मध्यप्रदेश के नाट्य साहित्य की चर्चा करते समय पं. माखनलाल जी चतुर्वेदी लिखित' कृष्णार्जुन युद्ध ' का स्मरण सर्वप्रथम ग्राता है । यह नाटक हिन्दी साहित्य सम्मेलन (१६१७) के ग्रवसर पर ग्रत्यन्त सफलतापूर्वक खेला गया था। 'कृष्णार्जुन युद्ध' में महाभारत की कथा का म्राघार लिया गया है। कथोपकथन में तत्कालीन प्रचलित शैली का प्रभाव स्पष्ट है—

ग्रर्जुन—में शपथ खाकर कहता हूं।

मुभद्रा—किसकी?

ग्रर्जुन—तुम्हारी।

सुभद्रा—यह देह नाशवान् है।

ग्रर्जुन—तुम्हारे मन की।

सुभद्रा—वह चंचल है।

ग्रर्जुन—तुम्हारे हदय की।

सुभद्रा—वह दुर्बल है। ... ...

'कृष्णार्जुन युद्ध' में साहित्य और रंगमंच का सुन्दर समन्वय है। इस नाटक में शिष्ट हास्य का भी मनुवित समावेश है जिसका उदाहरण नीचे दिया जा रहा है —

वत्स जियो कुछ वर्ष हर्ष को दूर भगाग्रो। बनो दया के पात्र गात्र को क्षीण बनाग्रो। सदा बढ़ें मन्दाग्नि ग्रांख की ज्योति घटाग्रो। बन कर पुस्तक कीट जगत में स्थाति बढ़ाग्रो। मेरा श्राशीर्वाद यह सिर घूमे, पर तुम नहीं। रोग शोक चिन्ता भवन हो जाग्रो तुम शीध ही।

डा. बलदेवप्रसाद मिश्र का रचना-क्षेत्र बहुमुखी हैं। समीक्षा, काव्य, निबन्ध, नाटक ग्रादि सभी क्षेत्रों में ग्रापने रचनाएं लिखी हैं। ग्रापके मुख्य नाटकों के नाम हैं—'शंकर दिग्विजय', 'वासनावैभव', 'समाजसेवक', 'दानी सेठ' ग्रौर 'क्षांति'। 'शंकर दिग्विजय' में शाक्त ग्रौर बौद्धधर्म की विजय का उल्लेख हैं। 'दानी सेठ' एक प्रहसन है वह ग्राधुनिक नाट्यतंत्र के ग्रधिक निकट हैं। ग्रधिकांश नाटकों का ग्राधार पौराणिक कथाएं हैं। वर्तमान दर्शकों को इस तरह के नाटकों के प्रति रुचि नहीं रही हैं। ग्रापके नाटकों के कथोपकथन काव्यमय ग्रौर चमत्कारपूर्ण हैं तथा कुछ नाटकों की शैली में पारसी-नाट्य परंपरा का ग्राभास भी मिलता है।

स्व. नर्मदाप्रसाद मिश्र ने भी कई एकाङ्कियों की रचना की है। उनके एकाङ्की, छात्रों द्वारा ग्रभिनीत होते रहे हैं। कुछ एकाङ्की बाल-साहित्य की श्रीवृद्धि करते हैं। स्व. कामताप्रसाद गुरु ने भी नाटक लिखा है जो प्रकािशत हो चुका है। वैयाकरण होते हुये भी गुरुजी में नाटक लिखने की प्रवृत्ति हुई, यह तत्कालीन साहित्य-ग्रभाव की पूर्ति की चिन्ता का परिणाम है।

मध्यप्रदेश के लब्धप्रतिष्ठ साहित्यकार से ठ गोविन्ददास भारत के अग्रणी नाट्य प्रणेताओं में से एक हैं। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध नाट्यकृति "तीन नाटक" के 'प्राक्कथन' में लिखा हैं—"बाल्यावस्था से ही मुफ्ते नाटकों से अनुराग रहा हैं "अतएव इसमें कोई संदेह नहीं कि हिन्दी नाट्य-साहित्य की उन्होंने महत्त्वपूर्ण सेवा भी की है। नाटकों के प्रति अपने इसी अनुराग के फलस्वरूप नाट्यकला सम्बन्धी पाश्चात्य तथा भारतीय शास्त्रीय-ग्रंथों का अध्ययन कर उन्होंने नाटक-सम्बन्धी अपने कुछ निजी मत भी स्थिर किए हैं और इसमें कोई संदेह नहीं कि उनके अधिकांश नाटकों का कलापक्ष उनके निजी सिद्धान्तों से ही प्रभावित है। अपनी इस दीर्घकालीन साहित्य-साधना में उन्होंने विशेष रूप से नाटकों की ही सृष्टि की है।

सेठ गोविन्ददास की नाट्यकला पर विचार करते समय हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि प्रसादोत्तर नाटक-साहित्य में एकांकी नाटकों का उद्भव हो चुका था और वे शनैं:-शनैं: प्रगति के पथ पर अग्रसर भी हो रहे थे। कदाचित् इसीलिये सेठजी ने भी एकांकी नाटकों के सृजन की ओर विशेष ध्यान दिया है और पौरािएक ऐतिहासिक तथा विविध विषयों से सम्बन्धित एकांकियों के सृजन के साथ-साथ पाश्चात्य मनीिषयों के विचारों से प्रभावित होकर पाश्चात्य विचार-धारा तथा नवीन तंत्र का समन्वय कर समस्यामूलक एकांकियों की भी सृष्टि की है जिनमें कि अतीत-गौरव के चित्रए के अतिरिक्त आधुनिक समाज के विविध वर्गों, समस्याओं तथा राजनैतिक आन्दोलनों का भी वास्तविक चित्रए किया गया है। जहां कि एक और उन्होंने सन् १६२० से अब तक के निजी अनुभवों पर आधारित भारतीय समाज तथा बहुमुखी मानवजीवन की आदर्शोन्मुख व्याख्या की है वहां साथ ही प्राचीन आर्य संस्कृति पर आधारित पौरािएक ऐतिहािसक नाटकों में वे सांस्कृतिक उपासक के रूप में भी दृष्टिगोचर होते हैं। इस प्रकार सेठजी की नाट्य-साधना विशेष रूप से युग-सापेक्ष्य ही है और उन्होंने युग की आत्मा को लेकर ही हिन्दी नाट्य-साहित्य में प्रवेश किया है।

'हर्ष', 'दानवीर कर्णं', 'कर्त्तव्य', 'कुलीनता', 'शिशगुप्त' म्रादिप्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटकों के म्रतिरिक्त उन्होंने 'विकास', 'सेवापथ' ग्रौर 'प्रकाश' जैसे उल्लेखनीय समस्यामूलक नाटकों का सृजन भी किया है। 'भूदान यज्ञ ' उनकी म्रत्याधु-निक प्रकाशित नाट्य कृति है जिसमें कि म्राचार्य विनोबा भावे के भूदान यज्ञ का महत्त्व चित्रित किया गया है। इसके म्रतिरिक्त उन्होंने कई सामाजिक, ऐतिहासिक, पौराणिक म्रौर राजनैतिक एकांकी तथा प्रहसन भी लिखे हैं। \* साथ ही 'प्रलय म्रौर सृष्टि', 'म्रलबेला', 'शाप म्रौर वर' तथा 'सच्चा जीवन' नामक चार मोनोड्रामा का सृजन कर हिन्दी साहित्य को एक मर्वथा नवीन देन दी हैं।

श्रपने ऐतिहासिक और पौराणिक नाटकों में वे प्रसादजी की भांति आर्यसंस्कृति पर निर्भर से हैं तथा प्राचीन भारतीय गौरव, संस्कृति, आचार-विचार का प्रतिपादन करते हुए प्रधानतः प्राचीन संस्कृति का महत्त्व ही प्रतिपादित करते हैं। सेठजी ने प्रायः ग्रपना कथानक उन्हीं स्थानों से चुना है जहां कि उन्हें ग्रपने ग्रादर्श का विचार-विन्दु प्राप्त हुआ है और कदाचित् इसीलिये उनकी ऐतिहासिक नाट्यकृतियों की विचार-धारा सर्वथा इतिहास-सम्मत ही प्रतीत होती है। किसी घटना या व्यक्ति विशेष के चरित्र का ग्रंकन करने के पूर्व तत्कालीन जीवन, मानव-समाज और संस्कृति का ग्रध्ययन कर तदनुरूप वातावरण प्रस्तुत करने की चेष्टा ही उनके ऐतिहासिक तथा पौराणिक नाटकों वा एकांकियों में दृष्टिगोचर होती है। प्रामाणिक ऐतिहासिक ग्रन्थों तथा किवदंतियों के ग्रतिरक्त उन्होंने राजतरंगिणी, 'शिवाजी एंड हिज टाइम्स', 'लेटर मुगल्स' तथा 'राजपूताने का इतिहास' नामक ग्रन्थों से भी ग्रपने एकांकियों का कथानक चुना है।

जहां कि सेटजी ने अपने ऐतिहासिक नाटकों में हमारा ध्यान पुरातन भारतीय आदर्शों तथा गौरव, चरित्र की दृढता, उत्कर्ष और महानता की ओर आकृष्ट किया है वहां उन्होंने अपने सामाजिक एकांकियों में व्यंग्यात्मक दृष्टि से मानव-

<sup>\*</sup> सेटजी के कुछ प्रसिद्ध एकांकी इस प्रकार हैं :— सामाजिक—(१) घोखेबाज (२) ईद की होली (३) मानव मन (४) महाराज (५) व्यवहार (६) बूढ़े की जीभ (७) जाति उत्थान (८) फांसी (६) सच्चा सुख (१०) ग्रधिकार लिप्सा (११) स्पर्धा (१२) चालीस घंटे

ऐतिहासिक व पौराणिक—(१) चन्द्रपीड़ ग्रौर चर्मकार (२) जालौक ग्रौर भिखारिएी (३) शिवाजी का सच्चा स्वरूप (४) निर्दोष की रक्षा (५) कृष्णुकुमारी (६) सहित या रहित (७) प्रायश्चित्त (८) बाजीराव की तस्वीर (६) सच्ची पूजा

राजनैतिक—(१) यू. नो. (२) ग्राई. सी. (३) भूख हड़ताल (४) सुदामा के तंदुल प्रहसन—(१) हार्सपावर (२) चौबीस घंटे (३) वह मरा क्यों ? (४) कुछ ग्राप बीती कुछ जग बीती

समाज के विभिन्न वर्गों तथा चिरत्रों की न्यूनताग्रों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। समाज में फैली हुई नाना समस्याग्रों पर विचार प्रकट करते समय कहीं तो उनका दृष्टिकोण व्यंग्यात्मक रहा है और कहीं भावुकतापूर्ण। उच्च शासनाधिकारियों की ग्रनुभवहीनता और पदिलप्सा, पूंजीवादी समाज की विलासिता तथा एकांगिता, हिन्दू-मुस्लिम एकता का लाभ, ब्राह्मणों की पिततावस्था, दीन श्रमिकों और कृषकों का शोषण, मध्यमवर्गीय रोमांस-भावना, कियों की कल्पना की सारहीनता, हिंसा-ग्रहिंसा, घर्म और सत्य की व्याख्या, राजा-रईसों के चिरत्रों की विविधता, ग्रस्पृश्यता की समस्या, न्याय का सच्चा स्वरूप ग्रादि विविध मनोभावों का चित्रण उनके एकांकियों तथा नाटकों में कुशलता के साथ हुग्रा है। सेठजी ने ग्राघुनिक समाज की—विशेष कर मध्यमवर्गीय समाज की कटु ग्रालोचना की है ग्रीर प्राय: सर्वत्र ही गांधीवादी विचारधारा को ही ग्राश्य दिया है। सेठजी के समस्यामूलक एकांकी विशेष रूप में यथार्थवादी ही हैं। यद्यपि उनमें स्वाभाविकता भी है लेकिन कहीं-कहीं उपदेशात्मकता की भावना के फलस्वरूप उनका ग्रादर्श स्वरूप चाहे ग्रधिक स्पष्ट ग्रवश्य हो जाता हो परन्तु स्वाभाविकता को तो ठेस ही पहुंचती है। उनके राजनैतिक एकांकियों में तत्कालीन राजनैतिक ग्रवस्था का ही चित्रण किया गया है। यह बात मुलाई नहीं जा सकती कि इन एकांकियों का प्रणयन विशेष रूप से कारागार में ही हुग्रा है। इस प्रकार सेठजी का दृष्टिकोण व्यावहारिक ग्रादर्शनवाद रहा है।

स्वीडन के प्रसिद्ध नाट्यकार स्टेन्डवर्ग तथा अमेरिका के ओ' नील की शैली का अनुसरण करते हुए उन्होंने जो चार मोनोड्रामा लिखे हैं उनमें भी समाज और व्यक्ति की मनोवृत्तियों की ही आलोचना की गई है। "सच्चा जीवन" तो वास्तव में एक चित्रण प्रधान मोनोड्रामा ही हैं। इनमें चिरत्र-चित्रण की आंतरिक गुल्थियों का विश्लेषण करने में सेठजी को पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई हैं। ऐतिहासिक नाटकों की अपेक्षा सामाजिक तथा समस्यामूलक एकांकियों के सुजन में उन्होंने विशेष रुचि दिखलाई है।

भारत की हिन्दी भाषी तरुण-पीढ़ी को नाट्यकला की स्रोर प्रेरित करने का श्रेय निस्संदेह डा. वर्मा को ही है। कालेजों, छोटे-छोटे सांस्कृतिक समारोहों में उनके सामाजिक नाटकों को तरुणों ने बड़े चाव से स्रभिनीत किया है। समभ में नहीं स्राता इधर कुछ दिनों से डा. वर्मा सामाजिक एकांकियों की स्रोर से क्यों विमुख से हो गए हैं। 'एक तोले स्रफीम', 'उत्सर्ग','परीक्षा' नाटकों में उन्होंने नारी के मनोवेगों को स्राघार माना है उनका विश्लेषण किया है। 'एक तोले स्रफीम' में कुसुमधन्वा से स्राहत दो हताश जीवों का चित्रण है। 'चम्पक' में प्रेम त्रिकोण से भिन्न एक नवीन कथा है जिसमें

मानव एक पशु के प्रति ईर्ष्या का भाव दिखाता है और पशुप्रेमी के हृदय में नए सिरे से सहानुभूति जाग्रत करता है। 'सही रास्ते 'एक उत्तम कोटि का सामाजिक व्यंग है जिसमें मनुष्य के दो रूपों का भलीभांति उद्घाटन किया गया है। वर्मा जी के अनेक नाटकों में इस प्रकार की व्यंग प्रणाली अपनाई गई है, जहां उन्होंने यथार्थ को निरावृत किया है समाज पर एक आलोचक की दृष्टि डाली है वहां कलात्मक रीति से उन्होंने आदर्श की ओर संकेत भी किया है।

डा. वर्मा के सामाजिक एकांकियों के चरित्र सजीव हैं उनकी गतिविधि श्रत्यन्त परिचित मालूम होती है तथा संवाद मार्मिक, श्रौर स्वाभाविक प्रतीत होते हैं। डा. वर्मा ने अपने नाटकों की भूमिका में लिखा है, जीवन के स्वाभाविक गति प्रवाह को एक बल देना श्रथवा उसकी दिशा में भुकाव ला देना ही मेरी नाटक-रचना का प्रमुख उद्देश्य रहा है। श्रपनी इस कला का प्रयोग मैं सामाजिक नाटकों में विशेष विश्वास के साथ कर सका हूं।

प्रांत के नाटक-लेखकों में स्व. ठाकुर लक्ष्मण्सिंह चौहान तथाश्री रामेश्वर गुरुं "कुमार हृदय" का नाम विशेष उल्लेखनीय है। ठाकुर माहव ने "कुली प्रथा", "उत्सर्ग", "दुर्गावती" ग्रीर "ग्रम्बपाली" नाटक लिखे हैं। 'कुली प्रथा" में फिजी के कुलियों पर किये जाने वाले ग्रत्याचार का चित्र खींचा गया है। 'उत्सर्ग' में शिवाजी के पुत्र संभाजी ग्रीर कमला थोगंत की प्रेम कथा है। इस नाटक का ग्रधिक प्रचार हुग्ना है, परन्तु रंगमंच पर इसे खेलने में कठिनाई का ग्रमुभव होता है। श्री रामेश्वर गुरु ने 'सरदार बा', 'निशीथ', भग्नावशेष, 'नक्शे का रंग' ग्रादि नाटक लिखे हैं। संवादों की भाषा कहीं-कही विलष्ट हो गई है। श्री गुरु का रंगमंच से निकट सम्पर्क बना रहता तो हमें ग्रीर भी उपयुक्त नाटक प्राप्त होते। "सरदार बा" में गुजरात की वीरागंना का चित्रण है। "नक्शे का रंग" विश्वयुद्ध के समय प्रकाशित हुग्रा था। श्री ज्वालाप्रसाद जी ज्योतिषी के चार नाटक उपलब्ध हैं। उनके नाम हैं- "कुष्णु चरित्र", ग्रन्तिम ग्रोज, "ग्रजेय भारत' ग्रीर 'ग्रखूत'। ज्योतिषी जी ने ग्रपने नाटकों को रंगमंच पर लाने का प्रयास भी किया है। उनका 'ग्रजेय-भारत' नाटक पोरम ग्रीर मिकंदर की कथा पर ग्राधारित है। नाटक-ग्रभिनय सुलभ है। संवाद प्रवाह-मय हैं। 'ग्रखूत' एक एकांकी है। इनके ग्रतिरिक्त स्व. श्यामाकान्त पाठक ग्रीर लोकनायक जी सिलाकारी ने भी नाटक लिखे हैं।

राजेश्वर गुरु का "भांसी की रानी" नाटक सन् १६५१ में प्रकाशित हुग्रा है। विषय सर्वविदित है तथा नाटक माहित्यिक दृष्टि से ग्रोजपूर्ण हैं। परन्तु ग्राधुनिक रंगमंच की ग्रावश्यकताग्रों को ध्यान में रखकर यह नहीं लिखा गया। नाटक में तीन ग्रंक है ग्रौर ग्रनेक दृश्य। संवाद प्रभावोत्पादक हैं। प्रान्त की महिला लेखिकाग्रों में श्रीमती हीरादेवी चतुर्वेदी ने नाटकों की ग्रोर विशेष रुचि दिखाई हैं। ग्रभी-ग्रभी उनका एक एकांकी-संग्रह भी प्रकाशित हुग्रा है। ग्रापके एकांकी सामाजिक, पारिवारिक वर्ग-समस्या, व्यक्ति-वैचित्र्य सम्बन्धी विषयों को लेकर लिखे गए हैं। ग्रापने सभ्यता के चमकीले ग्रावरण के भीतर छुपी हुई जर्जरता ग्रौर खोखलेपन की ग्रोर संकेत किया। ग्राधिकांश एकांकी कुछ परिवर्तनों के साथ सफलतापूर्वक ग्राभिनय बनाए जा सकते हैं। ग्रापके मुख्य-मुख्य एकांकी हैं—'भूल भुलैया', 'मृंह दिखाई,' 'रंगीन पर्दी' ग्रौर 'माटी की मूरत'। श्री रामेश्वर दयाल एक ग्रच्छे व्यंग लेखक हैं। ग्रापके नाटकों में चुटकीले संवादों का गंभीर विषय वस्तु के साथ ग्रच्छा समन्वय मिलता है।

मध्यप्रान्त की तरुण पीढ़ी में अनेक ऐसे लेखकों का आविर्भाव हो रहा है, जिनकी विशेष रुभान केवल नाटक और एकांकी लेखन की ओर ही हैं। मध्यप्रदेश की यह पीढ़ी केवल नाटक लिख ही नहीं रही वरन् साथ ही साथ रंगमंच और नाट्यतंत्र को समभने का सिक्य प्रयास कर रही हैं। कई ऐसे लेखक हैं जो स्वयं अभिनय भी करते हैं और निर्देशन भी। नागपुर आकाशवाणी केन्द्र के खुलने से नई प्रतिभाओं को नाट्य साहित्य सृजन की पर्याप्त प्रेरणा मिली हैं। उक्त पीढ़ी के लेखकों में कई दोनों प्रकार के रंगमंच और ध्विन नाटक लिख लेते हैं। इस सम्बन्ध में विशेष उल्लेखनीय लेखक हैं, इस निबन्ध का लेखक, श्री कृष्णिकशोर श्रीवास्तव, श्री भृंग तुपकरी, श्री अनिलकुमार तथा कमलाकर दाते। इस निबन्ध के लेखक ने लगभग २५ एकांकी लिखे हैं जिनमें 'नारी की व्याख्या,' 'दांतों का डाक्टर,' 'कपड़ों का सवाल', 'दिवाली के मेहमान,' 'मुक्ति की पुकार', 'भगड़े की जड़' आदि अनेक स्थानों और अवसरों पर सफलतापूर्वक अभिनीत हुए

हैं। 'दांतों के डाक्टर' नाटक का बंगला और गुजराती में अनुवाद भी हुआ है। इसके अतिरिक्त बड़े नाटकों में "सौंदर्य प्रतियोगिता", 'अपराधी कौन?' और "सरला" को रंगमंच पर पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई है। लेखक ने अधिकांग सामाजिक व्यंग ही लिखे हैं। 'दांतों के डाक्टर' में एक बेइमान महत्वाकांक्षी का चित्र हैं। 'नारी की व्याख्या' में उसे रहस्यमयी सिद्ध किया गया है। 'कपड़ों के सवाल' में समाज के दो वर्गों का राजनैतिक महत्वाकांक्षा पर व्यंग है। कृष्णु-किशोर श्रीवास्तव को रंगमंच का पर्याप्त अनुभव है। ये भी प्रधानतः व्यंग लेखक ही हैं। आपकी प्रकाशित रचनायें हैं:—"नाटक का नाटक" जो एक पूर्ण नाटक है तथा "रेखायें" जो एकाङ्कियों का संग्रह है। अधिकांश रचनाओं का विषय सामाजिक ही हैं। चरित्र-चित्रण में आप विशेष ध्यान देते हैं।

श्राकाशवाणी नागपुर के निकट संपर्क में रहने के कारण श्री मृङ्ग तुपकरी का एक सफल रेडियो नाटककार के रूप में विकास हम्रा है। रेडियो-रूपकों में म्रापने विभिन्न तंत्रों के संबंध में प्रयोग भी किए हैं। म्रापको रंगमंच का भी पर्याप्त अनुभव हैं। 'दस का नोट' नामक नाटक का परिवर्तित रूप नागपुर रेडियो की स्रोर से गत वर्ष दिल्ली के 'तरुणोत्सव' में खेला गया था और सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया था। समय-समय पर श्रापके नाटक विद्यालयों में भी खेले जाते हैं। ग्रापके नाटकों के विषय विविध हैं। राजनीति, व्यक्ति-चित्रण ग्रौर सामाजिक समस्या-प्रत्येक क्षेत्र के सम्बन्ध में ग्रापने कुछ न कुछ लिखा है। नागपुर ग्राकाशवाणी से ही सम्बन्धित दूसरे नाट्य लेखक हैं ग्रनिल कुमार। ग्रापने ग्रनेक ध्वनि-रूपक लिखे हैं किन्तु रंगमंच की ग्रोर ग्रापकी रुचि नहीं है। सामाजिक ध्वनि-रूपकों में ग्रापने समाज का विद्रप मुखड़ा चित्रित करने की चेष्टा की और अनेक समस्याएं भी प्रस्तुत की है। "नागपुर में घोड़ों की हड़ताल" एक प्रहसन है। 'फागुन के दिन', 'किसान की मेहनत, 'दूसरी कथा' एकांकी हैं। "निर्देशक"-सिने-जगत के लेखकों की दर्दशा पर व्यंग है। "मौत के बाद" में भ्रापने एक मत व्यक्ति के मरणोत्तर जीवन का चित्र खींचा है। इनके भ्रतिरिक्त म्रापने कई ऐतिहासिक और संगीत रूपक भी लिखे हैं। दाते भी एक रेडियो रंगमंच नाटककार हैं। म्रापका लिखा हम्रा एक नाटक स्रभिनीत भी हो चुका है। इनके स्रतिरिक्त रामेश्वरदयाल दुबे, प्रमोद वर्मा, कृष्ण मेहता, विलास शुक्ला तथा रानी सूरी ब्रादि श्रनेक नाटक तथा एकांकी लेखक हैं, जिनसे मध्यप्रदेश के नाट्य-साहित्य को पर्याप्त ब्राशाएं है। सिनेमा के बावजूद नाटकों का दिन-ब-दिन महत्त्व बढ़ता जा रहा है। उपयुक्त साधनों के स्रभाव में तथा हिन्दी भाषी जनता की इस श्रोर ग्रधिक रुचि न होने पर भी नए नाटककार दढ़ता से ग्रपने मार्ग पर ग्रग्रसर होते चले जा रहे हैं और ग्राशा है कि भविष्य में मध्यप्रदेश अच्छे-अच्छे नाटक देने में समर्थ होगा।

### मध्यप्रदेश की हिन्दी-मासिक-पत्र-पत्रिकाएं

#### श्री रामानुजलाल श्रीवास्तव

क हावत है कि मिल्टन का साहित्य समक्षते के लिये एक मिल्टन की ही ग्रावश्यकता होती है। गा़िलब के बारे में यह व्यंग्यात्मक शेर मशहूर ही हैं:—

"मज़ा कहने का तब है, इक कहे और दूसरा समसे। मगर इनका कहा ये आप समसें या ख़ुदा समसे।।

हमारे महाकवि केशवदास के काव्य की दुरूहता के संबंध में भी लोकोक्ति प्रसिद्ध है—"देन न चाहे जो राजा इनाम, तो पूछत केशव की कविताई।"

दूसरी ग्रोर यह निर्विवाद सिद्ध है कि ये महान मानव ही साहित्य के स्तंभस्वरूप हैं। इन्हें समभे, न समभे या कम समभे, एक-मात्र इनसे किसी प्रकार निकट का नाता जोड़कर जन-साधारण साहित्यिक चेतना (लिटररी कांशसनेस) का ग्रनुभव करता है। यह चेतना ग्रपने ग्राप में एक ग्रमूल्य वस्तु है।

धार्मिक चेतना से इसका मूल्य ग्रधिक स्पष्ट हो जाता है। बुद्ध, मुहम्मद, ईसा को कितने लोग समभते हैं? किन्तु इनके द्वारा प्राप्त धार्मिक चेतना से कितने लोग एक सूत्र में बद्ध हैं, एक मार्ग में ग्रग्रसर हैं ग्रौर एक सिद्धि के हेतु कर्मरत हैं।

जन-साधारण में धार्मिक, साहित्यिक, नैतिक ग्रादि चेतनाग्रों का श्राविर्भाव ही स्वस्थ मानवता की प्राप्ति का लक्षण हैं। ग्राधुनिक काल में मासिक पित्रकाएं ही सत्साहित्य निर्माण के लिये प्रमुख ग्रवलम्ब हैं। ग्रब पाक्षिक, साप्ताहिक तथा कुछ दैनिक पत्र भी साहित्य को स्थान देने लगे हैं, परन्तु पिछले सौ वर्षों से ग्रारम्भ होनेवाला ग्राधुनिक हिन्दी का साहित्य मासिक पित्रकाग्रों द्वारा ही प्रधान रूप से निर्मित किया गया है। इनके माध्यम से ग्रपनी भाषा ग्रौर भावों को परिष्कृत कर के या करते हुए लेखकों ने साहित्य के भंडार की श्री-वृद्धि की है, साहित्यिक चेतना प्रदान की है।

हिन्दी ने न केवल सत्साहित्य का निर्माण कर जन-साधारण को अपने कर्त्तव्यों के प्रति जागरूक किया है, वरन् बिना किसी उत्पात या कटुता के उसने अपने विभिन्न अवयवों को समेट कर, एक-रसता और एक-रूपता भी स्थापित कर ली है। इस शान्ति प्रवृत्ति के कारण वह स्वतन्त्रता-प्राप्ति में एकनिष्ठ सेवा अपित कर सकी है, राष्ट्र-निर्माण में पूर्ण सहयोग दे रही है और विश्व-बन्धुत्व की स्थापना में भी वह प्रमुख भाग ले सकेगी, यह आशा केवल कल्पना-मात्र नहीं कही जा सकती।

यों तो ग्राधुनिक हिन्दी का जन्म सन् १८०३ माना जाता है, जब फोर्ट विलियम (कलकत्ता) में एक स्कूल की स्थापना हुई ग्रौर हिन्दी की पुस्तकें लिखाई जाने लगीं, परन्तु पण्डित रामचन्द्र शुक्ल का मत है कि सन् १८५८, भ्रर्थात् प्रथम स्वतन्त्रता-संग्राम के कुछ समय बाद तक हिन्दी का विकास प्रायः शून्यवत् ही था।

इस सुषुप्त काल में जिन ग्रहिन्दी भाषा-भाषी विद्वानों ने हिन्दी को पूर्ण रूपेण उत्साह प्रदान किया वे ये थे :---

- (१) लल्लूलाल जी---ये आगरा-निवासी गुजराती ब्राह्मण थे। इन्होंने लगभग सन् १८०३ में "प्रेमसागर" की रचना की।
- (२) श्री इंशाग्रल्ला खां--इन्होंने लगभग इसी समय "रानी केतकी की कहानी" की रचना की।

- (३) राजा राममोहन राय—इन्होंने सन् १८२६ में कदाचित् हिन्दी का पहला पत्र निकाला, जिसका नाम "बंगदृत" था । इन्होंने वेदान्त सूत्रों के भाष्य का हिन्दी अनुवाद कर के प्रकाशित कराया ।
- (४) श्री तारामोहन मित्र—इनके प्रयत्न से काशी में लगभग सन् १८५० में ''सुधाकर'' पत्र प्रकाशित हुग्रा ।

इसके कुछ समय बाद श्री नवीनचन्द्र राय ने लाहौर से "ज्ञानप्रदायिनी" पित्रका निकाली श्रौर पंजाब में हिन्दी का खूब प्रचार किया। स्वामी दयानन्द (सन् १८६३) के श्रवतीर्ण होते ही हिन्दी की चारों श्रोर धूम मच गई। स्मरण रहे कि स्वामी जी गुजराती थे। यह भी उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश में हिन्दी की उन्नति में महाराष्ट्रीय बन्धुश्रों का विशेष योग रहा है श्रौर है।

ग्राधुनिक हिन्दी या नई धारा के उत्थान का प्रथम काल सन् १८६८ से १८६३ तक माना गया है। इसे "भार-तेन्दु-काल" भी कहते हैं। भारतेन्दु जी के जीवन में ही हिन्दी की २७ पत्र-पत्रिकाऍ प्रकाशित होने लगी थीं, जिनमें जबलपुर का साप्ताहिक "शुभिचिन्तक", प्रकाशन तिथि सन् १८८३, सम्पादक श्री सीताराम, भी एक था।

पण्डित लोचनप्रसाद जी पांडेय ने जानकारी दी है कि लगभग सन् १८८० में मध्यप्रदेश सरकार एक "एजू-केशन गज्जट" निकाला करती थी, जिसमें शिक्षा के प्रतिरिक्त कुछ साहित्यिक या मनोरंजक सामग्री भी रहती थी। उन्हों से यह भी ज्ञात हुग्ना कि सन् १६०० के ग्रासपास ग्रौर भी कई मासिक-पत्र प्रकाशित हुए, जैसे "कृषि-समाचार" या "किसानी-समाचार" (सरकार द्वारा प्रकाशित); "गो-रक्षण" (नागपुर से प्रकाशित); "शिक्षा-प्रकाश" (जबलपुर से श्री दवीर द्वारा प्रकाशित); "हिन्दी मास्टर" (सरस्वती विलास प्रेस, नृसिंहपुर से प्रकाशित); "ग्रार्य-विनता" (ग्रार्य-समाज, जबलपुर से प्रकाशित); नाम से ही इन पत्रिकाग्रों का उद्देश प्रकट है, पर इनमें यदाकदा साहित्यिक सामग्री भी रहती थी। सरकार ने ग्रपने पत्र क्यों बन्द कर दिए, ज्ञात नहीं। ग्रन्य पत्रों के बन्द होने का कारण ग्रार्थिक समस्या ही हो सकती है।

हमारे प्रान्त का निर्माण सन् १८६१ में हुया। लगभग यही समय स्राधुनिक हिन्दी के उत्थान का द्वितीय काल है, जो सन् १६०० के ग्रासपास समाप्त होता है। इस काल में हम, मासिक पत्रों के प्रकाशन की दृष्टि से, प्रपने प्रान्त में कोई विशेष हलचल नहीं देखते। तब क्या हमारा प्रान्त साहित्य-सुजन से तटस्थ था?

ऐसी बात नहीं है । न केवल हमारे प्रान्त प्रत्युत समस्त भारत के गांवों की इकाई इतनी सम्पूर्ण थी कि शिक्षा, साहित्य और संस्कृत का कोई स्रभाव न था । गांव-गांव में किव और गुणीजन निवास करते थे । युग बदल रहा था । यांत्रिक-युग का प्रवेश काल था । सर्वप्रथम कलकत्ता-बम्बई में प्रभाव पड़ा । वहीं मुद्रणालय खुले और समाचारपत्र प्रकाशित हुए । जहां तक हिन्दी का सम्बन्ध है, उसका सांस्कृतिक पुर्नीनर्माण राम-कृष्ण की भूमि, उत्तरप्रदेश, से प्रारम्भ हुग्रा और स्वभावतः काशी और प्रयाग उसके केन्द्र हुए । ये स्थान तत्कालीन समस्त हिन्दी-भाषी जनता का प्रतिनिधित्व करते थे और सभी प्रान्तों के साहित्यिक उन्हें योग देते थे । हमारे प्रान्त में ठाकुर जगमोहनसिंह उस समय न केवल ग्रखिल हिन्दी-जगत् के प्रख्यात साहित्यिक थे, वरन् भारतेन्द्र जी के घनिष्ट मित्र तथा भारतेन्द्र-मंडल के देदीप्य-मान नक्षत्र थे । महामहीपाध्याय श्री जगन्नाथप्रसाद "भानु" किव भी इस काल में स्थातिप्राप्त हो चुके थे । सन् १८६५ में काशी के विद्वानों ने कहा था "ग्राप तो साक्षात् पिंगलाचार्य हैं ; किवयों में भानु हैं ।" पिष्डित विनायकराव भट्ट की कीर्ति भी हिन्दी-संसार में फैल चुकी थी । जबलपुर के "भानु-किव-समाज" ने (जो समयानुसार परिवर्तित होता हुग्रा, सन् १६२६ से "साहित्य-संघ" के नाम से प्रस्थापित है और जिसकी रजत-जयन्ती इस वर्ष मनाई जा रही है), इन्हें "किव-नायक" की उपाधि दी थी । किव-श्रेष्ठ राय देवीप्रसाद "पूर्ण" ने, जो जबलपुर में विद्यार्थी जीवन से ही किविता करने लगे थे, इस समय तक पर्याप्त प्रसिद्ध प्राप्त कर ली थी । ये सब महानुभाव तत्कालीन पत्रिकान्नों "भारतेन्द्र चन्द्रिका", "हिन्दी प्रदीप", "ग्रानन्द कादिबनी" ग्रादि, में लेख, किवताएँ ग्रादि देते रहते थे ।

लगभग सन् १६०० से ठेठ खड़ी वोली का युग श्रारम्भ होता है, जो लगभग सन् १६२० तक "द्विवेदी-युग" के रूप में भी मान्य है।

"छत्तीसगढ़ मित्र" मध्यप्रदेश का प्रथम मासिक पत्र है, जो यथार्थ रूप में साहित्यिक था। इसका पहला ग्रंक जनवरी, सन् १६०० में पेन्ड्रा (बिलासपुर) से प्रकाशित हुग्रा ग्रीर ग्रन्तिम दिसम्बर, १६३२ में । इसके प्रकाशक रायपुर के प्रसिद्ध जनसेवी स्वर्गीय पण्डित वामन बलीराम लाखे थे ग्रीर सम्पादक स्वनामधन्य पण्डित माधवराव सप्रे तथा पण्डित रामराव चिचोलकर (वकील, बिलासपुर)। श्री चिचोलकर जी सन् १६०६ में ही गोलोकवासी हो गए। प्रथम कुछ ग्रंक कैयूमी प्रेस, रायपुर से ग्रीर बाद में देशसेवक प्रेस, नागपुर में छपते रहे। यह उल्लेखनीय है कि ठाकुर जगमोहन सिंह की भाषा उतनी ही परिष्कृत थी, जितनी ग्राज किसी साहित्यिक की हो सकती है ग्रीर सप्रें जी के उद्देश्य उतने ही प्रगतिशील थे, जितने ग्राज किसी सम्पादक के हो सकते हैं।

"मित्र" हिन्दी को भारत की 'राष्ट्र-भाषा' मानता था। सप्रे जी अपने घर में भी मराठी न बोल कर हिन्दी बोलते थे। "मित्र" हिन्दी को ठोस, सुरुचिपूर्ण, प्रगतिशील साहित्य देना चाहता था। "मित्र" ने श्रालोचना के स्तर को बहुत ऊपर उठाया। अपने छोटे से जीवन में उसने तत्कालीन मामिकों में क़ाफ़ी उच्च स्थान प्राप्त कर लिया। प्रायः सब पत्रों ने उसकी नीति की प्रशंसा की और सब प्रमिद्ध साहित्यिकों ने उसे लेखादि दिए। "मित्र" के कालकवितत होने का कारण वही था—आर्थिक समस्या।

सप्रे जी ने इसके बाद सन् १६०५ में नागपुर में "हिन्दी ग्रन्थमाला" की नींव डाली, जो मासिक पुस्तक के रूप में प्रस्थापित हुई। प्रकाशक देशसेवक प्रेस था। इसने लगभग दस उत्तम पुस्तकें प्रकाशित कीं, जैसे "मिल" कृत "लिबर्टी" का ग्रनुवाद—"स्वाधीनता", ग्रनुवादक पण्डित महावीरप्रसाद द्विवेदी; "महारानी लक्ष्मीबाई" ग्रादि। "माला" में लेख, निबन्ध, किवताएँ ग्रादि भी छपती थीं। ग्रन्य स्थानीय बोलियों के स्थान में भारत भर में खड़ी बोली का प्रचार "माला" का उद्देश्य था। "हिन्दी किवता की भाषा", "खड़ी बोली की किवता " ग्रादि लेख पण्डित कामताप्रसाद जी गुरु द्वारा लिखे गये थे, जिनमें यह प्रतिपादित किया गया था कि खड़ी बोली किवता तथा उच्चकोटि के साहित्य के निर्माण के लिये सर्वथा उपयुक्त है।

इसके बाद १६०७-१६०८ में सप्रे जी ने "हिन्दी-केसरी" साप्ताहिक का सम्पादन किया, जिसकी स्रोजिस्विनी भाषा प्रसिद्ध थी। सप्रे जी प्रान्त की हिन्दी के स्तम्भ तो है ही, वे स्रोजिस्विनी हिन्दी के पिता ही हैं। तथापि सप्रे जी का व्यक्तित्व साध्का, साहित्यिक तपस्वी का था। युग ने उन्हें राजनीति में भाग लेने के लिये प्रेरित किया, स्रन्यथा "गीता-रहस्य", "दास-वोध", "ग्रात्म-विद्या", की कोटि की और भी सामग्री उनके द्वारा प्राप्त होती।

त्रागे "कर्मवीर" तथा "श्री शारदा" के संस्थापन में भी सप्रे जी का प्रमुख प्रभाव था। इस लेख की मीमा परिमित हैं। विद्वद्वर पण्डित गोविन्दराव हर्डीकर (वकील-सिहोरा) ने पण्डित माधवराव सप्रे की जीवनी लिख कर हिन्दी का बड़ा उपकार किया है। प्रान्तीय हिन्दी माहित्य सम्मेलन ने इसे प्रकाशित कर एक स्तुत्य कार्य किया है। जिन्हें "छत्तीमगढ़ मित्र", "हिन्दी-ग्रन्थमाला", "हिन्दी-केसरी", "कर्मवीर", "श्री शारदा" तथा "राष्ट्रीय हिन्दी मन्दिर" ग्रौर मध्यप्रदेश तथा ग्रस्थिल भारतीय हिन्दी-माहित्य-सम्मेलन के कुछ ग्रधिवेशनों का ग्रधिक विवरण पढ़ना हो, वे सप्रे जी की इस जीवनी का ग्रवश्य ग्रवलोकन व मनन करें।

सन् १६०५ से १६११ तक हम प्रान्त में हिन्दी मासिक का ग्रभाव देखते हैं। यह छोटा-सा सुषुप्त काल ग्रन्य प्रान्तों में भी ग्राया जान पड़ता है। प्रयाग की "सरस्वती" विशेष रूप से ग्रौर "मर्यादा" ही इस समय कदाचित् समस्त हिन्दी प्रान्तों का प्रतिनिधित्व करती थीं। इसका कारण सम्भव है, यह हो कि इस समय पण्डित महावीरप्रसाद द्विवेदी ग्रपने प्रखर प्रताप को प्राप्त हो रहे थे। जो ग्रवधी-ब्रज मिश्रित पत्रिकाएँ निकालते थे, उनकी हिम्मत ग्रागे पाने की नहीं थी। जो विशुद्ध खड़ी बोली की पत्रिका निकालना चाहते थे, वे तैयारी में लगे हुए थे।

इस काल में पित्रका की कमी रही हो, हमारे प्रान्त में लेखकों की कमी नहीं थी। वे पत्र-पित्रकाग्नों में ही नहीं, नागरी-प्रचारिएी-सभा काशी तथा ग्रिखल-भारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन में भी छाए हुए थे। सम्वत् १६६६ (सन् १६११) के द्वितीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, कार्य विवरण, दूसरे भाग में हमारे तीन विद्वानों के लेख हैं :— पिष्डित गङ्गाप्रसाद ग्रिग्नहोत्री, पिष्डित रघुवरप्रसाद द्विवेदी ग्रीर पिष्डित ताराचन्द दुवे। इन लेखकों ने प्रान्त के लेखकों के जो नाम गिनाए हैं, उनमें कुछ ये हैं : पिष्डित लोचनप्रसाद जी पांडेय, पिष्डित कामताप्रसाद जी गृह, पिष्डित प्यारेनलाल जी मिश्र, पिष्डित लज्जाशंकर भा, पिष्डित गऐशादत्त पाठक, पिष्डित नर्मदाप्रसाद मिश्र, पिष्डित सुखराम चौवे "गुणाकर", पिष्डित प्रयागदत्त शुक्ल, डाक्टर हीरालाल (डी. लिट्), पिष्डित गएपतलाल चौवे, पिष्डित माखनलाल चतु-वेदी, बाबू जीवराखन लाल, सैयद ग्रमीर ग्रली "मीर", सेठ रामनारायण राठी ग्रादि।

सन् १६१०-११ में "बालाघाट" और हितकारिएी" प्रकाशित हुई। "बालाघाट" स्थानीय शिक्षा-विभाग के अफ़सरों के उत्साह से प्रकाशित हुआ और एक वर्ष चला। "शिक्षा-प्रकाश" जो एक वर्ष पहले प्रकाशित हुआ था, इस वर्ष "हितकारिएी" में परिवर्तित हो गया और कुछ दिन यूनियन प्रेस में छप कर सन् १६२१-२२ तक हितकारिएी प्रेस (पुराने यूनियन प्रेस) में छपता रहा। "हितकारिएी" प्रान्त की सबसे अधिक दीर्षजीवी पत्रिका थी।

पण्डित रघुवरप्रसाद द्विवेदी एक साथ उच्च कोटि के विद्वान्, साहित्यिक और उच्च कोटि के शिक्षक व वक्ता, तथा व्यक्तित्वशील मानव थे। उनका समस्त व्यक्तित्व "हितकारिणी" को प्राप्त था। कभी-कभी पूरा ग्रंक उन्हें ग्रकेले ही लिखना पड़ता था, परन्तु "हितकारिणी" के लिये उन्होंने कोई कष्ट बड़ा नहीं समभा। "हितकारिणी" साहित्य तथा शिक्षा, दोनों ही की पित्रका थी। उमने समस्त शिक्षकों तथा साहित्यिकों के लिये द्वार खोल दिये। लेखकों से तो लेख लिये ही, उसने लेखक ढालना भी ग्रारम्भ कर दिया जिन्हें ग्रपने काम का समभा, उन्हें ग्रपने पास खींच लिया, जैसे पण्डित नर्मदाप्रसाद मिश्र व पण्डित मातादीन शुक्ल। पण्डित शालिग्राम द्विवेदी भी एक प्रकार से "हितकारिणी" के कुटुम्बी थे। विद्यार्थियों को सबसे पहले इस पित्रका में स्थान मिला। पूज्य पदुमलाल जी बक्शी विद्यार्थी-जीवन से "हितकारिणी" में लिखते थे, यह लेखक भी। ग्रपने दस वर्ष के जीवन में "हितकारिणी" ने प्रान्त को लेखकों ग्रौर किवयों से भर दिया। द्विवेदी द्वय ने इन लेखकों की भाव-भाषा परिष्कृत की तो गुरु जी ने व्याकरण, सुधारा। फल यह हुग्रा कि "हितकारिणी" के लेखक पदुमलाल जी ग्रौर मातादीन जी "सरस्वती" ग्रौर "माधुरी" की गद्दी पर जा विराजे। यह कहना नितान्त सत्य है कि इन दस वर्षों का प्रान्तीय हिन्दी साहित्य ग्रधिकतर शिक्षकों द्वारा निर्मित किया गया, यद्यपि डा. बल्देवप्रसाद मिश्र, भुन्नीलाल जी वर्मा, स्व. देवीप्रसाद जी गुन्त "कुमुमाकर", मावलीप्रसाद श्रीवास्तव, रामदयाल जी तिवारी तथा ग्रन्य महानुभावों ने भी खुल कर हाथ वॅटाया।

"हितकारिएी" के लेखक शहर-शहर, गांव-गांव में फैले थे। उनकी गएाना सम्भव नहीं। तथापि विशेष प्रयोजनवश स्रप्रैल १६१६ से मार्च १६१६ तक की फाइल से कुछ नाम दिए जाते हैं: सर्वश्री गोविन्द रामचन्द्र चाँदे, गजानन गोविन्द स्राठले, गनपत राव गनोद वाले, दशरथ बलवंत यादव, रामचन्द्र रघुनाथ सर्वटे, जहूरबल्श, प्रियनाथ बसक, गोपाल दामोदर तामस्कर।

"हितकारिणी" की सफलता तथा दीर्घ जीवन के दो कारण ऊपर बतलाए गए हैं –िद्ववेदी जी का व्यक्तित्व और उनकी उदार नीति । एक कारण और था। सरकार "हितकारिणी" की प्रति माह एक हजार प्रतियां खरीद लेती थी। "हितकारिणी" का अन्त राजनीतिक उथल-पुथल के कारण हुआ। शाला के राष्ट्रीय बनाने का प्रयत्न किया गया। सरकार की कोप-दिष्ट हुई। शाला तो बच गई पर पत्रिका गई, यद्यपि वार्षिकांक अब भी प्रकाशित होता है।

ग्रप्रैल सन् १६१३ में खण्डवा से ''प्रभा'' प्रकाशित हुई । श्री कालूराम जी गंगराडे का नाम प्रधान सम्पादक के रूप में छपता था, पर पत्रिका के कर्त्ता, धर्त्ता, विधाता पण्डित माखनलाल जी चतुर्वेदी थे । पत्रिका बहुत सज-धज से निकलती थी । लेखक हिन्दी के गणमान्य लेखकों की श्रेणी के ही होते थे । श्री मैथिलीगरण जी गुप्त द्वारा ग्रनू- दित उमर खय्याम की कुछ रुबाइयां सिचत्र प्रकाशित हुई थीं। दो साल के बाद "प्रभा" नागपुर से प्रकाशित होने लगी और कुछ दिन के बाद अस्त हो गई। सम्भवतः अर्थाभाव ही कारण रहा होगा। मार्च सन् १६२० में पण्डित मातादीन जी शुक्ल के सम्पादन में "छात्र-सहोदर" मासिक का जन्म हुग्रा। शुक्ल जी ने केवल अपनी शक्ति व साधनों से लगभग दो वर्ष तक यह पत्र चलाया। पत्र का कलेवर तथा पठन-सामग्री सुन्दर और सुरुचिपूर्ण होती थी। "हितकारिणी" और "छात्र-सहोदर" में यह भेद था कि सहोदर गान्धी जी की नीति का प्रबल समर्थक था, जब कि "हितकारिणी" किसी अंश तक सरकारी नीति का समर्थन करती थी। "छात्र सहोदर" से छात्रों तथा नए लेखकों को पर्याप्त स्फूर्ति तथा प्रोत्साहन प्राप्त हुग्रा। शुक्ल जी बतलाते थे कि वे उस समय प्रतिदिन १८ घंटे परिश्रम करते थे। खेद हैं कि इतने त्याग और परिश्रम के बाद भी "सहोदर" शुक्ल जी को लम्बा घाटा देकर समाप्त हो गया।

सन् १६१६ में जबलपुर में म्रिक्षिल-भारतीय साहित्य-सम्मेलन भौर १६२० में मध्यप्रदेश सम्मेलन के म्रिधिवेशन हुए। सन् १६२० में "कर्मवीर" भी बहुत घूम-धाम से प्रकाशित हुग्रा। इन सब कारणों से साहित्यिक वातावरण सजग भौर सचेष्ट हो उठा। उस समय प्रान्त भौर बाहर के म्रेनेक प्रसिद्ध साहित्यिकों का निवास भी जबलपुर हो रहा था, यथा पण्डित माधवराव सप्रे, पण्डित सुन्दरलाल, पण्डित माखनलाल चतुर्वेदी। पण्डित मनोहर कृष्ण गोल-वलकर तो सदा से साहित्य के पुजारी थे ही। इन सब के परामर्श से बावू गोविन्ददास जी ने सन् १६२० में राष्ट्रीय-हिन्दी-मन्दिर की स्थापना की भौर तारीख २१ मार्च १६२० को "श्री शारदा" मासिक का जन्म हुम्रा। पण्डित नर्मदा-प्रसाद जी मिश्र, इसके सम्पादक थे भौर मावली प्रसाद जी श्रीवास्तव तथा बाद में स्व. मातादीन शुक्ल, सह-सम्पादक। कुछ समय बाद पण्डित द्वारकाप्रसाद मिश्र भी "शारदा" के स्टाफ़ में म्राए।

मार्च १६२३ तक 'श्रीशारदा" बहुत धूमधाम से निकली। उसमें बड़े-से-बड़े साहित्यिकों के लेख ब्रादि प्रकाशित होते थे ग्रौर सुन्दर मुखपृष्ठ तथा रङ्गीन ग्रौर सादे चित्रों से उसकी सुन्दरता निखर उठती थी। प्रान्त के साहित्यिक जागरण का प्रमुख श्रेय 'श्री शारदा" को भी है। ''हितकारिणी', ''प्रभा'' ''छात्र-सहोदर'', के बन्द हो जाने के कारण, इस समय ''श्री शारदा'', प्रान्त की एकमात्र साहित्यिक पत्रिका थी। सन् १६२२ में पिष्डित नर्मदा-प्रसाद मिश्र ग्रौर पिष्डित मातादीन शुक्ल ''श्री शारदा'' से हट गए। पिष्डित द्वारकाप्रसाद मिश्र के सम्पादन में वह मार्च १६२३ तक निकल कर, वन्द हो गई। ''श्री शारदा'' के बन्द हो जाने का कुछ कारण तो संचालक-मण्डल का ग्रापसी मतभेद था, पर प्रधान कारण था बाबू गोविन्ददास जी की कृष्ण मन्दिर (जेल) यात्रा। ''श्री शारदा'' के साथ-साथ ''शारदा-पुस्तक-माला'' का भी प्रकाशन होता था। इसके सम्पादक पिष्डित कामताप्रसाद जी गृह ग्रौर सहायक सम्पादक श्री मावलीप्रसाद जी श्रीवास्तव थे। माला से ग्रनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ प्रकाशित हुए, जैसे ''रसज्ञ रंजन'', 'पिष्डित महा-वीरप्रसाद द्विवेदी', 'हजरत मुहम्मद की जीवनी', ग्रादि।

सन् १६१५-१६ में पण्डित नर्मदाप्रसाद मिश्र के सम्पादकत्व में किताबी-साइज में "शारदा-विनोद" गल्प-पित्रका भी निकलती थी; प्रकाशक शारदा-भवन-पुस्तकालय, जबलपुर था। सन् १६२६से दो-तीन साल तक श्री शिंगवेकर जी, सुपरिन्टेन्डेन्ट, नार्मल स्कूल, "शिक्षण-पित्रका" निकालते रहे हैं। इसमें साहित्यिक सामग्री भी रहती थी।

मराठी "उद्यम" पत्र सन् १६१८ में प्रकाशित हुआ था। पिछले १० वर्षों से उसका हिन्दी संस्करण भी प्रकाशित हो रहा है। वह पत्र अपने ढॅग का अलग और उल्लेखनीय है। उसका उद्देश्य सब प्रकार के उद्योग-धन्धों, व्यापार-व्यवसायों, स्नादि की व्यावहारिक, नित्य लाभ पहुँचाने वाली शिक्षा देना है।

"प्रेमा" का उल्लेख में ग्रत्यन्त संकोचपूर्वक कर रहा हूँ। उसका प्रथम ग्रंक ग्रक्तूबर १६३० ग्रौर ग्रन्तिम ग्रंक मार्च १६३३ में प्रकाशित हुग्रा। १६२७ में मैने "प्रेमा-पुस्तकमाला" के प्रकाशन की बात सोची थी। सन् १६२५ में इंडियन प्रेस का कार्य ग्रारम्भ किया। जबलपुर के साहित्यिक बन्धुग्रों से परिचय बढ़ा। "लोकमन" के कारण भाई परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री सत्यकाम विद्यालंकार, बाबू कुलदीप सहाय, ठाकुर काशीप्रसाद सिंह ग्रादि से सम्पर्क हुग्रा। "लोकमत" बन्द होने पर परिपूर्णानन्द जी के सहयोग से "प्रेमा" प्रकाशित हुई। सम्पादन का भार उन्हीं पर था। मैं प्रबन्धक ही था। प्रशंसा होती गई, घाटा ग्राता गया। कोई चारा न देख, परिपूर्णानन्द जी काशी चले गए। कुछ ग्रंक वहीं से निकले। फिर "प्रेमा" जबलपुर ग्राई। ग्रन्त में दस-बारह हजार का घाटा देकर "प्रेमा" समाप्त हो गई।

सन् १६२० के बाद हिन्दी ने नया क़दम उठाया। उसने स्वतन्त्रता से सोचना शुरू किया। पुरानी परिपाटी से हट कर छायावाद, रहस्यवाद ग्रादि की ग्रोर उसका ध्यान गया। इधर विश्वविद्यालयों ने हिन्दी के लिये द्वार खोल दिये। उसमें विवेचनात्मकता, गवेषणात्मकता, ग्रालोचनात्मकता ग्राई। लेखक, किव ग्रादि नवीन प्रयोगों के लिये तरस रहे थे। उस समय जबलपुर के साहित्यिक क्षेत्र में एक बड़ी होनहार मण्डली थी, जो ग्राज ख्याति ग्रौर प्रतिष्ठा से भरपूर है, यथा सर्वश्री केशवप्रसाद पाठक, भवानीप्रसाद तिवारी, भवानीप्रसाद मिश्र, नर्मदाप्रसाद खरे, ज्वालाप्रसाद ज्योतिषी, गुलाब प्रसन्न "शाखाल", गौरीशंकर "लहरी", बद्रीनारायण शुक्ल, केशवप्रसाद वर्मा, देवीदयाल चतुर्वेदी "मस्त", प्यारेलाल "संतोषी", ग्रादि। ये सब "प्रेमा" की सहायता को टूट पड़े। केशवप्रसाद जी तो उसके प्रधान पथ-प्रदर्शक ग्रौर नीति-निर्धारक थे। नर्मदाप्रसाद जी ने कभी उसे भिन्न माना ही नहीं। उस समय के सभी वयोवृद्ध ग्रौर लब्ध-प्रतिष्ठित लेखकों ने "प्रेमा" को सहयोग दिया। ग्राधिक सहयोग के लिये सरकार तथा संस्थाग्रों के बहुतेरे द्वार खटखटाए, पर व्यर्थ।

"प्रेमा" ने रस-विशेषांक निकाल कर एक रस-कोष बनाना चाहा था। वह ग्रधूरा रह गया। हास्य-रसांक (सम्पादक श्री ग्रन्नपूर्णानन्द वर्मा), शान्त-रसांक (सम्पादक श्री सम्पूर्णानन्द वर्मा), श्रृङ्गार-रसांक (सम्पादक श्री कोशवप्रसाद पाठक) निकल पाए। बाकी के लिये बाद में प्रयत्न किया पर सफलता न मिली।

"प्रेमा" ने हिन्दी को उमर खय्याम व हालावाद दिया। ऊपर लिख आए हैं कि सन् १९१३ में श्री मैथिलीशरएं जी गुप्त ने "प्रभा" में कुछ रुबाइयां अनूदित की थीं। तब से इस ओर कोई प्रयास नहीं हुआ था। "प्रेमा" में केशव-प्रसाद जी का सफल तथा प्रामाणिक अनुवाद इस जोर-शोर से प्रकाशित होने लगा कि अनुवादों की धूम मच गई। इसके प्रभाव से हालावादी कविताओं का आविर्भाव हुआ। श्री बच्चन जी की पहली कविता 'प्रेमा' में छपी थी। साथ-साथ "प्रेमा पुस्तकालय" का भी प्रकाशन हुआ। उमर खय्याम की रुबाइयां, प्रदीप आदि पहले और अब भी प्रकाशन होता है —प्राणपूजा (भवानी प्रसाद जी तिवारी), कुंजबिहारी काव्य-संग्रह आदि प्रकाशन हुए।

श्री बिजलाल जी बियाणी ने श्रकोला से हिन्दी मासिक पत्र निकालने का कई बार प्रयत्न किया। सन् १६२६ में उन्होंने "राजस्थान" मासिक शुरू किया, जिसके सम्पादक सत्यदेव विद्यालंकार थे। यह मासिक कुछ समय ही चला। इसके पूर्व भी श्रापने एक मासिक पत्र का प्रकाशन किया था। फ़िलहाल श्राप "प्रवाह" नाम का मासिक-पत्र निकाल रहे हैं, जिसका उल्लेख श्रागे श्रायेगा।

पण्डित रिवशंकर शुक्ल जी के संरक्षण में डिस्ट्रिक्ट कौन्सिल, रायपुर से, सन् १६२० के लगभग शायद कोई शिक्षा विषयक पित्रका निकली थी। सन् १६३५ के लगभग फिर उन्हीं के संरक्षण में, उसी संस्था से "उत्थान" नामक मासिक-पत्र प्रकाशित हुग्रा। सम्पादक थे—पंडित सुन्दरलाल त्रिपाठी। पत्र इण्डियन प्रेस द्वारा सुन्दर रूप में मुद्रित किया जाता था। उसमें शिक्षा और साहित्य का अनुपात लगभग बराबर रहता था। शिक्षा-संस्थाओं और जनता, दोनों को "उत्थान" प्रिय था। वह लगभग साढ़े तीन वर्ष चला। पूज्य शुक्ल जी की रचनात्मकता तथा संगठनशीलता लोक प्रसिद्ध है। उनके प्रयत्न से राष्ट्रीय विद्यालय, कांग्रेस-भवन आदि कब के बन गए थे। उनके साथ भी कृष्णमन्दिर का प्रेम लगा था। वे जेल गए, "उत्थान" समाप्त हुग्रा।

इस वीच श्री केशवप्रसाद वर्मा के सम्पादकत्व में पटेरिया बुक-डिपो, रायपुर ने शैक्षणिक मासिक "शिक्षा" के कुछ ग्रंक निकाल थे। श्री घनश्यामप्रसाद जी "श्याम" ने भी कुछ महीने एक मासिक प्रकाशित तथा सम्पादित किया था। श्री मास्टर बल्देवप्रसाद जी ने सागर से "बच्चों की दुनिया" निकाली थी। श्री कुलदीप सहाय जी ने कुछ दिनों तक "विकास" तथा "श्रीहरि" जी ने भी एक मासिक निकाला था। कुछ दिनों तक रायगढ़ से "छत्तीसगढ़" नामक मासिक भी निकला है। लड़ाई के समय में काग़ज़ की महंगी ग्रौर ग्रन्य ग्रड़चनों के कारण मासिक पत्र निकालना सम्भव नहीं था। सन् १६४६ के बाद जो पत्र नहीं चल पाए, वे ये हैं :—

"कला", कटनी की "परिमल" गोष्ठी द्वारा प्रकाशित तथा श्री बालचन्द्र जैन तथा श्री रसेशचन्द्र मिश्र द्वारा सम्पादित, तीन-चार ग्रंक के बाद घनाभाव के कारण बन्द हो गई।

"समता", पण्डित रामेश्वर शुक्ल "ग्रंचल" द्वारा सम्पादित तथा स्वस्तिक प्रेस, जबलपुर में मुद्रित । यह गम्भीर विचारों की ग्रपनी कोटि की एक ही पत्रिका होती, परन्तु धनी ने दो-तीन ग्रंकों के बाद ही मुख मोड़ लिया।

"युगारम्भ", स्रारम्भ में श्री व्योहार राजेन्द्रसिंह जी द्वारा सम्पादित तथा उन्ही के साहित्य प्रेम में मुद्रित। डेढ़-दो साल के बाद जबलपुर की "परिमल" गोष्ठी ने इसे ले लिया। श्री नर्मदाप्रसाद खरे, स्व. इन्द्र बहादुर खरे, श्री नरेन्द्र स्रादि के सतत स्रौर संयुक्त प्रयत्न से ग्यारह स्रंक ऐसे निकले कि वे स्रच्छी से स्रच्छी पत्रिका से टक्कर ले सकते थे, परन्तु धनाभाव के कारण बन्द कर देना पड़ा।

"प्रकाश", मध्यप्रदेश-सरकार द्वारा प्रकाशित श्रौर डा. रामकुमार वर्मा श्रादि द्वारा मम्पादित कुछ समय निकलकर शीघ्र ही बन्द कर दिया गया ।

मध्यप्रदेश की मासिक पित्रकाश्रों का इतिहास यहां समाप्त होता है। प्रचित्त पित्रकाश्रों का पिरचय देना वाक़ी है। इतिहास बहुत मुखद नहीं है। वह हमें कुछ प्रश्नों पर विचार करने के लिए विवश करता है। हमारे प्रान्त में श्रच्छी में श्रच्छी पित्रकायें प्रकाशित हुई, परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि एक भी पित्रका चिर-स्थायी नहीं हुई। पित्रकाश्रों की श्रत्पायु का कारण सदैव श्रर्थाभाव रहा। सरकार की उदासीन वृत्ति के कारण ही हमारी पित्रकायें पनपन नहीं पायों। स्वतन्त्रता के बाद भी यह स्थिति जारी रही, जो खेदजनक है। श्रभी प्रान्त में जिन पित्रकाश्रों का प्रकान हो रहा है, उनका विवरण इस प्रकार है:—

(१) ए. सी. सी. पित्रका, कटनी—यह एसोशियटेड सीमेंट कम्पनी द्वारा संरक्षित है। उद्देश्य पारस्परिक प्रेम बढ़ाना तथा साहित्य व शिक्षा की सेवा करना। सम्पादक श्री विष्णुदत ग्राग्निहोत्री। (२) चंदा—शिक्षक संघ, जबलपुर द्वारा प्रकाशित बालोपयोगी मासिक। (३) राष्ट्र भारती—वर्धा। प्रकाशक राष्ट्रभाषा प्रचार-सिमित, वर्धा। सम्पादक श्री हृषीकेश शर्मा ग्रौर श्री मोहनलाल भट्ट। कुछ समय पहिले नागपुर में "भारती" प्रकाशित की थी। कदाचित् "राष्ट्र भारती" उसी का सुसंस्थापित रूप है। पित्रका मुन्दर तथा राष्ट्रोपयोगी है। (४) प्रतिभा, नागपुर—प्रकाशक प्रतिभा प्रकाशन लिमिटेड। सम्पादक श्री नरेन्द्र विद्यावाचस्पित। ग्रागस्त सन् १६५३ से ठाठ से प्रकाशित हो रही है ग्रौर काफी सुन्दर है। नरेन्द्र जी के रूप में उसे उद्योगी सम्पादक मिला है, यदि उचित सहारा दिया जाय तो "प्रतिभा" का काफ़ी विकास हो सकता है। (५) प्रवाह, ग्रकोला—श्री ब्रिजलाल वियाणी द्वारा संरक्षित तथा राजस्थान प्रेस में मुद्रित। प्रकाशक हिन्द प्रकाशन। सम्पादक श्री शिवचन्द्र नागर तथा श्री शेखर। राजनीति से दूर विशुद्ध साहित्यिक मासिक। मुद्रण, सम्पादन प्रथम कोटि का। (६) मानवता, ग्रकोला—श्रीमती राधादेवी गोयनका द्वारा सम्पादित तथा

मानवता प्रेस, श्रकोला द्वारा मुद्रित व प्रकाशित । गांघीवाद की नींव पर संचालित । यह श्रच्छी पित्रकाश्रों की श्रेणी में हैं । (७) नई दिशा (त्रैमासिक), बिलासपुर—श्रभी निकली हैं । (६) राष्ट्र रेखा, नागपुर—कहानी प्रधान, मासिक । हाल ही में प्रकाशन श्रारम्भ हुश्रा है । (६) राष्ट्र भाषा—राष्ट्रभाषा प्रचार समिति द्वारा प्रकाशित, उद्देश्य हिन्दी प्रचार । (१०) वापू—रायगढ़ से प्रकाशित श्रौर स्वामी गौरीशंकर जी महाराज द्वारा प्रकाशित । उद्देश्य नाम मे ही प्रकट होता है । (११) बालगोपाल—शिशु कल्याण केन्द्र, मध्यप्रदेश द्वारा प्रकाशित श्रौर श्री रघुनाथप्रमाद तिवारी द्वारा सम्पादित । यह प्रान्त का बच्चों श्रौर श्रीभभावकों के लिए सुन्दर पत्र है । (१२) दीपक—समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रकाशित । साक्षरता प्रचार के उद्देश्य से प्रकाशित । (१३) प्रगति—मध्यप्रदेश सरकार की प्रवृत्तियों का परिचय देने वाली पत्रिका । (१४) पुलिस पत्रिका । (१५) किसानी समाचार (१६) श्रमपत्रिका ग्रादि विभागीय पत्रिकायें भी सरकार द्वारा प्रकाशित की जाती है ।

### मध्यप्रदेश में हिन्दी पत्रकारिता का विकास

### श्री क्यामसुन्दर क्यामी

माचार एवं समाचार पत्रों की व्याख्या तथा कार्य क्षेत्र के सम्बन्ध में स्रभी तक स्रनेक विद्वान स्रपने-स्रपने मत व्यक्त कर चुके हैं। किन्तु इस सम्बन्ध में लगभग सभी विद्वान एक मत हैं कि समाचार-पत्र का कार्य क्षेत्र प्रमुख रूप से जनता और शासन के बीच सम्बन्ध जोड़ने वाली कड़ी के रूप में हैं। समाचार पत्रों के बीच शासन का बड़ा हाथ रहता है। यद्यपि इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि शासन का स्वरूप निर्धारित करने में समाचार-पत्रों का प्रमुख योगदान होता है।

त्रंग्रेजी शासन की प्रशासनात्मक इकाई के रूप में मध्यप्रदेश ने अन्य प्रान्तों की अपेक्षा विलम्ब से प्रगित की और यही कारए। है कि जब बंगाल, बम्बई, मद्रास आदि प्रान्तों में अनेक सामाजिक और राजनीतिक प्रश्नों को लेकर व्यापक वाद-विवाद चलता रहाथा—अनेक संस्थाएँ संघटित हो रही थीं और इसी जन-जाग्रति के फलस्वरूप अनेक समाचार पत्र भी प्रकाशित होने लगे थे, तब हमारा क्षेत्र पूर्णतया अविकसित एवं चेतनाहीन था। यहां तक कि जब कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन इस प्रान्त में बुलाने का प्रश्न उठा, तो सर फ़ीरोज्ञशाह मेहता ने इस प्रान्त को sleepy hollow (प्रसुप्त और खोखला क्षेत्र) कह कर सम्बोधित किया था। सन् १८६० ईस्वी में मध्यप्रदेश नामक प्रान्त का भारतीय प्रशासनात्मक इकाई का अवतरए। हुआ और स्वाभाविक ही था कि हमारी जन चेतना इसके बाद ही जाग्रत होती। समाचार पत्र सर्वप्रथम गौराङ्ग महाप्रभुओं के स्वस्ति गान के हेतु ही निकले, जिनमें नागपुर से निकलने वाला "सी. पी. न्यूज" और जबलपुर का "विक्टोरिया सेवक" इत्यादि उल्लेखनीय हैं। किन्तु मध्यप्रदेश के जन-जीवन में इनका कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं बन सका और आज यह भी विदित नहीं है कि ये पत्र कब और क्यों बन्द हो गये। यह काल इस प्रदेश में समाचार-पत्रों का प्रारंभिक काल था। इस काल में स्वतन्त्र प्रेस या देश में चेतना पैदा करने वाले समाचार पत्रों का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था। अंग्रेजी शासन की छत्रछाया में शासन से प्रेरित जागृति मात्र इस काल में प्रकाशित किसी समाचार पत्र की कार्य-मर्यादा थी।

राममोहन राय, सुरेन्द्र मोहन बनर्जी, महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर इत्यादि, अनेक समाज सुधारकों के विचारों की लहर सारे देश में व्याप्त हो गयी थी। लार्ड विलियम बेन्टिक ने जिस समय सती-प्रथा को बन्द करने का क़ानून बनाया, उसी समय से देश का ध्यान अनेक सामाजिक प्रश्नों की और आकर्षित हुआ और यह कहना भी अतिशयोक्ति न होगी कि हमारे राष्ट्रीय मानस का विकास सामाजिक चेतना से ही आरम्भ हुआ। इधर हिन्दी-भाषा और हिन्दी-साहित्य का यह प्रारम्भिक काल ही था और भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र, राजा शिवप्रसाद 'सितारे हिन्द', पण्डित बालकृष्ण भट्ट इत्यादि प्रमुख रूप से खड़ी बोली के साहित्य सृजन में ही लगे हुए थे। इन्ही सब कारणों से उत्तरप्रदेश की भांति ही हमारे प्रान्त में भी पत्रकारिता का प्रारम्भ मासिकों से हुआ, जिन्होंने प्रान्त के पाठकों को ग्राक्षित किया।

किन्तु अब समस्त देश के साथ ही हमारे प्रान्त में भी जन-मानस अधिक जाग्रत होने लगा एवं सार्वजिनक हलचल दृष्टिगोचर होने लगी। तब केवल साहित्यिक पत्रों से ही जनता की जिज्ञासाओं को सन्तुष्ट नहीं किया जा सकता था। इधर भारतीय राजनीति में भी लोकमान्य तिलक केनेतृत्व में प्रथम बार सुस्पष्ट स्वातन्त्र्य आन्दोलन की रूपरेखा निर्धारित हुई थी और जन जागृति करवटें लेने लगी थी। स्पष्ट है कि इस समय की आवश्यकताओं को प्रमुख रूप से राजनीतिक एवं सामाजिक सामग्रीयुक्त पत्र ही पूरा कर सकते थे। यही युग था जब कि हमारे प्रान्त में पत्रकारिता ने एक नियमित

संस्था का रूप ग्रहण किया और हम देखते हैं कि सन् १६०७-१६०८ तक प्रान्त में विभिन्न भाषाओं में २८ पत्र निकल रहेथे। जब कि सन् १८६०-६१ में यह संख्या केवल ६ थी।

इस काल के पश्चात मध्यप्रदेश में हिन्दी पत्रकारिता की प्रगति तीव हुई। जिसका श्रेय मध्यप्रदेश में हिन्दी पत्र-कारिता के महारथी पण्डित माधवराव सप्रे, पण्डित रघवरप्रसाद द्विवेदी, पण्डित जगन्नाथप्रसाद शक्ल, पण्डित विष्ण-दत्त रावल ग्रीर पण्डित प्रयागदत्त राक्ल प्रभित को है। पण्डित माधवराव सप्रे के संचालन एवं पण्डित जगन्नाय प्रसाद शक्ल के सम्पादन में प्रकाशित "हिन्दी केसरी" सम्भवतः प्रान्त का सर्वप्रथम प्रभावशाली साप्ताहिक था। इसका प्रकाशन सन १६०७ में हुआ तथा इसका प्रमुख उद्देश्य लोकमान्य तिलक की विचारधारा को प्रान्त में प्रसारित करना था। इसमें पूना से लोकमान्य द्वारा प्रकाशित "केसरी" के अग्रलेख का हिन्दी अनवाद प्रकाशित होता था श्रौर ३,००० प्रतियों से ब्रारम्भ होकर इस पत्र की सम्भवतः ६,००० प्रतियां तक विकने लगी थीं। यहां तक कि सन १६१८ में प्रकाशित "रोलट कमीशन" की रिपोर्ट में इस पत्र के सम्बन्ध में लिखा गया है कि इसने "जनता ग्रौर सैनिकों में राजद्रोहात्मक विचारधारा को प्रसारित करने का प्रयास किया था।" स्वाभाविक ही था कि ऐसे पत्र को तत्कालीन सरकार का कोपभाजन बनना पड़ता और तारीख ३१ अगस्त १६०८ को राजद्रोह के आरोप में श्री सप्रे जी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद श्री सप्रे जी का नाता "हिन्दी केसरी" से टट गया, किन्तु पण्डित जग-न्नाथप्रसाद शक्ल के सम्पादन में वह सन १६०६ तक बराबर धमधाम से चलता रहा। उस समय नागरी प्रेस के संचालक डा. लिमये को धमकी दी गई कि अगर "हिन्दी-केसरी" उनके प्रेस से प्रकाशित हुआ, तो प्रेस जब्त हो जायेगा भौर इस पर उन्होंने "हिन्दी केसरी" को बन्द कर दिया। यद्यपि इसके पहिले खण्डवा से "सूबोध सिंध" स्रौर जबलपूर से "शभ-चिन्तक" ये दो हिन्दी साप्ताहिक निकल चके थे, तथापि मध्यप्रदेश की हिन्दी पत्रकारिता को नियमितता एवं बल-प्रदान करने में "हिन्दी केसरी" ने अविस्मरणीय योग दिया।

जैस-जैसे प्रान्त में राजनीतिक चेतना बढ़ती जा रही थी श्रौर जनता में स्वराज्य भावना का उदय हो रहा था, वैसे-वैसे पत्रों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी श्रौर साथ ही समाचार-पत्रों की गर्दन पर साम्राज्यवादी दमन का फन्दा श्रिष्क कसा जा रहा था। ऊपर हम 'हिन्दी-केसरी' की चर्चा कर ही चुके हैं। नागपुर से निकलने वाले मराठी "देश-सेवक" साप्ताहिक का भी यही हाल हुग्रा। किन्तु हम देखते हैं कि इस दमन चक्र के बाद भी हमारे निर्भीक पत्रकार हताश नहीं हुए श्रौर सन् १६११-१२ में पत्रों की संख्या बढ़ कर ३१ हो गई। इस काल का सर्वाधिक सफल पत्र "मारवाड़ी" है, जो कि सन् १६० द में नागपुर से पण्डित रुद्रदत्त शर्मा के सम्पादन में निकला। इसकी यह सफलता थी कि घोर दमन के काल में भी इस पत्र ने १० वर्षों तक ग्रपना ग्रस्तित्व बनाए रखा। यह पत्र प्रमुखतया समाज सुधार का सन्देश देता था श्रौर इसमें राजनीति का ग्राशय उन्हें खला। इस पत्र की यह विशेषता थी कि हिन्दी के ग्रनेक प्रमुख पत्रकारों का इससे सम्बन्ध रहा। इस पत्र से सम्बन्धित प्रमुख व्यक्तियों के नाम ये हैं। श्री नन्दकुमार देव शर्मा, गंगाप्रसाद गुप्ता, बाबू शिवनारायए सिंह, पण्डित गोवर्द्धन शर्मा छांगाएरी, श्री सत्यदेव विद्यालंकार ग्रौर श्री नारायए दत्ता कश्यप। इन में से कुछ विद्वान् बाद में क्षितिज पर काफ़ी ऊँचे उठे।

इस समय तक प्रथम महायुद्ध ग्रारम्भ हो गया था ग्रौर इसके साथ ही जन-जागरण भी क्रमशः व्यापक होता जा रहा था। "युद्धस्य वार्ता रम्या" के सिद्धान्त के ग्रनुसार, इस समय तक जन-साधारण की समाचार तृष्णा बहुत बढ़ गई थी। इसके साथ ही हमारा राष्ट्रीय ग्रान्दोलन एक निश्चित स्वरूप धारण करता जा रहा था। १६१० से से १६१६ तक की ग्रवधि में इस प्रदेश की काया में भी बड़ा परिवर्तन हो चुका था। सन् १६१४ में इस प्रदेश में चीफ किमश्नर के सभापितत्व में विधान सभा स्थापित हुई थी ग्रौर सन् १६१६ के सुधारों से यह प्रदेश गवर्नरी शासन के ग्रन्तर्गत ग्रागया था। इसी समय प्रदेश में हाईकोर्ट ग्रौर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई।

इन्हीं सब कारणों से इस काल ने समाचार पत्रों को संस्था के रूप में खड़ा होते देखा। इसके पहिले तक अनेक पत्र प्रकाशित हो चुके थे, किन्तु उनमें स्थायित्व नहीं आ सका था। इसका प्रमुख कारण जनता में शिक्षा एवं जिज्ञासा का ग्रभाव एवं पत्र संचालन की बारीकियों का ग्रज्ञान ही था। किन्तु युद्ध के पश्चात् ये समाचार पत्र संस्था का रूप ग्रहण करने लगे। इस समय की पत्रकारिता एक "मिशन" थी ग्रौर देशभिक्त का जोश लेकर ही लोग इस व्यवसाय में प्रवेश करते थे। इस काल के पश्चात् कुछ समाचार पत्रों का ग्रच्छा विकास हुआ ग्रौर उन्होंने समाचार संस्था का रूप धारण किया। उदाहरणार्थ, सन् १६१३ में ग्रारम्भ किया गया—"हितवाद", १६१४ में ही श्री ग्रोगले द्वारा स्थापित "महाराष्ट्र" ग्रादि। "हितवाद" के सर्वेण्ट्स ग्राफ इण्डिया सोसाइटी द्वारा ग्रंग्रेजी साप्ताहिक के रूप में ग्रारम्भ किये जाने के पहिले वह मराठी साप्ताहिक था ग्रौर श्री प्रभाकर पाध्ये उसके प्रथम सम्पादक थे। तत्पश्चात् ग्रंग्रेजी संस्करण का संपादन श्री नटेश ग्रप्पाजी द्विड़ ने ग्रनेक वर्षो तक गौरवपूर्ण ढंग से किया। लगभग इसी समय ग्रन्य छोटे-छोटे स्थानों से भी ग्रनेक पत्र-पत्रिकाग्रों का निकलना ग्रारम्भ हुग्रा, जैसे जबलपुर से 'शारदा', 'विनोद', 'कर्मवीर', कटनी से 'सी. पी. स्टैण्डर्ड', सोहागपुर से 'मित्र मण्डली समाचार', छिन्दवाड़ा से 'सी. पी. वीकली न्यूज', 'मारवाड़ी हितकारक' ग्रौर रायपुर से 'कान्यकुळ नायक' इत्यादि, किन्तु इन में से कोई भी पत्र दीर्घजीवी नहीं हो पाया।

सन् १६० द में "हिन्दी केसरी" के बन्द हो जाने पर प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रांदोलन का समर्थक एक भी समाचार-पत्र न था। इस प्रश्न पर प्रान्तीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के द्वितीय ग्रधिवेशन में विचार किया गया। पं. विष्णुदत्त शुक्ल, डां. बी. एस. मुजे ग्रीर पं. माधवराव सप्रे की समिति भी निर्माण हुई थी। जिसके प्रयास से "संकल्प" नामक हिन्दी साप्ताहिक पत्र सन् १६१६ की विजयादशमी को निकला था। पत्र के संपादक श्री प्रयागदत्त शुक्ल ग्रीर मुद्रक तथा प्रकाशक श्री शंकरराव खोत थे। उस समय लोकमान्य तिलक का होम छल ग्रान्दोलन देश में जोरों से चल रहा था। "संकल्प" के प्रकाशन में होम छल लीग ने २ हजार की सहायता दी थी तथा प्रदेश के ग्रन्य लोगों से द हजार रुपये मिले थे। सरकार ने 'संकल्प' से एक हजार की जमानत मांगी थी। जमानत देकर इस पत्र ने १ वर्ष तक लोक-जाग्रति का कार्य किया था। इसके बाद ही "कर्मवीर" का जन्म हुग्रा था।

सन १६२० में जबलपुर से "कर्मवीर" साप्ताहिक का प्रकाशन आरम्भ हुग्रा। राष्ट्रीय विचारधारा के इस स्फर्तिदायक साप्ताहिक ने प्रांत की राजनीतिक एवं साहित्यिक चेतना की एक नवीन दिशा प्रदान की । इस. समय देश की राजनीति में महात्मा गांधी के अमहयोग सिद्धान्तों का बोलबाला था। गांधीवादी युग की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि इसने जन जागरण को बड़े-बड़े नगरों ग्रीर कतिपय बुद्धिवादियों तक ही सीमित न रख, उसे गांव-गांव तक प्रसारित कर दिया था और इसीलिय समाचार-पत्रों का क्षेत्र भी व्यापक हो गया था। "कर्मवीर" मध्यप्रदेश में विशुद्ध राष्ट्रीय पत्रकारिता का प्रथम एवं निर्भीक प्रयास था और इसने प्रान्त की साहित्यिक एवं राजनीतिक चेतना को प्रबुद्ध करने में स्मरणीय योगदान किया। यह पत्र पंडित विब्णुदत्त शुक्ल एवं श्री माधवराव सप्रे के प्रयास से आरम्भ हमा था और इसके सम्पादक थे पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जो कि अब तक लेखनी के द्वारा "भारतीय म्रात्मा" के रूप में सारे भारत में स्याति प्राप्त कर चुके थे। श्री सिद्धनाथ माधव श्रागरकर, ठाकुर लक्ष्मएसिंह चौहान, श्रीमती सुभद्रा-कुमारी चौहान स्रादि इसी पत्र के द्वारा हिन्दी जगत् के सामने ग्राये । इस युग में 'कर्मवीर' का श्रपना प्रभाव था । वीर" के माध्यम से हिन्दी को अनेक नय-नये प्रतिभावान लेखक मिले जिसका श्रेय पंडित माखनलाल चतुर्वेदी को है। परन्त दर्भाग्य से ई. राघवेन्द्रराव ग्रौर पण्डित माखनलाल चतुर्वेदी की राजनीतिक कशमकश में यह पत्र बन्द हो गया। कुछ समय पश्चात् "कर्मवीर" खण्डवा से प्रकाशित हुम्रा ग्रौर तबसे लेकर ग्राज तक बराबर चल रहा है, यद्यपि म्रब 'कर्मवीर' का कलवर क्षीए। होगया है। लगभग इसी समय चतुर्वेदी जी के दाहिने हाय श्री ग्रागरकर ने "स्वराज्य" नामक साप्ताहिक निकाला, जिसका संपादन ग्रव उनके सुपुत्र श्री यशवंतराव ग्रागरकर कर रहे है। नागपुर का 'प्रण्वीर' ग्रर्ढ साप्ताहिक था ग्रौर इस पत्र के प्रकाशन में श्री सतीदास मृदड़ा का माहस उल्लेखनीय था। मराठी के तत्कालीन प्रसिद्ध पत्र "महाराष्ट्र" की तुलना में हिन्दी में वैसा ही प्रभावशाली पत्र पाठकों को समर्पित करना उनका उद्देश्य था।

ŕ

このはいている かんりょうかん あまれる では いっかいかんかんかん はんない こうしょうしょ かんかい カート・カート

काफी घाटा उठाकर यह पत्र बन्द हुआ। प्रणवीर-संस्था ने जन-जाग्रति की दृष्टि से प्रकाशन कार्य भी आरम्भ किया था। इनके प्रकाशनों में "वीर सावरकर का चरित्र'' उल्लेखनीय है।

सन् १९३५ में श्री. ब्रिजलाल वियाणी जी के संचालन में अकोला से "नव—राजस्थान" नाम का साप्ताहिक पत्र आरम्भ हुआ, जिसके सम्पादक श्री. रामनाथ मुमन और श्री. रामगोपाल माहेश्वरी थे। यह, प्रान्त का सबसे सुन्दर पत्र था और उसकी गणना देश के तत्कालीन चार-छः प्रमुख साप्ताहिकों में होने लगी थी। भारी घाटे के कारण यह पत्र १९३८ में वन्द हो गया। यह पत्र सरकार का कोपभाजन भी हुआ और उससे ग्यारह हजार रुपयों की जमानत मांगी गई थी। सन् १९३७ में कांग्रेस-मन्त्रिमण्डल के पदारूढ़ होने पर यह जमानत वापस कर दी गयी।

साप्ताहिक पत्रों की इस गौरवपूर्ण परम्परा के पश्चात् यह स्वाभाविक ही था कि इसका विकास अन्य प्रान्तों की पत्रकारिता की भांति दैनिक पत्रों के रूप में हो। वैसे तो मध्यप्रदेश का प्रथम दैनिक "सन्देश" श्री. अच्युतराव कोल्हट-कर द्वारा सन् १९२० में ही आरम्भ किया गया था, किन्तु यह प्रयत्न असफल ही रहा। इस प्रकार जवलपुर से सन् १९३० में निकलने वाले "दैनिक लोकमत" को प्रान्न का प्रथम महत्वपूर्ण दैनिक-पत्र होने का गौरव प्राप्त होता है। यह पत्र सेठ गोविन्ददास जी ने निकाला था, जिसके सम्पादक पण्डित द्वारकाप्रसाद मिश्र थे। उस समय यह पत्र १६ पृष्ठों में निकला था और तार, समाचार के अतिरिक्त विभिन्न विषयों पर लेख और टिप्पणियां भी होती थीं, जो वड़ चाव से पढ़ी जाती थीं। सामयिक घटनाओं के चित्र आदि भी दिये जाते थे। "लोकमत" के समान सुसज्जित एवं बृहत् दैनिक-पत्र आज भी मध्यप्रदेश में देखने को नहीं मिलता। लगभग तीन साल बाद वायू गोविन्ददास एवं पण्डित मिश्र की जेल-यात्रा के कारण यह पत्र बन्द हो गया। तत्पश्चात् सन् १९४२ में पण्डित द्वारकाप्रसाद मिश्र ने "सारथी" साप्ताहिक निकाला जो छः माह बाद मिश्र जी के जेल जाने के कारण बन्द हो गया। यह काफी समय बाद सन् १९५३ से पुनः प्रकाशित हो रहा है, जो प्रान्त का काफी अच्छा राजनीतिक पत्र है।

मध्यप्रदेश के वर्तमान मुख्य मन्त्री पण्डित रिवशंकर शुक्ल के प्रयास से सन् १९२६ में नागपुर से "महाकोशल" साप्ताहिक निकला, जिसका सम्पादन श्री. सीताचरण दीक्षित तथा श्री. मुन्दरलाल त्रिपाठी करते थे, किन्तु [दो वर्ष बाद वह भी वन्द हो गया। यह भी एक साहसपूर्ण प्रयास था। यही "महाकोशल" रायपुर से कुछ समय पूर्व साप्ताहिक प्रकाशित होता था और अब दैनिक के रूप में निकल रहा है। इसके प्रधान सम्पादक श्री. क्यामाचरण शुक्ल तथा सम्पादक श्री. वैशम्पायत है। लगभग इसी समय कुछ काल से वन्द पड़े साप्ताहिक "शुभिचन्तक" को भी श्री. मंगलप्रसाद विश्वकर्मा के सम्पादकत्व में श्री. वालगोविन्द गुप्त ने पुनः आरम्भ किया। श्री. नमदा प्रसाद खरे भी इसके कुछ समय तक सम्पादक थे। इस साप्ताहिक ने प्रान्त के साहित्यिक-जीवन को गतिशील वनाने में पर्याप्त योग दिया, किन्तु दुर्भाग्य से यह पत्र अब वन्द हो गया है।

"लोकमत" के पश्चात् प्रान्त का दूसरा सफल हिन्दी-दैनिक "नव-भारत" श्री रामगोपाल माहेश्वरी के सम्पादन में सन् १९३८ में प्रथम साप्ताहिक के रूप में आरम्भ हुआ। कुछ ही समय बाद वह अर्ध-साप्ताहिक हो गया और द्वितीय महायुद्ध के आरम्भ में (सन् १९३९ में) इसे दैनिक का रूप दे दिया गया। सन् १९५० में इस पत्र की एक शाखा जवलपुर में भी खुल गयी और यह पत्र वड़ी सफलतापूर्वक प्रकाशित हो रहा है। इधर के काल में मध्यप्रदेश की जन-जाग्रति और राष्ट्रीय आन्दोलन को अग्रसर करने में इस पत्र का प्रमुख योग रहा है। आज भी यही प्रान्त का प्रमुख राष्ट्रवादी पत्र हैं। पत्र के जवलपुर संस्करण के सम्पादक श्री. मायाराम सुरजन हैं। "नव-भारत" का भोपाल से भी दैनिक पूर्ति अंक प्रकाशित होता है। सन् १९४६ में श्री. गोविन्ददास जी एवं श्री. रामगोपाल माहेश्वरी के संयुक्त प्रयाम से जवलपुर से एक और दैनिक पत्र "जय-हिन्द" नाम से निकला, जिसके प्रथम सम्पादक, "अमृत पत्रिका" के वर्तमान सम्पादक श्री. विद्याभास्कर थे। तत्पश्चात् श्री. कालिकाप्रसाद दीक्षित ने इसका सम्पादन किया। यह पत्र जवाइन्ट स्टाक कम्पनी के तत्वावधान में निकला था, जिसके मैनेजिंग एजेन्ट श्री. रामगोपाल माहेश्वरी एवं वर्तमान उप-शिक्षामन्त्री श्री. जगमोहनदास थे। कुछ समय पश्चात् श्री. माहेश्वरी जी इस पत्र की व्यवस्था से पृथक् हो गये। श्री. गोविन्ददास जी ने इस पत्र को चलाने में काफी प्रयास किया। अव यह पत्र दैनिक "नव-भारत" (जवल-पुर) के साथ सम्मिलित हो गया है। इसका माप्ताहिक मंस्करण नागपुर, जवलपुर दोनों स्थानों के निकल रहा है, जिसके संचालक श्री. रामगोपाल माहेश्वरी हैं और सम्पादक प्रस्तुत लेख का लेखक। यह इस समय मध्यप्रदेश का प्रमुख माहित्यक साप्ताहिक है।

सन् १९३९ में कलकत्ते के "लोकमान्य" के संचालक श्री रामशंकर त्रिपाठी ने "लोकमत" के नाम मे नागपुर से दैनिक पत्र का प्रकाशन आरम्भ किया। "लोकमत" का माप्नाहिक मंस्करण भी प्रकाशिन होना था, दैनिक और साप्ताहिक दोनों पत्रों के सम्पादक श्री नरेन्द्र विद्यावाचस्पित थे। अब वही "लोकमान्य" नाम मे प्रकाशिन हो रहा है और उसके के मम्पादक श्री. रामाश्रय उपाध्याय हैं। "नव-भारन" का माप्नाहिक मंस्करण श्री शैलेन्द्र कुमार के मम्पादकत्व में निकलता है। माहेश्वरी जी ने मराठी दैनिक "देशवन्धु" और अंग्रेजी माप्ताहिक "न्यू-इण्डिया" का प्रकाशन भी किया था, परन्तु ये बन्द हो गये। "नव-भारन" का माप्नाहिक संस्करण "नवजीवन" भी प्रकाशित होना था। इसके सम्पादक श्री मगनलाल कोठारी थे। कुछ समय पूर्व "तरुण भारन" की प्रकाशक नरकेसरी संस्था की ओर मे "युगधमें" हिन्दी-दैनिक का प्रकाशन आरम्भ किया गया है। यह पत्र १९५० से दैनिक हो गया। इसके सम्पादक पहले श्री राजीवलोचन अग्निहोत्री थे फिर इसके सम्पादक श्री कृष्णस्वरूप सक्सेना हुए। इस समय इसके सम्पादक श्री भगवतीधर वाजपेयी हैं। जवलपुर से "तिलक" नाम का अर्ध-साप्ताहिक स्व. मातादीन शुक्ल के सम्पादकत्व में प्रारम्भ हुआ था, जो लगभग ढाई वर्ष तक चला।

राष्ट्रीय स्वातन्त्र्य-संग्राम में मध्यप्रदेश के समाचार-पत्रों ने चिरस्मरणीय योगदान दिया। मध्यप्रदेश सदैव राष्ट्रीय विचार-धारा का क्षेत्र रहा है और यहां के समाचार-पत्रों ने भी सदैव इसी विचार-धारा को पाठकों तक पहुँचाने का प्रयत्न किया और अपने इस प्रयास में उन्होंने वड़ें से बड़े बिलदान को छोटा समझा। उस समय पत्रकारिता का एक-मात्र साफल्य देश को पराधीनता की श्रृह्खलाओं से मुक्त कराना ही माना जाता था और हम गर्व मे कह सकते हैं कि हमारे प्रदेश के पत्रकार भी इस दिशा में किसी से पीछे नहीं रहे।

द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति एवं सन् १९४७ में स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात् हमारे देश की पत्रकारिता के स्वरूप में अनेक परिवर्तन हुए है । पत्रकारिता को व्यवसाय के रूप में संगठित करने में द्वितीय महायद्ध ने बड़ा सहयोग दिया और इसी बीच अनेक समाचार-पत्र आर्थिक स्थायित्व भी प्राप्त कर सके । 🗀 इसके सिवाय, स्वाधीनता-संग्राम की सफल परिणति के पश्चात पत्रकारिता "मिशन" न रहकर व्यवसाय का रूप धारण कर रही है और हमारा प्रान्त भी इस प्रवृत्ति का अपवाद नहीं है। आज हमारे प्रान्त में हिन्दी के चार दैनिक "नव-भारत", "युगधर्म", "लोकमान्य" और ''महाकोशल'' प्रकाशित हो रहे हैं । ंडनके सिवाय दो आंग्ल-भाषा के दैनिक ''हितवाद ''और ''नागपूर टाइम्स'' तथा मराठी भाषा के तीन दैनिक "तरुणभारत", "महाराष्ट्र" तथा "मानुभूमि" प्रकाशित हो रहे है। इस प्रकार हम देखते है कि हमारे प्रदेश की पत्रकारिता प्रमुख रूप से नागपुर, जबलपुर और रायपुर में ही सीमित है तथा अन्य क्षेत्र इन पत्रों के नियमित सम्बाददाताओं से जुड़े हैं। हमारी साप्ताहिक पत्रकारिता भी अब पूप्ट हो रही है तथा दैनिकों के साप्ताहिक साहित्यिक-संस्करणों के अतिरिक्त ये साप्ताहिक भी प्रान्त की साहित्यिक प्रतिभा को प्रकाश में लाने का यत्त कर रहे है । इसमें सन्देह नहीं कि आर्थिक दृष्टि से साप्ताहिक पत्रकारिता बहुत सफल नहीं हो सकी है, पर विभिन्न क्षेत्रों की दृष्टि मे उनकी व्यापकता बढ़ रही है। प्रान्त के साप्ताहिक पत्रों में "सारथी", "कर्मबीर", "जयहिन्द" और ''स्वराज्य'' के अतिरिक्न, पण्डिन भवानीप्रसाद निवारी के सम्पादन में ''प्रहरी'' जबलपूर से राजनीति-प्रधान साप्ता-हिक पत्र प्रकाशित हो रहा है । 🔝 स्वामी कृष्णानन्द 'मोख्ना' नागपूर मे ''नया खन'' निकाल रहे है, जिसका प्रान्त के साप्ता-हिक-पत्रों में अपना स्थान है। प्रान्त के मैजे पत्रकार श्री नन्दिकशोर "नवप्रभात" नाम से रोचक अर्ध-साप्ताहिक का प्रकाशन कर रहे हैं। रायपूर मे श्री केशवप्रमाद वर्मा "अग्रदूत" साप्ताहिक का काफी समय से सफलता के साथ प्रकाशन कर रहे हैं। यही से भी श्री घनश्यामप्रमाद 'श्याम' ने "नवज्योति" मासिक का प्रकाशन आरम्भ किया था, जो अब साप्ताहिक है। बिलासपूर से श्री श्यामनारायण शुक्ल "तूफान" नाम का साप्ताहिक निकाल रहे हैं, जो अपने क्षेत्र में अच्छा प्रयास है। "पराक्रम" और "लोकमित्र" यहां के अन्य साप्ताहिक है। दुर्ग से श्री. केदारनाथ झा 'चन्द्र' ने ''जिन्दगी'' का काफी समय तक प्रकाशन किया जो अव वन्द है । रायपुर एवं नागपुर से ऌगभग पांच वर्षो तक चला कर श्री शिवनारायण दिवेदी को अपने अर्घ साप्ताहिक पत्र "सावधान" का प्रकाशन स्थागित कर देना पड़ा । नागपुर से श्री विश्वम्भरप्रमाद कर्मा का "आलोक" विगत १० वर्षो से प्रकाशित हो रहा है । आप "गृहिणी" एवं "राजस्थानी" नाम के दो मासिकों का भी प्रकाशन कर रहे है । नागपूर से विगत ५५ वर्षों से "आर्यसेवक"े पत्र प्रकाशित हो रहा है। यह पाक्षिक और साप्ताहिक रूपों में प्रकाशित होना रहा है। इसके वर्तमान सम्पादक प्रो. इन्द्रदेविमह 'आर्य' हैं। यही से प्रकाशित "अग्रवाल समाचार" के सम्पादक श्री ग्यारसीलाल अग्रवाल और श्री हरिकिसन अग्रवाल है। यह अपने क्षेत्र में अच्छा प्रयास है।

नागपुर से कुछ समय पूर्व "विचार" नाम का सुन्दर साप्ताहिक श्री. हनुमानप्रसाद तिवारी और भवानीप्रसाद मिश्र के सम्पादकत्व में निकलता था। कुछ समय के बाद यह बन्द हो गया। यही हाल श्री. माणिकचन्द्र बोन्द्रिया के सम्पादकत्व में निकलने वाले प्रथम मासिक और बाद में साप्ताहिक "कृषक" का रहा। "जनमत" नाम का साप्ताहिक समाजवादी पक्ष की ओर से सगभग २॥ वर्ष तक निकलता रहा।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ ममय में कुछ मराठी भाषियों ने हिन्दी पत्र निकालने का उद्योग किया। श्री. एम. जे कानेटकर का "निःस्पृह्", श्री. गोपालराव पाठक का "नागरिक" और श्रीमनी कन्नमवार का "ग्राममेवक", ऐसे ही प्रयत्न थे, जो उनके हिन्दी-प्रेम के द्योतक हैं। राजनांदगांव से डॉ. वलदेवप्रमाद मिश्र की प्रेरणा से "जनतन्त्र" साप्ताहिक का प्रकाशन हो रहा है। वर्षा से श्री. उमाशंकर शुक्ल अपने जिले की आवश्यकतानुसार "जागरण" साप्ताहिक हिन्दी और मराठी दोनों भाषाओं की सामग्री लिये हुये प्रकाशित कर रहे हैं। इटारमी से श्री. मुकुमार पगारे तथा अन्य सज्जनों ने साप्ताहिक पत्र निकालने का निरन्तर उद्योग किया, किन्तु उसमें सफलता नहीं मिली। नरिसहपुर से "उदय" नाम का माप्ताहिक सजीवता लिये हुए निकला था, पर वह वन्द हो गया। सागर से श्री. ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी ने "विन्ध्य-केसरी" नाम से अच्छा साप्ताहिक निकाला, जो अब बन्द है। स्वामी कृष्णानन्द यहां से "सिपाही" निकाल रहे हैं। "हण्टर" भी यहां से प्रकाशित हो रहा है। कटनी से श्री. गोविन्दप्रसाद शर्मा एवं अन्य सज्जनों ने जिले में जाग्रति के लिये साप्ताहिकों का प्रकाशन किया, परन्तु वे स्थायी न हो सके। छिन्दवाड़ा की भी यही स्थिति रही।

जबलपुर से "प्रकाश" साप्ताहिक निकलता रहा, जो अच्छा प्रयास था। यह अब मांध्य दैनिक हो रहा है। इसके अलावा कई साप्ताहिक-पत्रों के प्रकाशन का भिन्न-भिन्न नगरों से प्रयास हुआ जो क्षेत्रीय जाग्रति के प्रयत्न थे। उनकी उपयोगिता आज भी वैसी ही है।

जबलपुर के एक नवयुवक पत्रकार स्व. मोहन सिन्हा ने अपने अध्यवसाय से सांध्य दैनिक ''प्रदीप'' की नींव डाली थी। दुर्दैव ने उन्हें असमय में हमसे छीन लिया। अब उनकी मृत्यु के वाद ''प्रदीप'' यु ही चल रहा है।

हिन्दी पत्रकारिता के क्षेत्र में एक नया प्रयोग श्री वामन गोपाल शेवड़े ने ''रहली की चिट्ठी'' के रूप में किया। यद्यपि यह प्रयोग असफल हुआ तथापि इससे पत्रकारों की आगामी पीढ़ी अवश्य प्रेरणा ग्रहण करेगी और पत्रकारिता को केवल वड़े-वड़े नगरों और कुछ पढ़े लिखे लोगों की वौद्धिक कसरन का साधन न बनाकर गांव-गांव में उसे फैलावेगी।

इस समय तक इस प्रदेश में अनेक पत्र-पत्रिकायें अस्तित्व में आ गयी है, जिनकी संस्था २०० से अधिक है और इसिलिए उन सबका विस्तृत विवेचन यहां सम्भव नहीं। इनमें से अनेक पत्र-पत्रिकायें हिन्दी भाषा में प्रकाशित होती हैं पर अधिकांश आर्थिक मंकटग्रस्त है। इस अवनित की ओर हिन्दी के शुभचिन्तकों का ध्यान आकर्षित होना चाहिये। हिन्दी भाषा के महत्व और उज्ज्वल भविष्य को देखते हुए हिन्दी के पत्रों को पुष्ट एवं स्थिर बनाना अत्यन्त आवश्यक है

# हलवी भाषा और उसका साहित्य

#### श्री विनयमोहन शर्मा

हलवी को हलवा जाति की बोली कहा जाता है। यह जाति छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त, चांदा, विदर्भ और दक्षिण में जयपुर जमींदारी तक फैली हुई है। यह जाति जहां-जहां गई, वहां-वहां की स्थानीय बोलियों का अपनी बोली में समावेश करती गई। इस तरह इसके कई रूप हो गए। परन्तु इस बोली को केवल हलवा ही नहीं, बस्तर-कांकेर में अन्य व्यक्ति भी बोलते हैं। सन् १९५१ की "सेंसस रिपोर्ट" (जनगणना प्रतिवेदन) के अनुसार हलवी बोलनेवालों की संख्या २,६२,८९४ है। इसका आजय यह है कि मध्यप्रदेश की कुल जनसंख्या में इस 'बोली' को १.२४ प्रतिशत व्यक्ति बोलते हैं। १९३१ की जनगणना के समय इसका अनुपात ०.९५ और सन् १९२१ की जनगणना के समय ०.९६ प्रतिशत था । सन् १९५१ की जनगणना के अनुसार केवल वस्तर में २,११४ व्यक्ति, चांदा जिले में १,७६० और वैतृल, दुर्ग, भंडारा, वर्घा एवं यवनमाल में ३२४ व्यक्ति इसे बोलने है । इसी रिपोर्ट के अनुसार जो व्यक्ति हलवी को अपनी मातभाषा के रूप में बोलते हैं, वे उसी के साथ हिन्दी, गोंडी और छत्तीसगढी भी (सेंसस रिपोर्ट लेखक ने छत्तीसगढ़ी को हिन्दी मे पृथक् वतलाने में भूल की है ) वोलते हैं । 🛮 हलवी वोलनेवालों में ९९.२० प्रतिशत व्यक्ति दो-भाषिये (Bilingual) है। (देखिए सेंसम ऑफ इंडिया रिपोर्ट, जिल्द ७, भाग १-ए, पृष्ठ २७४ से २७९)/ ग्रियर्सन को भारतीय भाषाओं का अध्ययन करने समय हलवी के जो नमूने प्राप्त हुए हैं वे अधिकतर बिदर्भ में बसनेवाले हलवाओं के है, इसलिये उनमें मराठीपन अधिक है । - उन्हे छत्तीसगढ़ की कांकेर रियासत से प्राप्त जो उदाहरण मिले है उनमें पूर्वी हिन्दीपन की छाप स्पष्ट है । यह देस्वकर ग्रियर्सन स्वयं असमंजस में पड़ गये । वे न उसे छत्तीसगढ़ी की उपबोली मानने को नैयार हुए और न मराठी की ही । - ग्रियर्मन के यह लिखने के वावजद हिन्दी की कतिपय भाषा-विज्ञान की पूस्तकों में इस वोलों के सम्बन्ध में भ्रान्त कथन मिलते है । े हाल ही में प्रकाशित ''भोजपुरी भाषा और साहित्य " में डा. उदयनारायण तिवारी लिखते है, "वस्तर की भाषा वस्तृतः हलवी है । 🛮 डॉ. ग्रियर्सन के अनुसार यह मराठी की उप-भाषा है।" (पृष्ठ १६३) /परन्त्र ग्रियर्मन ने तो उल्टी ही बात कही है। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि वह उडिया, छत्तीसगढी, मराठी आदि की एक मिश्चित भाषा है । वे उसे न मराठी की उपभाषा मानते हैं और न छत्तीसगढी हिन्दी की ही उपवोली कहते है। वे उसे छत्तीसगढी की उपभाषा मानने को इसलिये तैयार नहीं है कि उसमें "ल" प्रत्यय और संबंधवाचक "च" पाया जाता है जो मराठी की विशेषता है ।

इस सम्बन्ध में निवेदन है कि "ल" प्रत्यय मराठी की ही विशेषता नहीं है । पूर्वी हिन्दी और विहारी में भूतकालीन कियारूप में "ल" पाया जाता है, यथा मराठी "गेला"—पूर्वी हिन्दी गडल । अब रहा 'च' प्रत्यय । यह मराठी में ही नहीं, पुरानी गुजराती में भी नरसी महता के पदों में बहुत प्रयुक्त हुआ है । यह संस्कृत 'त्यत्' प्राकृत 'च्च' से मराठी 'च' बना है । यह कहना कठिन है कि यह पुरानी गुजराती में मराठी में आया या मराठी से पुरानी गुजराती में चला गया । हलवी में "च" पष्ठी का चिन्ह नहीं है ; उसके लिये 'के' भी लगता है । ग्रियमेन के उदाहरण को आगे उद्धृत किया गया है । उससे यह बात स्पष्ट हो जायेगी । यहा केवल उसके दो बाक्य दिये जाते हैं—यथा :—

- (१) वाघ उठलो आउर हुनके (उसका) डावला (पंजा) मुसापर एकदम पडला।
- (२) हुनके (उनके) ढोर को कन्तु कन्तु मारते रेलो।

मराठी में सम्बन्धवाचक में 'के 'का प्रयोग कभी नहीं होता।

ग्रियर्सन ने यह भी माना है कि उच्चार-प्रिक्रिया, शब्द-भांडार, वचन और मर्वनाम रूपों में हलवी पूर्वी हिन्दी, छत्तीसगढ़ी के समान है। फिर यह बात समभ में नहीं ख्राती कि 'ल' और 'च' के प्रवेश से ही वे उसे हिन्दी की उप-बोली मानने से क्यों भिभके और उसे विचित्र मिश्र बोली कह कर रह गए। वस्तरी हलवी की कितपय विशेषताएं ये हैं:—

- (१) उसमें केवल दो ही लिंग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं। यहां भी वह मराठी का अनुकरण नहीं करती। मराठी में उपयुक्त दो लिंगों के अतिरिक्त तीसरा नपुंसक लिंग भी होता है।
- (२) बहुवचन का कोई चिह्न नहीं लगता। पद में 'मन' जोड़ने से बहुवचन बन जाता है, जैसे—बाबा (एकवचन)—बहुवचन वावामन। बहुवाचक शब्द को जोड़ कर भी बहुवचन बना लिया जाता है, यथा— खुबभन मुसा (बहुत से चृहे)

मराठी में बहुवचन के चिह्न होते हैं। छत्तीसगढ़ी में भी "मन" जोड़ने से बहुवचन वन जाता है।

(३) **कारक चिह्न**कर्ता—ने, सम्बन्ध—चो, के,

सम्प्रदान—के, को, ग्रिधकरण्—में,

ग्रपादान--ले, से,

कारक चिह्नों में 'चो 'को छोड़कर शेप सव हिन्दी के हैं। 'ले 'छत्तीसगढ़ी में अपादान का चिह्न है।

भूतकालीन 'ल' प्रत्यय की चर्चा ऊपर की जा चुकी है। स्रब ग्रियर्सन की 'लिग्विस्टिक सर्वे' भाग ६ से हलवी का उदाहरण दिया जाता है—

एक दुन बाघ कोनी बन में पड़े सोउ रली। एकदम खुबफ्तन मुसा हुनके पास अपलो बिलले निकरलो। हुनके आरोसे बाघ उठलो आउर हुनके डावला (पंजा) एकदुन (एक) मुसापर एकदम पड़ला। (वाघ) रीस में इलो। बाघ ने हुन मुसा को मारेवर तैयार हो रहिलो। मुसा अर्जी करलो। तुम चो आपन बाट (अपनी ओर) देखा। मोचो बोर (मेरी ओर) देख। मोचो मारले से तुचो का बड़ाई मीलोते। इतनो सुन बाघ ने मुसा को छोड़ेन थाती। मुसा ने अर्जी कर लो। वो कहलो, को नी दिन में आमलो येचे दाया का बदला दीहो। हुनके सुन बाघ हंसलो आउर बनबाट गैलो। थोड़े दिन पाछे हुन बन के पास के रहिलो। वीतामन फांदा लगावले। बाघ को फसावलो। क्योंकि हुन हुन के ढोर को कन्तु कन्तु मारते रेलो (रहा) बाघ ने फांरी से निकल न रहलो। फेर निकल नहीं सकलो। आखिर हुन (वह) दुख के मारे निरम्रावलो (चिल्लाया) हुनी (उस) मुसा ने जिनके बाघ छोडाउन दिले रहलो हुन निरम्रालो सुन लो। हुन आपलो उपकार करिया के बोली जानलो आउर खोजत उथा उपरलो हुता बाघ फमा फसा पड़ला रहलो। हुन आपलो तेज चो दातों से फांदा को कतरलो आउर बाघ को छड़ावलो।

यह पुराना उदाहरण है। नीचे बस्तरी हलवी के वर्तमान रूप का उदाहरण दिया जाता है:-

हिन्दी ग्रंश—नागपुर में ग्रिविल भारतीय प्रजा समाजवादी पार्टी का जो ग्रिधिवेशन हुग्रा उनकी तुलना यदि समुद्र-मंथन से करें तो ग्रनुपयुक्त न होगा। पिहले विष ही ऊपर ग्राया ग्रौर उसके मथनेवाले भयग्रस्त हुए। सदस्यों के साथ दर्शकों को भी दुःख हुग्रा। परन्तु ग्राचार्य कृपलानी ने हंसते-विनोद करते हुए उसका पान कर लिया। एक बार ही दोनों गुटों के वोट गिने गए। जिसके परिएामस्वरूप कृपलानीजी तथा उनकी कार्यकारिएी में बहुमत से विश्वास प्रकट हुग्रा। इससे कृपलानीजी ने कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं उठाया। वे विषपान कर ग्रध्यक्षपद से ग्रलग हुए।

हलवी में रूपान्तर—नागपुर ठाने प्रजासमाजवादी पार्टी चो, जोन सभा होती, हुनचो बरोबरी समंदमंथतो संग करत, कांई बले ग्रडवंग नी होय। बीख पहिले ऊपर इलो ग्रउर हुनचो मंथतो बीता मन डरलों। मेंबर बीता मन के संगे; दखतो बीता मन के वजे दुःख लागलो। ग्राचार्य कृपलानी हंसुन हंसुन, ठठोली करून, हुन गोंठ मनमें पीडन दीला। दूनों वाट चो वोट; बोटाक दांभ गिनला। गिनती कांजे कृपलानी ग्रउर हुनचो कमेटी स्वकांजे भारी बोट पडुन, विश्वास दखालो। मांतर कृपलानी कांई खुद चो स्वारननी उठालो। बीख के, पीउन सभापति पद के छोडलो।

यह वर्तमान हलवी का एक उदाहरए। हैं जिसे जगदलपुर के वकील श्री रिवशंकर वाजपेयी ने हमें प्रेषित किया है । इस ग्रंश से बोली के कुछ रूपों की चर्चा की जायेगी।

ठाने----संस्कृत स्थान--प्राकृत--ठान ग्रौर थान--हिन्दी ठान।

संयुक्त शब्द के प्रारम्भ में बोलियों में प्रायः स का लोप हो जाता है। प्राकृत में ठान और थान दोनों रूप मिलते है। संस्कृत की ठान में सप्तमी का "ए" लग जाने से ठाने हो गया। सप्तमी का "ए" रूप पूर्वी-पश्चिमी हिन्दी और मागधी प्राकृतोद्भृत भाषाओं में मिलता है।

चो—यह षष्टी रूप है। इसकी उत्पत्ति विवादास्पद है। इसकी उत्पत्ति इस प्रकार बतलाई जाती है :— संस्कृत त्यत्—प्राकृत—च्च—मराठी—च। प्राकृत में भी षष्ठी का त्यान्त रूप मिलता है— संस्कृत—ग्रहमाकम्—प्राकृत—ग्रहमेच्चयं \*

कृष्ण्यशास्त्री चिपलूर्णकर संस्कृत ईय से इसकी उत्पत्ति बतलाते हैं।† पर डा. गुणे ईय से "च" की उत्पत्ति निकालने में कठिनाई स्रनुभव करते हैं ... ईय इज्ज ज्ज (?) ‡

पर यह प्रत्यय मराठी में बहुतायत से प्रयुक्त होता हैं। गुजराती में नरसी मेहता के पदों में भी यह पाया जाता है। "नरसैंयाचा स्वामिए। मुखडु करि करि $\times$  जसोद रे। "नरसिंह बाललीला। +

जोन-पूर्वी हिन्दी जवन, जौन

होली—भूतकालिक "ल" प्रत्यय, मराठी के ग्रितिरक्त पूर्वी हिन्दी, बिहारी, उड़िया, बंगला श्रौर ग्रसमिया में भी पाया जाता है। होली में खड़ी बोली हिन्दी धातु "होना" से भूतकालिक रूप "हुई" न बनाकर मराठी ग्रौर पूर्वीय भाषाग्रों का "ल" जोड़कर गंगाजमुनी रूप "होली" वना लिया गया है। शुद्ध मराठी रूप होता "झाली"।

हलवी की इस विभिन्नता को देखकर ही तो ग्रियर्सन इसे उडिया छत्तीसगढ़ी (पूर्वी हिन्दी) और मराठी की खिचड़ी (Admixture) कह कर रह गए।

म्रउर-(संयोजक पद) स्पष्टतः पूर्वी हिन्दी का रूप है।

| (ग्र) हंसुनहंसुन |       | <br>(हंसहंस कर) | 1 | ये    | ग्रव्ययी      | भतक | लिक   |
|------------------|-------|-----------------|---|-------|---------------|-----|-------|
| (ब) करुन         | • • • | <br>(करके)      | } | कदन्त | <b>म</b> राठी | के  | हैं । |
| (स) पडुन         |       | <br>(पड़ कर)    | J | Ç     |               | ,   |       |

<sup>\*</sup> देखिये, 'यादवकालीन मराठी'--पृष्ठ १८३।

<sup>†</sup> देखिये 'मराठी व्याकरणावरील' निबन्ध पृष्ठ ६२।

<sup>‡</sup> देखिये Comparative Philology, पृष्ठ ३०।

<sup>🗴</sup> देखिये 'यादवकालीन मराठी' भाषा पृष्ठ १८४।

<sup>🕂</sup> देखिये वही--पृष्ठ १५४।

मराठी में ऊन महाराष्ट्री प्राकृत ऊए। से स्राया है। इसकी उत्पत्ति इस प्रकार बतलायी जाती है \*
—-संस्कृत-त्वानम्—त्वीनम्—प्राकृत त्ताणं, तूणं और ऊण—अपभ्रंश—एविणु एप्पिणु मराठी—ऊनि ऊन ऊनिया।
मराठी में उन का उ दीर्घ (ऊ) है।

काई—यह राजस्थानी, निमाड़ी, मालवी में 'क्या 'के अर्थ में व्यवहृत होता है। यहां कोई के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। मराठी में "काही "कोई " अर्थ होता है। सम्भवतः यह कोई मराठी काहीं से "ह" के लोप और 'का 'पर अनुस्वार के आगम से बन गया है।

नी---यह निमाड़ी श्रौर मालवी (पश्चिमी हिन्दी) में "न" के श्रर्थ में बहुत प्रचलित है। खड़ी बोली नहीं से "ह" का लोप हो जाने से "नी" बन गया। इसकी उत्पत्ति इस प्रकार भी लगाई जा सकती है—-

संस्कृत—नहि—पश्चिमी श्रौर पूर्वी हिन्दी—नाहीं, नाहिं, नहीं —वुन्देली—नई —बस्तरी हलवी, निमाड़ी, मालवी—नीं।

कोष्ठी हलवी—छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के अतिरिक्त नागपुर की कोष्ठी जाति में भी हलवी बोली जाती है। उपर्युक्त-हिन्दी अंश का नागपुरी कोष्ठी हलवी में हलवी भाषी श्री अनिलकुमार द्वारा किया रूपान्तर नीचे दिया जाता है:—

नागपुर मां प्रजा समाजवादी पार्टी को जो अधिवेशन भयो वो की बरोबरी समुद्र मंथन संग करनेमा कांही हरकत नहीं होणार। पहले जहर बरथा (बरत्या) आयो अन मंथन (घुसलन) करनेवाला डरान्या। सभासद बरोबरच देखनेवाला लोकसुध्दा दुखी भया। पर आचार्य कृपलानी न हसता हसता, मजाक करता करता, वो जहर पीय लेइस। दुययही पार्टी का मत मोज्या गया। परिणाम अस्यो भयो की कृपलानी अन उंकी कार्यकारिणी मां बहुमत नं विश्वास देखाइस। एक ऽ पासलऽ कृपलानीजी नं आपलो काही फायदा नहीं करीस। वो जहर पीईस अन अध्यक्षपद ल अलग भयो।

उपर्युक्त हलवी ग्रंश के कितपय शब्दों पर टिप्पणी कर भाषा की परीक्षा करने का यत्न किया जाता है— मां—यह ग्रधिकरण का चिह्न खड़ी बोली के "में" ग्रर्थ में ग्रवधी में प्रचलित है। इसकी उत्पत्ति इस प्रकार है— संस्कृत—मध्य—प्राकृत—मज्भहि—पश्चिमी हिन्दी—मांहि—ग्रवधी—मां—हलवी—मां।

भयो—भूतकालिक क्रियापद। पश्चिमी हिन्दी ब्रजभाषा के कन्नौजी रूप में ग्रत्यधिक प्रयुक्त है। इसकी उत्पत्ति इस प्रकार लगायी गई है—

संस्कृत-भवति-प्राकृत-भविग्रो-न्ब्रज-भयो-हलवी-भयो।

नहीं---खड़ी बोली का रूप है।

वोकी---संबन्धवाचक सर्वनाम है। ग्रवधी रूप वहि कर, वहिकी---वुन्देली-ग्रोकी, बाकी---हलवी---वोकी। होणार---यह मराठी का भविष्यकालिक क्रियारूप है।

डरान्या—पश्चिमी हिन्दी—खड़ी बोली डरना का भूतकालिक एक वचन डरा, व्रजभाषा "डरानो" का बहुवचन "डराने" होता है, इसीलिये हलवी में डरान्या बन गया।

लेइस---छत्तीसगढ़ी भूतकालिक कियारूप है। ग्रवधी लिहिस---छत्तिसगढी---लेइस।

बरोबरच—यह 'बराबर 'का मराठीकृत रूप है। इसके साथ वाक्य में 'च 'प्रत्यय खड़ी बोली "ही " के ग्रर्थ में प्रयुक्त हुग्ना है जो दिक्खिनी ग्रौर नागपुरी हिन्दी में भी प्रचलित है।

<sup>\*</sup> देखिये वही--पृष्ठ २४६।

ग्रस्यो—खड़ी वोली "ऐसे" के ग्रर्थ में प्रयुक्त है। इसका पश्चिमी हिन्दी में "ऐसी" रूप होता है। यह मराठी "ग्रसा" से ग्रस्यो बना प्रतीत होता है।

ल—यह सम्प्रदान प्रत्यय है जो छत्तीसगढ़ी में खूब प्रचलित है। इसकी उत्पत्ति प्राकृत "ले" प्रत्यय से लगायी जा सकती है।

भाषा के व्याकरएा-रूप की परीक्षा से निम्न तथ्य प्रकट होते हैं :---

- (१) कियापदों के सभी भूतकालिक रूप भयो, ग्रायो, डरान्या, लेईस, ग्रादि पूर्वी या पश्चिमी हिन्दी के है।
- (२) क्रियापद का भविष्यकालिक रूप—होएार—सर्वथा मराठी का है।
- (३) बल देने के लिये ''ही '' के स्रर्थ में ''च '' का प्रयोग मराठी का है जिसने नागपुरी स्रौर दक्खिनी हिन्दी में प्रवेश पा लिया है।
  - (४) "भी" के अर्थ में सुध्दा का प्रयोग मराठी का है।
- (५) सर्वनाम रूप अस्यो, उंकी और "वो "प्रयुक्त हुए हैं। अस्यो में मराठीपन है और उंकी तथा वो कमशः खड़ी वोली के "उनकी" और "वह" के वोलचाल के उच्चरित रूप हैं।
  - (६) विभिक्तियां प्रायः सभी पश्चिमी हिन्दी की हैं। अपादान की 'ल' विभिक्त छत्तीसगढ़ी की हैं।
- (७) कोष्ठी हलवी के ग्रंश में चौहत्तर शब्द प्रयुक्त हुए हैं। उनमें 'हरकत' शब्द शुद्ध मराठी का है जो ग्रापित्त के ग्रर्थ में प्रयुक्त हुग्रा है। शेष सभी शब्द हिन्दी के हैं ग्रर्थात् संस्कृत के तत्सम या तद्भव हैं। पार्टी, जंतर ग्रौर मजाक शब्द यद्यपि विदेशी हैं तो भी वे हिन्दी में इतने ग्रधिक प्रचलित हो चुके हैं कि उसी के ग्रंग बन गये हैं।

उपर्यक्त उदाहरएों से स्पष्ट है कि वस्तरी हलवी में छत्तीसगढ़ीपन ग्रौर मराठीपन है; परन्तु मराठीपन इतना कम है कि ग्रियर्सन को स्पष्ट शब्दों में कहना पड़ा कि इसे मराठी की सच्ची उपवोली नहीं कहा जा सकता। नागपूरी कोच्टी में तो स्पष्ट ही हिन्दीपन ग्रधिक है , परन्तू चान्दा, विदर्भ ग्रादि स्थान में जो हलवी बोली जाती है उसमें हिन्दीपन बहुत कम है। सन् १९५१ की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार वस्तर के बाहर चांदा जिले के हलवी वोलनेवालों की संख्या ग्रधिक है। चांदा में तेलगु और मराठी भी बोली जाती है। ग्रतएव चांदा की हलवी पर मराठी का प्रभाव म्रधिक हो सकता है । परन्तु बस्तर-कांकेर में इसकी संभावना नहीं दिख पड़ती । हलवी भाषा-भाषी तो मराठी को वैक-ल्पिक भ्रथवा दूसरी भाषा के रूप में बोलते भी नहीं हैं। बस्तर-कांकेर में कभी मराठी भाषा का व्यापक प्रचलन रहा है, ऐसा उदाहरण नहीं मिलता। इसके विपरीत हिन्दी या हिन्दुस्तानी के व्यापक प्रचार के ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं। सन् १७६६ में वंगाल के गवर्नर के निर्देश से टी. मोट्टे (T. Motte) ने मध्यप्रदेश के बस्तर-कांकेर होते हए यात्रा की थी। उसका वर्णन 'म्रलीं युरोपियन ट्वलर्स इन दि नागपुर टेरिटरीज' (नागपुर क्षेत्रों में प्रारम्भिक युरोपियन यात्री) में मुद्रित हुम्रा है। उसमें वह लिखता है--म्रप्रैल ७....म्राज प्रातः लगभग = बजे मभसे कहा गया है कि कांकेर का राजा सामसिंह आ रहा है।..........अभिवादन के पश्चात मैंने उससे उत्तरीय सरकार (नार्दर्न सरकार्स ) के मार्ग में पड़ने वाले भू-भाग के सम्बन्ध में प्रश्न किए। राजा ने स्वयं म्रनेक विविध प्रश्नों के उत्तर दिये । मुभे यह जानकर म्राश्चर्य हुम्रा कि राजा हिन्दुस्तानी भाषा वडी धारा-प्रवाह-गति से बोल रहा था। \* कांकेर ग्रौर वस्तर हलवी भाषा प्रधान क्षेत्र हैं ग्रौर वहां का राजा १८ वीं शताब्दी में हिन्द-स्तानी सहज गति से वोल सकता था। हो सकता है वह ग्रपनी मातृभाषा हलवी वोल रहा हो जिसे मोट्टे ने हिन्द्स्तानी समभा हो। हो सकता है, वह हलवी के अतिरिक्त हिन्दुस्तानी भी जानता हो। हिन्दुस्तानी उस समय भी अन्त-

<sup>\* &</sup>quot;I was surprised to find him speak the Hindustany Language with great fluency." (Early European Travellers in Nagpur Territories—Page 132.)

र्प्रान्तीय व्यवहार की भाषा थी। सन् १७६५ में वंगाल-सरकार ने केप्टिन ब्लंट को कुछ सिपाहियों के साथ बरार-उड़ीसा ग्रीर उत्तरीय सरकार के बीच मार्ग खोजने के लिए रवाना किया था। वह कोरिया, कांकेर, खैरागढ़-सिरोंचा (चांदा) होते हए निजाम राज्य की ग्रोर बढ गया था। जब वह चांदा जिले में पहंचा तो मालेवाडा के गोंड राजा से उसकी खटपट हो गई। ब्लंट के पास मराठों का परवाना था जिसकी राजा ने जरा भी परवाह नहीं की। ब्लंट उसे वस्तुस्थिति समभाना चाहता था। वह लिखता है " A man called his Diwan; who spoke a little bad Hindi was the interpreter between us," एक भ्रादमी जो उसका दीवान कहलाता था भ्रौर जो तनिक गलत हिन्दी बोलता था, हमारे वीच दुभाषिए का काम करता था। (देखिये 'त्रिटिश रिलेशन विद दि नागपूर स्टेट इन दी एकी सेन्चुरी'-पृष्ठ१२६)। ग्रियर्सन के पूर्व छत्तीसगढ़-रियासतों के पोलिटिकल एजन्ट इ. ए. ब्रेट ग्राई. सी. एस् ने "छत्तीसगढ फ्यूडेटरी स्टेट्स" नामक ग्रन्थ में बस्तर की भाषाग्रों के सम्बन्ध में लिखा है-"Chief Languages used in the State are Hindi, Halvi, Telugu, and the various dialects of Gondi. Halvi is a corrupt form of Chhatisgarhi Hindi and is spoken by over 1,00,000 people in the Northern part of the state where Hindi is also spoken by 21,000" (रियासत में जो प्रमुख भाषाएं बोली जाती है, उनमें हिन्दी, हलवी, तेलगु, ग्रौर गोंडी की विभिन्न वोलियां मुख्य हैं। हलवी छत्तीसगढ़ी हिन्दी का विकृत रूप है श्रीर उत्तर भाग के एक लाख से ऊपर व्यक्ति उसे वोलते हैं जहां हिन्दी बोलने वालों की संख्या भी इक्कीस हजार है)। ब्रेट ने ग्रियर्सन के भाषा-सर्वे के पूर्व वस्तर कांकेर की हलवी पर ग्रपने विचार प्रकट किये थे।

सन् १७६६ में युरोपियन यात्री मोट्टे और सन् १६०६ में प्रकाशित छत्तीसगढ़ के पोलिटिकल एजेन्ट ब्रेट के 'छत्तीसगढ़ी प्यूडेटरी स्टेट्स' ग्रन्थ में हलवी को हिन्दी के अन्तर्गत ही माना है। संभव है, उन्होंने लोगों की बोली सुनकर ही ग्रपनी धारणा बनाई हो। पर ग्रियर्सन ने कांकेर की हलवी के लिखित नमूने की छानबीन की ग्रौर यह निष्कर्ष निकाला कि यह मराठी की उपभाषा तो निश्चित ही नहीं है पर इसे हिन्दी के ग्रन्तर्गत भी नहीं रखा जा सकता क्योंकि इसमें सम्बन्धकारक 'च' ग्रौर भूतकालिक "ल" प्रत्यय पाये जाते हैं जो मराठी भाषा की विशेषता हैं। हम पहले ही बतला चुक हैं कि भूतकालीन "ल" प्रत्यय पूर्वी हिन्दी में भी विद्यमान है, ग्रव रह जाता है सम्बन्धकारक "च" प्रत्यय । हलवी में सम्बन्धकारक "च" (चो) प्रत्यय ही नहीं, 'के' प्रत्यय भी प्रचलित है, जो निश्चय हिन्दी का है। यह "च" या "चो" प्रत्यय बस्तर-कांकर में कैसे ग्रौर कब से प्रविष्ट हो गया, इस पर भी विचार करना उचित होगा। यदि हलवी लिखित भाषा होती तो उसके प्रवेश का समय साहित्य के ग्रध्ययन से निश्चित हो सकता था। ग्रतः हमें, ऐतिहासिक तथ्यों के ग्राधार पर ही ग्रमुमान लगाना होगा।

बस्तर स्रौर कांकेर राज्य यों तो बहुत समय तक स्वतंत्र रहे है पर जब स्रठारहवीं शताब्दी में मराठों का उत्कर्ष हुम्रा स्रौर उन्होंने स्रपने राज्य का विस्तार किया तब ये रियासतें नागपुर शासन के स्रन्तर्गत स्ना गई। छत्तीसगढ़ में रायपुर स्रौर रतनपुर में तो मराठों का सीघा शासन रहा था। पर बस्तर स्रौर कांकेर राजास्रों से उनकी वार्षिक कर स्रौर स्नावश्यकता पड़ने पर सैनिक सहायता की ही शर्त थी।

सन् १८३० में बस्तर के राजा ने वार्षिक कर के बदले में अपने राज्य का सिहावा परगना नागपुर के शासन को दे दिया था। ऐसी स्थिति में यदि सिहावा में मराठों की सेना के रहने से मराठों भाषा का "च" हलवाओं में "चो" होकर पहुंच गया है तो कौनसा आश्चर्य है? बस्तर से अधिक मराठों का सम्बन्ध कांकेर से रहा है। 'छत्तीसगढ़ प्यूडेटरी स्टेट्स' में ब्रेट लिखता है "Under Maratha Kanker State was held on condition of furnishing a military contingent of 500 strong whenever needed," (पृष्ठ ) (मराठों के शासन-काल में कांकेर आवश्य-कता पड़ने पर५००सबल सैनिक देने की शर्त में बंधा हुआ था) सेना में उत्तर और पश्चिम के हिस्से से सैनिक भर्ती होते

थे,जो (पछाहीं होते हुए भी)पुरिबया ग्रौर मराठे कहलाते थे। छत्तीसगढ़ में मराठों के समय में शासन की क्या व्यवस्था थी, इसका वर्णन सन् १७६५ में ब्लंट नामक ग्रंग्रेज ने किया है—"Their troops, who are chiefly composed of emigrants from the northern and western parts of Hindustan, are quartered upon the tenantry who in turn for accomodation and subsistence they offered them, require their assistance, whenever it may be necessary, for collecting the revenues. (देखिये ब्रिटिश रिलेशन विद नागपुर स्टेट्इन दी एट्टीन्य सेन्चुग्ररी, पृष्ठ १३२ ग्रौर १३३) मराठों की फौजें जिनमें उत्तरी ग्रौर पश्चिमी हिन्दुस्थान के जवान थे, किसानों के बीच रह कर उनसे लगान वसूल करते ग्रौर कराते थे। कृषक ग्रौर सैनिकों की भाषाएं स्वभावतः एक दूसरे से प्रभावित होती रही होंगी।

श्रतः निष्कर्ष यह निकला कि—वस्तर ग्रौर कांकेर जिले की हलवी मुख्यतः हिन्दी भाषा की एक उपवाली है ग्रौर चांदा तथा विदर्भ के कुछ भाग में बोली जाने वाली हलवी मराठी से ग्राकान्त होने के कारए। मराठी की उपबोली कही जा सकती है।

बस्तर स्रौर कांकेर की हलवी में "च" या "चो" प्रत्यय को छोड़कर प्रायः सभी मुख्य प्रवृत्तियां पूर्वी हिन्दी की पाई जाती हैं। उसमें मराठी का सम्बन्धकारक का केवल "च" प्रत्यय ही नहीं है, हिन्दी का "के" प्रत्यय भी विद्यमान है। ऐसा जान पड़ता है कि उसमें "च" स्रथवा "चो" प्रत्यय के मराठों के सम्पर्क से प्रविष्ट हो गया है। हलवी का व्याकरिएक ढांचा पूर्वी हिन्दी का है। उसमें समीपवर्ती उड़िया, तेलगु, गोंडी स्रादि भाषास्रों के थोड़े बहुत शब्दों के प्रवेश से उसे स्रहिन्दी-परिवार की नहीं कहा जा सकता।

# छत्तीसगदी बोली

#### श्री काशीप्रसाद मिश्र

किसी भी बोली का जब लिपिबढ़ रूप हो जाता है और वह काफी बड़े क्षेत्र में एक ही ढंग पर बोली और लिखी जाने लगती है तब वह भाषा कहलाती है। यह भी कोई एकदम बंधा हुआ नियम न समफना चाहिये। एक भाषा की अनेक उपभाषाएं हो सकती हैं और एक बोली की अनेक उपबोलियां। फिर एक ही बोली कभी भाषा भी कही सकती हैं कभी बोली ही। अवधी राष्ट्रभाषा हिन्दी की एक बोली मात्र है परन्तु वेला परतापगढ़ी, जौनपुरी, आदि की तुलना में उसे नि:संदेह भाषा मानना होगा। पूर्वी हिन्दी की दृष्टि से छत्तीसगढ़ी केवल मात्र एक बोली ही है क्योंकि यह उसी की एक शाखा मात्र है परन्तु 'लिरया' (सम्बलपुर जिले के पास की छत्तीसगढ़ी) 'खलौटी' (बालाघाट जिले के पास की छत्तीसगढ़ी) आदि के विचार से उसे एक भाषा भी कहा जा सकता है। हिन्दी के नाते तो निश्चयपूर्वक उसे हम एक बोली ही कहेंगे।

जो बोली लिपिबद्ध नहीं होती उसमें जल्दी-जल्दी और थोड़ी-थोड़ी दूर पर ही परिवर्तन हो जाया करते हैं। छत्तीसगढ़ी की अपनी कोई विशिष्ट लिपि कभी रही ही नहीं। वह यदि हिन्दी लिपि (देवनागरी लिपि) में लिपिबद्ध हुई भी है तो बहुत कम। इसीलिये वह उत्तर की ओर बघेली से, पूर्व की ओर उड़िया से, दक्षिण की ओर तेलगू से और पश्चिम की ओर मराठी से प्रभावित हो गई है। आज यह समस्या है कि छत्तीसगढ़ी का वह कौन सा रूप होगा जिसे हम सर्वसम्मत कह सकें।

जब िक छत्तीसगढ़ शब्द ही आधुनिक है तब उस नाम से प्रसिद्ध "छत्तीसगढ़ी" को इस क्षेत्र की मूल बोली मानना सयुक्तिक न होगा। छत्तीसगढ़ की जातियों का इतिहास भी यह बताता है कि उनमें से अधिकांश बाहर से आई हुई हैं। उनमें से अनेक तो अभी भी घरों में अपनी अपनी विशिष्ट बोलियां बोला करती हैं। पारस्परिक व्यवहार के लिये उन्होंने अलबत्ता उस बोली को अपना लिया जो कदाचित् इस महारण्य के छत्तीसगढ़ के स्वामी हैहयवंशी कलचुरियों की बोलचाल की बोली रही हो अथवा जो उत्तरप्रदेश से आई हुई बहुसंख्यक जातियों की बोली हो। उसी का नाम पड गया होगा छत्तीसगढ़ी।

श्रवधी श्रौर छत्तीसगढ़ी का इतना श्रधिक मेल हैं कि एक बोली बोलने वाला मनुष्य दूसरी बोली को बड़ी सरलता से समक्त लेता हैं। हमने तो एक उत्तरप्रदेशीय को यह कहते सुना था कि "काबर, कसगा, तोला, मोला, सिरतोन, लबारी, गौकी, बाप की " नामक सूत्र याद रख लिया जाय तो छत्तीसगढ़ी सीखे बिना ही उसे छत्तीसगढ़ी श्रा जायगी, क्योंकि इतने ही शब्दों का प्रयोग श्रवधी को सरलतापूर्वक छत्तीसगढ़ी रूप देने के लिये पर्याप्त है। निःसंदेह यह उक्ति की श्रतिरंजना है परन्तु फिर भी यह दोनों बोलियों के घनिष्ट सान्निध्य का पर्याप्त संकेत तो कर ही देती है।

स्रवधी और छत्तीसगढ़ी में पर्याप्त साम्य होते हुए भी दोनों में अब पर्याप्त वैभिन्त्य हो गया है। पूर्वकाल में कोसल तो एक ही था परन्तु वही कमशः उत्तर और दक्षिण कोसल में विभक्त हो गया। इस दक्षिण कोसल में (छत्तीसगढ में) जब उत्तर कोसल की वोली साई या पनपी तब यहां का स्वतंत्र भौगोलिक वातावरण पाकर कालान्तर में वह उत्तर कोसल की बोली से पृथक् होती चली गई और आज वही इतनी पृथक् हो गई है कि उसे अवधी कहा ही नहीं जा सकता।

एक ही वोली जब दो प्रदेशों में बंट जाती है तो प्रदेश-प्रदेश के अनुसार उच्चारए,-सौन्दर्य या मुख-सुखता के कारए। एक ही शब्द दो तरह वोला जाने लगता है। वोलियों में भेद पैदा करने का यह बहुत बड़ा कारए। हो जाता है। संस्कृत फारसी आदि के तत्सम शब्द इसी मुख-सुखता के कारए। जगह-जगह अनेकानेक तद्भव शब्दों के रूप में परिवर्तित हो गये और इसी मुख-सुखता के कारए। अवधी के शब्द भी छत्तीसगढ़ी में कहीं-कही अपना नया सा रूप ले बैठे हैं। कुछ संज्ञा शब्दों का मुलाहिजा हो-जिनका रूप छत्तीसगढ़ी में क्या से क्या हो गया है। पृथ्वी पिरथी बन गई ग्रीर हृदय हिरदे होगया यह तो ठीक, परन्तु हृष्ठ रोंठ बन गया और सत्य सिरतोन बन गया है। पृथ्व एथिया बन गई है अौर मृंह गोल होकर मृंह बन गया है। चिरत्र चरित्तर होगया और ज्ञान हो गया है गियान। ईट पत्थर ईटापथरा बन गये, मूर्ति ने मुरित का रूप ले लिया, स्वयं सँवागे वन गया और गोष्ठी ने गोठ का रूप धारए। कर लिया। रुमाल बढ़कर उरमाल बन गया और इच्छा बन गई है हिच्छा। तिसना, सीत और भाखा सरीखे अनेकानेक तद्भव शब्द अवधी और छत्तीसगढ़ी में अपना रूप एक समान बनाए हुए हैं।

संभव है कि किसी एक ही 'ग्रपभ्रंश' से उस ग्रोर ग्रवधी (उत्तर कोसली) का ग्रौर इस ग्रोर ( छत्तीसगढ़ी' (दक्षिए कोसली) का विकास हुग्रा हो। यहां न तो कियापदों में कोई लिंगभेद माना जाता है ग्रौर न सम्बन्धकारक के चिह्न में ही लिंगभेद विषयक किसी प्रकार की विकृति होती है। 'राम का वेटा' ग्रौर 'राम की वेटी' के लिये एक ही प्रयोग होगा 'राम के वेटा-राम के वेटी'। 'तू जाता है' ग्रौर 'तू जाती है' के लिये एक ही प्रयोग होगा 'तै जात हस,'। (इसीलिये तो हिन्दी के लिंगभेद के प्रयोग में कभी-कभी पढ़े लिखे वालक भी ग्रसावधानी से विपर्यय कर बैठते हैं ग्रौर कह उठते हैं 'मेरा मां बाजार गया था ग्रौर मेरी बाप घर में थी'), यह भारत की पूर्वी वोलियों का बंगला, उड़िया ग्रादि का प्रभाव है। ग्रवधी (वैसवाड़ी) में ऐसी गड़बड़ी नहीं है। छत्तीसगढ़ी में कर्ताकारक के चिह्न स्वरूप 'हर' का प्रयोग होता है जैसे 'मै' हर जात रहव ''ग्रो हर करिस'। इसका ग्रवधी में पता नहीं चलता। इसी प्रकार के श्रन्य भी कई प्रयोग मिल जायेंगे जो पूर्वीलिखत बात की पूर्ति कर सकते हैं।

उत्तर कोसली में जिस प्रकार घोड़ा के घोड़वा और घोड़वना (घोड़ौना—घोड़उना)सरीखे रूप मिलते है उसी प्रकार छत्तीसगढ़ी में भी मिल सकते हैं।टोनहा, कछेरिया, नचकार सरीखे शब्द इधर भी संज्ञा-शब्दों से बना लिये जाते हैं। रोना से रोग्रासी, तैरने से तउराक, गिजर (हंसने)से गिजरा सरीखे कियापदों से बने शब्द यहां की बोली में भी पाय जायेंगे, परन्तु तर तम सरीखे तुलनात्मक प्रयोगों के लिये न अवधी में कोई अच्छा पर्याय मिलेगा न छत्तीसगढ़ी में। 'सुन्दरतम' को यहां की बोली में समक्षाया जायगा ''सब्बो ते बढ़ियन निचट सुन्दर"।

यहां की किया श्रों में भी द्विवचन नहीं होता। उनका वर्तमान कालिक रूप, 'चलना' किया पद के साथ इस प्रकार होगा:—में चलत हों, हम चलत हन, तैं चलत हस तुम चलत हौ, श्रो चलत है, उन चलत हैं। भूतकालिक रूप इस प्रकार होगा:— मैं चलेव, हम चलेव; तैं चले तुम चलेव; श्रो चिलस, उन चिलन। भिवष्यकालिक रूप इस प्रकार होगा:— मैं चलिहौं, हम चलव; तैं चलवे, तुम चिलहौं, श्रो चिलहैं, उन चिलहैं। संदिग्ध रूप इस प्रकार होगा:— मैं चलत होहौं, हम चलत होब, तैं चलत होवें, तुम चलत होहौं, श्रो चलत होहैं उन चलत होहैं। परन्तु छत्तीसगढ़ी में एक विचित्र वात यह है कि कियापदों के व्यवहार में शिष्ट लोगों का प्रयोग ग्रलग रहा करता है श्रौर ग्रिश्ट लोगों का ग्रलग। देहाती चमारों की छत्तीसगढ़ी यदि कोई शहराती दाउग्रों ग्रौर पिष्ठतों के बीच बोलने लगे तो उपहास का पात्र बन जाय। ग्रन्तर देखिये। वर्तमानकालिक रूप ग्रशिष्ट लोगों के वीच इस प्रकार रहेगा:— मैं चलत हवौं, हम चलत हवन; तैं चलत हवस, तुम चलत हवौ, ग्रौ चलत हवे, उन चलत हवै। भविष्य कालिक रूप इस प्रकार होगा:—मैं चलहूं, हम चलवो या चलवोन, तै चलवे, तुम चलह होहूं, श्रो चलही, उन चलही। संदिग्ध रूप इस प्रकार होगा:—मैं चलत होहूं, हम चलत होवो, तैं चलत होवे, तुम चलत होहूं, श्रोया श्रोहर चलत होही, उन चलत होहीं। भूतकालिक रूप ग्रलवत्ता ज्यों का त्यों मिल जाता है।

छत्तीसगढ़ी में कारक चिह्न प्रायः इस प्रकार होते हैं :-कर्ता में हर; कर्म में का, खां या ला, करण में ले या से, सम्प्रदान में का, खां, ला या बर; अपादान में ले, या से; सम्वन्ध में के; अधिकरण, में मां, में या ऊपर; सम्बोधन में गा, गे, हे, ए, ग्रो, या ग्रग्रो। हीरालाल काव्योपाध्याय द्वारा लिखित तथा डाक्टर ग्रियर्सन द्वारा अनूदित छत्तीसगढ़ी के एकमात्र व्याकरण ग्रंथ में लिखा है कि "तीस वर्ष पहिले करण या ग्रपादान कारक के चिह्न "ले" का प्रयोग अधिक होता था। अब 'से' के प्रयोग का जोर बढ़ रहा है।" इस व्याकरण को भी लिखे हुए ३४ से ग्रधिक वर्ष व्यतीत होगये। बोली के विकास में तब की ग्रपक्षा ग्रब ग्रीर ग्रधिक ग्रन्तर ग्रागया है। उदाहरणार्थ कर्म ग्रीर सम्प्रदान के "का" की जगह "खा" का प्रयोग ही देख लिया जाय।

बहुवचन के लिये प्रायः "मन" का प्रयोग होता है, जैसे "बइला मन' या ग्रो मन' जो कभी-कभी संक्षिप्त होकर बन जाता है 'बइलन" या 'उन' (उन जात रहिन—वे लोग जाते थे)। 'हर' कभी बहुवचन में, कभी ग्रादरार्थं (ग्रादरार्थे बहुवचनम्) में प्रयुक्त होता है ग्रौर कभी कर्ताकारक एकवचन में, बिना किसी खास मतलब के प्रयुक्त हो जाता है। कदाचित इसमें कुछ बुन्देली प्रभाव भी सम्मिलत होगया है। निश्चयात्मकता के लिये ही, ठिन, ठन, ठों, ठक, ठिक ग्रादि का प्रयोग होजाता है। बङ्गाली ग्रौर उड़िया में यही बात टा-टि-टी ग्रादि में देखी जाती है। ही का प्रयोग दूसरे ढंग की निश्चयात्मकता के लिये हिन्दी में सर्व प्रचलित है, जैसे मैं नहीं ही जाऊंगा। इसके लिये छत्तीसगढ़ी में "च" का प्रयोग होता है (जो ग्रवधी की दृष्टि में विचित्र ही सा लगता है); जैसे मैं नहिच जावं। यही संक्षिप्त होकर बन जाता है "मैं" नीच जावं, "मी" के लिये 'हूं' का प्रयोग ग्रवधी में भी है ग्रौर यहां भी। "महं ग्रर्थात् मैं भी।

संज्ञा से क्रियापद बनाने के कई सुन्दर उदाहरण छत्तीसगढ़ी में भी विद्यमान हैं। जैसे, गोठियाइस (उसने वात की) उहरियाइस (उसने रास्ता पकड़ा), थपरियाइस ((उसने थप्पड़ लगाये), सधाइम (उसने साध की), करियाइस (वह काला पड़ गया) इत्यादि। खड़ी बोली हिन्दी में न जाने क्यों यह प्रवृत्ति कुंठित होगई है। राष्ट्रभाषा हिन्दी को चाहिय कि वह छत्तीसगढ़ी का यह गुणु अपना ले।

काल-मान का बोध कराने के लिये कुछ सुन्दर शब्द-प्रयोग छत्तीसगढ़ के देहातों में प्रचलित हैं। ब्राह्म मुहूर्त से लेकर निशीथ तक के भिन्न-भिन्न कालमान का संकेत इस प्रकार दिया जाता है:— पहट ढीले के बेर, कुकरा बासत वेर, पहाती, सुआरी नहाए के बेर, खरिखा मढ़ाए के बेर, आगी बारे के बेर, भइंसा अन्धियार के बेर, सोग्रा परे रात के बेर। बेर या बेला ही को कहीं खनी और कहीं बखत या बेरा भी कह दिया जाता है।

कुछ मजेदार, कहावतों ग्रौर पहें लियों के नमूने देखिये :—मन माड़ गइस (चित्त स्थिर हो गया--प्रसन्न हो गया), में सूत भुलाएव या सूत भुलाएं (मैं इतना सो गया कि समय का भान ही न रहा), ग्रोकर सुताई वृता तो देख (देखो तो उसने किस तरह सोने ही को मानो ग्रपना धन्धा बना लिया है—कितना ग्रन्धाधुन्ध सो रहा है वह)। "सस्सू वर तेल नहीं घोडसार बर दिया" (ग्रपनी खाज में लगाने के लिये तो उसे तेल नहीं मिल रहा है परन्तु ग्रश्वशाला तक में दिया जलाने की ठसक दिखा रहा है)। "धूर मा सूतै सरग के सपना" (लेटा हुग्रा तो है धूल में ग्रौर कल्पना कर रहा है स्वर्ग के वैभव-विलासों की)। हपटे बन के पथरा फोरे घर के सील" 'ठोकर तो खाता है वन के पत्थर से ग्रौर भूंभलाकर बदला लेने की नीयत से फोड़ रहा है ग्रपने ही घर की सिल को)।" "मोर ममा के नौ सौ गाय, रात चरे दिन वेड़े जाय" ग्रथवा "पर्रा भर लाई, गने न सिराई" (इन पहेलियों का उत्तर होगा "तारागए।")। माटी के बोकरा चोकरा खाय, थोरे मारे ग्रिधक निरयाय" (उत्तर होगा "मृदंग" ग्रथवा "मांदर बाजा")।

हम पहिले ही कह ग्राये है कि छत्तीसगढ़ में व्याकरए। ग्रन्थ केवल एक मात्र लिखा गया है ग्रौर वह भी ३४ वर्ष पूर्व । कोष ग्रन्थ तो नाम मात्र को नहीं है । शिलालेख या ताम्रपत्र इस बोली में लिखा हुग्रा एक ग्राधा ही मिलता हैं। पुराना लिखित साहित्य एकदम नहीं के बराबर हैं। हाल-हाल में कुछ लोगों ने कितपय छोटी-छोटी पुस्तकें इस बोली में लिख डाली हैं, जिनमें से कुछ पर्याप्त लोकप्रिय भी हुई हैं। जैसे छत्तीसगढ़ी दान लीला। परन्तु स्थायी साहित्य की दृष्टि से उनका मृत्याङ्कन करना एक समस्या ही हैं। जनपदीय बोलियों और उनके समृचित विकास की स्रोर स्रब कितपय विद्वानों का ध्यान आकृष्ट हुआ हैं और समय की गित की परख कर के कुछ पत्र-पित्रकाओं ने, तथा आकाशवाणी के संचालकों ने भी, कुछ स्थान छत्तीसगढ़ी के लिये भी सुरक्षित रखना प्रारम्भ कर दिया हैं। रायपुर से तो हाल-हाल ही में एक क़ाफ़ी अच्छी कोटि की मासिक पित्रका विशुद्ध छत्तीसगढ़ी ही में निकलने लगी हैं। अतएव वह दिन दूर नहीं है, जब छत्तीसगढ़ी के सुन्दर-सुन्दर शब्द और प्रयोग समग्र हिन्दी भाषी जनता के समक्ष होंगे तथा वर्तमान हिन्दी की समृद्धि लिखित छत्तीसगढ़ी द्वारा इस भूखण्ड के साधारण, जनों तक को सुलभ हो जायगी, परन्तु यह सब लिखने का यह अर्थ नहीं है कि छत्तीसगढ़ी में साहित्यिक चेतना का कभी किसी प्रकार अभाव रहा है। इसमें लिखित साहित्य का अभाव भले ही रहा हो, परन्तु मौखिक साहित्य की सामग्री तो प्रत्येक काल में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रही हैं। इसके ग्राम्यगीतों की प्रथा, जिसमें कई जगह नई-नई पंक्तियां बना कर प्रश्नोत्तरी के ढँग पर युवकों और युवतियों को तुरन्त के बनाये हुए अपने पद्य सस्वर सुनाने पड़ते हैं; देवारों द्वारा रची और गाई हुई इसकी वीर गाथाएँ; इसकी मनोरंजक तथा कौतूहलवर्धक कहानियां, जिनमें प्रेम और युद्ध की अनोखी-अनोखी घटनाएँ भरी पड़ी है; किसी भी प्रान्त के ऐसे साहित्य से टक्कर ले सकती है।

# छत्तीसगढ़ी का लोक-साहित्य

#### श्री प्यारेलाल गुप्त

भारतवर्ष के कोने-कोने में शक्ति की पूजा होती है और उसके लिए नया वर्ष ग्रर्थात् चैत्र के प्रथम नौ दिन ग्रौर फिर ठीक छः माह बीतने पर कुंवार शुक्ल पक्ष के नौ दिन निश्चित हैं। शक्ति की यह पूजा क्या नगर, क्या गांव—सभी जगह होती है। छत्तीसगढ़ का जनजीवन भी इस ग्रवसर पर गीतों के स्वरों में राग-रागनियों को उतारने लगता है। भिक्त का ग्रविराम भिक्ति—धारा सारे प्रदेश में गूज उठती हैं—

#### मैया, भुवन को भ्रजब बनायो।

काहे न काट के भुवन बनाये मैया, काहि न काट दुब्रारे हो माय। पिहरी फोरि के भुवन बनाये मैया, पाहन फोरि के दुब्रारे हो माय, काहे न काटि के ईंट बनाये मैया, काहे न के गिलावा हो माय, सोनन काटि के ईंट बनाये मैया, चांदिन के गिलावा हो माय, कै कोसन के भुवन बनाये मैया, कै कोसन चहुँ फेर हो माय, दसै कोसन के भुवन बनाये मैया, बीसे कोसन चहुँ फेर हो माय।

"ग्राज शक्ति की स्थापना का दिन है, ग्रतएव उसके लिए भवन बनाने की कल्पना की गई है, जिसकी नींव भरने के लिए पहाड़ फोड़ कर पत्थर निकाले जायेंगे। ईंट स्वर्ण की बनेंगी ग्रौर तरल चान्दी से गारा तैयार किया जायगा। चन्दन के उस चूने से उस भुवन की पोताई होगी, जिसमें ग्रबरक का मिश्रण होगा। भुवन दस कोस का बनेगा ग्रौर उसकी चौहही बीस कोस की होगी।"

दिन में इस तरह नाना प्रकार की कल्पनाओं में लगा मानव-समुदाय रात को बारह मासा में मस्त हो जाता है। वर्षा ऋतु किसानों के जीवन-धन के रूप में प्रतिष्ठा पाती है। ऊपर मेघों से ग्राच्छादित सघन गगनमण्डल को देख कर उसका मन-मयूर नाच उठता है ग्रौर उसका कवि जाग जाता है:—

सावन बुंदिया रिमिक्स बरसै, भादों गहिर गम्भीर हो माय। कारी-कारी निसि श्रंधियारी, बिजुरी चमिक रहि जाय हो माय। क्वांर महीना नौमी दसहरा, घर घर मानत हंय तिहार हो माय। कातिक महीना धरम के हो मैया, तुलसा म दियना जलाय हो माय। अगहन मास अगम के हो मैया, पूसे म लगत हय दुसाला हो माय। माघ महीना मोरे अमुवा के डारी, फागुन रंग-गुलाल हो माय। चैत मास वन टेसू फूलें मैया, बंसाखे म जुही नेवारी हो माय। जेठ मासे घन पतिया पठोये, जावत लगे हो अषाढ़े हो माय।

रामनौमी के दिन छत्तीसगढ़ के प्रत्येक गांव तथा नगर में नेवरात का जलूस निकलता है । नवरात्र म घट-स्थापन के साथ-साथ, भूमि पर बांस की ग्रायताकार चौहद्दी बना कर ग्रनाज भिगोये जाते हैं, जिन्हें "विरही" कहत हैं, ग्रौर ये ही पौधे बढ़ कर पीले-पीले ग्रति सुन्दर दिखाई देने लगते हैं, जिन्हें स्त्रियां सजा कर सिर पर रख कर तालाब या नदी में ठंडा करने जाती हैं । संग में गांव के स्त्री-पुरुष, लड़के-लड़कियों का जलूस चलता है । नेवरात को लोग "जंवारा" भी कहते है ।

चतुर्दिक हरियाली के वीच सावन सुदी नौमी ग्रा जाती है ग्रौर स्त्रियों तथा लड़कों में हलचल मच जाती है। ग्राज के दिन छोटी-छोटी टोकनियों में ग्रनाज वोया जाता है ग्रौर देवी के गीत गाये जाते हैं:—

देवी गंगा, लहर तुरंगा,
तुहरे लहर परभू, भीजो झाठो झंगा, झहो देवी गंगा।
पानी बिन मछरी, पवन बिन धान,
सेवा बिन भोजली के तरसे प्रान, झहो देवी गंगा।
गंगा हय गहिला, समुन्द चले लहरा,
हमरे भोजलि देवि के, लागे हवे पहरा, झहो देवी गंगा।
माड़ी भर जोंघरी, पोरिस कुसियारे,
जल्दी जल्दी बढ़ौ भोजली, होवा हिसियारे, झहो देवी गंगा।

रक्षा-बन्धन के दिन जब भुजिलयों का जलूस गाते हुए निकलता है, तब कई गीत गाये जाते हैं। भोजिलयां तालाब में ठंडी कर दी जाती हैं और बड़ी रात तक गांव के युवा-युवित, लड़के-लड़िकयां भोजिली भेंट कर बड़ों के पैर छूते और आशीष प्राप्त करते हैं।

भादों की गए। इस अवसर पर विभिन्न वाद्य-यन्त्रों के सहां परम्परा के अनुसार गए। श जी की मूर्ति स्थापित की जाती हैं। इस अवसर पर विभिन्न वाद्य-यन्त्रों के साथ नृत्य और भजन होते रहते हैं। इन नाच-गानों में जो गीत गाये जाते हैं, वे विभिन्न प्रकार के होते हैं; जैसे—प्रभाती, दादरा, लावनी, भजन, दोहे, आदि। कुछ गीतों का तर्ज उनका अपना आप रहता है। कुछ गवैये अपने गीतों में शास्त्रीय संगीत का भी पुट देने लगे हैं। यहां तक कि सिनेमा गीतों की भी उन पर छाया पड़ गई है। कुछ गीतों में राधाकृष्ण की प्रेम सम्बन्धी लीलाओं का वर्णन विशष रूप से रहता है। कुछ भक्तिभाव से परिपूर्ण रहते हैं:—

समिलया को स्रारित लागी हो, लाल काहेन के दियना करो, काहेन करो वाती हो, काहेन के तेल जराय के बारों सारी राती हो। स्ररे लाल या तन के दियना, मनसा करो बाती, प्रेम के तेल जराय के बारों सारी राती हो। स्ररे लाल सावन-भादों, उहे बरला रितु स्राई हो, स्याम घटा घन घोर के मेघवा भर लाई हो।

इन उत्सवों में कई गीत तो ऐसे गाये जाते हैं, जो विरह-भावनाश्रों से परिपूर्ण रहते हैं, श्रौर जिनसे श्रन्तर्व्यथा फूटी पड़ती हैं :—

मोरे पिया गये परदेस, मोरे गुंइया, पिया गइन परदेस, न कोउ श्रावें, न कोउ जावें, न भेजिए सन्देश। काकरबर में मेंहदी रचावों, काहे संवारो केस, काकरबर पकवान बनावों, कइसे सहों कलेस। पिया बिन मोला \* एको न भावे सास-समुर के देस, खोजेवर उनला में जाहौं घर बैरागिन भेस। ठेंवत रहिथें ननद जेठानी लगिस करेजवा मा ठेंस, महुरा† खाके में मुतजाहौं‡, मिटही मोर कलेस।

गीत कुछ ऐसी तल्लीनता से, कुछ ऐसे करुणापूर्ण और दर्दभरे स्वरों में गाया जाता है कि लोगों की आंखें भर आती हैं। उनके तबले की मन्द ठनक और मंजीरे की सुरीली भनक की सिम्मिलित स्वर-लहरियां सारे वातावरण को वियोग-जन्य मधुर पीड़ाओं से भर देती हैं।

देखते-देखते चैत्र मास समाप्त हो जाता है, पर छत्तीसगढ़ के पार्वतीय-प्रदेश में सबेरे काफ़ी ठंड पड़ती रहती है। महुबे के फल टपकने लगते हैं। उन्हें बीनने के लिए टोकनी लिए कितने नवयुवक ग्रौर नवयुवितयां महुग्रों के पेड़ों के नीचे जा पहुँचते हैं। महुग्रा बीनते-बीनते "ददिया" का स्वर गूंजने लगता है। ददिया—गीतों की रानी है। इसे कुछ लोग साल्हो भी कहते हैं। इसे बहुधा लोग सम्बाद के रूप में गाया करते हैं। पुरुष तथा स्त्री दोनों इसमें भाग लेते हैं। प्रातःकाल प्रकृति के हरित परिधान की ग्रोट से नीली साड़ी के घूंघट-पट को धीरे-धीरे खोलते हुए ऊषा के ग्रारक्त मुखमण्डल की पहिली भलक की शोभा के साथ ही कोई नारी स्वर हृदय को छू लिया करता है—

करै मुखारी करौंदा रूख के,
एक बोली सुनादे श्रापन मुख के।
तत्काल उसी ढँग की लम्बी तान में दूसरी श्रोर से पुरुष-कण्ठ उत्तर देता है:—
एक ठिन श्रामा के दुई फांकी,
मोर श्रांखिच श्रांखी कुलये तोरेच श्रांखी।

ददिया में श्रृङ्गार के अतिरिक्त राष्ट्रीय-गीतों का बाहुल्य पाया जाता है। राष्ट्रिपता महात्मा गांधी और देश के लाड़ले जवाहरलाल जी को लेकर कई छत्तीसगढ़ी-ददियां बन गई हैं। ददिया में मानव-हृदय की स्वाभाविक वृत्तियों का मनोवैज्ञानिक आधार पर सुन्दर चित्रण होता है। वे रहस्य और जीवन के जीवित-तत्त्वों से भरे रहते हैं।

फागुन मास लगते ही सारे प्रदेश में मस्ती छा जाती हैं। आम बौर उठते हैं और कोयल का राग वन-प्रदेश को भंकृत करने लगता हैं। गांवों के आदिमवासियों में भी मस्ती छा जाती हैं। वे नयी धोतियां और पगड़ियां खरीदते और लकड़ी के पुराने डंडों में तेल लगाते हैं, कोई-कोई नये डंडे भी बनवाते हैं। वर्ष में दो बार वे डंडा नाचते हैं— पहिली बार कुंवार में और दूसरी बार फागुन में डंडा नाच कुछ अंशों में गुजरात देश के "गरबा नृत्य" के सदृश होता हैं। मुख्य अन्तर यही है कि डंडा—पुरुषों का नाच है और "गरबा" स्त्रियों का। डंडा नाच में पुरुष-गण़ गाते जाते हैं और उसी की लय में अपना डंडा दूसरों के डंडों पर मारते हैं, जिनकी एक सी सम्मिलत ध्विन बड़ी अच्छी लगती हैं। एक आदमी "कुही" कह कर कुहकी पाड़ता है। इस संकेत पर नाचने वाले अपनी गित बदल देते हैं और वे मण्डलाकार खड़े हो जाते हैं। तब मुखिया डंडों और मांदर की ध्विन पर पहिले वन्दना करता है:—

पहिलौँ सुमिरौँ गनपित गौरा, दूसर महदेवा, फेर लेंब गुरु के नांव। कंठ विराजे सरसती माता भूले श्रच्छर देय बताय, जो श्रच्छर सुधि बिसरैहौं। लइहौं गुरू के नांव। पाटी परा ले मोती भरा ले, भुमका लू रे मज पाट, रैया रतनपुर श्रनमन जनमन गौने जाय मलार।

तिरहारी नाना मोर ना ना री ना ना
कुम्हरा के बोले, भैया मितनवा
मोर बर घैला गढ़ देय (उइ) (संकेत ध्विन)
सब बर गढ़वे ऐसन तैसन
मोर बर मन चित लाय (उइ)
गधरी के नांव गाधर मती कइना (कन्या)
गुंढरी नगमत नांव (उइ)
दहरा के नाव बिछल मत दहरा
ठमकत पनिया जांय (उइ)
गुढ़री गधरिया घठौँदा महाये, रोये इंडा पुकार।

छत्तीसगढ़ में, ग्रन्य प्रान्तों की तरह होली का वड़ा महत्त्व हैं ग्रौर सच पूछिये तो होली का वास्तविक मज़ा गांव के नैसर्गिक वानावरए में ही मिलता है। इस त्योहार के समय गांवों में जो चेतना मिलती है, वह नगरों में दुर्लभ है। छत्तीसगढ़ में विजयादशमी के ग्रवसर पर नये चावल का ग्रौर होली के ग्रवसर पर नये गहूँ का नेवज या नवान्न खाते हैं। रात को "होले डांड़" में गांव के वाल-युवा-वृद्ध सभी लोग उपस्थित होते हैं ग्रौर खूब नाच-गाना होता है—

बजै नगारा दसों जोड़ी, हां, राधा किश्न खेलंय होरी। दूनो हाथ धरै पिचकारी, धरै पिचकारी, धरै पिचकारी,

रंग गुलाल सबै बोरी ; हाँ, राधा..... दुधुवा, दहिया बचै न पाइस, स्रोह मा रंग दिहिन घोरी, हाँ, राधा......

सब सिखयन मिल पकड़ किश्न ले, वही रंग मा दे बोरी, हाँ राधा...... तब राधा मुसकाय कहिन हां, श्रउ खेलिहा तुं होरी, हाँ, राधा......

फिर तो धुलेंडी मच जाती है। कीचड़, गोबर, राख कुछ नहीं बचने पाता।

होली की तरह दीवाली का त्योहार भी छत्तीसगढ़ में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और यहां का सारा लोक-जीवन एक साथ मुखरित हो उठता है। स्त्रियां पैरों में महावर लगा कर और रंग-विरंगे कपड़ों से ग्रपना श्रृङ्गार कर नृत्य करती हैं। नृत्य के समय वे दल बना कर घूमती हैं। एक स्त्री के सिर पर छोटी सी टोकरी रहती है, उसमें ग्रनाज के ऊपर मिट्टी के दो मुये (तोते) वने रखे रहते हैं, जो कपड़े से घूंघट के नीचे मुख की तरह ढांक दिये जाते हैं। यह टोकनी वीच में रख दी जाती है और समस्त स्त्रियां दो दलों में बँट उसे मण्डलाकार घेर लेती हैं। ग्रर्ढ गोलाकार खड़े होकर पहिला दल गाने लगता है और दूसरा दल ग्रर्ढ गोलाकार की ग्रवस्था में ताली बजा कर नाचने लगता है। जब दूसरा दल खड़ा होकर गाता है तो पहिला दल भुक कर तालियाँ वजाते हुए नाचता है। गीत का एक नमूना देखिए--- •

जास्रो रे सुम्रना चन्दन वन, नन्दनवन ग्रामा गौद लइ श्राव, नारे सुम्रा हो ग्रामा गोद लइ श्राव। जाये बर जाहों म्रामा गौद वर, कइसे के लइहों टोर, गोंड़न रेंगिहा पंखन उड़िहा, मुंहे म लइहा टोर, लाये बर लाहों म्रामा गौदला, काला में देहों घराय, गुड़ी म बैठे मोर बंघो रैया, पगड़िन देहा भ्ररभाय, कंसे के चिन्हिहों तोर बंघो रैया, कंसे के देहों भ्ररभाय, भ्रंग श्रोके पातर मुंह दुरदुरिया, चूहै मेछन के रेख। यह सुग्रा-गीत हैं और छत्तीसगढ़ के कण्ठगीतों की परम्परा में सुग्रा-गीत का ग्रपना विशिष्ट स्थान है। इन गीतों में वैसे तो विभिन्न रसों का सुन्दर परिपाक रहता है, पर विशेष रूप से इसमें करुए रस का समावेश होता है। सुग्रा गीत में मिट्टी के सुये का विशेष स्थान है। एक सुग्रा महादेव का और दूसरा पार्वती का प्रतीक है। इसी टोकनी को लेकर ग्रादिमवासी स्त्रियां घर-घर घूमतीं, गातीं ग्रीर नाचती है और चावल, तेल तथा पैसे एकत्र कर दीवाली में गौराव्याह का उत्सव मनाया जाता है। दीवाली की रात को शिव-गौरा का व्याह होता है। मांदर ग्रीर मंजीरे वजने लगते हैं। स्त्रियां "पर्रा" में लाई ग्रीर दीपक रख कर, गाती हैं—

महादेव दुलरू बन ग्राइन, घियरी गौरा हांसिन हो, मैना रानी रोये लागिन, भूत परेतवा नाचन हो। चँदा कहां पाया दुलरू, गंगा कहां पाया हो, सांप कहां पाया ईसर (ईश्वर), काबर भभूत रमाया हो। गौरा बर हम जोगी बनेन, ग्रंग भभूत रमायन हो, बैना ऊपर चढ़ के हम तो, बन बन ग्रमल्ख जगायेन हो। ग्रचहर पचहर लहर पटोरना, बछवा दाइज देइन हो, हार नौलखा पाइन गौरा, महादेव मुसकाइन हो। ग्रांवर होगे भांवर होगे, खाइन बरा सोंहारी हो, गौरा महादेव सामी जी, हमर बाप महतारी हो।

ग्रौर कई गीत मांदर के साथ गाये जाते हैं। उसी की घुन में नृत्य भी चलता है। गीत ग्रौर नृत्य दोनों की तज्ञें बदलती रहती है। तीसरे दिन घूमघाम के साथ मूर्तियों का जलूस निकाला जाता है। इसमें मांदर की घुन पर कुछ स्त्रियां बाल खोले हुए "भूमतीं" हैं ग्रौर कुछ मर्द भी। मर्दों के हाथ-पैर पर सांट (रस्सी) मारी जाती है, पर वे चीं तक नहीं करते। फिर वे मूर्तियां तालाब के जल में ठंडी (प्रवाहित) कर दी जाती हैं ग्रौर सब तालाब में स्नान कर के घर लौट ग्राते हैं।

कार्तिकी एकादशी के दिन छत्तीसगढ़ के रावत फूले नहीं समाते। गांव भर के सारे रावत एकत्र होकर बाजे की धुन में, लाठी ऊँची कर के या हवा में घुमाते हुए एक विशेष ग्रदा के साथ नाचने लगते हैं। इस नाच को छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में "गहिरा" ग्रर्थात् "ग्रहिरा नाच" भी कहते हैं। रावत जाति का मुख्य व्यवसाय "गौ-पालन" है। ये ग्रपने को श्रीकृष्ण जी का वंशज मानते हैं। दीपाविल के ग्रवसर पर गोवर्द्धन की पूजा के दिन से इनका नाच ग्रारम्भ होता है पर छत्तीसगढ़ के उत्तरीय भाग में रावतों का यह महान्-उत्सव कार्तिकी-एकादशी से ग्रारम्भ हो पूर्णिमा तक ग्रौर कभी-कभी दो-एक दिन बाद तक चलता रहता है। ये रावत, जिन लोगों की गाय चराते है, उनके यहां सदल वल नाचत हुए पहुँचते है ग्रौर दुधारू गायों के गलों में "सुहई" बांध दोहा पढ़ते हैं:—

## धन गोदानी भुंइया पावा, पावा हमर श्रसीस नाती पूत लें घर भर जावे, जीवा लाख वरीस।

"सुहई" पलास जड़ की छाल से बनती है। इसे गाय का रक्षा-बन्धन समिक्कए। रावत जाति का दूसरा गीत है, बांस-गीत। रावत ग्रपने को श्रीकृष्ण जी का वंशज मानते हैं और उनकी बांसुरी के प्रति ग्रटूट श्रद्धा रखते हें। इनके प्रियगीत "बांस-गीत" क गायन के साथ, क़रीब दो हाथ लम्बी, मोटे बांस की बनायी हुयी बांसुरी, जिसे ये "बांम" कहते हैं ग्रौर जिससे भों-भों की ग्रावाज बजाने पर निकलती है, बजाई जाती है। "बांस-गीत" भी विभिन्न रसों एवं भावों से भरा होता है। छत्तीमगढ़ के जन-जीवन में करमा गीत का बहुत बड़ा स्थान है। दंत कथा है कि "कर्म" नामक कोई राजा था, उस पर विपत्ति पड़ी, उसने मानता मानी और नृत्य-गान शुरू किया, जिससे उसकी विपत्ति दूर हो गई। उसी समय से करमा-नृत्य गीत प्रचलित है। वास्तव में यह नृत्य-गीत लोगों के हृदय का उल्लास प्रकट करता है। रात्रि के समय जब मशाल के प्रकाश में मांदर की थापों के साथ करमा का गान होता है तो ऐसा लगता है कि प्रकृति के कंठ से निकले हुए यही वोल सच्चे हैं, जो टेढ़े-मेढ़े भी हैं, अटपटे भी हैं, समक्ष में आते भी हैं, नहीं भी आते। इन गीतों में एक मस्ती, एक तोड़, एक जिन्दादिली, एक संगीत और एक अद्भुत सरसता के दर्शन होते हैं।

श्रो हो हो ऽऽऽ रे हाय ऽऽऽ रे, कलप-कलप के धरती रोवे, भिन देखिहा मोला, एक दिन ग्रवसर ग्राही, तोप देहुं तोला, जिनगी के नइये भरोसा रे। (इत्यादि)।

विवाह गीतों की परम्परा में छत्तीसगढ़ी लोक-गीतों का ग्रपना ग्रलग स्थान है । ये गीत वैवाहिक ग्रवसरों के ग्रितिरिक्त ग्रकती के त्योहार के समय भी सुनने को मिलते हैं। उस समय छोटी-छोटी लड़िकयां ग्रपने पुतरा-पुतिरयों का ब्याह रचाती हैं ग्रौर लोक-जीवन की एक सुन्दर भांकी उपस्थित करती हैं। मंडप छाते समय सारी लड़िकयां गा उठती हैं—

## नवा बन के हम कनई मंगायेन, वृन्दावन के बांसे हो। वहीं बांस के हम मड़वा छायेन, छ गय धरती स्रकासे हो।

ग्रर्थात्—नये बन की कनई (वांस की कोमल डालियां) ग्रौर वृन्दावन से वांस मंगा कर हमने ऐसा मंडप छाया जिसने धरती से ग्राकाश को छू लिया।

जब बारात म्राने लगती है, तो कोमल कण्ठ फिर दूसरे राग उतारने लगते हैं। बारात के द्वार में म्राते ही "मण्डप-गान" म्रारम्भ हो जाता है—

## समधिन के टुरवा खबर लुये ब्राइस, ब्रोला गड़गै खदर-वन के खोभा। लानि देवे तें भइया वसुला वो विधना, हेरि देवे श्रोकर तन के खोभा।

ग्रर्थात्—समधिन का पुत्र (दूलह) घास काटने गया तो उसकी देह में घास की फांसें गड़ गईं। उन फांसों को निकालने क लिए, ह कोई भाई, जो वसूला ग्रौर वींधना (काठ छीलने ग्रौर छेदने के हथियार) ले ग्रावे ग्रौर उन फांसों को निकाल दे।

इस गीत में हास्य-रस का कितना सुन्दर समावेश हुग्रा है । जिस फांस को निकालने के लिए छोटी सी सुई चाहिए, वहां बसूला ग्रौर विधना मंगाये जा रहे हैं ।

शादी की अन्य रस्में जब पूरी हो गईं तो भांवरे पड़ने लगती हैं। इस अवसर पर प्रश्न तथा उनके उत्तरों से भरे हुए कल्पनापूर्ण अनेक गीत गाये जाते हैं। विवाह का अन्तिम और सबसे करुए समय होता है—बेटी की विदा का। महात्मा कण्व से वैराग्यप्राप्त व्यक्ति भी जिस अवसर पर अपना संतुलन नहीं रख सके, तब अन्य संसारियों का कहना ही क्या? डोले पर दूलह-दुलहिन सजा कर विठा दिये गये और वधू पक्ष की सारी लड़कियां तथा स्त्रियां सिसक-सिसक कर रो पड़ीं।

पांचों भाई के एक ठिन बहिनी, श्रो मोरे भाई, मैं तो जावत हों घियरी ढकेल। दाई-ददा के इन्दरी जरत हय, भौजी के जियरा जड़ाय, श्रो मोरे वीरम, भौजी का जियरा जुड़ाय ॥१॥ भन रो तैं धियरी, तैं भन रो मोर तोला देइहाँ में तिलरी (स्वर्ण ग्राभुषण) गढ़ाय। ग्राइन कहां ले ये बटमारन जावत हंय डोलवा फंदाय, हां मोरे दाई जांवत हंय डोलवा फंदाय ॥२॥ गोई के भ्रंगना म एक पेड़ लिमुवा, भ्रो मोरे दाई, बसेर, श्रो मोरे पंछी करत हंय पंछी बसेर करत हंय 11311 दाई के ग्रलौरिन ग्रौ ददा श्रो मोरे बीरम, गरब टुटत हय मोरे दाई, गरब टूटत हय ससुरार ।।४।।

स्रर्थात्—कौन इसका अर्थ समभावे ? सब की ब्रांखों से गंगा-जमुना बह रही थीं। उन्हें वह दृश्य स्मरएा हो स्राया, जब उन्होंने अपनी अपनी प्यारी बेटियों को बिदा किया था।

बालक के जन्म पर सर्वत्र बड़ी घूमधाम से उत्सव मनाया जाता है। स्त्रियां विविध प्रकार के गीतों से नवजात शिशु भ्रौर उसकी माता की भ्रायु की कामनायें करती हैं। इन गीतों को "सोहर" के नाम से पुकारा जाता है। एक उदाहरण देखिए—

> पहिली महीना जब लागे, श्रंग फरियाये हो, श्रंग पियर मुंह ढ्र ढ्र, गरभ केइ लच्छन हो। दूसर महीना जब लागै, सासु गम पाइय हो, जउनी गोड़ पछुम्राय, जिया मतलायेय हो। तीसर महीना जब लागे, ननंद मुसकायेय हो, होइहैं लाल कन्हैया, पंचलड़ पावब हो। चौथे महीना जब लागै, सासु पुलकायय हो, होइहें बंस रखवार, मोतियन माल लुटइहों हो। पांच महीना जब लागे, बह माटी खायेय हो, पान वीरा न सुहाय, सिट्ठा मुख लागेयय हो। छ्य महीना जब लागे, पिया के पग लागयेंय हो, श्रावौं न सेजिया तुम्हार, श्रंग मोर भारीय हो। सात महीना जब लागै, सासु कर जोरेय हो, न ग्रब भीतर ग्रमांव, दारुन दुःख होवेय हो। श्राठ महीना जब लागे, श्राठो श्रंग भरिश्राये हो, कस पहिरें पट चीर, न संभरे संभारेय हो। नव महीना जब लागे, सासु सोवे श्रंगना हो, पीरा कब उठ जाय, पैकहिन बुलवायेंय हो। दस महीना जब लागै, जन्मै लाल कन्हैया हो, बजत हय भ्रनंद वर्षया, सिखयन मंगल गार्वेय हो।

ललना

ललना,

ललना

ललना

ललना

ललना

ललना

ललना

ललना

ललना

भावार्थ--पहला मास जब लगा, तब गिंभणी के सब ग्रंग मोहक लगने लगे, मुंह पीला-पीला ग्रौर उतरा सा दिखाई देने लगा, जो गर्भ धारण करने के लक्षण है।

दूसरे मास में सास को बहू के गर्भ स्थिर हो जाने का निश्चय होगया क्योंकि गर्भिणी बहू दाहिने पैर को चलते समय पीछे उठाने लगी और उसका जी मतलाने लगा था।

्तीसरा महीना जब ग्रारम्भ हुग्रा, तब ननंद मुसकुरा उठी। सोचने लगी यदि भगवान की कृपा से लाल पैदा हो गया तो पांच लड़ की सोने की माला मिलेगी।

चौथा मास लगने पर सास हर्ष से पुलक उठी । कहने लगी—वंश का रखवार पैदा होगा तो मोतियों की मालाएँ लुटाऊँगी ।

पांचवें मास में गिभिएी चूना मिट्टी (कैलशियम की कमी से) खाने लगी। उसे पान का बीड़ा भी ग्रच्छा नहीं लगता था ग्रीर मुंह सीठा-सीठा लगता रहता था।

छठे मास में वह पित के पैर पकड़ कर कहने लगी—"मुक्ते क्षमा करना, श्रब मैं श्रापकी सेज पर नहीं श्रा सकूंगी, मेरे श्रंग मुक्ते भारी-भारी लगते रहते हैं।"

सातवें मास के लगने पर वह सास को हाथ जोड़ कर कहने लगी-"मां! ग्रब मुक्ते भोजन बनाने में बड़ा कष्ट होने लगा है, ग्रतएव मुक्ते इस काम से छुट्टी दीजिए।"

श्राठवें मास में गिभएति के सारे श्रंगों में स्थूलता श्रा गई, उसे कपड़ा पहनना भी कठिन हो गया, कस कर पहनने पर भी कपड़ा बार-बार खिसक जाता था श्रौर संभाले नहीं संभलता था।

नवां मास जब लगा तब सास ग्रांगन में सोने लगी। न जाने कब प्रसव की पीड़ा उठ जाय ग्रौर पैकहिन (दाई) बुलवानी पड़े।

दसवें मास में लाल पैदा हो गया, ग्रानन्द वर्धया बजने लगी ग्रौर सिखयां मंगल-गान गाने लगीं।

किसी भी साहित्य में वहां के लोक-जीवन को प्रतिबिम्बित करने वाले गीतों के बाद कथा-कहानियों और कहावतों तथा बुक्तीवल का नम्बर भ्राता है। छत्तीसगढ़ का जन-जीवन सदा उल्लास भ्रीर उमंग के वातावरण में भूलता रहता है। रात को भ्रंगीठी के पास प्रायः प्रत्येक घर में, बड़ी-वूढ़ियों के मुंह से विभिन्न प्रकार की शिक्षाप्रद भ्रीर परी देश की कहा-नियां सुनी जा सकती हैं। ये कहानियां वहां के दैनिक-जीवन भ्रीर समाज का सुन्दर चित्रण करती हैं। एक छत्तीसगढ़ी कहानी सुनिये:—

"एक गांव मा एक भन मोटियारी गोड़िन रहिस। श्रोकर बाप महतारी सब्बे मर गये रहिन, फेर वे गोड़िन बड़ चतुरा रहे। पूंजी पसरा घलो श्रोकर पास बने रहिस श्रौ बोला बिहाये बर कतको भन गोंड़ श्राइन फेर श्रोहर रजु-वाबे नइ करे। श्रोहर कहे—जौन मोला हरो देही तेकरेच संग विहाव में करिहौं। ये गोठल सुनके कतको भन श्रोकर इहां श्राइन फेर श्रोकर ले पार नइ पाइन।

"स्रोहर का करे के जब कोनो सगा स्रावें तो गोड़ धोये बर पानी मढ़ा दे स्रौ कहे—"जांव दाई, पहुना स्रागये हँय, उन् कर खावेय पीयाये बर चांउर-कोदई उधार-बाढ़ी मांग लावों। मुरही तो स्रांव, न कोनो कमैया न धमैया।" पहुना ल ऐसे सुना के जो बाहिर निकरे तो फेर तभेच घर लहुट के स्रावे जब पहुना हर स्रसिकिटिया के घर ले चल दे।

"एक दिन एक भन गोंड़ ग्रइसे परन करके ग्रोकर घर ग्राइस के ये छोकरी ल हरोइच के लहुटिहीं। गोंड़िन हर ग्रोला देखिस तो भटकुन सटिया ला दसा दिहिस ग्रौर एक लोटा पानी साम्हू म मढ़ा के कहिस—"ये ला सगा, गोड़ धोवा ग्रौ खटिया म बैठा। मैं हर पारा परोस ले चांउर-कोदई उघार लेके ग्रावत हंव जब फेर जेवन बनाहों।" ऐसे कहिके ग्रोहर घर ले निकर गै ग्रौ परोस म जाके बैठ गै।

"फेर वो गोंड़ नइच टिरिस। परोस के भितिया के छेदा ले गोड़िन हर घेरी वेरी देखे तो कभू वो गोंड़ सूते दिखे, कभू भकाभक चोंगी पियन दिखे, कभू ढोला मारू के गीत गावत रहे। ग्रइसने करत करत सांभ होगय। तो गोंड़िन हर खिसिया के ग्रपने घर लहुट ग्राइस ग्रड बड़ थकता सांही ग्रंगना म बैठ के कहे लगिस—"जर जाय ये गांव दाई, न मांगे ले एक मुठा चांउर मिले, न एक गड़ी नुन। ग्रब सगा ग्रागये हंय तेला खंवावों तो खंवावों कहां ले।"

"गोंड़ हर ये बात ल सुनिस तो थर थर कांपे लागिस। गोड़िन पूछिस—"तूं काबर कांपथा सगा, जर ताप चढ़त का ?" गोंड़ हर कांपतेच कांपत किहस—"सगा, मोला जर जूड़ कुछू नई चढ़ै, फेर तुंहर इहां के दूठन सांप ला देख के मोला डर लागत हय तेकर सेती कंपकंपासी स्रावत हय।"

"सांप ! मोर घर एक्को ठन सांप नइये, सगा, तूं लवारी मारत हा ।" गोड़िन हर श्रकबका के कहिस ।

"है सगा, तुंहर घर के भीतरी म दो ठन लम्मा लम्मा करिया कुसियार कोनहर म माढ़े हय ततके लम्मा वो सांप मन हंय, श्रौ श्रोकर दांत तो तुंहर पडला म पातर चांउर रखे हय तैसने उज्जर उज्जर दिखत हय, श्रौ उन्कर श्रांखी तो तुंहर मटकी म मसुरी दार घरे हय तैसने जुगजुग बरत हय।" ऐसे कहिके गोंड़ मुसकी ढारे लागिस।

"गोड़िन, गोंड़ के चलाकी ल गुन के मने मन बड़ खिसियाइस, फेर, उपरछवां हांस के किहस—"मीर सुन्ना म मीर घर के फिटका ल उधार के मीर सब्बो जिनिस ल देख डारेय तो बने करेय। ये ल कुसियार, चूहा। तल घस मैं जेवन बना के राखत हंव।"

"गोड़िन जब रांघ पसा के परुसे बर थारी मढ़ाइस तो देखथै तो मरकी म पीये बर पानी नई रह। "पानी लेके आवत हंव" कि के बोहर तरैया चल दिहिस औ भटकुन पानी लेके आगे। फेर दार-भात औ साग थारी म परुस के गोंड़ ल खाये बर वलाइस। गोंड़ हर पिढ़वा मा बैठ के देखिस तो दार म घीव डारेच नइ रहे। तौ कहिस—"सगा, घीव बिना तो मोर कौंरा नइ उठय। चिटिक यक घीव हरेतिस तो दे देतेय।"

गोंडिन केंद्ररा के कहिस--"मोर अनाथिन इहां घीव कहां पाहा सगा, बनी भूती कर के तो जिनगी चलावत हीं।"

"गोंड़ कहिस—"ऐसे करा सगा, मैं ये दे श्रांखी मूंद लेथीं श्रीर तूं वो छींका के घिउहा ठेकवा ल उतार के मोर थारी ऊपर उलट देहां ग्रउ कहि देहा—"ये दे घीव परुस दिहौं" तो फेर मैं ग्रांखी ल उधार देहीं ग्रउ खाये लगिहौं। का करौं सगा, बिना घीव के मोर टोंटा म कौंरा नइ धंसै तौन पाय के मैं तुंहला ग्रतका दुख देत हंव।"

"गोड़िन किहस—"वे मा का दुख हवे सगा! ल भाई, तुंहर मन मढ़ाये वर जइस किहहा तइसने च किरहों।" ऐसे किहके बोहर छींका ले घीव के ठेकवा ल उतार के गोंड़ के थारी म ढरका दिहिस तौ भकभकौवन ढेकवा के जम्मा घीव धारी म लिकवा गय। गोड़िन के मूंह सुख्खा परगै। बोला का गम के बो हर जब पानी लिहे वर तलैया गये रिहस तौ गोंड़ हर छींका ले घीव के ढेकवा ल ग्रागी ऊपर मढ़ा के टछला दिहे रिहस।

"गोंड़ मने मन गजब हांसिस। ऊपर ले किहस—"भइगे सगा, येदे मैं स्रव जेंवत हंव।" अइसे किहके बो हर भात दार घीव साने लागिस।

"गोड़िन देखिस के ये गोंड़ हर तो बड़ चतुरा हय, अर्कल्ले अर्कल्ला अर्तेक सुघ्घर गाय के घीव ल दार भात म सान के खा डारिही तौं वो हर कहिस—"सुना सगा, हमर घर के रीत हवे के कोनो सगा पहुना आर्थें तो घर घे मनखे हर श्रोकर संग बैठ के खार्थ ।"

"गोंड कहिस-"ये तो बने बात आय सगा, आबा न दूनो भन संग म बैठ के खाई।"

"गोड़िन हर गोंड़ के संगम खाये बर बैठ गय तो देखिस के जम्मा घीव श्रोकरे उहर बोहाय गये हय तो वो हर कहिस—"सगा, हमर एक भन परोसी के हाल ल तो सुना। वो मन दू भाई रहिन। गंज भगरा लड़ाई होंय तो पंच

मन बांटा खोटा करा दिहिन औ बीच अंगना म ये दे ऐसे भितिया उठा के वोहू ल खंड़ दिहिन ।" ग्रइसे कहिके गोड़िन हर थारी के जम्मा घीव ल अपन डहर बोहवा के भात के पार बांघ दिहिस भितिया सांही ।

"गोंड़ बड़ चतुरा रहे। स्रो हर किहस—"सगा, त तो एक भाई के निस्तारे बंद हो गइस होहय। ये दे स्रइसे भीतिया के बीच म दुस्रारी रख देतिन तौ दून भन के निस्तार हो जातिस।" स्रइसे किहके गोंड़ हर भात के पार म एक ठिन स्रंगुरी ले दुस्रारी बना दिहिस तौ जम्मा घीव बोहर के गोंड़ डहर स्रा गय।

"गोड़िन देखिस के ये गोंड़ ले पार पावब ग्रघात मसकुल हय तो ग्रो हर दार-भात घीव जम्मा ल एक्के म सान के कहिस के "सगा, ग्रव तो दूनों भन के भगरा टूट गये हम ग्रउ दूनो भन एक्के हो गये हँय।"

"गोंड़ हर हांस के किहस—"तौ सगा, तुंहर हमर भगरा घलोटूट गये हय औ तूं हम दूना चला एक्के हो जाई।" अइसे किहके ओ गोंड़ हर एक कौंरा भात अपना हाथ ले गोड़िन ल खवा दिहिस औ ओ गोंड़िन हर एक कौंरा भात दार गोंड़ ल खवा दिहिस। औ बिहान भये दूनो भन के बिहाव होगै।" आशा है, हिन्दी के पाठक को इस कथा के भाषान्तर की आवश्यकता न होगी।

आश्चर्य हैं कि इन लोक गीतों, लोक-कथाओं और कहावतों के बनाने वाले अज्ञात किवयों तथा लेखकों का हम विस्म-रए। कर गये हैं । पुरातन काल से चला आ रहा यह लोक-साहित्य हमारे हिन्दी-साहित्य का बड़ा उपयोगी और मूल्य-वान अंग हैं । अनजान युग से लेकर आज तक अनेक हाथों में पड़ कर भी वह ज्यों का त्यों बना हुआ है, क्या यही हमारे लिए कम गौरव की बात है । छत्तीसगढ़ के प्रत्येक नागरिक को इस पर गर्व है और यह कहते हुए वह—अनुभव करता है "हमर कतका सुन्दर गीत, जैसे सुरुज कमल के पीत।"

# बुन्देली बोली

#### थी उमाशंकर शुक्ल (नागपुर)

कन्नोजी ग्रीर ब्रजभाषा—बोलियां, पश्चिम में पूर्वी हिन्दी की बघेली शाखा, उत्तर में पछांही हिन्दी की कन्नौजी ग्रीर ब्रजभाषा—बोलियां, पश्चिम में राजस्थानी की मालवी या निमाड़ी बोली ग्रीर दक्षिए। में मराठी का प्रभाव हैं। यों तो प्रदेश के मराठी जिलों में जो उत्तरप्रदेश के निवासी बस गये हैं—उनकी बोलियों पर भी मराठी का खासा रंग चढ़ गया हैं—जिसके कारए। नागपुर, भंडारा, चांदा तथा विदर्भ के ग्रंचल में नागपुरी हिन्दी चल गई हैं उसमें मुहावरे ग्रीर शब्दों के प्रयोग में भी स्पष्ट भिन्नता देख पड़ती है। वास्तव में बुन्देलखण्डी हिन्दी बोली की एक मधुर शैली है उसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म कलात्मक ग्रीर भावप्रविद्याता करने की सुन्दर क्षमता भी है। उसका सीधा सम्बन्ध ब्रजभाषा ग्रीर खड़ी बोली के साथ है। पश्चिमी हिन्दी की पुत्री होने के नाते बुन्देलखण्डी ने सबसे ग्रिधक विशेषता, ग्रानुवंशिक रूप में शौरसेनी प्राकृत, ग्रपभ्रंश से तथा पश्चिमी हिन्दी से समृद्धि पायी है।

बुन्देलखण्डी की सामान्य विशेषतायें—पूर्वी भाषाश्रों में जहां लघु उच्चारए। वाला "ए" श्रीर "श्री" होता है वहां बुन्देलखन्डी में "इ" श्रीर "उ" होता है । जैसे—घुड़िया, घोड़िया । हिन्दी की परिभाषाश्रों में संज्ञा के प्र रूप होते हैं —जैसे — श्रकारान्त, श्राकारान्त, श्रोकारन्त, वाकारान्त श्रीर श्रन्तमें "श्राना" तथा "श्रीना" से अन्त होनेवाले शब्द जैसे घोड़, घोड़ा, घोड़ो, घुड़वा—घुड़िश्रोवा, घुड़ोना । ब्रजभाषा के समान बुन्देलखण्डी में भी प्रायः प्रकारान्त पुल्लिंग शब्द —श्रोकारान्त हो जाता है । जैसे तुमाश्रो । पर सम्बन्धसूचक शब्दों में वह विकार नहीं होता—जैस दादा, काका, बाबा का रूप—दहा, कक्का, श्रीर बब्बा प्रचलित है । बोली में जो स्त्रीलिंग शब्द "इन" प्रस्थय लगाने से बनते हैं, वे बुन्देली में "नी" प्रत्यय लगाने से बनते हैं । जैसे —बरऊ से बरौनी, नाऊ से नाऊनी । श्रोकारान्त तद्भव संज्ञाश्रों का विकारी रूप ए वचन में "ए" श्रीर बहुवचन में "श्रन" होता है । जैसे पूनो का पूने श्रौर पूनन । दूसरी प्रकार की पुल्लिंग संज्ञाश्रें एक वचन में नहीं बदलतीं, किन्तु विकारी रूप के बहुवचन में अन्त में "श्रन" श्रा जाता है । जैसे —लड़का, लरकन । कुछ श्रकारान्त शब्दों का बहुवचन "श्रो" से भी बनता है । जैसे —गाय का गैया, बात का बतियां, छांय का छैंया । इया से श्रन्त होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन 'इयां' श्रीर विकारी बहुवचन 'दें पे लगाने से बनता है । जैसे —श्रमिया, श्रमियां, श्रीर श्रमियन । दूसरे प्रकार के स्त्रीलिंग शब्दों का कतुवचन में 'ये' लगाने से बनता है जैसे — वहुयें'। इकारान्त शब्दों के बहुवचन में 'ई' श्रौर विकारी बहुवचन में 'श्रन' व 'इन 'प्रत्यय लगता है । जैसे —लुगाई, लुगाई श्रौर लुगाइन । बुन्देली के कारक खड़ी बोली के समान ही करीब-करीब होते हैं ।

कर्त्ताविकारी—ने,नें कर्म सम्प्रदान—कों श्रौर खों करए। ग्रपादान—से,में,सों

सम्बन्ध-को, के, की ग्रिधकरण-में, मै, मै

'हम ' के लिये यहां सभी व्यक्तियों में ग्रपन शब्द चलता है ग्रौर 'मैं ' के लिये हम शब्द का प्रयोग होता है।

बुन्देलखण्डी में कियार्थक संज्ञा (Verbal Noun) को प्रवृत्ति ग्रिघक मिलती है। जैसे बुलौग्रा '(बुलाना किया) बधाये (बधावा)।

बुन्देलखण्डी के ग्रधिकांश तद्भव शब्द काल-भेद के कारण ही ग्रनेक प्रकार के घ्विन परिवर्तन से युक्त दिखाई पडते हैं जैसे—छिब का छव, राजित का राजित, शोभित का सोहत। स्थान-भेद के कारण बुन्देलखण्डी भाषा के शब्दों की घ्विन में विशिष्ट परिवर्तन दिखलाई पडता है जो कि उसकी, बिहनों ग्रर्थात् बज ग्रौर खड़ी बोली में नहीं मिलता। जैस—छीना, भीमना ग्रौर खीब। इनका रूप खड़ी वोली में कमशः छूना, भूमना ग्रौर खूब मिलता है। खड़ी बोली के कुछ ग्रकारान्त शब्दों को ईकारान्त करने की प्रवृत्ति बुन्देलखण्डी भाषा में स्थान-भेद के कारण दिखाई पड़ती है।

विजातीय सम्पर्क के कारण बुन्देलखंडी भाषा के कुछ शब्दों के उच्चारण में ध्विन-परिवर्तन दिलाई पड़ता है, जैसे—मराठी जाति के सम्पर्क के कारण 'हां 'का उच्चारण 'हवं 'होता है।

राजनीतिक परिस्थित के परिवर्तन के कारण शब्दों की कुछ ध्वनियों में विशिष्ट परिवर्तन हो जाते हैं, जैसे— कालेज, कांगरेस।

बुन्देलखंडी में दोनों शब्दों में 'श्रा' की ध्विन 'श्र' श्रौर श्रा' के बीच की ध्विन है। इसी तरह की कई श्रौर नई ध्विनियां वुन्देलखंडी में श्राई हैं। मुसलमानों का यहां राजनीतिक केन्द्र नहीं रहा इसिलये यहां इस्लामी-प्रभाव दिखाई नहीं देता है, फलतः फारसी भाषा के शब्दों का प्रवेश बुन्देलखंड में बहुत कम हुग्रा है। उर्दू की ध्विनयां बुन्देलखंडी भाषा में प्रायः खटकने लगती हैं। ये तो खोजने पर भी न मिलेंगी।

वुन्देलखंड शिक्षा की दृष्टि से बहुत ही पिछड़ा हुग्रा है। इसलिये यहां के लोगों का सांस्कृतिक स्तर श्रव तक नहीं उठ सका है। इसलिये यहां के लोगों ने प्रमाद, श्रज्ञान, श्रसावधानी, ग्रादि के कारएा बहुत से शब्दों की ध्वनियों में विशेष प्रकार का परिवर्तन कर दिया है।

उपर्युक्त कारणों से भाषा में विशेष प्रकार का ध्विन-विकार होता है। आन्तरिक कारणों से सामान्य प्रकार का ध्विन विकार होता है, जिसके ऊपर ग्रागे विचार किया जावेगा। वर्ण विपर्यय, वर्णलोप, वर्णागम, श्रक्षरलोप, ग्रसावर्ष्य, सावर्ष्य, संधि तथा एकीभाव, मिथ्या सादृथ्य जिनत ध्विन परिवर्तन तथा वर्णविकार ग्रादि भाषा के भीतर सामान्य प्रकार का ध्विन परिवर्तन उपस्थित करते हैं। इन ध्विन परिवर्तनों के कारण उच्चारण की शीघ्रता, ग्रसावधानी, प्रमाद, ग्रशक्ति, ग्रज्ञान, सुख-दु:ख, मिथ्या सादृश्य ग्रादि हैं। ग्रब इन में से एक-एक का उदाहरण ग्रागे दिया जावेगा।

वर्ण-विपर्यय—वर्ण विपर्यय नामक ध्विन-परिवर्तन वक्ता के प्रभाव, ग्रज्ञान, उच्चारएशिद्यता, ग्रसावधानी ग्रादि के कारए होता है। इस प्रकार का ध्विन-परिवर्तन प्रायः ग्रशिक्षित लोगों में ही ग्रधिक होता है। लोक-गीतों का सम्बन्ध प्रायः ग्रनपढ़ जनता से हैं। इसलिये इसमें वर्ण विपर्यय के उदाहरए। ग्रधिक मिलते हैं। जैसे—सुसरार, सुसर (स्वर विपर्यय)। हते, भुदकी (वर्ण विपर्यय)।

वर्ण लोप—प्रत्येक शब्द में बल केवल एक ही वर्ण पर होता है शेष निर्बल होते हैं। निर्बल वर्ण प्राय: लुप्त हो जाते हैं। जैसे—दूलह का दूला। यहां बल 'दू'वर्ण पर है। 'ह'निर्वल वर्ण है इसलिये लुप्त हो गया।

उच्चारए की शीध्रता अथवा असावधानी कभी-कभी दो सजातीय ध्वनियों में से किसी एक को लुप्त कर देती हैं। जैसे—मुकुट का मुकट। कभी-कभी मुख-सुख के लिये लोग नामों को संक्षिप्त कर देते हैं। इसमें कुछ वर्ण लुप्त हो जाते हैं। जैसे—कन्हैया का कनैया। कभी-कभी अज्ञान वश भी वर्णलोप हो जाता है, जैसे—अनोखे का नोखे, चाहत का चात।

श्रक्षर लोप—श्रक्ष-रलोप में उच्चारणशी घ्रता श्रथवा श्रसावधानी के कारण दो सजातीय श्रक्षरों में से एक लुप्त हो जाता है। जैसे—राम ध्वाई का राम धई।

वर्णागम—प्रत्येक प्रकार के आगम में स्वर-व्यंजन अथवा अक्षर का आगम किसी शब्द के आदि मध्य, अथवा अन्त में मुखसुख अथवा सुविधा के कारण होता है। किसी-किसी शब्द में कुछ ऐमे संयुक्त व्यंजन आते हैं कि उनके उच्चारण में जब साधारण को असुविधा प्रतीत होती है इसके निवारणार्थ स्वर व्यंजन अथवा अक्षर का आगम होता है। जैसे—

स्त्री का तिरिया। बिलवर्द का वरदा (बैल)। माता का महतारी। कीर्ति से कीरित, ब्रज का बज्जुर ग्रादि। मात्रा की कमी के निमित्त भी कभी-कभी किवता में वर्णागम होता है। इसकी प्रवृत्ति लोकगीतों में ग्रिधिक मिलती है।

जैसे-ससुर का ससुरा, दूध का दूधा।

कभी कभी अभ्यासगत पटुता के कारण भी ग्रागम होता है। जैसे किसी शब्द में कठिन ध्विन का ग्रागम उच्चारण की सुविधा के कारण नहीं हो सकता उसका एक मात्र कारण अभ्यासगत पड़ता है जैसे। उस्र का उम्मर।

बुन्देलखंडी ब्रजभाषा के पश्चात् भारतवर्ष की दूसरी मध्युरतम भाषा मानी जाती है। भाषा को मधुरतम बनाने के लिये कोमल वर्णों को शब्दों के भीतर रखने की ग्रावश्यकता है। ये कोमल वर्ण या ध्विन शब्द के ग्रन्त में प्रत्यय के रूप में या दो संयुक्त व्यंजनों के बीच स्वर के रूप में ग्राती है।

जैसे--बाबा का बाबुल, ग्राजा का ग्राजुल, फूल से फुलवा।

श्रसावर्ण्य — स्रसावर्ण्य का कारण मुखसुख है। कभी-कभी जब दो या सजातीय ध्वनियां एक ही भाषणावयव से जच्चरित होती हैं तब उनके उच्चारण में भाषणायवय के एक होने के कारण उलभन या थकान सी प्रतीत होती हैं तब उस में से एक वर्ण जो सबल होता है वह निर्वल वर्ण लुप्त कर देता है या परिवर्तन कर देता है। जैसे — मुकूल से मौर।

सावर्ण्य सावर्ण्य का कारण मुखसुख अथवा सुविधा है। कभी-कभी विभिन्न स्थानों से उच्चरित होने वाले दो व्यंजनों के बीच इतनी अल्प विवृत्ति रहती है कि उनके उच्चारण में असुविधा होती है। अतः सबल ध्विन 'पुरु' या पर ध्विन को अपने अनुसार परिवर्तित कर लेती है। फलतः दोनों ध्विनयां एक ही अथवा अति निकटवर्ती स्थान से उच्चरित होने के कारण सुविधापूर्वक उच्चरित हो जाती है।

जैसे-बाबा से बब्बा, बजा से बज्जुरा, लावण्य से नोनो, दादा से दहा ।

संधि तथा एकीभाव—संधि तथा एकीभाव का मूल कारए। मुखसुख है। कभी-कभी किसी शब्द के उच्चारए। में दो स्वरों के बीच की विवृति को अथवा मध्य व्यंजन को लुप्त कर देने से सुविधा होती हैं श्रीर कभी-कभी दो निकटवर्ती ध्वनियों में से एक के प्रभाव से दूसरी परिवर्तित हो जाती हैं तत्पश्चात् दोनों संधि नियम के अनुसार मिलकर एक हो जाते हैं।

जैसे-गमन-गवन-गौना। अवगुण-अवगुन-अौगुण।

मिथ्या सादृश्य—मिथ्या सादृश्य जनित ध्वनि परिवर्तन का मूल कारए। श्रज्ञान और प्रमाद है। विदेशी शब्दों की व्युत्पत्ति अथवा वर्ण विन्यास से अपिरिचित होने के कारए। उनके उच्चारए। में अशिक्षित जनता को असुविधा होती है। उस असुविधा के निवारए। ये साधारए। जनता ज्ञात वस्तुओं के आधार पर उनका उच्चारए। करने लगती हैं। जैसे—फरफंद शब्द दंद-फंद मुहावरे के फन्द के आधार पर बना है।

वर्ण-विकार — वर्ण-विकार किसी भाषा में मुखसुख, ग्रसावधानी, प्रमाद, ग्रशक्ति, ग्रज्ञान ग्रादि के कारए। होता है। कभी-कभी भाषा की विशिष्ट प्रवृत्ति भी वर्ण विकार का कारए। बन जाती है तथा कभी-कभी वर्ण विकार में ध्वनि परिवर्त्तन के बाह्य कारए। जैसे — जलवायु, प्राकृतिक स्थिति ग्रादि भी कियाशील दिखाई पड़ते हैं। जैसे — नर्मदा का नरबदा, व्यथा का बिथा, चिडिया का चिरइया (भाषा की कोमलीकरए। की प्रवृत्ति के कारए।) काग को

कगवा, बल्लभ को बलम (भाषा की विशिष्ट प्रवृत्ति से 'भ 'का 'म 'हो गया है ) 'य 'के स्थान पर 'ज 'का विकार होता है ।

वर्ण का वरन होता है (इसमें ध्वनि परिवर्त्तन का बाह्य कारण है क्योंकि शौरसेनी प्राकृत में 'ण ' पाया जाता है)।

बुन्देलखंडी में 'ब 'या 'व 'का 'भ 'हो जाता है। जैसे — वहां का मांय ग्रौर बौर का मौर।

बुन्दे लखंडी में ग्रंतिम तथा मध्य के 'ह' वर्ण को लोप करने की प्रवृत्ति बहुत ग्रधिक पाई जाती है। कही-कहीं यह प्रवृत्ति महाप्राणवर्ण को ग्रल्पप्राण करने के रूप में दिखाई देती है।

म्रंतिम 'ह' का लोप करने की प्रवृत्ति—जैसे —काहू का काऊ, चाहें का चाय, रही का रई, रहें का रयें, नहीं का नई।

मध्य का 'ह' लोप करने की प्रवृत्ति—पहुंची—पौंची, रहत का रेत या रात, कहत का कात, कचहरी का कचेरी, लुहरी का लौरी।

महाप्राण को ग्रल्पप्राण करने की प्रवृत्ति—सीधा का सूदो, पाहुना का पाउनो, चिहार का चितार।

बुन्दे लखंड में ग्रंतिम 'ल'को 'र'करने की प्रवृत्ति हैं जैसे— काले को कारे, ब्यालू को ब्यार, थाली का थारी, कलेजा का करेजा, निकाल का निकार, जाल का जार। बुन्देलखंडी में ध्वनि-परिवर्तन की यह विशेषता भाषा की विशिष्ट कोमलीकरण की प्रवृत्ति के कारण ग्रा गई है।

क्रयस्तुति—शब्दों और रूपों की रचना में स्वर का वल कभी मूल प्रकृति (Baseroot) से प्रत्यय पर ग्रौर कभी प्रत्यय से प्रकृति पर जाया करता है। इस बल के कारण स्वरों में भिन्न-भिन्न प्रकार का परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन को ग्रभिश्चित या अपजुति कहते हैं। अपजुति के कई उदाहरण मिलते हैं। जैसे व्यथा से विथा। इस विथा शब्द में 'य', 'इ' में परिवर्तित हो गया है। इसका मूल कारण यही है कि बल 'य' के ऊपर है। सम्प्रसारण के नियम के अनुसार 'य' इ में परिवर्तित हो गया है। इसी नियम के अनुसार 'इन्द्व' शब्द 'दोदना' के रूप में परिवर्तित हो गया है। इसी नियम के अनुसार 'इन्द्व' शब्द 'दोदना' के रूप में परिवर्तित हो गया है। सम्प्रसारण नियम के अनुसार 'इन्द्व' का दूंद हुग्रा और फिर संधिकरण के नियम के अनुसार इन्द्व का दोंद हुग्रा। कियार्थक संज्ञा बनाने के लिये 'ना' जोड़ कर दोंदना बनाया गया है। 'अमृत' शब्द में प्रधान बल 'ऋ' क ऊपर है इसलिये गुण के नियम के अनुसार अमृत से अमरत हो गया।

स्वराघात—शब्द के किसी हिस्से पर या वाक्य में किसी शब्द पर जो बल पड़ता है उसे स्वराघात कहते हैं। स्वराघात दो प्रकार के होते हैं सुर तथा बल। वल में श्वास की सारी शिक्त बल से वोले जाने के कारण उसी ध्वित पर खर्च हो जाती है अतः वह स्वर सबसे अधिक ध्वित से बोला जाता है और उसका पड़ोसी स्वर मौन हो जाता है। बल से उच्चिरत होने वाला स्वर श्वास की सभी शिक्तयों को चाहता है इसिलये वह अपने पड़ोसी स्वर के लिये श्वास की बहुत ही न्यून अथवा नास्ति रूप में शिक्त छोड़ता है। बुन्देली भाषा में बालात्मक स्वराघात बहुत मिलता है। बलात्मक स्वराघात के कारण दीर्घ वर्ण हस्व तथा हस्व वर्ण दीर्घ रूप में उच्चरित होने लगता है। जैसे तपासी से तापिस। यहां दीर्घ वर्ण स्वराघात के कारण हस्व हो गया है क्योंकि वल प वर्ण के 'अ' स्वर के ऊपर पड़ता है इसिलये श्वास की सारी शिक्त 'अ' पर खर्च ही जाती है। अत्राप्व 'स' वर्ण के दीर्घ 'ई' के लिये श्वास शिक्त बहुत कम बचती है तभी उसका उच्चारण हस्व रूप में होता है। इसी प्रकार मथुरा का उच्चारण मथरा, जमुना का जमना, लई का लइ, एक का इक हो जाता है अर्थात् दीर्घ स्वर हस्व में परिणित हो जाते है। किवताओं में कभी-कभी संगीता-त्मकता के लिये कभी-कभी छन्दों में मात्रा की पूर्ति के लिये हस्व स्वर का दीर्घ स्वर हो जाता है। इसका मुख्य कारण स्वराघात ही है। जैसे—दूघ से दूघा, ससुर से ससुरा, गैल से गैला।

सुर सुर कभी घातु, कभी प्रत्यय कभी उपसर्ग पर रहता है। सुर, प्रभाव रूप में स्वर की प्रकृति (Nature) को बदल देता है। प्रायः यह संवृत को विवृत और विवृत को संवृत कर देता है। इस सुर प्रधानता के कारण भाषा में संगीतात्मकता ग्राजाती हैं। सुर का प्रभाव स्वरापजृति के प्रसंग में पहले दिखाया जा चुका है। सुर के ही प्रभाव के कारण गीतों में ग्रमृत का ग्रमरत और व्यथा का बिथा रूप में परिवर्तन हो गया है। इस सुर की प्रधानता से भाषा में मधुरता ग्रा जाती है।

बुन्देलखंडी लोकगीतों में ग्रर्थ परिवर्तन के कुछ उदाहरएए-प्रत्येक भाषा में शब्दों की शक्ति घटती-बढ़ती रहती है। इस प्रकार के परिवर्तनों का कारएा भी जनता का ग्रज्ञान, भ्रम, मिथ्या-सादृश्य, प्रचार लाक्षणिक प्रयोग, ध्वन्या-त्मक प्रयोग, उपचार ग्रादि हैं। ग्रर्थ परिवर्तन के कुछ उदाहरएा तो बुन्देलखंडी में मौलिक ही हैं ग्रौर कुछ दूसरी भाषा में मिलते हैं।

श्चर्यापदेश—जैसे 'सुगर' शब्द 'सुथर' से बना है जिसका अर्थ दूसरी बोलियों या प्रान्तीय भाषाओं में शारीरिक गठन या शारीरिक सौंदर्य 'सुगढ़' या (Symmetrical beauty) से हैं। पर इन गीतों में 'सुगर' शब्द का प्रयोग चालाक के लिये हुआ है। अर्थापदेश के सिद्धान्त के अनुसार मूल अर्थ लुप्त होकर दूसरा अर्थ हो गया है। अर्थ परिवर्तन के इसी सिद्धान्त के अनुसार 'कसकत' शब्द जोकि खड़ी बोली, भोजपुरी आदि में चुभने के लिये या पीड़ा देने के लिये होता है वही बुन्देलखंडी में पसीजने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इसका मूल कारए। यही हो सकता है कुछ शब्द एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में प्रयुक्त होने पर अपना अर्थ बदल देते हैं।

कहीं-कहीं बोलियों में अच्छे अर्थ रखने वाले शब्दों के भी बुरे अर्थ हो जाया करते हैं। इस प्रकार के अर्थ परि-वर्तनों में अर्थापकर्ष का सिद्धान्त निहित रहता है। अर्थापकर्ष में कभी-कभी अतिशयोक्ति के कारण अपना बल कम कर देते हैं या गोपनीय भावों या अर्थों को व्यक्त करने के कारण अच्छे शब्द भी अपना गौरव खो बैठते हैं। बुन्देलखंडी में इसी प्रकार का 'राजा' शब्द है जोकि प्रिय के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है चाहे वह प्रेमी हो या प्रेयसी। इसी प्रकार महाराज पंडित, महाजन और भैया आदि शब्द भी अपने मौलिक अर्थ से च्युत हो गये हैं और उससे बुरे अर्थ में प्रयुक्त होते हैं।

प्रायः जब शब्द उत्पन्न होते हैं तो उनमें बड़ी शक्ति होती है। उनका अर्थ वड़ा सामान्य और व्यापक होता है। पर दुनियां के व्यापारों में पड़कर जनता के अज्ञान अथवा असावधानी के कारए। वे संकुचित हो जाते हैं। जैसे 'सपरलो ' इस मुहावरे का अर्थ उत्तर प्रदेश में निवृत्त होने से है जिसमें शौच स्नान आदि भी सम्मिलित हैं। बुन्देलखंड में इसका प्रयोग केवल स्नान करने के लिये होता है। इसी प्रकार 'नोनी 'शब्द भी है जो 'लावण्य 'शब्द से बना है और जिसका अर्थ होता है सब नाटकीय रमएीयता या अच्छाई किन्तु गीतों में इसका प्रयोग केवल एक देशीय अच्छाई के लिये हुआ है।

कभी-कभी वातावरण की भिन्नता के कारण भी अर्थ बदल जाता है जैसे प्रजापित का प्रयोग बुन्देलखंड में कुम्हार के लिये होता हैं। कभी-कभी द्रव्य वाची शब्द जब अमूर्त्त अर्थ, भाव या गुण के लिये प्रयुक्त होता है तब उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। इन प्रयोगों में प्रायः लाक्षणिक शक्ति काम करती है।

जैसे 'हाथी ' मूर्त्तिवाची शब्द है परन्तु यह गीतों में विशेषए। रूप में प्रयुक्त होता है इससे इसका अर्थ बदल गया है यहां हाथी शब्द का अर्थ बड़ा या महान से हैं।

कभी-कभी शब्दों के प्रयोग में ढिलाई के कारए अर्थ बदल जाता है। अनपढ़ जनता में इस प्रकार की ढिलाई की सम्भावना रहती है। जैसे द्वन्द्व शब्द का अर्थ है शारीरिक या मानसिक द्वन्द्व पर बुन्देलखंडी गीतों में दोंदना शब्द शारीरिक शक्ति सम्बन्धी जबर्दस्त तथा भुठे आरोप के लिये प्रयुक्त हुआ है।

कभी-कभी व्यक्तिवाचक नाम भी भ्रपने गुणों के कारण जनता में जाति वाचक रूप में प्रयुक्त होने लगते हैं जैसे गंगा रामायण श्रादि । भारतवर्ष में कोई भी पवित्र नदी गंगा के नाम से पुकारी जाती है चाहे वह कृष्णा कावेरी, गोदावरी हो। बुन्देलखंड में किसी भी नदी तालाब या भरने में स्नान करते हुये लोग वहां गंगा शब्द का ही प्रयोग करते है मानों वे गंगा में ही स्नान कर रहे हों।

जैसे - सपरलो गंगा जु की भिरिया हो।

इस पंक्ति में भिरिया शब्द का अर्थ छोटे-छोटे कुण्ड या भरनों से है पर गंगा जी में वह भिरिया तो नहीं होती।

बुन्देलखंड में ही इस तरह के भरने मिलते हैं इसिलये यहां गंगा शब्द का अर्थ विस्तृत हो गया है। भाषा के शब्द भंडार में अर्थोपकर्ष के उदाहरण कम मिलते हैं। यही बात जन-भाषा के लिये भी कही जा सकती है। किसी शब्द का अर्थ उत्कर्ष की अवस्था को अपने भीतर छुपे हुये किसी अर्थांश को उत्कृष्ट करके प्राप्त होता है जैसे—मृष्ध शब्द संस्कृत में सुन्दर या मूढ़ अर्थ को पहले देता है। किन्तु अब हिन्दी में मृष्ध शब्द में तिनक भी बुराई नहीं रह गई है, केवल अच्छाई रह गई है। बुन्देलखंडी गीतों में 'छैला' शब्द अर्थोपकर्ष के उदाहरण को बहुत ही सुन्दर ढंग से प्रस्तुत करता है। 'छैला' शब्द का अर्थ पहले छलने वाले से था किन्तु बुन्देलखंडी गीतों में नायिका अपने सजे हुये नायक के लिये करती है। इसी प्रकार बतराना शब्द भी अर्थोपकर्ष का सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत करता है। 'बन-सना' शब्द का अर्थ बातचीत करना है जिसे हम लोग भाषा में गप्प करना कहते हैं किन्तु गीतों में 'बतराना' शब्द बातचीत करके समकाने या प्रसन्न करने के अर्थ में प्रयुक्त होता है।

# बुन्देलखंड का लोक साहित्य

#### श्री शिवसहाय चतुर्वेदी

उत्तलखंड नाम का कोई पृथक् प्रदेश नहीं है और न पूर्व काल में ही कोई राजनैतिक इकाई के रूप में कभी उसका जुदा ग्रस्तित्व रहा है। इतिहास प्रसिद्ध 'यजुर्होति प्रदेश' जो गुप्त काल में 'जेजाकभुक्ति' नाम से '(जुफौती) प्रसिद्ध था और जो विशेषतः विन्ध्यादवी में स्थित होने के कारण विन्ध्याचल खंड के नाम से भी सम्बोधित हुआ है तथा जिस किव कुलगुरु कालिदास ने दशार्ण-देश (धसान नदी का देश) विणित किया है—वही प्रदेश ग्रब लगभग चार-पांच सौ वर्षों से बुन्देलखंड कहलाने लगा है। यह भूभाग भारत के मध्यभाग में स्थित यमुना, नर्मदा, चम्बल तथा टोंस निदयों द्वारा वेष्टित तथा उसके उन समीपवर्ती जिलों तक विस्तृत है जहां बुन्देलखंडी बोली बोलने वाले लोग बसते हैं। भाषा ही जनपदों की खरी कसौटी है। एक बुन्देलखंडी बुफौबल में इस प्रदेश की सीमा का निर्धारण किया गया है—

#### भैंस बंघी है ग्रोरछा पड़ा हुशंगाबाद । लगवया\* है सागरे, चिपया † रेवापार ।

इस बुभौबल का उत्तर 'बुन्देलखण्डी 'ही हो सकता है। इस भू-भाग की संस्कृति समान है। व्रत-उत्सव, तीज-त्योहार, सभी जगह एक से मनाये जाते हैं। जो कजिलयां महोबा, चंदेरी, ग्वालियर ग्रौर कालिजर में बोई जाती हैं वही सागर, मंडला ग्रौर सिगौरगढ़ में भी। कजिली की लडाइयाँ सभी जगहों में ढोलक की ग्रावाज़ के साथ पूर्ण, उत्साह के साथ गाई जाती हैं। ददरीं, फागे, दिवारीं; भगतें, भजन ग्रौर वैवाहिक गीत सभी जगह एक ही से सुनने को मिलते हैं। बरात चाहे भांसी में लगे या सागर में, दमोह में लगे या होशंगाबाद में सभी जगह बरात लगाते समय "कहना के बड़े कोटिया जिन कोट उठाये" गीत ग्रापको सुनने को मिलेगा। ग्राल्हा भी ग्राप सब जगह सुनेंगे। ग्राल्हा, ऊदल, छत्रसाल ग्रौर महारानी दुर्गावती की स्मृति ग्राज भले ही धुंधली पड़ गई हो पर हरदौल लाला के चबूतरे हमारे गाँव-गाँव में बने हुए हैं—जो हमारी सांस्कृतिक एकता को एक सूत्र में बांघे हुए हैं।

इस भूलंड ने वैदिक तथा पौराणिक काल से लेकर बौद्ध, गुप्त, नाग, चंदेल, बुन्देला, यवन और अंग्रेजी राज्य के उत्थान तथा पतन को देखा है।

बृहत्तर बुन्देलखंड की सीमा समय-समय पर राजाओं की सत्ता के अनुसार घटती-बढ़ती रही है। महाराज छत्रसाल के समय की बुन्देलखंड की सीमा इन पद्यों द्वारा दरशाई गई है।

इत जमुना उत नर्मदा, इत चम्बल उत टोंस। छत्रसाल सों लरन की, रही न काहू हौंस।।

उत्तर समथल भूमि गंग जमुना सुवहित है। प्राची विश्वि कैमूर सोन काशी सुलसित है। दक्खन रेवा विन्ध्याचल तन शीतल करनी। पश्चिम में चम्बल चंचल सोहित मन हरनी। तिन मिष राजे गिरि, वन सरिता सहित मनोहर। कीर्ति स्थल बुन्देलन को बुन्देलखण्ड बर।।

 <sup>\*</sup> लगवैया—दुहनेवाला। † चिपया—दूध देने का पात्र।

उपरि लिखित सीमाग्रों के अनुसार वर्तमान उत्तरप्रदेश के भांसी, जालौन, बांदा श्रौर हमीरपुर जिले; ग्वालियर राज्य के भिंड, ग्वालियर, गिर्द, नरवर, ईसागढ, तथा भेलसा जिले; श्रोरछा, दितया, समरथ, पन्ना, चरलारी, विजापुर, ग्रजयगढ़, छतरपुर ग्रादि बुन्देलखण्डी ३६ रियासतें (जो ग्रब विन्ध्यप्रदेश में विलीन हो चुकी हैं)। मध्यप्रदेश के उत्तर के जिले सागर,जवलपुर,मंडला,होशंगाबाद तथा भोपाल राज्य का ग्रधिकांशभाग बुन्देलखंड के ग्रन्तर्गत ग्राता है।

#### बुंदेलखण्डी भाषा श्रौर उसका साहित्य-

बुन्देलखण्डी तथा ब्रजभाषा दोनों की उत्पत्ति शूरसेनी या पश्चिमी हिन्दी से हुई है। ब्रजभाषा ग्रौर खड़ी बोली से बुन्देली का निकट सम्बन्ध है । इसी कारण इन दोनों भाषात्रों का उस पर प्रभाव भी स्रधिक पडा है । डाक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने भाषा के अनुसार जनपदों का वर्गीकरए। नीचे लिखे अनुसार किया है। <sup>\*</sup>(१) शूरसेन (ब्रज तथा बुन्देली का क्षेत्र) (२) पांचाल (कन्नोजी भाषा का क्षेत्र) (३) कोशल ग्रौर काशी (भोजपुरी क्षेत्र) (४) कुरुक्षेत्र (कुरुभाषा का क्षेत्र) इन सब भाषात्रों को बुन्देली की सगी बहनें कहना अनुचित न होगा, क्योंकि उनमें अपने-अपने भूभाग की प्राकृतिक दशा, सांस्कृतिक भेद, जाति तथा भाषा विशेष के सम्पर्क के कारण उत्पन्न होने वाली निजी विशेषताम्रों के सिवा बहुत कुछ सादृश्य हैं । विशुद्ध रूप में बुन्देलखंडी भांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, ग्रोरछा, छतरपुर, पन्ना, चरखारी, दितया, विजावर, सागर, दमोह जिलों में बोली जाती है। इसके मिश्रित रूप नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और भोपाल में पाये जाते है। अाजकल जनपदीय बोलियों के विशुद्ध रूप के दर्शन शहरों में नहीं हो सकते हैं। सहज दर्शन तो देहात ही में होते हैं। बुन्देलखण्डी का विशुद्ध रूप ग्राज भी उसके प्राचीन लोक-साहित्य---लोकवार्ताम्रों, ग्राम गीतों, सोहर, बधाये, फागों, भजनों, रिसया, लोकोक्तियों, मुहावरे ब्रादि में पाया जाता है। बोल-चाल की प्राचीन तथा वर्तमान बुन्देलखण्डी में काफी हे रफेर होगया है। वज के सम्पर्क में ग्रानेवाली बुन्देलखण्डी पर स्वाभाविक रूप से व्रजभाषा का प्रभाव पड़ा है । इसी प्रकार दक्षिण प्रान्त से सम्पर्क स्थापित होने से वहां की भाषाओं का प्रभाव बुन्देलखण्डी पर पड़े बिना नहीं रहा। वांदा जिले से ग्रागे बढ़ो तो वघेली शुरू हो जाती है। ग्रतएव बांदा ग्रीर उसके ग्रासपास की बुन्देलखण्डी पर बघेली का प्रभाव ग्रनिवार्य है। कई ग्रवस्थाग्रों में कियायें वही रही हैं परन्त शब्दों के अर्थ और उनके उपयोग में बहुत हेरफेर हो गया है। भीतर के ऐसे क्षेत्रों में जहां अन्य भाषाओं का प्रभाव नहीं पड़ा वहां उसका विशुद्ध रूप ग्राज भी मौजूद है।

त्रजभाषा और बुंदेलखण्डी दोनों यमल बहने हैं। अतएव उनमें बहुत कुछ सादृश्य रहने पर भी वे अपनी विशे-ताएं, निजी शैली तथा अपना जुदा अस्तित्व रखती हैं। "चौरे छोरा नांय मान्तु" और 'कायरे मोंडा मानत नैयां' में ब्रज भाषा और बुंदेली का अन्तर स्पष्ट दिखाई देता है।

बुन्देलखण्डी भाषा बहुत ही श्रुति मधुर श्रौर सरस है। बोली की मिठास के लिये लोग ब्रजभाषा की सराहना करते हैं, परन्तु वुन्देलखण्डी शब्दों में जो विनम्प्रता, लोच तथा सुकुमारता है उसके सामने ब्रजभाषा का लालित्य फीका पड़ जाता है। वुन्देली भाषा का लालित्य श्रन्तुठा है। उसके शब्द बहुत ही कोमल, श्रुति-मघुर तथा शिष्टता वोधक होते हैं। किववर सत्यनारायण जी ने ब्रजभाषा के लालित्य के बारे में लिखा है:—

## बरनन को करि सकत भला तेहि भाषा कोटो। मचलि मचलि जामें मांगी हरि माखन-रोटो।

पर , वुन्देलखंडी भाषा के अन्यतम विद्वान् श्री कृष्णानंद जी गुप्त लिखते हैं कि "बुन्देली गीतों में जो भाषा का लालित्य प्रकट हुआ है उसके सामने ब्रजभाषा पानी भरती हैं।" यह व्यर्थ अभिमान की वात नहीं है। जो सज्जन बुन्देली लोक-साहित्य का अध्ययन करेंगे वे इस तथ्य को स्वीकार किये विना नहीं रहेंगे।

लोगों की धारणा है कि कविता में प्रौढ़ तथा उच्च भावों का लाना प्रबुद्ध कवियों का काम है; देहात के अपढ़ गंवार उसे क्या जानें ? पर जिन लोगों ने बुन्देली लोक-गीतों का अध्ययन किया है या करेंगे उनकी उपरिलिखित धारणा अवश्य निर्मूल सिद्ध होगी। सुशिक्षित लोग यदि नाना प्रकार के छंदों द्वारा रचित जगत प्रसिद्ध महाकिवयों के काव्यों को पढ़ कर आनंदान भूति उपलब्ध करते हैं तो हमारे ग्रामीए। स्त्री पुरुष अनगढ़ किन्तु भावपूर्ण गीतों द्वारा अपना मनोरंजन करते हैं। उनके गीतों में भले ही शब्दाडम्बर तथा अलंकारों की बहुलता न हो परन्तु वे बड़े ही मार्मिक तथा हृदयस्पर्शी अवश्य होते हैं, क्योंकि भाषा तो भावों का परिधान मात्र है। भाषा-भेद से भावों की व्यंजना में कोई वाधा नहीं पहुंचती।

बुन्देली भाषा में लोकवार्तास्रों, लोक-गीतों, मुहावरों, कहावतों, स्रनुभव-वाक्यों स्रादि का स्रटूट भंडार भरा पड़ा है। इसका कारए। यह हैं कि बुन्देलखन्ड का स्रतीत बड़ा गौरवमय रहा है। यहां की भूमि स्रनादि काल से किव प्रसिवनी रही है। इस भूमि को विश्व विख्यात बाल्मीकि, व्यास, तुलसी, केशव सरीखे भारत के श्रेष्ठतम किवयों को उत्पन्न करने का गौरव प्राप्त हुस्रा है। स्राल्हा, उदल, छत्रसाल, हरदौल जैसे वीर-शिरोमिए। भी यहां पैदा हुए हैं। इनकी वीर गाथाएं स्राज भी घर-घर गाई जाती हैं। यही कारए। है कि इन नर-पुंगवों की कीर्ति ग्राम्य-गीतों स्रादि रूप में परम्परा से चली स्रा रही हैं।

स्थानाभाव के कारण यहां बुन्देली लोक साहित्य के श्रन्य विषयों की चर्चा न करके ग्राम गीतों के कुछ उदाहरण पाठकों के मनोरंजनार्थ दिये जाते हैं।

सूरदास जी ने श्री कृष्ण की मुरली के विषय में स्रनेक लिलत पद लिखे हैं। सूर के कृष्ण की मुरली ध्विन सुनकर सारी प्रकृति स्तंभित रह जाती है पर यहां किसी देहाती अपढ़ किव के कृष्ण की मुरली की टेर भी अपना कम प्रभाव नहीं रखती है। उसे सुन कर राधा का अचकना देखिये:—

मुन मुरली के टेर भ्रचक रईं राघा मुन मुरली की टेर। होत भोर राघा पनियां खों निकरीं गउभ्रन ढिलन की बेर। छोड़ो कन्हैया प्यारे बांह हमारी हम घर सास कठोर। कहा करें सास कहा करें ननदी, चलो कदम की भ्रोट।

एक स्त्री जिसका पित रात्रि भर श्रपनी प्रेमिका के पास रहा है, उसके प्रातः काल घर स्राने पर यह बुन्देली राधिका श्रपने मुरिलयावारे पित को देखिये कैसी करारी फटकार बतलाती है :—

> स्रोई घरै जाब मुरिलिया वारे, जहां रात रये प्यारे। स्रब भ्रावे को काम तुमारो , का है भवन हमारे। हेरें बाट मुनैयां हुइये, करें नैन कजरारे। स्नासी सेज सजाय महल में दियला घरें उजयारे। भोर भये ग्रा गए ईसुरी, जरे पै फोला पारे।

श्री कृष्णजी द्वारका में श्रपने महल में रुक्मनी जी के पास बैठे हैं। इस समय उन्हें सहसा श्रपनी जन्मभूमि बज की याद श्रा जाती है। वे कहते हैं:—

सली री मोय ब्रज बिसरत नैयां।
सोने सरुये की बनी द्वारका गोकुल कैसी छुबि नैयां।
सली री मोय ब्रज बिसरत नैयां।
उत्तम जल जमना की धारा बाकी भांत जल नैयां।
रुक्मनी मोय ब्रज बिसरत नैया।
जो सुख कहिये माय जसोदा, सो सुख सपने नैयां।
सखी री मोय ब्रज बिसरत नैयां।

किव ने ग्रपने सीधे सादे शब्दों में मातृभूमि के प्रति कैसा उत्कट प्रेम दरशाया है। द्वारका भले ही सोने की बनी हो परन्तु वह जन्मभूमि के साधारण मिट्टी के बने घरों के समक्ष सदा फीकी ही दिखेगी। यशोदा मैया की गोद में जो सुख पाया है वह त्रैलोक्य में दुर्लभ है।

नेक पठं दो गिरघारी जू कों मैया।
जो गिरघारी मोरे हिरदे बसत हैं— सो उनई के हात लगे मोरी गैया।
इतनी सुन के जसोदा मुसक्यानी। जाग्रो जाश्रो लाल लगा श्राश्रो गैया।
कछु कारे कछु श्रोढ़े कमरिया, उनलों देख बिचक गई मोरी गैया।
कछुं देखें कहुं सेंट चलावें, मुख पै दूघ गिरे मोरी मैया।
तू तो गुश्रालिन मद की माती। श्रबं तो हमारो प्यारो वारो है कनैया।

इस गीत का प्रत्येक पद कितना भावपूर्ण है, उसमें अनन्त प्रेम तथा अडिंग विश्वास की कितनी गहरी छाप लगी है, उसका लेखा-जोखा करना असंभव हैं। 'नेक पठैं दो गिरधारी जू को मैया' में गोपियों ने अपने हृदय की आकांक्षा तथा अनुनय-विनय को कितनी सरसता के साथ उडेल कर यशोदा के हृदय को प्लावित कर दिया है, यह दर्शनीय है। 'सो उनई के हाथ लगैं मोरी गैया" में तो उनके परम विश्वास तथा चिरन्तन भावनाओं का परम सत्य प्रकट होता है।

श्रव रित श्राई बसंत बहारन, पान फूल पत भारन। तपसी कुटी कंदरन माहीं, गई बैराग विरागन। हारन हद्द पहारन श्रगरन धाम धवल जल घारन। चाहत हती प्रीत प्यारे की, हा हा करत हजारन।

देखिये, वसंत ऋतु का कैसा सजीव चित्र खींचा है। बसंत की वहार वन-पर्वत, खेत-खिलहान, नदी की भाराग्रों तथा धवल धामों में सर्वत्र फैल गई है। देखो, वह पहाड़ की गुफाग्रों में छिपे रहने वाले साधुग्रों के वैराग्य को बिगाड़ने के लिये वहां भी जा पहुंची। कंदराग्रों में छिपे साधु भी उससे नहीं बच सके।

गाड़ी वारे मसिकदे बैल झबै पुरवैया के बादर ऊन झाए। कौना बदिया ऊनई रिसया, कौना बरह गए मेह। झबै पुरवैया के बादर ऊन झाए। झग्गम बदिया ऊनई रिसया, पञ्छम बरस गए मेह। झबै पुरवैया के बादर ऊन झाए। घुंघटा बदिया ऊनई रिसया, गलुझा बरस गए मेह। झबै पुरवैया के बादर ऊन झाए। श्रबै पुरवैया के बादर ऊन झाए।

पुरवाई हवा से बादल श्राकाश में छा गए हैं। इस बुन्देली बाला को इस बात का ज्ञान है कि पुरवाई हवा चलने पर पानी शीध्र बरसता है। इसलिये वह श्रपने गाड़ीवान को ताकीद करती है कि बैलों को जल्दी भगाग्रो, पानी श्राने वाला है। पर बादल भी बड़े हठी हैं। उसके घुंघटों पर उनहे बादल गलुग्रों पर बरस ही गए।

सदा तुरैया फूले नहीं, सदा न साहुन होय। सदा नै कंसा रन खों चढ़ें, सदा न जीवे कोय। श्रसढ़ा तो गरजे ग्रब सहुना लगे हो, वनमें कुहक रई मोर। वीरन लुवौन्ना श्रब ग्राये नहीं, भोरो सोंय सांय जी होय।

त्रपने भाई के आगमन की प्रतीक्षा में किसी रमणी ने असाढ़ तथा श्रावण मास के प्राकृतिक सौन्दर्य का कैसा मनोहर चित्र खींचा है। चलतन परत पैजना छमके, पाँउन गोरी घन के।
सुनतन रोम रोम उठ भ्रावत, घीरज रहत न मन के।
छूटे फिरत गैल खोरन में मुर मुखत्यार मदन के
करवे जोग भोग कछु नाते, लुट गए बाला पन के
'ईसुर' कौन कसाइन डारे, जे ककरा कसकन के।

जब यह बुन्देली नायिका घर से निकलती हैं तो उसके पैजनों के छमाके से मुहल्ले के लोग चौंक पड़ते हैं। उन्हें ऐसा मालूम पड़ने लगता है मानों उन्हें तंग करने के लिये मदन महीपित के कार्रिदे गलीखोरों में छूट पड़े हों। यह भी सभी जानते हैं कि लम्बरदार के कारिन्दे गरीबों को बेहद सताते हैं।

गांव का कैसा सच्चा चित्र खींचा है। यह तो ठीक, पर वह कौन कसाई है जिसने उसके पैजनों में ये कसक के कंकड़ रखे हैं?

जो तन बाग बलम को नीको, सिचों मुहाग ग्रमी को। श्रीफल फरे घरे चोली में मदरस चुग्रत लली को। लेत पराग ग्रघर पै मधुकर विकसी कमल-कली को। 'ईसुर' कहत बचाएं रहियो छुए न खैल गली को।

कोई स्त्री अपने शरीर को बलम का बाग घोषित करती है। सचमुच में इस 'बलम के बाग 'ने काश्मीर के निशात बाग को भी मात कर दिया है। बड़ा अजूबा बाग है। इस बाग के फलों से मदरस टपकता है। पर गली के छैलों से इसकी रक्षा करना नितान्त आवश्यक है।

गोरी कठिन होत हैं, जितने ई रंग वारे। कारे रंग के काटखात जब, जहर न जात उतारे। कारे रंग के भंवर होत हैं, किलयन पर गुंजारे। कारे रंग के काग पखौद्रा, पटियन जात उनारे। \* ककरिजिया खों स्रोढ़ इसुरी, खकल कलेजे डारे।

सचमुच में काले रंग के बड़े भयंकर होते हैं। उनके काटे का कोई इलाज नहीं। काली काकरेजी स्रोढ़नी स्रोढ़ने वाली भी तो दर्शकों का कलेजा हिला जाती है। सूरदास के समान ईसुरी किव ने भी काले रंग पर खूब फबितयां कसी हैं।

सपनन दिखाय परे मोय सैयां, सुनो परोसन गुईंयां। ग्रापुन ग्राय उसीसे † ठाड़े भपट परी में पैयां। उनके दृग दोऊ भर ग्राये, मोरी भरी डवैयां। 'ईसुर'ग्रांख दगा में खुल गई, हतो उते कोऊ नैयां।

ग्रहा ! कैसा मघुर स्वप्न था । स्वप्न में चिर विरही पति से भेंट हुई । पर दईमार दैव से वह भी न सहा गया । उसने घोले में उसकी ग्रांख खोल दी ।

<sup>\*</sup> उनारे--उपमा दिये जाते।

<sup>†</sup> उसीसे;-सिरहाने।

जो कऊं छैल छला ही जाते, तो उंगरन बिच राते\*। मौं पोंछत गालन खों लगते, कजरा देत दिखाते। घरी घरी घूंघट खोलत में, नजर सामने राते। मैं चाहत ती लख में विदते हांत जाईं खों जाते। 'ईसुर' दूर दरस के लाने†, ऐसे काय ‡ ललाते?

श्रपने प्रेमी के प्यार की प्यासी एक नायिका कहती है कि यदि मेरा प्रेमी छल्ला बना कर मेरी उंगलियों के बीच में रहता तो कितना श्रच्छा होता। फिर मैं उनके दर्शन को क्यों तरसती ? मुंह पोंछते समय हमेशा मेरे कपोलों से लगता, काजल लगाते समय भी दिखता श्रौर घूंघट खोलते समय भी हर दम नजर के सामने रहता। कैसी मघुर कल्पना है।

हम पै बैरन बरसा म्राई, हमें बचा लेव भाई। चढ़ के म्रटा घटा न देखे, पटा देव म्रण नाई। बारादरी दौरियन में हो, पवन न जाने पाई। जे द्रम कटा छटा फुलबिगियां, हटा देव हर याई। पिय जस गाय सुनाम्नो 'ईसुर' जो जिय चाव भलाई।

यह बिरहिएी नायिका है। पित के बिरह में वर्षा ऋतु उसे बैरिन सी प्रतीत होती है। इसिलये वह उससे बैरिन जैसा ही व्यवहार करनी है। वर्षा के सभी मुख तथा मंगलदायक उपादानों को वह हटा देना चाहती है। वह तो उसी को अपना हिंदू मानती है जो उसके पिया का यश उसे मुनावें।  $\times$ 

<sup>\*</sup> राते—रहते ।

<sup>🕇</sup> लाने---लिये।

<sup>🕇</sup> काय---वयों।

<sup>×</sup> इस लेख के लिखने में मैने 'मधुकर' में प्रकाशित अनेक बुंन्देलखण्ड सम्बन्धी लेखों से सहायता ली है। अतएव मै उन सबके लेखकों का आभार मानता हूं—लेखक।

# निमाड़ी -बोली

#### श्री कृष्णलाल 'हंस'

भाड़ी' मध्यप्रदेश के उत्तर-पिश्चम और मध्यभारत के दक्षिण-पिश्चम भू-भाग से निर्मित एक ६४,३५ वर्गमील के क्षेत्रफल में स्थित भू-प्रदेश की लोक-भाषा है। यह भाग २१.४ और २२.५ उत्तर स्रक्षांश तथा ७४.४ और ७७.३ पूर्व देशांश के बीच स्थित है। विन्ध्य महाशैल इस प्रदेश की उत्तरी और सप्तपुड़ा इसकी दिक्खन सीमा के ग्रडिंग प्रहरी हैं। नर्मदा और ताप्ती के समान पुराण्प्रसिद्ध ऐतिहासिक सिरताएं इस निमाड़ी-भाषी क्षेत्र को पावन और उर्वरा बनाती हैं। इस क्षेत्र की पूर्व-पिश्चम लम्बाई १५६.८ मील और उत्तर पिश्चम ग्रधिक से अधिक चौडाई ६३.६ मील है। गत जन-गण्ना के अनुसार मध्यप्रदेशीय निमाड़ की जनसंख्या ५,२३,४६६ और मध्यभारतीय निमाड़ की जनसंख्या ६,६६,२६७ है। इस प्रकार सम्पूण्ं निमाड़ की जनसंख्या ११,८,७६३ है, किन्तु यह सम्पूण्ं जनसंख्या निमाड़ी भाषी नहीं है। मध्यप्रदेशीय निमाड़ में १,१०,४०६ व्यक्तियों की मातृभाषा निमाड़ी है। मध्यप्रदेश के ग्रन्य जिलों में भी १,१७१ निमाड़ी -भाषी निवास करते हैं। मध्यभारत के निमाड़ जिले में १,५७,८६६ व्यक्तियों की मातृभाषा निमाड़ी है। इसके अतिरिक्त धार जिले में १५,६२०, देवास में ३,३४२ भाबुग्रा में २,६६१ और इन्दौर जिले में ४५३ व्यक्ति निमाड़ी-भाषी हैं। कुछ निमाड़ी-भाषी ग्रन्यत्र भी बसते हैं। इस प्रकार सन् १६५१ की जन-गण्ना के ग्रन्सार निमाड़ी-भाषियों की कुल संख्या २,६२,२६१ है।

मध्यप्रदेश स्रौर मध्यभारत में स्थित उपर्युक्त क्षेत्र राजकीय दृष्टि से दो भागों में विभाजित है, किन्तु भाषा, वेश-भूषा, संस्कृति, धार्मिक प्रवृत्ति, सामाजिक संगठन स्रौर भौगोलिक दृष्टि से यह समस्त एक ही भू-प्रदेश हैं। इसके उत्तर में मालवी, दक्षिए। में मराठी स्रौर खानदेशी, पूर्व में निमाड़ी प्रभावित मालवी स्रौर पश्चिम में भीली-भाषी क्षेत्र हैं। निमाड़ की इस स्थिति का इस लोक-भाषा के स्वरूप-निर्माण पर बहुत बडा प्रभाव पड़ा है।

#### निमाड़ी का स्वरूप

डाक्टर ग्रियर्सन ने अपने 'लिग्विस्टिक सर्वे ऑफ इण्डिया' नामक विशाल ग्रन्थ के ६ वें खण्ड के द्वितीय भाग में 'राजस्थानी' पर विचार करते हुए इसे पांच भागों में विभाजित कर निमाड़ी को 'दक्षिणी राजस्थानी' लिखा हैं। इस तरह निमाड़ी ग्रियर्सन के मतानुसार राजस्थानी की एक लोक-भाषा है। इस लोक-भाषा के अध्ययन की स्रोर सभी तक विद्वानों का ध्यान आकर्षित न होने के कारण भाषा-विज्ञान के अन्य लेखक भी डा. ग्रियर्सन के अनुसार निमाड़ी को राजस्थानी के ही अन्तर्गत स्थान देते आ रहे हैं। केवल डा. सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या ने उदयपुर विद्यापीठ में 'राजस्थानी ' पर दिये अपने भाषण में डा. ग्रियर्सन से सहमत न होते हुए निमाड़ी के राजस्थानी की बोली होने में सन्देह व्यक्त कर विद्वानों द्वारा इस पर विचार होने का संकेत किया है।

ऐसा जान पड़ता है कि डा. ग्रियर्सन ने निमाड़ी को राजस्थानी का दक्षिणी रूप तो कह दिया, पर वे स्वयं ही किसी एक निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके । उन्होंने राजस्थानी की शाखाओं का विभाजन करते समय मालवी को राजस्थानी की दक्षिण पूर्वी शाखा और निमाड़ी को दक्षिणी शाखा कह दिया, पर जहां वे निमाड़ी पर पृथक् विचार करते हैं, वहां वे पहिले मालवी को राजस्थानी की बोली कहकर निमाड़ी को मालवी का ही एक रूप कहते हैं और अपना पूर्व विभाजन भूल जाते हैं। इसके पश्चात् फिर वे कहते हैं कि—"निमाड़ी राजस्थानी के एक रूप मालवी का ही परिवर्तित रूप है, पर इसकी कुछ अपनी विशेषताएं हैं, जिससे हमें इसे मालवी से पृथक् एक स्वतंत्र लोकभाषा ही मानना पड़ेगा।"\*

लिग्विस्टिक सर्वे ग्रॉफ इण्डिया, जिल्द १, भाग २, पृष्ठ ६० ।

डा. ग्रियर्सन ने अपने इसी ग्रंथ के प्रथम खण्ड में 'निमाड़ी' पर जो मत व्यक्त किया है, वह ग्रौर भी भिन्न है। वहां वे कहते हैं:— "उत्तरी निमाड़ ग्रौर उससे लगे हुए मध्यभारत के भोपाल राज्य में मालवी, खानदेशी ग्रौर भीली से इस प्रकार मिल गई है कि वह एक नई बोली का ही रूप घारण कर निमाड़ी कहलाती है, जिसकी ग्रपनी विशेषताएँ हैं। जिस ग्रथ में मेवाड़ी जयपुरी, मेवाती ग्रौर मालवी को वास्तविक रूप में राजस्थानी की बोली कहा जा सकता है उस ग्रथ में निमाड़ी कठिनाई से एक बोली कही जा सकती है। यह वास्तव में मालवी पर ग्राधारित ग्रनेक भाषाग्रों का एक मिश्र रूप है।" \*

इस प्रकार हम देखते हैं कि डा. ग्रियर्सन ने ही अपने ग्रंथ के तीन स्थानों में निमाड़ी पर तीन मत व्यक्त किये हैं। इससे उनका किसी एक निश्चित निष्कर्ष पर न पहुंचना स्पष्ट है। अब एक दूसरे पाश्चात्य विद्वान फोर्सिथ का मत देखिये। उनके कथनानुसार "निमाड़ी मालवा और नर्मदा के उत्तर में बोली जानेवाली सामान्य हिन्दी के साथ मराठी श्रौर फारसी शब्दों का एक मिश्रण है।" † इससे फोर्सिथ का डा. ग्रियर्सन के अनुसार इसे राजस्थानी की एक बोली न मानकर सामान्य हिन्दी का एक रूप मानना स्पष्ट है।

स्व. बाबू स्यामसुन्दरदास ने ग्रपने "भाषा-विज्ञान" ग्रंथ में निमाड़ी के सम्बन्ध में लिखा है :—

"इन्दौर के ग्रासपास मालवा प्रान्त में ग्रौर उसके चारों ग्रोर दूर-दूर तक मालवी वोली जाती है। इसका मारवाड़ी से मिलता-जुलता एक रूप है जो रांगड़ी कहलाता है। उत्तर निमाड़ ग्रादि में इसने खानदेशी के साथ एक विलक्षण ग्रौर नया रूप घारण कर लिया है। इसी को निमाड़ी कहते हैं। निमाड़ी कोई स्वतंत्र बोली नहीं है। वह मुख्यतः मालवी के ग्राधार पर बनी हुई एक संकर भाषा है।"

यहां बाबू क्यामसुन्दरदास डा. ग्रियर्सन से कुछ सीमा तक सहमत जान पड़ते हैं, पर उन्होंने "हिन्दी भाषा श्रौर साहित्य" नामक पुस्तक में मालवी के सम्बन्ध में जो स्पष्टीकरण दिया है, उसमें वे कहते हैं कि "भिन्न-भिन्न बोलियों की बनावट पर ध्यान देने से यह प्रकट हैं कि जयपुरी श्रौर मारवाड़ी गुजराती से, मेवाती ब्रज भाषा से श्रौर मालवी बुन्देली से बहुत मिलती है।"

हम बाबू साहब के इस मत से पूर्णतः सहमत हैं। निमाड़ी पर अनुसंघान करते समय हम मालवी के स्वरूप का जितना अध्ययन कर सके, उसमें हमने देखा कि मालवी की प्रवृत्ति जितनी वुन्देली की प्रवृत्तियों से साम्य रखती है, उतनी वह राजस्थानी की किसी भी शाखा-वोली से साम्य नहीं रखती। यह देखते हुए ऐसा लगता है कि मालवी भाषा के सम्बन्ध में अधिक अनुसन्धान होने पर हमें उसे राजस्थानी की एक शाखा न मानकर उसे ब्रज, बुन्देली की तरह पश्चिम हिन्दी की एक स्वतंत्र लोकभाषा ही स्वीकार करना पड़ेगा। हमें निमाड़ी में अनेक भाषाओं के शब्दों का मिश्रण देखकर तथा उसका मालवी से अधिक साम्य पाकर उसे मालवी के आधार पर बनी एक संकर लोक-भाषा स्वीकार करने से कोई आपत्ति नहीं जान पड़ती, किन्तु हम उसे डा. ग्रियसंन के अनुसार राजस्थानी भाषा-परिवार में स्थान न दे पश्चिमी हिन्दी की एक भिन्न लोक-भाषा मालवी के अन्तर्गत ही स्थान देना अधिक युक्तसंगत मानते हैं।

हमने निमाड़ी के स्वरूप का ग्रध्ययन करने के लिये इसके विभिन्न कालों की गद्य ग्रौर पद्य सामग्री प्राप्त करने का प्रयत्न किया है। इसमें सबसे प्राचीन सामग्री सन्त सिंगा के दादा गुरु ब्रह्मागिरि का साहित्य है। हमें सन्त सिंगा के जीवन पर प्रकाश डालने वाली जो हस्तलिखित पुस्तक "सिंगाजीकी परचुरी" प्राप्त हुई है, तदनुसार सन्त सिंगा की मृत्यु ६० वर्ष की ग्रवस्था में सम्वत् १६६४ वि. में हुईथी। ग्रतः इनका जन्म सम्वत् १५७४ वि. होना चाहिये। इनके गुरु मनरंगीर स्वभावतः ही ग्रवस्था में उनसे बड़े होने चाहियें। यदि

<sup>\*</sup> वहीं देखिये, जिल्द १, भाग १, पृष्ठ १७२।

<sup>🕇</sup> फोर्सिय, निमाड़ प्रान्त की सैटलमैण्ट रिपोर्ट १८६५, पैरा १।

हम इस गुरु-परम्परा की एक-एक पीढ़ी केवल २५ वर्ष की मान लें, तो ब्रह्मिगिर सिंगाजी से ५० वर्ष बड़े होते हैं और इस प्रकार उनका जन्म सम्वत् १५२४ वि. के लगभग होना चाहिये। यदि उन्होंने ३५ वर्ष की श्रवस्था में भी पद्य-रचनायें ग्रारंभ की हों, तो उनकी रचना ग्राज से कम से कम ४५० वर्ष पूर्व की होनी चाहिये। इनके बहुत कम पद उपलब्ध हैं। इनके एक पद की कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं:—

"निरगुन ब्रह्म को चीना, जद भूल गया सब कीना।।
सोहं सबद है सार, सब घटमूं संचरा चार।
जहां लाग रहा एकतार, सब घटमूं श्री उंकार।।
कोई मीन-मारग ढूंढ लीना।।"

ब्रह्मगिरि सन्त कबीर के समकालीन हैं। इनकी उपर्युक्त पंक्तियों में भी हम कवीर की विचार-धारा देखते हैं। भाषा की दृष्टि से इस पंक्तियों में खड़ी बोली की प्रधानता स्पष्ट है। कीना, लीना ब्रजभाषा से प्रभावित शब्द हैं। इसमें केवल जद और घटमूं ही ऐसे शब्द हैं, जो निमाड़ी कहे जा सकते हैं। ये शब्द भी हिन्दी के कमशः 'यदि' और 'घट में' शब्द के ही विकृत रूप हैं। यह निमाड़ी का आज से लगभग साढ़े चार सौ वर्ष का पद्य-रूप है।

इसके पश्चात् हमें मनरंगीर, सिंगाजी, दलूदास, धनजीदास म्रादि के निमाड़ी पद्य मिलते हैं। ये निमाड़ी के एक दूसरे के पश्चात् के लोक-गायक संत हैं। मैंने सभी लोकगायकों की रचना पर ग्रपने "निमाड़ी श्रीर उसका लोक-साहित्य" विषय पर प्रस्तुत ग्रन्थ में सिवस्तर तुल्नात्मक दृष्टि से विचार किया है श्रीर में इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह निमाड़ी भाषी संतों की श्रुंखला ज्यों-ज्यों ग्रागे बढ़ती गई, त्यों-त्यों उनकी रचना पर से सामान्य हिन्दी का प्रभाव कम होता गया भ्रीर उसमें ग्रिधकाधिक निमाड़ीपन श्राता गया। यही निमाड़ी के रूप का विकास-कम है।

मुक्ते अपनी मध्यभारतीय निमाड़ की यात्रा में कुछ ऐसे प्राचीन कागज-पत्र भी मिले हैं, जो निमाड़ी में लिखे गये हैं। इनमें सबसे प्राचीन पत्र श्रावण कृष्णा सप्तमी सं. १८५५ वि. का लिखा हुग्रा है। इस पत्र में हम निमाड़ी का ग्राज से लगभग १५७ वर्ष पूर्व का निमाड़ी का ग्राच-रूप देख सकते है। मैने ग्रपने उर्द्धोल्लेखित श्रनुसंधान-ग्रन्थ (श्रीसिस) में इस पत्र से ग्रारंभ कर ग्राज तक क निमाड़ी के विभिन्न कालों के ग्राच का तुलनात्मक ग्रध्ययन प्रस्तुत किया है। इस ग्रध्ययन से भी मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि ग्रारंभ में वोलचाल की हिन्दी ग्रौर निमाड़ी के रूप में नाममात्र का ही ग्रन्तर था। ज्यों-ज्यों समय ग्रागे बढ़ता गया, त्यों-त्यों उसमें सीमावर्ती वोलियों तथा निमाड़ी क्षेत्र में बाहर से ग्राकर बसी जातियों के मातृभाषा के शब्द स्थान पाते गये ग्रौर सामान्य हिन्दी ग्रथवा बोलचाल की हिन्दीको एक नया रूप प्राप्त होता गया ग्रौर इस तरह ग्राज निमाड़ी मूलतः हिन्दी पर ग्राधारित होते हुए भी गुजराती, राजस्थानी, मालवी, मराठी, भीली, बुन्देली ग्रौर ज्ञजभाषा के शब्दों का एक मिश्रण बन गई है। इसमें मालवी शब्दों का बाहुल्य है, किन्तु मालवी, जैसा कि हम पूर्व संकेत कर चुके हैं, कोई भिन्न भाषा नहीं, बरन पश्चिमी हिन्दी का ही एक रूप है। ग्रतः हम कह सकते हैं कि निमाड़ी मूलतः हिन्दी पर ग्रौर पर्याय से मालवी पर ग्राधारित एक मिश्र बोली है।

व्याकरिए क रूप—िकसी भी भाषा अथवा बोली के अध्ययन में उसके व्याकरिए क रूप का प्रधान स्थान होता है। विभिन्न भाषाओं अथवा बोलियों से समानता अथवा भिन्नता देखने के लिये उनके संज्ञा, सर्वनाम और किया के रूपों तथा कारक-रचना और काल-रचना पर तुलनात्मक विचार करना आवश्यक होता है। निमाड़ी के व्याकरिए क रूप पर प्रकाश डालने की दृष्टि से भी हमें यही करना पड़ेगा। इस दृष्टि से मैने अपने अनुसंधान-अन्थ में विस्तृत प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है, जो यहाँ सम्भव नहीं है। अतः मै पाठकों की जानकारी के लिये यहां कुछ उदाहरए देना ही पर्याप्त समभूगा।

| शब्दभेद— |     |       | हिन्दी       | • • • | मालवी                  | • • • | निमाड़ी        |
|----------|-----|-------|--------------|-------|------------------------|-------|----------------|
| संज्ञा   | ••• | • • • | पैर          |       | पग                     |       | पाँव           |
|          |     | -     | मुंह<br>बहिन | • • • | मूंठो<br>वेन           | • • • | मूठो           |
|          |     |       | बहिन         | • • • |                        |       | मूठो<br>वहिएा  |
|          |     |       | घोड़ा        | • • • | घोरा                   |       | घोड़ो          |
|          |     |       | बैल          | • • • | बेल                    |       | बईल            |
| सर्वनाम  |     |       | में          | • • • | हूँ,्म                 |       | हऊँ            |
|          |     |       | हम           |       | म्हें                  |       | हम             |
|          |     |       | हमारा        |       | हमारो                  |       | हमारो, मारो    |
|          |     |       | तुम्हारा     | • • • | तमारो                  |       | तुम्हारो, तारो |
|          |     |       | वह           |       | ऊ                      |       | ऊ              |
|          |     |       | उनका         |       | वनको                   |       | उनको           |
|          |     |       | कौएा         |       | कोन                    |       | कुएा, कोएा     |
| िकया     |     |       | बैठो         |       | ਕੈਠ                    |       | <b>ਕ</b> ਠ     |
|          |     |       | मैं जाता हूँ | • • • | में (हूँ) जाऊँ         | • • • | हऊँ जावॅच्     |
|          |     |       | मैं गया 🦷    |       | हूँ गयो                |       | हऊँ गयो        |
|          |     |       | में मारूँगा  |       | हूँ गयो<br>हूँ मारूंगो |       | हेऊँ मारिस     |

उपर्युक्त उदाहरएों से हम देखते हैं कि अधिकांश निमाड़ी शब्द हिन्दी और मालवी शब्दों से पृथक् है किन्तु उनकी प्रवृत्ति प्रायः मालवी के समान ही है, यद्यपि मूलतः वे हिन्दी पर ही आधारित है। उनमें जो अन्तर देखा जाता है, उसका कारएा उच्चारएा-भेद ही है। निमाड़ी मालवी के जितने समीप है उतनी हिन्दी के समीप नहीं है, पर दोनों का मूलाधार हिन्दी ही है। इससे इन दोनों लोकभाषाओं—मालवी और निमाड़ी को हिन्दी की ही वोलियां कहा जा सकता है। दोनों के कुछ अपने स्थानीय शब्द भी हैं और उनमें सीमावर्ती बोलियों के शब्द भी मिल गये हैं। इन दोनों प्रकार के मिश्रए। ने ही उन्हें स्वतंत्र रूप प्रदान किया है।

कारक-रचना और काल-रचना में भी हम एक बहुत बड़ी सीमा तक हिन्दी, निमाड़ी और मालवी में साम्य पाते हैं। कारक-रचना में हिन्दी के कर्ताकारक की विभिक्त "ने" उच्चारण भेद से निमाड़ी और मालवी में 'न' होगई है। कर्म की विभिक्त "को" "ख" के रूप में परिवर्तित होगई है। करण कारक की विभिक्त "से" निमाड़ी और मालवी में "सी" होगई है। सम्प्रदान कारक की विभिक्त "के लिये" निमाड़ी में "कालेण" और मालवी में "वास्तऽ" होगई है। यह स्रवश्य ही एक महत्व गूर्ण परिवर्तन है। सम्बन्धकारक की विभिक्त में कोई विशेष स्रन्तर नहीं है। स्रिकरण कारक की विभिक्त "में" और 'पर' निमाड़ी में कमशः "में" तथा 'उप्पर' होगई है। इसका कारण भी उच्चारण भेद ही कहा जा सकता है। इसी प्रकार का नाममात्र का स्रन्तर हमें निमाड़ी की काल रचना में भी दिखाई देता है।

डा. सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या ने राजस्थानी की पृष्ठभूमि पर अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि "बारहवीं शताब्दी में समग्र उत्तर भारत और पश्चिम भारत में एक प्रकार की साहित्यिक अपभ्रंश प्रचलित थी। संस्कृत के पश्चात् इसी को सर्वाधिक साहित्यिक सम्मान प्राप्त था। यह पश्चिम अपभ्रंश या शौरसेनी अपभ्रंश भाषा थी। यह वास्तव में मध्यप्रदेश की भाषा थी, पर इसका अपभ्रंश रूप उत्तर में पंजाब तक, पश्चिम में सौराष्ट्र और सिन्ध तक तथा दक्षिण में नर्मदा तक छा गया था। यहां यह स्मरणीय है कि निमाड़ी नर्मदा की एक तटवर्ती भाषा है; अतः निमाड़ी के स्वरूप-निर्माण में इस शौरसेनी अपभ्रंश के प्रभाव का योग स्वाभाविक है।

हमने ग्रपने ग्रनुसंघान-ग्रंथ में सोलहवीं शताब्दी की निमाड़ी का जो रूप दिया है, उस पर ब्रज भाषा का स्पष्ट प्रभाव हैं। इससे ऐसा जान पड़ता है कि ब्रजभाषा-काव्य के व्यापक प्रभाव के कारण ही निमाड़ी के सन्तकवि ब्रह्मगिरि मनंगीर, सिंगाजी ग्रादि की रचनाएं ग्रपने को इस प्रभाव से न बचा सकीं। वह कबीर का युग था ग्रौर उनकी निर्गृण विचारधारा बड़े वेग से नर्मदा के तटवर्ती भाग को भी प्रभावित कर रही थी, जिससे निमाड़ी के सन्त किव भी उसी के प्रवाह में प्रवाहित होगये। ग्रागे चलकर निमाड़ी काव्य-रचना पर से कबीर की विचारधारा ही नहीं, पर उनकी भाषा का भी प्रभाव कमशः न्यून होता गया ग्रीर व्रजभाषा का प्रभाव बढ़ता गया। इतना ही नहीं, पर भाषा के साथ ही व्रज-काव्य की सगुण धारा ने भी निमाड़ी में प्रवेश किया ग्रीर परिणामस्वरूप निमाड़ी में रंकदास, दीनदास ग्रादि सगुणो-पासक भक्त लोक कवियों का ग्राविर्भाव हुग्रा।

जैसा कि पूर्व कहा जा चुका है निमाड़ी हिन्दी पर ग्राधारित एक मिश्र लोक भाषा है। वर्तमान निमाड़ी में हमें केवल मालवी, भीली, मराठी तथा राजस्थानी के ही नहीं, वरन् फारसी ग्रीर ग्रंग्रेजी भाषा के शब्द भी ग्रपभंश रूप में मिलते हैं। उदाहरणार्थ कुछ निम्नांकित शब्द देखिये:—

मालवी के शब्द:—अड़माप, अम्मरपट्टो, आदो, कंकोतरी, चिवल्ली, चोखा (चाँवल), तीस (प्यास), फेरा, बाण्यो, मंगता (भिखारी) आदि।

भोली के शब्द:—नाना, पन (पर), कवाड़नो (कहना), दाजी, वेरू, हेड़ (निकाल), सेंगली (फली) ग्रादि।
गुजराती के शब्द:—तमे (तुझे), तारो (तेरा), मारो (हमारा), श्रापसे, श्रमीसूं, श्रावसे, किदी, केम, छे,
जथो, जिएा, जेवी, तड़ाय ग्रादि।

मराठी के शब्द :— ग्रान (सौगन्ध), उंदरा (चूहा), कालजी (चिन्ता), डोळा (ग्रांख), पिवळो (पीला), काळो (काला), रड़णू (रोना), लगए। (लग्न), हिरवी (हरी), सकाळू (सवेरे), लेकरू ('बच्चा) ग्रादि।

राजस्थानी के शब्द :-कुकड़ो (मूर्गा), थारो (तेरा), बिलई (बिल्ली), इएा, छोरी, ठेकाणू, भुलाड़सा, तई, दीथी ग्रादि।

ं **फारसी के शब्द**:— ग्रकल, इकरारनामो, उजर, कुदरत, जरीबाना, दरखास, दसखत, फिकर, मरज, रोजी ग्रादि । **ग्रंग्रेजी के शब्द**:— इंजन, इनसपिट्टर, इसटाम, कोरट, ठेचएा, पुलस, बोरड, मनेजर, रजीटर ग्रादि ।

इन विभिन्न भाषाम्नों के शब्दों का निमाड़ी में समावेश होने का मूल कारए। निमाड़ी भाषी क्षेत्र में इन भाषा-भाषियों का ग्रिंघिक संख्या में आकर बसना है। मालवी शब्द मालव भूमि से आकर निमाड़ में बसे तेली, कुम्हार, ग्रहीर, गाडरी, गूजर, लोहार, बढ़ई और कुछ मालवी ब्राह्मणों के द्वारा; भीली भीलों के द्वारा; गुजराती सौराष्ट्र से आकर निमाड़ में बसे नागर, गूजर और गुजराती तेलियों द्वारा; मराठी मराठों और महाराष्ट्र ब्राह्मणों द्वारा; राजस्थानी राजस्थान से आये चौहान पवार, मोरी, तोमर, सोलकी आदि राजपूतों तथा मारवाड़ से आये वैश्यों-द्वारा निमाड़ी में आये हैं। फारसी और अंग्रेजी शब्दों के समावेश का कारण निमाड़ी भाषी क्षेत्र में लगभग तीन-सौ वर्षों तक मुसलमानों का तथा लगभग डेढ़ सौ वर्षों तक अंग्रेजों का राज्य रहना है। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी पढ़े-लिखे निमाड़ियों द्वारा भी अंग्रेजी के अनेक शब्दों ने निमाड़ी भाषा में स्थान पाया। सरलता लोकभाषा की विशेषता है। वह अन्य भाषाओं के शब्द मूलरूप में कभी स्वीकार नहीं करती। उन्हें स्वीकार करने के पूर्व उन्हें अपने अनुकूल बना लेती है। यही कारण है कि फारसी और अंग्रेजी के ही शब्द नहीं, पर मराठी से आये शब्द भी निमाड़ी में अपने मूलरूप में ग्रहीत न हो सके।

श्रारम्भ में सामान्य हिन्दी श्रौर निमाड़ी में केवल उच्चारए। भेद से ही कुछ अन्तर था, किन्तु जैसे-जैसे समय आगे बढ़ता गया, उसमें अन्य भाषा के शब्द मिलते गये और उसके स्वरूप में अन्तर होता गया, पर आज भी निमाड़ी-भाषी सम्पूर्ण भाग में निमाड़ी का समान रूप नहीं है। जाति-भेद और स्थान-भेद के साथ ही उसके रूप में भी अन्तर देखा जाता है। नागर और औदीच्य बाह्माणों-द्वारा बोली जानेवाली निमाड़ी गुजराती से अधिक प्रभावित होती है। भीलों, भिलालों, बंजारों-द्वारा बोली जानेवाली निमाड़ी में भीली शब्दों के अतिरिक्त कुछ मुण्डा परिवार की भाषाओं के भी शब्द रहते हैं। राजपुतों द्वारा बोली जानेवाली निमाड़ी राजस्थानी की विभिन्न बोलियों मारवाड़ी, मेवाड़ी

ग्रीर खड़ी जयपुरी से प्रभावित होती है। नार्मदीय ब्राह्मणों पर महाराष्ट्री जनों का ग्रिंघिक प्रभाव देवा जाता है। वे महाराष्ट्र ब्राह्मणों की भाषा से ही नहीं, पर वेश-भूषा और उपासना-विधि से भी कम प्रभावित नहीं है। उनका "सोवळा" साफा ग्रीर ग्रपने नामों के ग्रागे "राव" शब्द का प्रयोग इसी प्रभाव का 'परिणाम' है। यही कारण है कि उनके द्वारा बोली जानेवाली निमाड़ी में मराठी के शब्दों का ग्रधिक प्रयोग मिलता है। उत्तर भारतीय ब्राह्मण भी निमाड़ी भाषियों से निमाड़ी में बोलते हैं, पर उनकी निमाड़ी हिन्दी से ग्रधिक प्रभावित रहती है। ग्रग्रवालों के द्वारा बोली जाने वाली निमाड़ी भी हिन्दी से ग्रधिक निकट होती है। गूजरों का मूलस्थान गुजरात है, पर वे निमाड़ी-भाषी क्षेत्र में ग्राकर बसने के वर्षों पूर्व मालवा में बस गये थे ग्रीर वहीं से निमाड़ में ग्राय। ग्रतः इनके द्वारा बोली जानेवाली निमाड़ी मालवी से ग्रधिक प्रभावित होती है। निमाड़ी भाषी क्षेत्र में बसे गुजराती कुनबियों की निमाड़ी गुजराती से ग्रीर दक्षिण से ग्राये कुनबियों की निमाड़ी मराठी से ग्रधिक प्रभावित होती है।

स्थान-भेद के अनुसार उत्तरी निमाड़ की भाषा मालवी से, दक्षिणी निमाड़ की भाषा मराठी अथवा खानदेशी से, पूर्वी निमाड़ की भाषा मालवी और हिन्दी से तथा पिक्चिमी निमाड़ की भाषा भीली और राजस्थानी (मारवाड़ी) से अधिक प्रभावित मिलेगी। एक तो भाषा स्वाभाविक ही परिवर्तनशील है, पर जब उसे लिखित रूप प्राप्त नहीं होता, तब लोकवाणी में उसके परिवर्तन की गित और भी द्रुत हो उठती हैं। लोकवाणी की यह परिवर्तनशीलता निमाड़ी में अधिक स्पष्ट रूप में देखी जा सकती है। हम खरगोन से खण्डवा तक के मध्यभाग में निमाड़ी का जो रूप देखते हैं, उसमें कुछ साम्य और स्थिरता अवश्य है। इसी भाग की निमाड़ी को हम "स्टेण्डर्ड निमाड़ी" कह सकते हैं।

निमाड़ी में कुछ शब्द ऐसे भी हैं, जो पूर्वोल्लेखित भाषात्रों में से किसी में भी नहीं मिलते । इन्हें हम निमाड़ी की ग्रपनी शब्द-सम्पत्ति कह सकते हैं। इनमें नित्योपयोगी शब्दों के ग्रतिरिक्त कृषि-उपयोगी शब्द, मिट्टी के पात्रों के नाम तथा स्त्रियों के ग्राभूषएों के नाम भी हैं। इनमें से कुछ शब्द इस प्रकार हैं:—

नित्योपयोगी शब्द: - ग्रड्भंग, (विचित्र, भयानक), ग्रत्यांग (इस ग्रोर), ग्रांगळी (ग्रंगुली), एल्लोसो (छोटा सा), केड़ो (गाय का बच्चा), खासड़ा (जूता), गारड़ी (गोरी), ढांडा (मूर्ख), छमटी (पूंछ) ग्रादि।

कृषि-उपयोगी वस्तुओं के नाम :— श्रारवा ('मोट का मुंह), कस्सी (कुदाली), गवाए। (पशुग्रों को चारा खिलाने का स्थान), तावड़ा (गन्ने का रस पकाने की कढ़ाई) तिस्याती (बीज बोने की तीफन) ग्रादि ।

मिट्टी के पात्रों के नाम :— दरएी (दही जमाने का छोटा बर्तन), माट (बड़ा घड़ा), माथएो (दही मथने का बर्तन), पोट्या (छोटा बर्तन) ग्रादि ।

स्त्रियों के ग्राभूषण :---

सिर के आभूषण....राखड़ी, वहेरा, भवा आदि । कान के आभूषण....टोड़ी, तागला आदि । गले के आभूषण....डुलरी,तामला,तिमण्या आदि । बांह के आभूषण....आंवठचा, बाकड्चा आदि ।

निमाड़ी में कुछ ऐसे शब्द भी प्रयुक्त होते हैं, जो गोरखनाथ, कबीर ग्रौर मीरा की काव्य-रचनाग्रों में उपलब्ध हैं। उदाहरणार्थ निम्नांकित शब्द देखिये।

कबोर द्वारा प्रयुक्त :---कसुंभ, कुबज, तम्बोर, दमामा, बलेण्डा, दिसटी, गैब, मुकलाई, रिलया ग्रादि ।

मीरा द्वारा प्रयुक्तः —िजिए, कान्हों, सांभ पड्या, घएी, विए, म्हेल, सायबा, रूढ़ो, सुरत, तई, घीहड़, सौगन भागए। ग्रादि ।

## निमाड़ का लोक साहित्य

#### श्री रामनारायण उपाध्याय

मृध्यप्रदेश की लोक-भाषाओं में निमाडी का महत्वपूर्ण स्थान है। भाव, भाषा, उपमा और अलंकार सभी दृष्टियों से इसका साहित्य अत्यन्त समृद्ध रहा है।

जिस तरह यहां की ऊवड-खावड धरती में भी खेती लहलहाती है और भयंकर गर्मी के दिनों में भी पलाश में फूल मुस्कराते हैं, उसी तरह यहां ऊपर से कठोर लगने वाली ''निमाड़ी भाषा'' में भी आप मधुरतम स्वप्न, विराट कल्पनाओं, उद्यम महत्त्वाकांक्षाओं और सूक्ष्म से सूक्ष्म स्वभाव-चित्रण से युक्त मनोरम स्वरूप वर्णन पायेंगे।

उपमाओं की दृष्टि से इसमें एक ओर यदि मानसरोवर की तरह पिता, गंगा की तरह मां, गुलाव के फूल की तरह बच्चे और ऊगत हुए सूर्य की तरह स्वामी का जिक है, तो सौन्दर्य की दृष्टि से इसमें ऐसी अनिद्य सुन्दरियों का जिक है जिनका रूप दुश्मन की छांह से जलने लगता है और जिनके हाथ रेशम की डोर से युक्त सोने के घड को खींचते छिलते हैं।

प्रकृति-वर्णन की दृष्टि से, यहां का सूर्य भी धरती के भाल पर लगे कुंकुम की तरह ऊगता है,और यहां के आम्न-वृक्ष मोतियों की तरह मौरते आये हैं।

यहां की निर्मल चांदनी रात में चांदनी की ही तरह उज्ज्वल लोक-गीत एवं लोक-कथायें गूंजती रही हैं।

गीत मनुष्य का स्वभाव है। हमारे जीवन में ऐसा एक भी कार्य नहीं जो बिना गीत के हो। किसान खेत में हल चलाता है तो गीत के साथ, मजदूर मिट्टी कूटता है तो गीत के साथ, स्त्रियां दही बिलौती है तो गीत के साथ और चक्की पीसती हैं तो चक्की के स्वर के साथ गीत की सुमधुर कड़ियां भी गूंजती आई हैं।

गीत, ताने वानों की तरह हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुके हैं। हमारे यहां बच्चे के जन्म के गीत हैं, नामकरण-संस्कार के गीत हैं, जनेऊ के गीत हैं, ब्याह के गीत हैं। और आदमी जब मर जाता है तो उसे भी गाते-बजाते हुए ले जाने की प्रथा है। सम्पूर्ण जीवन स्वयम् एक सुन्दर संगीत है।

इन गीतों में मानव-मन की सुकोमल भावनाएं अंकित रही हैं। मनुष्य का मन जब अपने आप में नहीं समाता, या बेचैन हो उठता है तो वह किसी की याद में गाता, गुनगुनाता आया है।

इन गीतों के सहारे ही प्राचीन काल में मनुष्य इन्द्रधनुष की तरह रंगीन स्वप्न बुनता, गिरि-शिखरों की यात्रा करता, सागर की लहरों से खेलता और वायु की लहरों पर तैरते हुए अनन्त के ओर-छोर नापता आया है। गीत, एक साथी की तरह सदा उसका साथ देते आये हैं।

जिस गीत ने मुझे लोक-गीतों की ओर आर्काषत किया वह एक गनगौर गीत है। एक दिन में गांव के अपने घर में बैठा हुआ था। इसी बीच स्त्रियों का एक दल गीत की निम्न पंक्तियां गाते हुए वहां से निकला :——

## "शक को तारो रें ईश्वर ऊंगी रहयो तेकी मल ऽटीकी घडाव।

"हे प्रिय, वह जो आकाश में शुक्र का तारा दीख रहा है न, उसकी मुझे टीकी घडवा दो।"

गीत की इस एक पंक्ति पर ही में मुग्ध रह गया। ि शिक्षा के नाम पर जिन्होंने एक अक्षर नहीं पढा, और यात्रा के नाम पर अपने जिले की सीमा नहीं लांघी, विचार और भावनाओं की दृष्टि से उनके पास कितनी भव्य और विराट कल्पना है। उसके वाद तो मुझे अनेकों गीत मिले हैं, लेकिन इसकी टक्कर का गीत आज तक कहीं नहीं पा सका हूं। पूरा गीत इस प्रकार है-

"शुक्र को तारों रे ईश्वर ऊंगी रहचो, तेकी मल ऽ टीकी घड़ाव ॥१॥ ध्रुव की बादल ई रे ईश्वर तुली रही, तेकी मल ऽ तहबोल रंगाव ॥२॥ सरग की बिजल ई रे ईश्वर कड़की रही, तेकी मल ऽ मगजी लगाव ॥३॥ नव लल तारा रे ईश्वर चमकी रहचा, तेकी मल ऽ अंगिया सिलाव ॥४॥ चांद सूरज रे ईश्वर उंगी रहचा, तेकी मल ऽ टुक्की लगाव ॥५॥ वासुकी नाग रे ईश्वर देलई रहचो, तेकी मल ऽ वेणी गुंथाव ॥६॥ बड़ी हट वाल ई रेगौरल गोरड़ी॥

#### अर्थ हैं--

"हे पितदेव, यह जो आकाश में तेजस्वी 'शुक्र का तारा' चमक रहा है न, उसकी मुझे 'विन्दी' घडवा दो। "और वह जो श्रुव की ओर (उत्तर में) बरसने योग्य बदली छाई हुई है उसकी मुझे चूनर रंगवा दो। "और सुनो, स्वर्ग में कडकने वाली 'विजली' की उसमें 'मगजी' लगवा देना। "साथ ही आकाश में चमकनेवाले 'लाखों ताराओं', की मुझे 'कंचुकी' सिलवा देना कि जिसके अग्रभाग में सूर्य और चन्द्र जडे हों।"

इस तरह बादल और बिजली से लगाकर, ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चन्द्र से युक्त अपनी चूनर और कंचुकी बनवाने का आग्रह करने के बाद वह एक चीज की और मांग करती हैं। और वह है अपन केशों में गूंथने के लिये चोटी का आग्रह। लम्बे चिकने केश स्त्री के सींदर्य के साथ ही साथ सौभाग्य के सूचक भी रहे हैं।

वह कहती है "हे पतिदेव, वह जो इठलाता और वल खाता हुआ वासुकी नाग दीख रहा है उसकी मुझे वेणी गुंथवा दो।"

इस पर उसका पित कहता है ''हे गौर वर्ण रन्, तू बडी हठ वाली है !''

इस गीत के संबंध में हिन्दी के मुप्रसिद्ध विद्वान डाक्टर वासुदेवशरण अग्रवाल ने लिखा है कि "निमाड़ी गनगौर का यह गीत अकेला ही लाख गीतों के बराबर हैं। इसकी विराट कल्पना को देखकर में स्तब्ध रह गया। आकाश, सूर्य, चन्द्र, ध्रुब, शुक्र, मेघ, विद्युत्, भारतीय आकाश के इन चिरन्तन उपकरणों से लोक-गीत की भावात्मा का श्रृंगार हुआ हैं, जो साहित्य में कही कहीं ही देखने में आता है। सचमुच यह निमाडी गीत, गीतों का राजा है।"

रूप-वर्णन की दृष्टि से गनगौर का एक गीत अद्वितीय है।

संस्कृत रीति ग्रंथों में स्त्री-सौंदर्य के लिये जिन उपमाओं का जिक्र किया है, उनमें से अधिकांश इस गीत में ज्यों की त्यों मिलती हैं।

गोवर्धनाचार्य के मत से स्त्री-शरीर में निम्नलिखित गुण होने चाहियें :---

"सौंदर्य, मृदुता, क्रप्राता, अति कोमलता, कांति, उज्ज्वलता और सुकुमारिता ।"

नासा के दोनों पुट समान होने चाहिये । ृइसके सिवा "सुगो की चोंच " से भी इसकी उपमा देने की रीति है।

''दांतों में क्षेतता, अधर भाग में लालिमा और अत्यन्त दीप्ति वर्णनीय गुण माने गये हैं। इन गुणों के लिये मुक्ता, माणिक्य, नारंगी, 'दाड़िम', कुन्दकली और तारों की उपमा देते हैं।'' सामुद्रिक रुक्षणों में हाथ की अंगुलियों की कृषता को सौभाग्य का रुक्षण बताया है। इसलिये इसकी उपमा, कभी कभी, ''मूंगों की टहनियों'' से दी गई है।

अब देखिये निमाड़ी के इस एक गीत में ये ही उपमायें कितनी सरल और सजीव होकर उतरी हैं। गीत के बोल हैं—

> "थारो काई काई रूप बलाणुं रनबाई, सोरठ देस सी आई ओ। थारी आंगल ई मृंग की सेंग ई रनुबाई, सोरठ देस से आई ओ। थारो सिर सुरज को तेज रनुबाई, सोरठ देस सी आई ओ। थारी नाक सुआ की रेख रनुबाई, सोरठ देस सी आई ओ। थारा डोला निंबु की फांक रनुबाई, सोरठ देस सी आई ओ। थारा दांत दाडिम का दाणा रनुबाई, सोरठ देस सी आई ओ। थारा होंठ हिंगुल की रेख रनुबाई, सोरठ देस सी आई ओ। थारा हाथ चम्पा की डाल रत्बाई, सोरठ देस सी आई ओ। थारा पांय केल का लम्ब रनबाई, सोरठ देस सी आई ओ। थारो काई काई रूप बलाणुं रनुबाई, सोरठ देस सी आई ओ।"

अर्थ.—''हे देवी तुम्हारे किन किन स्वरुपों का वर्णन किया जाय? तुम सौराष्ट्र देश से जो आई हो। तुम्हारे हाथ की अंगुलियां मूंग की फली जैसी पतली, नरम और कोमल हैं और तुम्हारा चेहरा सूर्य की तरह दैदीप्यमान है, तुम्हारी नाक सुये की चोंच की भांति अत्यन्त ही नुकीली हैं और तुम्हारी आंखें निवृ की फांक की तरह गोल, बड़ी और चमकीली हैं, तुम्हारे दांत अनार के दानों की तरह सुन्दर हैं। तुम्हारे ओठ हिंगुल सदृश्य लालिमा लिये हुए हैं। तुम्हारे हाथ चम्पे की टहनी की तरह पतले और नाजुक हैं और तुम्हारे पांव केले के खम्ब की तरह गोल, चिकने और सीधे हैं। हे देवि! तुम्हारे किन किन स्वरूपों का वर्णन किया जाय। तुम सौराष्ट्र देश से जो आई हो।''

इन गीतों में हमारे पारिवारिक जीवन की भी अत्यन्त ही सुन्दर कल्पनाएं पिरोई गई हैं। आज कल सपने लिखने की रीति है, लेकिन लोक-गीतों में आज से जाने कितने समय पूर्व ही एक ऐसे स्वप्न की कल्पना की गई है जिसमें सुन्दर प्रतीकों के सहारे हमारे पारिवारिक जीवन का दर्शन कराया गया है। बात यह होती है कि रनु एक दिन स्वप्न में १४ वस्तुएं देखती है और सुबह उठने पर अपने पित से उनका अर्थ पूछती है। वह पूछती है कि "हे प्रिय, रात सपने में मेने मानसरोवर देखा और भरा-पूरा भण्डार देखा, बहती हुई गंगा देखी और भरी-पूरी वावडी देखी, सावन की हरि-याली तीज देखी और कडकती हुई बिजली देखी, गोकुल का कन्हैया देखा और तरवरता विच्छू देखा, गुलाव का फूल देखा और झिलमिलाता हुआ दीप देखा। केले का वृक्ष देखा और बांझ गन्ने का खेत देखा, पीला ओढे हुए स्त्री देखी और अगता हुआ सूर्य देखा।

हे पतिदेव, मुझे सपने का अर्थ बताइये।"

इस पर पित कहता है कि ''हे रनु, मानसरोवर तुम्हारे पिता है और वहती हुई गंगा की तरह निर्मल तुम्हारी मां है। भरा हुआ भण्डार तुम्हारे ससुर है और भरी हुई बावडी तुम्हारी सास है। सावन की तीज तुम्हारी बहिन है और कड़-कती हुई बिजली तुम्हारी ननद है। गोकुल का कन्हेया तुम्हारा भाई है और तरवरता विच्छू तुम्हारा देवर है। गुलाव का फूल तुम्हारा पुत्र ह और चमकता हुआ दीप तुम्हारा जवाई है। आंगन की केल तुम्हारी कन्या है और बांझ गन्ने का खेत तुम्हारी दासी है। पीला वस्त्र ओढे हुए स्त्री तुम्हारी सौत है और ऊगते हुए सूर्य की तरह दैवीप्यमान तुम अपने पित को समझो।"

इस पर रनु कहती हैं कि "हे मेरे पतिदेव तुमने सपने का सही अर्थ बता दिया।"

हमारे यहां विवाह के अवसर पर जो गीत गाये जाते हैं वे भी अपने पीछे वडा ही गहरा अर्थ लिये रहते हैं। यद्यपि नई पीढ़ी के साथ इनका लोप होता जा रहा है और इनका स्थान हलके, ओछे और उथले सिनेमा के गीत लेते जा रहे हैं, लेकिन हमारे विवाह-गीतों में जो भाव है, वह और कहां मिल सकता है ? उससे विश्वास और मान्यताओं का भी पता चलता है।

विवाह में मण्डप के दिन स्त्रियों के द्वारा रोने का रिवाज है। इस पर आज के लोगों द्वारा एतराज किया जाता है। लेकिन दर असल बात यह है कि जब बच्चे का ब्याह रचाया जाता है तो उस समय पूर्वजों की याद आना स्वाभा-विक है। इस याद को लेकर एक गीत की रचना की गई है। इसमें मण्डप के दिन स्वर्ग तक उड़ने वाली एक गीधनी के जिरये अपने पूर्वजों के पास विवाह में पधारने का निमंत्रण भेजा जाता है। इस पर वे वहां से संदेशा भेजते हैं कि—

### "जेम सर ऽ ओम ऽ सारजो, हमारो तो आवणो नी होय, जडी दिया बज्र किवाड़, अग्गल जड़ी लुहा की जी।"

अर्थ है.—''आप जिस तरह भी हो इस कार्य को निपटा छेना। हमारा तो आना नहीं हो सकता, कारण हमारे आने की राह मौत रूपी दरवाजों से बन्द है जिस पर लोहे की बडी बडी अरगलायें लगी हुई हैं।''

जीवन की लाचारी का कैसा करुण चित्र है। यदि इस अवसर पर भी मनुष्य को रोना न आवे तो और कब आवेगा।

ये लोक-गीत अपने साथ सुन्दर हास्य और श्रृंगार भी लिये हैं। एक उदाहरण उसका भी लीजिये :---

विवाह के अवसर पर एक गीत में वर अपनी अतुल सम्पत्ति का जिक्र करते हुए वधू से अपनी चांदनी पर चौसर खेलन के लिये आने का आमन्त्रण देता है तो वधू कहती है :—

"बना म्हारो हलदी भर्**यों अंग,** म्हारी पाटी म ऽ गुलाल म्हारी चोटी म ऽ अत्तर, बना म्हारी चांदनी पर चौसर खेलण आवजो।"

" है प्रिय, अभी मेरा हलदी से भरा हुआ अंग है, मांग में सिंदूर लगा है, चोटी इत्र से भीगी हुई है, भला मैं तुम्ह्रारे यहां कैसे आ सकती हूं आज तो तुम ही मेरी चांदनी पर चौसर खेलने आ जाओ।"

इस पर भी जब उसकी सहेलियां उसीमे वहां जाने का आग्रह करती है तो वह कहती है-

"थारा रंगमहल कसी आऊं रे बना, म्हारा झांझरिया जो बाज ऽ, म्हारा झांझरिया की रुणुक झुणुक, म्हारा पिताजी सुणी लीसे।"

" हे प्रिय, मैं तुम्हारे रंगमहल में कैसे आऊं, मेरे पांबों की पैंजनियां जो आवाज करती हैं। यदि मेरे पायलों की रुनुक झुनुक ध्वनि मेरे पिताजी ने सुन ली तो ?" इस पर 'वर' मुस्कराते हुए जवाब देता है-

#### थारा पिताजी की गालई सो बनी, मख बहुत ज प्यारी लाग

"हे प्रिय, तुम आ भी जावो। तुम्हारे पिताजी की गाली तो मुझे बहुत ही प्यारी लगती है।"

लोक-गीतों की तरह निमाडी लोक-कहावतें भी अत्यंत समृद्ध रही हैं। लोक-कहावतों में मानवीय जीवन का शताब्दियों का अनुभव गुंथा हुआ है। अनादि काल से मनुष्य की जो जीवन-यात्रा चली आ रही है, उसमें जहां भी रुका-वट आई या उसने अपने मार्ग में विजय पाई है, वहीं उसने अपने अनुभवों को अत्यन्त ही बारीक ढंग से काव्यमयी भाषा में संजोकर रख लिये हैं। उसके ये अनुभव ही सुन्दर भावों से श्रृंगार कर, कल्पना के पंखों पर सवार हो, पैनी सूझ के सहारे लोक-कहावतों के रूप में सिदयों से मानव का मार्ग-दर्शन करते आये हैं। देखिये---

एक निमाड़ी लोक-कहावत में परदेशी की प्रति का कैसा सही चित्र उतार कर रख दिया है। कहावत ह-

#### "परदेसी की प्रीत न फुस को तापणो"

"परदेशी की प्रीत फूस से तापने की तरह है। वह फूस की आग की तरह एक क्षण भभक कर दूसरे क्षण समाप्त हो जाती है।"

इसी तरह स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध में बड़ी ही सुन्दर बात कही गई है। कहा है—

### "लुगई **ख ऽ शरम, न आदमी ख ऽ मरम**।"

"स्त्री की शोभा 'शर्मीलें 'होने में, और पुरुष की 'मर्मीलें 'होने में हैं। जो आदमी 'मरम' की बात न जाने वह भी क्या आदमी हैं ?"

ब्याह सगाई के समय, काफी छान-बीन के बाद जिससे भी रिश्ता कायम कर लिया जाता है, उसके बारे में कहा जाता है—

#### "बिद्या तो हुआ मोती।" जिसे चुन लिया वही मोती है।

सन्ध्या के सम्बन्ध में एक अत्यन्त ही सुन्दर कहावत है। चूंकि सांझ अपनी गोद में गरीब और अमीर सबको समान विश्राम देती हैं इसीलिये उसके बारे में कहा गया है—

#### "सबकी मांय सांझ।" सन्ध्या सबकी मां है।

ये कहावतें प्रकृति-वर्णन से भी खाली नहीं हैं। एक बरसाती कहावत में मां के परोसने से मघा के बरसने की तुलना की गई हैं। कैसी विराट स्नेहिल कल्पना है।

#### "मघा को बरसणो, न माय को परसणो।"

यानी मघा में मेह ऐसे बरसता है, मानो मां परोस रही हो।

इसीलिये लोक-कथायें, सिदयों से मनुष्य के मनोरंजन का साधन रही हैं। इन कथाओं में मनुष्य ने अपनी रंगीन कल्पनाओं के सहारे सुन्दर से सुन्दर चित्र संजोये हैं। इनमें कुछ भी असम्भव नहीं होता। यहां मनुष्य इच्छा मात्र से सात समुन्दर को लांघता, नौ खण्ड पृथिवी की परिक्रमा करता, पशु-पक्षियों से मनुष्य की तरह बातचीत करता और स्वप्न में देखी किसी द्वीप की ऐसी अनुपम सुन्दरी से ब्याह रचा लेता है जिमके समक्ष स्वर्ग की अप्सरा और पाताललोक की नाग-कन्याएं भी पानी भरती हैं।

अलंकार की दृष्टि से इनमें ऐसे बीहड़ जंगलों का वर्णन है जहां दिन में भी "न्हार डकार ऽ न चोर पुकार ऽ "—शेर दहाडते और चोर पुकारते हैं। तथा कहीं-कहीं तो ऐसे सुनसान बियाबान हैं जहां "चीड़ी नी चीड़ी को पूत"—"पर मारने वाले पक्षी तक " नजर नहीं आते।

इसमें ऐसे पथिकों का वर्णन भी है जो अपने उद्दश्य की पूर्ति के लिये "रात-जवं ऽ भूई स लगी जाज "—रात जब जमीन को लग जाती है—तब भी अपना मार्ग चलना नहीं छोडते, और कभी "सामी-रात " और कभी "पाछली-रात "—"कभी रात को सामने लेकर और कभी रात को पीछे लेकर " निरन्तर चलते रहते हैं।

इस तरह निमाडी लोक-साहित्य, यहां के लोक-जीवन से तदाकार हो, सतत विकासशील रहा है।

# भारतीय भाषाओं का भविष्य

#### डॉ. रघुवीर

जुबसे भारत ने स्वतन्त्रता प्राप्त की तबसे भाषा का प्रश्न जनता के सामने अनेक रूपों में आ रहा है। एक ओर हिन्दी-भाषी और दूसरी ओर अहिन्दी भाषी। एक ओर उत्तर भारतीय और दूसरी ओर दक्षिणात्य। एक ओर शुद्ध भारतीयता के पक्षपाती, दूसरी ओर अंग्रेजी के पण्डित।

आज शासन अंग्रेजी पण्डितों के हाथ में है। किसी कार्यालय में यदि चपरासी का स्थान भी रिक्त हो, तो पूछा जाता है—क्या अंग्रेजी जानते हो। अभी तक अखिल भारतीय तथा प्रान्तीय सेवाओं की परीक्षाओं में अंग्रेजी अनिवार्य विषय है। उच्च पाठशालाओं में भी अंग्रेजी अनिवार्य है। इतना ही नहीं भारत की राजधानी दिल्ली में सबसे महंगी बच्चों की पाठशालाएं अंग्रेजी में ही अध्यापन करती हैं।

यदि यह कहा जाए कि स्वतन्त्रता के पश्चात् अंग्रेजी का प्रसार और प्रचार अनेक दिशाओं में वेग से बढ़ रहा है, तो अत्युक्ति न होगी। अंग्रेजी समाचारपत्रों की संख्या भी पहले की अपेक्षा अधिक है। प्रातः चाय पीने से आरम्भ करके रात की कॉफी तक पाश्चात्य रहन-सहन की अनुकृति तथा विदेशी भाषा में वार्तालाप उच्च वर्ग के कुलों में निश्शंक रूप से दिनानुदिन वृद्धि पा रहे हैं।

फिर भी देश की आत्मा के प्रतिनिधि देशीय भाषाओं के प्रेमानुशीली नर और नारी स्वप्न देख रहे है कि किसी दिन भारत में भारतीय भाषाओं का सूर्य उदय होगा।

यदि भारत में एक ही साहित्यिक भाषा होती, तो उसके सूर्य के उदय होने में विशेष आभ्यन्तरिक बाधायें न पड़तीं।

भारत एक राष्ट्र है, अतः इसकी एकता को बनाये रखना हमारा परम कर्तव्य है। भाषा के क्षेत्र में एकता के स्थान में वैविघ्य है। संकीर्ण दृष्टि से देखते हुये अंग्रेजी भाषा भारत की भाषिक एकता का प्रतीक मानी जा रही है। सन्तोष की वात यह है कि यह दृष्टिदोष एक विशेष वर्ग तक ही सीमित ह। यह वर्ग भारतीय भाषाओं के आगमन को ईर्ष्या और आशंका की दृष्टि से देखता है। यह वर्ग शक्तिमय है, इसलिये इसकी चतुराई और शासन की शक्ति प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से जब तक हो सके तव तक अंग्रेजी को चालू रखने और देशीय भाषाओं को दबाए रखने में लग रही है और लगती रहेगी। अंग्रेजी को निकालने के लिये भारतीय भाषाओं का परस्पर समीप लाना अपरिहार्य ह। किन्तु जब तक अंग्रेजी मार्ग में से नहीं हटेगी, तब तक हमारी अपनी भाषाएं कैसे एक दूसरे के समीप आ सकती हैं? जब तक सभी भारतीय अंग्रेजी पढ़ेंगे और प्रयोग करेंगे तब तक हिन्दी अथवा अन्य भाषाओं का स्थान नगण्य रहेगा।

हमारे दैनिक जीवन से, हमारे घर से, अंग्रेजी का बहिष्कार, देश की प्रथम आवश्यकता है। इस देश में समाचार-पत्र विदेशी भाषाओं के न होकर अपनी भाषाओं के होने चाहिए। अंग्रेजी के द्वारा उदरपूर्ति करनेवाला वर्ग, भारतीयता से अनिभज्ञ और उसकी उपेक्षा करनेवाला वर्ग इन बातों को सुनकर रुष्ट होता है। किन्तु इसमें दोष का तिनक स्थान नहीं। हिन्दी क्षेत्रों में केवल हिन्दी पत्र ही चाहिए।

इम प्राक्कथन के पश्चात हम भारतीय भाषाओं पर आते हैं। हमारी भाषाओं और उपभाषाओं की संख्या दो सौ से ऊपर हैं। इनमें से उप-भाषाओं का विचार करना हमारे आज के प्रयोजन के लिये सार्थक नहीं। हमारी भाषाओं की संख्या बारह समझनी चाहिए,—आठ उत्तर भारत में और चार दक्षिण में। उत्तर की भाषाओं में संविधान ने कश्मीरी को भी स्थान दिया है। किन्तु कश्मीर राज्य ने कश्मीरी को राजभाषा न मान कर उर्दू को राज्यभाषा बनाया है।

अव अन्त में रही एक भाषा संस्कृत । संविधान ने महती दूरदर्शिता से संस्कृत को आधुनिक भारतीय भाषाओं में स्थान दिया है । संस्कृत हमारी स्रोत-भाषा है । उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्यप्रदेश में संस्कृत हमारी मातामही धात्री, पोष्टी रही है और रहेगी । विशालता, गम्भीरता, प्राचीनता, विकास-क्षमता आदि गुणों में संस्कृत अनुपम तथा अप्रतिद्वन्ति हैं। हमारी आधुनिक भाषाओं के साथ इसका अजर-अमर सम्बन्ध है। विदेशी भाषाओं की आसितत तथा स्वदेश-उपेक्षा के मद में कभी-कभी लोग संस्कृत का अपमान करते हुए दिखाई देते हैं। वे वास्तव में संस्कृत का नहीं किन्तु अपना अपमान करते हैं। संस्कृत का विकास स्वतंत्र भारत में हुआ। जब तक देश स्वतंत्र रहा, राजनीति में अथवा विचारों में, तब तक संस्कृत भारत के मस्तिष्क की जाप्वल्यमान पताका रही। यह भारत के गौरव को देशदेशान्तर में ले गई। जब से भारत वीर्यहीन और विचार-शिथल हुआ, तब से विदेशियों ने हमको पददलित किया। फारसी बोलनेवाली जातियों ने हमारी भाषाओं को दवाया और यही फारसी का बलात् प्रचलन किया। अंग्रेज, फांसीसी, डच और पोर्तुगाली जातियों ने हमारे समुद्री मार्ग बन्द किए और धीरे घीरे हमारे देश को हस्तगत किया। इन्होंने संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं को और भी नीचे दवाया और अपनी सहस्रों कोस दूर की भाषाओं को यहां स्थापित किया।

एक सहस्र वर्ष के पीछे आज अवसर मिला है कि दिल्ली की भाषा भारतीय भाषा हो।

आज संस्कृत लोक-भाषा नहीं, इसलिये यद्यपि साहित्य में इसका स्थान रहेगा किन्तु सामान्य जीवन में लोक-भाषाओं का ही स्थान होगा।

यह स्थिति उपस्थित होने पर समस्त देश की एक मुख्य भाषा संविधान ने हिन्दी घोषीत की और स्थानीय भाषाओं के रूप में अन्य ग्यारह भाषाओं को स्वीकार किया ।

क्योंकि हिन्दी भारतीय भाषा है इसलिय स्वाभाविक रूप से अन्य भाषाओं के प्रयोक्ताओं के मन में भावना उत्पन्न होती है,--अब हमारी भाषाओं का देश में क्या स्थान होगा ?

हिन्दी-भाषियों को इस प्रश्न का समाधान करना होगा। अन्ततोगत्वा स्थिति निम्न-रूप में होगी। इस अन्तराल में अनेक प्रकार के छोटे-बड़े संघर्ष होने की संभावना है, किन्तु वस्तुस्थिति का तर्क इतना प्रबल है कि दूसरी गति सम्भव प्रतीत नहीं होती—

- १. हिमाचल, दक्षिणी पंजाव, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यभारत, भूपाल, अजमेर और उत्तरीय मध्यप्रदेश—इन दस प्रान्तों में हिन्दी प्रशासन, शिक्षा तथा समस्त जनता के कार्य में एकमात्र भाषा होगी।
- २. भाषानुसार आसाम, बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलुगु, कन्नड, तामिल और मलयालम प्रदेशों की सीमाएं निर्धारित की जाएंगी और प्रत्येक प्रान्त में एक भाषा होने पर उसी भाषा में वहां का प्रशासन, शिक्षा और सार्व-जनिक कमकाज चलेगा।
- ३. प्रत्येक प्रान्त में भीमाओं पर तथा बड़े नगरों में अन्य भारतीय भाषाओं के प्रयोक्ताओं की पर्याप्त मात्रा रहेगी। इन की सुविधा के लिये यह आवश्यक होगा कि पाठशालाओं में बच्चों के लिये अपनी-अपनी भाषाएं पढ़ने का समुचित प्रवन्ध हो तथा इन की भाषाओं के समाचारपत्र और साहित्य प्रशासन यथापेक्षित मात्रा में हों। व्यापार के क्षेत्र में भी इन को अपनी भाषा प्रयोग करने का अवसर होगा।
- ४. राष्ट्रभाषा हिन्दी का प्रयोग समस्त भारत में होगा; हिन्दी के द्वारा ही विभिन्न प्रान्तों में सम्पर्क की स्थापना होगी। अख्रिल भारतीय सेवाओं, अन्वेषणालयों, सम्मेलनों आदि की भाषा हिन्दी होगी।
  - ५. सेना की भाषा हिन्दी होगी।
- ६. हिन्दी-भाषी प्रान्त अनेक हैं और रहेंगे। हिन्दी की मीमापर पंजाबी, गुजराती, मराठी, तेलुगु, उड़िया, बंगाली और आसामी विद्यमान हैं। ये भाषाएं हमारी पड़ोसी है। प्रत्येक प्रान्त को अपनी पड़ोसी भाषा के अध्ययन-अध्यापन को सुविधा जनता को देनी होगी।

जो नियम हिन्दी के लिये दिया है वही अन्य भाषाओं को लागू होगा। उदाहरणतः मराठी प्रदेश की सीमाएं, गुजराती, हिन्दी, उड़िया, तेलुगु और कन्नड के साथ लगी हुई हैं तथा तामिल की तीमाएं मलयालम, कन्नड और तेलुगु से ।

मात्भाषा और राष्ट्र भाषा ये दो ही भाषाएं अनिवार्य हो सकेंगी, शासन में तथा शिक्षा में। इनके अतिरिक्त अपने समीर की भाषा का प्रबन्ध होगा किन्तु वह भाषा अनिवार्य नहीं होगी।

७. ऊपर की स्थिति लाने के लिये अंग्रेजी का अधिपत्य दूर करना ही पड़ेगा। प्रशासन से हटते ही शिक्षालयों में अंग्रेजी वैकल्पिक करनी होगी। अंग्रेजी की छाया हटने पर ही हमारी नन्हीं भाषाओं के पौधे फलें और फूलेंगे।

- ८. अंग्रंजी से समाचारपत्र चाहे राजनियम से बन्द न किए जाएं किन्तु जनता को उनकी आवश्यकता नहीं रहेगी और जो धन एवं बृद्धि उनके चलाने में लग रही है, वह अपनी भाषा के पत्रों के चलाने में लगेगी।
- ९. विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी के साथ-पाथ संसार की अन्य प्रमुख भाषाओं के अध्यापन का उपयुक्त प्रवन्ध रहेगा। मध्य और दक्षिणी अमेरिका के लिए हिस्पानी (स्पेनिश्च) और पोर्तुगाली, युरोप के लिए जर्मन, फ्रांसीसी, रूसी, इताली, पूर्व देशों में से आधुनिक उदीयमान जातियों की भाषाएं, यथा जापानी, चीनी, वर्मी, लंका की सिहली, तिब्बत की भोट, संगोल आदि। समुद्र के पार जावा, सुमात्रा, वाली, थाई तथा कम्बोज की भाषाएं, इत्यादि-इत्य, दि।

लण्डन विश्वविद्यालय में दो मौ से अधिक भाषाओं के अध्यापन का प्रवन्ध है। हमारा राष्ट्र इंग्लंड से विशाल बनेगा। हमारे विश्वसम्पर्क उनकी अपेक्षा किमी भी अवस्था में मंकीर्ण न होगे। केवल अंग्रेजी जानना शेष देशों की ओर से आंखें मीच लेना है। भोट, चीन आदि तो हमारे पडोमी हैं। इन भाषाओं के विज्ञ आज दस-वारह से अधिक नहीं। समय आने पर, चाहे यह समय ममृद्धि का हो अथवा सकट का, हमें सहस्रों भोट और चीनी के जानने वालों की अपेक्षा होगी।

आज हम संसार को अंग्रेजों के द्वारा देखते हैं। उन्हीं के लिखे ग्रन्थ पढ़ते है। यह विभिन्न देशों के साथ अन्याय हैं। अग्रेजों के लिखित भारत-सम्बन्धी ग्रन्थ पढ़कर क्या कोई जर्मन अथवा जापानी भारत का सच्चा परिचय प्राप्त कर सकता है? यहीं दशा अंग्रेजों द्वारा लिखित अन्य देश विषयक ग्रन्थों की भी जाननी चाहिए। संसार के प्रत्येक देश से हमारा संपर्क मीधा होना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए भारतीय विद्वान स्वयं विभिन्न विदेशों में जाकर उनकी भाषा और साहित्य का स्वयं वोध करेंगे और अपनी भाषा में साहित्य निर्माण करेंगे जिससे वास्तव में हमारी बृद्धि और ज्ञान का विस्तार होगा और अंग्रेजी की अपेक्षा अधिक उपकार होगा।

१०. हमारी पाठशालाओं में अंग्रेजी का स्थान हमारी मातृभाषा, हमारी राष्ट्रभाषा और हमारी स्रोत-भाषा संस्कृत लेगी। फिर भी हमारे बच्चों की शक्ति और समय की इतनी बचत होगी कि अपनी भाषाओं और साहित्य के गहरे और विशाल अध्ययन के साथ-साथ वे सामान्य तथा विशेष विद्याओं में आज की अपेक्षा कहीं अधिक प्रवीणता प्राप्त कर सकेगे। इस विषय की विशेष व्याख्या अपेक्षित है। आज बालक अंग्रेजी के विना किमी आधुनिक विषय में बास्तिवक प्रवेश के असमर्थ होता है। इमलिए बी. ए. और बी. एस सी. के पूर्व तक भारतीय विद्यार्थी मौलिक चिन्तन के द्वार से दूर रहता है। अंग्रेजी का अर्गल हटते ही भारतीय साहित्य की मृष्टि प्रारम्भ होगी और सर्वतोमुखी ज्ञान और विज्ञान के द्वार खुलने आरम्भ हो जाएंगे।

अंग्रेजी केवल विश्वविद्यालयों में रह जाएगी और वहां भी विकल्प रूप से। जैसा कि हम अभी निर्देश कर आए हैं, अंग्रेजी का विकल्प संसार की अन्य विकसित भाषाएं होंगी—जापानी, रूसी, जर्मन तथा फांसीसी। भावी भारत के विद्वान तथा नेता अंग्रेजों के मानसिक दास न रहेंगे।

११. हमारे नवीन साहित्यसर्जन के लिए प्रथम आवश्यकता पारिभाषिक शब्दावली की है। ब्रिटिश राज्य के उत्तराधिकारी आंग्ल मानसपुत्र अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी शब्दों के प्रतिस्थानी भारतीय भाषा और शब्दोंको ढेषबुद्धि से देखते हैं। पहले तो वे यथाशक्य असीम काल तक अंग्रेजी चालू रखने का यत्न कर रहे हैं, किन्तु इसमें सफलता न होते देख वे अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दों के शत-सहस्रग्रीव रावण के मुंह में वालिका तपस्विनी, नन्ही हिन्दी को झोंकना चाहते हैं——रोमन लिपि, रोमन संक्षेप, गणित और रसायन के मूत्र, फलों, फूलों और जड़ी-बूटियों के ताम, ममासत: १५-२० लाख शब्द। आधुनिक समस्त ज्ञान के साधनभूत बुद्धिगम्य भाषांग निर्माण के मार्ग में वे पत्थर की भित्ति वनकर खड़े हो गए हैं। किन्तु यह निश्चय है कि इनके वक्ष स्थल का निश्चुर्णन करती हुई भारतीय गदा अपना मार्ग खोलगी। रोगाणु जैसा सरल विषय, अंग्रेजी और लातीनी दुष्हता के अन्वतमस मे लिपटता हुआ भारतीय विद्यार्थी को अपने समीप फटकने नहीं देता। जिस रोगाणु विषय का श्रीगणेश केवल आयुर्विज्ञान के विद्यार्थी अठारह-बीस वर्ष की आयु में ही कर मकते हैं, वह विषय भारतीय पदावली में सरल वेश धारण कर अपने सौन्दर्य की अभिव्यक्ति तथा रमास्वादन चौदह-पन्द्रह वर्ष के वालक को करा सकेगा।

भारतीय वैज्ञानिक शब्दावली का वहीं स्रोत हैं जो भारतीय साहित्यिक शब्दावली का । वे ही घातु, वे हो उपसर्ग, वे ही प्रत्यय, वे ही सन्धि, समास तथा कृदंत और तद्धित के नियम । घरेलू भाषा में साहित्यिक भाषा तक पहुंचने के लिय जो अन्तर हैं, उसमें भी थोडा अन्तर साहित्यिक भाषा से वैज्ञानिक भाषा तक पहुंचने में पार करना होगा । ९५ प्रतिशत वैज्ञानिक शब्द तो साहित्यिक शब्दों से मूलत:सर्वथा अभिन्न होंग । भेद केवल विषय का होगा। भारतीय पारिभाषिक पदावली हमारी भाषाओं को एक सूत्र में बांबेगी । हमारी भाषाएं एक दूसरे के समीपतम आ जाएंगी ।

१२. आधुिक साहित्य-सर्जन के क्षेत्रमें हमको केवल पाठ्चपुस्तकों से ही संतोष न होगा। प्रत्येक विज्ञान और उसके अंगों तथा प्रत्यंगों का बोब करने के लिये हमारी भाषा जाषानी के समान समृद्ध होगी। मैं जिस किसी भारतीय विश्वविद्यालय के बृहन पुस्तकालय में दृष्टि डालता हूं तो प्रत्येक अलमारी में ९० प्रतिद्यत ग्रन्थ वे हैं जो अनुसंधान की दृष्टि से वीतयाम, गतप्राण और व्यर्थ हो चुके हैं।

प्रथम तो आधारमूत विश्वकोष रूपी ग्रन्थों का निर्माण, जिनमे प्रतिपादित विषय से सम्वन्धित सब सामग्री विद्यमान होगी। इन विश्वकोषों के संकलन में अद्यावधि जो अन्वेषण हुआ है, उसकी दृष्टि से निविल सामग्री का व्यवस्थापन और समायोजन विराट तथा अपूर्वकृत प्रयास होगा। अन्य देशों की भी वैज्ञानिक संस्थाएं हमारी ओर आदर-दृष्टि से झुकेंगी और हमारी कृतियों से लाभ उठाने की लालसा से हमारी भाषा को जानने की चेप्टा करेगी। आज यह स्वप्न प्रतीत होता है, कल यह निष्पन्न तथ्य होगा। यह एक व्यक्ति तथा संस्था का काम नहीं किन्तु राष्ट्र द्वारा निष्पाद्य हमारी सामूहिक बुद्धि और प्रयास का अपूर्व फल। क्या प्राचीन भारत ने उच्चतम वौद्धिक उच्छाय की स्थापना न की थी? यदि की थी तो क्या इस युग में वह अपनी आत्मा को भूल जाएगा और नवीन ब्रह्मऋग से उऋण न होगा?

विश्वकोषों के सर्जन के साथ-साथ गवेषणात्मक प्रत्येक मार्गानुसंघायिका पत्रिकाओं की स्थापना होगी। नवीन विचारों की अनुश्रुति, विश्व के रहस्यों का आविष्कार—यह विज्ञान का गोचर है; प्रतिभाशाली मानवका नया कीडा-क्षेत्र है। भारत इस क्षेत्र में पदार्पण करेगा और अपनी सुष्पुत प्रज्ञा को जगाकर मानव को नुंगतम बुद्धिश्रुंगों पर आरूढ करेगा।

ऐतरेय ब्राम्हण का वचन है--

#### पृष्पिण्यो चरंतो जंघें भूष्णुरात्मा फलेग्रहिः। इतरे स्य सर्वे पापमानः श्रमेणप्रपथें हताः॥

ऋगवेद के पथिकृत के नए मार्ग बनाते हुए उसकी जंघाओं में फूल विकसते है और आत्मा वैभवमय होकर फल-धारण करती है। मानव के सर्व पाप, विघ्न, बाधाएं इस लम्बे मार्ग में बुद्धिश्रम से हताहत होकर भूमिपर लेट जाती हैं और पथिकृत उनके देह को पददलित करता हुआ बढ़ता चला जाता है।

राजनीति के जगन् में स्वतन्त्रता, स्वाभिमान, स्वावलम्बन, सर्वसम्मत, अभीष्ट और श्रेयस्कर है। इन के विना राष्ट्र दबा और सिकुडा हुआ रह जाता हैं। इस पर आधिपत्य करनेवाला राष्ट्र, इसकी प्राणवाहिनी नाडियों के रक्तरस का दूषण कर लेता है। सर्वथा यही स्थिति भाषा स्वातन्त्र्य की है। स्वभाषा बुद्धि का मार्ग खोलनेवाली और परभाषा-बुद्धि का शोषण करनेवाली है।

> यो मं अन्नं यो मे रसं वाचं श्रेष्ठां जिघासति। इन्द्रश्च तस्मा अग्निश्च अस्त्रां हिंकारमस्यताम्॥

# नाटक और रंगमंच

#### श्री गोविन्ददास

मानव का इस मृष्टि में सर्वश्रेष्ठ स्थान उसकी ज्ञानशक्ति के कारण है। निसर्ग ने मानव को, जो ज्ञानशक्ति दी है, वह अन्य किसी प्राणी को नहीं। मानव ने अपनी ज्ञानशक्ति से जो कुछ उपाजित किया है, उसे मोटे रूप से दो विभागों में बांटा जा सकता है—पिहला विज्ञान और दूसरा कला। यहां में इन दोनों शब्दों को अत्यन्त व्यापक अर्थ में लेता हूं; विज्ञान के अन्तर्गत सारे शास्त्रीय विषय आ जाते हैं और कला के अन्तर्गत सब प्रकार की कलायें। इस लेख से कला का ही सम्बन्ध है। कला के मोटे रूप से दो विभाग किये जा सकते हैं.—(१) वे सभी कलायें, जो पाधिय संसर्ग होने पर ही आनन्द देती हैं यथा पाक-कला और (२) लिलत कलायें, जो विना किसी पाधिय संसर्ग के चक्षु-इन्द्रिय अथवा श्रवणेद्रिय से आनन्द देती हैं। इस लेख का सम्बन्ध लिलत-कलाओं से हैं। लिलत-कलाओं के मोटे रूप से पांच विभाग किये जाते हैं—(१) वास्तुकला, (२) मूर्तिकला, (३) चित्रकला, (४) संगीत-कला और (५) काव्यकला। इन पांचों कलाओं की उत्तरोत्तर श्रेष्टिना इनके साधनों पर निर्भर है। जिस कला के निर्माण में जितने सूक्ष्म साधन होते हैं उस कला का स्थान उतना ही उंचा होता है क्योंकि कलाकार को साधनों की सूक्ष्मता के कारण अपनी कल्पना में स्वच्छन्दता प्राप्त रहती हैं। इसीलिये वास्तुकला से मूर्तिकला, मूर्तिकला से चित्रकला, चित्रकला से संगीत-कला और संगीतकला से काव्यकला उंची मानी जाती है।

काव्यकला के दो विभाग हैं.--(१) श्रव्य-काव्य और (२) दृश्य-काव्य। श्रव्य-काव्य से दृश्य-काव्य एक तो इसिलये ऊंचा है क्योंकि जहां श्रव्य-काव्य केवल श्रवणेन्द्रिय से आनन्द देता है वहां दृश्य-काव्य श्रवणेन्द्रिय और चक्षु-इन्द्रिय दोनों से। दूसरे दृश्य-काव्य में पांचों लिलित-कलाओं का इकट्ठा समावेश रहता है।

संसार के विद्वान अब इस बात को स्वीकार करने लगे है कि सर्वप्रथम दृश्य-काव्य का प्रादुर्भाव और विकास भारत-वर्ष में ही हुआ था। दृश्य-काव्य पर जो सबसे प्रधान ग्रन्थ उपलब्ध हैं, वे है भरतमुनि का ग्रन्थ और यूनान के अरस्तू का ग्रन्थ। भरत मुनि ने दृश्य-काव्य के तीन प्रधान तत्त्व माने हैं.—बस्तु, नेता और रस। आश्चर्य की बात यह है कि अरस्तू ने भी दृश्य-काव्य के इन्हीं तीन तत्त्वों को प्रधानता दी है, प्लाट, हीरो और इमोशन। मेरा यह अभिप्राय नही है कि अरस्तू ने भरत मुनि से इन तीन तत्वों को लिया है, पर दो विद्वान किस प्रकार समान रूप से विचार करते हैं, इसका यह एक उदाहरण है।

संसार में जो पांच सर्वश्रेष्ठ नाटक माने जाते हैं, उनमें कालिदास का " आभिज्ञान शाकून्तल " भी है ।

आधुनिक काल में पिश्चम के नार्वे देश में ईन्सन नामक एक महान नाटककार हुए। भरत मुनि और अरस्तू के उपर्युक्त तीन तत्त्वों के अतिरिक्त ईन्सन ने कुछ और तत्त्व नाटकों में जोड़े। उनमें प्रधानत : समस्या है अत : आधुनिक काल में नाटकों में श्रेष्ठ नाटक के लिये जो प्रधान तत्व माने जाते हैं उनमें पहला तत्त्व समस्या आता है। समस्या के विकास के लिये वस्तु अर्थात् कथा की आवश्यकता होती हैं। कथा विना पात्रों के नहीं वन मकती। पात्रों के साथ ही चरित्र-चित्रण आता है। चरित्र-चित्रण विना संघर्ष के नहीं हो सकता। संघर्ष वाह्य और आन्तरिक दोनों प्रकार का होता है। विना नेता (नायक) के नाटक की सूत्रबद्धता नहीं रह सकती इसलिये नेता प्रधान हो जाता है और इस सबके उपरान्त यदि रस (इमोशन) की उत्पत्ति न हो या रसभंग हो जाय तो वह दृश्य-काव्य काव्य-संज्ञा में आ ही नहीं सकता। अत : जिस नाटक में जितनी स्थायी और प्रबल समस्या होगी, जितनी मनोरंजक कथा होगी, जितना स्वाभाविक चरित्र-चित्रण होगा, जितना तीत्र संघर्ष होगा और जितनी सुन्दर रस की उत्पत्ति होगी, वह नाटक उतना ही श्रेष्ठ होगा। नाटक में जो कुछ कहा जाता है, वह लेखक के द्वारा नहीं परन्तु पात्रों के द्वारा ही। अत : कथोपकथन ही नाटक का प्राण है। नाटक के उसके दृश्य-काव्य होने के कारण किसी प्रकार की भी छोटी से छोटी अस्वाभाविकता सारे नाटक को भष्ट कर देती है। ईन्सन ने नाटक में स्वाभाविकता लाने के लिये दो वातें और की थीं एक तो उन्होंने अपने वाद के नाटकों में स्वगत-कथन को कोई स्थान नहीं दिया। दूसरे संगीत का पूर्ण बहिष्कार किया। इंग्लैण्ड के बर्नार्ड देश, गान्सवर्दी, सर जेम्स बेरी, आयरलैण्ड के सींज, फ्रांस के बृदक्त, जर्मनी के हाएमैन, इटली के



मेघदूत

पिरेण्डलो, स्वीडन के स्ट्रिण्डवर्ग आदि आधुनिक नाटककार ईब्सन के ही अनुयायी है परन्तु स्वगत-कथन के न रहने से आन्तरिक संघर्ष सफलतापूर्वक दिखाना सम्भव नहीं रहता, अत : अमेरिका के यू. जी. ओ'नील तथा यूरोप के भी कुछ नाटककारों ने स्वगत-कथन के लिये कई नये ढंग निकाले हैं जैसे किसी चित्र के सम्मुख वार्तालाप अथवा किसी पालतू पशु-पक्षी से वातचीत अथवा टेलीकोन पर वार्ता। स्वगत-कथन के लिये इन मे से किसी भी साधन का सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता है। मंगीत का भी पूर्ण वहिष्कार आवश्यक नहीं। हां, नाटक का हर पात्र हर परिस्थित में गाये यह अस्वाभाविक है। पर स्वाभाविक रूप से भी व्यक्ति अनेक वार गाते हैं और इस तरह नाटक में संगीत का स्वाभाविक समावेश हो सकता है। इंग्लैण्ड के नाटककार नोएल कार्ड ने तो यहाँ तक कहा है कि विना संगीत के नाटक अधूरा रहता है और ऐसे नाटक का कोई भविष्य नहीं है।

भारत का आयुनिक युग निर्माण का युग हैं। मैं उन व्यक्तियों में नहीं जो कला का काम केवल आनन्द देना मानते हैं (याने art for art sake)। हाँ, कला का कार्य व्याख्यान देना भी नहीं हैं। प्रत्यक्ष में मनोरंजन करते हुए परोक्ष-रीति से कला का कार्य मानद-पन में इस प्रकार की भावनाओं का प्रादुर्भाव करना है, जिनसे व्यप्टि और समध्य का कल्याण हो सके। भारत के इस निर्माण के युग में नाटक और रंगमंच पार्थिव-निर्माण और चरित्र-निर्माण दोनों में महान कार्य कर सकते हैं। सिनेमा के इस युग में भी अमेरिका के हालीवुड सदृश स्थानों में भी नाटक का जो विकास हो रहा है, वह मैं हाल ही में देखकर आया हूँ। चीन के नविनर्माण में नाटक और रंगमंच किस प्रकार योग दे रहे हैं, वह भी मैंने देखा है। यद्यपि में रूस नहीं गया तथापि चीन के देखने से रूस का बहुत सा हाल मालूम हो जाता है। रूस के नविनर्माण में भी नाटक और रंगमंच ने बहुत बड़ा योग दिया है। एक ओर यदि हमें सिनेमा की आवस्यकता है तो दूसरी ओर नाटक और रंगमंच की भी। सच तो यह है कि तस्वीरें हाड़-मांस के शरीरों का स्थान नहीं ले सकतीं।

नाटकों का विकास रंगमंच के अभाव में जैसा होना चाहिये वैसा हो सकना सम्भव नहीं है। हमें दो प्रकार के रंगमंचों की आवश्यकता है (१) बड़े-वड़े शहरों में पूर्ण विकसित रंगमंचों की जिनमें बड़े में वड़े दृश्य दिखलाये जा सकें और (२) दूसरे देहात के लिये अत्यन्त सादे और चलते-फिरते रंगमंचों की। प्रथम प्रकार के रंगमंच मैने फ्रांस में देखे। ये रंगमंच घूमनेवाले (रिवार्लिवग) थे और इनमें इस प्रकार के दृश्यों की व्यवस्था थी कि उनके दृश्य देखकर आइचर्य होता था। दूसरे प्रकार के रंगमंच में ने वाश्गिटन में देखे। एक ही दृश्य में सारा नाटक खेला जाना था। शहरों के वड़े रंगमंचों में हमें दो वातों की ओर और भी ध्यान देना आवश्यक होगा.——(१) रोशनी की व्यवस्था और (२) ध्विनप्रसारक (माइकोफोन) यन्त्र की व्यवस्था। हम उषा, सन्ध्या, मध्यान्ह, ज्योत्स्ना आदि की स्वाभाविक रोशनी विजली के द्वारा रंगमंच पर सफलतापूर्वक दिखा सकते हैं और ध्विन-प्रसारक यन्त्र अदृश्य रहते हुए भी उसका इस प्रकार का प्रबन्ध कर सकते हैं जिससे दर्शकों को ठीक मात्रा और परिमाण में कथोपकथन और संगीत मुन पड़े। यह नहीं कि धीरे कही जानेवाली वात भी चिल्लाहट के साथ कान में पड़े और संगीत बेसुग हो जाय।

भारतवर्ष में कलकत्ते में कुछ घूमनेवाले (रिवाल्विंग) रंगमंच हैं परन्तु वे बहुत छोटे हैं । फ्रांस के रंगमंचों से इन रंगमंचों की कुछ तुलना नहीं हो सकती । दिल्ली में एक ही दृश्य मे कुछ नाटकों का अभिनय देखा पर इसमें भी अभी बहुत विकास की आवश्यकता है ।

हर्ष की वात है कि भारत सरकार का ध्यान इस ओर गया है और भारत सरकार ने 'संगीत-नाटक एकादमी' नामक संस्था की स्थापना की है। मेरा मत है कि हर राज्य में उस राज्य की आवश्यकता के अनुसार इस प्रकार की संस्था की स्थापना आवश्यक है।

# काव्य परीक्षण

#### श्री चन्द्रप्रकाश वर्मा

क्त बार किसी जिज्ञासु का प्रश्न था—कविता क्या है ? उत्तर था—यदि तुम मुझसे यह न पूछो तो मैं जानता हूं और यदि तुम मुझसे यह पूछते हो तो मैं नहीं जानता।

यह प्रश्न और यह उत्तर सदा सनातन है, सदा अखंडित है, सदा अकाट्य है। स्थूल की परिभाषा सदा सरल है और सूक्ष्म की परिभाषा सदा कठिन है। किवता को परिभाषाबद्ध किया भी कैसे जाए। "हरि अनंत हरिकथा अनंता" की भांति उसका प्रसार अनंत और उसकी प्रकृति अगम्य है। हिमगिरि के हिम का विभव कोई ठीक-ठीक कैसे बतावे। नील कमल की सुरिभ का कैसे परिचय दिया जाए। जल-ज्वार की अनिगनत लहरों के हर कंपन को कैसे पढा जाए। किवता का मूल्यांकन मानव के लिए सदा एक समस्या ही है। जो एक शुद्ध अनुभूमि है, जो केवल एक रस-तरंग है, उसकी परिभाषा कैसे हो। यदि कोई मुझ से मथुर फल का स्वाद पूछ तो मैं यही कह सकूंगा कि इसे तुम भी चलो। कबीर के शब्दों में—

### अकथ कहानी प्रेम की, मोर्प कही न जाय। गुंगा केरी शर्करा, खावे और मुसकाय।।

पर वह मानव जो प्रकृति की रहस्यमय पुस्तक के पाठों को अनायास ही पढ़ सका है, वह मानव जिसकें सधे हुए हाथों ने अणु और परमाणुओं के कंपन को अपनी जिज्ञासा के नुलादंड पर तौल लिया है, जिस बुद्धिजीवी ने सृष्टि की प्रत्येक वस्तु को परिभाषा दी है, वह कविता को परिभाषा कैसे न देता। फलस्वरूप कविता की अनेक परिभाषाएं हमारे सामने आई। किसी ने उसे जीवन की आलोचना कहा, तो किसी ने उसे संगीतमय विचार माना। किसी अन्य ने उसे कल्पना की तीव्रतम अभिव्यक्ति कहा, तो किसी ने उसे रसात्मकं वाक्यं काव्यं के स्वरूप में पहिचाना। त्रिकोणाकृति कांच के दुकड़े पर जब सूर्य की किरण गिरती है तब वह अनेक रंगों में विभक्त हो जाती है। हर रंग, किरण नहीं है, उस मूल स्वेत किरण का केवल एक पक्ष है। इसी प्रकार प्रत्येक परिभाषा कविता का एक पक्ष हो सकती है, स्वयं संपूर्ण कविता नहीं।

मनुष्य की एक विशिष्ट प्रवृत्ति सदा से यह रही हैं कि वह अपने उपयोग की वस्तुओं का मूल्यांकन करता आया है। जो वस्तु जितने अधिक उपयोग की सिद्ध होती रही वह उतनी ही संभवतः मानव जीवन के लिए मूल्यवान रही हैं। किवता का उपयोग मानव जीवन में रहा है, यह निविवाद है। वह महाकिव कालिदास की अमर काव्यकृति हो अथवा किसी ग्राम के ग्रामीण किव की मेघों की श्यामल छाया तथा बूंदों की रसमयी फुहार के बीच गाई गई कोई गीत-पंक्ति। दोनों आदिकाल से मानव के रस बुभूक्षित मन को आहार देती आई हैं। मानव-सभ्यता का वह कोई भी युग क्यों न रहा हो, किवता मानव जीवन से अलग होकर नहीं जी सकी हैं। मानव समाज में काव्य की उपयोगिता रही हैं और इसलिए उसके मूल्यांकन के कुछ आधारभूत मापदंडों की चर्चा भी आवश्यक प्रतीत होती हैं। मेरी दृष्टि से किवता का मूल्यांकन करते समय जिन तीन तत्वों का विचार आवश्यक है, वे तीन तत्व हैं—(१) अनुभूति, (२) अभिव्यक्ति और (३) अतिरंजना। सर्वप्रथम में अनुभूति तत्व पर विचार कर रहा हूं।

#### अनुभूति

अनुभूति सफल काव्य सृष्टि की पहली शर्त है। अनुभूति के अभाव में कविता मंज्ञाहीन शरीर सी निश्चेष्ट रहेगी। मानव के हृदयगत भावों की यह एक बड़ी विशेषता रहती हैं कि वे अनेक हृदयखंडों में अवतरित होना चाहते हैं। वह अपने एकत्व को अनेकत्व में बांट देना चाहता है। यह कार्य-व्यापार तभी सफल और सार्यक हैं जब कवि की अनुभूति तीव्र और सच्ची हो। अनुभूति जितनी सच्ची होगी कवि मानव समाज का उतना ही अधिक प्रतिनिधित्व कर सकेगा।

वह उतना ही अधिक सार्वजनीन होगा। जिस प्रकार एक छोटे ओस विदु में आकाश का नीलप्रसार प्रतिविम्वित हो उठता है उसी प्रकार उस किव की किवता में व्यापक मानवता का राग मुनाई देगा। उस एक स्वर के लक्ष-लक्ष प्रति स्वर होंगे। उस एक स्वित की लक्ष-लक्ष प्रतिस्विन्यां होंगे। किव अपनी बात कहता हुआ मानों सबकी वात कह जाएगा। सूर की सच्ची अनुभूति किवता के छंदों में जब कृष्ण का शैशव गूंथती है तब मानों यशोदा का मानृत्व विश्वमातृत्व वन जाता है और कृष्ण का शैशव, विश्व-शैशव। "भीतर तें वाहर लो आवत। घर आंगन सब चलत सुगम भयो, देहरी में अटकावत।" वालक घर आंगन सब में कीड़ा करता है, दौड़ता है, किन्तु देहरी पर आकर उसकी गित मानो रुद्ध हो जाती है। शिशु का देहरी पार न कर सकना शैशव का कैसा सजीव चित्र है। मीरा के पास भी यही वैभव था। उसका प्रत्येक पद उसके भावावेश से प्रसूत अनुभूति का उज्वलतम चित्र है, जिसके चित्रण में रंग और तूलिका की सहायता नहीं ली गई है। वे चित्र आंमुओं की आड़ी-टेढ़ी रेखाओं द्वारा सहज रूप में वन गये है। उस कातर वियोगिनी को क्या पता था कि एक दिन उसके विकल उद्गारों की गणना उच्चकोटि के काव्य में की जावेगी। "मेरे तो गिरिघर गोपाल, दूसरो न कोई" में एक विलक्षण आत्मविस्मृति है। इस प्रकार श्रेष्ठ काव्य में अनुभूति का तत्व प्रथम और प्रमुख गुण बन जाता है।

#### अभिव्यक्ति

किता के मूल्यांकन में जो दूसरा तत्व प्रधान है वह है अभिव्यक्ति का। किसी वस्तु का सौंदर्य बहुत अंशों में इस तत्व पर निर्भर रहता है कि वह किस प्रकार प्रकट किया जाता है। किवता के संबंध में भी यह सत्य पूर्ण रूप से घटित होता है। अभिव्यक्ति के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए ही तो काच्यक्षेत्र के अन्तर्गत छन्द तथा अलंकार विधान का समावेश किया गया है। भाषा, भाव के अनुकूल छंद, शब्द-चित्र, शब्द-संगीत, शब्द-चयन ये सारे गुण अभिव्यक्ति के अन्तर्गत किवता के सौंदर्य को बढ़ाते है। एक आलोचक के अनुसार किवता केवल हृदय की कला नहीं है, वह श्रुति की कला भी है। प्राचीन किवयों में नंददास अपनी इस विशेषता के लिए अत्यंत प्रसिद्ध हैं। उनकी रासपंचाध्यायी ऐसे शब्द-चित्रों से परिपूर्ण है। यहां एक उदाहरण दे रहा हूं जिसमें किव ने कृष्ण की मनमोहक मधुर नादमय गित-संकुल रास कीड़ा का चित्रण किया है। इन पंक्तियों को पढ़कर वेणु-वाद्य आदि के स्वर हमारे श्रवणों में आ पड़ते है, और नृत्य की वह चपल गित, विद्युत तरंग सी दृष्टिपथ में झूल जाती हैं—

नूपुर कंकण किंकिणि करतल मंजुल मुरली,
ताल मृदंग, उपंग, चंग एकै मुर जुरली।
मृदुल मधुर टंकार, ताल झंकार मिली धुनि,
मधुर जंत्र की तार अंवर गुंजार रली पुनि।
तैसिय मृदु पद पटकिन चटकिन कटतारन की,
लटकिन मटकिन झलकिन कल कुंडल हारन की।
सांवरे मोहन संग नृततया बज की बाला,
जनु घन मंडल खेलत मंजुल दामिनि माला।

उपर्युक्त पंक्तियों में किव चित्रकार वन गया है। चित्र-निर्माण में उसने रंगों की सहायता नहीं ली। उसने वर्णों की च्यवस्था द्वारा ही काव्य-चित्र वना दिया।

#### अतिरंजना

किवता का मूल्यांकन करते समय जिस तीसरे और अंतिम तत्व की मैं यहां चर्चा कर रहा हूं, वह अतिरंजना तथा कल्पना का तत्व हैं। कल्पना के अभाव में किवता संभवतः एक शुष्क कथन मात्र रह जाएगी और तब वह इतनी रुचिकर प्रतीत न होगी। कल्पना ही उसे उस सौंदर्य से अभिधिक्त करती है जो सौंदर्य सहज हो अन्य उपकरणों से प्राप्त नहीं होता। यह जल्पार है ऐसा न कह यदि हम ऐसा कहें कि—'नव उज्वल जल्पार हार हीरक सी सोहित। विच विच छहरति वूंद मनहुं मुक्तामिन पोहित। यह कथन अधिक आकर्षक वन गया है। सत्य वही है पर कल्पना ने उसके सौंदर्य को अधिक निखार दिया है।

विदेहनंदनी सीता का सौंदर्य साधारण सौंदर्य न था। उस असाधारण सौंदर्य को महाकवि तुलसी ने कैसी आकर्षक अतिरंजना द्वारा अभिव्यक्त किया है। वैदेही के सौंदर्य का सादृश्य तब प्राप्त होगा—

> जो छिब सुघा पयोनिघि होई, परम रूपमय कच्छप सोई। सोभा रजु मंदर सिंगारू, मथै पानि पंकज निज मारू। एहि विघि उपजै लिच्छ जब, सुन्दरता सुख मूल। तदिप सकोच समेत कवि, कहींह सीय सम तुल।।

पर यह सत्य ध्यान में रखने योग्य है कि कल्पना का भी एक अपना सत्य होता है। अित-रंजना भी विलक्षण तथा चमत्कृत करने वाली होती है, पर वह विकृत नहीं रहती। किव की कल्पना और एक विक्षिप्त की कल्पना में अंतर यही है कि किव-कल्पना भी एक स्वाभाविकता का सत्य अपने आप में छुपाए रहती है जब कि विक्षिप्त की कल्पना सर्वथा विश्वंखल और असंबद्ध होती है। कल्पना के सहारे किव चन्द्रमा को चांदी का चक्र कह सकता है क्योंकि चांदी के चक्र और चन्द्रमा में वर्ण और आकृति का साम्य है। वह चन्द्रमा की तुलना लोह चक्र से न कर सकेगा क्योंकि यह कल्पना ही विचित्र होगी। यों तो किव को अधिकार है कि वह अितरंजना और कल्पना के नवीन और चमत्कारित प्रयोग करे।

पर इस सत्य को वह दृष्टि से ओझल न होने दे कि उसकी कल्पना भी किसी स्वस्थ मध्तिष्क का एक रमणीक सत्य है। एक विचित्र कल्पना का उदाहरण यहां केशव की कविता से दे रहा हूं। सूर्योदय पर केशव की अनोखी सी कल्पना है।——

# चढ्चो गगन तरु धाय, दिनकर वानर अरुण मुख। कीन्हो झुकि झहराय, सकल तारका कुसुम बिनु॥

इस प्रकार किसी सद्काव्य के मूल्यांकन में अनुभूति, अभिव्यक्ति और अतिरंजन। इन तीन प्रमुख तत्वों पर विचार करना आवश्यक हो जाता है। इस त्रिधारा के संगम पर ही कविता का तीर्थ युगों से स्थित मानवता का कल्याण कर रहा है।

# मध्यप्रदेश की संत-परम्परा

#### श्री प्रयागदत्त शुल्क

भामिक एवं साम्प्रदायिक परम्पराओं से हमारी सामाजिक स्थिति का भी पता चलता है। एक ही धर्म के विविध सम्प्रदायों ने अपनी अपनी विभिन्नता प्रकट करके देश को कई स्वरूपों में विभक्त कर दिया है, परंतु कई सन्त ऐसे भी हये है जिन्होंने पुरातनकाल में भी सबको एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया है। मानी शासन के पूर्व इस देश में भिक्त मार्ग के तीन प्रमुख प्रचारक हो गये हैं--जिनमें शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और माध्वाचार्य हैं। भगवान शंकर ने कहा है— "सृष्टि का आधार-तत्त्व एक ब्रम्ह है और अन्य सब मिथ्या है । जीव ही ब्रह्म है और उसका ब्रम्हमय हो जाना ही मोक्ष्य हैं"। माध्वाचार्य कहते हैं — "जगत सत्य ह, भेद सत्य है (आभास नहीं) जीवों में ऊँच नीच का भेद नहीं और वे सभी हरि के सेवक है। आत्मज्ञान द्वारा आत्मानंद की अनभूति ही मिक्त है। सात्विक भिक्त उसका साधन हं। अनुमान प्रत्यक्ष और आप्तवाक्य प्रमाण है"। "चतुर्थ भिक्त मार्गी सम्प्रदाय\* वल्लभाचार्य का है-जो मुगल कालीन है। उनके मत से ब्रह्म माया से अलिप्त-अतः नितान्त शुद्ध है। यह माया संबंध रहित ब्रह्म ही अद्वैत तत्त्व है। अतः इस मत का शुद्धाद्वैत नाम यथार्थ है।" भिक्त सम्प्र-दाय के आचार्यों ने भक्ति का परमतत्व भगवान की शरण जाने से ही जाना है अर्थात परमात्मा में अनन्य विशुद्ध प्रेम का होना ही भिक्त कहलाता है। यों तो सभी संत भिक्त मार्ग के अन्तर्गत आते हैं और उन्होंने जनता की विचार धारा में भी क्रांति पैदा की थी। जिसका आभास हमें इस संक्षिप्त विवरण से मिल जाता है। नाथों का सम्प्रदाय इनसे भिन्न है-जो कौलाचार (शैव) के अन्तर्गत गिना जाता है। मत्स्येन्द्रनाथ और गोरखनाथ 🕇 इस सम्प्रदाय के प्रवर्तक थे। भराठा देश में नाथ सम्प्रदाय का प्रचलन १२ वीं सदी के से जान पड़ता है। विदर्भ एवं महाराष्ट्र के प्रमुख संतजन इसी सम्प्रदाय में हो गये हैं। नाथ पंथ के संतों ने अपनी गुरु भाषा हिन्दी को अपनाया था। इसी से नाथ संप्रदाय के प्रत्येक मराठी साधुसंत की रचनाएं हिन्दी में भी मिलती हैं। बानेश्वर, मुक्तावाई, नामदेव, भानुदास, जनार्दनस्वामी, एकनाथ, जनी जर्नादन, श्रीधर, सोहिरोबानाथ, अमृतराय, महीपत आदि संतां के कुछ पद हिन्दी में मिलते हैं।

अजपा जेपे सुनि मन धरै, पांचों इन्द्री निग्रह करै। ब्रम्ह अगनि में जो होमे काया, तास महादेव बंदै पाया।।

<sup>\*</sup> गोस्वामी श्री वल्लभाचार्य.—(ई. सन १४७९—१५३१) उनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट और माता का नाम एलमागार था। इनके माता पिता जब काशी यात्रा के लिये जा रहे थे तब रास्ते में रायपुर जिले के चंपाझर (चंपारण्य) में वैशाख कृष्ण ११, संवत् १५३५ में इनका जन्म हुआ था। आगे चलकर अपनी प्रतिभा से ये कृष्ण के परम भक्त हुए थे। कहते हैं कि वृन्दावन में आप की भिवत से प्रसन्न हो भगवान कृष्ण ने आचार्य को बालस्वरूप की उपासना करने की आज्ञा देते हुए उपासना की विधि बतलाई थी उसी का आपने प्रचार किया—जो पृष्टी मार्ग कहलाता है।

<sup>†</sup> मत्स्येन्द्रनाथ.—(समाधिकाल सन् १२०० ई. के लगभग) आदिनाथ सम्प्रदाय के प्रवर्तक—श्री दत्त की कृपा से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। शाबरी तंत्र-मंत्रों के ज्ञाता और गोरखनाथ के गुरु थे। ये योगी और भोगी दोनों थे।

गोरखनाथ —ये शुद्ध योगी, मत्स्येन्द्रनाथ के शिष्य शिवोपासक-अद्वैतवादी थे। इनके मठ बंगाल, नेपाल, काठियावाड, राजस्थान, महाराष्ट्र और यहां तक कि सिंहल द्वीप में भी पाये जाते हैं। इनका जन्म अयोध्या के निकट जयश्री ग्राम में हुआ था।

महानुभाव चक्रधर.—१२ वीं सदी में जबिक महाराष्ट्र में यादवों का राज्य था—विदर्भ के रिद्धपुर ग्रामं में चक्रधर स्वाभी ने विस्तारित किया था जो आगे चलकर पंजाव और अफगानिस्तान तक फैल गया था। उस सम्प्रदाय का नाम "महानुभाव" (भहान अनुभावस्तेजो वलं यस्य स महानुभाव) है—जिसे "जयकृष्णी" भी कहते हैं। इस धर्म के प्रवर्तक स्वामी चक्रधर भड़ोच के निवासी सामवेदी गुर्जर बाम्हण थे। उनके गुरु गोविंद प्रभु (ई. सन ११८८-१२८५) जिनको गुंडोवा भी कहते हैं—काण्वशाखीय ब्राह्मण रिद्धपुर के निकट काटसुरागव्हान ग्राम में रहते थे। बाल्यावस्था में माता पिता के मर जाने से उनका लालन पालन उनकी मौसी ने किया था। वचपने से कृष्ण भिक्त का रस लग गया और वह दिनों दिन चरमसीमा पर पहुंचता गया था। वे तपस्वी और दयालु संत थे। सांसारिक तापों से प्रसित जन इनके द्वार पर पहुंच कर शांति लाभ उठाते थे। चक्रधर स्वामी यात्रा करते हुए यहां पहुंचे थे और उनको सद्गुरु गुंडोवा से महानुभाव धर्म का रहम्य प्राप्त हुआ था। जिससे उनके हृदय में शांति का अनुभव हुआ था। चक्रधर स्वामी ने मांसारिक सुखों की अपेक्षा आनंदमय प्रभु के स्वरूप में विलीन हो जाना ही जीवन का लक्ष्य रखा था। स्वामीजी ने कृष्ण भिक्त का रहस्य जनता के सामने रखा था और वे उस युग के मुधारक भागवत थे। वस्तुतः उन्होंने गीतोक्त साधन ही लोगों को समझाया था।

चक्रधरजी ने परमात्मा पर प्रतिव्रता के समान निष्ठा रखने का जनता से आग्रह किया है जिसके लिये न वर्णधर्म और न लिगभेद ही कोई हकावट करता है। परमात्मा का दरवार ब्राम्हण से लेकर चांण्डाल तक तथा स्त्रियों के लिये खुला हुआ है। सभी जन प्रयास करने पर उसके समीप जा सकते हैं। घ्यापक परमब्रम्ह नित्यमुक्त है। उनका कृष्ण विष्णु का अवतार नहीं हैं। इस सम्प्रदाय में श्रीः हंस, दत्तात्रय, श्रीकृष्ण और चक्रधर परमात्मा के अवतार माने जाते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्पृश्यता, त्याग, स्वावलंबन, कर्म और शांति की स्वामी ने विस्तृत व्याख्या की हैं। गुरु से दीक्षा लेने पर प्रत्येक महानुभाव यह प्रतिज्ञा करता है—िक वह मद्य, मांस, परस्त्रीगमन, शिकार, चोरी और परद्वार सेवा से विमुख रहेगा। सिद्धांत और आचार की विस्तृत व्याख्या चक्रधर ने "सिद्धांत सूत्र" में की है।

चक्रधर का यह आदोलन इस प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में खूब फला फूला। हरिजनों को भी इस तम्प्रदाय में बरा-वरी का स्थान दिया गया है। चक्रधरजी के उपदेशों में कुछ पद हिन्दी में भी मिलते हैं। जैसे—

#### मुती बंथी स्थिर होई जेणे तुम्ही जाई। सो परो मोरो वैरी आणता काई।।

नागदेवाचार्य.—(ई. सन १२३६—१३०२) चक्रधर का लगाया हुआ वृक्ष नागदेवाचार्य के समय में खूब फला फूला। इस सम्प्रदाय के आचार्यों ने अपने ग्रंथ सांकेतिक लिपियों में लिखा है। नागदेवजी की बहन उमाम्बा के कुछ पद हिन्दी-गुजराती मिली हुई भाषा में मिलते हैं। जैसे—

> नगर द्वार हो भिक्षा करो हो बापुरे मोरी अवस्था लो। जिहा जाओं तिहा आप सरिसा कोउ न करी मोरी चिन्ता लो। हाट चौहट्टा पड रहूं—मांग पांच घर भिक्षा। वापुड़ लोक मोरी अवस्थां कोऊ न करी मोरी चिन्ता लो॥

चकधर स्वामी के शिष्य दामोदर पंडित भी हिन्दी में कहते हैं :—
स्फटिक मध्ये हीरा वेध कर गया।
उजपड़ी लापली भिग कला।।

महानुभाव सम्प्रदाय के आचार्यों का केन्द्र स्थल इस प्रदेश में था। इनके प्रत्येक आचार्यों ने कुछ न कुछ हिन्दी में पद रचे हे। रिद्धपुर और साहर (जो कि इस प्रदेश में हैं।) महानुभाओं के पवित्र स्थान है। १५ वीं सदी में इस सम्प्रदाय का प्रचार पंजाब में कृष्ण मुनि ने किया था— जो जाति के पंजाबी थे। इनके समय से लोग इस सम्प्रदाय को "जयकृष्णी" कहने लगे थे। इस सम्प्रदाय के लोग वर्ण-व्यवस्था और अस्पृब्यता को नहीं सानते है।

स्वामी मुकुन्दराज—नाथ मार्गी सम्प्रदाय के द्वारा महाराष्ट्र में भागवत सम्प्रदाय की उत्पत्ति हुई जिसके प्रवर्त्तक प्रसिद्ध ज्ञानेश्वर महाराज हुए हैं। उनसे पूर्व मध्यप्रदेश में स्वामी मुकुंदराज (ई. सन् ११२८—११९६) सतपुड़ा-घाटी के प्रधान संत थे जिनका लिखा हुआ "विवेक मिधु" मराठी-काव्य ग्रंथ है। मुकुंदराज की गुरु परम्परा इस तरह है—आदिनाथ, हरिनाथ, रघुनाथ और मुकुंदराज। स्वामी हरिनाथ भंडारा जिले में वैनगंगा के तट पर आंभोरा में रहते थे और वहां उनकी समाधि है। उसी तरह रघुनाथ स्वामी की समाधि (रामगढ़) छिदवाडा में और मुकुंदराज की समाधि बैतूल के निकट खेलड़ा के किले में है। उस समय में खेलड़ा पर राजा जैत्रपाल का राज्य था। कहते हैं कि राजा ने यह प्रतीज्ञा की थी, कि जो साधु घोड़े पर सवार होने में जितना समय लगना है उतनी अविध में मुझे ईश्वर का दर्शन नहीं करा देगा उसे मेरे यहां जन्म भर मजदूरी करना पड़ेगा। विचारे अनेकों साधु इसके शिकार बने और उन सबको तालाव खुदवाने का काम दिया गया था। वह तालाव आज भी खेलड़ा के निकट रावणवाडी में हैं। यह समाचार काशी में मुकुंदराज स्वामी को ज्ञान हुआ था और वे स्वयं राजा को उपदेश देने के लिए खेलड़ा पहुंचे थे। उस समय में तीन सौ माधू वहां कष्टमय जीवन विता रहे थे। स्वामी के प्रभाव से राजा की प्रतीज्ञा पूरी हुई थी और सभी साधू मुक्न हुए थे। राजा जैत्रपाल उनका शिष्य हो गया था और इसी कारण से वहां मुकुन्दराज की समाधि है। यह जैत्रपाल राजा नरिसहराय का पूर्वज था। यह जनश्रुति कहा तक सत्य है, यह कहना कठिन है।

रामानंदी-आदोलन—१३ वीं सदी में श्री राघवानंद के शिष्य श्री रामानंद जी ने भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक वैष्णव धर्म के तत्वों को प्रमारित करने का मफल प्रयाम किया था। उस समय में यह तूती वज रही थी कि स्त्रियों और हरिजनों को दीक्षा देने का अधिकार नही है। ऐसी स्थिति में रामानंद जी सामने आये थे। रामानंद ने स्त्रियों एवं ब्राम्हणेतरों को वैष्णवी दीक्षा देकर भगवन्मानं के अद्वितीय पिथक बनाकर एक महान राष्ट्रीय कार्य किया था। इस समय में मुसलमानों के आतंक से स्वधर्म की रक्षा करना आवश्यक था—इसलिये स्वामीजी ने यह निश्चय किया था, कि ब्रम्हचर्य, शारीरिक बल, अनन्य भिन्ति और त्याग के विना देश तथा धर्म की रक्षा तथा—भारतीय नारियों की सतीत्व-रक्षा नितान्त असंभव है। इसी कारण से उन्होंने एक "विरक्त दल" का संगठन किया था जो आज वैरागी कहलाते हैं। स्वामी रामानंद ने १४ वी सदी में धर्म के लिये प्राण देनेवाले वैरागी विरक्त समाज की स्थापना की थी जो शीघ ही सारे देश में फैल गये थे। इस युग का नारा था:—

#### जाति-पांति पूछे नींह कोई—हिर को भजै सो हिर का होई।

रामानंदजी ब्राम्हण और शूद्र सभी को प्रभु की अनंत लीलाओं के पात्र समझते थे। सभी को "शृण्वन्तुविश्वे अमृतस्य पुत्राः" भगवान के पुत्र समझते थे। अनंतानंद, मुखानंद, मुरसरानंद, नरहरियानंद, पीपा, कवीर, भवानंद, सेना, धना, रेदास, पद्मावती और सुरसरी—स्वामीजी के प्रधान शिष्य थे—जिन्होंने आजीवन लोक-जागृति का कार्य इस देश में किया था। स्वामीजी ने अपने शिष्यों को वर्ण अभिमान से दूर रखा था। यदि ऐसा न होता तो उनके द्वादश शिष्य जो भिन्न-भिन्न वर्णों के थे—परस्पर प्रेमपूर्वक नहीं रह सकतें थे। यदि स्ववर्णों का अभिमान जागृत होता तो अवश्य ही स्वामीजी के पश्चात् वह ज्वालामुखी फूट पड़ता कि जिसमे रामानंद सम्प्रदाय का आज अस्तित्व भी न रह जाता था। आज भी रामानंदी सम्प्रदाय में चारों वर्णों का समावेश है। वेष-भूषा में भी समानता है, दण्डवत प्रणामादि में अभिन्नता है। जनश्रुति यह भी कहती है—कि केवल अयोध्या में स्वामीजी ने १० हजार यवनों को शुद्ध किया था।

मध्यप्रदेश में इस सम्प्रदाय का विशेष प्रभाव आज तक बना हुआ है—इन बैरागी और दशनामी संन्यासियों के मठ आदि इस प्रदेश के कोने-कोने में बिछे हुए हैं। इनमें भी गृहस्थ और विरक्त दो भेद हो गये। आज भी राजनांदगांव, और छुईखदान के राजा बैरागी हैं। इसी तरह प्रदेश के वर्तमान महंतगण और मठ संस्था समाजोपयोगी थीं।\*

\*उदाहरणार्थं मघ्यप्रदेश के रामानन्दी मठों में से दो प्रमुख मठों का परिचय दे रहे हैं :—

(२) शिवरीनारायण मठ.—यह हैह्य राजाओं के समय मे चला आ रहा है। इस मठ के प्रवर्त्तक स्वामी दयारामजी गवालियर राज्य से आये थे। रतनपुर के हैह्य राजा इस गद्दी के शिष्य थे। इस मठ के १३ महन्त अब तक हो चुके हैं.—वर्तमान महंत लालदासजी हैं।

<sup>(</sup>१) स्वामी गरीबदासजी का मठ रायपुर—जन्म संवत् १५६०—इनका आदि मठ पौनी, जिला भंडारा में था। उनके शिष्य स्वामी वलभद्रदासजी जिन्होंने रायपुर में दूधाधारी मठ को स्थापित किया था। उस समय में राजा जैतसिंह देव का राज्य रायपुर में था। वे केवल दुग्ध-आहारी थे। मराठों के शासन-काल में विवाजी भोंसले स्वयं महंतजी से मिलने गये थे और मठ के खर्च के लिये जागीर प्रदान की थी। इस मठ के वर्तमान महन्त वैष्णवदासजी हैं।

सूफियों का प्रभाव—मुसलमानों के साथ-साथ उनके फकीर भी आये थे और उनमें सूफी सन्त भी थे। सूफी मत का ब्रम्ह-वेदान्त, ब्रह्म से भिन्न नहीं है। सूफीमत में ब्रह्म एक है और वह किसी भी रूप या आकार से रहित है—वह सर्वव्यापी है, किन्तु किसी वस्तु विशेष में केन्द्रीभूत नहीं है—वह अगोचर और अन्नेय है—वह असीम है। उसमें कोई परिवर्तन और विनाश नहीं है। उसके अतिरिक्त अन्य कोई भी सत्य नहीं है। अतः वह एकान्त रूप से एक ही है और अन्य कोई सत्ता उसके समकक्ष नहीं है। ऐसी स्थित में जो ब्रम्ह का ज्ञान होता है—वह किसी भौतिक साधन से न होकर आत्मानुभूति से ही होता है। वे लोग प्रेम-प्रतीक के सहारे चलते हैं और उनके लिये इस्लाम की विधि-विधान रुकावट पैदा नहीं करती। हिन्दू, मुसलमानों को एक करने का प्रयास सूफी सन्तों ने भी किया है।

वहानपुर के निकट वहादुरपुर ग्राम में "मुहम्मदशाह दूला" की दरगाह है—दूला साहब एक प्रसिद्ध साधु पुरुष थे, जो फारूकी सुलतान के शासन समय में वर्तमान थे। उन्होंने हिन्दू और मुसलमानों को एक सरल प्रेममय मार्ग बताया था—जहां ईर्षा और द्वेष की वू बास न थी। इसी प्रेम-मार्ग के उनके वंशज कालान्तर में "पीरजादा" कहलाते थे। दूला साहव विष्णु के दसवें अवतार—कलंकी को निष्कलंकी अवतार कहते हैं। उनके ग्रंथ में हिन्दू और मुसलमान दोनों धर्मों की अच्छी बातें संग्रहीत हैं। खानदेश के गूजर और कुरिमयों में उस पंथ का अधिक प्रचार हो गया था और अब भी है। ऐसे लोग वर्ष में एक बार अब भी वहां पहुंचते हैं। यों तो मुसलमानों के कई साधु सन्त इस प्रदेश में हुए हैं, जिनका उल्लेख आगे किया जायगा।

मिंगाजी—संवत् १६२३ के आसपास निमाड़ में सिंगाजी (जाति के अहीर) प्रसिद्ध संत हो गये हैं। सिंगाजी जंगलों में गाय चराते हुए भगवान के गीत गा-गा-कर मस्ती से रहा करते थे। सिंगाजी की मृत्यु संवत् १७१६ श्रावण पौर्णिमा को हुई थी। लोग आज भी कुंवार मास में सिंगाजी नामक स्थान में एकत्रित होते हैं और गुड़ चढ़ाते हैं। सिंगाजी के प्रसिद्ध शिष्य खेमदास भी एक साधु पुरुष थे। वे कहते हैं—

जहां अखण्ड ज्योति भरपूर, जहां झिलमिल बरसे नूर।
जहां ज्ञान भरा महमूर, कोई बिला पहुंचे सूर।
निर्गुण ब्रम्ह है न्यारा कोई समझो समझणहारा।।
खोजत ब्रम्हा जनम सिराणा मुनिजन पर न पाया।
खोजत-खोजत शिवजी थाके, वो ऐसा अपरंपारा।
शेष सहस मुख रटे निरंतर, रैन-दिवस एक सारा॥
ऋषि मुनि और सिद्ध चौरासी, वो तैंतिस कोटि पचिहारा।
तिकुट महल में अनहद बाजे, होत शब्द झनकारा।
सुखमण सेज शून्य में झूले, वो सोहं पुरुष हमारा।
वेद कथे अरु कहे निर्वाणी, श्रोता कहो बिचारा।
काम-क्रोध-मद-मत्सर त्यागो, ये झूठा सकल पसारा।
एक बूंद की रचना सारी, जाका सकल पसारा।
रिंसगा जो भर नजरा देखा, वो ही गुरु हमारा॥

सिंगाजी जीवन के महान तत्वों के दृष्टा और अनुभूतियों के माधुर्य से पूर्ण अटपटे सरल गीतों के रचयिता थे। आज भी उन गीतों को गा-गा कर ग्रामीण-जन संसार-तापों से वचने का प्रयास करते हैं।

भीलत बाबा—नर्मदा तट के दूसरे महारमा भीलत वाबा (जाति के अहीर) सिवनी-मालवा से ५ मील पर भमेरीदेव में रहते थे। यह जीवन मिट्टी के कलश के समान है और उसी तरह हमारा जीवन क्षण-भंगुर है—इस तत्व को भीलत बाबा ने जाना था। इसीलिये तो शून्य में होनेवाले नक्कारे की आवाज को उन्होंने सुना था। वे सदा ही समाधिस्थ अवस्था में दिखायी देते थे। लोग कहते हैं कि उनके पास सर्प-दंश द्वारा ग्रसित जो मनुष्य पहुँचता था, वह अच्छा हो जाता था। उनके फुटकर पद भी यत्र-तत्र हमें मिल जाते हैं। भमेरी में भीलत बाबा की मूर्ति भी है।

श्री रामजी वावा—आज से तीन सौ वर्ष पूर्व नर्मदा के किनारे घानावाड (जिला होशंगावाद) के गूजर वंश में रामजी बावा का जन्म हुआ था। उनके पिता किसानी करते थे। इनको वचपन से सत्संग करने का चसका लग गया, जिससे वे एकांत में जाकर प्रभु का भजन किया करते थे। कहते हैं, कि जब आपने पिता के कहने से हल चलाना प्रथम वार आरंभ किया, तब अकस्मान चरचराहट का शब्द सुनाई दिया। उन्होंने पीछे फिरकर देखा तो सारी भूमि पर खून वह रहा था। इस तरह खेती द्वारा जीवहिंसा होती देखकर इन्होंने कृषि-कर्म त्याग दिया था। फिर भी जीविका के लिये कुछ उद्यम करना आवश्यक था, इसलिये तमाखू बेचकर जीविका चलाते थे। वे दूकान पर तमाखू और तराजू रख देते थे और भजन किया करने थे। ग्राहक दूकान पर पहुंच कर तमाखू तौल लेना और पैमा रखकर चला जाता था। एक बार किसी ने उनसे अनुचित लाभ उठाना चाहा। उसने अपनी इच्छानुसार तमाखू तौल लिया और बहुत ही कम कीमत रखकर घर चला गया। घर जाकर उन्होंने फिर से तमाखू तौला—तो देखते हैं कि उसका तौल उतना ही रहा—जितना उन्होंने पैसा दिया था। इससे उसे लज्जा आई और वावाजी के पास जाकर क्षमा मांग ली। ऐसी अनेकों घटनाओं से लोगों पर वड़ा प्रभाव पड़ा और घीरे-घीरे बावाजी के भक्तों की संख्या बढ़ने लगी और उन्हें भजन तथा नाम-मंकीर्तन-लाभ मिलने लगा।

एक समय नर्मदा में बाढ़ आयी। गांव के लोग घर-द्वार छोड भागने लगे, पर रामजी वावा अपनी झोपड़ी में भजन ही करते रहे। होशंगाबाद में इस समाचार से उनके शिप्यों को बड़ी चिन्ता हुई। वे लोग धानावाड़ गये और देखते हैं कि बाबाजी ध्यान में मग्न हैं। उनके कुटिया के चारों ओर नैर्मदा का जल लहलहा रहा है किन्तु उनकी कुटिया मुरक्षित है। बाबाजी को कई सिद्धियां प्राप्त थीं—जिससे उन्होंने असंख्यों दीन-दुखियों के दुःख दूर किये। अन्तिम समय में उन्होंने सवको एकत्रित करके समारीह के साथ समाधि ली। इस समय में धानावाड़ में बाबाजी की समाधि बनी हुई है। उसके बाद उनके भक्तों ने होशंगाबाद, हतवांस और खापरखंड़ा में भी समाधियां स्थापित कर दी हैं। \*

कबीर-पंथी सत्यनामी—हमारे प्रदेश में कबीर-पंथी अधिकता से पाये जाते हैं। कबीरदासजी के प्रमुख शिष्य धर्मदासजी गद्दी के प्रथम महंत थे। इसी वंश की एक गद्दी कवर्धा में है। संत रैदासजी सम्प्रदाय के सहस्रों लोग छत्तीस-गढ़ में हैं। यहां के सतनामी लोग प्रायः कहा करते हैं—

### हरि-सा होरा छांडि कै, करै आन की आस। ते नर जमपुर जाहिंगे, सत भाषे रैदास।।

१८ वीं सदी में इसी सम्प्रदाय की एक शाखा "सत्यनामी" कहलायी—–जिसके प्रवर्त्तक जगजीवनदासजी (जन्म संवत् १७२७) वाराबंकी जिले के चंदेल क्षत्रिय थे। उनका बचन है:—

### सत समरथ तें राखि मन-करिय जगत को काम। जगजीवन यह मंत्र-सदा सुक्ख-बिसराम॥

बिन देही को पूजो जासे और देव नहीं दूजो । आत्मब्रम्ह सकल से न्यारा आप माहीं सूझो ।।

ि तरज् आगे शीष नवावे तोहे आग ब्रम्हना सूझो । प्रितमा पूजे घंट बजावै तू कहां नादान रीझो ।।

तीर्थ नरक में जगत् भुलाना कोई पार ब्रम्ह लख लीजो । निर्गुन स्वामी सचराचारा, जौंही लाहो लीजो ।।

मानसी पूजा पूजो भाई आवागमन से रहजो । कहे रामदास सुनो भाई साधो, मोहे अखंड ब्रम्ह लो सूझो ॥

<sup>\*</sup>इमी तरह रतनपुर में कई साधु पुरुष हो गये हैं—जिनमें युगलदास वाबा और जगमोहनदास कृष्णगिरि प्रमुख थे। श्री रामजी वाबा का एक भजन :—

घासीदासजी—सतनामी धर्म के चलानेवाले घासीदास दुर्ग जिले के गिरोदगांव के निवासी थे। घर में किसानी होती थी। उनके गुरु सतनामी साधु थे, जिनके द्वारा उनको सत्यनाम जपने का अनुराग उत्पन्न हो गया था। उनकी भिक्त से उनकी स्त्री ऊव उठी थी जिसके कारण वे शांत चित्त से प्रभु का जाप नहीं कर पाते थे। स्त्री की अवहेलना से घर-बार छोड़कर वे सोनाखान के जंगल में चले गये और एक तेंदू के वृक्ष के नीचे उन्होंने सत्य नाम की साधना आरंभ कर दी। कई दिन इस तरह बीत गये। अन्त में उनको सत्य-ज्ञान की अनुभूति हुई। अन्त में लोग उनको घर लिवा ले गये। कम्मशः अनेकों आश्चर्यजनक घटनाओं के कारण घासीदास का नाम सर्वत्र फैल गया और समस्त जाति वालों ने उनको अपना गुरु मान लिया जो अब सतनामी के नाम से प्रसिद्ध है। घासीदास जी की आज्ञा थी—"सत्य नाम जपा करो, देवी, देवताओं का पूजन त्याग दो। सभी मनुष्य बराबर हैं। ऊंच-नीच कोई जाति नहीं है और न मूर्ति-पूजा में कोई सार है। अहिंसा परमधर्म है—इसलिये हिंसा करना पाप है।" रायपुर से १८ मील पर बंगोली नामक ग्राम में घासीदासजी की समाधि है, जहां माघी पौर्णिमा को मेला लगता है। इसी "सतनामी" सम्प्रदाय के कुछ मठ छत्तीसगढ़ में हैं, जो आज भी चमार जाति के हरिजनों का नेतृत्व करने हैं।

बाबा प्राणनाथ—बुंन्देलखण्ड में प्रणामी और धामी सम्प्रदाय के माननेवाले अधिक हैं। उसके प्रवर्त्तक "प्राणनाथ प्रभु" (जन्म संवत् १६७५) जामनगर के निवासी क्षेमजी क्षत्रिय के पुत्र थे। ये मथुरावासी देवचन्दजी के शिष्य थे। महाराज छत्रसाल ने बुन्देलखण्ड में जो स्वराज्य स्थापित किया था उसके प्रेरक बाबा प्राणनाथ थे। इन्होंने हिन्दू और मुसलमानों में भाईचारा फैलाने का भरसक यत्न किया था। उनके विचारों का संग्रह "कुलजम स्वरूप" में ग्रंथित हैं, जो पन्ना के मन्दिर में संग्रहित हैं। धामी मूर्तिपूजा नहीं करते, तथा मांसाहार से दूर रहते हैं और न वर्णन्व्यवस्था को ही मानते हैं। इनका स्वर्गवास आषाढ़ कृष्ण तीज संवत् १७५१ को हुआ था।

"कुलजम स्वरूप" ग्रंथ में वेद और कुरान के वाक्यों को देखकर यह बताया गया है कि दोनों धर्मों में कोई अलगाव नहीं है। उन्होंने मूर्तिपूजा, जाति-भेद और ब्राम्हणों की श्रेष्ठता हटाने का यत्न किया था। उनके पदों का एक नमूना हम नीचे दे रहे हैं:—

खिन एक लेहु लटक भंजाय—जनमत ही तेरो अंग झूठो ; देखत ही मिट जाय ।।टेका। जीव निर्मिष के नाटक में, तूं रहचो क्यों बिलमाय ? देखत ही चली जात बाजी, भूलत क्यों प्रभुपाय ।। आपको पृथ्वीपित कहावें, ऐसे केते गये बजाय ; अमरपुर सिरदार किहए, काल न छोड़त ताय ।। जीवरे चतुर्मुख को छोड़त नाहीं, जो कर्ता सृष्टि-कहलाय ; चारों तरफ, चौदे लोकों, काल पहुंच्यो आय ।। पवन, पानी, आकाश, जमीं, जो अगिन जोत बुझाय ; अवसर ऐसो जान के, तू प्राणपित लौ लाय ॥ देखन को ये खेल खिनकों, लिये जाय लपटाय ; "महामती" रुदे रमें तासों, उपजत जाकी इच्छाय ॥

अमृतराय—भिक्त-ज्ञान के सुन्दर किव एवं संत अमृतराय (सन् १६९८-१७५६ ई.) का जन्म फतखेर्झ में (विदर्भ में) हुआ था। इनका भिक्त-ज्ञान पर काव्य प्रसिद्ध है। इन्होंने हिन्दुओं को ज्ञानामृत पिलाकर हिन्दुत्व की रक्षा की थी और मुसलमानों को चमत्कार दिखाकर चुप किया था। इनकी समाधि औरंगाबाद में है। ये तो मराठी के प्रसिद्ध किव थे और हिन्दी के बड़े रसिक थे।

आज कुंजनमों फूल के फूली वृजपतराज ।।
फूलन के हार रुचिर श्रृंगार बन ।
फूलन के मुकुट कुन्डल विचित्र सकल साज ।।आजि ।।१।।
फूलन की राउटी—फूलन की चौकी ।
फूलन को बीखो अनुपम से जहाज ।।आजि।।२।।
फूल रही ग्वालिन हरदम दम गावत ।
आन अलापत पखवाजन की आवाज ।।आजि।।३।।
अमृतराय साहब सों आप मों अर्पन दर्पन ।
आप सुर सुर नर सिरताज गुआजि॥।।।।

देवनाथ—नाथ सम्प्रदाय के प्रसिद्ध देवनाथ अंजनगांव सुर्जी (विदर्भ) के प्रमुख संत (ई. सन् १७५४-११८२१ थे। उनके पिता राजोपन्त अचलपुर रिसाले के ५ सौ संवारों के नायक थे। इनका मूल नाम देवराव था। आरंभ में गवाभट्ट ने उनका झुकाव हनुमान-सेवा की ओर करवाया था। बाद में इन्होंने गोविन्दनाथ से दीक्षा ली थी। वैराग्य की मस्ती में इन्होंने सुन्दर काव्य रचना की है—क्यों कि इनको की तेन करने का चाव था। दूर-दूर से राजा महाराजा इनको अपने यहां बुलवाते। पूना में पेशवा सर्वाई माधवराव ने आपको कई दिनों तक रखा था। राजमाता गंगाबाई ने इनसे दीक्षा ली थी। बड़ोदा के गायकवाड़, नागपुर के भोंसले, गवालियर के सिंधिया आदि राजाओं ने भी इनको अपने यहां बुलवाया था। इनकी समाधि बरहानपुर में है। ये अपने समय के एक महान संत थे।

रमते राम फकीर, कोई दिन याद करोगे।।
कोइ दिन ओढे शाल दुशाला, कोइ दिन भगवे चीर ॥१॥
कोइ दिन खावे मेवा मिठाई—कोइ दिन पीवे नीर ॥२॥
कोइ दिन खावे कोइ दिन घोडा—कोइ दिन पांव जंजीर ॥३॥
कोइ दिन हाथी कोइ दिन घोडा—कोइ दिन पांव जंजीर ॥३॥
कोइ दिन बस्ती कोइ दिन जंगल—कोइ दिन भुज पर सीर ।-४॥
कोइ दिन महलो म्याने सोते—कोइ दिन गंगा तीर ॥५॥
तुम अहो खुशाला रहो खुश हाला—फिर न मिले ये शरीर ॥६॥
देवनाथ-प्रभुनाथ गोविन्दा—तू है सच्चा पीर ॥७॥

दयालनाथ—दयालनाथजी देवनाथजी के प्रधान शिष्य (जन्म ई. सन् १७८८, समाधि १८३६) जाति के यजुर्वेदी ब्राम्हण थे। उनकी स्त्री का नाम राधाबाई था। एकनाथ सम्प्रदाय के १४ वें पुरुष थे। उनकी गुरु परम्परा में गोपालनाथ, गोविन्दनाथ, देवनाथ, दयालनाथ हैं। इनकी जन्मभूमि मुर्तिजापुर थी। देवनाथ और दयालनाथ दोनों ने उस समय में भिक्त का बड़ा प्रचार किया था। अंजनगांव में इनकी समाधि है।

जरा हंस हंस बेनु बजावोजी—तुम्हें दुहाई नंद चरनन की ।। लटपट पेच मुकुट पर छुटे। हंसि आवत तोरे लटकन की ।। घूंघट खोल दरस मोंहि दोजे। चोट चलावो उन अंखियन की ।। सब बनिता विरहन की मारी। वृत्ति विकल पल छन मन की ।। मोर मुकुट पीतांबर सोहे। चाल चलावे जैसी मटकन की ।। देवनाथ प्रभु दयाल तुम हो। आस लगी पद सुमरण की ।।

मराठी मध्यप्रदेश के कुछ संतजन—मराठी मध्यप्रदेश में बहुत से योगी और संतजन हो गये हैं, जिनका परिचय यहां दिया जा रहा है —जिन में हिन्दू और मुसलमान दोनों जाति के हैं। प्रदेश के विविध स्थानों में कई सत्पुरुषों की पुण्यतिथियां और उत्सव मनाये जाते हैं। उनका परिचय हम यथाक्रम देना आवश्यक ममझते हैं।

- (१) विष्णुदास (स्थान माहुर)—नाथ सम्प्रदाय की दूसरी शाखा के ये प्रसिद्ध सन्त थे। वडे समदर्शी और परोपकारी थे। इन्होंने बहुतों पर अनुग्रह किया था।
- (२) रंगनाथ महाराज (सिंदखेड़)—बचपन से ही ये पूर्ण ज्ञानी थे। लोग इनको रंगनाथ स्वामी का अंशावतार मानते थे। राजयोगी सा इनका रहन सहन था, किन्तु इन्होंने भित्त का वड़ा प्रचार किया था। कहते हैं कि इन्होंने अनेकों के रोग हाथ फेर कर अच्छे किये थे। बहुतों को इन्होंने उपकृत किया, बहुतों पर अनुग्रह किया, अनेकों चमत्कार देखने में आये। सिंदखेड में इनकी समाधि है।
- (३) गोसावी नंदन (सिंदखेड)—नाथ सम्प्रदाय के संत थे। मितभाषी और बड़े विरक्त थे। स्थान-स्थान पर इनकी मढ़िया भक्तों ने बनवायी हैं। सिंदखेड़ में इनकी समाधि है।
- · (४) अप्पाजी महाराज (वणी)—इनका नाम था—श्रीनिवासराव सरमुकद्दम इजारदार। युवावस्था में इनको भगवद्भिक्ति की धुन सवार हुई और विवाह होने पर भी इनका वैराग्य बढ़ता ही गया। ये बड़े संत थे और अनेकों पर इन्होंने कृपा की थी।
- (५) सखाराम महाराज (लोनी)—बचपन से ही इनको वैराग्य हो गया था । इन्होंने बहुतों पर अनुग्रह िकया था । इनको समाधिस्थ हुए लगभग ४० वर्ष हो रहे हैं । अगहन वदी ३० को लोनी में इनके नाम से बड़ा मेला लगता है, जहां सदावर्त का प्रबंध भी रहता है । यात्री प्रसाद लिये बिना नहीं लौटते ।

- (६) रामकृष्ण वृवा (वाशिम)—ये कर्मनिष्ठ ब्राम्हण, जगदम्बा के परम भक्त और महायोगी थे। इनकी विभूति से अनेकों की आधि-व्याधियां दूर हुई थीं। वाशिम में इनकी समाधि है, जिसे हजारों लोग पूजते हैं।
- (७) उमरदेव (जलगांव)—उमरदेव जलगांव से १० पर मील पहाड़ी स्थान है—यहां एक महान् योगी हो गये हैं—जो योगी शिव-भक्त थे। एक कन्दरा में बैठकर वे शिवपूजन किया करते थे। लोगों के संकट यहां पहुंचने पर दूर हो जाते हैं—यह भावुकों का विश्वास है।
- (८) शहादावल (उपराई)—बरार में यह देवस्थान प्रसिद्ध है। कहते हैं कि यहां कोई शाह नाम के एक फकीर रहते थे, जो एक महान सिद्ध मान जाते थे। उनके निकट दावल नाम के एक महार जाति के संत रहते थे। दोनों में बड़ी घनिष्ठता भी थी। कहते हैं कि ये दोनों एक साथ ही मरे भी थे, इसलिये लोगों ने उनको एक स्थान में गाड़ दिया था। हजारों लोग इनकी समाधि को पूजकर अपनी कामना सफल करते हैं। समाधि के समीप चमेली का वृक्ष है,—जिसके फूल ठीक समाधि पर गिरा करते हैं।
- (९) सुपेनाथ वुवा (पलसी-जलगांव)—इनकी विशेषता यह है कि विषैले प्राणियों का विष इनकी समाधि के दर्शन से उतर जाता है। गर्मी-सुजाक के रोग भी अच्छे होते हैं। इन महात्मा को हुए दो पीढ़ी बीत चुकी है।
- (१०) फतेपुरी वावा—८० वर्ष पूर्व ये संत हुये हैं। इनका स्थान यहाँ से ६ मील दूर पहाड़ के नीचे हैं। पशुओं के सारे रोग इनकी विभूति लगाने से अच्छे होते हैं। स्त्रियों के लिये यह स्थान वर्ज्य हैं। लोग इनको स्वामी कार्तिकेय का अवतार मानते हैं।
- (११) महासिद्ध वावा—धनोग ग्राम के निकट इनकी समाधि है। इनके माता-पिता भी महासिद्ध थे और उसी तरह पांचों पुत्र भी। इनके दर्शन मात्र से रोगियों के रोग अच्छे होते हैं। माघ शुक्ल १५ को यहाँ यात्रा होती है। इनके अन्य भ्राता वालगोविद वुआ, आनंजी वुआ, सावंजी वुआ, छोटे महासिद्ध वुआ और बीरोबा है।
- (१२) नरहरिनाथ (देवलगांव राजा)—प्रसिद्ध मंत शिवदिनकेसरी के पुत्र नरहरिनाथ की देवलगांव राजा में समाधि है। यही पर उनका एक मठ भी है।
- (१३) संत नानासाहेव (पातूर)—मारकीनाथ वरार के एक प्रमुख संत थे जिनके शिष्य नानासाहव पातूर (अकोला जिले) में रहते थे। उनके अनेको शिष्य सर्वत्र फैले हुयं थे। माघ गुक्ल दशमी को यहां उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। उसी तरह सिदाजी बुआ की जयंती फाल्गुन शुक्ल २ को उनके शिष्य मनाते हैं। पातूर में शेख बाबू की दरगाह को भी लोग पूजते हैं।
- (१४) ब्रम्हेन्द्र स्वामी धावड़शीकर (राजूर)—ये स्वामी महाराष्ट्र भर में प्रसिद्ध थे और उनका जन्मस्थान राजुर था। वाजीराव पेशवा (प्रथम) पूनावाले के गृरु थे।
- (१५) भोलाराम जी (अचलपुर)—महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समर्थ रामदासजी के भोलारामजी विष्य थे, जिनकी यहाँ समाधि है। उसी तरह दूला रहमानशाह की मजार को बरार के मुसलमान और कुछ हिन्दू भी मनौती करते हैं।
  - (१६) सोनाजी बुआ (मोनाला)—इनकी समाधि पर कार्तिक पौणिमा के दिन यात्रा होती है।
- (१७) नर्रासगदास वाबा (अकोट)—प्रसिद्ध योगी थे। वड़े प्रेमी और सदा ध्यान में मग्न रहते थे। इन्होंने निजाम सरकार के अफसर के सामने पत्थर के नंदी से तृण भक्षण कराया था। उसी स्थान पर उनका समाधि मन्दिर बना है।
  - (१८) उद्भवसुत (अंजनगांव)--उद्भवसुत का यहां मठ है।
- (१९) शाहबुद्दीन पीर (मंगरूलपीर)—यह प्रमिद्ध पीर का स्थान है, जिसे निजाम सरकार ने जागीर दीथी।
- (२०) पंचपीर (मेहकर)—मुसलमानों के पीर की यहाँ दरगाह है। यहीं पर हयात कलंदरशाह की दरगाह है।
  - (२१) रोकड़ाराम (कारंजा) यहाँ रोकडाराम की समाधि और मठ है।
- (२२) नागस्वामी (बोरकी)—नागस्वामी जाति के कान्यकुटज ब्राम्हण थे। जिसका श्रावण तीज को मेला भी लगता है।

- (२३) योगानंद (जरुड़)—४० वर्ष पूर्व जरुड़ में प्रसिद्ध योगी योगानंद रहते थे, जो कान्यकुटज ब्राम्हण थे। वेदत्त के उपासक थे। प्रयाग में जाकर इन्होंने जल-समाधि ली थी।
- (२४) झिंगरा (कुरहा-अचलपुर)—जाति के कुरमी—बचपनसे विरक्त थे। कुछ दिनों तक पिशाच वृत्ति से रहेथे। पूर्णा के तट पर इनकी समाधि है।
- (२५) खटिया बुआ (अमरावती जिला) --- ये जंगल में रहते थे और जो कोई मिलने जाता था पत्थर से मारते थे। पूर्णा के किनारे इनकी समाधि है।
- (२६) कोलबाजी महाराज (धापेवाड़ा, नागपुर)—३०० वर्ष पूर्व कोलबाजी नामक संत धापेवाड़ा ग्राम में चन्द्रभागा नदी के किनारे रहते थे। ये भगवान कृष्ण के अवतार माने जाते थे। इनके रचे हुए पद भी मिलते हैं।
- (२७) शेख फरीद (गिरड़-वर्घा)—शेख फरीद की यहाँ एक दरगाह है। मुसलमान कहते है कि यहाँ गिढोवा नामका एक हिन्दू राक्षस रहता था, जिसको कुश्ती में शेख फरीद ने मार डाला था। इसी कारण से लोग फरीद को पूजने लगे। ब्राम्हणेत्तर हिन्दुओं और मुसलमानों की यहाँ मनौती होती है। रामनवमी और मोहर्रम में यहाँ मेला लगता है।
- (२८) बालाभाऊ (मेहकर)—इन पर नरहरि की कृपा थी। बैसाख मास में होनेवाली नृसिंह जयन्ती पर इनके शरीर में नृसिंह भगवान का प्रवेश होता था। इन्होंने जीवन भर परोपकार ही किया था। पीछे से सन्यास लेकर काशी में रहते थे।
  - (२९) शिवचरण गीर (अकोला)--प्रसिद्ध सन्त की समाधि है।
- (३०) गोविन्द वावा (वारशी-टाकली)—ये पटवारी थे, किन्तु वैराग्य होने से वे विरक्त की भाँति रहते थे।
- (३१) गजानन महाराज (शेगांव)—ये महाराज अवध्त वृत्ति से रहते थे। अकोला में शहर के बीच एक चब्तरे पर बैठा करते थे। ये बीच-त्रीच में मौनवृत्त धारण करते थे। तव भी रामनाम की ध्वित उनके मुख से सुनायी पड़ती थी। देह घर्म के विषय में निश्चिन्त थे, चाहे जहां चाहे जो काम हो जाता था। कोई कुछ इनसे प्रश्न करता तो उसका उत्तर सदा चुने हुए गूढ़ार्य व्यंजक शब्दो मे देते थे। वे अकोला से शेगांव चले गये थे। जहाँ उन्होंने समाधि ली थी, दहीं पर एक बड़ासा मन्दिर बना दिया गया है और यात्रियों के ठहरने के लिये भी प्रशस्त स्थान है। शेगांव में चैत्र शुक्ल ९ को उनकी जयंती मनाई जाती है।
  - (३२) गोमाजी महाराज (नागझरी)—स्टेशन से १ मील पर इनकी समाधि है।
  - (३३) नानाजी महाराज (कापसी, वर्धा)—माध मास में नानाजी महाराज का मेला होता है।
  - (३४) आबाजी महाराज (सोनेगांव, वर्धा) -- आवाजी की यहाँ समाधि है।
  - (३५) केजाजी महाराज (घोराड, वर्धा) -- घोराड में मेला लगता है।
- (३६) तेलंगराव (आर्वी) आर्वी में तेलंगराव स्वामी की समाधि है। जिसे हिन्दू और मुसलमान दोनों पूजते हैं।

#### मराठी मध्यप्रदेश में निम्न सन्तों की इस तरह जयन्ती मनाई जाती हैं

| तिथि<br>(१)    |  | नाम<br>(२) |                     | स्थान |                 |
|----------------|--|------------|---------------------|-------|-----------------|
|                |  |            |                     | (₹)   |                 |
| चैत्र शुक्ल १  |  |            | दाबाजी महाराज       |       | लोघीखंड़ा.      |
| चैत्र शुक्ल ३  |  |            | सेवादास जयंती       |       | पोहरादेवी पुसद. |
| चैत्र शुक्ल ९  |  |            | गजानन महाराज उत्स   | ₹     | शेगांव.         |
| चैत्र कृष्ण १  |  |            | गोविंद महाराज उत्सव |       | बारशी-टाकली.    |
| वैशाख कृष्ण ९  |  |            | विठ्ठलानंद सरस्वती  |       | अमरावती.        |
| जेट्ठ कृष्ण ११ |  |            | हरीबआ               |       | आकोट.           |

तिथि

#### श्री शुक्ल-अभिनन्दन-ग्रन्थ

ग्राम

स्थान

|                                                                                                                                                                                                                    |          | ***                                                                                                                                                                                     |                               | \                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| (१)                                                                                                                                                                                                                |          | (२)                                                                                                                                                                                     |                               | (₹)                                                         |
| अषाढ शुक्ल १ आषाढ शुक्ल १ श्रावण शुक्ल ११ श्रावण शुक्ल ११ श्रावण शुक्ल ४ आदिवन शुक्ल १२ कार्तिक शुक्ल १५ कार्तिक शुक्ल १५ कार्तिक शुक्ल १५ पौष शुक्ल २ पौष शुक्ल २ पौष शुक्ल १ पौष शुक्ल १ पौष शुक्ल १ पौष शुक्ल १ |          | (२)  भगवंतरावजी पुण्यति हरिबा्वा कासार शेवाठकर शिवचरण पलसिद्ध स्वामी मीरन गोचरस्वामी आडकूजी महाराज सदानंद ब्रम्हचारी नानाजी महाराज सखाराम महाराज नरसिंह सरस्वती विष्णु कवि जिष्णु कियान | 智<br><br><br><br><br><br><br> | आर्वी.<br>बोरगांव-अचलपुर.<br>अचलपुर.<br>अकोला.<br>साकरखंडा. |
| फाल्गुन शुक्ल २<br>फाल्गुन शुक्ल १३                                                                                                                                                                                | • • •    | सिदाजी<br>अप्पाजी महाराज                                                                                                                                                                | • • •                         | पातूर.<br>आर्वी.                                            |
| ਕਰਕ ਕਿਸ਼ਕ औਰ ਅੰਸ਼ਿਲ                                                                                                                                                                                                | ञ नियत्र |                                                                                                                                                                                         |                               |                                                             |

इसी तरह निम्न और भी सन्त प्रसिद्ध हैं—गुलाबराव महाराज, सँयद दाऊद (दिहहन्डा) और मदनशाह वली (चिखली)।

नर्मदा तट के कुछ संत—नर्मदा पुष्य नदी होने से उसके किनारे प्रत्येक रम्य स्थानों में अनेकों सिद्ध संतों के आश्रम आज तक वर्तमान हैं, जिन्होंने जनता को आत्मशांति और आत्मकल्याण का अनुपम मार्ग दिखाया है। नर्मदा के किनारे कई संतों की समाधियां मिलती हैं, पर उनके सम्बन्ध का परिचय देनेवाले कमश: लुप्त होते जा रहे हैं। फिर भी हम कुछ संतों का संक्षिप्त परिचय यहां दे रहे हैं:—

- (१) नर्मदा की परिक्रमा करनेवालों में कमल भारती एक प्रमुख संत हो गये हैं, जिनके शिष्य गौरीशंकर महाराज थे। उन्होंने अपना आश्रम ओंकारेश्वर में वनाया था। ये एक सिद्ध महात्मा थे, जिनकी जमात में कई सिद्ध महात्मा रहते थे। कमल भारती का देहान्त संवत् १९१२ में हुआ, उस समय में उनकी आयु १०० वर्ष से अधिक थी। उनके चमत्कारों से चिकत होकर कहते हैं कि मण्डला और होशंगावाद के जिलाधीशोंने उनकी जमात को गांजा, भांग और शस्त्रों का परवाना और सनदें दी थीं। कमल भारती के शिष्य गौरीशंकर ने संवत् १९४४ को नर्मदामें सचेत समाधि ली। गौरीशंकर के पश्चात् नर्मदानन्द जमात के महन्त हुए थे। उनके उत्तराधिकारी काशीनन्दजी (स्वर्गवास संवत १९९०) और उनके उत्तराधिकारी रितनन्दजी हैं।
- (२) केशवानंदजी (धूनीवाले)—आरंभ में गौरीशंकर महाराज के जमात में थे। उनका अध्ययन काशी में आचार्य तक हुआ था। गौरीशंकरजी ने उनको योग की शिक्षा दी थी, वे दुर्गापाठी थे। कुछ दिनों तक सिरिसरी घाट पर रहे थे; किन्तु साईखंडा के मालगुजार उनको अपने यहां लिवा लाये थे, जहां उनका निवास २० वर्षों तक था। उनका सभी जाति और सभी मतों के व्यक्तियों के साथ एक-समान व्यवहार था। यहां वे "धूनी-वाले दादा" के नामसे प्रसिद्ध हुए। उन्होंने संवत् १९८६ में साईखंडा छोड दिया और अपने शिष्यों के साथ इन्दौर, उज्जैन, वडवाह होते हुए खण्डवा आए और संवत् १९८७ (आषाढ शुक्ल ११ सोमवार) को उनका स्वगंवास हुआ और खन्डवा के समीप भवानी माता के मन्दिर के पास उनकी समाधि है। उनके उत्तराधिकारी छोटे दादाजी हुए, जो खंडवा में ही समाधिस्थ हो गए। अभी इनके आश्रम में भक्तों का आवागमन होता रहता है।

- (३) टेंभे स्वामी—वासुदेवानंद सरस्वती जाति के महाराष्ट्र ब्राम्हण खेड़ीघाट पर रहते थे ; —जो योग के अच्छे जानकार और संस्कृत के विद्वान थे। आपने अपनी तपस्या और भजन से असंख्य व्यक्तियों के दुःख दूर किये थे। लोग उनको "दत्त " का अवतार मानते थे। मराठी में उनका चरित्र भी छप गया है। उनके लिखे हुए संस्कृत और मराठी में २०–२२ ग्रंथ हैं। संवत् १९७१ को नर्मदा के तट पर उनका देहान्त हुआ।
- (४) सीताराम महाराज—वासुदेवानन्द सरस्वती के भ्राता थे। उनके सत्संग से हजारों ने लाभ उठाया था।
- (५) योगानन्दजी—श्री वासुदेवानंदजी के शिष्य थे। उनका पहला नाम कल्याणजी था। उन्होंने संवत् १९५२ में संन्यास लिया और स्वर्गवास संवत् १९८५ में गोदावरी के तटपर हुआ।
- (६) मायानंदजी चैतन्य—(जन्म सं. १९२५) जाति के महाराष्ट्र ब्राम्हण और काशी के प्रसिद्ध विशुद्धानंद के शिष्य थे। संवत् १९६६ को सन्यास लेने पर उन्होंने नर्मदा की परिकमा की थी—जिसका विवरण उनकी एक पुस्तकमें अंकित हैं। आपने हिन्दी और मराठी में कविताएं लिखी हैं। ये अधिकतर ओंकारेश्वर में रहते थे। शिष्य लोग उनको बुद्ध का अवतार मानते थे। सन १९३४ में आप परमधाम को सिधार गए।
- (७) दामोदरराव लघाटे—दमोह और जबलपुर के स्कूलों में आप अध्यापक थे। संवत् १९६५ से आप विरक्त होकर नर्मदा के किनारे रहने लगे। सन १९१९ में उन्होंने नर्मदा परिक्रमा पुस्तक लिखी थी।
- (८) मौनी महाराज—जबलपुर-मन्डला सडक पर चिरई डोंगरी में नर्मदा किनारे रहते थे। वे महान योगी थे। लोग कहते हैं कि वे पक्षिओंकी भाषा जानते थे। उनका देहान्त सन १९२२ को हुआ।
- (९) रामफलजी—ये होशंगाबाद में बहुत दिनों तक पागल अवस्थामें थे। उनको वाक्सिद्धि थी। उनका स्वर्गवास ब्राम्हण घाट पर हुआ था।
  - (१०) फलहारी महाराज (ब्रम्हाणघाट)—वे मंत्र, यंत्र और योग द्वारा रोगों को अच्छा करते हैं।
- (११) गोपालानंदजी—सोहागपुर से १२ मील नर्मदा के किनारे बगलवाडा में रहते हैं । आपने नर्मदा किनारे कई यज्ञ किये हैं ।
- (११) श्रीमती रामबाई (बुर्हानपुर की रहने वाली)—नर्मदा के किनारे खेडीघाट पर रहती थीं। उन्होंने नर्मदा की परिक्रमा की थी। परोपकार के कई कार्य उन्होंने किये थ। सन १९३० में उनका स्वर्गवास हुआ।
- (१२) ओझा महाराज—उन्नाव जिले के रहनेवाले ब्रम्हचारी थे। ४० वर्षों में इन्होंने नर्मदा की ३ बार परिक्रमा की थीं। ये भजनानंदी गोसेवक थे। सन १९२० में ९० वर्ष का आयु में स्वर्गवासी हुए।
- (१३) चन्द्रशेखरानंद—ये महात्मा खेडीघाट पर रहते थे। योग की कियाएं अच्छी तरह जानते थे। स्वर्गवास सन १९२८ में हुआ था।
- (१४) स्वामी रामानंदजी—(जन्म सं. १९२२)—मकडाई के रहनेवाले थे। ये हंडिया में रहते थे। संवत् १९८५ में नर्मदाजी का मन्दिर वनवाया था। आपके आश्रम में ५ विद्यार्थी अन्न-वस्त्र पाते हैं तथा यात्रियों को सदावर्त दिया जाता है।

कृष्णनंदजी महाराज (रंकनाथजी) नजरपुरा (होशंगाबाद) जिले के रहने वाले थे। उनका देहान्त संवत् १९३२ में ८४ वर्ष की अवस्था में हुआ था। वे एक अच्छे संत थे। उनकी कुछ रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। उसी तरह रहटगांव (जिला होशंगाबाद में) दीनदास महाराज हो गये हैं। उनका नाम सदाशिव जो रंकनाथ के शिष्य हैं। मंडला के हठयोगी सीताराम बाबा प्रसिद्ध हैं, जो कभी-कभी नागपुर के निकट रामटेक में भी जाकर रहते हैं।

यों तो छत्तीसगढ में तो अनेकों संतों का पता हमें लगा हैं, जिनमें से कई तो बड़े बड़े मठाधीश है। केवल रायपुर में ही बैरागियों के ही चार मठ हैं, जिनकी गद्दी पर अच्छे संत हुए हैं। इनके अलावा दुर्ग, विलासपुर और रायपुर जिलों में संन्यासी और बैरागियों के पुरातन मठ हैं, जो अच्छे मालगुजार और साहूकार भी हैं। स्थल-संकोचवश हम परिचय देने में असमर्थ हैं।

न्।गपुर के संत—भोंसला काल के बंगाजी भुरे नागपुर के प्रमुख संत माने जाते थे। उनका स्वर्गवास सन् १८२९ में हुआ था। वे गणपित के भक्त थे। दूसरे संत मृत्युंजय कोकिल थे। जिनके शिष्य सीताराम शास्त्री और गजानन शास्त्री थे। कोकिल जी योग के अच्छे ज्ञाता थे। इसी युग के आयाचित महाराज थे जिनका प्रसिद्ध मठ नागपुर में हैं। इसी भान्ति भोंसलाकालीन नागपुर के संत तेली बुआ, अवघूत बुवा, डोकेबुवा, गजानन साल्पेकर, गोपालराव ठमके, गणेबा महाराज, सुदाम बुवा, निकालस बुवा, विश्वंभर आबा, दादाजी साघु, गोपालजी हरदास, नानाजी महाराज दक्षिणामूर्ति थे। उसी तरह नागपुर के समीप मोहपा के तुकाराम बुआ, पौनार के केजाजी महाराज, मोहगाव के केशवदासजी और भंडारा के देवबाबा प्रमुख संत रहते थे। उसी तरह २० वीं सदी में भी नागपुर के जामदार बुआ और वाबा ताजुद्दीन प्रसिद्ध संत हो गये हैं।

प्रदेश के कुछ देवता—साधु-संतों की समाधियां, पीरों की मजारें और सितयों के चौरों का पूजन सर्वत्र होता हैं, किन्तु लोगोंने अन्य ग्राम देवता भी निर्माण कर दिय हैं। सागर और जबलपुर जिले की ओर खेरमाता, दूल्हादेव, मिड़ोइया, नागदेव, मंगतदेव, गोंडवाबा और हरदौल लाला पूजे जाते हैं। देहाती स्त्रियां इनकी कहानियां भी सुनाती हैं। खेरमाता प्रत्येक गांव में इसिलये स्थापित हैं कि वे रोगों से लोगों को बचाती हैं। हरदौल लाला हेंजे से वचाते और विवाह में आंधी-पानी को आने से रोकते ही हैं। हरदौल लाला जुझारिसह बुन्देला ओड़छावाले का छोटा भाई था। जिस समय में युद्ध के कारण जुझारिसह चौरागढ़ में फंसा था—तब घर का प्रबंध भ्राता हरदौल को सौंप गया था। उसकी भावज उसे चाहती थी। जुझारिसह को शक हो गया और उसने रानी के द्वारा हरदौल को विष दिलवाया, जिससे वह मर गया और लोग उसे पूजने लगे। दूल्हादेव भी विवाह और अन्य कार्यों में सहायता देते हैं। मिड़ोइया खेतों की मेड़ों पर रहते और खेत की उपजको नुकसान नहीं होने देते। घटोइया नदी-नालों के घाटों पर डटे रहते हैं। उनको नई दुलहनें समुराल जाते समय सुपारी न चढ़ायें तो बीमार हो जाय। नागदेव नागपंचमी को पूजे जाते हैं। कई ग्रामों में बाघ द्वारा मृत्यु-प्राप्त गोंड बावा मानता कराते हैं। उन्हें न मानो तो जंगल में शेर का डर बना रहता है। मंगतदेव भी बुन्देला थे उन्होंने बादशाही डेरा लांघ कर चंदेरी के तालमें स्त्रियों की भुजित्यां सिरवा दी थीं, परन्तु इस काम के करने में वे मारे गये। वे देव बन गये, अब अन्य देवों के समान पूजा लेते हैं और भी कई स्थानीय देव-देवी हैं, जो अपनी पूजा किसी न किसी प्रकार करा लेते हैं।

कालिका देवी तो सर्वत्र विराजमान हैं। औरतें उन्हें गा-गाकर मनाती हैं।

रुप देख विकराल कांपै दसों दिगपाल । अब ह्वै है कौन हाल-कौन नहीं घबरान । माई कालिका की जय-माई कालिका की जय । माई हुजे अब शांत, कहें लीजै बलिदान ।

हनमान तो संकट मोचन ही कहाते हैं—इसलिये प्रत्येक गांव में तो उनकी पूजा होती ही है।

छिन्दवाड़ा जिला में अहीरों के देवता "मालवावा" हैं। लोग दीवाली में उनका पूजन करते हैं। अन्यत्र इस देवता का नाम "गुरैया वावा" है। भैंसासुर, वाघदेव, हुलेंरा, मिटया अनेक नाशक, त्रासक देवों की लोग मानता करते हैं और शीतला माता को मनाकर लोग शीतला का प्रकोप शांत करते हैं। छत्तीसगढ़ में भी अनेक देवता हैं—जिनमें ठाकुरदेव, वूढ़ादेव, भैंसासुर, सेहडादेव प्रमुख हैं। मराठी मध्यप्रदेश में कुछ देवताओं के नाम विचित्र से सुनायी देते हैं—भैसासुर, वाघदेव, हुलेरा, मिटया, खंडोवा, म्हसोवा, होलेरादेव, आदि अनेक देवताओं की मनौती ग्रामवासी करते हैं। होली के समयमघनाथ की पूजा होती है। उसका प्रभाव संतान प्राप्ति के लिये किया जाता है। एक स्तंभ गाड़कर उसपर झुलाने के लिये एक लकड़ी लगायी जाती है। वदना करनेवाले को रस्सी से छाती के पास बांघते हैं और उसे ऊपर की लकड़ी में हिलगाकर ७ वार घुमाते हैं। इसका दूसरा नाम गल है। अरण्यवासियों के क्षेत्रों में भी सैकड़ों देवी-देवताओंका पूजन होता है। अधिकांशतः कई जिलों में हिन्दू और आरण्यक पूजन विधान की खिचड़ी हो गयी है, जिससे सर्वसाधारण ग्रामीणजन एक दूसरे के देवी-देवता पूजने लगे हैं। यह भी देखा जाता है कि नयेन्य देवता मी पैदा होते जाते हैं और कुछ पुराने लुप्त होते जाते हैं।

# लिलत कला

#### श्री गणेशराम मिश्र

मानव ने जब से होश सम्हाला और जो कुछ भी अपना विकास किया वह प्राकृतिक वातावरण से प्रभावित होकर ही किया। प्रकृति ही पुरुष की गुरु बनी और जननी भी। प्रकृति की गोद में खेल कर मानव ने उसकी अनुपम छटा से विमोहित होकर सौन्दर्य उपासना सीखी।

प्रारंभ में शरीरावयव के संकेत ही भाव-प्रदर्शन के साधन थे। उस के बाद सांकेतिक खरोप्टी लिपि का—िचत्र लिपि का—आश्रय लिया गया और शनैः शनैः पाषाण ही उस चित्र-लिपि को स्थायी रूप देनेवाला साधन वन गया। विश्व के वन-गव्हर या कन्दरायें इस के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं।

कालान्तर से चित्र-लिपि के दो रूप हो गये। एक लिपि, दूसरी मूर्तिकारी। वही सांकेतिक लिपि आगे सुसंस्कृत रूप धारण कर लेने पर संस्कृत कहलाई। और वर्णमाला कहलायी—देव नागरी लिपि। भाषा-लिपि का यह विकास उत्तर ध्रुवीय आदि आर्यों के अतिशय शीत के कारण नीचे उतरने के पहिले आवश्य हो गया होगा। अन्यथा संस्कृत देवभाषा को विश्वभाषा-जननी वनने का श्रेय प्राप्त होना कैसे संभव हो सकता?

आदि आर्य—देव जन—सुसंस्कृत लिपि, भाषा, और कला विज्ञ हो जाने के बाद ही उत्तर ध्रुव से रिशया— ऋषिया या ऋषि प्रदेश होकर नीचे उतरे और संमार के निवास योग्य समस्त भागों में फैल गये। सब ने अपने अपने ढंग से उन्नित की और कालान्तर में सब बातों में अपनी मुविधानुसार तथा स्थान विशेष के वातावरणानुसार परिवर्तन करते गये। कंदराओं की चित्र-लिपियों की सादृश्य ही इस का एक अटल प्रमाण है। आगे जैसे-जैसे खोज होती जायगी वैसे-वैसे आर्थ संस्कृति-परम्परा की शृंखला का पता लगता चला जायगा।

इन आदि आर्य कलाकारों ने एक ओर तो सांकेतिक लिपि के आधार पर चित्र संक्षिप्तीकरण करते-करने लिपि का आविष्कार किया और दूसरी ओर सांकेतिक लिपि का सुसंस्कृत वृद्धीकरण करते-करते मूर्तिकला तथा चित्र कला को जन्म दिया।

श्रृंखला-बद्ध लिखित आधुनिक ऐतिहासिक आधार पर कला विकास का, एक दूसरे विकासकम का भी पता लगता है और उसका आधार प्रकृति ही है। कला के नाते आदि-मानव ने सौन्दर्यमयी परिवर्तनशील प्रकृति के भिन्न-भिन्न मनमोहक परिधानों को लक्षित कर माधुर्य पान करना सीखा, वर्षा में धरणी का चोला बदलना, जगह जगह हरीतिमा की छटा का छा जाना, बसंत और शरद में लताओं तथा वृक्षों का रंग-विरंगे वस्त्र धारण करना, बहुरंगी पुष्पों से लदकर झूमना और फिर फलों से लदकर सुन्दरता की पराकाष्टा करना। वैसे ही अंतरिक्ष का प्रातः सायं मनमोहक श्रृंगार करना आदि वातों ने मानव को आनंदातिरेक से विव्हल कर डाला। इस प्रकार इन सब मनमोहक वातावरण के मध्य रह कर मानव-मन भी सौंदर्यमय हो जाने के लिये मचलने लगा।

मानव ने अज्ञानता के कारण नहीं, सुन्दरता की मादक तथा उत्कट-भावना के कारण अपने शरीरको क्षत-विक्षत कर सुन्दर बनना प्रारम्भ कर दिया। पर यह विधान उसे बहुत मंहगा तथा कष्टदायक पड़ा, कष्ट से बचने के लिय रंगों का प्रयोग प्रारम्भ किया गया और ताजियों के शेरों से भी कई दर्जे उत्कृष्ट चित्रकारी से उन्हों ने अपने शरीरोंको रंगना प्रारम्भ कर दिया। पर यह सुन्दरता का साधन भी स्थायी न बन सका। वर्षा के कारण उनका यह साधन भी असफल सिद्ध हुवा।

इसके बाद रंगों को शरीर पर स्थायी रखे जाने के लिये पहिली शरीर विक्षत कला के आधार पर कम कष्ट साध्य पर स्थायी रंग प्रथा का याने गुदने की कला का जन्म हुवा। यह गुदना गूदने की कला अत्यंत लोकप्रिय और आजन्म स्थायी सिद्ध हुई।

यह शरीर को सुन्दरता युक्त बनाने की स्थायी रंगीन प्रथा अत्यंत प्राचीनतम प्रथा है । यह खास कर एशिया के देश में स्त्रियों में और अन्य देशों म पुरुषों में भी आज भी विद्यमान है । आधुनिक काल में तो इसको वैज्ञानिक आधार पर बड़े अच्छे तरीके से अपनाया जा रहा है और विश्व में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में कई जगह इस का अभी भी प्रचार ज्यादा है।

आदिकालिक यह गूदन कला (टेटोइंग) रचना के सिद्धान्तों पर पूर्णतः आधारित रही है। तुलनात्मक सिद्धान्त तो इस का प्राण ही है। ज्यामिति की सर्पाकार वर्तुल रेखाओं के प्रयोग की ही इस में प्रधानता रही है। वनस्पतियों से निकाले गये केवल लाल, नीले, हरे रंग ही इस में काम में लाये जाते हैं।

रचना के कौन-कौन से सिद्धान्त उन की गूदन कला में निहत हैं यह वे पारिभाषिक शब्दों द्वारा प्रकट न कर सकते रहे हों परन्तु वे इन व्यापक सौन्दर्य के सिद्धान्तों का प्रयोग करते अवश्य थे। वे उन सिद्धान्तों से अनिभन्न नहीं थे।

इस बात के प्रमाण स्वरूप भी आजकल के कलाकारों की कृतियों को लिया जा सक्ता है। हमारे कई आधु-निक कलाकार निरक्षर भले ही रहते हैं, परन्तु वे कला के अनेकानेक सिद्धान्तों का, अपने अनुभव के आधार पर प्रयोग अवश्य करते रहते हैं।

जिस प्रकार एक ओर इस गूदने की कला का विकास हुवा उसी प्रकार दूसरी ओर सांकेतिक चित्रांकन का विकास तक्षण कला के रूप में बढ़ा।

आदि कालिक विश्व के खोज कर निकाले गये चित्रों व मूर्तियों पर से ऐसा ही प्रतीत होता है कि मूल रूप में करीब करीब सब रचनाएं एक ही शैली की हैं, यद्यपि उसी काल की भारतीय चित्र व मूर्तियां कुछ विशेषता रखती हैं और इस से प्रतीत होता है कि भारतीयों ने बहुत द्भुत गति से अपनी उन्नति की थी।

भारतीय चित्र रचना कम—आर्यकलाकारों में से अंतरमुखी दृष्टि के आधार पर किसी ने मसी और लेखनी द्वारा, किसीने लौह लेखनी द्वारा तथा किसी ने केश लेखनी या तूलिका द्वारा सत्यं, शिवं, सुन्दरम के साकार दर्शन कराये।

कला का प्रचार आस्तिक धर्मभावना के आधार पर ही ज्यादा हुवा। आराधना के यत्नों में कित, चित्रकार और शिल्पी अपने मानस चक्षुओं से अपने अपने आराध्य देव का या मनोगत प्रस्फुटित भावों का सुन्दरतम रूप भौतिक साधनों द्वारा या माध्यमों द्वारा करता चला आ रहा है और करता चला जायगा। जो जितना ध्यानस्थ होकर अपने आंतरिक भावों को, तीव्र वेदनाओं को साकार करता है वह उतना ही सुमधुर मंजुल साकार रूप उपस्थित कर सकता है।

परन्तु जो कलाकार आस्तिक नहीं रहता और केवलमात्र प्रकृति उपासक रहता है या भौतिकवादी होता है, उसकी कला भी बाहरी प्राकृतिक साधनों तथा उपकरणों तक ही सीमित रह जाती है। उसको पहिले साधन और आधार उपस्थित करना पड़ता है। परन्तु यह बात पौर्वात्य कलाकारों के कार्य-कलापों से बिल्कुल विपरीत प्रतीत होती है।

अर्थ कलाकार बाहर के उपकरण अथवा साधन संजोता नहीं बैठता। वह तो बाह्याडंवार के कारण अपने चर्म-चक्षु बन्द कर हृदय-दीपक संजोकर मनोगत भाव को अन्तरभूमि पर ही प्रथम अंकित करता है। और पाश्चात्य कलाकार मनो-भावानुकूल भौतिक सरंजाम अपने विस्फारित नेत्रों से संकलन किये हुए उपकरणों को व्यवस्थित कर अपना कार्य प्रारम्भ करता है।

पौर्वात्य कलाकार एकान्त में चक्षु बन्द कर भावात्मक तथा रागात्मक मनोगत भावों को प्रथम अन्तर में साकार कर लेता है और पाश्चात्य कलाकार साधन जुटाने के लिये इधर-उधर दौडधूप करने लगता है।

पौर्वात्य कलाकार चिंतन में ज्यादा समय लगाता है और पाश्चात्य कलाकार माडल ढूंढने में तथा अनु-कूल वातावरण को उपस्थित करने में ज्यादा समय तक व्यस्त रहता है।

पहिला कलाकार कार्य प्रारम्भ कर लोकोत्तर भाव प्रधानता के पीछे पड़ा रहता है और दूसरा सादृश्य या तदरूपता के पीछे। और इस झंझट में वह मनोगत भावों से दूर हट जाता है।

पहिला अपनी उड़ान अथवा काल्पनिकतासे अलौकिक सौन्दर्य, अटल सत्यता को साकार करने में गर्क हो जाता है। दूसरा सांसारिक सुन्दरता की उत्कृष्टता तथा प्रकाशजन्य परिणामों के भंवर में फँस कर चक्कर काटता रहता है। शैली के विचार से पहिला सुन्दर वक रेखाओं को, जो सुन्दरता की जननी समझी जातीं हैं, प्रधानता देता है। दूसरा सामने दिखने वाले पिंडों को—पदार्थों को या माडल को—तथा उस के ऊपर प्रस्फुटित होने वाले छाया प्रकाश के असर को प्रधानता देता है।

अपने ढंग की दोनों पद्धतियों में अनुपम, श्रेष्ठ तथा प्रभावोत्पादक और उपादेय कौन सी है इस बात का निर्णय विज्ञ पाठक ही करें। हां यह अवश्य कहा जा सकता है कि कुछ काल से वक्र रेखाओं के सींदर्य तथा लालित्य को भारत के सिवाय अन्यत्र भी कलाकारों द्वारा प्रधानता दी जाने लगी है। और आर्य वक्र रेखां कन के लालित्य तथा महत्वपूर्ण भावाव्यक्ति की प्रतिष्ठा होने लगी है।

आर्य कलाकारों ने रागात्मक रचना (रिदिम) और रचनात्मक रूप (कनवेन्शनल फार्म) को इतनी प्रधानता आदि काल से दे रखी है कि पत्र, पुष्प, प्राणी की रचना (कम्पोजिशन) की तो बात ही अलग है पर मानवीय आकृति-युक्त रचनायें भी रागात्मक शैली से ओत-प्रोत हैं।

ये रचनात्मक रूप पुनरुक्तियों के लिये, रागात्मकता के लिये, कलाकारों के अनिवार्य प्रमुख सिद्धांत हैं। अन्यथा सौन्दर्य और रागात्मकता सध ही नहीं सकती। यही कारण है कि लोकोत्तर मानव (देव) आकृतियों के प्रेमी आर्य-कलाकारों ने ये कला सिद्धांत अपनी प्राचीन कला शैली में ओत प्रोत कर दिये थे। इसी कारण उन की प्रचीनतम कला कृतियां आधुनिक काल में भी, फिर चाहे वे मूर्ति रूप में हों चाहे चित्र रूप में अथवा रचना (डिझाइन) रूप में हों, खरी उतरतीं हैं। अनुपम, अद्वितीय और लोकोत्तर प्रतीत होती हैं।

# मध्यप्रदेश का शिल्प-सौन्दर्य

#### श्री व्योहार राममनोहर सिंह

प्राचीन भारत के महान शिल्पयोगियों की चरम शिल्प-साधना, असाधारण सृजन-क्षमता एवं रूप-दक्षता का परि-चय पर्वत गात्र में खोदित गुहा मंदिरों, भित्ति-चित्रों, मूर्तियों तथा उत्तुंग शिखरयुक्त मंदिरों के रूप में आज उपलब्ध हैं। जड़ पापाण में शिल्पी ने ध्यान के द्वारा रूप की उपलब्धि करके अमृत भावना को मूर्त रूप प्रदान किया है। उसके स्पर्श में पत्थर में प्राण और अभिनव-मौन्दर्य स्पन्दित हो उठा है। मूर्ति अथवा चित्र में प्राणों के छन्दात्मक स्पन्दन और चेतना का प्रकाशन ही कला की श्रेष्ठता का परिचायक है। भारतीय शिल्प शिल्प-साधना को ही जीवन के अन्तिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति का साधन मानते थे। ऐतरेय ब्राम्हण के अनुसार "छन्दोमयमात्मनं कुरुते"—शिल्प शिल्प के द्वारा ही स्वतः को छन्दोमय बनाता है। भारतीय शिल्प, कलाकारों की महान साधना और सौन्दर्य-भावना से छन्दोमय है, मुखरित है।

भारतवर्ष की शिल्प-संस्कृति विराट और गरिमामयी है। विश्व की श्रेटिंठम कलाकृतियों में इसका उन्नत स्थान है। अन्य प्रदेशों की तरह मध्यप्रदेश के प्राचीन शिल्पयों ने भी इस शिल्प-वैभव के निर्माण में अपूर्व योगदान किया है। प्रागैतिहासिक युग से लेकर ईसा की वारहवी शताब्दि तक की जो कलाकृतियां उपलब्ध हुई है उनसे सिद्ध होता है कि पुरातत्व और कलात्मक सृष्टि की दृष्टि से यह प्रदेश ऐश्वयंमण्डित है। रायगढ़ और सरगुजा रियासत में स्थित सिघनपुर और जोगीमारा की प्रागैतिहासिक गुफाओं में भारतीय भित्ति-चित्रों के प्राचीनतम अवशेष उपलब्ध हुए हैं जो-कि इतिहास और कला की अमूल्य सम्पत्ति है। भारतीय स्थापत्य में ब्राम्हण-शैली के मंदिर का निर्माण सर्व-प्रथम गुप्तयुग में हुआ। गुप्त शैली पर निर्मित निगवां का मंदिर पूर्वकालीन स्थापत्य के उद्भव की कहानी कह रहा है। गुप्त युग के वाद आठवीं शती की जो अनुपम कला-कृतियां प्राप्त हुई है उनमें सिरपुर और भद्रावती का नाम उल्लेखनीय है। सिरपुर की बौद्ध-कालीन धानु-प्रतिमाओं और ब्राम्हण-शैली के लक्ष्मण मंदिर में मनुष्य की श्रष्ट कलात्मक अभिव्यक्ति के दर्शन होते हैं। सिरपुर के कलाकारों को भारत के सिद्धहस्त और उन्नत शिल्पयों की श्रेणी में रखा जा सकता है। नवमी शती से वारहवीं शती तक चेदि प्रदेश के प्रतापी शासक हहय-वंशीय सम्प्राटों के राज्यकाल में निमित कलाकारों की शत-शत कृतियों में मध्यप्रदेश का कोना-कोना प्लावित है। यह शिल्प-सम्पदा इतनी प्रचुर संख्या में उपलब्ध है कि कलचुरि-कलाकार की अद्भुत सृजन-क्षमता पर आश्चर्य होता है। त्रिपुरी (तेवर), भेड़ाघाट, विल्हरी आदि स्थानों में हमे कलचुरि-भास्कर्य के जो नमूने मिलते हैं वे इस प्रदेश के महान शिल्प-वैभव को सिद्यों तक समृद्धिशाली और अमर वनाये रखेंग।

भारत के प्राचीन साहित्य एवं शिल्प-शास्त्रों में भित्ति-चित्रों का उल्लेख हैं। ईसा-पूर्व दूसरी व तीसरी शताब्दि के वौद्ध-पाली ग्रंथों में, मगध एवं कोशल देश के राजाओं के आमोद-गृहों में भित्ति-चित्रों एवं नाना अलंकरणों से चित्रित मण्डपों का वर्णन किया गया हैं। पांचवीं तथा छठवीं शताब्दि के चीनी यात्रियों के वर्णन से इसकी पुष्टि होती है श्रीकुमार रचित "शिल्परत्न", सोमेश्वर रचित "अभिलिषितार्थ चिन्तामणि", मार्कण्डेय रचित "विष्णुधर्मोत्तरम्" तथा वसप्पनायक कृत "शिव तत्व रत्नाकर" आदि ग्रंथों में शिल्प-विषयक अत्यंत मूल्यवान सामग्री मिलती हैं। उस समय शत-शत प्रासाद एवं देव-स्थान चित्रकारों की तूलिका के स्पर्श से छन्दित हो उठे थे। इस अमूल्य निधि और परम्परा की अत्यंत अल्प कृतियां ही आज उपलब्ध है।

मध्यप्रदेश में जो प्राचीनतम भित्ति-चित्र उपलब्ध है, वे प्रागैतिहासिक काल के मानव की कलात्मक अभिव्यक्ति और प्रतिभा के उत्तम निदर्शन हैं। सिघनपुर, जोगीमारा, होशंगाबाद की आदमगढ़ गृहा तथा पचमढ़ी की विनया-वेरी गुफाओं में भारतीय भित्ति-चित्रों के जन्म की गाथा छिपी हुई हैं। अधिकांश चित्र आखेट विषयक हैं। जंगली पशुओं की क्षणिक भंगिमाओं के संयमित एवं यथार्थ रेखांकन की आश्चर्यजनक क्षमता का उद्घाटन इन चित्रों में मिलता है। केवल गेरुए, पीले और काले रंगों के सादे प्रयोग मे ही प्रागैतिहासिक चित्रकार चित्त की अव्यक्त भावनाओं को व्यक्त करने में मफल हुआ है। आन्तरिक उल्लाम के द्योतक इन चित्रों में जो सरलता, स्वच्छन्दता और वेग दिख पड़ता है वह अन्यत्र दुर्लभ है। सूक्ष्म प्रकृति पर्यवेक्षण एवं स्वतः-सिद्ध आवेग होने के कारण चित्रकार अल्पतम् स्पर्शों हारा अगाध भावनाओं की अभिव्यक्ति कर सका है।

रायगढ के सिंघनपुर ग्राम के पास मांद नदी के पूर्व की ओर फैली उपत्यका में खोदित गुफाओं में प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं। गेरुए तथा पीले रंग से सूखी रेखाओं द्वारा रहस्यमयी मानव आकृतियों एवं वन्य-पशुओं का अंकन पत्थर की दीवार पर किया गया है। कहीं-कहीं पर ज्यामितिक आकृतियां भी अंकित है, जिनका अभिप्राय लगाना किंटन हैं। हिरन, हाथी और खरगोश आदि पशुओं की स्वच्छन्द स्वाभाविक गित का वास्तविक चित्रण उस्तादी और तत्परता से किया गया है। एक स्थान पर आखेट का दृश्य अंकित हैं जिसमें विराट भैसे को घरकर शिकारी उसे मारने में तत्पर हैं। उसी दीवाल पर एक और प्रभावोत्पादक चित्र है। विशालकाय भैंमा तीरों-भालों से वृरी तरह घायल होकर मृत्यु की यातना से तड़प रहा है। अधिकांश चित्र मिट से गये हैं, अतः पहचानना मुश्किल है। फ्रान्स तथा स्पेन की अल्टामीरा आदि गुहाओं के प्रसिद्ध चित्रों के साथ सिंघनपुर के गुहा-चित्रों की तुलना की जा मकती है। इन चित्रों के निर्माण काल का पता लगाना अत्यंत किंटन है। अनुमानतः ईमा-पूर्व पांचवी शती के पूर्व ही ये चित्रित किये गये थे।

मध्यप्रदेश की महादेव पर्वत श्रेणियों में प्रागैतिहासिक गुहा-चित्रों से युक्त अनेकों स्थान है, जिनका केन्द्र पचमड़ी है। पचमड़ी से पांच मील के घेरे में डोरोथी डीप, माउन्ट रोजा, महादेव, जम्बू हीप, माड़ोदेव, विनया वेरी और धुआंधार आदि स्थानों में मृत्यवान गुहाचित्र उपलब्ध हुए हैं। चित्रों का विषय है—वन्य पशुओं का आखेट, मधुमिक्सयों के छत्तों से मधु संचय, धनुष-बाणों से युक्त दो दलों का संघर्ष इत्यादि। इसके अलावा ग्रामीण जीवन संबंधी चित्र जैसे खालों सहित गायों की कतारें, गोशाला, झोपड़ियों इत्यादि के चित्र भी मिलते हैं। वन्य और घरेलू पशुओं में हाथी, गुलबाध, शेर, रीछ, जंगली सुअर, हिरन और मकर तथा घोड़े, वकरे एवं कही-कहीं कुनों का भी चित्रण है। डोरोथी डीप गुफा का एक चित्र विनोद प्रियता का दुर्लभ उदाहरण है। एक वन्दर पिछले पैरों पर खड़ा होकर बांमुरी बजा रहा है, पास ही छोटीसी खाट पर मनुष्य लेटा हुआ बांसुरी की ताल पर दोनों हाथों से ताली वजा रहा है। विनया-बेरी गुफा में एक वड़े घन-चिन्हात्मक आकृति को घरे हुए-पुरुषों का समूह खड़ा है जो कि हाथ में छत्ते जैसी वस्तु थामे हुए हैं।

सरगुजा रियासत स्थित रामगढ़ पहाड़ी की जोगीमारा गुफाओं में भी पुरातनकालीन चित्र मिले हैं। अधिकांश चित्र गेरए रंग से चित्रित हैं, कहीं-कही कपडों तथा आंखों में सफेद और वालों में काले रंगों का प्रयोग किया गया है। ये चित्र तत्कालीन सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालते हैं। अंकन पढ़ित एवं विषयों की विभिन्नता घ्यान आर्किय करती हैं। एक स्थान पर वृक्ष के नीचे बैठा हुआ पुरुष चित्रित है, वाये तरफ नृत्यरता कन्याओं एवं संगीत वादकों का दल है, दाहिनी ओर से जलूस जा रहा है जिसमें हाथी भी हैं। एक और दृश्य उल्लेखनीय है—एक बैठे हुए पुरुष के पास तीन वस्त्रावृत पुरुष अर्देली की तरह खड़े हैं, इस तरह अर्देली सहित दो और पुरुष बैठे हुए हैं। निम्न भाग में चत्याकार खिड़की युक्त घर है, जिसके सम्मुख एक हाथी तथा तीन वस्त्रावृत पुरुष खड़े हैं। इस समूह के पास तीन अदबों से युक्त छत्र सहित रथ दिशत किया गया है। दीवाल पर स्थान-स्थान पर ज्यामितिक अलंकरणों का मुन्दर चित्रण है। कहीं-कहीं मछली और मकराकृति की पुनरावृत्ति की गई है। पुराने चित्रों के ऊपर वाद में बनाय गये चित्र भी मिलते हैं। प्रस्तुत चित्रों की कथावस्तु का अनुमान लगाना कठिन है एवं किसी तत्कालीन धर्म से इनका संबंध दिविधाजनक है। गुफा में प्राप्त अभिलेख की लिपि एवं चित्रों की अंकन-शैली से, जिसका भरहुत की मूर्तियों से कुछ साम्य है, हम इन चित्रों का समय निर्घारित कर सकते हैं। डा. ब्लाख इसे ईसा-पूर्व तीमरी शती का मानते हैं जबकि विसेन्ट स्मिथ आदि कुछ पुरातत्वज्ञ इन्हें दूसरी शती ईसा-पूर्व में निर्मित मानते हैं।

प्रागैतिहासिक युग से लेकर ईसा की पांचवीं शती तक हमें कोई विशिष्ट कलाकृति उपलब्ध नहीं हुई हैं। मध्यप्रदेश में प्राप्य स्थापत्य-कला के अवशेषों में पांचवीं शताब्दी में निमित तिगवां का गुप्तकालीन मंदिर सब से प्राचीन है। गृप्त-काल से ही भारत में ब्राम्हण शैली के मंदिर-स्थापत्य का विकास आरम्भ हुआ। सपाट छत, चौकोर गर्भगृह एवं सिहों से सुशोभित बोधिका वाले सुदृढ स्तंभों से युक्त मुख-मण्डप, यही पूर्वकालीन गुप्तजैली के मंदिरों की विशिष्टता है। ये मंदिर निर्माण की दृष्टि से बौद्धयुगीन गृहा मन्दिर का स्मरण दिलाते हैं। तिगवां के अलावा पूर्वकालीन गृप्त जैली के मंदिर सांची, एरण, और उदयगिरी में भी पाये गये हैं। मध्यप्रदेश के स्थापत्य में तिगवा के मंदिर का स्थान महत्व-पूर्ण हैं। गर्भगृह में नृसिंह मूर्ति स्थापित है। प्रवेश-द्वार की चौबट के ऊपरी दोनों कोनो पर वाहनों पर आरूढ़ गंगा और यमुना की मूर्तियां उत्कीर्ण है। यहां बौद्ध तोरणों में प्रयुक्त वृक्षिका यक्षिणी के प्रतीक का प्रभाव स्पष्ट दिखता है. किन्तु हिन्दू शैली पर निमित होने के कारण इनके आकार और विषय में परिवर्तन आ गया। यहां वृक्षिका (शाल भंजिका) का स्थान गंगा-यमुना की मूर्तियों ने ले लिया है, यह प्रयोग हमें केवल पूर्वकालीन गुप्त जैली के मंदिरों में मिलता है। उत्तरकालीन मंदिरों में गंगा-यमुना की मूर्तियां चौखट पर देहली के पास वनाई जान लगीं। मकर पर आरूढ़ गंगा की उत्तरकालीन मंदिरों में गंगा-यमुना की मूर्तियां चौखट पर देहली के पास वनाई जान लगीं।

मूर्ति लालित्य पूर्ण है। गंगा की त्रिभंगी भंगिमा, अंग-सौष्ठव तथा आंखों की सजीवता अद्भुत छन्दात्मकता की परि-चायक है। अशोक-पुष्प और वल्लिरयों का अंकन शिल्पी के प्रकृति-प्रेम और आलंकारिक प्रतिभा का श्रेष्ठ निदर्शन है। मण्डप की दीवाल पर दशभुजी चण्डी और शेषशायी विष्णु की मूर्तियां हैं। मण्डप चार सुदृढ़ स्तम्भों से युक्त हैं जिनके मस्तक पर बैठे हुए सिंह उत्कीणित हैं। बोधिका पर सिंहों के प्रतीक का प्रयोग प्रसिद्ध अशोक-स्तंभों से प्रभावित हैं।

पवत गात्र में खिनत गुहा मंदिरों के बाद स्थापत्य-कला का सर्वोच्च विकास विराट ऐश्वर्य-मण्डित शिखरों से युक्त मंदिरों के रूप में साकार हुआ जो कि इस प्रदेश के आध्यात्मिक केन्द्र थे एवं यहीं से धार्मिक व सामाजिक जीवन की व्यवस्था होती थी। देवताओं के आवास-स्थान मेर पर्वत एवं हिमालय के उत्तुंग पर्वत शिखरों की कल्पना आठवीं शताब्दी में रूपायित हुई। महानदी के तट पर स्थित रायपुर जिले के अन्तर्गत सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर भारत के श्रेष्ठ कलात्मक सौन्दर्य एवं वास्तुकला का सुष्ठुतम प्रतीक है। आठवीं शती में महाराज हर्षवर्धन के राज्यकाल में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। भारत में ईट द्वारा निर्मित मंदिरों में इसका प्रमुख स्थान है।

लक्ष्मण मंदिर के शिखर की मौलिक आकृति अधिक नष्ट नहीं हुई हैं। मंदिर के सम्मुख स्तम्भों से युक्त मण्डप के भग्नावशेष हैं जो बाद में निर्मित प्रतीत होते हैं। सारा मंदिर विविध प्रकार के कलात्मक अलंकरणों से मुसिज्जत है। शिखर अनेक खंडों में विभाजित है, मध्य में स्थापत्यात्मक कार्रकार्य मण्डित विराट चैत्याकार गवाक्ष हैं। मण्डन-परक बंधनों, जालियों एवं पूर्ण सतर्कता से व्यवस्थित निम्नोन्नत अलंकरणों के कारण प्रकाश और छाया से अपूर्व एवं प्रभावोत्त्यादक सौन्दर्य की मृष्टि होती है। प्रायः सभी अलंकरण दीवाल बनाने के बाद ही खोदे गये हैं। ईटों के जोड़ों पर इस होशियारी और सफाई से खुदाई की गई है कि प्रतीत होता है जैसे सम्पूर्ण मंदिर एक ही वस्तु का बना हो। सतह पर आक्चर्यजनक चिकनाहट की गई है। पूर्व-मध्यकालीन मंदिरों की तरह प्रवेश-द्वार के ऊपर तिकोणाकार गवाक्ष हैं। प्रवेश-द्वार पर लाल पत्थर का बना हुआ सुन्दर तोरण मंदिर के सौन्दर्य में अभिवृद्धि करता है। तोरण पर वाराह, वामन, नृसिंह, राम आदि अवतारों एवं सूक्ष्म कार्रकार्य सहित शेषशायी विष्णु की प्रतिमाएँ उत्कीणित हैं। मंदिर के स्थपित गण वास्तु-कला में पूर्ण निष्णात, उन्नत एवं अनुभवी थे। लक्ष्मण देवालय का सुरुचि पूर्ण निर्माण, आलंकारिक तत्वों का कलापूर्ण विभाजन और संयोजन स्थपितयों के असाधारण शास्त्रीय-ज्ञान एवं सौन्दर्य-बोध का द्योतक है।

मिरपुर (श्रीपुर) में कुछ काल तक सोमवंशीय राजाओं का प्रभुत्व था जो कि पहले बौद्ध धर्मानुयायी थे किन्तु वाद में शैव हो गये। सिरपुर के आसपास बौद्ध तथा शैव प्रतिमाएं प्रचुरता से उपलब्ध है। पत्थरों पर बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं का अंकन कुशलता से किया गया है। गन्धेश्वर महादेव के मन्दिर में बौद्ध एवं हिन्दू प्रतिमाओं का अनुपम संग्रह है। बौद्ध मूर्तियों में बुद्ध की भूमि-स्पर्श मुद्रा, अवलोकितेश्वर एवं मार विजय की मूर्तियां अत्यंत सराहनीय हैं। सिरपुर में जो धातु प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं वे सौन्दर्य की दृष्टि से अद्वितीय हैं। पद्मपाणि अवलोकितेश्वर, स्वर्णादित्य, मैं त्रेय तथा बुद्ध के जीवन से संबंधित अनेकों धातु प्रतिमाएं भी मिली हैं। प्राप्त धातु प्रतिमाओं में वज्ययान की तारा की मूर्ति मध्यप्रदेश के कलात्मक-सौन्दर्य की श्रेष्ठतम प्रतीक हैं। सुन्दर केश-विन्यास, अंगों के सुठाम-गठन, अन्तर के सौम्यभावों का प्रदर्शन एवं आभूषणों का निर्माण कुशलता से किया गया है जिससे मूर्तिकार की अविश्रांत शिल्प-साधना का परिचय मिलता है। नालन्दा और कुर्किहार से प्राप्त धानु मूर्तियों से सिरपुर की प्रतिमाओं का अद्भुत साम्य है। प्रतिमाओं का निर्माण-काल आठवीं या नवमी शताब्दि निर्घारित किया गया है।

मध्यप्रदेश सरकार की ओर से हाल ही में सिरपुर में खुदाई का महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्त हुआ है जिसमें मूत्यवान और दुर्लभ पुरातत्व सामग्री प्राप्त हुई है। प्राप्त सामग्री से सिद्ध होता है कि आठवीं शताब्दि में सिरपुर उन्नत शिल्पकला का केन्द्र था। आनन्द प्रभ भिक्षु द्वारा निर्मित एक विशाल बौद्ध मठ प्राप्त हुआ है जिसमें तत्कालीन दैनिक जीवन में प्रयोग होनेवाली अनेकों वस्तुएं मिली हैं। मठ के द्वार पर गंगा की आदमकद मूर्ति है। आनन्दप्रभ भिक्षु द्वारा महाशिव गुप्त वालार्जुन के राज्यकाल में लगाया हुआ आठवीं शताब्दि का शिलालेख भी प्राप्त हुआ है। ईटों से निर्मित मठ में प्राप्त भगवान बुद्ध, यक्ष, कुबेर आदि की मूर्तियां तथा धातु प्रतिमाओं में बज्यपाणि और पद्मपाणि आदि गणों से युक्त भगवान बुद्ध की व्यास्थान मुद्रा की अतीव सुन्दर प्रतिमा उल्लेखनीय है। भगवान बुद्ध की भूमि-स्पर्श मुद्रा में स्थित विशाल मूर्ति असाधारण है। महिषासुर मिंदनी, गणेश एवं शिव-पार्वती की ग्यारहवीं शताब्दि की शैव मूर्तियां भी खुदाई में उपलब्ध हुई हैं।

चांदा जिले में वरोरा से आठवें मील पर भांदक (भद्रावती) स्थित हैं जो बौद्ध, जैन, और हिन्दू भास्कर्य का अनुपम संगम-स्थल हैं । भद्रावती में बौद्ध घर्मानुयायी सोमवंशी राजा के राज्यकाल में सौ संघाराम थे जिनमें चौदह सौ भिक्ष रहते थें । पास ही पहाड़ी पर बीजासन नामक तीन गुफाएं हैं जिनमें बुद्ध भगवान की विशाल प्रतिमाएं खुदी हुई हु ।



यक्ष दृश्याले दशवां शती (शहीद स्मारक जवलपुर में नंग्रहीत)

पारचारिका वारहवी शती (शहीद समारक में सग्रहीत)



ग्यारहबीं शती उमा महेरुबर् ( शहीद स्मारक जबलपुर में मंग्रहीत )

( प्राप्ति स्थान विलहरी)

दशवीं शनो शाल मंजिका





सुर सुन्द्री वारहवीं शती (तेवर में मंग्रहीत)

×

**\*** 



तारा देवी ग्यारहवीं शती (शहीद स्मारक जवलपुर में मंग्रहीत)



\*

# भृमि स्पर्शमुद्रा-स्थित भगवान बुद्ध वारह्वीं धती (प्राप्ति स्थान तेवर)

\*



अवलोकिनेञ्चर ग्यापहवीं शती (प्राप्ति स्थान तेवा:)

बौद्ध पुरातत्व के अनेकों मृत्यवान अवशेष यत्र-तत्र विखरे पड़े है । भद्रनाग का मंदिर स्थापत्य का अनुपम उदाहरण है । मंदिर के विमान एवं जंघा पर सूक्ष्म कारुकार्य दर्शनीय है । अनन्तशायी विष्णु और चरणमेविका लक्ष्मी के भावों की व्यंजना सूक्ष्मता से की गई है । मंदिर तेरहवीं शती का प्रतीत होता है ।

नवमी शताद्वि से बारहवी शताद्वि तक चेदि प्रान्त में कलचूरि राजाओं ने राज्य किया। कलचूरि शासक शिल्प और संस्कृति के उन्नायक थे एवं उनके संरक्षण में स्थापत्य और भास्कर्य कला सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सकी। तिपुरी (आधुनिक तेवर) कलचुरि साम्राज्य की राजधानी होने के कारण अपार वैभव का केन्द्र थी। लिंग और पद्म पुराण में त्रिपुरी का उल्लेख है एवं त्रिपुरासुर से भी इसका संबंध जोड़ा गया है। त्रिपुरी में प्राप्त ईसवी पूर्व तीसरी शताद्वि के सिक्कों से त्रिपुरी का ऐतिहासिक महत्व वढ़ गया है। कलचुरि वंश प्रवर्त्तक महाराज कोकल्ल देव प्रथम (सन् ८७५ से ९११) ने त्रिपुरी को अपनी राजधानी वनाकर गौरव प्रदान किया। त्रिपुरी के समीप ही महाराज कर्णदेव ने कर्णावती (करनबेल)नगरी वसाई थी जिसके अवशेषों में उस काल के अद्वितीय वस्तु एवं शिल्प-चैभव के दर्शन होते हैं। युवराज देव के समय त्रिपुरी वैभव के शिखर पर थी। कलचुरि कालीन शिल्पकला को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। (अ) कोकल्ल देव प्रथम के नाती युवराज देव प्रथम (९३० ई.), लक्ष्मणराज (९५०-९७० ई.) और युवराज देव द्वितीय के राजत्वकाल में निर्मित गुर्गी, चंद्रही (विध्यप्रदेश), विलहरी, भेड़ाधाट एवं छोटी देवरी के अवशेष; (व) कर्णदेव (१०४१-१०७३ ई.) के राजत्व-काल में निर्मित सोहागपुर, अमरकन्टक (विध्यप्रदेश) और त्रिपुरी (तेवर) के अवशेष; (स) नरिसह देव, जयसिह देव और विजयमिह देव (११५५ मे ११८० ई.) के राज्यकाल में निर्मित मूर्तियों के भग्नावशेष।

कलचुरि कालीन भास्कर्य के श्रेष्ठतम उदाहरण और प्रतीक बिलहरी, भेड़ाघाट और तेवर में संग्रहीत हैं। कटनी से नौ मील पर बिलहरी ग्राम मूर्ति-प्राचुर्य के कारण कलाप्रेमियों का ध्यान आकृष्ट करता है। लक्ष्मण सागर नामक विशाल जलाशय के पूर्वी तट पर मध्ययुगीन राजपूत द्वारा निर्मित एक गड़ी है जिसके पास दशवीं एवं ग्यारहवीं शती की मूर्तियों का बाहुल्य है। लक्ष्मण सागर कलचुरि सम्ग्राट लक्ष्मण राजद्वारा निर्मित जान पड़ता है। बिलहरी में प्राप्त शिलालेखों में नोहला देवी द्वारा निर्मित नौहलेक्ष्यर और युवराज देव द्वारा निर्मित वैद्यनाथ मठों का उल्लेख मिलता है। कामकन्दला नाम से विख्यात, शैव मंदिर के भग्नावशेष बिलहरी की सम्पत्ति हैं। भग्नावशेषों से प्रतीत होता है कि यह मंदिर वास्तु नैपुण्य का अपूर्व परिचायक था। छः अलंकरण युक्त दीर्घ स्तंभों से युक्त मुख-मण्डप का एक भाग अभी भी खड़ा है। मंदिर का पाद-विन्यास प्रभावशाली है। तोरण पर नटराज एवं गणेश की आकर्षक मूर्तियां हैं। चण्डीमाई, लक्ष्मणसागर, विष्णु वाराह मंदिर आदि स्थानों पर बौद्ध, जैन और ब्राम्हण-शैली की मूर्तियां उच्च कोटि की हैं। गणेश और उमा-महेश्वर की मूर्तियों में शिल्पी ने सारी प्रतिभा संचित कर दी है। एक अतीव सुन्दर कमलाकृति विशाल मधुछत्र भी यहां पड़ा हुआ है जिसे विलहरी का गौरव कहना उचित होगा। यह मधुछत्र किसी प्राचीन मंदिर की छत को शोभायमान करना रहा होगा। अद्भुत कारुकार्य युक्त यह मधुछत्र शिल्पी की रूप-दक्षता और अनुलनीय आलंकारिक क्षमता का ज्वलंत प्रमाण है। विष्णु वाराह मंदिर की विशाल वाराह मूर्ति शिल्पी की अगाध कल्पना-शक्ति की साकार प्रतिमा है। वाराह के शरीर पर गणेश, बारह आदित्यों और ग्यारह रहों की कतारें उत्कीणित हैं।

प्रकृति का अनुपम कीड़ास्थल, पुण्य सिलला नर्मदा के प्रपातों की गर्जना से मुखरित भेड़ाघाट उच्चकोटि की शिल्पकला का अभूतपूर्व केन्द्र है। भेड़ाघाट का चौंसठ योगिनी (वैद्यनाथ) या गौरीशंकर मंदिर अपने कोड में श्रेष्ठ शिल्पसम्पदा लिये हुए कलाप्रेमियों का तीर्थ बन गया है। शिलालेख के अनुसार गौरीशंकर मंदिर महाराज गयकणें देव की महारानी अल्हण देवी द्वारा नर्रासह देव के राज्य-काल में सन् ११५५-५६ में निर्मित हुआ था। मंदिर का अधोभाग पुरातन प्रतीत होता है। मुख-मण्डप और विमान की निर्माण शैली से सिद्ध होता है कि यह हिस्सा बहुत बाद में वनवाया गया है। मंदिर के अधोभाग की प्राचीनता, सीड़ी पर लगे हुए प्राचीन मंदिर के बेलबुटे, आसपास बिखरे चैत्याकार खिड़कियों के टुकड़े एवं गर्भगृह की मूर्तियों के परिदर्शन से सिद्ध होता है कि आठवीं शताब्दि में इस स्थान पर स्थापत्य कौशल एवं नवीन परिकल्पना का परिचायक एक प्रकाण्ड मंदिर था। मंदिर के भग्न शिखर और मण्डप का जीर्णोद्धार अल्हणदेवी ने करवाया। मूल मंदिर को प्रदक्षिण किये हुए छज्जे और स्तम्भों से युक्त वृत्ताकार घेरे में पृथक खण्डों में ८१ मूर्तियां स्थापित हैं। यह वृत्ताकार दालान ही गौरीशंकर मंदिर का वैशिष्ट्य है जोकि चौरासी कोठिरयों में विभक्त है। प्रत्येक कोठरी में एक एक देवी मूर्ति विराजित है। देवी मूर्तियों में अष्ट शक्ति, गंगा-यमुना, सरस्वती, ताण्डन नृत्यरता काली तथा प्रबोध चन्द्रोदय और रुद्ध उपनिषद में विणत योगिनियों की मूर्तियां हैं। योगिनी मूर्तियों में सभी मूर्तियां भयावह, बीभत्स और विकट-दर्शना नहीं हैं। बहुतसी मूर्तियां अत्यंत सुश्री एवं सौन्दर्य मण्डित है।

मूर्तिकार, मुण्डमाला पहने एवं खोपड़ियों में रक्तपान करती हुई चण्डी और काली के भयावह और बिकट कंकाल रूप को पत्थर में व्यक्त करने में जिस तरह सफल हुआ है, उसी तरह अपूर्व सुषमायुक्त, मनोरम मुखाकृति और कमनीय देह भंगिमा को रूपायित करने में दक्ष है। चण्डिका, लम्पटा, डािकनी, भोषणी, वीभत्सा एवं छत्रधर्मिणी मूर्तियों में वीभत्स रूप का प्रदर्शन है। कलात्मकता और सींदर्य की दृष्टि से वैण्णवी, जान्हवी, इन्द्रजाली, ऐिंगनी, तरमवा (मिहषासुर मिदनी), रणजिरा और रूपिणी अनुपम हैं। अठारह भुजी तेरमवा (मिहषासुरमिदनी) की मूर्ति में सजीवता और गित है। महिषासुर का वघ करती हुई दुर्गा के मुख पर अपूर्व तेज है। अज्ञान और ज्ञान के निरन्तर युद्ध एवं तामिसक प्रवृत्तियों पर विजय का लक्षिणिक अंकन किया गया है। दैत्य का कटा हुआ मस्तक पड़ा है। शिवत का पुंज सिंह अपने पंजों से महिष के पृष्ठभाग को क्षत कर रहा है। दुर्गा के तेजोदीप नयन, सुदृढ गठन भंगिमा एवं अठारह भुजाओं का प्रसार प्रचन्ड शक्ति का द्योतक है। शरीर की दृढ़ता अन्तर के कठोर भावों को प्रकाशित करती है। गरुड़ और मकर पर आरूढ़ वैष्णवी और जान्हवी की मूर्तियां भास्कर्य कला की अतुलनीय कृतियां हैं। योगिनी मूर्तियों के आसन पर अंकित अक्षरों से इनका निर्माण काल दसवीं शताब्दि निश्चित किया गया है। कुषाण है लिला काल पत्थर पर निर्मित पांच मूर्तियां भी चौंसठ योगिनी मंदिर में रखी हुई हैं जोकि कला की दृष्टि से साधारण है।

गौरीशंकर मंदिर के गर्भगृह में प्रधान मूर्ति नन्दी पर आम्ब्रु शिव-पार्वती की है, यह शिल्पी की अभिनव रूप-हृष्टि का उदाहरण है। शिव थोड़ासा पीछे झुककर पार्वती की ओर देख रहे है। पार्वती का दर्पणयुक्त हाथ और भावो-द्वीपक मुख भंगिमा अति सुन्दर है। नन्दी की बायी ओर कार्तिकेय मयूर पर आरूढ़ हैं। निम्नभाग में नृत्य करते हुए गणों का अंकन सजीव है। शिव-पार्वती की यह मूर्ति स्वर्गीय भाव, सुठाम-गठन और भाव व्यंजना के कारण मन को प्रभावित करती है। इसी गर्भ गृह में स्थित नृत्य गणेश की प्रतिमा मध्यप्रदेश में प्राप्त गणेश मूर्तियों में सर्वो-त्कृष्ट है। गणेश आठ भुजाओं से युक्त है। दो हाथों से सर्प को पकड़कर सिर के ऊपर उठाये हुए हैं। हाथों में परशु, पद्म, पाश एवं लड़्डुओ का पात्र सुशोभित है। वायां हाथ अभय मुद्रा में तथा दायां हाथ और पैर नृत्य की मुद्रा में उठा हुआ है। कटि प्रदेश के आभूषण नृत्य के कारण आन्दोलित हो रहे है। गंधर्व गण मंजीर और मृदंग से ताल दे रहे है। नृत्य-मग्न होने के कारण मुख-मंडल आनन्दोल्लास से मस्त है जिसका अंकन शिल्पी की बड़ी सफलता है। संपूर्ण अंग नृत्य के छन्द और ताल से छन्दायमान हो रहे हैं।

भेड़ाघाट की ये प्रतिमाएं लालित्यपूर्ण अंग-मौप्ठव, एवं अद्भृत शिल्प सृष्टि के कारण कला-प्रेमियों में रस-संचार करतीं हैं। अंगों की कमनीयता, मुठाम दहशी, किट देश एवं वक्ष प्रदेश का सुन्दर गठन, नयनों के भाव प्रकाश एवं सूक्ष्म वस्त्रालंकारों का इस कुशलता से अंकन किया गया है कि मुग्ध हुए बिना नहीं रह सकते। मूर्तियों की लीलायित भंगिमा, अंग-विन्यास, मनोरम भाव और सुन्दर मुखाकृति के दर्शन से चित्त में अपार आनन्द का उदय होता है। वस्त्रों की सिकुड़न एवं विभिन्न अलंकारों व आभूषणों की मूक्ष्म खुदाई दर्शनीय ह। वलय, कंकण, कंठहार, हँ सुली, मुक्ता-दाम, ताबीज, अनन्त मेखला, करधनी, चन्द्रहार इत्यादि आभूषणों के निर्माण में शिन्पी ने दक्षता प्राप्त की है। हाथ तथा पैर की कमनीय अंगुलियों की खुदाई में शिल्पी ने कमाल कर दिखाया है।

भेडाघाट और जवलपुर के मध्य में स्थित आधुनिक तेवर ग्राम में विखरी हुई मूर्तियों एवं शिलाखण्डों के रूपमें हमें कलचुरियों की राजधानी त्रिपुरी के सांस्कृतिक एवं उन्नत शिल्प-ऐश्वर्य के दर्शन होते हैं। त्रिपुरी की प्राचीनता का वर्णन ऊपर किया जा चुका है। तेवर ग्राम में निर्मित प्राचीन वावली के तट पर खेरमाई स्थान पर आसपास पाई गई मूर्तियों का उत्तम मंग्रह है जिसमें कई मूर्तियां अत्यंत उच्चकोटि की है। रक्षा का प्रबंध न होने के कारण ये अमूल्य मूर्तियां धीरे धीरे गायव हो रही है। खेरमाई में मंग्रहीत मूर्तियों में कार्तिकेय, मुरसुन्दरी, अन्धका-मुर वध मूर्तियां तथा ग्राम के भीतर पाई जानेवाली मूर्तियों में नृत्य गणेश, उमा-महेश्वर तथा वोधिमत्व की मूर्तियां उत्कृष्ट हैं।

कार्तिकेय की मूर्ति बुरी तरह से खण्डित होते हुए भी सुन्दर है। तीन मिर और वारह हाथों में युक्त देव-सेनापित कार्तिकेय अभंग मुद्रा में दंडायमान हैं, उनका वाहन मयूर पीछे खड़ा है। उन्नत-वक्ष, बिल्फ्ट-भुजदंड पौरुप और उत्साह के प्रतीक हैं। सुर-सुन्दरी की मूर्ति में नारी का मनोहारी सौदर्य प्रदर्शित किया गया है। मुख पर अत्यधिक कोमलता और लालित्य रूपायित है। नाना आभूषणों से बंधा वालों का जूड़ा, कानों के कुण्डल, गले की त्रिवली और ओठों पर मधुर हास्य सुरसुन्दरी के मौन्दर्य को द्विगुणित कर रहे हैं। ये देव कन्यायें इन्द्र द्वारा घोर तपस्या रत साधकों को तप से डिगाने के लिये भेजी जातीं थीं। यह सुन्दरी दाहिने हाथ से शरीर के वस्त्रावरण को हटाकर अपने देह की कमनीयता को प्रदर्शित कर रही हैं। उमा-महेब्बर और गणेश की अनेकों मुन्दर मूर्तियां तेवर में मिलती हैं। तेवर की बांमुरीवादन में तन्मय नारी-मूर्ति में तो कलात्मकता फूट पड़ी है। खेरमाई में लाल पत्थर पर उत्कीर्ण एक शिलापट्ट (बेस रिलीफ) में तत्कालीन समाज का सुन्दर दृश्य प्रस्तुत किया गया है जो कि अन्यत्र दुर्लभ है। वृक्ष के नीचे पलंग पर एक पुरुष लेटा हुआ ह। सिर्हाने की ओर बैठी हुई स्त्री उसकी ओर झुककर कान में कुछ कह रही है एवं पुरुष बड़ी तन्मयता से कान के नीचे हाथ रखे सुन रहा है। पलंग के दूसरी ओर दो स्त्रियां गील तिकये पर बैठी हुई वार्तालाप में संलग्न है।

तेवर में प्राप्त बौद्ध मूर्तियों के बाहुत्य से सिद्ध होता है कि कलचुरि राजाओं का बंगाल के पाल तथा सिरपुर के सोमवंशी बौद्ध धर्मानुयायी राजाओं से अत्यंत सद्भावपूर्ण संबंध था एवं कलचुरि, शैव होते हुए भी अन्य धर्मों का यथेप्ट आदर करते थे। तेवर में उपलब्ध बुद्ध मूर्तियों में अवलोकितेश्वर, वज्रपाणि, बोधिसत्व और भूमिस्पर्श मुद्रा में स्थित बुद्ध की प्रतिमाएं भारत के श्रेष्ठतम मूर्ति-शिल्प में स्थान पाने योग्य है। अवलोकितेश्वर पद्मपाणि की कल्पना विष्णु के सर्जक और रक्षक रूप की तरह ही की गई है। विष्णु के प्रतीकात्मक अलंकरणों से इसका काफी साम्य है। अवलोकितेश्वर के मुकुट पर अनन्त ज्योति के अधिष्ठाता ध्यानी बुद्ध अमिताभ स्थित है जो कि विष्णु की ही तरह मध्यान्ह मूर्य के समान तंजस्विता के प्रतीक हैं। अवलोकितेश्वर अर्ध-पर्यक आसन में कमल पर विराजित हैं। वे बायें हाथ से उत्फुल्ल कमल की नाल थामे हैं तथा दाहिना हाथ वरद मुद्रा में शोभित है। दाहिना पैर अर्ध-योगपट्ट से कसा हुआ है। मुखमुद्रा पर स्मित हास्ययुक्त असीम गांभीय है। अवलोकितेश्वर करणामयी दृष्टि से समस्त मानव जाति का अवलोकन कर रहे है। यह मूर्ति आध्यात्मिक सौन्दर्य की प्रतीक है। बोरोबुदूर (जावा) में प्राप्त आठवी शती की प्रसिद्ध अवलोकितेश्वर मूर्ति से प्रस्तुन मूर्ति का अद्भुत साम्य है।

भगवान बुद्ध की भूमिस्पर्श मुद्रा में ध्यानरत मूर्ति के निर्माण में शिल्पी अत्यधिक सफल हुआ है। भाग्यवश यह सुन्दर मूर्ति खण्डित नहीं होने पायी हैं। चौड़ा बक्षस्थल, उन्नत ललाट, सुगठित बाहु एवं हाथों की उंगलियों का अंकन स्वाभाविक और पूर्ण है। यह मूर्ति अत्यंत सिद्धहस्त-शिल्पी की कृति जान पडती है। चीवर की किनार सुन्दर अलंकरणों से सुशोभित हैं। परिकर में भगवान बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाएं सुघड़ता से अंकित हैं।

कलचुरि कालीन भास्कर्य के क्षेष्ठतम प्रतीक बिलहरी, भेड़ाघाट और नेवर में संग्रहीत हैं। सारा मध्यप्रदेश ही उस काल की कलात्मक कृतियों से भरा पड़ा है। रोहणखेड़, पौनार, कारीतलाई, केलझर, बहुरीबन्द, लखना-दौन, गढा, पनागर, कामठा, रायपुर, आरंग, राजिम, रननपुर, जांजगीर, पाली, कवर्धा, डोंगरगढ़ और नांदगांव आदि स्थानों में भी विविध-कालीन मूर्तिकला के सुन्दर नमूने उपलब्ध हैं।

जबलपुर के नव-निर्मित शहीद-स्मारक भवन में आसपास के स्थानों से एकवित कुछ अनुपम कलाकृतियां संग्रहीत हैं। इन मूर्तियों में सपरिकर विशाल विष्णुमूर्ति, पद्मपाणि बोधिसत्व, गरुड़, कल्याण-देवी, उमा-महेश्वर, शिक्त सहित गणेश, तारा और यक्ष दम्पत्ति सहित भगवान नेमिनाथ की प्रतिमाएं उच्चकोटि की हैं। इसके अलावा नारी-मूर्तियों में वृक्षिका, चंवरगृहिणी तथा परिचारिकाओं की अतीव सुन्दर मूर्तियां भी दर्शनीय है। महाकोशल की नारी के सौंदर्य, अंगसौंध्ठव एवं मनोगत भावों के चित्रण में शिल्पी की कल्पना और रस-सृष्टि छलक रही है उठी है। सौन्दर्य और रूप की उपलब्धि शत-शत पाषाणों में मुखरित हो रही है। योगिनी मूर्तियों, उमा, गजलक्ष्मी, कल्याणीदेवी, तारा तथा यक्षिणी मूर्तियों के रूप में नारी के अवर्णनीय सौन्दर्य को शिल्पी ने निपुणता और तन्मयता से साकार रूप प्रदान किया है। नृत्य तथा गायन-वादन करती हुई अप्सराओं की ताल से समस्त प्रकृति आन्दोलित और पुलकित हो रही है। किवयों द्वारा कल्पित नारी-अंगों की विभिन्न उपमाएं शिल्पी की छेनी से रूपायित हो उठी हैं।

हमारे प्रदेश के शिल्पियों का स्थापत्य-ज्ञान, शिल्प-नैपुण्य, सौन्दर्य-बोध और सृजनात्मक-प्रतिभा आधुनिक युग के कला प्रेमियों को विस्मित करती हैं। इस प्रदेश का कलात्मक-वैभव युगों तक अपनी श्रेष्ठता, मौलिकता और उत्कृष्टता का अपूर्व परिचय देता रहेगा।

# मध्यप्रदेश का संगीत और चित्रकला

#### श्री कालिकाप्रसाद दीक्षित

भारतीय संगीत कला का आदि रूप हमें सामवेद में मिलता है। इमीलिये महाकवि रवीन्द्रनाथ ने लिखा था—
"प्रथम प्रभान उदित तव गगने—प्रथम सामरव तव तपोवने"। भारतीय संगीत कला अपना एक विशिष्ट स्थान रखती है और उसके द्वारा धार्मिक भावनाओं—विशेषकर वैष्णव धर्म के प्रसार में सदा सहयोग प्राप्त हुआ। अनेकों मंदिरों और मठों में इस कला ने प्रौड़ता प्राप्त की तथा अनेक किवयों ने भी इस कला को यशस्वी वनाया। भारतीय जीवन में प्रत्येक शुभ कार्य गायन-वादन से आरंभ होता है। शनपथ ब्राम्हण ग्रंथ में लिखा है— "ना सामा यज्ञोसि", अर्थात् कोई भी संगठित कार्य संगीत के बिना नहीं आरंभ होना चाहिये। लिलत-कलाओं में काव्य और संगीत दोनों का ऊंचा स्थान है—क्योंकि इनमें अल्पनम मूर्त साधनों की सहायता में अधिक से अधिक रस की सृष्टि की जा सकती है। राग विज्ञान ग्रंथ के चतुर्थ भाग में लिखा है "संगीत कला में नाद की सहायता से रस का प्रकाश किया जाता है और काव्य कला में रस सृष्टि का प्रधान उपादान शब्द है"। नाद का महत्व बतलाते हुए नारद संगीत में भी लिखा है:—

#### न नादेन बिना गीत, न नादेन बिना स्वरः। न नादेन बिना ग्रामस्तस्मान्नादात्मक जगत।।

काव्य और संगीत अलग-अलग होते हुए भी एक दूसरे के सहायक और पूरक हैं। काव्य में जो छंद योजना की जाती है, उससे काव्य में संगीत की आवश्यकता स्पष्ट रूप से प्रकट है। भारतीय किवयों में से अधिकांश संगीत के जानकार रहे हैं और इन्होंने अपनी रचनाओं में संगीत का घ्यान रखा। माघ ने शिशुपाल वध में लिखा है कि 'दिविष नारद श्रीकृष्ण के दर्शन करने को जाते समय अपनी 'महती' नाम की वीणा को अत्यंत कुतूहल में देख रहे थे, क्योंकि मार्ग में वायु के आघात से पृथक-पृथक ग्रामों की छाया अपने आप ही उस वीणा से सुनायी पड़ रही थी।" इस कथन में स्वरों के लिये ''श्रुति मण्डल' शब्द का प्रयोग किया गया है जिससे यह प्रकट होता है कि वे संगीत को ''स्वर कंपन'' (वायब्रेशन ऑफ साउन्ड) मानते थे। काव्य में रसों की संख्या ९ हैं, परन्तु संगीत में श्रृंगार, शान्त, वीर और करण रस ही प्रधान हैं। हास्य, वीभत्स अथवा रौद्रादि रसों का उपयोग संगीत-शात्र में बहुत कम होता है।

भारतीय संगीत का आरंभ भरत मनि से माना जाता है और उनके पश्चात काश्यप, मतंग, हनमत तथा नारदादि ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इस प्रकार भारतीय संस्कृति एवं अन्य कलाओं की भांति संगीत कला का जन्म और विकास भी वन-उपवनों में होता रहा तथा इसमें समाज को उच्च भावनाओं की ओर प्रेरित करनेवाली ईश्वर-भक्ति की धारणाओं को स्थान मिला। संगीत की अतुलनीय शक्ति पर प्रकाश डालते हुए डॉ. सम्पूर्णानंद ने लिखा था कि ''इंग्लंड में केल्ट जाति के मनुष्य प्राचीन काल में रहते थे। वे कई देवताओं के उपासक थे जो प्रायः पत्थरों के घेरे मात्र थे। उनमें एक पाषाण बहुत सीधा खड़ा है और उसके ऊपर दूसरा बड़ा पत्थर रखा है। यह पत्थर इस प्रकार ठहरा है कि थोड़े से धक्के से गिर सकता है किन्तू एक बड़ी विशेषता यह है कि जब कोई उस पत्थर के निकट पंचम या मध्यम स्वर अलापना है, तो यह हिलने लगता है और यदि कहीं गायन देर तक चलता रहे तो इसमें संदेह नहीं कि पत्थर गिर जाय। दूसरे स्वरों का इस पत्थर पर कोई असर नहीं होता।" इसी तरह की एक आश्चर्यजनक घटना स्विटजरलैंड के अस्कोना गांव में श्री. ओंकारनाथ के साथ घटित हुई । स्वामी विवेकानंद की एक शिष्या श्रीमती परोबे एक एकान्त स्थान में निवास करती हैं । उन्होंने एक दिन श्री ओंकारनाथ का संगीत सुनने की इच्छा प्रकट की । पंडित जी निमंत्रण स्वीकार कर उक्त महिला के स्थान पर गये और जब आपने अपनी स्वर-लहरी छेड़ी तो वह ध्यान मग्न हो गयीं और वाद में बताया कि ध्यानावस्थित दशा में उन्हें एक छाया-चित्र दिखलाई पड़ा जिसका आकर उन्होंने कागज पर "ॐ" लिखकर वताया । वास्तव में समस्त संगीत शास्त्र वैज्ञानिक आधार पर विकसित हुआ है । एक इटालियन महिला का तो यहां तक कहना है कि यदि किसी रेतीले मैदान में कोई राग शुद्ध स्वरों में गाया जाय तो बाल पर एक चित्र सा बन जाता है। जब दूसरा राग गाया जायगा तो दूसरा चित्र बनेगा। इस महिला ने सितार पर जो राग बजाया उससे रेती पर बीणापाणि सरस्वती का रेखा-चित्र बन गया था!

# शुक्क अभिनंदन ग्रंथ

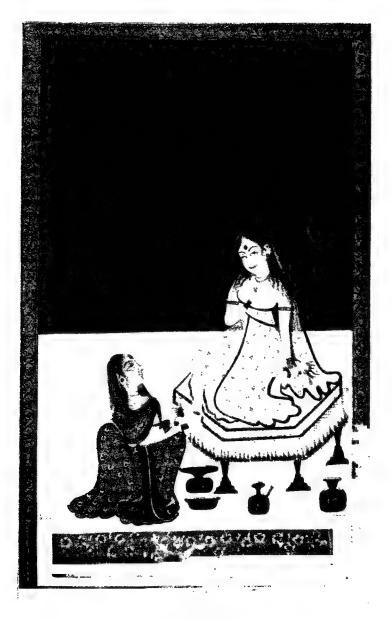

नायिका--नाईन

चित्रकार:- सवाई चित्रा

संगीत परिवर्तनशील हैं —यह सिद्धांत श्री नारायणराव भानखण्डे ने भी स्वीकार किया है। अब तक अनेक परिवर्तन हुए है और यह कम आज भी जारी है। भारत में संगीत की दो पद्धतियां प्रचिलत हैं: (१) हिन्दुस्तानी पद्धित और (२) कर्नाटकी। इन पद्धितयों में कुछ मुख्य अन्तर तो है ही, सबसे बड़ी वात यह है कि हिन्दुस्तानी पद्धित पर विदेशी यवनों का प्रभाव पड़ा है, किन्तु कर्नाटकी पद्धित इससे मुक्त है। इन दोनों के बीच समन्वय स्थापित करने का यत्न भी वराबर होता रहा है। १२ वीं सदी में संगीत रत्नाकर ग्रंथ के कर्त्ता श्री सारंगदेव ने अपने ग्रंथ के द्वारा यह प्रयत्न किया था और वर्तमान में भी कई लोग दोनों पद्धितयों का अभ्यास करने में गौरव अनुभव करते है। कुछ लोग दोनों को मिलाकर एक नवीनता भी पैदा करते हैं। मध्यप्रदेश के श्री. सुट्याराव और श्रीमती मुटाटकर दोनों का अभ्यास रखते हैं। स्व. अव्दुल करीम खा यद्धिप हिन्दुस्तानी पद्धित के उस्ताद थे परन्तु उनके कुछ ग्रामोफोन रेकार्ड कर्नाटकी पद्धित के भी है। प्रसिद्ध फिल्मी पार्वगायिका लता मंगेशकर के पिता मास्टर दीनानाथ द्वारा गाये गये एक तेलगू गीत का रिकार्ड मिलता है। कुछ लोग कर्नाटकी राग व हिन्दुस्तानी संगीत में अपना नया रूपरंग लेकर भी आये हैं। कर्नाटकी का एक राग "अभोगी" — "खरदरित्रया" के मेल में आ जाता है। इस मेल का नाम "थाट" है —जो अत्यंत मधुर भी है। स्व. भातखंड का कथन था कि "इन दोनों पद्धितयों का परस्पर ऐसा सुयोग करके वनलाना चाहिये कि जिससे दोनों का हित होकर संगीत को राष्ट्रीय महत्व प्राप्त हो।"

मध्यप्रदेश में इन पढ़ितयों के बीच बहुत सौहाई पाया जाता है और यह प्रान्त दोनों के समन्वय में विशेष रूप से सहायक होगा। भारतीय संगीत पर पाश्चात्य संगीत भी अपना प्रभाव डाल रहा है, जिसके कारण "मिफनी" (Symphony) का प्रचार चल पड़ा है जिसमें दो स्वर एक साथ बजते हैं। आकस्ट्रा भी विदेशी है। विदेशी संगीत का स्वरैक्य (Hormony) और भारतीय संगीत का माधुर्य (Melody) दोनों मिलकर संगीत जगत में एक नया कम उपस्थित कर रहे हैं।

संगीत के परिवर्तनशील होने के कारण कई नई राग-रागिनियों का भी जन्म हुआ। वेदों में लिखा है कि "सूर्य रिश्मयों के प्रभाव से मनुष्य के अन्तःकरण की अवस्था वदलती है। राग भी वदलते है।" कुछ नये रागों के नाम भी उनके प्रवर्त्तकों के आधार पर रखे गये हैं—जैसे, प्रसिद्ध तानसेन द्वारा गाया गया राग "मियां की मल्हार" कहलाया। "तुरक" या "तुरकतोडी" की भी यही बात है। आज ध्रुपद और धमार के जमाने से लोग खयाल और ठुमरी के जमाने में आ गये हैं और चंद्रनंदन, गौरी मंजरी, मदनमंजरी, स्यामन्तरिसया, लगन गंधार जैसे नये रागों की सृष्टि हो चुकी है। मारू-विहाग भी एक नया संशोधन है। यह कल्याण के थाट से गाया जाता है, परन्तु विहास अंग से गाया जाता है। इसमें आरोह, ऋषभ, और धैवत विजत हैं एवं अवरोह सरल तथा सम्पूर्ण रहता है। तीव्र मध्यम आरोह-अवरोह में सरल लिया जाता है—जिससे शुद्ध विहाग इससे सर्वथा पृथक रहता है। वर्धा के अध्यापक पतकी ने इस सम्बन्ध में खोज करने का यत्न किया है। इस विषय पर उन्होंने "अप्रकाशित राग" नाम की पुस्तक भी लिखी है, जो अप्रकाशित है।

सन् १९५५ में अमरावती नगर में मध्यप्रदेश का संगीत सम्मेलन हुआ था। उसके अध्यक्ष प्रो. बी. आर. देवधर ने इस परिवर्तनशीलता का कारण संगीतशास्त्र का स्वर-शास्त्र (साइन्स आफ साउन्ड) होना माना था। संगीत-शास्त्र की एक विशेषता यह भी हैं कि वह साम्प्रदायिकना एवं प्रान्नीयता के बंधनों को नहीं मानता। कबीर, सूर, तुलसी और मीरा के पद सभी जगह गाये जाते हैं और हिन्दू तथा मुसलमान सभी इनकी रचनाओं को गाने में आनंद का अनुभव करते हैं। दक्षिण भारत के किव और संतों के गीतों का भी वही हाल है। संस्कृत श्लोकों में दुर्गा की प्रशस्ति गाते हुए मुसलमानों को भी सुना गया है।

संगीत को मन्दिरों तथा मठों के अतिरिक्त राजदरबारों से भी प्रोत्माहन मिला है। मध्यप्रदेश में जवलपुर का गढ़ा स्थान पुष्टिमार्ग के अनुयायियों का केन्द्र रहा है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथजी यहां पर कुछ दिन रहे थे। उस समय में वहां की रानी प्रसिद्ध दुर्गावती थी। गढ़ा दर्बार में वैष्णव संगीतजों को सदा प्रोत्साहन मिला था। अप्टछाप के किव कुंभनदास और चतुरभुजदास गढ़ा के निवासी थे और दोनों गायन-कला में निपुण थे। कुंभनदास के भिन्त-भाव पूर्ण गायन की प्रशंसा सुनकर सम्प्राट अकवर ने उन्हें फत्तेपुर सिकरी बुलाया था और वहां उनका अच्छा सम्मान किया था। परंतु कुंभनदास वैरागी होने से उन्होंने एक पद में कहा था:—

# "संतन को कहां सीकरी सो काम। आवत जात पनहियां टूटीं, बिसर गयो हरिनाम।"

गढ़ा के पुष्टिमार्गी सेवक भी अच्छे गायक थे। श्री. सुन्दरलालजी मिश्र (जन्म संवत् १८५५) वांदा के निवासी थे, परन्तु उनका अधिकांश जीवन जवलपुर में बीता था। वे श्रुपद के सुन्दर गायक थे। प्रसिद्ध पखावज वादक कुदर्रूसिंह इनके मित्र थे। उसी तरह सागर के श्री हीरालालजी हार्मोनियम बजाने में बड़े निष्णात थे। उनके साथीदार मन्नू जसोदी (जागड़ा) तबला बजाने में प्रसिद्ध थे। पंडित सुंदरलाल के पुत्र विहारीलालजी मिश्र जबलपुर के संगीत के अच्छे जानकार हैं।

नागपुर का भोंसला दरवार सदा संगीतज्ञों का आश्रयदाता रहा है और जहां दूर-दूर से समय-समय पर से संगीतज्ञ दरवार में पहुंचा करते थे। आज भी वर्तमान राजा वहादुर रघोजीराव भोंसले संगीत के पूर्ण मर्मज्ञ हैं और वे स्वयं भजन करते हुए स्वरों में अपने आपको भूल जाते हैं। उनके प्रितामह रघुजी भोंसले द्वितीय (सन् १८१६) संगीत शास्त्र के प्रेमी थे। उनके दरवार के संगीत समारोहों का जिक्र करते हुए तत्कालीन रेसीडेन्ट कोलब्रुक ने लिखा है कि—''जब रघोजी द्वितीय दरवार में बैठता था, तब शासकीय काम-काज की अपेक्षा गायन-वादन ही अधिक चलता था।' उनके उत्तराधिकारी रघोजी तृतीय ने कन्हान नदी के किनारे वाघोड़ा ग्राम में एक उत्सव किया था, जिसमें नागपुर के रेसिडेन्ट ने भी भाग लिया था। उत्सव का वर्णन करते हुए एक मराठा किव ने लिखा है—

#### बाजे सारंगी-सितार-लागे पखावज ताल। भले गवैया गाणार-सुरताल धरनार॥

वाघोड़ा के समारंभ में कई अंग्रेज मेहमान भी उपस्थित थे। इसके पूर्व सन् १७९९ में एक समारोह का वर्णन रेसी-डेंट कोलबुक ने विस्तार के साथ किया है। नागपुर दरवार में दिल्ली, बनारस, पूना, हैदराबाद, ग्वालियर, इन्दौर आदि दरवार के प्रसिद्ध गवैया, तवायफें और कवि भी आया करते थे जिनका दरवार में यथोचित सत्कार होता था।

नागपुर में संगीत की वर्तमान परम्परा स्व. कृष्णशास्त्री घुले से आरंभ होती है। वे संगीत के अच्छे जानकार थे। उनके शिष्य वापूजी जोशी प्रसिद्ध थे जिनका गला वड़ा ही मधुर था। राजा वहादुर जानोजीराव भोंसले उनको बहुत चाहते थे। राजा साहव के आश्रित हस्मूखां हद्दूखां प्रसिद्ध गायक थे जो प्रसिद्ध संगीतज्ञ मुहम्मदखां के (ग्वालियर वाले के) शिष्य थे। उनका पुत्र रहमतखां भी अच्छा गायक था। नागपुर के वाळकृष्ण वुआ ध्रुपद, खयाल, टप्पा और ठुमरी के उस्ताद माने जाने थे। उमी समय के प्रसिद्ध संगीतज्ञ बालाजी दीक्षित थे, जो कि वालासाहब बक्षी के मामा थे। वे बापूजी जोशी को गायन में साथ देते थे और स्व. नारायणराव जोशी उनके साथ हारमोनियम तथा स्व. दिनकर वुआ तवला वजाते थे। इमी समय में भोंसले राजा के आश्रित उस्ताद वजीर अली और उनके शिष्य शिववा उस्ताद गायन कला में निपुण थे। वापूजी के चचेरे भ्राता नानाजी जोशी पेटी बजाने में निपुण थे। इनके शिष्य स्व. क्यामराव बूट थे। वापूजी के दोनों पुत्र रामभाऊ जोशी और विनायकराव जोशी अच्छे संगीतज्ञ थे। रामभाऊ वेड़ेकर नाटक-मण्डली में थे और विनायकराव उस्ताद फैजमुहम्मदखां के शिष्य थे। बापूजी के शिष्यों में बालासाहव दीक्षित और नागोराव जोशी प्रमुख थे जो वेड़ेकर नाटक-मंडली में कुछ काल तक रहे थे। सन् १९०७-१० के मध्य में नागपुर में विट्ठलराव जुमले और आवाजी डाऊ दोनों संगीत के अच्छे कलाकार थे।

शारदा संगीत विद्यालय के संस्थापक वापूजी बेदरकर घुले शास्त्री के शिष्य थे। आपके शिष्यों में यशवंतराव डोंगरे और नानाजी वझलवार प्रमुख थे। नागपुर के गंधर्व संगीत विद्यालय के स्थापनकर्ता श्री. आपटे संगीत के मर्मज्ञ थे। उसी तरह दिनकरराव पटवर्धन और गोविंदराव काळे ने मिलकर सीतावर्डी में एक गायनशाला स्थापित की थी। वास्तव में शास्त्रीय पद्धित की शिक्षा का आरंभ श्री. शंकरराव प्रवर्तक के द्वारा ही हुआ। इनकी शाला के प्रतिभाशाली स्नातक श्री. उळाभाजे और भाऊसाहब माडखोलकर थे। सन् १९२५ में स्व. शंकरराव ने नागपुर में अभिनव संगीत विद्यालय स्थापित किया और उसके बाद ही हिन्दुस्थानी संगीत शिक्षण प्रसारक मंडली की स्थापना हुई थी जिसकी परीक्षाओं को सरकार ने भी मान्य किया है। सन् १९४० में घंतोली के भातखंडे महा-विद्यालय की स्थापना हुई जिसके आचार्य प्रभाकरराव खर्डेनवीस हैं। मराठी-भाषी क्षेत्र के निम्न संगीतज्ञ प्रमुख माने जाते हैं:—

श्री शंकरराव प्रवर्तक (जन्म मन् १८९०).—विदर्भ (लोणी) के निवासी हैं। आपकी संगीत शिक्षा ग्वालियर के विष्णु बुवा के यहां हुई। भास्कर बुआ बखले तथा राजकोट के स्व. अब्दुलकरीमखां के यहां आपने शिक्षा ली थी। स्व. भातखंड मे आपका घनिष्ट संबंध था। आपके शिष्यों में यादवराव जोशी, प्रभाकर जोशी, भालेराव, देवघरे, वझलवार, प्रभाकरराव खर्डेनवीम और चम्पावती तैलंग मुख्य हैं। श्री प्रवर्तक वास्तव में नागपुर में संगीत के प्रवर्त्तक थे (मृत्यु १९५४)।

श्री बालासाहब बक्षी (जन्म १८९६) भारत संगीत गायन शाला के संस्थापक हैं। इन्होंने प्रसिद्ध गंधर्व नाटक-मंडली में भी काम किया था। आप नागपुर के आकाशवाणी केंद्र के कलाकार मन्डल के सदस्य हैं। श्री. रामभाऊ पर्वीकर नागपुर के उत्तम हारमोनियम बजानेवालों में से हैं। तवला, पखवाज और जलतरंग के बजाने में भी निष्णात हैं। आपकी संगीत शाला का नाम है गुरु वादनालय। स्व. वळीरामपन्त पंडे नागपुर के अच्छे संगीतज्ञ थे। पखावज और तवला बजाने में निपुण थे। आपके शिष्य रेडियो कलाकार वालासाहब आठवले, नीलकंठराव मूर्ते और कोलवा पिपलघरे है।

उपर्युक्त कलाकारों के अतिरिक्त रावसाहब आकांत, ध्रुपद गायन में कुशल माने जाते थे। राघोबाजी मुठाळ तो हारमोनियम बजाने में मुख्य थे। ये वर्षों तक नार्मल स्कूल में संगीत के शिक्षक थे। श्री रघुनाथ केलकर ने नागपुर में गधंव महाविद्यालय स्थापित किया था। सन् १९२१ से यह विद्यालय श्री विनायकराव पटवर्धन के तत्वावधान में चल रहा है। उसी तरह श्री गुणवंतराव मध्यप्रदेश के प्रमुख हारमोनियम वादक माने जाते हैं। ये स्व. दिनकरराव पटवर्धन और पंडित ओंकारनाथ के शिष्य थे। नागपुर के पुराने कलाकार जो अपनी कला से आज भी प्रांत को गौरवान्वित कर रहे है उनमें श्री गोविंद शिवरामपन्त विलायची और श्री वालासाहब वक्षी मुख्य हैं। विलायचीजी ताल को संगीत की आत्मा मानते हैं। नारद कृत संगीत मकरंद में उसका समर्थन है जैसे—

#### दक्षिणाङ्गे स्थितो रुद्र उमावामे प्रतिष्ठिता। शिवशक्तिमयो नादो मर्दले परिकीर्तितः।।

अर्थात् मृदंग या तवले में दाहिने में शिवजी निवास करते हैं और बायें में पार्वती रहती हैं। अतएव दोनों की आवाज शिव और पार्वती की घ्विन समझना चाहिए। संगीत में समय के किसी भी भाग की समान चाल को "लय" कहते हैं। एक मात्रा से दूसरी मात्रा-वहन में जो समय लगता है उसे लय कहते हैं। विलायची और वक्षी के अलावा श्री मुब्बा-राव जी वीणा बजाने में सिद्धहस्त है। आप दोनों पद्धितयों के जानकार हैं। आपने प्रसिद्ध वीणावादक विश्वनाथ शास्त्री से वीणावादन और स्व. वामनराव जोशी से हिन्दुस्थानी संगीत पद्धित का अभ्यास किया। श्री शंकरराव सप्रे श्रीराम संगीत विद्यालय के चालक हैं। आपने पं. विष्णु दिगंबर पल्सकर से संगीत की शिक्षा पायी थी। बाला-साहव आठवले ३४ वर्षों से तवले पर लय का अभ्यास कर रहे हैं। आपने नागपुर में, दिल्ली और आगरा तवला-वादन शैली का आविष्कार किया है। दिल्ली के जुगनखां तथा मेरठ के हवीबुद्दीनखां से संगीत का अध्ययन किया है। आपका संबंध कई नाटक कंपनियों से भी था। नागपुर के पुराने संगीत-प्रेमी श्री लालजी हकीम हैं। उन्होंन संगीता-चार्य तानसेन के गीतों तथा रागों पर खोजपूर्ण बृहत ग्रंथ भी लिखा है जो कि संगीतशास्त्र की अनुपम देन होगी। आर्थिक कारणों से यह बृहत ग्रंथ अब तक अमुद्रत अवस्था में है पर पांडुलिप देखने योग्य है। इसी तरह अमृतराव निस्तोन, प्रभाकरराव जोशी, राजाभाऊ देव, शंकर नारायण कोल्हटकर, प्रभाकरराव खडेंनवीस, राजाभाऊ कोकजे, श्रीधरराव ढगे, दत्तात्रय माधव बोधनकर, श्रीधरराव कोठेकर, डाक्टर सुमिन मुटाटकर, श्रीमती उषावाई और श्रीमती विजया नायक (मलकापुर) आदि प्रदेश के संगीत-कला में तज्ञ प्रमुख विद्वान माने जाते हैं।

विदर्भ की संगीत साधना.—विदर्भ की राजनीतिक परिस्थितियों ने वहां की जनता को संगीत की ओर अग्रसर होने का बहुत कम अवसर दिया है। फिर भी हमें पुराने संगीत के आचार्यों के कुछ नाम मिलते हैं। उनमें वाशिम के स्व. बाला शास्त्री, कारंजा के स्व. पांडुरंग महाराज, वालापुर के महबूब खां, आकोट के स्व. आनंदराव देशमुख तथा स्व. नामदेव बुवा के नाम मुख्य है। बड़ौदा के मौलावख्श से शिक्षा पाकर नामदेव बुवा ने अमरावती में संगीत का केन्द्र बनाया था। स्व. दादासाहब खापडें के प्रोत्साहन से इनकी संस्था ने काफी प्रगति की। उससे निम्न संगीतज्ञों का लगाव था जिन्होंने सर्वत्र काफी ख्याति प्राप्त की थी जैसे स्व. गोपालराव बेडेकर, स्व. मुकुंद बोवा, स्व. नत्थुजी बुवा, स्व. वामन बुवा जोशी, स्व. वापूजी बेदरकर, श्री व्यंकटराव देशमुख और स्व. मुठाळ आदि। नत्थूजी बुआ की संगीतशाला बंबई और नागपुर में भी थी। भारत-प्रसिद्ध तवलची उस्ताद अलादिया खां भी अमरावती नगर के रहनेवाले थे। विदर्भ संगीत विद्यालय, मधुसूदन गायन विद्यालय, शारदा संगीत विद्यालय आदि संस्थाएं भी संगीत के विकास में अपना विशेष महत्व रखती हैं। विदर्भ के कुछ प्रसिद्ध कलाकारों का संक्षिप्त परिचय हम नीचे दे रहे हैं:—

श्री आनंदराव हरि असनारे—अभी १४ वर्ष की आयु है। इन्होंने कई अखिल भारतीय तवला-वादन प्रति-योगिता में प्रथम पुरस्कार पाया है। गोविन्दराव तूताड़—आयु २९ वर्ष की है। अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन के नागपुर अधिवेशन में इनको तबला वादन के लिये प्रथम पूरस्कार मिला था।

श्री अनाथ चौधरी-अमरावती के, जलतरंग वादन में विशेष निपुण हैं।

श्री वी. बी. देशपांडे—दिग्रस के रहने वाले है। जवलपुर के भातखंडे संगीत विद्यालय के संचालक हैं। आपकी उपाधि संगीत विशारद की है।

कुमारी वनज आयंगर—यह वालिका कर्नाट की संगीत का अमरावती में अध्ययन कर रही है।

श्री बलवंतराव काले—वर्धा के अच्छे संगीतज्ञ है।

श्री एम. बी. कासलीकर—यवतमाल के ''संगीत शेखर'' उपाधिधारी संगीतज्ञ है । ये नागपुर महाविद्यालय में संगीत के प्राध्यापक हैं।

श्री एकनाथ कुलकर्णी--वुलढाना निवासी सारंगी वजाने में निपुण हैं।

श्री जे. दे. पतकी—स्वावलंबी विद्यालय, वर्धा के अध्यापक हैं। आपके कई लेख संगीत पत्र में प्रकाशित हो चुके हैं। इन्होंने ''अप्रकाशित राग'' एक ग्रंथ भी लिखा है। इसी तरह डी. व्ही. पनके (यवतमाल) श्री दिनकरराव देशपांडे (अकोला), जगन्नाथराव दळवी (खामगांव), चित्तरंजन साठे (आर्वी), श्रीमती आशादेवी आर्यनायकम् (वर्धा), आदि मराठी भाषी प्रदेश के प्रमुख संगीत शास्त्री है।

छत्तीसगढ के कलाकार.—विदर्भ के समान छत्तीसगढ़ (दक्षिण कोशल) में भी संगीत के निपुण कलाकारों का पता चलता है। उनमें से कुछ का परिचय नीचे दिया जा रहा है। मुलमुला (विलासपुर) के मृदंगाचार्य भानसिंह एक अच्छे संगीतज्ञ थे। ध्रुपद और धमार के ये विशेषज्ञ थे। विलासपुर के तवला वादक श्री. रामलाल आपके शिष्य है।

रायगढ़ के राजा स्व. चकधरसिंह तो सारे देश में संगीत प्रेमी के नाम से प्रसिद्ध थे। संगीत और नृत्यकला के अच्छे पारखी और प्रोत्साहन देने वालों में थे। आप तबला वादन में निपुण थे। संगीत शास्त्र पर आपने देश के विद्वानों को एकत्रित करके संस्कृत में कुछ ग्रंथ लिखवाये थे। जैसे—तालतोयनिधि, राग रत्नाकर। आपके शिष्यों में कार्तिक और कल्याण तो सारे देश के प्रसिद्ध कलाकार गिने जाते हैं। रायपुर के मारंगी वादक अमरसिंह अच्छे प्रसिद्ध थे और इसके लिये वे दूर-दूर से निमंत्रित किये जाते थे। इसी तरह रायपुर के तुलसीराम टुमरी वादन में प्रसिद्ध थे। उनका स्वर्गवास सन् १९५० में हुआ। रामभरोस पोद्दार रायपुरवासी तवला बजाने के लिये प्रसिद्ध थे। सितार वजाने में भरेखां (रायपुर) तो प्रसिद्ध ही था जिस पर रायगढ़ नरेश की अच्छी कृपा थी। वर्तमान में भी रायपुर में कुछ अच्छे कलाकार है, जैसे महंत पुरुषोत्तमदास जी। ये नागरीदास मन्दिर के महन्त है। संगीत के इनके गुरु भृगुनाथजी थे। तवला, मृदंग, सितार, सरोद आदि वजाने में निपृण है, किन्तु हारमोनियम बजाने में तो अद्वितीय है। इसी तरह रायपुर के भैरोंप्रसाद श्रीवास्तव, शंकरराव देशपांड, लक्ष्मणराव देशपांड, प्रो. नारायणस्वामी पिल्ले, विष्णु कृष्ण जोशी (रायपुर श्रीराम संगीत विद्यालय के संचालक), मुकुन्द कृष्ण जोशी (रायपुर संगीत विद्यालय के संचालक), कुमारी कमल जोशी, श्री. अरुण कुमार सेन, रामानंद कनोजे, प्रेमचंद बैस, कुमारी हेमलता जनस्वामी एस. ए., श्रीमती कुमुम मराठे आदि संगीत क्षेत्र में प्रसिद्ध है।

दुर्ग के प्रसिद्ध तबला वादक श्री. सिद्धिनाथजी है। स्थाल और ठुमरी में श्री. दण्डे प्रसिद्ध है। राजनांदगांव के दाऊ कृष्णृिक्शोरदास कि होते हुए भी संगीत के अच्छे मर्मज्ञ है। वहीं के स्व. भोंदूदास वैरागी सितारवादन और ध्रुपद गायन में प्रसिद्ध थे। वहीं के ठाकुर हीं रामिह गौतम अनंत संगीत मन्दिर के संचालक है। संगीत के साथ ही साथ आप अच्छे चित्रकार भी है। छुईखदान के महन्त अर्थात् राजागण संगीत के अच्छे प्रमी थे। उनमें राजा लक्ष्मणदासजी तो कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनके यहां रामलीला वड़े ठाठ से होती थी। स्वयं लक्ष्मणदासजी पद रच कर गात भी थे। खैरागढ़ के राजा कमल नारायणिसह तो कि होते हुए भी सुन्दर गवैया भी थे। लोग कहते हैं कि पखावज बजाते समय हाथी झूमने लगता था। इनका रचा हुआ "कमल प्रकाश रागमाला" ग्रंथ प्रसिद्ध है। राजा कमल नारायणिसह के समान स्व. राजा लालबहादुरिमह शास्त्रीय संगीत में निष्णात थे। वे स्वयं हारमोनियम अच्छा बजाते थे। वर्तमान रानी पद्मावती साहिवा का भी सगीत से काफी अनुराग है। उनके द्वारा स्थापित इंदिरा संगीत विद्यालय संगीत क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रहा है। उमके प्रधानाचार्य श्री नारायणरावजी पाठक हैं। ये संगीताचार्य राजाभैया पूछवाले के शिष्य है। यो तो ये खालियर के रहने वाले है परन्तु रानी साहिवा



यात्रा

विवेकार -- भी गणभराम मिल, रायपुर

के कारण खैरागड़ में संगीत अध्यापक का कार्य करते हैं। तान और अलाप पर आप एक ग्रंथ भी लिख रहे हैं। पर-सोली (दुर्ग) के डोमार्रसिंह सितार बजाने में प्रसिद्ध थे। बुलबुला के ठाकुर सागरसिंह बंसी बजा कर लोगों को मोहित कर देने थे। और उसी भांति दुर्ग के सिद्धिनाथ झा तबला बजा कर लोगों को रिझाने थे। नंदेली (बिलासपुर) के श्री. पचकोड़प्रसाद और देवांगन (दुर्ग) के जागेश्वरप्रसाद शास्त्रीय संगीत के अच्छे गायक थे।

महाकोशल के कलाकार.—बुन्हानपुर के श्री. गोविंदराव बुरहानपुरकर (गुरुजी) इस समय में प्रदेश के अखिल भारतीय कीर्ति प्राप्त कलाकार हैं—जिनकी अवस्था ७८ वर्ष की है। इनके पिता एक अच्छे कलाकार थे इसी कारण से संगीत का विकास इनमें अच्छा हुआ है। स्व. गायनाचार्य हरहर बुवा से इन्होंने शास्त्रीय गायन का अभ्यास किया था। मृदंगवादन का अभ्यास इस अवस्था तक अखंड रूप से चला हुआ है—जिसमें इनकी स्पर्धा आज भी विरुले ही कर सकते हैं। आप इस वृद्धावस्या में भी भगवान के मंदिर में जाकर मृदंग द्वारा भगवान को रिझाते है। स्व. विष्णु दिगंबर पलुस्कर के साथ इन्होंने देश भर की यात्रा की है। देश के ही नहीं वरन् विदेश के लोगों ने इनकी कला की प्रशंसा की है। "मृदंग तबला वादन सुबोध" और "भारतीय ताल मंजरी" इनके रचे हुए ग्रंथ हैं—जिससे इनके ज्ञान की थाह लगती है। (सन् १९२१) अहमदाबाद संगीत सम्मेलन में इनको "मृदंगाचार्य" की उपाधि दी गई थी। गंधर्व महाविद्यालय स्वर्णजयंती उत्सव (१९५२) पर राष्ट्रपति बाबू राजेन्द्रप्रसादजी के द्वारा आपका सम्मान किया गया था। भारत के प्रसिद्ध कलाकार उदयशंकर के "कल्पना" चित्र में आपने मृदंग वादन का कार्य किया। कलकत्ता और मद्रास के संगीत महा-सम्मेलनों में आपको पदक दिये गये है। हाल ही में २७ मार्च १९५५ को राष्ट्रपति की ओर से उपराष्ट्रपति ड र राधाकृष्णन ने आपका भारतीय संगीतज्ञ के नाते सम्मान किया—जो वास्तव में प्रदेश के लिये बड़े गाँरव का विषय है।

जबलपुर संगीत का भी अच्छा केन्द्र रहा है। देश के प्रायः सभी प्रसिद्ध कलाकार यहां आते रहे। सन् १९५४ में यहां प्रदेश का संगीत सम्मेलन हुआ था, जिसके स्वागताध्यक्ष श्री. भवानीप्रसाद तिवारी थे। अध्यक्ष थे भारत प्रसिद्ध श्री रतनजनकर। प्रान्त के बाहर के भी कई कलाकार इस सम्मेलन में बुलवाये गये थे। इस सम्मेलन को सफल बनाने में भातखण्डे महाविद्यालय जवलपुर, ने अकथ परिश्रम किया था। जवलपुर की पुरानी परम्परा के श्री. सुन्दरलाल मिश्र ने भी योगदान दिया था। जबलपुर में आज भी निम्न कलाकार प्रमुख हैं:—

श्रीमती बुलबुल चौधरी—(जन्म १९१९) ये एम.ए., पीएच.डी. है। आपकी माता उपादेवी हिन्दी की प्रसिद्ध लेखिका है। संगीत के अतिरिक्त इनका अनुराग चित्रकला, मूर्तिकला और गृहविज्ञान से भी है। संगीत में आपने डाक्टेरेट ली; उसका विषय था ''भैरव राग''। पंडित ओंकारनाथ और नेपाल के संगीतज्ञ पं. महादेवप्रसाद से इनको संगीत की शिक्षा मिली है। आपके अनुसंधान कार्य का मार्गदर्शन प्रसिद्ध संगीतज्ञ श्री. रतनजनकर ने किया और सन् १९५० में सागर विश्वविद्यालय से इनको संगीत की डाक्टरेट मिली। भारत की आप प्रथम महिला है—जिन्होंने संगीत में इतनी उंची उपाधि प्राप्त की है। 'संगीत प्रदीप' आपकी लिखी पुस्तक विश्वविद्यालयों में पाठ्यप्रस्तक के रूप में स्वीकृत है।

जबलपुर के संगीतज्ञ श्री केशवराव ताम्हनकर ध्रुपद और धमार के प्रसिद्ध आचार्य है। यह कला इस परिवार की परम्परागत है। इनके पितामह अच्छे संगीतज्ञ थे; इसी कारण से इनकी शिक्षा घर में ही हुई ह। इसी तरह एस. बी. देशपांड जबलपुर के प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं। श्री. शूलपाणि मुकर्जी वायिलन बजाकर लोगों को मुग्ध कर लेते हैं। स्व. सुन्दरलाल सोनी की बांसुरी और तबला प्रसिद्ध है। स्व. सुन्दरलालजी के पुत्र श्री. विहारी-लालजी ध्रुपद, धमार और मल्हार गाने में सिद्धहस्त हैं। स्व. माधवराव सप्रे के सहयोगी श्री गोविन्दराव हार्डीकर अच्छे सितारवादक भी है। यों तो सागर राजधानी होने से पुराने जमाने में वहां पर भी कई अच्छे से अच्छे कला-कार हो गये है। किव पद्माकर को, एक किवत्त पर रीझ कर एक लाख रुपये पुरस्कार देने वाले राजा रघुनाथराव सागर के ही सूबेदार थे। आज भी वहां के कई कलाकार अन्यत्र जा बसे हैं। फिर भी राजाभाऊ कोकजे और श्री. वी. रिगे वहां के अच्छे संगीतज्ञ माने जाते हैं। हमारे मुख्यमंत्री के मामा गणेशप्रसादजी ताल-स्वर के अच्छे ज्ञाता थे।

प्रान्त में केवल संगीतज्ञ ही नही हैं—संगीत संबंधी वादन यंत्रों का भी निर्माण होता है। जबलपुर और नागपुर के तबले बनाने वाले प्रसिद्ध हैं। अमरावती के श्री आसरकर द्वारा बनाई गई बांसुरी विदेशों तक पहुंच गई है और भारत के प्रधान मंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू को भी भेंट की जा चुकी है। इसी तरह इन्होंने अंग्रेजी संगीत की ध्वनि प्रकट करने वाले कुछ यंत्र बनाये है, जिनमें से "आल्टोसेक्सोफोन" प्रसिद्ध है।

(२)

#### चित्रकला

भारत में अन्य कलाओं की भांति चित्रकला भी जन-जीवन का एक अंग रही है। अनेक त्यौहारों और तिवाह आदि के अवसरों पर यह चित्रकला हमें चौक या रांगोली के रूप में दिखलाई पड़ती है। रांगोली का प्रचलन महाराष्ट्र में तो हैं ही, राजस्थान और दक्षिण भारत में भी यह किसी न किसी रूप में पाई जाती हैं। सन् १२७३ में भास्कर-भट्ट ने अपने मराठी-काव्य "शिशुपाल-वध" में "रांगवळी" शब्द का प्रयोग किया है और इसका "रांगोळी" रूप मराठी के मोरोपंत के "विराट-पर्व" में मिलता है। संस्कृत-साहित्य में भी इसका प्रयोग पाया जता है। डाक्टर वी. राध-वन ने अपने एक लेख "ग्लीनिग्स फाम सोमदेव सूरीज वासतिलक चम्पू" में भी इसका उल्लेख किया था। यह लेख डाक्टर गंगानाथ झा रिसर्च इन्स्टीटघूट, इलाहावाद के "जर्नल" फरवरी १९४४ के अंक में प्रकाशित हुआ था। 'मेघ-दूत' आदि संस्कृत के काव्यों में भी इस प्रकार की गृह-कलाओं का जिक है, जिनमें घर की स्त्रियों की कलापूर्ण भावनाओं की अभिव्यक्ति पाई जाती है। घर के आंगन या छत इत्यादि को गोबर से लीपकर आटा, अनाज तथा शिलान्त्राओं की अभिव्यक्ति पाई जाती है। घर के आंगन या छत इत्यादि को गोबर से लीपकर आटा, अनाज तथा शिलान्त्राओं का चित्र बनाये जाते थे, उनमें कला का सुन्दर रूप मिलता था। 'नारद शिल्प' में इस चित्रांकन में चिड़ियों, सांपों, हाथियों और घोड़ों आदि के चित्र बनाये जाने का वर्णन है। कई प्रान्तों में दीवालों पर भी विशेष त्यौहारों और विवाहादि के अवसरों पर अनेक प्रकार के चित्र बनाये जाते हैं। मिट्टी के वर्तनों पर भी यह कला देखने योग्य होती है, जो मध्यप्रदेश के आदिवासियों के घरों में भी उपलब्ध है।

मध्यप्रदेश के सरगुजा, पचमढी और होशंगाबाद के भित्ति-चित्र भी अपना विशेष महत्त्व रखते हैं और इनका समय ईसा से कई हजार वर्ष पूर्व अनुमानित किया जाता है। इन भित्ति-चित्रों में पशुओं, आखेटों और मनुष्यों के चित्र बड़ी वारीक रेखाओं में खिंचे हुए मिलते है। पचमढ़ी की बिनयाबेरी पहाड़ी पर जो चित्र हैं, उनमें तत्कालीन जीवन की घटनाएँ अंकित जान पड़नी हैं।

मध्यप्रदेश में प्राचीन चित्रकला भित्ति-चित्रों के रूप में ही इथर-उथर पाई जाती है। सागर के सूबेदारों और नागपुर के भोंमलों के वाड़ों में भी पुराने चित्रकारों के कुछ चित्र उपलब्ध थे, जो अपने समय की भावनाओं की अभिव्यक्ति करने के लिए पर्याप्त थे। सूबेदारों के यहाँ के कुछ चित्रों का समावेश श्री सुन्दरलाल के ग्रन्थ "भारत में अंग्रेजी राज्य" में हुआ है। वहीं के एक चित्रकार का बनाया हुआ एक रंगीन चित्र इस ग्रन्थ में दिया गया है, जिसमें कलम की वारीकी रंगों का समन्वय और भावों का प्रकटीकरण बड़े सुन्दर ढँग से हुआ है। इस चित्र पर किव बिहारी का निम्नलिवित दोहा बहुत उपयुक्त जान पड़ता है:—

## पांव महावर देन को नाइन बैठी आय। पूनि-पूनि जानि महावरी ऐंडी मींडूत जाय॥

भोंसलों के यहां के अनेक चित्र उनके राजवाड़े में आग लगने से सन् १८६० में नष्ट हो गये। उनके यहां की कुछ प्राचीन पुस्तकों में, जैसे ''दुर्गा-सप्तशती'' और ''रुक्मणी-हरण'' आदि में सुन्दर चित्र सुरक्षित है। ये चित्र अनेक रंगों के मेल से बने हैं और इनमें सुनहला रंग भी दिया गया है। सैकड़ों वर्ष पुराने हो जाने पर भी इनका रँग ज्यों का त्यों है। अधिकांश पुस्तकें इस समय नागपुर संग्रहालय में सुरक्षित हैं। इन चित्रों की कारी-गरी देखने योग्य है।

प्रान्त के प्राचीन चित्रों पर मुगल और राजपूत शैली का प्रभाव अधिक दिखलाई पडता है, परन्तु १९वी शताद्वी में इन कलाओं का न्हाम होने लगा, जिसका कारण भारत पर विदेशी सत्ता का अधिकार और उसके द्वारा देश की संस्कृति एवं कला पर आधात होना था। पाश्चात्य शिक्षा और पाश्चात्य सभ्यता के सम्पर्क में आने पर लोगों में भारतीय कला के प्रति उपेक्षा का भाव पैदा होने लगा। सरकार की ओर से बम्बई और कलकत्ता में कला की शिक्षा देने के लिए जिन विद्यालयों की स्थापना हुई, उनके द्वारा भी पाश्चात्य कला को ही प्रोत्साहन मिला और एक वह समय था जब देश में रिव वर्मा जैसे कलाकारों के चित्र आदर पाने लगे थे। रिव वर्मा के चित्रों पर पाश्चात्य परम्पराओं और तड़कीले-भड़कीले रेंगों का प्रभाव था।

स्वदेशी आन्दोलन ने देश की जनता का ध्यान केवल स्वदेशी वस्तुओं की ओर ही नहीं आकर्षित किया, वरन् भारतीय संस्कृति और कला के प्रति भी लोगों की अभिरुचि बढ़ने लगी। इस क्षेत्र में स्वामी विवेकानन्द, रवीन्द्रनाथ ठाकुर और अरविन्द घोष जैसे लोगों की वाणी और कलम ने बहुत जबर्दस्त कार्य किया। भारतीय नहीं, पाश्चात्य-कलाकारों का ध्यान भी भारतीय चित्रकला की ओर आकर्षित हुआ और आचार्य अवनीन्द्रनाथ ठाकुर तथा ई. बी. हेबले के प्रयत्नों से भारतीय चित्रकला के गौरव को पुनः प्राण-प्रतिष्ठा मिलने लगी। आचार्य अवनीन्द्रनाथ ठाकुर, भारतीय कला के नवप्रतिष्ठापक और अन्यतम कलाकार के रूप में कभी भुलाये नहीं जा सकते। उनकी चित्रकला में पूर्वीकला की अभिनव परम्परा प्रस्फुटित हुई जिसने श्री अरविन्द घोष, डाक्टर आनन्द कुमार स्वामी और ई. बी. हेबले जैसे विद्वानों को भारतीय कला की प्रतिष्ठा प्रकट करने में विशेष सहयोग प्रदान किया।

नन्दलाल बसु, असित कुमार हालदार, बैंकटप्पा, समरेन्द्रनाथ और शैंलेन्द्रनाथ दे आदि अवनीन्द्रनाथ के प्रमुख शिष्यों ने अपने गृह का सन्देश भारत के कोने-कोने में पहुँचाया। भारत के सुप्रसिद्ध चित्रकार शारदाचरण उकील और रामेश्वर प्रसाद वर्मा के चित्रों ने "इण्डिया हाउस" को शोभा बढ़ाई। नन्दलाल बसु, अवनीन्द्रनाथ के प्रमुख शिष्य है और आपके चित्रों में भारतीय चित्रकला की आत्मा बोलती है। आपकी शैली का प्रभाव इस समय सभी प्रान्तों के चित्रकारों पर पड़ रहा है, जिससे हमारे प्रान्त के चित्रकार भी मुक्त नहीं है और यह कहना पड़ेगा कि नन्दलाल बसु के सम्पर्क में आने पर हमारे प्रान्त के तरुण-चित्रकारों में नवचेतना पैदा हो गई है।

गुजरात के श्री सोमालाल शाह और कन् देसाई भी इस युग के प्रमुख चित्रकार हैं, परन्तु उनकी कला दूसरे प्रांतों पर इतना प्रभाव नहीं डाल सकी जितना बंगाल के कलाकारों का पड़ा। इस प्राचीन और नवीन संधिकाल के बीच हमारे यहां के कुछ चित्रकार प्रमुख रूप से सामने आते हैं। श्री गणेशराम मिश्र (रायपुर निवासी) प्रांत के पुराने चित्रकार हैं। आपके चित्र 'माघुरी' और 'श्री शारदा' जैसे पत्रों में छपते रहे हैं। किसी समय आपने राष्ट्रीय भावनाओं का भी अपने चित्रों में अच्छा अन्कन किया।

स्व. उत्तमिंसह तोमर प्रांत के शिक्षा विभाग के एक उच्च अधिकारी थे। हाल ही में आपका स्वर्गवास हुआ। आपकी चित्रकला में भावों की सुन्दर अभिव्यंजना और रंगों का संतुलित प्रयोग आकर्षक रूप में मिलता है। दृष्य-चित्रण में भी आप अत्यन्त कुशल थे। आपके द्वारा बनाया गया भेड़ाघाट (जबलपुर) का एक चित्र बड़ा स्वाभाविक और हृदयग्राही है। इस ग्रंथ में प्रकाशित आपका 'मीरा' (रंगीन चित्र) आपकी शैली और कला निपुणता पर प्रकाश डालता है।

आचार्य नन्दलाल बसु की शैली पर चित्रांकन करनेवाले कलाकारों में जबलपुर के ब्योहार राममनोहर सिंह तथा अमृतलाल वेगड, मुल्ताई के श्री दीनानाथ भागव, नागपुर की कुमारी रीता चौधरी और धमतरी के श्री लक्ष्मी-नारायण पचौरी मुख्य हैं। इनकी कला में आचार्य बसु की कला का सुन्दर प्रतिबिम्ब मिलता है।

इधर कुछ वर्षों से श्री विनायक मासोजी भी नागपुर आ गये हैं। आप बीस वर्षों तक शांतिनिकेतन कला भवन में अध्यापक रह चुके हैं और अपने दीर्घकालीन अनुभव एवं साधना के फलस्वरूप आपने चित्रकला की शिक्षा तथा चित्रांकन में पूर्ण दक्षता प्राप्त कर ली हैं। आप एक अत्यन्त कुशल चित्रकार हैं और प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण में असाधारण निपुणता रखते हैं। हिमालय की प्राकृतिक और पार्वतीय सुषुमा का सजीव और कमनीय चित्रण आपकी कला में मिलता है। शांतिनिकेतन के विभिन्न भवनों की दीवालों पर अंकित आपके चित्र दर्शकों को विमोहित कर देते हैं। गुरुदेव रवींद्रनाथ के 'नृत्य नाट्य' तथा रंगमंच की रूपसज्जा को संवारने में मासोजी ने अपनी मौलिक सूझ एवं कलामंडित प्रतिभा का अद्भुत परिचय दिया ह।

ब्योहार राममनोहर सिंह.—शांतिनिकेतन में नन्दलाल बसु के निर्देशन में चार वर्षों की शिक्षा समाप्त करने के पश्चात् आपने एक वर्ष तक भारत में प्रचलित भित्ति-चित्रों की विभिन्न शैलियों तथा अंकन-पद्धितयों का सूक्ष्म अध्ययन किया है। शांतिनिकेतन के छात्रावास में 'बुद्धजन्म' भित्ति-चित्र का चित्रण और भारतीय संविधान की हस्तिलिखित प्रति को अलंकृत करने में आपका सहयोग रहा। एक वर्ष तक शांतिनिकेतन के भित्ति-चित्र-अंकन-निपुण शिक्षकों के साथ रहकर आपने जबलपुर के 'शहीद स्मारक' की दीवालों पर 'भारतीय स्वतंत्रता संग्राम' की प्रमुख घटनाओं का चित्रण किया। अखिल भारतीय चित्र प्रदर्शनी, नयी दिल्ली, में आपको एक चित्र पर विशेष पुरस्कार मिला। इस ग्रंथ में सम्मिलित आपके द्वारा बनाये गये रंगीन चित्र में 'मेघदूत' का एक काल्पनिक दृश्य है, जिसमें मेघ अलकापुरी में यक्ष की विरहिणी पत्नी के पास पहुंचता है।

श्री अमृतलाल बेगड़ — शांतिनिकेतन में चित्रकला की शिक्षा प्राप्त करने के बाद से आप जबलपुर के कलानिकेतन में कलाशिक्षक का कार्य कर रहे हैं। स्कूल के बच्चों में कला के प्रति उत्साह पदा करने में आपने सफलता प्राप्त की है। 'दामोदर घाटी योजना' के बोखारो स्थित विद्युत केंद्र के लिये भित्तिचित्र तयार करने में आपका सहयोग रहा।

श्री दीनानाथ भार्गव—शांतिनिकेतन की शिक्षा समाप्त करने के पश्चात् आप प्रांत के मुल्ताई स्थान में मौन कला साधना कर रहे हैं और प्रचार से कोसों दूर हैं। आपके चित्रों में स्वाभाविकता और भावों की सुकुमारता विशेष रूप से पाई जाती है।

कुमारी रीता चौधरी—आप नागपुर हाईकोर्ट के न्यायाधीश श्री वी. के. चौधरी की सुपुत्री हैं। जनता के समक्ष अपनी कला को उपस्थित करने में आप विशेष संकोच अनुभव करती हैं। प्रस्तुत ग्रन्थ में दिया गया आपका चित्र 'गड़रिया' ग्रामीण जीवन का सुन्दर चित्रण करता है। आपके चित्रों में कला की अभिव्यक्ति मधुर ढंग से होती है। आपने शान्ति-निकेतन में रहकर चार वर्षों तक शिक्षा पायी। इस समय आपकी अवस्था लगभग १८-१९ वर्षों की है।

श्री लक्ष्मीनारायण पचौरी—आप गत वर्ष ही शांतिनिकेतन से चित्रकला की शिक्षा प्राप्त कर अपने निवास-स्थान धमतरी आये हैं। विद्यार्थी जीवन में होनहार कलाकार के लक्षण आपमें स्पष्ट दिखलाई पड़ते थे। भविष्य में प्रांत को आपसे बहुत आशाएं हैं।

श्री रुद्रकुमार झा—शांतिनिकेतन के अतिरिक्त प्रांत के कुछ चित्रकारों ने जयपुर स्कूल आफ आर्ट में शिक्षा प्राप्त की है. जिसमें आप भारतीय शैली के कलाकारों में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखते है । आप आजकल छिंदवाड़ा के आदिवासी संग्रहालय के लिये आदिवासियों के चित्रांकन में संलग्न हैं।

श्रीमती बुलबुल मित्रा—आप जवलपुर की संगीत और मूर्त्तिकला के साथ साथ चित्रकला में भी दक्षता रखती हैं। आपने 'भैरवराग' के संबंध में कई चित्र बनाए, जिनमें कला का उत्कृष्ट रूप मिलता है। रागनियों का चित्रांकन भारत की प्राचीन परम्परा है और इस परम्परा को श्रीमती मित्रा ने नये ढंग और नये रूप में उपस्थित करने में सफलता प्राप्त की है।

जवलपुर के प्रांतीय शिक्षण महाविद्यालय के प्रिसिपाल श्री दास और श्री पलाण्डेकर—आप दोनौ अच्छे चित्र-कार है। श्री दास का एक चित्र पेरिस की प्रदर्शनी में दिखलाया गया था। आपको चित्रों पर कई बार प्रदर्शनियों में पुरस्कार भी मिल चुका है। आप की शैली पर शांतिनिकेतन का प्रभाव जान पडता है, जबिक श्री पलाण्डेकर पर पाश्चात्यशैली का प्रभाव पडा है। पाश्चात्यशैली का प्रभाव होने पर भी इनके चित्रों में पूर्णरूप से भारतीयता का लोप नहीं होता।

श्री रजा—आप लैन्डस्केप आर्टिस्ट के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुके हैं और 'इम्प्रेशन एक्सपर्ट' माने जाते हैं । आपने बम्बई स्कूल आफ आर्ट में फाइनल डिप्लोमा प्राप्त किया और दो वर्ष तक नागपुर के स्कूल आफ आर्ट में उसके पूर्व विद्यार्थी रहे । पिछले चार वर्षों से आप पेरिस में हैं ।

श्री एम. ए. गड़े—आपने साइन्स कालेज, नागपुर से वी.एससी. किया और फिर वी.टी. करने के बाद नागपुर के शिक्षण महाविद्यालय में एक वर्ष तक अध्यापक रहे। आपको 'मार्डिनस्ट' कलाकार माना जाता है और इस समय वम्बई में है।

श्री जी. के. जोशीराव—आप अमरावती जिला के निवासी हैं। मध्यप्रदेश सरकार से आपको कला की शिक्षा के लिये छात्रवृत्ति प्राप्त हुई और सन् १९३८ में आपने वास्त्रे स्कूल आफ आर्टम् से डिप्लोमा प्राप्त किया। इसके बाद भी आपने शिक्षा जारी रखी और एम.ए. तथा वी.टी. की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन् १९४१ से आप सरकार के राजनीतिक विभाग में चित्रकला के सहायक तथा नागपुर विश्वविद्यालय के प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे हैं। आप 'पोर्ट्रेट' विशेषज्ञ माने जाते हैं।

श्री वसंत देहाडराय—नागपुर की पोलीटेक्निक संस्था में अध्यापक हैं। आपने चित्रकला की शिक्षा वस्वई में प्राप्त की। आप आधुनिक शैली के चित्रकार हैं और आधुनिक भारतीय चित्रकला में विशेष अभिरुचि रखते हैं।



किसान प्रांच्यार

अन्या श्री पंघे गुरुजः, खामगाव



मत् ५२ का आन्दालन 🌑 ।चत्रकार राम मराहरामह



। अन्तं । श्री पृष्टम्





(महासात्री की गोटी त्यने का इस्य । । इस्य । यो मान्यात



श्री गोविंद्राव, वरहानपुर जन्हें दिल्ली में संगीत नाटक अकादमी का उपराष्ट्रपति के हाथां पुरस्कार मिला



श्री राजामाळ नवमलकर अभगवर्ग के प्रांसद संगानन



श्री सैम्युअल मुंह की सिटी द्वारा अभिनय संगीत हार, नागपुर - जो तयलायादन में पुरस्कृत हुए है



श्री नन्धृजी



# महत्रक्ष : राक्र होशासिह





श्री पन्धे गुरुजी—आप लामगांव के तिलक राष्ट्रीय विद्यालय के प्रमुख आचार्य है और चित्रकला तथा मूर्तिनकला आदि में आपने अच्छी गित प्राप्त की है। आपकी चित्रकला में भारतीय शैली को ही विशेष रूप से प्रोत्साहन मिलता है, और उसमें भारतीय जीवन का अंकन हैं। आपके निरीक्षण में बनी हुई खामगांव विद्यालय के कलाभवन की इमारत भी भारतीय वास्तुकला का सुन्दर उदाहरण उपस्थित करती हैं। आपके अनेक शिष्य प्रान्त में फैले हुए हैं। आप ही के एक शिष्य का बनाया एक चित्र इस ग्रंथ में दिया गया है, जिसमें यह दिखलाया गया है कि संमार में इस समय अशान्ति की अग्नि प्रज्विलत हो रही हैं और महात्मा गांधी की हत्या के समय उनकी छाती में लगे गोली के घावों से बहता हुआ रक्त इस अग्नि को बुझाने का कार्य कर रहा है। इस चित्र में महात्मा गांधी की शान्तमुद्रा देखने योग्य है।

श्री हीरासिंह—आप राजनांदगांव के निवासी है और वहां पर चित्रकला तथा संगीत-कला दोनों के विद्या-लयों का संचालन अनेक कठिनाइयों के बीच कर रहे हैं। आपके द्वारा बनाया हुआ वीणापाणि सरस्वती का एक चित्र इस ग्रंथ में प्रस्तुत किया गया है, जिससे आपकी कला का परिचय प्राप्त करना सुगम हो जायगा।

उपर्युक्त चित्रकारों के अतिरिक्त प्रांत में श्री. मनोहर, श्री इंगोले, श्री आठले तथा श्री कुलकर्णी भी अच्छे चित्रकार हैं और इनकी चित्रकला अपनी कुछ-न-कुछ विशेषताओं को लेकर अग्रसर हो रही है। आठले-वन्धुओं का मध्यप्रदेश के चित्रकारों में अच्छा स्थान है। आप दोनों भाई नागपुर स्कूल आफ आर्टस् और नागपुर म्यूजियम में क्रमशः कला का निर्माण-कार्य करते हैं। वडे भाई नागपुर स्कूल आफ आर्टस् में प्रिंसिपाल है। आपने प्रान्त में कई नयी प्रतिभाओं को प्रोत्साहन दिया। आप पोर्ट्रेट बनान में काफी सिद्धहस्त हैं। यद्यपि अभी मध्यप्रदेश कला के क्षेत्र में अन्य प्रान्तों से पीछे है, फिर भी यहां उच्च कोटि के कलाकारों की कमी नहीं। प्राचीन काल में यह प्रांत कला और साहित्य का उत्तम केंद्र रहा है, जिसके अवशेष आज भी हमें ग्रामीण परम्पराओं में उपलब्ध होते हैं। यहां के आदिवासियों के जीवन में संगीत, नृत्य और चित्रकला सभी का सुन्दर समावेश पाया जाता है। आशा है कि निकट भविष्य में सरकारी तथा गैर सरकारी प्रयत्नों के फलस्वरूप यह प्रांत कला के क्षेत्र में अपना गौरवमय स्थान बनाएगा।







भानोमीनि निक्रे्रवभासमाना पद्माकरेण परियुचित पाइपद्मा । ्रिमार ठीप्रविभागिमण्ड्रक हुराएरए

सा शारदा भवतु नोऽस्युद्वाप सिद्धा ॥

। ग्रकम्बिक्डिंगिकीमडी किंग्राम पत्र स्थिता जलद्धावनजन्मभूमियो

कुणायनेत सुरमीकृतिहिभिष्मागः

स्मी मिनमाय सिस — ॥ भग्द्रहाहिन (विश्वविद्यात ।

# शुक्क अभिनंदन ग्रंथ



गृहजीवन

चित्रकार:-श्री. मसोजी

# मध्यप्रदेश के प्राकृतिक और आर्थिक साधन

#### श्रीः पन्नालाल बल्दुआ

(मध्यप्रदेश के सांस्थिकी विभाग के सहयोग से)

स्थप्रदेश देश के मध्यभाग में स्थित होने के कारण स्वनाम की सार्थकता सिद्ध करता है। १३०,२७२ वर्ग मीलों में फैला हुआ यह प्रदेश भारत का सबसे वड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से वह ब्रिटिश द्वीप पुंज तथा इटली से बड़ा और जापान एवं जर्मनी से कुछ ही छोटा है।

गत शताब्दी के साठवें वर्ष में प्राचीन सागर, नर्मदा तथा नागपुर विभागों के सम्मिलन से "मध्यप्रान्त" नाम के अन्तर्गत इस प्रदेश का निर्माण हुआ। तत्पश्चात् सन् १९०३ में इसमें वरार जोड़ दिया गया और तब से यह "मध्यप्रान्त और वरार" के नाम से पुकारा जाने लगा। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद सन् १९४८ में इस प्रदेश के विस्तार को एक नवीन गित मिली, जब इसमें वस्तर, कांकेर, रायगढ़, सक्ती, उदयपुर, जशपुर, सरगुजा, कोरिया, चांगभाकर, कवर्धा, खैरागढ़, नांदगांव और छुईखदान आदि १४ देशी रजवाड़े भी अन्तर्लीन कर दिये गये। प्रशासनीय दृष्टि से सन् १९४८ तक यह प्रदेश चार किमश्निरयों तथा १९ जिलों में विभाजित था। किन्तु अब इसमे २२ जिले हैं जो कि १११ तहसीलों में विभाजित किये गये है। गणराज्य दिवस, १९५० से अब यह सम्पूर्ण भू-भाग "मध्यप्रदेश" कहलात है।

यह राज्य १८° उत्तर अक्षांश मे २४° उत्तर अक्षांश तथा ७६° पूर्व देशांश मे ८४° पूर्व देशांश तक फैला हुआ है। लम्बाई व चौड़ाई में अधिक अन्तर न होने से इसका आकार वर्गाकार है। सन् १९४१ की जनगणना के अनुसार उसका कुल क्षेत्रफल ९८,५७५ वर्गमील था; किन्तु अब वह बढ़कर १३०,२७२ वर्गमील हो गया है जो कि सम्पूर्ण देश के क्षेत्रफल का ९.७५ प्रतिशत है।

प्राकृतिक रचना की दृष्टि से इस प्रदेश के पांच स्वाभाविक विभाग हो सकते है, यथा—विन्ध्याचल की उच्चसमभूमि, नर्मदा का कछार, सतपुड़ा की उच्चसमभूमि, मैदानी भाग (जिसमें वरार, नागपुर व छत्तीसगढ का मैदान तथा महानदी का कछार सम्मिलित है), और दक्षिण की उच्चसमभूमि जिसमें अजंता, सिहावा तथा वस्तर की पर्वत-श्रेणियां शामिल हैं। नर्मदा, ताप्ती, वर्धा, वैनगंगा, इन्द्रावती, शिवनाथ, हसदेव तथा महानदी यहां की प्रमुख निदयां है, जो कि राज्य के लिये सिचाई, यानायात और जलविद्युत् के साधन प्रस्तुत करती है। राज्य का ४८ प्रतिशत भाग वनों से आच्छादित हैं, जो उसके विभिन्न उद्योगों और व्यवसायों को बहुमूल्य कच्चे माल की पूर्ति करता है।

वर्षा इस राज्य में मुख्यतः अरव सागर से आनेवाली मानसून हवाओं द्वारा असमान रूप से होती हैं। उदाहरणार्थ, पश्चिमी भागों में प्रतिवर्ष वर्षा ३०" होती हैं, जविक पूर्वी भागों में ६०" तक। राज्य के पूर्वी भागों में थल से लौटती हुई उत्तरी-पूर्वी हवाओं द्वारा ठण्ड में भी कुछ वर्षा हो जाती हैं। औसत रूप में यहां ४९" वर्षा होती हैं। जलवायु की दृष्टि से इस प्रदेश के स्थूलरूप से दो विभाग हो सकते हैं—उच्चसमभूमियां और मैदानी भाग। उच्चसमभूमियां सामान्यतः ठण्डी रहती हैं और मैदानी भाग अपेक्षाकृत गर्म।

उपजाऊ और उपयोगी भूमि की दृष्टि से भी राज्य की स्थिति संतोषजनक है। वैसे तो यहां विभिन्न प्रकार की भूमि उपलब्ध हैं, किन्तु इम्पीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इन्स्टीट्यूट द्वारा तैयार किये गये भारत के भूमि-मानिवत्र के अनुसार यहां मुख्यतः गहरी काली भूमि, काली भूरभुरी भूमि, काली चिकनी भूमि, काली रेतीली भूमि, लाल रेतीली भूमि और लाल और पीली भूमि पाई जाती है। गहरी काली भूमि (Deep Black Soil) गेहूं की फसल के लिये अन्यन्त उपयोगी होती है। यह अधिकांशतः नर्मदा और पूर्णा निदयों के कछारों में पाई जाती है। काली भूरभुरी भूमि (Black Clay Soil), जिसे "कपास की भूमि" (Black Cotton Soil) भी कहते हैं, कपास तथा जवार की फमलों के लिये बहुत उपयोगी होती है। इस प्रकार की भूमि बरार और सागर तथा वर्धा जिले के

पश्चिमी भागों में प्राप्य है। काली चिकनी भूमि (Black Loomy Soil) सतपुड़ा पर्वत-श्रेणियों तथा उसकी उच्चममभूमियों में पाई जाती है। यद्यिप कृषि की दृष्टि से यह विशेष उपयोगी नहीं है, तथापि प्रदेश की मूल्यवान वन-सम्पत्ति इसी भूमि द्वारा पोषण पानी है। काली रेतीली भूमि (Black Sandy Soil) जवलपुर जिले के दिक्षणी भाग और नागपुर जिले के पूर्वी भाग में लेकर छत्तीसगढ़ के अधिकांश भागों में उपलब्ध है। लाल रेतीली भूमि (Red Sandy Soil) अविकाशतः रायपुर जिले के दिक्षणी भाग, चांदा जिले के पूर्वी भाग तथा वस्तर और सरगुजा की उच्चसमभूमियों में पाई जाती है। इस प्रकार की भूमि में साल के सघन वन अधिक होते हैं तथा सपाट खुले मैदानी भागों मे चांवल की फसल पैदा की जाती है। लाल और पीली भूमि (Red and Yellow Soil) कटनी के आसपास पाई जाती है और चांवल की फसल के लिये वहुन उपयुक्त होती है। अन्तिम प्रकार की भूमि मिश्रित भूमि (Mixed Soil) है जो मुन्यतः रायगढ़ जिले के पूर्वी भाग में पाई जाती है।

\*जन-सम्पत्ति की दृष्टि से भी मध्यप्रदेश भरपूर है। उसके १४२ नगरों व ४८,४४४ ग्रामों में २१,२४७,५३३ जनसंख्या निवास करती है। कुछ जनसंख्या में से ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या कमशः ८७ तथा १३ प्रतिशत है। अतः स्पष्ट है कि अधिकांश मध्यप्रदेश अपने विखरे हुए ग्रामों में ही वसा हुआ है उल्लेखनीय है कि ग्रामीण जनसंख्या में पुरुष-संख्या की अपेक्षा स्त्री-संख्या अधिक है किन्तु नगरीय जनसंख्या में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या कम है, यथा—ग्रामों में जविक ९,१६७,८५० पुरुष व ९,२०२,३४४ स्त्रियां रहती हैं,तव शहरों में १,४९४,९६२ पुरुष व १,३८२,३७७ स्त्रियां है। किन्तु औसत हप में राज्य में प्रति हजार पुरुष पीछे स्त्रियों की संख्या ९९३ हैं; अर्थात् इस दृष्टि से पुरुष-संख्या की अपेक्षा स्त्री-संख्या कम है।

राज्य में जनसंख्या वृद्धि भी काफी तेजी से हो रही है। उदाहरणार्थ: विगत ५० वर्षों में उसकी जनसंख्या लगभग ७७ लाख अधिक हो गई है। निम्नतालिका गत ५० वर्षों में राज्य की जनसंख्या-वृद्धि की गति चित्रित करनी है:---

| जनगणना वर्ष |       | कुल जनसंख्या<br>(लाखों में) | दशवार्षिक वृद्धि प्रतिशतता<br>ऱ्हास (–) अथवा वृद्धि(十) |
|-------------|-------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| १९०१        | • • • | १३५                         | • • •                                                  |
| १९११        |       | १५९                         | + १७.७                                                 |
| १९२१        |       | १५८                         | o.Ę                                                    |
| १९३१        |       | १७८                         | + १२.६                                                 |
| १९४१        | • • • | १९६                         | + १०.१                                                 |
| १९५१        | • • • | २१२                         | +6.7                                                   |

राज्य की जनसंस्या के जीवनयापन के अनेक साधन है, किन्तु उनमें से कृषि विशेष महत्वपूर्ण है, उदाहरणाथ उसकी १६१.५ लाख, अर्थान् ७६ प्रतिशत जनसंस्या प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर ही आश्रित है। कृषि पर निर्भर करनेवालों में में अधिकांशतः तो कृषक व उनके आश्रित ही हैं. जो स्वयं चांवल, ज्वार, गेहूं, चना, तिलहन, दालें तथा कोदों व कुटकी, आदि प्रमुख फमलें पैदाकर अपनी जीवका चलाते हैं और कुछ भूमिहीन श्रमिक व उनपर निर्भर करनेवाले हैं जो कृपकों की मजदूरी कर अपना पेट पालते हैं। इसी तरह राज्य की लगभग १०.६ लाख जनसंख्या अन्य उत्पादन के साथनों पर अवलंबित है। इस श्रेणी में अधिकांशतः सूनी कपड़ा, कागज, शीशा, मीमेन्ट और मृच्छिल्प प्रभृति वृहत् उद्योगों तथा हाथ-करघा और वीड़ी बनाने, चमड़ा पकाने व चमड़ के सामान बनाने तथा मिट्टी के बर्तन बनाने

<sup>\*</sup>जनसंस्या से सम्बन्धित समस्त आंकड़े जनगणना, १९५१ पर आधारित हैं ।

सदृश कुटीर उद्योगों में लगी हुई जनसंख्या, कोयला, मेंगनीज, बाक्साइट, चूना, लोहा, अभ्रक और डोलेमाइट जैसी खानों में काम करनेवाली जनसंख्या तथा वनोद्योग (लकड़ी काटना, वनोपजें इकट्ठी करना, इत्यादि) में सेवायुक्त जनसंख्या वाणिज्य, यातायात और अन्य सेवाओं व विविध साधनों पर निर्भर करती है। इस तरह जीविका के अनुसार राज्य की समस्त जनसंख्या का विभाजन निम्न प्रकार किया जा सकता है:—

|                                                                                                           | कुल जनसंख्या<br>(लाखों में) | कुल जनसंख्या<br>का प्रतिशत |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| (अ) कृषि साधनों पर अवलम्बित—                                                                              |                             |                            |
| (१) भु-स्वामी कृषक व उनके आश्रित                                                                          | १०५.२                       | ४९.५१                      |
| (२) पूर्णंतः अथवा मुख्यतः दूसरों की भूमि पर खेती करनेवाले व उनके<br>आश्रित ।                              | 9.4                         | 8.89                       |
| (३) खेती करनेवाले श्रमिक व उनके आश्रित                                                                    | ४३.४                        | २०.४१                      |
| <ul> <li>(४) खेती न करनेवाले भू-स्वामी और कृषि-भाड़ा प्राप्त करनेवाले कृषक<br/>व उनके आश्रित ।</li> </ul> | 8.8                         | १.६१                       |
| योग                                                                                                       | १६१.५                       | 98.00                      |
| (व) गैर-कृषि साधनों पर अवलम्बित—                                                                          |                             |                            |
| (१) कृषि के अतिरिक्त अन्य उत्पादन                                                                         | २२.६                        | १०.६०                      |
| (2) वाणिज्य                                                                                               | 9.3                         | 8.39                       |
| (३) यातायात                                                                                               | ₹.१                         | १.४७                       |
| (४) अन्य सेवाएं व विविध साधन                                                                              | १६.०                        | ७.५४                       |
| योग                                                                                                       | 48.0                        | 28.00                      |
| कुल योग                                                                                                   | २१२.५                       | १००.००                     |
|                                                                                                           |                             |                            |

राज्य में प्रायः सभी धर्मो और मतों के माननेवाले रहते हैं, जिनमें से प्रमुख धर्मों के अन्तर्गत यहां २०,२१५,६०७ हिन्दू, ८००,७८१ मुसलमान, ८८,८०२ ईसाई, ३३,३९६ सिख और ९६,२५१ जैन निवास करते हैं। अनुसूचित व आदिमजातियों की जनसंख्या भी यहां काफी (क्रमशः २,८९८,९६८ व २,४७७,०२४) है। इसी प्रकार राज्य में विस्थापितों की संख्या भी बहुत बढ गई है यथा—फरवरी १९५१ तक यहां कुल ११२,७७१ विस्थापित व्यक्ति आ चुके थे, जिनमें से पुरुष तथा स्त्रियों की संख्या कमशः ६१,०७३ व ५१,६९८ थी। उल्लेखनीय है कि अब तक अधिकांश विस्थापित जीवन-यापन के विभिन्न साधनों में लग चुके हैं।

शिक्षा के उत्तरोत्तर विकास से मध्यप्रदेश में साक्षर व्यक्तियों की संस्था में भी काफी वृद्धि हो रही है। सन् १९५१ की जनगणना के अनुसार यहां कुल २८५,२१४ साक्षर हैं, जिनमें से साक्षर पुरुष व स्त्रियों की संख्या कमशः २३२,२६५ व ५२,९४६ है। दूसरे शब्दों में राज्य की प्रतिशत साक्षरता १३.५ है जबिक पुरुष व स्त्रियों की यही प्रतिशतता कमशः २१.८ व ५.१ है। राज्य के विभिन्न जिलों की प्रतिशत साक्षरता की तुलना में अमरावती का स्थान सर्वप्रथम (२४.५ प्रतिशत) आता है। तत्पश्चात् नागपुर (२४.४ प्रतिशत), अकोला (२३.२ प्रतिशत), वर्धा (२१.२ प्रतिशत) और बुलढाना (२०.८ प्रतिशत), आदि का कम आता है। उल्लेखनीय है कि राज्य के सरगुजा और वस्तर जिलों में सबसे कम प्रतिशत साक्षरता (कमशः ३.७ व ४.३) है। किन्तु कुळ वर्षों से राज्य सरकार की बहुमुखी शिक्षा-विकास योजनाओं की कार्यान्विति के फलस्वरूप इन जिलों में तथा राज्य के अन्य भागों में साक्षरता के क्षेत्र में प्रगति हो रही है।

इसी सिलिसिले में राज्य की भाषाओं के विषय में कुछ उल्लेख कर देना अनुचित न होगा। यहां लगभग ३७७ भाषाएं व उपभाषाएं मातृभाषा के रूप में बोली जाती हैं; तथापि हिन्दी और मराठी बोलनेवाली जनसंख्या अधिक है। राज्य में कुल १०,३२०,८७५ व्यक्ति हिन्दी व ६,१८६,४३८ व्यक्ति मराठी वोलते हैं; अर्थात् हिन्दी और मराठी बोलनेवालों की प्रतिशतना ऋमशः ४८.५७ व २९.१२ है। अन्य भाषाओं में कुछ हिन्दी की उपभाषाएं है। राज्य सरकार ने हिन्दी और मराठी को राज्य भाषाएं घोषित कर दिया है।

## मध्यप्रदेश में कृषि

सदा से ही कृषि इस देश के सम्पूर्ण आर्थिक एवं सामाजिक जीवन का केन्द्र-विन्दु रहा है। आज भी उत्पादन, विनिमय, वितरण और उपभोग संबंधी हमारी समस्त आर्थिक कियाएं प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से कृषि पर आधारित हैं। यथार्थ में ''भूमि '' ही हमारी सबसे मूल्यवान सम्पत्ति हैं और खेती जीविका का प्रमुख साधन।

इस भू-भाग को प्रकृति ने विशाल कृषि-योग्य भूमि की देन दी है। इस समय राज्य की लगभग ४० प्रतिशत भूमि पर खेती होती है और लगभग ८ प्रतिशत भूमि वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों द्वारा कृषि-योग्य वनाई जा सकती है। \*राज्य के भू-अभिलेख विभाग के अनुसार सन् १९५२-५३ में उसकी कुल ८३० लाख एकड़ भूमि में से ३८५ लाख एकड़ भूमि कृषि-योग्य थी, जबकि २९९ लाख एकड़ भूमि पर खेती की गई। इन अंकों से स्पष्ट है कि इस प्रदेश में कृषि-भूमि के विस्तार के लिये अभी भी काफी क्षेत्र पड़ा हुआ है।

राज्य की विशेष भौगोलिक स्थिति, भूमि के प्रकार और प्रमुख फमलो के उत्पादन को दूष्टिगत रख उसे स्थूल रूप से तीन प्रकार के क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, यथा—(अ) कपास व ज्वार का क्षेत्र, (व) चांवल का क्षेत्र और (स) गेहूं का क्षेत्र। इन क्षेत्रों के अन्तर्गत आनेवाली कृषि-भूमि और प्रमुख फसलों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता है।

कपास व ज्वार का क्षेत्र.—इस क्षेत्र में वरार के अकोला, अमरावती, बुलढाना और यवतमाल जिलों के अतिरिक्त वर्धा, नागपुर और निमाड़ जिले तथा वरोरा (चांदा जिला) और मौसर (छिंदवाड़ा जिला) तहसीलें आती हैं। इसका अधिकांश भाग दक्षिणी पठार में समाविष्ट है, जिसमें अधिकतर कपास की काली भूमि पाई जाती है। यह भूमि अपनी उर्वरा शक्ति और कुछ विशेष गुणों के लिये प्रसिद्ध है। वर्षाकाल में वह इतनी आईता मंचित कर लेती हैं कि वर्ष भर विना सिचाई के भी उपजाऊ बनी रहती है। कपास, ज्वार, तिलहन और मका, आदि खरीफ फसलें इस भूमि पर वहुतायत में होती है।

चांवल का क्षेत्र.—इसके अन्तर्गत रायपुर, विलासपुर, दुर्ग, भंडारा, वालाघाट और भूतपूर्व देशी रियामतों के क्षेत्र ; चांदा जिले का अधिकांश भाग और जवलपुर तथा सागर जिलों के कुछ भाग आते हैं। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की जमीनें पाई जाती हैं, और इसीलिये यहां अनेक प्रकार की फसलें विभिन्न कृषि-पद्धतियों द्वारा उत्पन्न की जाती हैं; किन्तू चांवल ही इस क्षेत्र की प्रमुख फसल है। यहां चांवल की खेती के लिये अनेक पद्धतियां अपनाई जाती है, जिनमें से रोपण विशेष प्रचलित है। वालाघाट, चांदा और भंडारा जिले में चांवल की खेती इसी पद्धति द्वारा की जाती है। किन्तू इसकी सफलता के लिये पर्याप्त जल-पूर्ति नितान्त आवश्यक है। चांवल पैदा करने की "विआसी पद्धति" भी अधिक लोकप्रिय है। विशेष तौर पर रायपुर, विलासपुर और दुर्ग में यह वहुत प्रचलित है। इसी तरह अन्य क्षेत्रों में भूमि के प्रकार, वर्षा और सिंचाई की सुविधाओं के अनुसार विभिन्न पद्धतियां अपनाई जाती हैं।

मेहूं का क्षेत्र.—इस क्षेत्र में सागर, जवलपुर, होशंगावाद, मंडला और मुलताई तथा सौंसर तहसील को छोड़कर कमशः वैत्ल व छिंदवाड़ा जिले आते हैं। चांवल क्षेत्र के समान इस क्षेत्र में भी विभिन्न प्रकार की भूमि पाई जाती हैं। राज्य के उत्तरी भाग में विध्याचल की पर्वतर्थणियां फैली हैं, जो कड़ी और कहीं कहीं रेतयुक्त पथरीली भूमि से बनी हुई ह। कुछ भू-क्षेत्रों के अतिरिक्त अधिकांश भाग कृषि के लिये अयोग्य हैं। विध्याचल के दक्षिण में नर्मदा नदी का कछार आता है जिसकी काली चिकनी मिट्टी गेहूं की फसल के लिये बहुत उपयुक्त हैं। जवलपुर और होशंगावाद जिलों के विस्तृत गेहूं के क्षेत्र इमी भाग में आते हैं। नर्मदा कछार के दिक्षण में मतपुड़ा पर्वत की शैलमालाएं फैली हुई हैं; किन्तु इनकी भूमि खेती की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, यद्यपि हमारे अमृत्य खिनज पदार्थों के विपुल संचय इसी क्षेत्र में भूगीभित हैं। गेह के क्षेत्र में गेह के अतिरिक्त चना, ममूर, तेवडा और मटर, आदि रबी

फसलें बहुतायत से उत्पन्न की जाती है। इस समय यद्यपि इस क्षेत्र में सिचाई की सुविधाएं बहुत ही स्वल्प हैं, किन्तु बैतूल, छिदवाड़ा और सागर जिले के कुछ भागों में सिचाई सफलतापूर्वक की जा सकती है। दो-फसली भूमि के विस्तृत क्षेत्र इस विभाग की अनोखी देन हैं। इस समय कुछ भू-भागों पर दो-फसली खेती की जाती है; किन्तु अपेक्षित सिचाई व सुविधाएं उपलब्ध होने पर इस दिशा में अधिक उन्नति की जा सकती है।

सम्पूर्ण देश की तुलना में इस राज्य की कृषि-उत्पादन सम्बन्धी स्थिति संतोषजनक है। उदाहरणार्थ, इस राज्य का प्रति-व्यक्ति दैनिक उत्पादन १७ औस है। इस दृष्टि से दूसरे राज्यों की तुलना में उसका दूसरा स्थान आता है। इसी तरह प्रमुख फसलों के अन्तर्गत बोये गये क्षेत्रफल और उनके उत्पादन की दृष्टि से भी राज्य की स्थिति संतोषप्रद है, यथा—चांवल के अन्तर्गत बोये गये क्षेत्र और उसके उत्पादन की दृष्टि से उसका चौथा स्थान, कपास के क्षेत्र व उत्पादन की दृष्टि से दूसरा स्थान व गेहूं के क्षेत्र व उत्पादन की दृष्टि से उसका कमशः तीसरा व चौथा स्थान आता है, जबिक तिलहन के उत्पादन में उसे सर्वप्रथम स्थान प्राप्त है।

#### कृषि-विकास योजनाएं

इस राज्य में प्रति-व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल तथा उसका प्रति एकड उत्पादन अन्य राज्यों अथवा देशों की तुलना में काफी कम है। उदाहरणार्थ, मध्यप्रदेश में गेहूं का प्रति एकड उत्पादन केवल ३०५ पौड ही है, जबिक उत्तरप्रदेश, वम्बई, अमेरिका, इटली और जापान की यही मात्रा कमशः ७८६, ४४७, ८४६, १,३८३ और १,७१३ पौड हैं। इसी तरह चांवल का प्रति एकड उत्पादन भी यहां केवल ४९६ ही है, जबिक उत्तरप्रदेश का यही उत्पादन ६२९ पौड, मद्रास का १,०६८ पौड, इटली का २,९६३ पौड और जापान का २,०५३ पौड है। अतः इस राज्य का भी प्रति एकड उत्पादन उपरोक्त राज्यों अथवा राष्ट्रों के समकक्ष लाने के लिये यहां आधुनिकतम एवं उत्कृष्ट कृषि-पद्धितयों, पर्याप्त सिचाई सुविधाओं, उत्तम खाद और बीज की व्यवस्था, पड़नी भूमि के कृष्यकरण, भूमि के संरक्षण, खेतों की चकवंदी, कृषि-अन्वेपण और समुचित कृषि-साख की पूर्ति, आदि की व्यवस्था अनिवार्य है। राज्य की वर्तमान कृषि-विकास योजनाओं में इन सभी कृषि विषयक कार्यों को स्थान दिया गया है।

#### प्रथम पंचवर्षीय योजना की कृषि-विकास योजनाएं

' राज्य की वर्तमान अधिकांश कृषि-विकास योजनाएं प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आती हैं। योजना का उद्देश्य एक ओर तो राज्य मे खाद्यान्न-आत्मिनर्भरता लाना है, और दूसरी ओर सन् १९५५-५६ तक यहां २.८१ लाख टन खाद्यान्न और २,००० लाख बोझे कपास का अतिरिक्त उत्पादन बढाना है। दोनों ही उद्देश्यों से प्रेरित हो राज्य में योजना के अन्तर्गत अनेक कृषि-विकास योजनायें बनाई गई जिन्हे सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा रहा है। इन योजनाओं के अन्तर्गत प्रस्तावित व्यय की संक्षिप्त रूपरेखा निम्न प्रकार है:——

|         | कृषि-विकास योजना       | यें |       | विकास-व्यय<br>लाख रुपयों में<br>(१९५१-५२ से<br>९५५-५६ तक) |
|---------|------------------------|-----|-------|-----------------------------------------------------------|
| (१)     | प्रशासन तथा विस्तार    |     |       | ८८.२७                                                     |
| (२)     | शिक्षा और प्रशिक्षण    |     |       | ६.४७                                                      |
| (३)     | अन्वेषण                |     |       | १०.७९                                                     |
| (8)     | भूमि-मुघार और कृष्यकरण |     |       | ६५३.५०                                                    |
| (4)     | गौण सिचाई योजनाये      |     |       | १६०.४०                                                    |
| ( \xi ) | खाद और उर्वरक वितरण    |     |       | २९४.४९                                                    |
| (0)     | बीज वितरण योजनायें     |     |       | १७०.९२                                                    |
| (2)     | औजारों की पूर्ति       |     |       | 6.40                                                      |
| (8)     | अन्य योजनायं           |     | • • • | २०.०६                                                     |
|         |                        | योग |       | १,४१३.४०                                                  |

सन् १९५३-५४ तक इन योजनाओं पर कुल ९१६.३७ लाख रुपये की राशि खर्च हो चूकी थी। इनके अन्तर्गत होनेवाले कार्य को स्थूलरूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है—(अ) स्थायी कृषि विकास के लिये सामान्य कृषि विकास कार्य और (व) खाद्य समस्या के निवारणार्थ अधिक अन्न उपजाओ योजनाओं के अन्तर्गत किया जानेवाला कृषि विकास कार्य।

#### (अ) सामान्य कृषि-विकास कार्य--

राज्य की कृषि व्यवस्था का पुनर्संगठन एवं स्थायी विकास करने के लिये यहां निम्नलिखित योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं :---

- (१) कृषि विभाग के विस्तार के लिये अतिरिक्त कर्मचारी,
- (२) कृषि-सहायकों का प्रशिक्षण,
- (३) कृषि अन्वेषणशाला का विस्तार,
- (४) स्नानकोत्तर प्रशिक्षण,
- (५) निदर्शन कामदारों का प्रशिक्षण,
- (६) कृषि-अधिदर्शकों का प्रशिक्षण,
- (७) उद्यानंशास्त्र अनुविभाग, क्षेत्रिकी अनुविभाग तथा सांस्थिकी अनुविभाग की स्थापना,
- (८) भूमि-संरक्षण तथा कृषि-भूमि का विस्तार,
- (९) कृषि-यंत्री अनुविभाग का विस्तार, और
- (१०) पचमढी उद्यान-विकास योजना।

कृषि-विकास योजनाओं की कार्यान्त्रित के लिये बड़ी तादाद में क्षेत्रिकी और निदर्शन कर्मचारियों की पूर्ति आवश्यक है । इस कार्य के लिये योजनावधि में ४३.७५ लाख रुपये की राशि खर्च करने की व्यवस्था की गई है । दुसरी योजना के अन्तर्गत ३.५३ लाख रुपये की निधि से कृषि विद्यालय का विस्तार किया जा रहा है, ताकि कृषि स्नातकों के शिक्षण व प्रशिक्षण की व्यवस्था हो सके। 🏻 कृषि अन्वेषण कार्य को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ४ लाख रुपये की लागत पर विभिन्न स्थानों में कार्यालय तथा प्रयोगशालायें खोलने का कार्य प्रगति पर है । स्नातकोत्तर प्रशिक्षण योजना का उद्देश्य भी कृषि अन्वेषण को प्रोत्साहन देना है। 🛮 इस योजना के अन्तर्गत योजनावधि में १.३४ लाख रुपये के व्यय से ५३ स्नातकों को देश की विभिन्न संस्थाओं में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण दिया जायेगा। निदर्शन कामदारों की प्रशिक्षण योजना १२० प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण देकर बन्द कर दी गई है । इसी प्रकार कृषि-अधिदर्शकों की प्रशिक्षण योजना भी इसी वर्ष ८० प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण देकर बन्द कर दी गई । सातवी योजना के अन्तर्गत २.१६ लाख रुपये, १.७३ लाख रुपये और १.१८ लाख रुपये की लागत पर क्रमशः उद्यानशास्त्र अनुविभाग, क्षेत्रिकी अनुविभाग और सांस्थिकी अनुविभाग खोले जाने की योजना है। इनमें से उद्यानशास्त्र अनुविभाग फलवृक्षों व सागभाजियों की खेती को प्रोत्साहन देगा व उनसे सम्बन्धित विषयों पर अनुसंधान करेगा ; जबकि क्षेत्रिकी अनविभाग फसलों का उत्पादन बढ़ाने व कृषि सम्बन्धी विभिन्न विषयों का अध्ययन करने का प्रयत्न करेगा । इसी तरह सांस्थिकी अनुविभाग कृषि-प्रयोग-क्षेत्रों के परीक्षणों में सम्बन्धित सम्यक-सामग्री का संकलन, विश्लेषण एवं निर्वचन करेगा। आठवी योजना के अन्तर्गत ७.४० लाख रुपये के व्यय से भूमि के कटाव को रोकने व पडती भूमि का कृष्यकरण करने के लिये एक अनुविभाग खोले जाने का प्रावधान किया गया है। कृषि-यंत्री अनुविभाग की विस्तार योजना के लिये भी ७.८६ लाख रुपये का व्यय प्रस्तावित है, ताकि वह अपने कृषि औजारों के नमने बनाने, कुओं की बोरिना करने व विजली के पम्प बैठाने जैसे कार्यों को उचितरूप से सम्पन्न कर सके। अन्तिम योजना के अन्तर्गत १.७२ लाख रुपये की निधि से पचमढ़ी को एक अच्छा स्वास्थ्य केन्द्र (हिल-स्टेशन) वनाया जा रहा है।

#### (ब) अधिक अन्न उपजाओ योजनाएं---

राज्य की पंचवर्षीय अधिक अन्न उपजाओ योजनाओं का उद्देश्य एक ओर तो उसकी प्रतिवर्ष बढनेवाली जनसंस्था को खाद्यान्न की पूर्ति करना है और दूसरी ओर अन्नाभाववाले राज्यों को खाद्यान्न का निर्यात करना है। इसी उद्देश्य से इन योजनाओं के अन्तर्गत खाद्यान्न उत्पादन सम्बन्धी वार्षिक लक्ष्य निर्वारित किये गये हैं। विविध-खण्ड ७

स्थायी योजनाएं. — स्थायी अधिक अन्न उपजाओ योजनाओं में भूमि-विकास और कृष्यकरण योजनाएं आती हैं। भूमि विकास योजनाओं के अंतर्गत रवी बन्वानों को वांधने, रवी क्षेत्रों को दो-फसली क्षेत्रों में वदलने और धान की खती के लिये बंधान बांधने के कार्य आते हैं। इनमें से प्रथम दो कार्यों के लिये सरकार द्वारा कृषकों को ९०—९० रुपये व अंतिम कार्य के लिये ८४ रुपये प्रति एकड़ की दर से ऋण दिया जाता है। सन् १९४४-४५ से जून १९५३ तक ११७,३४१ एकड़ भूमि में नये रबी बंधान बांधे गये व १२७,७०० एकड़ भूमि में पुराने बंधानों को मुधारा गया। सन् १९५३-५४ में भी ४,१३३ एकड़ भूमि में बंधान बांधने का कार्य किया गया और सन् १९५४-५५ में दूसरी ३,००० एकड़ भूमि पर इसी कार्य को चालू किया गया। इसी तरह सन् १९५३-५४ तक २५,०११ एकड़ भूमि को दो-फसली भूमि में परिवर्तित किया गया जविक सन् १९५४-५५ में ५५,००० एकड क्षेत्र को दो-फसली भूमि वनाने के प्रयत्न जारी थे। धान की खेती के लिये भी बंधान बांधने के कार्य में काफी प्रगति हुई है। सन् १९५३-५४ तक १०,३८४ एकड़ की भूमि में ऐसे बंधान बांधे जा चुके थे।

कृष्यकरण का कार्य केन्द्रीय हलयंत्र संगठन और मजीन हलयंत्र केन्द्र योजना के हलयंत्रों द्वारा किया जा रहा है। इसी उद्देश्य से कृषकों को हलयंत्र खरीदने के लिये पंचवार्षिक ऋण भी दिये जाते हैं। केन्द्रीय हलयंत्र संगठन के हल-यंत्रों द्वारा सन् १९५३-५४ तक २३६,१४४ एकड भूमि की जुताई की गई और सन् १९५४-५५ में ११०,००० एकड पर जुताई करने का कार्य किया जा रहा था। इसी तरह मशीन हलयंत्र केन्द्र यो जना के हलयंत्रों द्वारा सन् १९५३-५४ तक १३१,२५० एकड भूमि जोती गई और सन् १९५४-५५ में ६४,८०० एकड भूमि पर जुताई करने का कार्य हो रहा था। साथ ही, सन् १९५३-५४ तक निजी हलयंत्रों द्वारा अपनी भूमि पर जुताई करवाने के लिये कृषकों को २१.०६ लाख रुपये के तकाबी ऋण भी दिये गये।

स्थायी अधिक अन्न उपजाओ योजनाओं की दूसरी श्रेणी है छोटी सिंचाई योजनाएं जिनके अंतर्गत् तालावों और कुओं को खोदने व मरम्मत करने तथा रहटों और पानी के पम्पों को खरीदने के लिये क्रुपकों को तकावी ऋण देने के कार्य आते हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत् १९५१–५३ में ५२३ तालाव व ७२४ कुएं खोदे गये तथा ६८५ रहट व ६४१ पम्प लगाये गये। इस समय इन योजनाओं का कार्य प्रगति पर है।

आवर्तक योजनाएं.——इनके अंतर्गत् खाद, उर्वरक तथा वीज वितरण योजनाएं आती हैं। सन् १९५४ में खाद और उर्वरक वितरण योजना के अंतर्गत् १४,२६२ टन अमोनियम मल्फेट, २६,१५२ टन कम्पोस्ट, ५८८ फास्फेटिक फरटीलायजर और ७१९ टन उर्वरक मिश्रण वांटा गया। वीज वितरण योजनाओं के अंतर्गत् गेरुआ निरोधक गेहूं के बीज और सुधरे हुए धान के बीज बांटे जाते हैं। उदाहरणार्थ, सन् १९५४ में १५,००० एकड भूमि के लिये गेरवा निरोधक गेहूं के बीज व १५२,२३९ मन धान के सुधारे हुए बीज बांटे गये।

अधिक अन्न उपजाओं योजनाओं के अंतर्गत् आनेवाली दूसरी अप्रत्यक्ष योजनाओं में टिड्डियों और कीटाणुओं आदि से फसलों का संरक्षण करने और इसके लिये कृषकों को आवश्यक आर्थिक सहायता तथा मुझाव आदि देने के कार्य आते हैं।

#### द्वितीय पंचवर्षीय योजना और कृषि

डितीय पंचवर्षीय योजना में भी राज्य के कृषि-विकास को काफी महत्व दिये जाने की आजा है। हाल ही में तैयार की गई योजना की रूपरेखा के अनुसार राज्य के कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिये ६,५१०.७८ लाख रुपये की निधि प्रस्तावित की गई है। अनुमान लगाया गया है कि उक्त व्यय से राज्य का खाद्यान्न उत्पादन ५०.६ लाख टन से ५९.६ लाख टन तक बढाया जा सकेगा। इसके लिये वर्तमान खेती की पद्धतियों के स्थान पर उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाई जाने की योजना है। इसी तरह राज्य में पौष्टिक एवं संतुलित भोजन की मात्रा बढाने के लिये विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसी उद्देश्य से गृहचान्न पक्षियों एवं अंडों के उत्पादन में २०० प्रतिशत, दुग्ध-उत्पादन में ५० प्रतिशत, मत्स्य-उत्पादन में २०० प्रतिशत तथा साग-भाजियों के उत्पादन में ६० प्रतिशत वृद्धि करने के लक्ष्य प्रस्तावित किये गये है।

#### सिंचाई योजनाएं

खाद्यान्न-उत्पादन बढाने, अकालों पर नियंत्रण रखने एवं कृषकों का आर्थिक-स्तर ऊंचा उठाने के लिये '' सिचाई '' नितांत आवश्यक है। कृषि प्रधान अर्थ-व्यवस्था तथा अपर्याप्त एवं अनियमित वर्षा को देखते हुए तो सिचाई इस राज्य के लिये अनिवार्यता वन गई है। वैसे तो यहां सिचाई की आवश्यकता का अनुभव १७ वीं शताब्दि में ही होने लगा था, किन्तु इस ओर ठोम कार्य सन् १९०२ के बाद ही आरम्भ हुआ, जबिक सन् १९०१ के सिचाई आयोग ने अकालमुरक्षार्थ विभिन्न सिचाई-कार्य कार्यान्वित करने की जोरदार सिफारिशों की थी। इस आयोग ने ३०० लाख रुपये के ब्यय की एक २० वर्षीय योजना प्रस्तुत की थी, जिसके अनुसार ४५०,००० एकड चांवल की भूमि सीची जा सकती थी। तदनुसार, वैनगंगा और महानदी निदयों से अनेक नहरें निकाली गई और रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भंडारा, बालाघाट, चांदा, जबलपुर और सागर (दमोह) जिलों में कई जल-संचयों का निर्माण किया गया। इन सिचाई कार्यों पर ३०० लाख रुपये की अपेक्षा ४५० लाख रुपये खर्च हुए जिनके द्वारा १० लाख एकड चांवल की भूमि सींची जाने का अनुमान लगाया गया। इसी तरह इस आयोग ने गेटूं की सिचाई के लिये भी कुछ योजनाएं प्रस्तुत की थीं, किन्तु इस ओर मुख्यतः पूंजी की कमी के कारण अधिक कार्य न किया जा सका।

राज्य म सिंचाई कार्यों की विशेष प्रगित द्वितीय महायुद्ध काल और उसके बाद ही आरम्भ हुई, जबिक उसके सामने खाद्यान्न आत्मिनिर्भरता के साथ ही अन्नाभाववाले राज्यों को खाद्यान्न निर्यात करने का प्रश्न खडा हुआ। इसके लिये राज्य में विभिन्न सिंचाई कार्यों का निर्माण कार्य तीन्न गित से आरम्भ किया गया। फलस्वरूप प्रथम पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वित होने के पूर्व यहां ३५ बडे व ८७ छोटे सिंचाई-कार्य चालू हो चुके थे जिनमें से बडे सिंचाईकार्यों द्वारा प्रतिवर्ष ७९४,४९५ एकड व छोटे सिंचाई कार्यों द्वारा प्रतिवर्ष ७९४,४९५ एकड व छोटे सिंचाई कार्यों द्वारा प्रतिवर्ष ५०,१०३ एकड भूमि सींची जाती थी। इनके अतिरिक्त बडे सिंचाई कार्यों में वालाघाट जिले की मुरम तालाव योजना और छिदवाडा जिले की चीचबंद और अरी तालाव योजनाएं भी ५२.०९ लाख रुपये के व्यय से कार्योन्वित हो रही थी। इनमें से मुरम तालाव और चीचबंद तालाब योजनाओं का कार्य सन् १९५१ के पहिले ही समाप्त हो चुका था; किन्तु अरी तालाव योजना का अपूर्ण कार्य पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया।

#### प्रथम पंचवर्षीय योजना की बड़ी सिचाई योजनाए

राज्य की प्रथम पंचवर्षीय योजना में अरी तालाव योजना के अतिरिक्त गंगुलपारा, सरोदा, गोंदली, सांपना दुधवा और डुकरीखेडा तालाब योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है \*।

इन योजनाओं में से अरी तालाव योजना का कार्य ममाप्त हो चुका है। और अन्य ६ योजनाओं का कार्य तीन्न गति से चल रहा है। आशा है कि गंगुलपारा तालाव योजना, डुकरीखंडा तालाव योजना और सांपना तालाब योजना का कार्य जून १९५६ तक ममाप्त हो जाएगा। इसी तरह सरोदा तालाव योजना का कार्य जून १९५७ तक और गांदली तथा दुधवा तालाब योजनाओं के कार्य मार्च, १९५८ तक पूरे होने की आशा है।

## छोटी सिचाई योजनाएं

उपरोक्त बड़ी सिंचाई योजनाओं के अतिरिक्त राज्य में ३२४ लाख रुपये के व्यय से ४८ छोटी सिंचाई योजनाएं भी कार्यान्वित की जा रही हैं। इनके ममाप्त होने पर १२८,३८९ एकड भूमि पर सिंचाई की जा सकेगी। इनके अतिरिक्त अधिक अन्न उपजाओ योजना के अन्तर्गत् भी इस समय १८ ग्राम सिंचाई योजनाएं क्रियान्वित हो रही हैं; जबिक इसी तरह की ५० योजनाएं १८.७० लाख रुपये की लागत से पूरी हो चुकी हैं। इस श्रेणी की चालू योजनाओं पर १०.१७ लाख रुपये व्यय होगा। इन सभी ग्राम सिंचाई योजनाओं से २०,३३१ एकड भूमि सींची जा सकेगी.

## द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सिचाई का स्थान

प्राप्त संकेतों के अनुसार प्रथम पंचवर्षीय योजना की अपेक्षा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सिंचाई को अधिक महत्त्व दिये जाने की आशा है। आगामी योजना के अन्तर्गत् २१ बड़ी सिंचाई योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं, जिनमें से १६ योजनाओं का पर्यवेक्षण हो चुका है, और अन्य ५ योजनाओं का पर्यवेक्षण कार्य प्रगति पर है। सिचाई में अतिरिक्त जल-विद्युत उत्पादन इन योजनाओं की विशेषता होगी। जिन १६ योजनाओं का पर्यवेक्षण पूर्ण हो चुका है उनका कुल अनुमानित व्यय ५,६५३.०४ लाख रुपये होगा तथा उनसे १,८८६,८२० एकड भूमि सीचे जाने व २०,३०० किलोवाट जल-विद्युत्-शक्ति के उत्पादन की आशा है। इसी तरह अन्य योजनाओं पर (जिनका पर्यवेक्षण हो रहा है) अनुमानतः ४,७५८ लाख रुपये खर्च होंगे तथा उनसे १,०२७,५०० एकड भूमि सींची जा सकेगी व २६,००० किलोवाट विद्युत्-उत्पादन किया जा सकेगा। \*उल्लेखनीय है कि हाल ही में तैयार की गई द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा के अनुसार योजनाविध में १,११६,००० एकड अतिरिक्त भूमि सीचे जाने का अनुमान लगाया गया है।

<sup>\*</sup> योजना तथा विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन।

#### भू-राजस्व व्यवस्था

प्राचीनकाल में इस प्रदेश में जागीरदारी प्रथा प्रचलित थी, जिसमें राजा को स्वयं किसानों से भू-राजस्व वसूल करने का अधिकार होता था। यहीं प्रथा बहुत-कुछ अंशों में गोंड राजाओं के राजत्वकाल तक भी प्रचलित रही किन्तु इस काल में राजा कुछ चुने हुए मुखियों द्वारा, जो समयानुसार राज्य को सैनिक महायता करते थे, भू-राजस्व एकत्रित करता था। तत्पश्चात् मराठाकाल में "मौजावारी प्रथा" का प्रादुर्भाव हुआ। इसके अंतर्गत् परगना अधिकारी प्रतिवर्ष एक गांव विशेष का भू-राजस्व वर्ष की फमलों की दशा देखकर ही निर्धारित करता था। तत्पश्चात् गांव के मुखिये की सलाह से समस्त कृपकों में हलों की संख्यानुसार उसका वितरण कर दिया जाता था। किसानों को पट्टे पर (१ से ३ वर्ष की अवधि तक) भूमि जोतने के लिये दी जाती थी। आरंभ में अंग्रेजों ने भी इसी पद्धति को अपनाया। किन्तु किसानों को पट्टे पर दी जाने वाली भूमि की अवधि ३ से ५ वर्ष तक वढा दी गई। सन् १९३५ और १९३८ में किये गये भूमि-चन्दोवस्तों के अंतर्गत यह अवधि २० वर्ष तक वढा दी गई थी। तत्पश्चात् समयान्तुसार इस प्रथा में अनेक परिवर्तन किये गये, और देश की स्वतंत्रता-प्राप्ति तक यहां मालगुजारी, रैयतवारी और ठेके-दारी प्रथाएं प्रचलित रहीं। इनमें से मध्यप्रान्त में मुख्यतः मालगुजारी प्रथा, वरार में मुख्यतः रैयतवारी प्रथा और विलीनीकृत देशी राज्यों में अंशतः ठेकेदारी और रैयतवारी प्रथाएं चालू थीं।

इनमें से रैयतवारी गांवों का प्रबंध राज्य-सरकार करती थी और किमान पटेलों के माध्यम में मरकार को भू-राजस्व (लगान) चुकाते थे। पटेल गांव का प्रवंधक होता था। किन्तु मालगुजारी, जमीदारी अथवा ठेकेदारी ग्रामों का प्रबंध मालगुजार, जमीदार अथवा ठेकेदार करते थे, और वे ही किसानों से भू-राजस्व एकत्रित कर उसका एक निश्चित भाग सरकार को चुकाते थे। किन्तु एक विशेष अधिनियम के अंतर्गत् सन् १९५१ से इन प्रथाओं का अंत हो गया है (इस अधिनियम का विशेष वर्णन आगे दिया गया है)।

इस समय सम्पूर्ण राज्य से भू-राजस्व के रूप में प्रति वर्ष लगभग ४ करोड रुपये की राशि (राज्य के कुल राजस्व का पंचमांश) एकत्रित की जाती है। इस राशि में कृषि-भूमि पर लगाई गई लगान की राशि का ही अधिकांश योग होता है। मध्यप्रान्त बन्दोबस्त अधिनियम, १९२९, और बरार भू-राजस्व मंहिता, १९२८, के अंतर्गत् बन्दोबस्त के समय भू-राजस्व का निर्धारण किया जाता है। राजस्व अधिकारी भू-राजस्व का संकलन करते हैं। राज्य में अकाल या सूखा पड़ने अथवा अन्य किसी कारण से फमलों के बिगड जाने पर सरकार एक मुनिश्चित अनुपात में किसानों को भू-राजस्व पर छूट दे देती है अथवा उसका निलम्बन (Suspension) कर देती है। उदाहरणार्थ, सन् १९५४ में राज्य के किसानों को भू-राजस्व में १.१५ लाख रुपये की छूट दी गई और ५.५७ लाख रुपये की भू-राजस्व राशि निलम्बित कर दी गई।

## भू-धारण व्यवस्था

राज्य के भू-धारियों को स्थूल रूप से निम्नलिखित तीन भागों में वांटा जा सकता है :---

- (अ) ऐसे कृषक जिन्हें भू-स्वामित्व और भू-स्थानान्तरण संबंधी समस्त अधिकार प्राप्त हैं. इस श्रेणी में क्षेत्र-भूस्वामित्वाधिकारी (Plot Proprietors) आते है,
- (व) ऐसे कृषक जिन्हें भू-स्वामित्व के समस्त किन्तु भू-स्थानान्तरण के सीमित अधिकार प्राप्त हैं। इस श्रेणी में अधिकांशतः भूतपूर्व मध्यप्रांत के मौरूसी काश्तकार आते हैं, और
- (स) उप-काश्तकार और पट्टेदार।

प्रथम श्रेणी के अंतर्गत् अधिकांशतः वरार के कृषक आते हैं। मालगुजारी उन्मूलन के बाद अब भूतपूर्व मध्य-प्रान्त और देशी रियासतों के भू-स्वामियों को निज-जोत की भूमि पर मालिक-मकबूजा अधिकार प्राप्त हो गय हैं। अतः ये भी प्रथम श्रेणी के भू-धारियों में गिने जाते हैं। दूसरी श्रेणी के कृषक मौरूसी काश्तकार, रैयत और काश्तकार कहलाते हैं, जिन्हें अपनी जमीनों पर पैतृक अधिकारों के साथ उनमें सुधार करने के अधिकार भी प्राप्त होते हैं। इन कृषकों को निश्चित नजराना देने पर प्रथम श्रेणी के भू-धारणाधिकार भी प्राप्त हो सकते हैं।

वार्षिक पट्टेदारी और उप-काश्तकारी (शिकमी) प्रथा भूतपूर्व मध्यप्रान्त और विलीनीकृत रियासतों में अधिक प्रचिलत नहीं हैं। साथ ही, यहां कानून द्वारा इस प्रथा पर नियंत्रण लगा दिया गया हैं। कानून के अनुसार यदि काश्तकार या मालिक मकवुजा हकदार लगातार १० वर्षों में ७ वर्ष तक अपनी भूमि को पट्टे पर देते रहें तो उप-काश्त-

कार को एक राजस्वाधिकारी द्वारा मौह्सी काश्तकार घोषित किया जा सकता है ? और तब वह राज्य का काश्तकार वन जाता है। मालिक-मकबूजा हकदार का मौह्सी काश्तकार यद्यपि मालिक-मकबूजा हकदार का ही काश्तकार रहता है, किन्तु ऐसी भूमि पर उसको लगान का १२ गुना नजराना चुका देने पर उसे अपने मालिक मकबूजा हकदार के अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। पहिले वरार में भी शिकमी प्रथा (subletting) काफी प्रचलित थी। किन्तु 'वरार दोमाला ग्राम काश्तकारी कानून संशोधन अधिनियम, १९५०', के अंतर्गत् दोमाला ग्रामों के पट्टेदारों और अस्थायी काश्तकारों को स्थायी काश्तकार घोषित कर इस प्रथा पर नियंत्रण लगा दिया गया। इसी तरह बरार काश्तकारी नियमन अधिनियम, १९५१, के पारित होने से भी इस प्रथा पर काफी नियंत्रण लगा गया है।

## भूमि-सुधार

स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद ही राज्य सरकार का घ्यान इस प्रदेश की भू-धारण व्यवस्था में वान्छित सुधार करने की ओर केन्द्रित हुआ। विटिश शासन काल से चली आ रही मालगुजारी व जमींदारी प्रथा वहुत दोषपूर्ण हो गई थी। सरकार व कृपकों में प्रत्यक्ष संबंध न होने से और राज्य की भू-धारण एवं भू-राजस्व व्यवस्था में मध्यस्थों का महत्वपूर्ण स्थान रहने से कृषक-वर्ग का काफी आर्थिक शोपण होता रहा। इसके अतिरिक्त भू-धारण व्यवस्था में भी अनेक दोष हो गये थे। अतः कृषकों की स्थिति और भू-धारण व्यवस्था में उचित सुधार करने के लिये राज्य सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किये हैं, जिनका उल्लेख नीचे किया गया है—

#### मालगुजारी व जमींदारी प्रथा का उन्मूलन

मालगुजारी व जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करने के लिये सबसे पहिले सितम्बर १९४६ में एक प्रस्ताव पारित किया गया था ; किन्तु विधान सभा में वह अक्टूबर १९४९ में ही विधेयक के रूप में आ सका। तत्पश्चात् ५ अप्रेल, १९५० को यह विधेयक 'मध्यप्रदेश स्वामित्वाधिकार (इलाके, महाल, दुमाला जमीनें) उन्मूलन अधिनियम, १९५०, के नाम से पारित किया गया। इस अधिनियम के लागू होने पर राज्य के ४३,००० ग्रामों से मालगुजारों, जमींदारों, जागीरदारों और माफीदारों के सम्पूर्ण स्वामित्वाधिकार समाप्त हो गये और अब सरकार और कृषकों के बीच प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो गया है।

उक्त अधिनियम के अंतर्गत मालगुजारों और जमींदारों की निज जोत, निज घर और उसमें संलग्न भूमि के अतिरिक्त अन्य सभी जमीनें, वन, झाड, तालाव, कुएं, पोखर (निजी तालाब, कुएं अथवा पोखर छोडकर), मत्स्य, जलधारा, नौकायन, पगडंडियां, ग्राम-क्षेत्र, हाट-वाजार और खनिज पदार्थ आदि, जिनपर पहिले मध्यस्थों का अधिकार था, सरकारी हो गये हैं। भूतपूर्व स्वामी अपनी निज-जोत की भूमि को क्षेत्र-स्वामित्वाधिकार के अंतर्गत रख सकते हैं। इमी तरह काक्तकार भी निश्चित नजराना देकर अपनी जमीनों पर क्षेत्र स्वामित्वाधिकार (Plot Proprietory Rights) प्राप्त कर सकते हैं।

भूतपूर्व स्वामियों या मध्यस्थों को उनके अधिकारों के उपलक्ष में मुआविजा दिया जा रहा है। छोटे छोटे स्वामियों को मुआविजों के अतिरिक्त पुनर्वास अनुदान (Rehabiltation grant) भी दिया गया है। इस प्रकार मुआविजों तथा पुनर्वाम अनुदान की कुल राशि लगभग ५ करोड रुपये होती है, जिसमें से पुनर्वाम अनुदान का शोधन तत्काल कर दिया गया। मुआविजों की राशि भी सभी स्वामियों को अधिकतम ८ किस्तों में चुका दी जाएगी। अवतक ३ करोड रुपये से अधिक मुआविजा चुका दिया गया है।

#### निस्तार समस्याएं और उनका निराकरण

मालगुजारी व जमीदारी प्रथा के उन्मूलन से जनता के सभी निस्तार संबंधी साधन (वन, चरोखर भूमि, तालाव, आदि) सरकारों हो गये हैं। उदाहरणार्थ: लगभग १२७ लाख एकड वन-क्षेत्र जिनसे जनता की इमारती व जलाऊ लकड़ी व चारे का निस्तार होता था है २८,००० गांवों के सभी तालाव, जो पहिले जनता के निस्तार में आते थे और लगभग १२२ लाख एकड भूमि जिसमें आवादी, पहाडियां, मडकें आदि स्थित है तथा जो जनता के निस्तारोपयोगी हैं, अब सभी सरकार के अधिकार में आ गये हैं। फलम्बस्प उक्त प्रथा के उन्मूलन के बाद जनता की निस्तार व चरोखर संबंधी अनेक समस्याएं खड़ी हो गई। इनका निराकरण करने के लिये सरकार ने भू-मुधार विभाग खोला है, जिसके अंतर्गत अनेक निस्तार अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। इन अधिकारियों ने अक्टूबर १९५४ तक १७,५०० ग्रामों की

११

निस्तार और चरोखर संबंधी समस्याओं की जांच पडताल समाप्त कर ली थी और ५,५७० ग्रामों में चराई और ५,००० ग्रामों में इमारती व जलाऊ लकडी के कटिबंध (Zones) निर्धारित कर दिये थे, ताकि जनता की उपरोक्त समस्याओं का समाधान हो सके।

#### खेतों की चकबंदी

हिन्दूओं और मुसलमानों की उत्तराधिकार प्रथा ने राज्य में खेतों के अपखन्डन और अर्न्तावभाजन की एक जटिल समस्या खडी कर दी है। इस प्रथा के फलस्वरूप खेतों के आकार वहुत ही छोटे हो गये है। निम्न तालिका से तत्संबंधी स्थित स्पष्ट हो जाती हैं:—

|            |       | कुल कृषि-भूमि की तुलना |
|------------|-------|------------------------|
| खेतों का अ | ाकार  | में खेतों के अंतर्गत   |
| (एकडों     | में)  | प्रतिगत क्षेत्रफल      |
| ५ से नीचे  | • • • | ५१.४६                  |
| ५१०        |       | 89.48                  |
| 8050       |       | १४.८२                  |
| 70-40      |       | १०.६९                  |
| 40200      |       | 7.44                   |
| 800-400    |       | ०.९३२७                 |
| ५०० से ऊपर | • • • | ०.००७३                 |
| योग        |       | 200.000                |

खेतों के आकार छोटे छोटे होने से न तो यांत्रिक खेती ही सम्भव है और न उत्कृष्ट कृषि पद्धितयां मितव्यियता-पूर्वक अपनाई जा सकती हैं। इसी तरह प्रित एकड उत्पादन व्यय भी वढ जाता है। तात्पर्य यह कि कृषि-विकास के लिये ऐसे छोटे आकार वाले खेतों की चकवंदी वहुत आवश्यक है। इस ओर राज्य मे सन् १९२८ में खेतों की चकवंदी संबंधी अधिनियम (Central Provinces Consolidation of Holdings Act, 1928) पारित कर सर्वप्रथम ठोस कदम उठाया गया। पहिले यह अधिनियम केवल छत्तीमगढ में ही लागू किया गया; किन्तु अब वह उन क्षेत्रों में भी लागू हो गया है जहां ट्रेक्टरों द्वारा भूमि जोती गई है। इस समय रायपुर, दुर्ग और सागर जिलों में चकवंदी का काम सफलतापूर्वक चल रहा है। इस अधिनियम के अंतर्गत अब तक लगभग २६ लाख एकड भूमि की चकवंदी हो चुकी है।

#### भूमि की सीमा निर्धारण

आजकल भू-मुघार के क्षेत्र में भूमि की सीमा निर्धारण एक महत्वपूर्ण प्रश्न वन गया है। इस संबंध में योजना आयोग की मिफारिकों और समाजवादी अर्थ-व्यवस्था की ओर सरकारी नीतियों के झुकाव से इस प्रश्न को और भी वल मिल गया है। अभी तक यहां एक व्यक्ति द्वारा रखी जाने वाली अधिकतम भूमि के सिलसिले में कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। किन्तु वरार में अवश्य वरार काश्तकारी नियमन अधिनियम के अंतर्गत परोक्षतः वैयक्तिक खेती के लिये अधिकतम ५० एकड़ तक भूमि रखने का प्रावधान है। इस प्रश्न की जटिलताओं का व्यापक अध्ययन करने और भूमि की अधिकतम सीमा निर्वारण के सिलसिले में अपनी मिफारिशों प्रस्तुत करने के लिये राज्य सरकार ने एक भूमि सुधार सिमित की स्थापना की है। आशा है कि यह सिमित मई १९५६ तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकेगी।

#### भूमि संबंधी अधिनियमों का एकीकरण

इस प्रदेश में लगभग गत ५० वर्षों से भू-धारण संबंधी अनेक पद्धतियां प्रचिलत रही है। सन् १९५० में राज्य में कुछ देशी रियासतों के विलीनीकरण से और भी नई भू-धारण पद्धतियों का प्रादुर्भाव हुआ। किन्तु स्वामित्वाधिकारों के उन्मूलन के बाद राज्य की सभी जमीने (कुछ अनुसूचित जमीनों को छोड़कर) सरकारी हो गई हैं। अतः यह आवश्यक हो गया कि इन विभिन्न पद्धतियों को एकीकृत किया जावे। इसी उद्देश्य से राज्य की विधान सभा में "भू-राजस्व

संहिता विघेयक, १९५३'' (Land Revenue Code Bill, 1953) प्रस्तुत किया गया और वह गत वर्ष पारित भी हो गया है। वैसे तो विघेयक का मुख्य उद्देश्य भू-धारण संबंधी विभिन्न अधिनियमों का एकीकरण करना ही है, किन्तु उसमे भू-धारण, खेतों के वृक्षों, आवादी में मकान संबंधी जमीन के अधिकारों और वरार में पट्टाधारी अस्थायी काश्तकारों के अधिकारों जैसे भू-सुधार प्रश्नों का भी समावेश किया गया है।

#### भू-दान आन्दोलन

राज्य के भू-सुधार कार्यो में आचार्य विनोवा भादे द्वारा आरम्भ किये गये भू-दान आन्दोलन को भी प्रोत्साहन देने का प्रयाम किया गया है। यहां एक भू-दान मंडल की स्थापना करने व आन्दोलन के अंतर्गत प्राप्त की गई भूमि को भूमिहीन व्यक्तियों में वितरित करने के कार्य को मुविधापूर्ण बनाने के लिये विधान सभा ने "मध्यप्रदेश भू-दान यज्ञ अधिनयम" पारित किया है। अधिनियमानुसार भू-दान मंडल की स्थापना हो चुकी है, जिसे राज्य सरकारने १९५४-५५ के वित्तीय वर्ष मे ५०,००० रुपये का अनुदान भी दिया है।

#### कृषि-साल की पूर्ति

कृपकों की निर्वनता और उपरोक्त बहुमुखी कृषि-विकास योजनाओं की अनिवार्य आवश्यकता को देखते हुए राज्य के कृपकों को कृषि-कार्यों के समुचित सम्पादन के लिये पर्याप्त एवं सस्ती साख की पूर्ति की जाना जरूरी है। इस समय यहां कृषि साख की पूर्ति मुन्यतः राज्य-सरकार, सहकारी संस्थाओं, भूतपूर्व मालगुजारों व जमीदारों तथा ग्रामीण साहूकारों द्वारा की जाती है। इनमें से राज्य सरकार उपरोक्त कृषि कार्यकमों में दी जानेवाली वित्तीय सहायता के अतिरिक्त कृपकों को कृपक ऋण अधिनियम (Agriculturists Loans Act) तथा भूमि-सुधार ऋण अधिनियम (Land Improvement Loans Act) के अन्तर्गत प्रतिवर्ष लाखों रुपये के दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है।

इन अधिनियमों के अंतर्गत दिये जानेवाले दीर्घकालीन ऋणों के अतिरिक्त सरकार भू-राजस्व के निलम्बन (Suspension) व छूट (Remission) के रूप में और विभिन्न कप्ट-निवारण उपायों के अंतर्गत भी कृषकों को प्रतिवर्ष लाखों रुपये की तत्कालीन अथवा अस्पकालीन वित्तीय महायता देती है। उदाहरणार्थ—सरकार ने सन् १९५४ में कृपकों को भू-राजस्व के निलम्बन व छूट के रूप में ६.७२ लाख रुपये तथा कप्ट-निवारण उपायों के अंतर्गत कुल ७.७५ लाख रुपये की आर्थिक महायता दी।

इसी तरह महकारी साख संस्थाएं \* भूतपूर्व मालगुजार व ग्रामीण साहकार भी कृषि-साख की पूर्ति में काफी हाथ वटाते हैं। इनमें से साहकारों का योग विशेष महत्वपूर्ण हैं। किन्तु विभिन्न ऋण नियमन अधिनियमों के प्रादुर्भाव से और कुछ वर्षों से राज्य-सरकार व सहकारी साख संस्थाओं के इस क्षेत्र में अधिक प्रभाव वढ जाने से कृषि साख के इस स्रोत का महत्व कमशः घटता जा रहा है।

## मध्यप्रदेश की वन-सम्पत्ति

ऋग्वेद द्वारा "वनस्पित शत्वत्यो विरोह" का उद्घोष करनेवाले भारत भूमि-वासियों में वनों के महत्व की चेतनता प्रागैतिहासिक युग से ही पाई जाती है। पद्म-पुराण का "अपुत्र के लिये वृक्ष ही पुत्र है और एक वृक्ष सहस्र मुपुत्रों का कार्य करता है"—मंदेश युगों में गूंजता आ रहा है। इस प्रकार वन सदा से हमारे राष्ट्रीय जीवन के महत्वपूर्ण अंग रहे है। अपनी बहुमुखी उपादेयता के कारण हमारी सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था उनसे प्रभावित है। एक ओर तो वे भूमि की उर्वरा-शक्ति वढाने तथा उसके कटाव को रोकने, फसलों के लिये अनुकूल जलवाय बनाने और वर्षा में सहायक होने के कारण "कृषि की पोषक माता" का रूप धारण करने हैं, और दूसरी आर विभिन्न प्रकार की उपयोगी बनोत्पत्ति की पूर्ति कर उनके उद्योगधन्थों को पनपने का विस्तृत क्षेत्र प्रदान करने है। ईथन, लकडी व घास आदि दैनिक जीवनो-पयोगी वस्तुओं की पूर्ति कर तो वे जन-जीवन व पशु-जीवन दोनों के ही अविभाज्य अंग वन गये है।

प्रकृति ने मध्यप्रदेश को भी इस असूल्य सम्पत्ति से सम्पन्न बनाया है। सम्पूर्ण राज्य का लगभग ४८ प्रतिशत भु-भाग बनों से भरा है। अनुमानतः वर्ष १९५४ में मध्यप्रदेश में लगभग ६२ हजार वर्गमील का क्षेत्र बनाच्छादित था। सम्पूर्ण देश के बनों के बटवारे पर औमतन प्रत्येक व्यक्ति को जब कि ०.८ एकड वन-भाग मिलेगा तब यदि मध्यप्रदेश के बन क्षेत्र को केवल मध्यप्रदेश की ही आबादी में बांटा जावे तो प्रत्येक व्यक्ति को २ एकड वन-भाग मिलेगा। अत: स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश वन-सम्पत्ति में धनी है। वर्ष १९५१ में की गई गणना के अनुसार मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों में निम्नानुसार वन-क्षेत्र पाये जाते हैं:——

|                              | जिला                                                                       |   | कुल वन-मुमि<br>(एकडों में)              |                                                                                                    | जिला                                   |                                                                               |     | कुल वन-भूमि<br>(एकडों में) |                                                                                                           |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | ( ? )                                                                      | ) |                                         | (२)                                                                                                |                                        | ( १                                                                           | ()  |                            | ( ? )                                                                                                     |
| १२२<br>१२२<br>१५<br>१७<br>१० | सागर<br>जवलपुर<br>मंडला<br>होशंगावाद<br>निमाड<br>वैतूल<br>छिदवाडा<br>वर्धा |   |                                         | १९,३६,०८६<br>६,९२,८८६<br>१६,१९,८९९<br>१५,१५,८१५<br>१३,२८,२८२<br>११,३०,१२३<br>२२,६८,६२७<br>२,२१,५८० | १४.<br>१६.<br>१६.<br>१८.<br>१८.<br>१८. | रायपुर<br>विलासपुर<br>अकोला<br>अमरावती<br>बुलढाना<br>यवतमाल<br>वस्तर<br>रायगढ |     |                            | २४,९४,८२ <b>१</b><br>२५,०४,३६४<br>३,२८,८२४<br>१०,५५,५०९<br>३,८४,९७२<br>९,३३,२४०<br>७६,२८,८९४<br>१०,०४,४६८ |
| ९.<br>११२<br>११२<br>११२      | नागपुर<br>चांदा<br>भंडारा<br>बालाघाट<br>दुर्ग                              |   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ६,२६,९९३<br>४२,६५,९४२<br>१०,०४,४८६<br>११,२६,४११<br>१५,४५,२५८                                       | २२.                                    | सरगुजा                                                                        | योग | <br>अथवा                   | ३९,४५,७००<br>३,९९,७६,१७८<br>६२,४४१ वर्गमील।                                                               |

इस प्रदेश का समस्त वन क्षेत्र निम्नलिखित भागों में विभाजित है :---

- (अ) सरकारी मुरक्षित वन,
- (व) असुरक्षित किन्तु राज्य सरकार के नियंत्रण में रहनेवाले वन,
- (स) सरकारी स्वामित्व वाले ग्रामों के वन, और
- (ड) भूतपूर्व मालगुजारों के स्वामित्व वाले ग्रामों के वन (जो कि अब राज्य सरकार ने अपने अधिकार में ले लिये है)।

इस वर्गीकरण के अनुसार राज्य की कुल वन-भूमि निम्न प्रकार है :---

| वन                                                                                                                                                                                |                                         | क्षेत्रफल<br>(वर्ग मीलों<br>में)   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| (१)                                                                                                                                                                               |                                         | (२)                                |
| (अ) सरकारी सुरक्षित वन (व) सरकारी असुरक्षित वन (जो कि राज्य सरकार के नियंत्रण में है) (स) सरकारी स्वामित्व के ग्रामों के वन (ड) भूतपूर्व मालगुजारों के स्वामित्व के ग्रामों के वन | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ३०,३३६<br>८,१८५<br>१,३८३<br>२०,५३७ |
| कुछ क्षेत्र वर्ग मील                                                                                                                                                              |                                         | ६२,४४१                             |

इन वनों में सरकार को होने वाली आय पिछले ५ वर्षों में लगभग ३॥ करोड रुपये रही है तथा भविष्य में भी उमे करोड रुपयों तक राजस्व प्राप्त होने रहने की आशा है।

#### वनोत्पत्ति

जहां तक बनोत्पत्ति का प्रश्न हैं राज्य में मिश्रित बनों, सागौन के बनों, साल के बनों व बांस के बनों के बिस्तृत क्षेत्र हैं। इनसे प्राप्त होने बाली बनोत्पत्ति में इमारती लकडी, जलाऊ लकडी व अनेक प्रकार की गौण उपजें शामिल हैं। इमारती लकडी में सागौन, साज, सेमल, बीजा, हल्दुआ, तिन्त्रा, शीशम, मलई आदि किस्म की लकडी बहुतायत से पाई जाती हैं। सागौन की मूल्यबान लकडी जबलपुर, होशंगाबाद, सागर, बैतूल, छिदवाडा, सिबनी, वर्धा, नागपुर, अमरावती, चांदा, यवतमाल और पश्चिमी बरार के बन-क्षेत्रों में काफी मात्रा में होती हैं। मंडला, बाालाघाट, रायपुर, बिलासपुर, बस्तर और कांकेर के बनों में भी सागौन अपेक्षाकृत कम मात्रा में प्राप्य है। इन में से बोरी (होशंगाबाद) और अलापिली (चांदा) के बनो का सागौन अपनी उत्तम किस्म के लिये प्रसिद्ध है। साल लकडी के लिये बालाघाट, मंडला, बिलासपुर, दक्षिणी रायपुर, रायगढ एवं बस्तर के बन-क्षेत्र उल्लेखनीय हैं। दूसरी किस्मों की लकडी भी राज्य के मिश्रित बनों में विपूल मात्रा में पाई जाती है।

इमारती एवं जलाऊ लकडी के अलावा राज्य के वनों से गौण वनोपजें भी प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। इनका मूल्य वर्ष १९५२-५३ में अनुमानतः लगभग १,१०,१७,००० रुपये था। गौण वनोपजों में मुख्य रूप से बांस, लाख, हर्री, पशु-घास, अन्य घाम, गोंद, खनिज पदार्थ, तेंदू के पत्ते और जडी-बूटियां शामिल हैं।

#### वनोत्पत्ति का औद्योगिक उपयोग

यह गौण बनोत्पत्ति उद्योगधन्थों के लिये अत्यंन उपयोगी होती हैं; विन्ति यूं कहा जाय िक कुछ उद्योग तो इन बनोपजों पर ही आधारित है तो अतिशयोक्ति न होगी। बनोत्पित्त पर आधारित उद्योगधन्धे स्थूल रूप से तीन प्रकार के होते है—(अ) रासायिनक उद्योग—जिनमें कागज उद्योग, कोयला उद्योग, चमडा पकाने का उद्योग, लाख व चपडे के सामान बनाने का उद्योग, तेल व महुआ की शराब बनाने का उद्योग, वार्निश व कत्था बनाने का उद्योग, आदि शामिल हैं, (व) यांत्रिक उद्योग—इनमें आरा मशीन के कारखाने, सेमल, शीशम और सागौन से प्लाईवुड बनाना, माचिम बनाना, हेंडिल व खिलौने आदि बनाना, फर्नीचर व कृषि औजार बनाना तथा टोकिनयां व चटाइयां आदि बनाना शामिल हैं, और (स) औषि निर्माण सम्बन्धी उद्योग—जिसके अन्तर्गत करंजी व आंवला आदि का तेल बनाना, त्रिफला बनाना व जंगली जर्डी-बूटियों से आयुर्वेदिक औषिधयां बनाना शामिल है।

(अ) रासायिनक उद्योग.—रासायिनक उद्योगों की श्रेणी में कागज उद्योग \* विशेष उल्लेखनीय है। इस उद्योग के लिये आवश्यक कच्चे माल (वांस, मलाई व सबई घास आदि) की पूर्ति में यह राज्य सर्वाधिक सम्पन्न है। ईंघन व शक्ति के लिये यहां कोयला व विद्युत्-शिक्त की सुविधाएं भी प्राप्य हैं। इस दिशा में राज्य की साधन-सम्पन्नता को दृष्टि में रखते हुए ही भारत में सर्वप्रथम अखवारी कागज के उत्पादनार्थ नेपा मिल (निमाड जिला) और अन्य तरह के कागज के उत्पादन हेतु बल्लारपुर पेपर एन्ड स्ट्रा मिल (चांदा जिला) की स्थापना की गई।

कोयला उद्योग.—कागज उद्योग के पश्चात् वनोत्पत्ति पर आधारित उद्योगों में हूमरा स्थान कोयला उद्योग को प्राप्त है। राज्य के मुरक्षित वनों द्वारा प्राप्त कड़ी लकड़ी (जो इमारती कामों के लिये अनुपयोगी होती है) द्वारा विपुल मात्रा में कोयला वनाया जाता है। इमसे राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति तो होती है, किन्तु उसका अधिकांश भाग अन्य राज्यों को निर्यात कर दिया जाता है। इस समय कोयले का उत्पादन "खुली हवा पद्धति" द्वारा होता है। किन्तु वह अधिक दोषपूर्ण होने से कोयले का वहुत कुछ भाग अनुपयोगी हो जाता है। अतः कोयला उत्पादन की वैज्ञानिक एवं उत्कृष्ट पद्धति अपनाई जाना आवश्यक है।

चमडा पकाने का उद्योग.—कच्चा चमडा पकाने के आवश्यक पदार्थ इस राज्य में प्रचुर मात्रा में पाये जाते हैं। ऐसे पदार्थों में हर्रा सबसे महत्त्वपूर्ण है, जिसका न केवल आंतरिक व्यापार में बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में बडा मान है। हर्रा के अतिरिक्त वबूल, कच्छ की छाल, धावडा के पने आदि उपयोगी चीजें यहां काफी पाई जाती हैं। किन्तु अभी यह उद्योग असंगठित और हीन हालत मे होने से इन पदार्थों का उपयोग राज्य में ही न होकर उनका अधिकांश भाग बाहर भेज दिया जाता है।

लाख व चमडे का सामान बनाना.— सम्पूर्ण देश में लाख व चपडे के उत्पादन की दृष्टि से मध्यप्रदेश का आंशिक रूप से एकाधिकार हैं। लाख मुख्यतः घोंट, पलास और कुमुम नामक जंगली वृक्षों से जो क्रमशः दमोह, गोदिया और धमतरी में अधिकांशतः पाये जाते हैं, काफी मात्रा में एकत्रित की जाती हैं। गोदिया, धमतरी और रायगढ के लाख व चमडे के कारखानों में उससे चमडा तैयार किया जाता है जिसका अधिकांश भाग कलकता द्वारा अमरीका आदि देशों को निर्यात कर दिया जाता है। कुछ लाख का उपयोग चूडियां व अन्य वस्तुएं तैयार करने में भी किया जाता है। यह उद्योग डालर-अर्जक होने से उसका अधिक विस्तार किया जाना वान्छनीय है।

इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले उद्योगों में रूमा आदि तेल और कत्था तैयार करने जैसे उद्योग भी उल्लेखनीय हैं। रूमा द्वारा सुगंधित तेल तैयार करने का कुटीर उद्योग अमरावती, निमाड, वैतूल और पश्चिमी वरार में, जहां रूसा घास बहुतायत से पाई जाती है, असंगठित अवस्था में पाया जाता है। परन्तु अधिकांश कच्चा माल इन स्थानों से निर्यात कर दिया जाता है। रूसा घास के अतिरिक्त इस राज्य के वनों में खश, लव्हेन्डर, केवडा आदि उपयोगी वनोपजें भी प्राप्य हैं, जिनका औद्योगिक उपयोग काफी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। खैर की लकड़ी से कत्था वनाने का उद्योग भी आर्थिक दृष्टि से राज्य का काफी लाभदायक उद्योग है। यह उद्योग सागर, होशंगाबाद और जवलपुर जिलों में केन्द्रित है। इन उद्योगों के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के वार्निश व रंग वनाने तथा महुए से शराब उतारने के कुटीर उद्योग भी इस राज्य में असंगठित अवस्था में पाये जाते हैं।

- (ब) यांत्रिक उद्योग.—वनोत्पत्ति पर आधारित यांत्रिक उद्योगों में आरा-मशीनों द्वारा लकडी चीरने व लकडी के विभिन्न सामान तैयार करने का उद्योग राज्य का सबसे महत्त्वपूर्ण उद्योग है। राज्य में इमारती लकडी की अपरिमित पूर्ति के कारण यह उद्योग नागपुर और जवलपुर जैसे औद्योगिक एवं व्यापारिक केन्द्रों में काफी विकसित हो गया है। इसके अतिरिक्त सेमल, शीशम और सागौन में प्लाईवुड बनाने का उद्योग भी उल्लेखनीय है। किन्तु आवश्यक मशीनरी एवं साधनों के अभाव में उसका अभी अपेक्षित विकास नहीं हो पाया है। इसी तरह सेमल की लकडी से माचिस बनाने व विभिन्न प्रकार के खिलौने तैयार करने, वांस से टोकनियां व चटाइयां आदि बनाने और कृषि के औजार तैयार करने के कृटीर उद्योग राज्य के हजारों विकेन्द्रित ग्रामों में पाये जाते है।
- (स) औषधि निर्माण सम्बन्धी उद्योग.—राज्य के विशाल वनों से हर्रा, बहेरा, आंवला और करंजी सदृश औषधोपयोगी अनेक वनोपजे और जडी-वृदियां अपरिमित मात्रा में प्राप्य हैं, जिनमें अनेक बहुमूल्य आयुर्वेदिक औषधियां तैयार की जा सकती हैं। किन्तु अभी तक इस उद्योग का वान्छनीय विकास नहीं हो पाया है। हर्ष की बात है कि राज्य सरकार ने इस उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये रायपुर में एक आयुर्वेदिक विद्यालय खोला है और उससे संलग्न एक आयुर्वेदिक-रसशाला की स्थापना करने पर भी विचार कर रही है जो औपधोपयोगी वनोपजों से आयुर्वेदिक औषधियां तैयार करने के सिलसिले में अनुसंधान करेगी।

राज्य के उपरोक्त उद्योगधन्थों की वर्तमान स्थिति फिलहाल उतनी संतोषजनक नहीं है। जितनी कि होना चाहिये अथवा हो सकती है। यहां अमूल्य वनोत्पत्ति प्रचुर मात्रा में होने हुए भी उसका वान्छनीय औद्योगिक उपयोग नहीं हो पाया है।

#### वन-विकास योजनाएं

मध्यप्रदेश सरकार भी वन-विकास के लिये जागरूक है। उसने मालगुजारों व जमींदारों के स्वामित्व से वनों को अपने अधिकार में करने, वन्य-जीवन के रक्षार्थ उचित त्रिधेयक बनाने और वन-विकास की बहुमुखी योजनाएं कार्यान्वित करने की ओर कदम बढाया। इनमें से वन-विकास योजनाएं विशेष महत्त्व रखती हैं। इन योजनाओं का कार्य त्रिमुखी कहा जा सकता है.—प्रथम-प्रशासनिक, द्वितीय-शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक, एवं तृतीय-वन-विकास सम्बन्धी।

वन-विकास की योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित ४ योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं:---

- (अ) वर्किंग प्लान सर्किलों की स्थापना,
- (व) चालू कामों को पूरा करना,
- (स) वन-मार्गो और पृत्रों का निर्माण, और
- (इ) आदर्श वन-ग्रामों की स्थापना।

विका प्लान सिकलों की स्थापना.—निश्चय किया गया है कि योजना काल में १५ वर्किंग प्लान सिकल स्थापित किये जावेंगे । वर्ष १९५०-५१ में ७ वर्किंग प्लान सिकलों का सर्वेक्षण पूर्ण हो चुका था तथा ६ प्लानों का सर्वेक्षण जारी था । योजना अविध में स्थापित किये जानेवाले १५ वर्किंग प्लानों का सर्वेक्षणकार्य भी जारी है ।

चालू कामों को पूरा करने की योजना. युद्धकाल में युद्ध सामग्री की पूर्ति के कारण हमारे वन काफी उपेक्षित रहे तथा उनकी आवश्यकता से अधिक क्षति हुई। निजी जंगलों के स्वामियों ने भी उनका बुरी तरह उपयोग किया। क्षतिग्रस्त वनों की स्थिति मुधारने के उद्देश्य से प्रथम पंचवर्षीय योजना में २८०,००० एकड वनों को सुधारने का लक्ष्य निर्घारित किया है। वर्ष १९५१ से १९५३ तक ६२,५८३ एकड जंगलों के सुधार का कार्य पूर्ण हो चुका था। इस अविध में कार्य की अपेक्षित प्रगति न हो सकने का मुख्य कारण प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव रहा है। चूंकि अव प्रशिक्षण कार्य तेजी पर है, अतः आशा की जाती है कि यह कार्य भविष्य में तीव्रगति से सम्पन्न किया जा सकेगा।

वन-मार्गों एवं पुलों का निर्माण.—राज्य के वन-क्षेत्रों में अच्छे मार्गों का न होना भी वन-विकास के लिये एक वडी रुकावट है। राज्य सरकार ने इस रुकावट को दूर करने के लिये वर्ष १९५६ तक २०० मील की सडकों का - निर्माण करने का निश्चय किया है। इस कार्य में वान्छनीय प्रगति हो रही है।

आदर्श वन-ग्रामों की स्थापना.—राज्य में १,१३२ वनग्राम हैं जिनकी आवादी १२०,७१६ है। इनमें से मुख्य-मुख्य ग्रामों में निम्निलिखित सुधार किये गये हैं :—

- (अ) हस्तकला कौशल व प्राथमिक शिक्षण हेतु शालाओं की स्थापना करना,
- ं (व) मलेरिया निरोधक कार्यवाहियों का प्रवंध करना,
  - (स) बहुउद्देशीय समितियों की स्थापना करना,
  - (ड) मनोरंजन के साधन जुटाना एवं
  - (इ) साप्ताहिक बाजार भराने की व्यवस्था करना।

इसके अतिरिक्त इन ग्रामों में समुचित जल-पूर्ति के लिये भी विशेष कार्य किये जा रहे हैं।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में वन—राष्ट्र की बहुमूल्य प्राकृतिक सम्पत्ति वनों से अधिकतम लाभ लेने के उद्देश्य से आज्ञा की जाती है कि आगामी पंचवर्षीय योजना में वनों के विकास पर काफी व्यय किया जावेगा! संभावना है कि आगामी योजना में वन-विकास के लिये २० करोड रुपयों का प्रावधान किया जावेगा।

# मध्यप्रदेश में पशुधन

सन् १९५१ की पशु-गणना के अनुसार देश की कुल २,९२२.२ लाख पशु-संस्था में से मध्यप्रदेश की कुल पशु-संस्था १७४.५८ लाख थी। किन्तु सन् १९५२-५३ में यह संस्था बढ़कर १९१.५९ लाख हो गई। देश के 'अ' और 'ब' वर्गीय राज्यों की गोधन-संस्था संबंधी तुलना में इस राज्य का चौथा स्थान (१४८.५९ लाख) आता है; जबिक उत्तरप्रदेश (२३५.१३ लाख), अविभाजित मद्रास (१५२.९७ लाख) और विहार (१५२.९७ लाख) कमशः पहला, दूसरा तथा तीसरा स्थान प्राप्त करते हैं। विभिन्न वर्षों में मध्यप्रदेश की पशु-संस्था संबंधी स्थित निम्नप्रकार थी\*:—

| (संख्या हजारों में) |  |          |         |       |                |                |           |
|---------------------|--|----------|---------|-------|----------------|----------------|-----------|
| वर्ष                |  | गोधन     | भैस     | भेड   | वकरे व वकरियां | अन्य पशु       | कुल पशुधन |
| ( \( \)             |  | (?)      | ( ¾ )   | ( & ) | (५)            | (६)            | (७)       |
| १९४६-४७             |  | १०,५५३.० | 2,८९६.७ | २६४.४ | १,४९२.१        | ११७.७          | १४,३२३.९  |
| १९४८-४९             |  | १३,३८९.४ | ٥,३९२.४ | ३०२.६ | १,९७२.७        | <b>†१४२.</b> ७ | १८,१९९.८  |
| १९५०-५१             |  | १४,८५८.३ | 2,499.6 | ₹₹0.6 | ₹,300.8        | ४३१.६          | २०,५२०.५  |
| १९५२-५३             |  | १३,९८१.३ | ٥,३८७.७ | ३४२.५ | 2,88%.8        | ३३३.५          | १९,१५९.४  |

<sup>\*</sup>प्राप्ति स्थान—भ्-अभिलेख विभाग, मध्यप्रदेश शासन। †इन अकों में सुअरो की संख्या सम्मिलित नहीं है।

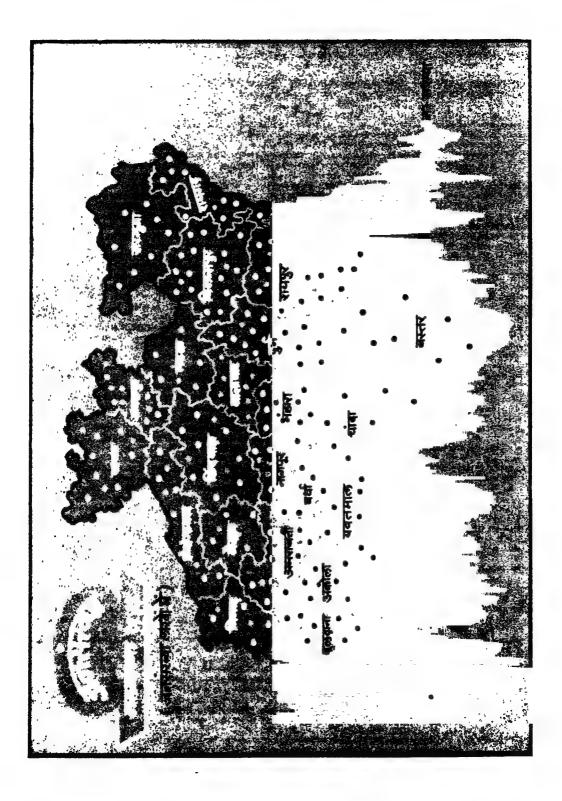

सम्बाह्म के अनुसार जनसङ्ख्या

(Table 1897)

रवर्ष की भूमि पर रवेती करवेचाले कृषक व इनके आजित (४६-५%)

ट्रली की भूमि पर खेती करनेवारे कृषक व उनके अधीत (४-५ %)

रवेती करनेकके जज़दूर व उनके आमित (२०-४ %)

स्वेती व करनेकारे भूतिक क्वामी और कृषि नेक प्राप्त करनेकार्र व उनके आमितः (१-६ %) कृषि के आतिरिक्त अन्य उत्पादन (१० ६ %)

वाणिज्यः (४-४%)

बातायात (१.५%)

अन्य सेवाएं तथा साधन (७.५%)

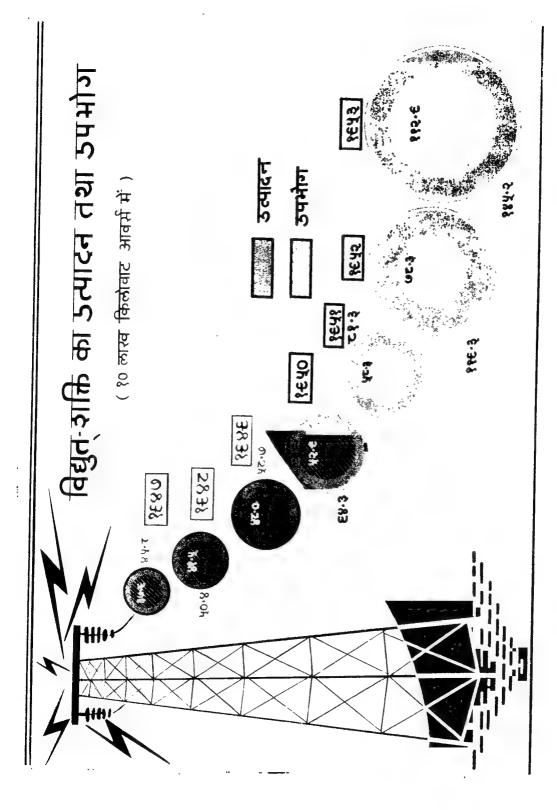

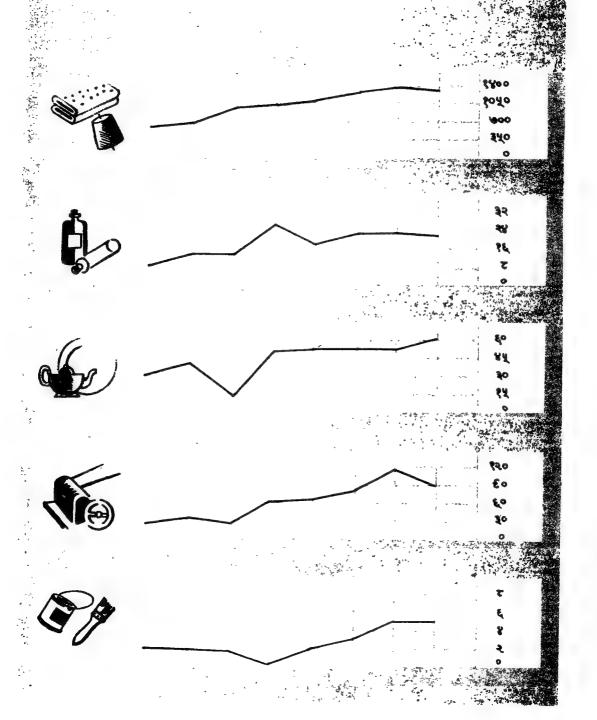

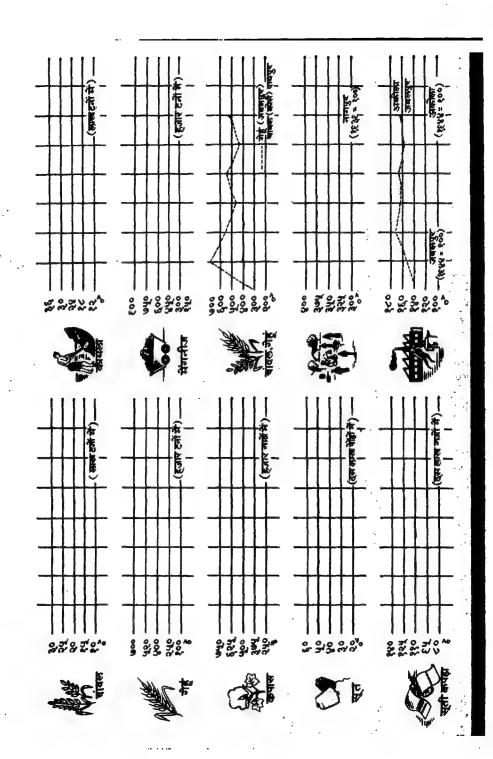

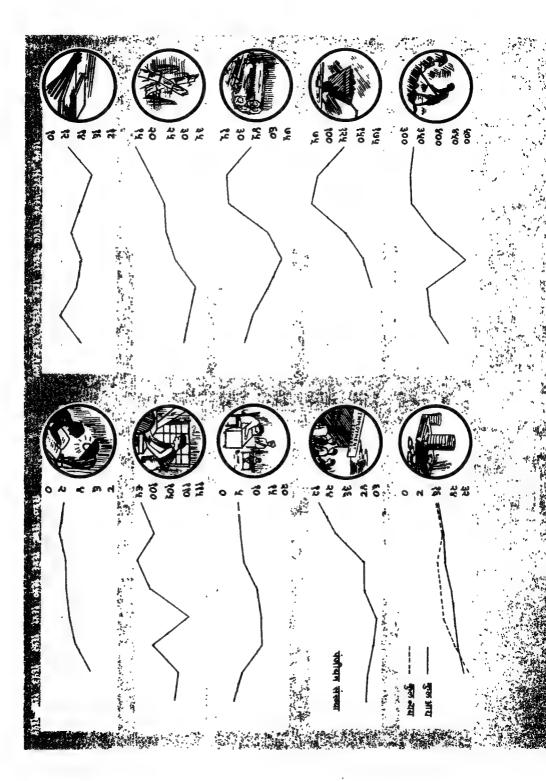

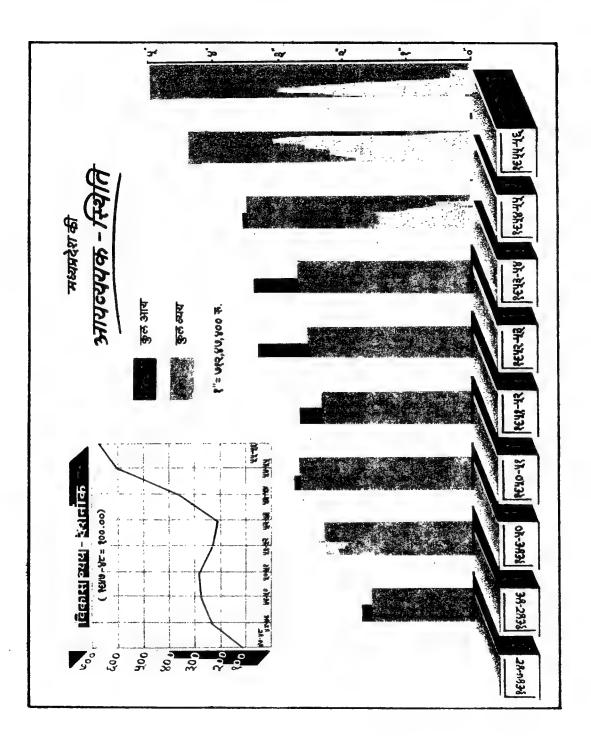

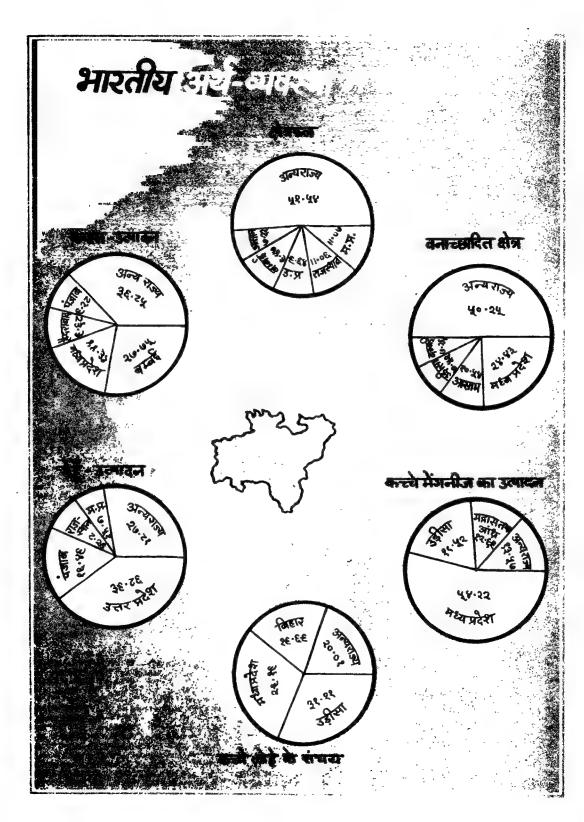

अपनी बहुमुखी उपयोगिता के कारण इन पशुओं ने राज्य की अर्थ-व्यवस्था में गहरा स्थान प्राप्त कर लिया है। कृषि और आवागमन कार्यों में बैलों से लिये जानेवाले काम के अतिरिक्त राज्य को अन्य पशुओं से प्राप्त पदार्थों से भी काफी आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। पशुधन से प्राप्त होनेवाले पदार्थों में दूध, घी, मक्खन, खोवा, छाना, हिड्डियां सींग, खुर, चमड़ा, त्वचा व हिड्डियों की खाद प्रमुख है। सन् १९५१ की पशु-गणना के अनुसार राज्य में पशुधन से प्राप्त होनेवाले पशु-पदार्थों का मृत्य २१,४५,६४,००० रुपये आंका गया है।

# पशुधन से प्राप्त होनेवाले पदार्थों की मात्रा व उनका मूल्य

| •                         |                                         | •               |                   |  |  |
|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------------|--|--|
| पशु-पदार                  | रें                                     | मात्रा          | मूल्य             |  |  |
|                           |                                         |                 | (लाख रुपयों में ) |  |  |
| (१)                       |                                         | (२)             | (३)               |  |  |
| ( ) /                     |                                         | ( \             | ( \ )             |  |  |
| दूध—जिसका द्रव्यरूप में उ | ययोग किया जाता है                       | ४,६१८.० हजार मन | ९२३.६०            |  |  |
| घी                        |                                         | ३६९.० हजार मन   | ७३८.००            |  |  |
| मक्खन                     |                                         | ७७.० हजार मन    | ११५.५०            |  |  |
| खोवा                      |                                         | २७.० हजार मन    | २१.६०             |  |  |
| छाना                      | • • • • • • •                           | ३.५ हजार मन     | २.१०              |  |  |
| दही                       |                                         | ३.३ हजार मन     | 0.33              |  |  |
| अन्य दूध संबंधी उत्पत्ति  |                                         | ११.४ हजार मन    | २.२८              |  |  |
| मांस                      |                                         | १४,४४८ टन       | १४४.४८            |  |  |
| हड्डियां                  | • • • • • • • •                         | ७,२०० टन        | १.४४              |  |  |
| ऊन                        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ४,०१,८४० पौंड   | ५.५३              |  |  |
| सींग और खुर               | • • • • • • •                           | २६,६२० मन       | २.६६              |  |  |
| चमड़ा (बैल व भैंस)        |                                         | २४,२३,६०० मन    | १५२.२९            |  |  |
| त्वचा                     | •••                                     | ११,९४,३०० टुकडे | ३५.८३             |  |  |
|                           |                                         | योग             | २,१४५.६४          |  |  |

उपरोक्त पशु-पदार्थ अनेक लघु-प्रमाप व बृहत-प्रमाप उद्योगों की स्थापना व उनके विकास के लिये विस्तृत क्षेत्र प्रस्तुत करते हैं। उदाहरणार्थ, राज्य में चमडा पकाने व चमड़े के सामान बनाने का उद्योग और उर्वरक उद्योग बड़े पैमाने पर स्थापित किया जा सकता है। इसी तरह सींग, खुर, चमडा, ऊन, आदि से विभिन्न उपभोग्य पदार्थ बनाने वाले अनेक लघु-प्रमाप व कुटीर-उद्योग पनप सकते हैं। इस समय यहां चमड़े (चमड़ा पकाना व चमड़े का सामान बनाना) और ऊन (कताई व बुनाई) के कुटीर-उद्योगों का ही विशेष स्थान है, जिनके उपक्रमों की संख्या सन् १९५१ में क्रमशः ७०९ और २,९४४ थी। " फिर भी हम इन पदार्थों का अपेक्षित औद्योगिक उपयोग नहीं कर पाये हैं। आशा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उनका वांछनीय उपयोग किया जाएगा, जिसमे हजारों व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा और राज्य को लाखों रुपयों की आमदनी हो सकेगी।

पशु-संवर्धन व पशु-चिकित्सा.—उपर्युक्त विवरण से राज्य की अर्थ-व्यवस्था में पशुओं का महत्त्व स्पष्ट हो जाता है किन्तु दुर्भाग्यवश उनकी स्थित काफी दयनीय रही है। गाओलाओ, निमाडी, उमरेघा और मालवी आदि कुछ जातियों के ढोरों के अतिरिक्त राज्य के अन्य ढोरों की हालत संतोषजनक नहीं है। समुचित चिकित्सा-व्यवस्था व

खुराक के अभाव में वे दुर्बल और रोगग्रस्त होते हैं। उनकी उपेक्षित एवं दयनीय स्थिति के कारण उनसे प्राप्त होने वाले पदार्थों की मात्रा भी अपेक्षाकृत कम रहती है और इस तरह राज्य में उपलब्ध पशुओं से हम उतना लाभ नहीं उठा पाते हैं जितना कि लाभ मिल सकता है अथवा मिलना चाहिये।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत सरकार व राज्य सरकार ने पशुओं की दशा सुधारने के लिये अनेक महत्त्वपूर्ण योजनाएं बनाई हैं; जिन्हें कियान्वित किया जा चुका है, किया जा रहा है अथवा किया जावेगा। इन योजनाओं में जो अधिकांशतः प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आती है, पशुओं की नस्ल सुधारने एवं पशु-चिकित्सा, पशु-चिकित्सा शिक्षा व प्रशिक्षण आदि की सुविधाएं प्रदान करने पर विशेष जोर दिया गया है। स्पर्शजन्य रोगों पर नियंत्रण करने की दिशा में भी काफी प्रयत्न किये जा रहे हैं। इसी तरह दुग्ध-उत्पादन बढ़ाने व दुग्ध पूर्ति की समुचित व्यवस्था करने के लिये भी राज्य सरकार प्रयत्नशील है।

पशुओं की नस्ल मुधारने की दिशा में राज्य में अनेक आदर्श-ग्राम केन्द्रों (Key Village Centres) की स्थापना विशेष उल्लेखनीय है। ऐसे हरएक केन्द्र में लगभग १० गांव आते हैं जिनमें ६०० से ८०० तक गायें पाई जाती हैं। प्रत्येक आदर्श-प्रांम केन्द्र में अच्छी नस्ल के ६ से ८ तक प्रमाणित सांड रखें जाते हैं। राज्य सरकार इन केन्द्रों को आगे चलकर पशु-प्रजनन केन्द्रों में बदलना चाहती है, तािक विभिन्न जाितयों के सांड पर्याप्त संख्या में मिल सकें और मम्पूर्ण राज्य में नस्ल-मुधार का कार्य सम्पन्न किया जा सके। फिलहाल सरकार ने तेलनखेडी, बोड, गढी, देवल, पकरिया और हेटीकुन्डी में ऐसे ६ पशु-प्रजनन केन्द्र (Cattle Breeding Centres) भी खोले हैं, जिनका प्रमुख उद्देश्य नस्ल-मुधार करना ही हैं। इन केन्द्रों में नस्ल-मुधार के अतिरिक्त दुग्ध-उत्पादन बढाने के भी प्रयत्न किये जाते हैं।

पशु-नस्ल-सुधार के हेतु सरकार द्वारा कृत्रिम रेतन केन्द्रों (Artificial Insemination Centres) की स्थापना भी महत्त्वपूर्ण है। अब तक राज्य में ऐसे ४ केन्द्र खुल चुके हैं तथा वे सफल भी हुए हैं। इन केन्द्रों की सफलता का आभास तो हमें इससे मिल जाता है कि केवल नागपुर कृत्रिम रेतन केन्द्र में ही सन् १९५३ में ५३२ गायें व २१४ भैंसें फलाई गई।

इकटंगिया, एन्थेन्स, पगुमाना आदि स्पर्शंजन्य रोगों से पशुओं को बचाने के लिये भी राज्य सरकार का पशु-चिकित्सा विभाग कार्यरत हैं। राज्य के पगुओं की चिकित्सा के अतिरिक्त अन्य राज्यों से आनेवाले पशुओं के स्पर्शंजन्य रोगों पर भी नियंत्रण रखने का प्रयास किया जाता है। इस कार्य के लिये राज्य की सीमाओं पर २३ क्वारेन्टाईन स्टेशनों की स्थापना की गई हैं, जहां वर्ष १९५४ में १३२,४११ पशुओं को टीके लगाये गये। क्षीणकाय एवं अलाभकारी पशुओं के लिये राज्य सरकार ने देवल (सागर) मे एक गोसदन भी बनाया है। इसके अतिरिक्त अलाभकारी गायों को हत्या से बचाने के लिये राज्य में ५२ गौशालायें व पिजरापोल कार्यरत हैं, जिनमें ५८,००० पशु रह रहे हैं। इन संस्थाओं द्वारा प्रतिवर्ष ३,६३,००० रुपया खर्च किया जाता है। इनके कार्यों को अधिक उपयोगी बनाने की दृष्टि से राज्य सरकार इस प्रयत्न में है कि पशुपालन एवं चिकित्सा विभाग की सहायना से इन संस्थाओं में रहनेवाले पशुओं को अधिक स्वस्थ व अधिक दुध देनेवाला बनाया जा सके।

पशु-चिकित्सा विभाग को अधिक साधन-सम्पन्न बनाने व पर्याप्त रूप से विस्तृत करने के लिये भी राज्य सरकार ने अनेक कदम उठाये हैं। इस हेतु विभाग में काम करनेवाले लोगों को प्रशिक्षित करने का कार्य प्रारंभ किया गया है। पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इस विभाग को ५०० से अधिक प्रशिक्षित व्यक्तियों की सेवाओं का लाभ मिलने लगेगा। इसी उद्देश्य में राज्य सरकार ने जवलपुर में एक पशु-चिकित्सा महाविद्यालय भी प्रारंभ किया है।

शहराती क्षेत्रों में दूब की कमी पूरी करने व दुधारू पशुओं की दुग्ध-उत्पादन क्षमता बढाने के उद्देश्य से राज्य-सरकार ने विभिन्न स्थानों पर दुग्धालय खोले हैं। फिलहाल सरकार इस प्रकार के २० दुग्धालय स्थापित करना चाहती हैं,जिनमें से ९ दुग्धालय स्थापित हो चुके हैं। इसी तरह पशुओं की दशा मुधारने की ओर जनता का ध्यान केन्द्रित करने की दृष्टि से सरकार अनेकों पशु-प्रदर्शनियों को भी अनुदान देती है। यहां यह भी उल्लेख कर देना अनुचित न होगा कि पशु-मंवर्थन के लिये उक्त सभी उपायों के अतिरिक्त सरकार ने पशुओं को कानून द्वारा भी संरक्षण प्रदान किया है। सन् १९४७ से ही राज्य में कुछ अनुस्चित परिस्थितियों में ढोर आदि के वध को नियंत्रित रखने के लिये एक अधिनियम लागू किया गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अविध में राज्य सरकार द्वारा किये जाने वाले कार्यों के व्यय की रूपरेखा निम्न तालिका में दर्शाई गई है :—

| विकास के शीर्षक                                                                                                                                                                                                             |         | योजना के अन्तर्गत<br>प्रस्तावित कुल व्यय<br>(लाख रुपयों में) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| ( १ )                                                                                                                                                                                                                       |         | (२)                                                          |
| (अ) पशु चिकित्सा तथा पशु-संवर्धन—                                                                                                                                                                                           |         |                                                              |
| (१) प्रशासन<br>(२) (क) शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंघान<br>(ख) पशु-निरीक्षकों तथा स्वास्थ्य सहायकों का<br>(३) पशु-चिकित्सा संबंधी सुविधायें<br>(४) (क) पशुओं की नस्ल सुधारना<br>(ख) कृत्रिम रेतन केन्द्र<br>(५) अन्य योजनायें |         | ४१.००<br>२९.२२<br>३.०९<br>४.७१<br>१७.५४<br>०.८५              |
| (ब) दुग्धालयों की स्थापना व पूर्ति—                                                                                                                                                                                         |         |                                                              |
| (१) शहरों के लिये दुग्घ-पूर्ति<br>(२) अन्य योजनायें                                                                                                                                                                         |         | ३४.९७                                                        |
| (२) अन्य योजनायं                                                                                                                                                                                                            | • • • • | <b>१</b> .९७                                                 |
| यं                                                                                                                                                                                                                          | ोग .    | १,३५.७७                                                      |

प्रस्तावित योजना-व्यय में से अब तक पशु-संवर्धन व पशु-चिकित्स हितु ४२.२ लाख रुपये तथा दुग्धालयों की स्थापना व दुग्ध-पूर्ति हेतु १८.१ लाख रुपये व्यय हो चुका है। चालू वित्तीय वर्ष में भी पशु-चिकित्सा व संवर्धन पर २०.६ लाख व दुग्धालयों की स्थापना व दुग्ध-पूर्ति पर ९.९ लाख रुपयों के व्यय का प्रावधान रखा गया है। इस प्रकार प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक लगभग १ करोड रुपये की राशि उक्त मद पर व्यय हो जावेगी तथा इस बात की पूर्ण आशा है कि योजनाविध तक प्रस्तावित १,३५.७७ लाख रुपयों के व्यथ से राज्य सरकार अपनी प्रत्येक योजना को कियान्वित कर पशुधन की स्थिति में काफी सुधार कर सकेगी।

#### मध्यप्रदेश की खनिज संपत्ति

मध्यप्रदेश प्रकृति की इस बहुमूल्य देन से अन्य राज्यों की अपेक्षा कही अधिक सम्पन्न है। राज्य के विभिन्न भागों में कोयला, मेंगनीज, चूने का पत्थर, फायर-करे, गेरू, कच्चा लोहा, फेल्सपार, ग्रेफाइट, वाक्साइट, अभ्रक, सिलिक, सेंड और फुलर्स अर्थ (सज्जीखार) आदि अनेक खिनज पदार्थ विपुल मात्रा में पाये जाते है। कुछ स्थानों पर यूरेनियम पाये जाने का भी अनुमान किया जाता है, किन्तु अभी इसकी जाच-पड़ताल जारी है। राज्य के लिये किस खिनज पदार्थ का कितना महत्व है यह उसकी प्राप्ति, उपयोगिता व राष्ट्र अथवा विश्व में ऐसे खिनज पदार्थ की पाई जाने वाली मात्रा में हमारे योगदान पर निर्भर करता है।

कोयला इस राज्य के प्रमुख खिनजों में से हैं। राज्य में इस खिनज पदार्थ के विपुल मंचय भूगिभत है। उदाहरणार्थ, डाक्टर फाक्स द्वारा सन् १९३२ में किये गये अनुमान के अनुसार इस प्रदेश में लगभग ६,००० करोड टन कोयला भूगिभत हैं। इसी तरह सन् १९४६ की कोयला खान सिमित (कोल माइन्स कमेटी) के अनुसार यहां अच्छी किस्म का १.४२ करोड टन कोयला संचित हैं। प्रतिवर्ष राज्य की खानों से काफी मात्रा में कोयला निकाला जाता

हैं । वर्ष १९५२ में यहां ३,४५७,१५८ टन कोयला निकाला गया जब कि वर्ष १९५१ में यही मात्रा ३,२०८,९८८ टन थी । सम्पूर्ण देश मे कोयले का वार्षिक उत्पादन लगभग ३६२ लाख टन है, जिसका ९.५ प्रतिश्रत भाग राज्य की लगभग ५२ खदानों से निकाला जाता है :---

| कोयला क्षेत्रों के नाम |          |       |       | उत्पादन टनों में |                  |  |
|------------------------|----------|-------|-------|------------------|------------------|--|
|                        | (१)      |       | I     | वर्ष १९५२<br>(२) | वर्ष १९५१<br>(३) |  |
| कन्हान घाटी            |          |       | • • • | ५०८,४६५          | 805,058          |  |
| पेंच घाटी              | • • •    | • • • |       | १,३८०,८७८        | १,२२६,९०१        |  |
| वर्धा घाटी             |          | • • • |       | 390,098          | ३५३,३४७          |  |
| चिरीमिरी झग            | डा स्वान |       | • • • | १,२५१,२०४        | १,१९६,५०६        |  |
| हस्दोमंड               |          |       | • • • | २,९८३            | १,९३१            |  |
| कोरवा (विला            | सपुर)    |       |       | 8,430            | ६४३              |  |

प्रस्तावित भिलाई इस्पात उद्योग के स्थापित हो जाने पर राज्य की कोयला उत्पादन शक्ति काफी अधिक बढ़ जावेगी।

लोहा भी इस राज्य में प्रचुर मात्रा में मंचित हैं। मुप्रसिद्ध भूगर्भशास्त्री डाक्टर के. चटर्जी के अनुसार यहां लगभग १५० करोड टन लोहा भूगभित है। राज्य में लौह प्राप्ति के मुख्य क्षेत्र चांदा, दुर्ग, जबलपुर और होशंगाबाद (नर्रासहपुर) जिलों में स्थित है। चांदा जिले का लोहारा नामक लौह-क्षेत्र १,९५० फुट लम्बे, ६०० फुट चौड़े और ३६० फुट ऊंचे टीले में फैला हुआ है। दुर्ग के डोंडी-लोहारा लौह-क्षेत्रों में भी काफी लोहा संचित है। विशेष तौर पर यहां की डेली-राजहाड़ा पहाड़ियां, जो २० मील लम्बी और ४०० फुट ऊंची हैं, लोहे से भरपूर हैं। राज्य में पाया जानेवाला लोहा तीन प्रकार का होता है, यथा—हेमेटाइट, लेमीटेड और लेटोराइट। यहां का अधिकांश लोहा उत्तम दर्जे का माना जाता है, जिसमें आमतौर पर ६८ प्रतिशत शुद्ध लोहा, ०.०६४ प्रतिशत फास्फोरस तथा २१ प्रतिशत सिलिका का अंश पाया जाता है। विगत कुछ वर्षो में राज्य की लौह-उत्पादन क्षमता में अच्छी वृद्धि हुई है। १० लाख टन उत्पादन-क्षमतावाले भिलाई इस्पात उद्योग के खुल जाने पर राज्य की लौह-उत्पादन क्षमता में तीव्र गित से वृद्धि होगी।

मॅगनीज उत्पादन की दृष्टि से यह राज्य न केवल भारतवर्ष में ही वरन् समस्त विश्व में प्रख्यात है। वर्ष १९५१ में केवल मेंगनीज के निर्यात से भारत सरकार को २,५४,२०,२५७ रुपये की आय हुई थी। इस राशि में मध्यप्रदेश का हिस्सा ७२.२ प्रतिशत (१,८३,५६,४६७ रुपये) था। राज्य में अधिकांशतः वालाघाट, नागपुर, भंडारा और छिदवाडा जिलों में मेंगनीज पाया जाता है। अनुमानतः राज्य के समस्त मेंगनीज क्षेत्रों में १०५ लाख टन उत्तम श्रेणी का और ३० लाख टन निम्न श्रेणी का मेंगनीज भूगित है। यहां वर्ष १९५१ में मेंगनीज का उत्पादन ७०७,४०७ टन था, जिसका मूल्य ६,४२,०९,११६ रुपये आंका गया था। किन्तु अभी तक राज्य में ही इस मूल्यवान खिनज का औद्योगिक उपयोग न किया जाकर उसका अधिकांश भाग विदेशों को निर्यात कर दिया जाता है। उदाहरणार्थ, वर्ष १९५१ में देश में निर्यात किये जाने वाले मेंगनीज की कुल मात्रा में इस राज्य का लगभग ५५ प्रतिशत मेंगनीज सिम्मिलित था। अभी तक अधिकतर टाटा आयर्न एण्ड स्टील कम्पनी तथा इन्डियन आयर्न एण्ड स्टील कम्पनी में ही राज्य के मेंगनीज की खपत होती रही; किन्तु अब रूरकेला (उड़ीमा) इस्पात उद्योग के खुल जाने तथा भिलाई इस्पात उद्योग के स्थापित होने पर इस राज्य के मेंगनीज की खपत काफी अधिक वढ़ जावेगी। साथ ही, इस खिनज की कीमतों में भी पुनः वृद्धि ो जाने में इस उद्योग का निकट भविष्य में ही काफी विकास हो सकेगा।

२१

बाक्साइट—मेंगनीज की भांति बाक्साइट भी औद्योगिक दृष्टि से बहुत उपयोगी खनिज है। उसके भूगभित संचयों एवं वाधिक उत्पादन की दृष्टि से इस राज्य की स्थित काफी संतोषजनक है। बाक्साइट के संचय मुख्यतः जवलपुर जिले की कटनी तहसील मं, बालाघाट जिले की बैहर तहसील में और कोरवा कोयला क्षेत्र के निकटवर्ती स्थानों में पाये जाते हैं। इतमें से जवलपुर एवं बालाघाट जिलों के बाक्साइट क्षेत्रों में विपुल मात्रा में यह खनिज भूगभित है। केवल जवलपुर जिले के जिन बाक्साइट संचयों की खोज हो चुकी है उनमें ५० से ६० लाख टन उत्तम श्रेणी के बाक्साइट का अनुमान किया गया है। इस समय राज्य की विभिन्न वाक्साइट खदानों से काफी वाक्साइट निकाला जाता है। उदाहरणार्थ, वर्ष १९५२ में ११ खदानों से २२,७०८ टन बाक्साइट निकाला गया जिसकी कीमत १,९६,८६२ रुपये होती है। वर्ष १९५३ में यही मात्रा लगभग ३०.३ हजार टन तक पहुंच गई थी। प्रस्तावित भिलाई इस्पात उद्योग खुल जाने पर इस उद्योग के विकास के लिये भी विस्तृत क्षेत्र खुल जायेगा।

चूने का पत्थर—मध्यप्रदेश में चूने का पत्थर निकालने का काम मुख्यतः जवलपुर, रायगढ व विलासपुर जिलों में होता है। जबलपुर जिले में इस खिनज का उत्पादन वर्ष १९५१ व १९५२ में कमशः ६७७,९८० टन व ७२२,८५२ टन था। वर्ष १९५१ में कुल १५ खानों से यह खिनज निकालां गया किन्तु १९५२ में यह संख्या बढकर २७ हो गई। इसी तरह बिलासपुर एवं रायगढ जिले में टाटा आयर्न एन्ड स्टील कम्पनी ने वर्ष १९५२ में २८,०३० टन चूने का पत्थर निकाला; जब कि वर्ष १९५१ में इसी कम्पनी द्वारा निकाला गया यही खिनज २३,८१२ टन था। इस तरह सन् १९५२ में निकाले गये कुछ चूने के पत्थर का मूल्य लगभग ७५,०८,८२० रुपये आंका गया।

टाल्क--निकालने का कार्य मुख्यतः जवलपुर जिले में होता है। किन्तु उसकी उत्पादन मात्रा निश्चित नहीं है। सन् १९५२ में टाल्क का कुल उत्पादन १,३९४ टन था; जब कि १९५१ में २,०६० टन।

**फायर-क्ले**—के लिये भी जबलपुर जिला ही प्रमुख स्थान माना जाता है। वर्ष १९५२ में इस खनिज का कुल उत्पादन लगभग ३३ हजार टन था, जब कि वर्ष १९५३ में लगभग ३८ हजार टन।

अन्य खिनज पदार्थं—उपरोक्त खिनज पदार्थों के अितरिक्त इस राज्य में फेल्सपार, डोलेमाइट, ग्रेफाइट, अभ्रक, सिलिका सेंड और फुलर्स अर्थ आदि खिनज पदार्थ भी बहुत-कुछ मात्रा में उपलब्ध हैं। इनमें से फेल्सपार मुख्यत: छिंदवाड़ा जिले में पाया जाता है। राज्य में प्रतिवर्ष लगभग १० हजार रुपये का फेल्सपार प्राप्त किया जाता है। डोलेमाइट का उत्पादन वर्ष १९५२ में १४,१५० टन था जिसका मूल्य अनुमानत: ८५,००० रुपये होता है। उक्त दूसरे खिनज पदार्थ भी राज्य के विभिन्न भागों में पाये जाते है। वर्ष १९५२ में इन खिनजों का कुल उत्पादन-मूल्य लगभग ३५ हजार रुपये आंका गया।

#### मध्यप्रदेश के उद्योग

इस देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तक औद्योगिक विकास की गित बहुत ही धीमी रहीं। बहुत कुछ ऐसी ही स्थिति मध्यप्रदेश की भी थी। राज्य में अट्टर एवं अमूल्य खिनज सम्पत्ति, वनोत्पत्ति, कृषि-उत्पत्ति और जलशाकित आदि की अपिरिमित पूर्ति होते हुये भी उनका समुचित एवं वांछनीय औद्योगिक उपयोग नहीं किया जा सका। परन्तु स्वाधीनता प्राप्ति के बाद हमने आर्थिक संयोजन का मार्ग अपनाया, जिसके अन्तर्गत देश के अन्य राज्यों के समान इस राज्य में भी भविष्य की सम्भावनायें उज्ज्वल हुई है।

मध्यप्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र में अब तक जिन बृहत् प्रमाप उद्योगों का प्रादुर्भाव हुआ है तथा जो उसकी अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, उनमें मे सूती कपड़े का उद्योग, सीमेन्ट उद्योग, कागज उद्योग, शीशा
उद्योग, मृच्छित्प (Ceramics) उद्योग, जनरल इजीनियरिंग व इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तथा शराव, पेन्ट, वानिश और फल-संरक्षण उद्योग विशेष उल्लेखनीय है। कुछ वर्षो के बाद इन उद्योगों की श्रृंखला में भिलाई इस्पात उद्योग की भी गिनती शुरू हो जावेगी। उपरोक्त बृहन्-प्रमाप उद्योगों के अतिरिक्त इस राज्य मे अनेक कुटीर व लघु प्रमाप उद्योग भी चल रहे हैं, जो अपने क्षेत्र मे निजी महत्व रखते हैं। सूती कपडे का उद्योग.— मूती कपडे का उद्योग मध्यप्रदेश का सब से प्रमुख उद्योग माना जाता है। यहां इस उद्योग के पनपने का सब से बड़ा कारण राज्य के विस्तृत कपास क्षेत्र है। सम्पूर्ण बरार, निमाड जिला, वर्धा जिला, नागपुर जिला, भण्डारा जिले का पूर्वीय क्षेत्र तथा चांदा जिले का उत्तरी क्षेत्र कपास उत्पादन के लिये प्रसिद्ध है। सूती कपडे की मिलों के लिये ये स्थान कच्चे माल की पर्याप्त पूर्ति करते हैं। मध्यप्रदेश के इतिहास में सूती कपडे की मिलों का स्विणम् अध्याय खोलने का श्रेय सर जमशेद जी टाटा को है, जिन्होंने सन् १८७७ मे यहां प्रथम मिल खोली। इस समय समस्त प्रदेश में सूती कपडे के उद्योग की १७ मिलें हैं जो अविकाशतः कपास-श्रेत्र में ही स्थित हैं। सन् १९५३ में इन सभी मिलों की स्थिर पूजी २९१ लाख रुपये थी और उनमें २८,७९२ श्रमिक काम करने थे। इनके द्वारा मुख्यतः मध्यम व निम्न श्रेणी के सूती कपडे का उत्पादन किया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् इस उद्योग की उत्पादन-शक्ति में तीव्रगति से वृद्धि हुई हैं।

विद्याल सूत की मिलों के साथ ही मध्यप्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग २,५२० लाख गज कपडा तैयार कर सकते वाले १६८,२०० हाथ-करघे भी हैं।

सीमेन्ट उद्योग.—मध्यप्रदेश का दूसरा प्रमुख उद्योग सीमेंट उद्योग है। भारत में इस उद्योग का प्रणंतः प्रादुर्भाव सन् १९१२ में हुआ और तत्पश्चात् सन् १९१४ में ही मध्यप्रदेश में कटनी मीमेंट एन्ड इंडस्ट्रियल कम्पनी की स्थापना हुई। उस समय समस्त देश में सीमेंट उद्योग की केवल तीन ही इकाइयां थीं जिनमें से उपर्युक्त एक इकाई हमारे राज्य में थी। अतः सीमेंट उद्योग द्वारा देश की आर्थिक उन्नति में मध्यप्रदेश ने प्रारम्भ से ही हाथ बटाया है और आज तो सीमेंट उत्पादन में बिहार के पश्चात् इस राज्य का ही स्थान आता है। इस समय कैमोर (जवलपुर जिला) में स्थित असोसिएटेड सीमेंट कम्पनी का कारखाना समस्त देश में सीमेंट का सब से बड़ा कारखाना माना जाता है। इसकी वार्षिक उत्पादन-अमता ३५०,००० टन है। गत कुछ वर्षो से इस उद्योग की उत्पादन-क्षमता में उत्तरोन्तर प्रगति हो रही है। इस समय असोसिएटेड सीमेंट कम्पनी के समक्ष उक्त कारखाने के सुविस्तार की एक विशाल योजना है जिसके पूर्ण होने पर आशानीत सीमेंट का उत्पादन सम्भव हो सकेगा।

कागज उद्योग.—"कागज की खपत देश की बौद्धिक प्रगति का परिचायक है।" ज्यों ज्यों शैक्षणिक-विकास होता जाता है, कागज की मांग भी उसी गित से बढ़ती जाती है। विगत कुछ वर्षों से हमारे देश में ऐसी ही स्थिति परिलक्षित हो रही है। किन्तु जिस गित से यहां कागज की मांग बढ़ रही है उतनी ही गित से उसका उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। अतः स्पष्ट है कि इस देश में कागज उद्योग के विकास के लिये काफी क्षेत्र पड़ा हुआ है।

कागज उद्योग के लिये मध्यप्रदेश पूर्णतः साधनसम्पन्न है। कागज के लिये गूदा तैयार करने में उपयोगी बांस, सर्ल्ड लकडी व सवई घास यहां बहुतायत से पाई जाती है। विद्युत्-शिक्त और ईधन की पूर्ति के लिये भी यहां पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध है। इन्हीं सब मुविधाओं के फलस्वरूप राज्य में बल्लारपुर पेपर एन्ड स्ट्रा बोर्ड मिल्स (चांदा जिला) और नेपा मिल्स (निमाड जिला) नामक दो वड़े कागज के कारखाने खोले जा सके। इनमें से वल्लारपुर पेपर एण्ड स्ट्रा बोर्ड मिल्स का उत्पादन कार्य सन् १९५२ से ही प्रारंभ हो गया था। सन् १९५३ में इसने १,३२४ टन कागज तथा स्ट्रा बोर्ड का उत्पादन किया। पूर्ण विकसित होने पर यह कारखाना प्रतिदिन २० से २५ टन तक कागज का उत्पादन कर सकेगा। नेपा मिल्स का उत्पादन कार्य भी जनवरी १९५५ से प्रारंभ हो गया है। अखवारी कागज का उत्पादन करने वाली यह भारत की एकमात्र एवं प्रथम मिल है। भारत में प्रतिवर्ष लगभग ९०,००० टन अखवारी कागज की खपत होती है। यह मिल उक्त परिमाण का एक-तृतीयांश कागज उत्पादित करेगी। उल्लेखनीय है कि प्रारंभिक वर्षों में ही राज्य के इस उद्योग की वार्षिक उत्पादनक्षमता काफी वढ गई है। उदाहरणार्थ, सन् १९५३ में इस उद्योग ने कुल १,३२४ टन कागज उत्पादित किया था; किन्तु सन् १९५४ में यही मात्रा ७,३५२ टन पहुंच चुकी थी।

शीशा उद्योग.—शीशं का उद्योग मध्यप्रदेश के लिये नवीन नहीं है। बृहत्-प्रमाप उद्योगों के प्रादुर्भाव के पूर्व भी इसके कुछ ग्रामों में कांच की चूडिया आदि बनाई जाती थी। इस समय बृहत्-प्रमाप पर नागपुर, जवलपुर, चांदा, गोंदिया इत्यादि स्थानों में बड़े-बड़े शीशे के कारखाने चल रहे हैं। शीशा उद्योग के लिये आवश्यक रेत, सोडा ऐश तथा चूना

प्रभृति कच्चे माल में से इस प्रदेश में जला हुआ चूना (burnt lime) बहुतायत मे मिलता है। यही नहीं कटनी से यह पदार्थ उत्तरप्रदेश तथा बंगाल को निर्यात भी किया जाता है। किन्तु दूसरे पदार्थों का आयात करना पड़ता है। इस समय मध्यप्रदेश में पांच बड़े शीशे के कारखाने हैं जिनमें से ''नागपुर ग्लास वर्क्स'', ''सेन्ट्रल ग्लाम फैक्टरी'' तथा ''श्री ओनामा ग्लास वर्क्स'' शीशे के कुछ प्रमुख कारखानों में से हैं। अभी इन कारखानों की स्थिति यह है कि इन्हें आवश्यकतानुसार कच्चा माल सुविधापूर्वक नहीं मिल पाता। यदि इन्हें कच्चा माल और रासायनिक पदार्थ इत्यादि अपनी मांग के अनुसार मिल सकें तो निकट भविष्य में ही इनकी उत्पादन-क्षमता द्विगुणित हो सकती है।

स्वतंत्रता-प्राप्ति के प्रारंभिक वर्षों में राज्य के शीशा उद्योग ने काफी प्रगति की। किन्तु उसके बाद इस उद्योग की कच्चे माल की पूर्ति सम्बन्धी उपर्युक्त कठिनाइयों के फलस्वरूप आगामी वर्षों में अधिक प्रगति न हो सकी। विगत कुछ वर्षों से राज्य के इस महत्वपूर्ण उद्योग का विकास रुका हुआ है। अतः उसका पुनर्सगठन किया जाना एवं उसकी सभी आवश्यकताओं की समुचित पूर्ति करना बहुत जरूरी है।

अन्य उद्योग.—-राज्य के अन्य बृहत्-प्रमाप उद्योगों में मुच्छिल्प,जनरल इंजीनियरिंग व इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फल-संरक्षण, शराव तथा पेण्ट और वार्निश के उद्योग प्रमुख हैं। इन उद्योगों के लिये आवश्यक कच्चा माल राज्य के भू-गिंभत विपुल खनिज पदार्थों एवं उसके विशाल और बहुमूल्य बनों से अपिरिमित मात्रा में उपलब्ध हो जाता है। इन उद्योगों में से सन् १९५३ में मृच्छिल्प एवं जनरल इंजीनियरिंग एवं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कमशः ५ और १९ कारखाने कार्य कर रहे थे जिनमें २,३२४ व १,९५१ श्रमिक सेवायुक्त थे तथा ३६ व ८२ लाख रुपये की पूंजी लगी हुई थी। स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात् उक्त विभिन्न उद्योगों के उत्पादन और विकास में आशातीत प्रगति हुई है।

भिलाई इस्पात उद्योग.—मध्यप्रदेश के उपरोक्त बृहत्-प्रमाप उद्योगों की श्रृंखला में एक विशाल उद्योग और जोड़ा जा सकेगा, जबिक आगामी कुछ ही वर्षों में दुर्ग जिले के भिलाई नामक स्थान में १० लाख टन वार्षिक उत्पादनक्ष्मता वाले प्रस्तावित इस्पात-उद्योग की स्थापना होगी। निस्संदेह इस विशाल उद्योग ने औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ कहे जाने वाले इस राज्य के बहुमुखी आर्थिक विकास के लिये विस्तृत क्षेत्र प्रस्तुत कर दिया है। न केवल औद्योगिक क्षेत्र में वरन् राज्य की सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था में, जो आज मुख्यतः कृषि-प्रधान है, स्थायित्व एवं संतृलन स्थापित करने में यह उद्योग बहुत सहायक सिद्ध होगा।

मध्यप्रदेश में इस्पात उद्योग स्थापित करने की सम्भावनाओं का संकेत उन्नीसवी शताब्दि से ही मिलता है, जबिक सन् १८८२ में प्रसिद्ध उद्योगपित श्री. जमशेदजी टाटा ने इस प्रदेश में अपना इस्पात उद्योग स्थापित करना चाहा था। सन् १९४४ में भारत सरकार के योजना तथा विकास विभाग द्वारा स्थापित लोहा और इस्पात समिति (Iron and Steel Panel) ने भी बल्लारशा, निलदा और भिलदा (बिलासपुर जिला) के आसपास इस्पात उद्योग आरंभ करने के प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया था। किन्तु इस ओर बास्तविक प्रगित स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही हुई, जबिक भारत सरकार ने विश्व बैन्क, जर्मनी के कुप्स और डेमाग आदि के प्रतिनिधियों को इस विषय की छानबीन करने के लिये आमंत्रित किया था। इन संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने उक्त उद्योग की स्थापना के लिये भिलाई को सर्वोत्तम बताया। तत्पश्चात् रूस की विशेषज्ञ टोलियों ने भी उक्त मत का पोषण कर भिलाई में इस्पात उद्योग स्थापित करने का एक स्वर से निर्णय दिया। और फलस्वरूप अब इसी स्थान पर इस उद्योग की स्थापना के लिये भारत और रूस सरकार में समझौता हो गया है।

उपर्युक्त दोनों सरकारों के बीच हुए समझौते के अनुसार यद्यपि सम्पूर्ण कारखाना ३१ दिसम्बर १९५९ तक तैयार हो सकेगा तथापि उसके कुछ महत्वपूर्ण विभाग १९५८ के अंत तक तैयार हो जावेंगे। प्रारंभ में उसकी उत्पादन क्षमता ७५०,००० टन होगी, किन्तु बाद में वह १,०००,००० टन तक बढाई जा सकेगी। कारखाने की स्थापना में अनुमानतः ४३ करोड रुपये व्यय होगा तथा उसको उत्पादन-योग्य बनाने में १०० करोड .रुपये तक लग जावेंग। तत्पश्चात् नगर बमाने, यातायात की मुविधाएं प्रदान करने एवं अन्य तत्संबंधी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कार्यों को मिलाकर कुल ४०० करोड रुपयों के व्यय का अनुमान लगाया गया है। कारखाने के लिये रूस से यंत्रों, उपकरणों तथा तांत्रिक मार्गदर्शन की प्राप्ति होगी। प्रौद्योगिक प्रशिक्षण के लिये भारत और रूस दोनों ही देशों में समुचित व्यवस्था की

गई है। उक्त कारखाने के सर्वेक्षण का काम भी प्रगति पर है। इसी तरह प्रमुख उद्योग एवं तत्संबंधी अनेक सहायक उद्योगों के लिये आवश्यक भूमि की प्राप्ति के हेतु भी राज्य सरकार ने ५९ गावों को खाली करने के लिये सम्बन्धिते ग्रामवासियों को सूचित कर दिया है।

प्रस्तावित इस्पात उद्योग की स्थापना के लिये भिलाई को ही क्यों चुना गया—जब इस प्रश्न पर हम विचार करते हैं, तो भिलाई का विशिष्ट महत्व स्पष्ट हो जाता है। किसी भी उद्योग की स्थापना के लिये कच्चे माल, सस्ता श्रम, शिक्त के साधन, जल-पूर्ति तथा यातायात और विकय की सुविधाएं नितांत आवश्यक होती हैं। इन दृष्टिकोणों से भिलाई का मूल्यांकन किया जाने पर उक्त क्षेत्र इस्पात उद्योग के लिये सर्वथा अनुरूप ठहरता है। इस्पात उद्योग के लिये आवश्यक खनिज पदार्थों में कच्चा लोहा, कोयला, फायर-क्ले, फ्लोरस्पार, सिलीका, टंग्सटन आदि प्रमुख हैं। उल्लेखनीय हैं कि भिलाई इस्पात उद्योग के लिए ये खनिज सरलता से आसपास के क्षेत्रों में ही प्राप्त हो सकेंगे। भिलाई के निकट ही डेली-राजहाडा, रावधाट, तथा बेलाडिल आदि क्षेत्र हैं जहां लगभग १,१५० लाख टन कच्चे लोहे के संचय भू-गिंभत हैं। इन संचयों के कच्चे लोहे में ६५ से ६९ प्रतिशत तक लौह तत्व पाये जाते हैं। इस उद्योग को कोयले की पूर्ति समीपस्थ पेंचवेली, कन्हान, कोरबा और गोरेदेवा के कोयला-क्षेत्रों से की जा सकेगी। अनुमान हैं कि इस राज्य में २७२ लाख टन उत्तम कोकिंग कोल और ५२.५ लाख टन उत्तम स्टील-कोल के भी संचय हैं। फायर-क्ले लचमी इन्तानाला के आसपास के प्रदेश से, जहां कि इस धातु की ५०० गज लम्बी तह जमी है, सुविधापूर्वक मिल सकता है। वाक्साइट के भी विपुल संचय बैहर, कटनी, मण्डला और सिवनी के क्षेत्रों में भू-गिंभत हैं। मेंगनीज के लिये तो मध्यप्रदेश को अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। इसी तरह अन्य खनिज पदार्थ भी इस उद्योग को मुविधापूर्वक मिल सकेंगे।

इस उद्योग को भिलाई के आसपास वाले क्षेत्र से सस्ते श्रम की पूर्ति भी सरलतापूर्वक की जा सकेगी। जलपूर्ति के लिये तन्दुला जलसंचय और गोंदली तथा दुधवा तालाब निकट ही हैं। साथ ही, मरोदा तालाब, जिसमें १,६६३ लाख घन फीट तक पानी आ सकता है, सफलतापूर्वक कूलिंग रिजरवायर बनाया जा सकता है। उद्योग को विद्युत् शिक्त की पूर्ति भी रायपुर के ताप-विद्युत् केन्द्र से सरलतापूर्वक की जा सकती है। भिलाई बम्बई और कलकत्ता को जोड़ने वाले प्रमुख रेलमार्ग का एक स्टेशन है जो कि दुर्ग से ८ मील और रायपुर से १६ मील की दूरी पर स्थित है। इसी तरह विजगापट्टम बंदरगाह भी यहां से अधिक दूर नहीं है। तात्पर्य यह कि इस उद्योग को अन्तर्राज्यीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से भी अनुकूल स्थित प्राप्त है। साथ ही, उपरोक्त सभी साधनों एवं सुविधाओं के सरलतापूर्वक उपलब्ध होने से इस उद्योग के आपेक्षित विकास की पूर्ण आशा है।

लघु-प्रमाप व कुटीर उद्योग.—बृहत-प्रमाप उद्योगों के साथ ही, मध्यप्रदेश में लघु-प्रमाप व कुटीर उद्योगों का भी अपना विशिष्ट स्थान है। ग्रामीण जीवन में तो उन्होंने समरसता प्राप्त कर ली है। इन उद्योगों से राज्य के लाखों व्यक्ति अपना जीवनयापन करते हैं। मध्यप्रदेश के ऐसे उद्योगों को स्थूल रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, यथा—वस्त्र संबंधी लघु-प्रमाप व कुटीर उद्योग और अन्य उद्योग जो पहिली श्रेणी में नहीं आते।

मध्यप्रदेश के विभिन्न प्रकार के लघु-प्रमाप व कुटीर उद्योगों के कुल उपक्रमों की संख्या लगभग १२८,००० हैं, जिन में से वस्त्र संबंधी उद्योगों की उपक्रम-संख्या ५२ प्रतिशत है और अन्य उद्योगों की उपक्रम-संख्या ४८ प्रतिशत। वस्त्र संबंधी उद्योगों के अंतर्गत् हाथ करघे (बुनाई व कताई), ऊन व कृत्रिम रेशम की कताई व बुनाई, तथा वस्त्रों की छपाई, धुलाई और रंगाई करन व रस्सी और सुतली इत्यादि बनाने के उद्योग प्रमुख है। इन में से हाथ करघा उद्योग विशेष महत्वपूर्ण है। मध्यप्रदेश में हाथ करघों की कुल संख्या १६८,२६० है। दूसरी श्रेणी के उद्योगों में बीडी बनाने, तेल निकालने, चमडा पकाने व चमडे के सामान बनाने, मिट्टी के बर्तन, ईटें व खपरैल बनाने, टोकनियां बनाने और गृड उत्पादन करने के उद्योग तथा बढई व लोहारी के व्यवसाय विशेष उल्लेखनीय है।

आज के मशीन युग में मशीनों द्वारा निर्मित माल की प्रतियोगिता में न टिक सकने के कारण इन उद्योगों का दिनोंदिन च्हास परिलक्षित होता है। राज्य सरकार इन उद्योगों को आर्थिक सहायता देकर, कच्चे माल की पूर्ति कर और यातायात तथा क्रय-विकय की सुविधाएं जुटाकर इन उद्योगों के विकास के लिए यथासंभव प्रयत्न कर रही है। इन उद्योगों के विकासार्थ राज्य में ५ लाख रुपये की एक विकास योजना भी कार्यान्वित की जा रही है, जिसके अंतर्गत

बेरोजगारों और श्रमिकों के प्रशिक्षण व सेवानियोजन की व्यवस्था की गई है। इसी तरह पंचवर्षीय योजना के अन्त-र्गत नागपुर में एक औद्योगिक शाला की भी स्थापना की गई है जो वर्तमान कुटीर उद्योगों की विभिन्न समस्याओं का अनुसंघान करने, उत्पादन केंद्रों की व्यवस्था करने तथा कुटीर उद्योगों की प्रक्रियाओं के प्रदर्शन करने व तत्संबंधी व्यक्तियों को प्रौद्योगिक सलाह देने के महत्वपूर्ण कार्य करती है।

विद्युत् शक्ति का उत्पादन —उपरोक्त उद्योगों के संचालन, प्रकाश एवं मिचाई कार्यो तथा अन्य विविध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये मध्यप्रदेश में "विद्युत्-शक्ति का उत्पादन " उत्तरोत्तर स्वयं एक महत्वपूर्ण उद्योग बनता जा रहा है। यहां यह स्पष्ट कर देना अनुचित न होगा कि विगत लगभग ५० वर्षों से राज्य में विद्युत्-शक्ति का उत्पादन अधिकांशतः प्रकाशकार्यों के लिये अथवा जनता के उपभोग के लिये ही होता रहा है, और आज भी हमारी अनेक विद्युत् विकास योजनाएं इसी उद्देश्य से कार्यान्वित की जा रही हैं। किन्तु स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद यहां नेपा मिल्स, बल्लारशा पेपर एन्ड स्ट्रा बोर्ड मिल्स प्रभृति मशीनों से संचालित विशालकाय कारखानों के हेतु भी विजली पैदा करने के लिये उत्तरोत्तर ध्यान दिया जा रहा है, और आशा है कि निकट भविष्य में ही राज्य के वृहत्-प्रमाप औद्योगिक विकास के साथ औद्योगिक उपयोग के लिये विद्युत्-शक्ति का उत्पादन भी शीधता से वढ सकेगा।

राज्य में कोयला द्वारा विद्युत्-शक्ति का उत्पादन वैसे तो सन् १९१३ से ही आरम्भ हो गया था, किन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तक इस ओर अधिक प्रगित न की जा सकी। उदाहरणार्थ, सन् १९४६ में राज्य की विद्युत्-उत्पादन क्षमता केवल २६,४८५ किलोवाट थी तथा यहां कुल ६५० मील लम्बी विद्युत्-पूर्ति लाइने कार्य करती थी। २० हजार किलोवाट विद्युत्-उत्पादन शिक्तिवाले खागरखेडा ताप-विद्युत् केन्द्र की स्थापना से अब सम्पूर्ण राज्य में विद्युत् जाल बिछा देने के उद्देय से सरकार ने राज्य को दक्षिणी, पूर्वी और उत्तरी ग्रिडों में विभाजित कर दिया है। दिक्षणी ग्रिड योजना के अंतर्गत् केन्द्रीय ताप-विद्युत् केन्द्र—खापरखेडा, पेंचवेली एक्स्टेन्शन, गोंदिया एक्स्टेन्शन, बल्लारशा विद्युत् केन्द्र और नगर वितरण योजनाएं आती हैं। इनमें से खापरखेडा विद्युत् केन्द्र, बल्लारशा विद्युत् केन्द्र और चांदनी विद्युत् केन्द्र की उत्पादन-क्षमता कमशः ३०,०००, २२,५०० और १७,५०० किलोवाट हैं। इस समय बल्लारशा विद्युत् केन्द्र का निर्माण जारी हैं, किन्तु अन्य दोनों केन्द्र अपनी पूरी क्षमता से कार्य करने लगे हैं। पूर्वी ग्रिड योजना में रायपुर का ८ हजार किलोवाट उत्पादनक्षमता वाला विद्युत् केन्द्र आता है, जिस में ४ हजार किलोवाट वाली विस्तार योजना भी शामिल हैं। इसका निर्माण-कार्य अभी जारी हैं। उत्तरी ग्रिड में जबलपुर की विद्युत्-प्रदाय योजना आती है जिसके अंतर्गत जबलपुर के समीपवर्ती क्षेत्रों में विद्युत्-पूर्ति की जा रही है। इन विद्युत् केन्द्रों के अतिरिक्त इटारसी में एक ३ हजार किलोवाट उत्पादनक्षमता वाले विद्युत् केन्द्र का निर्माण कार्य भी चल रहा है।

उपरोक्त ताप-विद्युत् केन्द्रों की स्थापना एवं उनकी कार्यान्विति के फलस्वरूप विगत कुछ वर्षों से राज्य के विद्युत्-उत्पादन में तीव्रगति से वृद्धि हुई हैं । इसी तरह विद्युत्-उपभोग की गति में भी काफी प्रगति परिलक्षित हुई हैं ।

उपरोक्त विद्युत् योजनाओं के अतिरिक्त हाल ही में १.३५ करोड रुपये की लागत की एक दूसरी योजना कार्या-न्वित हो रही है जिसके अंतर्गत राज्य के अनेक शहरी क्षेत्रों में विविध कार्यों के लिये विद्युत्-पूर्ति की जा मकेगी। इसी तरह अन्य ७६ शहरों व गांवों में बिजली की पूर्ति करने के लिये एक और विद्युत् योजना स्वीकृत हो चुकी है। साथ ही राज्य की द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये ८ विशाल विद्युत् योजनाएं प्रस्तावित की गई है जिनका कुल व्यय अनुमानतः २,९६७.११ लाख रुपये होगा। इन सभी योजनाओं की कार्यान्विति से राज्य के अधिकांश भाग में विद्युत् जाल फैल जायगा और विभिन्न बृहत्-प्रमाप एवं लघु-प्रमाप उद्योगों एवं अन्य कार्यो के लिये पर्याप्त विद्युत्-शिक्त की पूर्ति की जा सकेगी।

आर्थिक सहायता केवल कागज, पेन्टस्, फल-संरक्षण तथा साबुन उद्योग को ही दी गई है। इसका प्रमुख कारण यह था कि राज्य में इन उद्योगों के लिये अन्य सब सुविधाएं होते हुए भी पूंजी के अभाव में उनकी यथापेक्षित प्रगति सम्भव नहीं हो पा रही थीं।

प्रदेश में सरकार की ओर से उद्योगों को सहायता देने के लिये एक अधिनियम है। कुछ उद्योगों को उसके अन्तर्गत सहायता दी गई है। इसी सिलमिले में राज्य के विभिन्न उद्योगों को औद्योगिक वित्त निगम

(इन्डस्ट्रियल फाइनैन्स कार्पोरेशन) द्वारा दी गई आर्थिक सहायता भी उल्लेखनीय है। निगम ने ३० जून १९५४ तक सूती कपडे के उद्योग को ३३,७५,००० रुपये व मृच्छिल्प एवं शीशा उद्योग को ६,००,००० रुपये का ऋण दिया।

## मध्यप्रदेश में सहकारिता

भारतवर्ष के अन्य भागों में जब कि सहकारिता लोगों के लिये एक पहेली थी, तब मध्यप्रदेश में सहकारी सिमिति की स्थापना हो चुकी थी। देश में सहकारिता आन्दोलन के प्रारंभ होने (२५ मार्च १९०४) से दो वर्ष पूर्व ही होशंगा-बाद जिले के पिपरिया नामक स्थान में प्रथम सहकारी सिमिति की स्थापना हो चुकी थी। अतएव मध्यप्रदेश को यि सहकारिता आन्दोलन का अग्रदूत कहा जावे तो अतिशयोक्ति न होगी। ५० वर्षों से भी अधिक की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि लिये इस आन्दोलन ने अनेकों उतार-चढाव देखें हैं और अनेकों संकटकालीन परिस्थितियों का सामना किया है।

१९ वीं सदी की अन्तिम दशाब्दि में देश में लगातार कई वर्षों तक सूखा पड़ने व फसलों के नष्ट होने से क्रुषकों की आर्थिक स्थिति कमशः विगडती गई। ऐसी संकटकालीन स्थिति में कृषकों को कृषि-कार्यों के लिये सूलभ और सस्ती साख की पूर्ति करना अनिवार्य हो गया। इस समय साहुकार ही कृषि-साख की पूर्ति करने वाले प्रमुख स्त्रोत थे। किन्तु उनके द्वारा प्रदान की गई साख एक ओर तो अपर्याप्त होती थी, और दूसरी ओर अधिक ब्याज की दर के कारण महंगी भी। अतः इस समय एक ऐसी एजेंसी का होना आवश्यक हो गया जो कृषकों की वित्तीय आवश्यकताओं की समुचित पूर्ति कर सके । इस हेतु वर्ष १९०४ में देश में सहकारी समिति अधिनियम पारित किया गया । अधिनियम हमारे राज्य में भी लागू हुआ। साख समितियां स्थापित करने के लिये सर्व प्रथम होशंगाबाद व बैतूल जिले चुने गर्ये और तद्नुसार होशंगावाद में व बैतूल में तीन सहकारी समितियों की स्थापना की गई। तत्पश्चात् सह-कारी समितियों की शर्नै:-शर्नै: प्रगति होती गई। उदाहरणार्थ, सन् १९१२ में राज्य में ऐसी समितियों की संख्या २८२ तक पहुंच गई थी, जिनकी सदस्य-संख्या ७,२०३ थी व क्रियाशील पूंजी २,४८,०३१ रुपये। तत्कालीन नागरिक सिमिति योंकी संख्या केवल ८ ही थी ; जब कि उनकी सदस्य संख्या १,२४७ व कियाशील पुंजी २,४८,०३१ रुपये। इसी अवधि में (वर्ष १९०४ में) सिहोरा (जबलपुर जिला) में सब से पहिले केन्द्रीय सहकारी बैन्क की स्थापना हुई। इसी तरह सन् १९११ में प्रान्तीय सहकारी बैन्क की स्थापना भी विशेष उल्लेखनीय है, जिसने राज्य की सम्पूर्ण सहकारी साख व्यवस्था पर नियंत्रण रख आन्दोलन को एक नई स्फूर्ति प्रदान की । सन् १९१२ तक प्रान्त में बालाघाट, होशंगा-बाद, हरदा, बैतूल, अकोला, सिरोंचा और मुडवारा में भी केन्द्रीय सहकारी बैंकों की स्थापना हो चुकी थी जिन में कुल १,७४,५१६ रुपये की पूजी लगी हुई थी।

सहकारिता आन्दोलन में वर्ष १९१२ के पश्चात् कोई विशेष उल्लेखनीय परिवर्तन अथवा घटना नहीं हुई किन्तु वर्ष १९२० में फसलों की खराबी के फलस्वरूप ऋण एवं वित्तीय सहायता की मांग काफी बढ गई। इस समय तक तो यह आन्दोलन अपनी शैशवावस्था में ही था। प्रान्तीय बैंकों व सहकारी साख समितियों में ऋण की मांग काफी बढ गई थी। जनता द्वारा जमा किये गये धन से कहीं अधिक की मांग की गई। इस समय ऐसी स्थिति में यदि प्रान्तीय सरकार इन बैंकों व समितियों की सहायता न करती तो शायद सहकारी आन्दोलन मृतप्राय हो जाता। किन्तु राज्य सरकार ने प्रान्तीय सहकारी बैंक को कुल ३६ लाख रुपये की राशि प्रदान कर राज्य के सहकारिता आन्दोलन को बडे संकट से बचा लिया। इसी समय सहकारी आन्दोलन के सम्पूर्ण ढांचे का सिहावलोकन करने के लिये एक समिति नियुक्त की गई थी जिसकी प्रायः सभी सिफारिशें मान ली गई। सन् १९११-१२ में समितियों की संख्या ५४० थी जो वर्ष १९२१ में बढ कर ४,२५० तक पहुंच गई थी। अन्य सहकारी समितियों की संख्या भी ७६१ हो चुकी थी। सन् १९१८ में सहकारी स्टोर खोलने का भी श्रीगणेश हुआ तथा सन् १९२०-२१ तक ३१ स्टोर खुल चुके थे।

सन् १९२० से १९२८ तक प्रदेश में सहकारी आन्दोलन ठीक ढंग से चला; किन्तु सन् १९२८ के पश्चात् कृषि उत्पादनों के मूल्यों में एकदम गिरावट आने से सहकारिता आन्दोलन को पुनः संकटकालीन स्थिति से गुजरना पड़ा। इस समय कृषकों को दिये गये ऋण की राशि वसूल करना बैंकों के लिये अत्यंत कठिन काम हो गया। इस पर बैंकों ने कृषकों की जमीन ऋण की अदायगी के रूप में ले ली। किन्तु बैंकों के समक्ष अव ऐसी जमीनों की व्यवस्था करने की एक नई समस्या खड़ी हो गई। स्वभावतः इसमें सहकारी आन्दोलन को एक वड़ा धक्का लगा। सन् १९४१ में जाकर सहकारी बैंकों की हालत सुधारने के लिये एक योजना कियान्वित की गई। साथ ही इस समय तक कृषि उत्पादनों के मूल्यों में वृद्धि के कारण इन बैंकों की आर्थिक स्थिति सुधर गई।

सहकारिता के इतिहास में वर्ष १९४२ के बाद का समय विशेष उल्लेखनीय है क्योंकि इस अविध में सहकारी आन्दोलन का सम्पूर्ण ढांचा ही ऊपर से नीचे तक बदल गया। इसके पहिले केवल साख सिमितियों की हो स्थापना पर जोर दिया गया था तथा गैर-साख सिमितियों की उपेक्षा की जाती रही। गैर-साख सिमितियों की संख्या भी नगण्य थी। किन्तु इस अविध में गैर-साख सिमितियों की भी अच्छी प्रगति हुई। इसी समय आवश्यक वस्तुओं पर लगाये गये नियंत्रणों के कारण व्यापार-क्षेत्र में भी प्रतिइन्दिता काफी कम हो गई थी। अतः गैर-साख सिमितियों की स्थापना के लिये यह बड़ा ही सुन्दर अवसर था। इस समय में साख सिमितियों की अपेक्षा गैर-साख सिमितियों की स्थापना का कार्य काफी तेजी से हुआ।

वर्ष १९४२ व १९५३ के आंकडों की तुलनासे इस तथ्य का स्पष्टीकरण हो जाता है :--

| नाम                                                                         |         | वर्ष १९५३<br>(३०-६-५३) |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|
| ( % )                                                                       | (7)     | ( \( \epsilon \)       |
| सहकारी साख आन्दोलन :—                                                       |         |                        |
| (अ) मध्यप्रदेश सहकारी बंक                                                   | . ?     | 8                      |
| <ul><li>(ब) जिला अथवा तहमील सव-डिवीजन ग<br/>केन्द्रीय सहकारी बैक.</li></ul> | में ३५  | ४१                     |
| (स) प्राथमिक साख समितियां                                                   | . ४,५४८ | ८,४२२                  |
| सहकारी व्यावसायिक आन्दोलन :—                                                |         |                        |
| <ul><li>(अ) मध्यप्रदेश सहकारी विषणन (मार्केटिं<br/>सोसायटी).</li></ul>      | ग       | 8                      |
| (व) कृषक संघ व उत्पादक संघ                                                  | . 49    | ९६                     |
| (स) बहु-उद्देश्यीय समितियां                                                 | . १६    | ८३१                    |
| सहकारी औद्योगिक आन्दोलन :—                                                  |         |                        |
| (अ) प्रान्तीयवृनकर सहकारी समिति                                             | ٠ १     | 8                      |
| (ब) प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियां                                          | . १२७   | २७६                    |
| अन्य सहकारी समितियां :                                                      |         |                        |
| सहकारी स्टोर्स, गृह-निर्माण आदि, आदि                                        | . २१६   | 989                    |
| योग                                                                         | . ५,००३ | १०,६१८                 |
|                                                                             |         |                        |

वर्ष १९५१ के पश्चात् से कन्ट्रोल (नियंत्रण) शिथिल होने तथा कमशः समाप्त होने के कारण सहकारी आन्दो-लन को काफी क्षति पहुंची हैं ; अन्यथा १९५१ से १९५३ तक तो स्थिति और मुदृढ़ हो गई होती ।

## सहकारिता के विभिन्न अंगों के कार्य

## सहकारी साख आन्दोलन

अब तक के इतिहास में सहकारिता आन्दोलन का सबसे प्रमुख अंग सहकारी साख रहा है। वास्तव में सहकारी साख और विशेषकर कृषि क्षेत्र में सहकारी साख की आवश्यकता का अनुभव करते हुए ही इस आन्दोलन को प्रारम्भ किया गया था तथा इसकी प्रगति का प्रमुख कारण भी ''साख'' की आवश्यकता ही रहा है। सहकारी साख के क्षेत्र में हुए कार्यों मं कृषि-पाख व गैर-कृषि साख दोनों ही शामिल हैं। दोनों ही प्रकार की साख सुविधाएं प्रदान करने के लिये राज्य में अनेकों संस्थाएं है जिनमें मध्यप्रदेश सहकारी बैक, केन्द्रीय बैक, जमीन रहन बैंक, काश्तकार साख समितियां प्रमुख हैं।

उपरोक्त संस्थाएं कृषकों को साख की सुविधाएं प्रदान करती हैं। इनकी ब्याज की दर भी अपेक्षाकृत बहुत कम होती हैं। किन्तु प्रायः देखा जाता है कि कृषक इन बैकों व सहकारों समितियों से कम ब्याज की दर पर ऋण लेने के बदले सेठों व साहूकारों से अधिक दर पर ऋण लेते हैं। इसका एक कारण कृपकों की अज्ञानता तो है हीं, किन्तु साथ ही, समय पर मुविधापूर्वक व सरलिविध से इन सिमितियों अथवा बैंकों से ऋण प्राप्त न होना भी एक प्रमुख कारण हैं। इसके अतिरिक्त बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिये कृषक को अपनी जमीन आदि रहन रखनी पड़ती हैं। किन्तु वह ऐमा करने से हिचकता है क्योंकि साहूकार यद्यपि ब्याज दर तो अधिक लेता है, तयापि बिना किसी वस्तु के रहन किये ही ऋण दे देता है। कृषि की वर्तमान स्थिति व सहकारी साख संस्थाओं द्वारा किये गये कार्यों को देखते हुए आज आवश्यकता इम बात की है कि कृषकों को ऋण देने के लिये सरल प्रणाली अपनाई जाय उन्हें ऋण सम्बन्धी अधिकाधिक सुविधाएं प्रदान की जाय व इन संस्थाओं को अधिक लोकप्रिय बनाया जाय। साथ ही, अभी ऐसी संस्थाएं आर्थिक दृष्टि से इतनी सम्पन्न नहीं है कि वे कृषकों को आवश्यकतानुसार पर्याप्त ऋण की पूर्ति कर सकें। अतः इन्हें अधिक साधन-सम्पन्न बनाया जाना भी जरूरी है।

## व्यावसायिक क्षेत्र में सहकारिता आन्दोलन

व्यावसायिक क्षेत्र में सहकारिता आन्दोलन ''सहकारिता'' का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है। जिस प्रकार कृषि-उत्पादन के लिये व कुषकों की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये सहकारी माख व्यवस्था आवश्यक है, उसी प्रकार व्यावसायिक क्षेत्र में भी महकारिता आवश्यक हैं। व्यावमायिक क्षेत्र में महकारिता के अन्तर्गत उत्पादक संघ, कृषक संघ, बहुउद्देश्यीय समितिया व विपणन समितियां आती है। कृषक को अपने उत्पादन का उचित मृल्य मिले, उसे अपने माल को बेचने में सरलता हो, व उसकी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हो, इस हेत् ऐसी सिमितियां व संघ काफी उपयोगी होते हैं। आज स्थिति कुछ ऐसी है कि कृषक अपने उत्पादन की, रखने की उचित व्यवस्था न होने और साहकार का ऋण चुकाने वधनाभाव के कारण, रोककर नहीं रख सकता। फलस्वरूप उसे अनिवार्य रूप से अपना माल, चाहें वह कहीं भी और किसी भी भाव में बिके, बेचना पडता है। अतएव कृषक को उचित दाम नहीं मिलते और साहकार लोग उसकी निर्धनता अथवा धनाभाव का अनुचित लाभ उठाते हैं। यह निर्तात आवश्यक है कि कृषकों के उत्पादन को बेचने के लिये भुसंगठित विषणन समितियां हों जो कि कृषकों के हित को दृष्टि में रख उनके माल की उचित कीमतें दिला सकें। ऐसे अन्न-संग्रहालय भी होना चाहिये जहां कि किसान अपना अनाज सुरक्षित रख सकें। इसी तरह जब तक उनका अनाज विक नहीं जाता तब तक उनकी वित्तीय आवश्यकताओं की भी समुचित पूर्ति होनी चाहिये। यदि इस प्रकार की विपणन समितियां, कृषक संघ व बहुउद्देश्यीय समितियां आवश्यक नानुसार कार्य करने लगे तो न केवल कृषि के क्षेत्र में, अपितु ग्रामीण कुटीर एवं लघु उद्योगों को भी पर्याप्त प्रोत्साहन मिल सकेगा। इस दिशा में इस राज्य को अभी काफी प्रगति करना शेष है । यद्यपि राज्य सरकार भी इस ओर वाञ्छित कार्य करने के लिये प्रयत्नशील है; किन्तू यदि जनता और स्वायत्त-शासन संस्थाओं की ओर से भी सिकय कदम उठाये जाने लगें तो कृषकों को आशातीत लाभ होने लगेगा, मध्यस्थ वर्ग निकल जावेंगे और राज्य के कृषि एवं व्यावसायिक विकास के लिये विस्तृत क्षेत्र खुल जावेगा।

## औद्योगिक क्षेत्र में सहकारी आन्दोलन

कृषि एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में सहकारिता की सफलता की अपेक्षा हमारे राज्य में औद्योगिक क्षेत्र में सहकारिता की सफलता अधिक रही हैं। यहां औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करनेवाली मुख्य सहकारी संस्थाएं बुनकरों की ही हैं। हाथ-करघा उद्योग के विकास में इन संस्थाओं ने काफी सफलता प्राप्त की है और राज्य सरकार ने भी इस दिशा में काफी सहायता प्रदान की है। फलस्वरूप हाथ-करघा उद्योग में सहकारिता की सफलता अन्य उद्योगों के लिये एक अनुकरणीय विषय बन गया है।

इनके अतिरिक्त राज्य में गृह-निर्माण समितियों और सहकारी भान्डागारों आदि के विकास के लिये भी काफी विस्तृत क्षेत्र है। गृह-निर्माण के क्षेत्र में सहकारी समितियों द्वारा कुछ कार्य अवश्य किया गया है; किन्तु वह उतना उत्साहवर्धक नहीं है जितना कि होना चाहिये। यदि इस दिशा में भी जनता एवं सरकार पारस्परिक सहयोग से कार्य करें तो निश्चय ही ठोस प्रगति की जा सकती है।

#### लोक-वित्त

जहां तक मध्यप्रदेश का प्रश्न है उसकी आय अथवा राजस्व में अप्रत्यास्था (Inelasticity), अपर्याप्तता, व समाज कल्याण की दृष्टि से प्रति व्यक्ति व्यय का अल्पतम होना उसकी अपनी विशेषता रही है। किन्तु स्वतंत्रता-प्राप्ति के उपरान्त हमारा प्रदेश सुदढ़ आर्थिक नीति का अनुसरण कर उत्तरोत्तर विकास एवं उन्नति कर रहा है। यह तथ्य निम्निलिखित आय-व्ययकों की तालिका से भे भलीभांति स्पष्ट हो जाता है:—

#### मध्यप्रदेश की आय-व्ययक स्थिति

#### (लाख रुपयों में)

|          | विवर   | ण          |               | १९४७-४८   | १९४८-४९           | १९४९-५०  | १९५०-५१  | १९५१-५२   |
|----------|--------|------------|---------------|-----------|-------------------|----------|----------|-----------|
|          | (१)    | )          |               | (२)       | ( )               | (8)      | (4)      | ( ६ )     |
| कुल आय   | • • •  | • • •      | • • •         | १२,२४.९३  | १७,३७.९८          | १९,६०.०५ | १९,६४.५२ | २३,५९.८१  |
| कुल व्यय |        | • • •      |               | ११,३५.९०  | १६,१५.७१          | १९,२६.३८ | १६,७३.५७ | १८,२२.०९  |
| आधिक्य ( | (+) अथ | ावा घाटा ( | <del></del> ) | +८९.०३    | e3.5e+            | €3.88+   | +2,90.94 | +4,30.07  |
|          |        |            |               | AA4 5 4 5 | 001.2.1.1         | 001.     |          | 001.1.1.5 |
|          | विवर   | ण          |               | १९५२-५३   | १९५३-५४           | 824      | ४-५५     | १९५५-५६   |
|          | (१)    | )          |               | (७)       | (८)               | ( 9      | .)       | (१०)      |
| कुल आय   | • • •  |            |               | २४,१४.६४  | २५,२१.१           | २ २९     | ,40.48   | ३२,८०.३७  |
| कुल व्यय |        |            |               | १९,४९.६४  | २५,०५.७०          | ८ ३१,    | 87.77    | ३५,६२.३७  |
| आधिक्य   | (+) अং | प्रवा घाटा | ()            | +8,84.00  | <del> </del> २५.३ | κ 6      | ,९१.७१   |           |

<sup>\*</sup>प्राप्ति स्थान-राज्य सरकार के आय-व्ययक (मध्यप्रदेश)।

वर्ष १९४७ से वर्ष १९५५-५६ के आय-व्ययक का तुलनाःमक अध्ययन हमें यह स्पष्ट बतायेगा कि व्यय के किन मदों को हम कम कर सके हैं तथा किन मदों में अधिक व्यय किया जा रहा है:---

राज्य सरकार के आय व व्यय के साधन

(लाख रुपयों में)

| -                                                       | आय       |                                |                   | व्यय     |                                |
|---------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|-------------------|----------|--------------------------------|
| विवरण                                                   | १९४७-४८  | १९५५-५६<br>(आयव्ययक<br>अनुमान) | विवरण             | १९४७-४८  | १९५५-५६<br>(आयव्ययक<br>अनुमान) |
| (१)                                                     | (२)      | ( \$ )                         | ( ? )             | (२)      | (₹)                            |
| केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जिम                             | में      | १,९०.२४                        | भूमि-कर सम्बन्धी  | १,३९.४७  | ३,५८.०१                        |
| १४.०८ लाख रुपये का                                      |          |                                | सिचाई, इत्यादि    | १८.८९    |                                |
| संपत्ति-शुन्क भी शामिल                                  |          |                                | ऋण सेवाएँ         | ३१.४१    |                                |
| है)।                                                    |          |                                | सामान्य प्रशासन   | १,४२.५३  | ₹,२०.०८                        |
| आय कर (जिसमें ५.४९                                      |          | ३,००.८४                        | न्याय प्रशासन     | ३५.३२    | 48.09                          |
| लाख का सम्पत्ति शुन्क                                   |          |                                | कारागार तथा उ     |          | २७.३५                          |
| भी शामिल है )।                                          |          |                                | वसतिगृह ।         |          |                                |
| भू-राजस्व                                               | २,३४.६५  | ५,५३.१३                        | पुलिस             | १,७८.८९  | २,५४.०५                        |
| मुद्रांक गुल्क                                          | ७१.३७    | १,०६.९२                        | वैज्ञानिक विभाग   | ०.६९     | 8.06                           |
| राज्य उत्पाद-शुल्क                                      | १,९८.६६  | १,९०.५७                        | গিঞ্চা            | १,८३.९२  | ६,२८.६८                        |
| वन                                                      | १,५१.८१  | ३,५७.५२                        | चिकित्सा          | ३६.४५    | ९९.४२                          |
| पंजीयन                                                  | १५.९८    | २६.६१                          | लोक स्वास्थ्य     | २४.२९    | ८९.१६                          |
| मोटर गाड़ी अधिनियम के                                   | २२.०८    | 88.88                          | कृषि              | ३३.७७    | १,१५.६७                        |
| अन्तर्गत आय ।                                           |          |                                | पशु-चिकित्सा      | १२.७८    | ४३.१९                          |
| ंविद्यु <b>त्</b> शुन्क                                 | ०.४३     | १२.७०                          | सहकारिता          | ९.१६     | १८.८९                          |
| तम्बाख् कर                                              | ४.९६     | 3.28                           | उद्योग तथा पूर्ति | ७.२९     | २५.२२                          |
| मोटर स्प्रिट तथा लुब्रीकेन्ट                            | १३.२३    | ४५.७५                          | विविध विभाग       | ٥٥.٤     | १५.००                          |
| पर विकी कर ।                                            |          |                                | लोक निर्माण कार्य | १,४०.६३  | ६,३३.८१                        |
| सामान्य विकी कर 🗼                                       | ६२.४५    | 7,30.00                        | अन्य शीर्षक       | १,२१.३९  | ३,१९.७१                        |
| मनोरंजन शुत्क                                           | २२.५६    | २५.९७                          | सामुदायिक योजना   | एं       | ३,१०.१७                        |
| व्यापार व्यवसाय व सेवा                                  | ३.६४     | 8.00                           | विद्युत् योजनाएँ  | ५.३२     | • • •                          |
| नियोजन कर ।                                             |          |                                |                   |          |                                |
| सिंचाई कर, आदि                                          | १६.७८    | २५.५१                          |                   |          |                                |
| ब्याज                                                   | १४.४९    | ८१.५१                          |                   |          |                                |
| लोक प्रशासन                                             | ७२.२२    | ९१.९१                          |                   |          |                                |
| लोक निर्माण कार्य                                       | १4.09    | ३३.०९                          |                   |          |                                |
| अन्य मद                                                 | २६.२६    | ६७.६०,७                        |                   |          |                                |
| केन्द्रीय गामन से अनुदान                                |          | ८२.७२                          |                   |          |                                |
| केन्द्रीय शासन से प्राप्त धन-<br>राशि।                  | ९९.८३    | ९९.२६                          |                   |          |                                |
| सामुदायिक विकास योज-<br>नार्थ केन्द्र से प्राप्त राशि । | • • •    | १,५१.७४                        |                   |          |                                |
| योग                                                     | १२,२४.९३ | ३२,८०.३७                       | योग               | ११,३५.९० | ३५,६२.३७                       |

लोक-निर्माण एवं शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्यो पर वर्ष १९४७ में जब िक केवल १,२१.३९ लाख रुपये व १,८३.९२ लाख रुपये व्यय होते थे तब वर्ष १९५५-५६ में यही राशि बढ़कर ६,३३.८१ लाख रुपये व ६,२८.६८ लाख रुपये हो जाना तथा सामान्य प्रशासन पर १,४२.५३ लाख रुपये व कारागार व अपराधी वसिनगृह पर १,७८.८९ लाख रुपये व्यय के स्थान पर अब ३,२०.०८ लाख रुपये व २,५४००५ लाख रुपये होना राज्य सरकार की कल्यागकारी गतिविधियों की उत्तरोत्तर प्रगति का परिचायक है। उक्त अविध में राजस्व के साधनों में भी काफी वृद्धि हुई है। आय-कर (Income-tax) के मार में वृद्धिगत प्राप्तियां, सन् १९५२-५३ में राजस्व में एक नये मद का प्रारंभ, अर्थात् केन्द्रीय उत्पाद-जुल्क (Union Excise Duties), वृद्धिगत अनुदानों, केन्द्रीय सरकार से प्राप्त आर्थिक सहायताओं एवं विशेष अनुदानों के फलस्वरूप हमारी राजस्व की स्थित काफी प्रत्यास्थित (Elastic) हो गई है। वित्त आयोग (१९५२) की सिकान्शों के अनुसार प्राप्त आय-कर भाज्य समुच्चय (Divisible pool of Income-tax receipts) के ५५ प्रतिशत भाग में से ५.२५ प्रतिशत, व तम्वाखू माचिस आदि के उत्पाद-जुल्क में प्राप्त ४० प्रतिशत शुद्ध आय वाले भाज्य समुच्चय में से ६.१३ प्रतिशत हिस्सा राज्य के लिये निर्यारित कर दिया गया है।

भू-राजस्व का हमारे राज्य के आयव्ययक के समस्त राजस्व मदों में प्रथम स्थान है। राजस्व के अन्य मदों में वन, विकी कर, उत्पाद-गुल्क एवं मुझंक-गुल्क सम्मिलित है। आगा है कि भिष्टिय में राज्य की आय में वृद्धि की दृष्टि से वन बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकेंगे। किन्तु साथ ही मद्य-निषेध की नीति के उत्तरोत्तर कियान्वय से उत्पादशुल्क में कमी होने की प्रवृत्ति भी नजर आने लगी है। विकी-कर भी हमारी कर-नीति का एक प्रमुख साधन वनकर
सन् १९५४-५५ में अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। विकी कर में यह वृद्धि सन् १९५४-५५ में अधिक चीजों
(विशेषतः शक्कर) पर यह कर लगाये जाने के कारण तथा पिछले कर की वसूली के फलस्वरूप ही हुई है। विगत
कुछ वर्षों में मुझक-शुल्क से प्राप्त राजस्व स्थिरता लिये हुए है। यद्यपि किन्नहाल मनोरंजन शुल्क से प्राप्त राजस्व
अधिक नहीं है किर भी लोगों का जीवन-स्तर ऊंचा उठते पर इसमें भी वृद्धि होने की पूरी आशा है। आवश्यकता
पडने पर सरकार बेटरमेंट लेवी का भी सहारा ले सकनी है।

राजस्व में वृद्धि के साथ साथ व्यय के भी प्रायः सभी मदों में वृद्धि हुई है। किन्तु यह वृद्धि शिक्षा, लोक-निर्माण कार्य, उद्योग, सामान्य प्रशासन एवं ऋग सेवाओं के मदों में विशेष रूप से परिलक्षित होती है। पुलिस पर होने वाले व्यय में विशेष अन्तर नहीं पड़ा है। कर-राजस्व में वृद्धि के साथ ही साथ उसकी वस्त्री करने के साधनों पर भी खर्च बढ़ गया है। भू-राजस्व सम्बन्धी व्यय सन् १९४७-४८ में १,३९.४७ लाख रुपये से वढ़कर सन् १९५५-५६ में ३,५८.०१ लाख रुपये हो गया है। सन् १९५४-५५ में इसी मद के अन्तर्गत व्यय हेतु की गई मांग ६,२०.७७ लाख रुपये थी। इसका कारण यह था कि ३,१७.१९ लाख रुपये का खर्च भूतपूर्व जमीदारी इलाकों के सम्बन्ध में, भू-राजस्व मद के अन्तर्गत दर्शाया गया था। इसके पूर्व यह खर्च गुंगियत लेखे के अन्तर्गत लिखा जाता था किन्तु अद किर से राजस्व के अन्तर्गत लिखा जाने लगा है। किसी भी वर्ष प्रायः मुरक्षा से अभी पर (इन सेवाओं के अन्तर्गत सामान्य प्रशासन, न्याय प्रशासन, कारागार तथा अभियुक्त बन्दोवस्त, पुलिस एवं अभिय अभाग सम्मिलित हैं) वर्च किय जाने बल्य की अपेक्षा समाज सेवाओं पर (इन सेवाओं में वैज्ञानिक शिक्षा, औषधि, लोक स्वास्थ्य, ऋपि, ग्रामिककास, पशुचिकित्सा, सहकारिता, उद्योग, आदि विभाग शामिल हैं) किये जाने गले व्यय की तुलना में हम देखेगे कि पहले की अपेक्षा अब समाज-सेवा कार्यों पर होनेवाले व्यय की राशि में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही हैं। और ज्यों-ज्यों हम इस दिशा में प्रगित करेंगे, हम कल्याणकारी राज्य की ओर अग्रसर होते जावेंगे।

विकास व्यय पर भी राज्य सरकार ने अपना ध्यान केन्द्रित किया है। राज्य सरकार का विकास व्यय सन् १९४७-४८ में ३,२२.१२ लाख रुपये से बढ़कर सन् १९५५-५६ में २१,६२.८८ लाख रुपये हो गया है जो कि ५,७१.४५ प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है। विकास योजनाओं को आर्थिक सहायना देने तथा मध्यप्रदेश में जमीं दारी पद्धित को समाप्त कर देने के फलस्वरूप क्षतिपृति के लिये वर्ष १९५०-५१ से लगातार राज्य-विकास निधि में से प्रत्याहरण (with-drawal) किया जा रहा है।

#### यातायात व व्यापार

हमारी अधिकांश जनसंख्या ग्रामों में हैं और जब तक ये ग्राम समुचित यानायात व्यवस्था से सुसम्बद्ध नहीं किये जाते, तब तक हम इस क्षेत्र में पिछड़े हुये ही माने जावेंगे । इस दृष्टि से मध्यप्रदेश तो और भी पिछड़ा हुआ प्रान्त है । अन्य राज्यों की तुलना में हमारा राज्य काफी पीछे है। वर्ष १९५०-५१ में राज्य की कुल सड़कों की लम्बाई ११,१७५ मील थी जिसका विवरण इस प्रकार हैं :—

| सडकें                       | प₹की        | कच्ची   | योग    |
|-----------------------------|-------------|---------|--------|
| (१)                         | (२)         | ( \xi ) | (8)    |
| राष्ट्र की प्रमुख सड़कें    | <br>१,१६४   |         | १,१६४  |
| राज्य की सड़कें             | <br>४,८७४   | ३,७९३   | ८,६६७  |
| स्वायत्त संस्थाओं की सड़कें | <br>३२९     | १,०१५   | १,३४४  |
| कुल योग                     | <br>6,3,6,3 | 8,८०८   | ११,१७५ |

पंचवर्षीय योजन। में सड़कों का विकास.—जैसा कि उपर कहा जा चुका है हमारा राज्य इस दिशा में काफी पिछड़ा हुआ है, अतएव राज्य सरकार ने वर्ष १९५१—५६ की अवधि के लिये २,१७.७९ लाख रुपये की लागत की योजना बनाई है जिसमें १,२६८ मील लम्बी सड़कें बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। निर्धारित लक्ष्य में से सितम्बर, १९५४ तक राज्य में १,०२४ मील लम्बी सड़कें बन चुकी हैं तथा शेष २२४ मील लम्बी सड़कें भी योजना अवधि के पूर्व ही बन जावेंगी। इनके अतिरिक्त लगभग ७५० मील लम्बी ग्राम्य सड़कें भी ग्राम-सड़क विकास योजना के अन्तर्गत बन चुकी हैं। इन सड़कों के बनाने में कुल सड़क-निर्माण-व्यय का एक-तिहाई व्यय जनता व दो-तिहाई व्यय सरकार वहन करती है। इमी दिशा में सामुदायिक विकास योजना क्षेत्र व राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड भी कार्यरत है; जिनके प्रयत्नों से लगभग ७८३ मील लम्बी सड़कें बन चुकी हैं। दिसम्बर १९५४ के अन्त तक बनी इन सड़कों में १९२ मील पक्की व ५१९ मील कच्ची सड़कें है। इस प्रकार विगत चार वर्षों में ही राज्य में निर्धारित लक्ष्य की अपेक्षा लगभग दुग्नी, अर्थान् २,५५६ मील लम्बी मड़कें बन चुकी हैं।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी राज्य सरकार ने सड़कों के लिये १,५०९ लाख रूपयों का व्यय करने की योजना बनाई है। उक्त राशि से लगभग १,७५० मील लम्बी सड़कों का निर्माण हो सकेगा।

सड़क यातायात के प्रमुख साधनों में बैलगाड़ी, मोटर वाहन, मोटर सायकल, टांगे, सायकल व रिक्शे आते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश यानायान बैलगाड़ी द्वारा ही होना है। मोटर यानायात के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने कुछ उल्लेखनीय कदम उठाये हैं जिनमें से राज्य के मुख्य मार्गों के मोटर यातायात का राष्ट्रीयकरण विशेष महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार व केन्द्रीय सरकार ने मिलकर प्रदेश की दो मुख्य मोटर यातायान कम्पनियों के अधिकांश हिस्से खरीद लिये हैं तथा अब राज्य का अधिकांश मोटर यातायान इन त्रिपक्षीय कम्पनियों द्वारा होता है। राज्य सरकार व केन्द्रीय सरकार द्वारा चालित इन त्रिपक्षीय मोटर कम्पनियों—दी सी. पी. ट्रान्सपोर्ट कम्पनी लिमिटेड व प्राविन्सियल ट्रान्सपोर्ट कम्पनी लिमिटेड ने पहले की अपेक्षा काफी प्रगति कर ली है।

रेल यातायात.—राज्य में रेल यातायात की सुविधायें बहुत कम हैं, किन्तु देश के मध्य में बसे हुये होने के कारण लगभग सभी दिशाओं से आने-जाने वाले प्रमुख रेलमार्ग राज्य में से ही होकर जाते हैं। यहां कुल २,५९६ मील लम्बी रेलवे लाइनें हैं। राज्य के आयात एवं निर्यात व्यापार में इन रेल मार्गों का महत्वपूर्ण स्थान हैं। किन्तु फिर भी इम प्रदेश में रेल यातायात का अपेक्षित विकास नहीं हो पाया हैं। राज्य के बस्तर जैसे विशाल क्षेत्रों में तो रेल यातायात की सुविधायें नगण्य हैं।

हवाई यातायात.—हवाई यातायात द्वारा हमारे राज्य की राजधानी नागपुर देश के प्रमुख शहरों से सम्बद्ध है। यहां से प्रतिदिन यात्रिक सेवा के अतिरिक्त हवाई डाक की व्यवस्था भी की जाती है। किन्तु इस क्षेत्र में भी अभी वांछनीय मुविधाओं की कमी है।

इस प्रकार राज्य की वर्तमान स्थिति को देखते हुथे हम कह सकते हैं कि हमारे राज्य में यातायात की सुविधाओं की जितनी आ व्यकता है उतनी पृति फिलहाल नहीं हो रही हैं। किन्तु राज्य सरकार एवं केन्द्रीय सरकार की भावी यातायात योजनाओं को देखते हुथे आजा है कि इस विषय में शीधता से पूर्ति होगी।

#### व्यापार

मध्यप्रदेश में कच्चे माल का विपुल भंडार है जो हमारे लिये बहुमूल्य सम्पत्ति व व्यापारिक प्रगति का मुख्य साधन है। राज्य में कच्चे माल की प्रचुरता के कारण आसपास के व्यापारीगण भी यहीं राज्य में आकर बस गये हैं। कच्चे माल के अतिरिक्त सीमेन्ट, सूती कपडे और कांच के सामान आदि औद्योगिक उत्पादनों और तिलहन सदृश कृषि-उत्पादनों का भी राज्य की व्यापार-व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण स्थान है।

इस प्रदेश से होने वाले निर्यात में उक्त प्रमुख वस्तुओं के अतिरिक्त पशु, पशुओं के सींग व हड्डियां, रंग, हर्रा, संतरे, खाद्यान्न, दूध, लाख, चमडा, खली, घी और ऊन आदि वस्तुओं का भी काफी निर्यात होता है।

निर्यात के अलावा हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये आयात भी करना पडता है। राज्य के आयात व्यापार में जूट व जूट के सामान, शक्कर, लोहे की चादरों, तेल, तम्बाखू, कोकिंग, कोल और सूती कपडे का स्थान विशेष उल्लेखनीय है।

उपरोक्त पदार्थों के अतिरिक्त हमें पशुओं, काफी, चाय, रंग, सूखे मेवे, अनाज, चमडे के सामान, घी, रबर, ऊन और अम्रक आदि का आयात भी आवश्यकतानुसार करना पडता है।

हमारे राज्य में आयात की अपेक्षा निर्यात की मात्रा ज्यादा है और निर्यात किये जानेवाली वस्तुओं में अधिकांशत: कच्चा माल ही रहता है। किन्तु यदि हम राज्य में ही इसे निर्मित माल में परिणित कर सकें तो हमारी काफी आर्थिक प्रगित हो सकेगी। हमारे राज्य के व्यापार की एक और उल्लेखनीय बात यह है कि हम जिन वस्तुओं का निर्यात करते हैं उन्हीं का आयात भी करते हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि हमारे राज्य से निर्यात की जानेवाली वस्तुएं या तो अपेक्षाकृत कम अच्छी किस्म की होती हैं अथवा कच्चे रूप में माल निर्यात करने के उपरांत हम उसी माल को पक्के अथवा सुधरे हुए रूप में आयात करते हैं।

कुल मिलाकर हम अपने राज्य के व्यापार के संबंध में कह सकते हैं कि फिलहाल यद्यपि स्थिति संतोषजनक है फिर भी और अधिक विस्तृत क्षेत्र प्रगति के लिये खुला है।

## सामुदायिक विकास योजनाएं एवं राष्ट्रीय विस्तार सेवा

हमारे देश में राष्ट्रीय विस्तार सेवा एवं सामुदायिक विकास योजनाओं के प्रारंभ से भारतीय जन-जीवन में स्वतंत्र भारत की कल्पना को साकार करने वाला एक क्रान्तिकारी किन्तु शांतिपूर्ण युग का सूत्रपात हुआ है। इन योजनाओं द्वारा सिदयों से उपेक्षित भारत के प्राण ग्राम एवं ग्रामीणों को सुख एवं समृद्धि के मार्ग पर आरूढ कर उनके जीवन-स्तर में उत्तरोत्तर वृद्धि करने का संकल्प किया जा रहा है।

देश की वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए गत मई १९५२ को राज्य सरकारों के परामर्श से सामु-दायिक विकास की योजना स्वीकृत की गई। २ अक्टूबर १९५२ को देश भर में ५५ विकास योजनायें प्रारंभ की गईं और तब से यह कार्य निरंतर प्रगति कर रहा है। पंचवर्षीय योजनाविध के अन्त तक राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजनाओं के अन्तर्गत १,२०० सेवा खंडों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आशा की जाती है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक संपूर्ण देश राष्ट्रीय विस्तार सेवा-खंडों से आच्छादित हो जावेगा।

राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभ की गई इस योजना का उद्घाटन मध्यप्रदेश में भी, बापू की जन्मतिथि २ अक्टूबर (१९५२) से अमरावती, वस्तर, होशंगाबाद व रायपुर में विकास केन्द्रों की स्थापना से हुआ। तत्पश्चात् वर्ष १९५३ में ४ और विकास केन्द्र वालाघाट, बुलढाना, जबलपुर और मंडला जिलों में स्थापित किये गये। सामुदायिक विकास योजना के साथ साथ राज्य म ७५ राष्ट्रीय विस्तार सेवा-खंडों की भी स्थापना की गई। इस प्रकार वर्ष १९५३-५४ के अन्त तक ५८,९४ व ३४ आवादी वाले १३,०१२ ग्राम इन योजनाओं के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आ चुके हैं। वर्ष १९५२ में स्थापित सामुदायिक विकास योजनाओं पर अब तक ८८.९२ लाख रुपये व्यय हो चुके हैं। वर्ष १९५३ में स्थापित सामुदायिक विकास-केन्द्रों व राष्ट्रीय विस्तार सेवा-खंडों पर भी कमशः ५.५५ लाख व ३८.८ लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं। संपूर्ण राज्य को ३२९ खंडों में विभाजित किया गया है जोकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक स्थापित किये जा सकेंगे।

ग्रामीण जीवन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर योजना के अन्तर्गत किये गये कार्यों में मुख्यतः कृषि विस्तार, सिंचाई, पशुपालन, शिक्षा, समाज शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सफाई, यातायात, ग्रामीण हस्तकलाकौशल आदि उल्लेखनीय हैं।

कृषि विकास कार्य. कृषि विकास के क्षेत्र में योजनाओं के फलस्वरूप प्राप्त परिणाम लाभकारी एवं उत्साह-वर्धक रहे हैं। सामुदायिक योजनाओं की शुरुवात होने के पूर्व सुधरी किस्म के बीज व खाद का उपयोग करने वाला कृषि क्षेत्र अब बढ़कर दुगुना हो गया है। अब कृषकों में खिलहान एवं खाद उपयोग करने की वृत्ति दिनों दिन बढ़ रही है। जापानी पद्धित से धान की खेती करने की दिशा में भी काफी सफलता मिली है। कृमि विनाशक रसायनों का उपयोग भी बढ़कर ४ गुना हो गया है किन्तु आज इस सबके बावजूद अनुसंधान कार्य बढ़ाने की आवश्यकता महसूस होती है।

पशुपालन एवं पशु-संवर्धनः—पशुपालन एवं पशु-संवर्धन के हेतु बृहद् पैमाने पर पशु-चिकित्सा सुविधायें प्रदान करने व उत्तम पशु-सन्तित प्राप्त करने के लिये सुधरी हुई नस्ल के उन्नत पशुओं के उपयोग करने की दिशा में भी सफल प्रयास किए गए हैं। कृत्रिम रेतन केन्द्रों की स्थापना, मत्स्य पालन योजना आदि और भी अनेक कार्य इस दिशा में किये गये हैं।

शिक्षाः—योजना के अन्तर्गत १,२६४ नये स्कूल प्रारंभ किये गये हैं जिनके लिये अधिकांश इमारतें वहां की जनता के सहयोग एवं योजना की ओर से दी गई आंशिक सहायता द्वारा बनाई गई हैं। अधिकांशतः स्कूलों में अभी प्राथिमक शिक्षा ही दी जाती है, न कि बुनियादी शिक्षा।

समाज शिक्षा.— समाज शिक्षा के कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम-कीड़ा-केन्द्र, बालक मन्दिर, महिला समाज, खेलकूद के केन्द्र आदि अनेकों प्रयास काफी सफल एवं लोकप्रिय बन गये हैं। समाज शिक्षा योजना ग्रामीण जीवन को एक नया मोड़ देने का प्रयत्न कर रही है। स्थान-स्थान पर "कला पथक" के नाम से कही जाने वाली सांस्कृतिक इकाइयां भी सतत कार्यशील हैं।

स्वास्थ्य एवं सफाई.—प्रत्येक सामुदायिक योजना खंड के सदर मुकाम में प्रारंभिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये गये हैं जिनमें बालकों के कल्याणार्थ सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं। इन स्थानों पर चिकित्सा केन्द्र की स्थापना में जनता ने भी काफी योगदान किया है। प्रसूतिका गृह एवं शिशु कल्याण केन्द्रों के प्रति ग्रामीण क्षेत्रों में काफी दिलचस्पी बढ रही है। छोटे-छोटे ग्रामों में प्रसूतिका गृह बनाने की मांग आजकल काफी बढ रही है। इनमें जनता का सहयोग भी सराहनीय है। हाल ही में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय विस्तार सेवा-खंडों में १४ प्रारंभिक चिकित्सा केन्द्र खोलने की स्वीकृति प्रदान की है। मलेरिया-प्रतिबंधक उपाय भी इन क्षेत्रों में काफी लाभप्रद एवं महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं तथा सफलतापूर्वक प्रयोग में लाये जा रहे हैं।

हस्तकला कौशल. —ग्रामीण हस्तकला कौशल व कुटीर उद्योगों को बढाने की दिशा में अधिक सफलता प्राप्त नहीं हुई हैं क्योंकि इस हेतु हस्तकला द्वारा निर्मित सामग्री के विकय की उचित व्यवस्था का सर्वथा अभाव है तथा और भी अनेकों अन्य किठनाइयां हैं। तथापि अमरावती व वरूड़ में फल-संरक्षण उद्योग व २-३ खंडों में बृहद् पैमाने पर ईंटें बनाने का कार्य भी सफलतापूर्वक प्रारंभ किया गया है। ग्रामीण बढई व लुहारों आदि को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। चर्मोद्योग सदृश कुछ और भी छोटी-छोटी योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं।

## भारतीय अर्थ-व्यवस्था में मध्यप्रदेश

राष्ट्र की प्रगति उसके विभिन्न राज्यों अथवा प्रदेशों पर निर्भर करती हैं। ये राज्य राष्ट्र की ऐसी इकाइयां हैं कि जिनमें से एक के भी पिछड़ने पर सारे देश की प्रगति शिथिल हो जाती है। आज जब कि हमारा देश स्वतंत्र हो चुका है, हम कल्याणकारी राज्य और समाजवादी अर्थ-व्यवस्था की स्थापना का संकल्प कर चुके हैं, तब यह आवश्यक हो जाता है कि राष्ट्र की प्रत्येक इकाई, राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था मे अपना मूल्य व स्थान आंके। यहां मध्यप्रदेश को भी इसी कसौटी पर कस देखना है कि देश की एक इकाई के रूप में उसने कहां तक अपनी जिम्मेदारी निभाई है।

भारत-भूमि का ९.७५ वां हिस्सा मध्यप्रदेश की सीमा में आता है और १ व १७ के अनुपात में जनसंख्या हमारे राज्य में हैं। भारत कृषि-प्रधान देश हैं, अतः प्रत्येक इकाई द्वारा कृषि के क्षेत्र में किया गया योगदान अपना महत्त्व रखता है। वर्ष १९५१ में हमारे राज्य में २८,४८७,१४९ एकड का क्षेत्र विभिन्न फसलों द्वारा बोया गया था। इसी वर्ष बम्बई, उत्तर प्रदेश व मद्रास में भी कमशः ४१,०८१,५८०, ३९,२९९,८०५ तथा ३१,०५८,४६९ एकड भूमि बोई गई थी। सारे देश में फसलों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में चतुर्थ स्थान प्राप्त करने का सौभाग्य हमारे राज्य को प्राप्त है। देश में जब कि खाद्यान्नों का अभाव था, मध्यप्रदेश ने इस समस्या के हल में भी अपना महत्त्वपूर्ण योग दिया है। वर्ष १९४९-५० से लेकर वर्ष १९५३-५४ तक देश में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के अनवरत प्रयत्न किये गये। कुछ राज्यों को छोडकर प्रायः सभी राज्यों में कृषि-क्षेत्र व उत्पादन में वृद्धि हुई है। मध्यप्रदेश ने इस अविध में २०.४ प्रतिशत उत्पादन वृद्धि कर समस्या के हल करने में महत्त्वपूर्ण हिस्सा बंटाया है। देश की प्रमुख फसलों के उत्पादन में भी मध्यप्रदेश का अच्छा स्थान है। उदाहरणार्थ इसी अविध में गेहूं व चांवल के उत्पादन की दृष्टि से मध्यप्रदेश का देश में चौथा व कपास उत्पादन की दृष्टि से दूसरा कम रहा है।

औद्योगिक क्षेत्र में भी हमारा राज्य आगे वढ रहा है। वर्ष १९५१ में देश में कांच व कांच के सामान के निर्माण में मध्यप्रदेश का ५ वां व मृच्छिल्प उत्पादन में तीसरा स्थान रहा। वर्ष १९५२ में फल-संरक्षण व सागभाजी उत्पादन में बम्बई के पश्चात् इस राज्य का ही स्थान रहा। इसी प्रकार वर्ष १९५३ में मूती कपडे के उत्पादन में भी हमारा स्थान ५ वां था। राज्य में बल्लारपुर पेपर मिल्स व नेपा मिल्स की स्थापना से यह प्रदेश कागज उद्योग की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण हो गया है। भिलाई के इस्पात कारखाने में उत्पादन प्रारंभ होते ही यह प्रदेश इस्पात-उत्पादन में भी महत्त्वपूर्ण स्थान बना लेगा।

औद्योगिक विकास की दृष्टि से किये गये प्रतिशत व्यय की दृष्टि से हमारे वाद ही उत्तर प्रदेश (६३.८१), उड़ीसा (५२.२१), मद्रास (४९.२६) तथा राजस्थान (४५.९७)आदि सब "अ" व "ब" श्रेणी के राज्यों का कम आता है। प्रति व्यक्ति पीछे औसत व्यय के हिसाब से भी मध्यप्रदेश के पश्चात् उत्तर प्रदेश (०.६ रुपये), हैंदराबाद (०.६ रुपये) व मैसूर (०.४ रुपये) का स्थान आता है। समाज सेवा के क्षेत्र में भी मध्यप्रदेश का नाम विशेष रूप से सामने आया है। वर्ष १९५१ से १९५४ तक की अविध में समाज सेवा कार्यों पर किये गये प्रति व्यक्ति व्यय की औसत की दृष्टि से मध्यप्रदेश का स्थान बम्बई व पश्चिमी बंगाल के पश्चात् आता है। मध्यप्रदेश के बाद आन्ध्र, मध्यभारत व अन्य "अ" तथा "ब" श्रेणी के राज्यों का कम है।

शिक्षा के विकास के लिये भी राज्य ने वर्ष १९५३-५४ में अपने व्यय का १९.० प्रतिशत भाग शिक्षा पर खर्च किया है, जबकि बम्बई ने १८.९ प्रतिशत, त्रावणकोर-कोचीन ने १७.८ प्रतिशत, हैदराबाद ने १६.९ प्रतिशत, मैसूर ने १६.८ प्रतिशत तथा बिहार व पेप्सू ने क्रमशः १५.६ व १५.४ प्रतिशत व्यय किया।

खिनज पदार्थों की दृष्टि से भी मध्यप्रदेश का देश में महत्त्वपूर्ण स्थान है। कच्चा लोहा, मैंगनीज और कोयले जैसे बहुमूल्य खिनज पदार्थों का हमारे राज्य में विपुल भंडार है। देश के सबसे अधिक खिनज-संचय हमारे प्रदेश में ही भूगर्भस्थ हैं। हमारा राज्य सारे देश के मेंगनीज उत्पादन का ५५ प्रतिशत भाग पूरा करता है। मेंगनीज के क्षेत्र में हमारा उत्पादन उडीसा से ढाई गुना व आसाम से चौगुना अधिक हैं। कोयला उत्पादन की दृष्टि से भी हमारा स्थान देश में तीसरा आता है। लोहे के उत्पादन के क्षेत्र में यद्यपि हम कुछ पीछे हैं किन्तु इसका प्रमुख कारण उत्खनन के साधनों का अभाव ही है, तथापि भिलाई के इस्पात कारखाने के खुठने पर हम अवश्य इस क्षेत्र में भी काफी आगे बढ जावेंगे। भू-गर्भस्थ लौह-संचय की दृष्टि से उड़ीसा के पश्चात् मध्यप्रदेश का ही कम आता है। अनुमानतः उड़ीसा में १६५.४ करोड टन लोहा भूगर्भस्थ है। इसी प्रकार मध्यप्रदेश में भी १५५.२ करोड टन लोहा भूगर्भस्थ होने का अनुमान लगाया गया है।

वन-सम्पत्ति की दृष्टि से हमारा राज्य सबसे प्रथम हैं। वनोत्पत्ति में इमारती लकडी व जलाऊ लकडी का सर्वाधिक उत्पादन करने का श्रेय मध्यप्रदेश को हैं। वर्ष १९५१ में इस राज्य ने कुल १६०,१३१,००० घनफुट लकडी का उत्पादन किया जब कि बम्बई (८२,३४२,०००) उत्तर प्रदेश (६७,४५८,०००) व पश्चिमी बंगाल (३९,४४२,०००) जैसे राज्य भी काफी पीछे रहे। इसी प्रकार गौण वनोत्पत्ति में भी हम महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं।

(टिप्पणी — अन्य राज्यों से मध्यप्रदेश के तुलनात्मक अध्ययन के लिये इस लेख में दी गई संपूर्ण सांस्थिकीय जानकारी अखिल भारतीय प्रकाशनों से ली गई है। स्वभावतः अन्य लेखों में दी गई तत्सवंधी जानकारी, जो कि

राज्य सरकार के विभागीय प्रकाशनों से ली गई है, कुछ भिन्न हो सकती है ।)

# मध्यप्रदेश के वनवासी

## श्री राजेन्द्रप्रसाद अवस्थी "तृषित"

**मध्यप्रदेश** में निवास करने वाले आदिमवासियों की संख्या २,४७७,०२४ है। उन्हें आदिवासी अथवा आदिम-वासीके बदले मैं वनवासी कहना उपयुक्त समझता हूं और इस कारण मैं इस लेख में इसी "वनवासी" शब्द का प्रयोग कर रहा हं। ये वनवासी किस नस्ल के हैं इस बात को निश्चित करने के लिए विद्वानों द्वारा निर्धारित नृतत्त्व-शास्त्र का सहारा लेना पडता है। न तत्त्व-शास्त्रियों ने मानव-शरीर के विभिन्न अंगों की रचना और उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा के आधार पर वनवासियों को द्राविड और मुण्डा (अथवा कोल)—इन दो नस्लों का बताया है। शब्द संयाली भाषा का ''मांजही'' है, जिसके अन्तर्गत कोलरी (कलेरियन), शावरी और खेरवारी आदि जातियों की बोलियां आती हैं। कुछ विद्वानों का मतहै कि मुण्डा-वंश के लोग ही भारत के आदिवासी है, द्राविड तो आर्यों के समान बाहर से आकर भारत में रहे। कुछ विद्वान इस मत को स्वीकार नहीं करते, वे भारत की समस्त हिन्दू जाति को यहां की आदिमजाति मानते हैं और किसी तरह का वर्गीकरण करना पसन्द नहीं करते। यह निश्चित है कि सारे वनवासी अपने को हिन्दू मानते हैं और हिन्दू संस्कृति पर आस्था रखते हैं। अंग्रेज सरकार ने हरिजनों और वनवासियों को हिन्दुओं से अलग रखने की दृष्टि से इन जातियों की, जहां तक वन पड़ा है, संख्या बढ़ाकर दिखायी थी। उनका उद्देश्य हिन्दुओं की जनसंख्या और शक्ति को क्षीण करना था, इसलिए उन्हें हिन्दुओं से अलग करके उनमें अंग्रेजों ने द्वेषभाव भरे। इसका प्रमाण सन् १९३१ और १९४१ की जनसंख्या से मिलता है। सन् १९३१ में भारत की पर्वतीय जातियों की जनसंख्या लगभग पौन करोड दिखायी गयी थी, जो सन् १९४१ में अढाई करोड से ऊपर कर दी गयी, अर्थात जिन पौने दो करोड़ लोगों को उन प्रान्तों में सन् १९३१ में हिन्दू माना गया था, उनको एक ही कलम से हिन्दुओं से अलग करके वनवासियों में मिला दिया गया। अब स्वतंत्र भारत में इस भेदभाव को मिटाना बहत आवश्यक हो गया है। इन वनवासियों को हिन्दुओं के अधिकाधिक पास लाने की आवश्यकता है। भारत के संविधान में इस ओर प्रयत्न किये गये हैं और इसीसे सन् १९५१ की जनसंख्या में वनवासियों की उपजातियों की अलग-अलग जनसंख्या नहीं दर्शायी गयी। उसमें भाषा के अनुसार जनसंख्या बतायी गयी है। मध्यप्रदेश में भाषा के अनुसार वनवासियों की जनसंख्या इस प्रकार है \* :---

| (१) हलबी     |        | •     | २६२,८९४   |
|--------------|--------|-------|-----------|
| (२) गोंडी    |        |       | १,०८९,१४१ |
| (३) माडिया   |        |       | १४०,५८३   |
| (४) परजा (धु | रवा)   | • • • | १९,८४७    |
| (५) कुरुख (अ | ोरांव) |       | ९२,५३७    |
| (६) झरिया    |        |       | १,१८०     |
| (७) कोरवा    |        |       | १५,७२०    |
| (८) मुण्डा   |        |       | १,१९०     |
| (९) कोरकू    |        |       | १६९,८८२   |

हमारे राज्य में ओराँव, कँवर (कबार), कोरवा (कोरकू), कोल, कोलम, कोली, डागी, कोलोह, खडिया, खरवार, खोंढ या कन्ध, चेरो, धंवर, नगसिया, पाण, परहैया, बनजारा, विरजिया, बिरहोर, असुर, आंध, बेडिया, बैगा, भील, भुइंहार, भुंजिया, भूमिज, भोगटा, मलार, माहली, मुण्डा, लोहरा, वेदिया, शवर या सावरा और संथाल जाति के वनवासी निवास करते हैं।

इनमें से मध्यप्रदेश में सबसे ज्यादा गोंड पाये जाते हैं। समस्त भारतवर्ष में पाये जाने वाले गोडों की दो-तिहाई आवादी यहीं पर है। गोंडो के अतिरिक्त ओराँव, कँवर (कबार), कोरवा (या पांडु), कोरकू, कोल, खोंढ या कंध, नगिसया, बैगा, भील, मुंडा और शवर या सँवरा (सावरा) यहां की अन्य प्रमुख वनवासी जातियां हैं। इन जातियों के कई भेद और उपभेद भी है। गोंडों के तो अनेक भेद हैं। बस्तर में रहने वाले गोंडों में भतरा, मारिया, मुडिया, कोया और परजा ये पांच प्रधान भेद मिलते हैं। नर्मदा घाटी के गोंडों में अगिरया, परधान और परहैया तीन भेद और भी हैं। इनके सिवाय राजगोंड, राज कोरकू, राज मुडिया, नाइक गोंड, पित-भक्तरा उनकी कुछ उपजातियां हैं।

भाषा के आधार पर वनवासियों के दो प्रमुख भाग किये जा सकते हैं :---

- (१) द्राविड--गोंड, कोरकू, खोंढ, नगसिया और वैगा इत्यादि।
- (२) मुण्डा या कोल—ओराँव, कँवर, कोल, शवर, भील, मुण्डा और संथाल इत्यादि।

गोंड मध्यप्रदेश में प्राय: सर्वत्र पाये जाते हैं परन्तु प्रमुखहप से वे बस्तर और नर्मदा की घाटी में मिलते हैं। कोरकू छत्तीसगढ व झारखंड हिस्से में और बरार में, खोंढ और नगसिया, बस्तर और चांदा में, बैगा मण्डला, बालाघाट, बैतूल जिलों में, ओरांव उडिया प्रदेश से लगे क्षेत्र यथा रायगढ, सिरगुजा आदि जिलों में, कैंबर बिलासपुर और रायगढ में, कोल बघेलखंडी क्षेत्र के जबलपुर, मंडला, सागर और बिलासपुर जिलों में, शवर बिलासपुर, रायगढ और बुंदेलखंड में (बुंदेलखंड में इन्हें सौर कहते हैं), मुण्डा बिलासपुर और रायगढ में, संथाल बिहार से लगे मध्यप्रदेश के क्षेत्र में और भील राजस्थान से लेकर निमाड जिले तक के हिस्से में पाये जाते हैं।

बैगाओं के सम्बन्ध में ग्रिगसन ने लिखा है कि वास्तव में ये छत्तीसगढ के निवासी हैं। वहां से वे सतपुड़ा की पहाड़ी की ओर चले गए ओर बस गए। सर ग्रिगसन ने उनकी भाषा का विश्लेषण करते हुए लिखा है कि उनकी भाषा में छत्तीसगढ़ी का पर्याप्त प्रभाव है अत: वे मूलरूप से छत्तीसगढ़ी ही मालूम पड़ते हैं। यह तर्क कहां तक उचित होगा यह कहा नहीं जा सकता क्योंकि छत्तीसगढ़ी भाषा स्वत: ही अवधी का एक रूपान्तर मात्र हैं। केरियर एिवन के मतानुसार बैगा\*, भूमिया जाति की ही एक शाखा हैं। भुइंया अथवा भूमिया का अर्थ भूमिराजा या भूमिजन होता हैं। बैगा भी अपने को भूमिजन मानते हैं। डॉ. रसल ने बैगा का अर्थ भुइंया जाति के उन विशेष व्यक्तियों से लगाया हैं जो गुनाई-भुताई का काम करते हैं। सम्भवत: भुइंया जाति का जो वर्ग दवादारू और गुनाई-भुताई का कार्य करने लगा उसे बैगा कहने लगे। छोटा-नागपुर और मध्यप्रदेश में ऐसे किमी भी व्यक्ति के लिए वनवासी जातियां बैगा शब्द का प्रयोग करती हैं जो दवादारू का काम करते हैं। एिवन साहव ने अपना मत इस आधार पर बनाया है कि बैगा, कोल और गोंडों से भी पुराने हैं। वे उन्हें गोंडों में एकदम अलग मानते हैं और उन्हें कोल अथवा मुण्डा नस्ल का बताते हैं। परन्तु बैगा अपने को गोंडों का ही एक अग मानते हैं। इसके सम्बन्ध में एक लोक कथा प्रचलित है जो इस प्रकार हैं:—

"बैगाबाबा बैगा लोगोंके आदि पुरुष थे। इन्हीं का दूसरा नाम है नंगा बैगा। नंगा बैगा की उत्पत्ति एक तूंबे में से हुई। जब बाबा विसष्ट ने उसे देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उसको उठाया और जंगल में फेंक दिया। एक काली नागिन ने उसे उठाकर तीन बूंद दूध पिलाया और वह एक बांमी के पीछे छुप गई। उसके बाद नागिन को एक लड़की हुयी जिसका नाम रखा गया नंगा बैगिन। नागिन ने ही नंगा बैगा और नंगा बैगिन को एक जगह पर पाला पोसा। जब वे बड़े हुए तब उनका विवाह हो गया। नंगा बैगा और नंगा बैगिन के दो लड़के हुए। उनमें से एक जंगल काटकर अपना पेट भरने लगा उसको बैगा कहने लगे और दूमरा लड़का खेती का काम करने लगा उसको गोंड कहने लगे। इस प्रकार दोनों की जो प्रजा हुई वह बैगा और गोड़ कहलाने लगीं।

सत्य कुछ भी हो लेकिन बैगाओं का अपना व्यक्तित्व हैं। वे न तो गोंडों की तरह सभ्य है और भुइयों की तरह खेतीबारी में उतने दक्ष ही हैं। वनवासियों की अन्य जातियों के वीच इसी तरह की कुछ और भी लोक-कथायें मुनन मिलती हैं जिनसे पता लगता है कि वनवासी अन्त में अपने को एक मानते हैं और परोक्षरूप से भेदभाव के पक्ष में नहीं है। जनरल किनगहम ने गोंड़ शब्द की उत्पत्ति "गौड़" देश से बतायी है। पिश्चमी बिहार और पूर्वी बंगाल का कुछ भाग "गौड़' देश कहलाता था। कई विद्वान किनगहम के इस तर्क से सहमत नहीं हैं। हिस्लाप ने बड़ी लम्बी छान-बीन के पश्चात् लिखा है कि गोंड़ शब्द तेलगू भाषा का "कोंड़" शब्द है। तेलगू में कोंड़ का अर्थ "पहाड़" होता है। आज भी गोंडों का केन्द्र स्थल तिलंगाना प्रान्त है। पहाडों के निवासी होने से समतल के लोग इन्हें "कोंड" कहते रहे होंगे। प्रसिद्ध विद्वान् टालेमी ने इनको "गोंड़लोई" लिखा है। गोंड स्वयं अपने को महादेव द्वारा उत्पन्न किया बताते हैं। उनका कहना है कि महादेवने मूल पुरुष लिगों द्वारा इस जाति को अपनी संतानों में बांट दिया। इसीसे प्रत्येक गोंड महादेव का कट्टर भक्त है और उन पर अटूट आस्था रखता है। राजगोंड अपने को रावण की सन्तान कहते हैं, कुछ लोग अपने को क्षत्रिय भी बताते हैं। गोंडों में एक किवदन्ती प्रचलित है जिससे ज्ञात होता है कि उनका आदि स्थान "काचीकोपा-लोहागढ़" है। अनेक विद्वानों के मत से पचमढी का "बड़ा महादेव" और "चौरागढ़" ही वास्तव में "काचीकोपा-लोहागढ़" है।

भील और बैंगाओं का वंश बहुत पुराना है। ईसा की प्रथम तथा द्वितीय शताब्दी में उनके होने का उल्लेख मिलता है। भील तो पहिले राज्य भी कर चुके हैं। कहते हैं सिसोदिया वंश के पहिले मेवाड में भीलों का ही राज्य था। आज भी सिसोदियों का राज्याभिषेक भील सरदार करता है। इतना ही नहीं, द्रोणाचार्य का शिष्य एकलव्य भील-युवक ही था। रामायण काल में भी "भील राजा" और "भीलनी के बेर" का उल्लेख आया है। बैगाओं ने कभी राज्य नहीं किया। वे भीलों की तरह चतुर और चालाक नहीं रहे, वरन हमेशा शान्त और एकान्त जीवन व्यतीत करते रहे हैं। सम्भवतः अपने इसी गुण के कारण वे सब से पीछे हैं। भील और बैगाओं के बीच खान-पान का व्यवहार नहीं है परन्तु दोनों की मूल भाषा मुण्डारी कही जाती है। गोंड और बैगाओं में पुरुषों के बीच खान-पान का व्यवहार होता है। शवर लोग भी अपने प्राचीन-साहित्य में भील ही कहे गये हैं और कोल, किरात तथा शवर एक ही श्रेणी के माने गये हैं।

"भील" शब्द की उत्पत्ति तामिल शब्द "बिल" से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है—एक प्रकार का धनुष । भीलों द्वारा सदा धनुष रखे जाने के कारण ही सम्भवतः उन्हें यह नाम दिया गया होगा, ऐसा प्रतीत होता है । भीलों को कुछ विद्वान् अनायों का वंशज मानते हैं, कोई विशाल-मुण्डा जाति की एक शाखा बतलाते हैं और कोई उन्हें सवर्ण हिन्दू जाति की एक शाखा कहते हैं । डा. हटन ने उनकी शारीरिक बनावट को ध्यान रखकर उन्हें एक मिश्रित नस्ल का बताया है । उनमें आस्ट्रेलियन और काकेशियन जाति के तत्व तथा मंगोलियन जाति का प्रभाव दिखायी देता है । इनकी उत्पत्ति के संबंघ में हमें एक दन्त-कथा सुनने को मिली है, जिसके आधार पर उन्हें मिश्रित नस्ल का मानने पर कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए । कथा इस प्रकार है—"एक बार पांच भील शंकर जी से मिलने गये । उन्हें देखकर पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि मेरे विवाह की खुशी में मेरे भाई आप को उपहार देने आ रहे हैं । शंकर जी ने तत्काल उठकर भीलों का स्वागत किया और चलते समय बिदाई में उन्हें एक नन्दी भेंट किया । जाते समय पार्वती जी ने बताया कि नन्दी की कूबड में अतुलनीय सम्पत्ति है । भील लालच में पड गये और घर आकर उन्होंने नन्दी का बध कर दिया परन्तु उनके हाथ निराशा ही लगी । उन्हें कुछ भी धन न मिला । इसी समय पार्वती जी वहां प्रकट हुई और कुपित होकर उन्होंने भीलों को श्राप दिया कि तुम लोग कभी सुखी न रह पाओं और तुम्हारी गणना किसी जाति में न होगी।"

बैगाओं के सम्बन्ध में अलग से कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता। इसका कारण शायद यह है कि बैगा गोंडों की ही एक जाति है। गोंडों का सब से प्रारम्भिक रूप बैगा है; जो धीरे-धीरे सभ्य होते गये वे अपने को गोंड या अन्य उपजाति का कहने लगे।

कोरवा या कोरकुओं को मुण्डारी वंश का बताया जाता है। ''कोर'' का अर्थ मनुष्य होता है। ''कू'' लगाकर उसका बहुवचन बनता है। कर्नल डाल्टन के अनुसार कोरकू और कोरवा एक ही वंश के हैं। कोरकुओं के दो भेद हैं—

- (१) राज कोरक अपने को हिन्दू और राजपूत मानते हैं।
- (२) मूल कोरकू आज भी अर्ध-सभ्यावस्था में हैं। इन के मुवासी, बावरिया, रूमा और बोर्डोया—चार भेद हैं। हिस्लाप ने "महुवा" शब्द से मुवास शब्द की उत्पत्ति बताई है। इसी से मुवासी कोरकू बना है। ये छत्तीसगढ में, बावरिया-कोरकू बैतूल में, रूमा-कोरकू, अमरावती जिले में और बोर्डोया कोरकू पचमढी के आस पास पाये जाते हैं।

कोल मूलतया मध्यप्रदेश ही की जाति मानी जाती है और यहीं से वे अन्य प्रांतों में गए। "कोल" शब्द संभाली भाषा के "हर" शब्द से निकला है। संभाली भाषा में इस जाति को "हार-हर-हो" अथवा "कोरो" कहते हैं, जिसका अर्थ मनुष्य होता है। डाँ. हीरालाल का कहना है कि 'कोल' शब्द संस्कृत भाषा का है। संस्कृत में उसका अर्थ शूकर होता है। सम्भवतः उच्चवर्ग के लोगों ने घृणा प्रदर्शन के लिए इन्हें यह नाम दिया हो।

भुइंहार-भूमिया अथवा भुइयां एक ही जाति के पर्यायवाची शब्द हैं। भुइयां या भूमियां शब्द "भूमि" सूचक है। मध्यप्रदेश के भुइयां अपने को "पाण्डुवंशी" कहते हैं और अपना सम्बन्ध पाण्डवों से बताते हैं। वे प्रतिवर्ष फाल्गुन मास में पाण्डवों की पूजा भी करते हैं।

ओरांव (उरांव) अपने को कुरख या कुडुख कहते हैं ।ें इस शब्द की उत्पत्ति भी मुण्डाओं के ''होडो'' शब्द से मानी जाती है ⊾ फादर डेहर के कथनानुसार यह जाति मूलतया कर्नाटक की है । वहीं से धीरे-धीरे वह आसपास के क्षेत्रों में फैली । मध्यप्रदेश में इनके दो भेद हैं परन्तु अन्य स्थानों में उनके पांच भेद मिलते हैं ।

मुण्डा शब्द तो बहुत विस्तृत है। इस वंश के अन्तर्गत अनेक वनवासी जातियां आती हैं। उन्हीं जातियों में मुण्डा भी एक जाति है। मुण्डा शब्द का अर्थ "ग्रामों का मंडल" कहा जाता है। अब तो यह जातिवाचक शब्द बन गया है। संस्कृत में "मुण्डा" का अर्थ "गांव का मुखिया" होता है। मुण्डा लोग अपने को "होडो-का" कहते हैं और मनुष्य के लिए "होडो" शब्द प्रयुक्त होता है। वनवासियों में प्रयुक्त ऐसे प्रत्येक शब्द का अर्थ एक ही होता है। आसाम के मिकिर अपने को "अर्लांग" कहते हैं। गारो अपने को "मण्डे" कहते हैं और कछारी अपने को "वोडो" कहते हैं। इन सारे शब्दों का अर्थ "मनुष्य" होता है। यही अर्थ मुण्डाओं के "होडो" शब्द का है,। अब तो मुण्डा नस्ल और मुण्डा भाषा प्रसिद्ध हो गयी है।

खोंड या कंघ जाति के लोग अपने को कुई या कुइंजू कहते हैं, जिसका अर्थ भी मनुष्य होता है । वैसे कोंड या खोंड तेलगू भाषा का शब्द है जिसका अर्थ पहाड़ है । पहाड़-प्रिय होने के कारण सम्भवतः उनका यह नाम पडा होगा । कहते हैं वास्तव में ये लोग भूमिया हैं और किसी जमाने में मध्यप्रदेश के पूर्वी भाग में शासन भी करते थे ।

संथाल वास्तव में बंगाल के निवासी हैं. वहीं से वे देश के अन्य क्षेत्रों में आये। उनका नामकरण भी बंगाल के मिदनापुर जिला के अन्तर्गत सिलदा परगना में "सावंत" नामक स्थान से ही पडा। यह स्थान "सामन्त-भूमि" भी कहा जाता है।

वनवासियों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में संस्कृत ग्रंथों में भी अनेक स्थलों पर उल्लेख मिलते हैं। भागवत ग्रंथ में लिखा है कि ध्रुव की सातवीं पीढी में जो राजा बना, उसकी जांघों से निषाद की उत्पत्ति हुई। यह उस समय की वात है जब भारत में पुर, ग्राम आदि की कल्पना तक न थी। इससे जान पड़ता है कि वनवासी निषादों और पुर प्रवर्त्तक पृथु वंशजों को एक ही मूल-पुष्क की संतान माना गया है और दोनों को ही भारतीय कहा गया है। इसी तरह दूसरी कथा यह है कि सम्पूर्ण जीव-समाज की सृष्टि कश्यप से हुई जिनका स्थान कश्यप मेरु था। इन्हीं से देव, मनुष्य, राक्षस आदि विविध जीव उत्पन्न हुये हैं। उनकी एक पत्नी दित से दैत्य हुए, दूसरी पत्नी अदिति से देवता हुए, तीसरी पत्नी कदू से नागलोक (नागा) हुए, चौथी पत्नी विनता से गरुड़ (गारुड़ी) जाति के लोग हुए इत्यादि, इत्यादि। इससे भी यह पता चलता है कि इन दोनों में मूल बन्धृत्व रहा है और दोनों ने ही अपने को भारतीय माना है। अन्य भी कई कथायें है जिनमें कहा गया है कि शंकर ने कभी किरात का वेष धारण कर लिया, कभी शवर का। यक्ष और रक्ष जातियां एक ही मूल पुरुष की संतान कही गयी हैं और अपने यहां देव योनियों में मानी गयी हैं। न तो वनवासियों की किसी दन्तकथा में और न आयों की ही किसी पौराणिक कथा में इस बात का पता चलता है कि आर्य अथवा ये वनवासी कहीं बाहर से आकर बसे और उन लोगों में भारतीय स्थल की प्राप्ति के लिए कोई भयंकर जातीय संघर्ष रहा हो। "देव-दानव" युद्ध की बातें अवश्य आयी हैं परन्तु उनमें यह संकेत नहीं दिया गया कि इनमें से कोई जाति बाहर से आई अथवा कोई अभारतीय करार दे दी गयी.

इस बात के पुष्ट प्रमाण उपस्थित हैं कि वैदिक काल से ही वनवासियों और शेष भारतीय आर्यों का न केवल पड़ोसियों का-सा ही सम्बन्ध था, किन्तु वैवाहिक सम्बन्ध भी हो जाया करता था। दोनों में सांस्कृतिक आदान-प्रदान कई प्रकार से होता रहता था। लोग कहते हैं कि सौभाग्य के समय के सिन्दूर-दान की प्रथा और अर्चा पढ़ित में मूर्ति-पूजा की प्रथा यहां तक महादेव जी और उनके परिवार की कल्पना भी वनवासियों से ही ली गयी है। ये बातें उनकी भारतीय पृष्ठभूमि की अतिरिक्त प्रमाण हैं।

रहनसहन और पहिनावा.—वनवासी स्वभाव से बड़े सीधे-क्षादें और सरल होते हैं। वे रंग के काले तथा काफी हुष्ट-पुष्ट और सहिष्णु होते हैं। वस्तर के दक्षिणीभाग के कुछ गोंड ऐसे भी है जो ब्वेत रंग के हैं। इन वनवासियों को यदि मिलाकर काम लिया जाय और सत्यता का ब्याहार किया जाय तो वे अपने प्राग न्यौछावर कर देते हैं किन्तु दुर्व्यवहार करने पर जान लेने तक को उतारू हो जाते हैं। वे स्वभाव से छरकीले होते हैं और अपनी बातें छिपाने की व्याधि उनमें अधिक है। पुरुष-वर्ग स्वभाव से आलसी होता है किन्तु उनमें साहस, विनोदिप्रियता, धैर्य और स्नेह की प्रचुर मात्रा रहती है। इसीलिए अपनी निर्धनता को विस्मृत कर वे सदैव आनन्दमग्न रहते हैं।

ये जातियां प्रायः जंगलों में एक अलग "कॉलोनी" बनाकर नगरों से कोसों दूर रहती हैं। हां, इनमें से गोंड काफी आगे बढ चुके हैं। राजगोंड अपने को क्षत्रिय कहते हैं। कोल और कँवर अब अन्य सवर्ण-हिन्दुओं के पास रहने लगे हैं। भील, शवर और बैगा तीनों जातियां घने जंगलों में निवास करती हैं। इन तीनों जातियों के पुरुष लज्जा-निवारण के लिए केवल एक छोटीसी लंगोटी लगाते हैं और सिर में बडे-बडे वाल रखते हैं। बाल बनवाना उनके यहां पाप समझा जाता है। बैगा सिर खुला रखते हैं पर भील सिर पर पगडी वांघते हैं। अन्य वन्य-जातियों में बडे बाल रखने की प्रथा नहीं है।

स्त्रियां अलंकारों के सिवाय अपने सारे शरीर को गुदाये रहती हैं। शरीर गुदाना उनके यहां मंगलसूचक समझा जाता है। वनवासी स्त्रियां आभूषण भी नाना तरह के पहिनती हैं। ये आभूषण प्रायः चांदी, कांसा, पीतल, कथीर अथवा तांबे के बने होते हैं। वे गले में मोतियों की नाना प्रकार के नक्शे वाली मालायें पहिनती हैं, जिनको बनाने में वे अपनी नैसर्गिक कला काम में लाती हैं। गले में हंसली, कन्ठी, छूटा आदि अनेक प्रकार की मालायें (हलवी में इन्हें "नेर" कहते हैं), कान में भारी वजन के कर्णफूल और वालियां, कलाइयों में चूडा, कंगना, पट्टाचूडी, अंगु-लियों में मुंदरी, कमर में सांकरी, करडोरा या करधनी और पैर में मुंडी, पैजनिया, तोडर इत्यादि पहिना जाता है।

व्यवसाय. — जंगलों में बसने के कारण वनवासियों का मुख्य व्यवसाय शिकार करना, जंगली-उपज एकतित करना और पहाडी ढंग की खेती करना है। उदर-पोषण के लिये उन्हें कड़ा परिश्रम करना पड़ता है। जीवन-रक्षा का उनका सबसे वड़ा साधन शिकार है। शिकार में वे बड़े निपुण होते हैं और धनुष-वाण सदा अपने साथ रखते हैं। वाण में वे एक विशेष प्रकार के जहर का उपयोग करते हैं जिसे "माहुर" कहा जाता है। माहुर वड़ा जहरीला होता है और खून में उसका थोड़ासा भी स्पर्श हो जाने से ही वह समस्त शरीर में फैल जाता है। इससे वे बड़े शेरों तक का शिकार कर डालते हैं। जंगलों में बड़े-बड़े फन्दे लगाकर भी ये अपना शिकार पकड़ते हैं। वृक्ष के दूध का लेप बनाकर उसे पिक्षयों के नित्य बैठने की डालियों और टहनियों में लपेट देते हैं। उन पर बैठते ही पिक्षयों के पंख फंस जाते हैं। अन्य छोटे-छोटे जंगली पशुओं को वे अन्य कई तरह की सूझवूझ से सरलतापूर्वक पकड़ लिया करते हैं। भील और बैगा पायखाना जाने के बाद शौच नहीं किया करते। उनका विश्वास है कि ऐसा करने से उन्हें शेर खा जायेगा। इसी से वे कई महीने नहाते भी नहीं।

वे घरती माता की छाती में कुसिया (हल की फाल) घुसेडकर पीडा नहीं देना चाहते इसलिए "बेवर" की खेती किया करते हैं। पहाड की ढालू पर दो-तीन एकड सघन जंगल को "बेवर" कहते हैं। मई में झाडों को काटकर आग लगा दी जाती है। उनके जल जाने पर राख फैला देते हैं और पानी वरसते ही कोदों-कुटकी और तूर के बीज डाल देते हैं। कुछ वनवासी वेवर या पेडू के साथ डाही तरीके की खेती भी करते हैं। डाही खेती का तरीका भी बेवर से मिलता जुलता है। अंतर यही है कि जहां झाडियां अधिक घनी होती हैं वहां वृक्षों की डगालों को काटकर वे जलाते हैं। अंतर पही है कि जहां झाडियां अधिक घनी होती हैं वहां वृक्षों की डगालों को काटकर वे जलाते हैं। अंतर पानी वरस जाने के वाद बीज बोते हैं। भील इस प्रकार की खेती को "वालरा" खेती कहते हैं। राजगोंड खेती करने लगे हैं। अंगरिया लोहार का काम, परधान पुरोहित का, सोलाहा वढ़ई का, गोवारी पशु चराने का काम करते हैं। ओझा तथा बैगा झाड-फूक के लिए अधिक विख्यात हैं। बड़े से वड़े रोग का नाश केवल झाड-फूक से किया जा सकता है, यह उनकी दृढ मान्यता है। कुछ भील टोलियां बनाकर रहते हैं और लूटने का घंवा करते हैं और कुछ अब चौकीदारी, पथ-प्रदर्शन आदि का व्यवसाय करने लगे हैं, खोंडों ने अब सैनिक-वृत्ति अपना ली है। कंघरा हल्दी की खेती अधिक किया करते हैं।

वनवासियों का भोजन सीधा-सादा होता है। उसमें मांस की मात्रा अधिक होती है। जंगली कन्दमूल, मकई, ज्वार आदि स्थानीय उपजें, भात, फल और पत्ते इनके प्रमुख भोजन हैं। भात से एक प्रकार का पतला पेय पदार्थ तैयार किया जाता है जिसे ''पेज'' कहते हैं। पेज दिन में ये ३-४ बार पीते हैं। यह सबसे सस्ता और उनका सबसे प्रिय भोजन हैं। मांस में बाघ, गीदड से लेकर सांप, मेंढक और पक्षियों तक को वे खा जाते हैं। पहिले शवर और खोंड मनुष्य बिल देने के लिये बदनाम थे। वे तारी पैम्मू देवी को प्रसन्न करने के वहाने मनुष्यों को मारकर खा जाते थे। उनका विश्वास था कि इस बिल से अच्छा अन्न उत्पन्न होता है। अब मैंसे की बिल दी जाती हैं। भोजन के साथ शराव आवश्यक है, सारे वनवासी शराव के बड़े शौकीन होते हैं और स्त्रियां भी शराव पीती हैं।

इन जातियों में संगठन और बन्धुत्व की प्रबल भावना पाई जाती हैं। इतिहास साक्षी है कि भिन्न-भिन्न प्रदेशों में निवास करनेवाली इन जातियों में कभी आपस में बैर या युद्ध नही हुआ। भीलों में तो एक प्रथा ही बन गई है कि जितनी चीज होती हैं सब लोग बांटकर खाते हैं। कई बस्तियों में सारा ग्राम सामूहिक रूप से टैक्स देता है। भूमि पर पूरे समाज का अधिकार होता हैं और खेती के लिये जो जमीन साफ होती हैं, वह समझौते से बांट ली जाती हैं। यदि किसी वर्ष एक किसान के यहां अच्छी फसल न हो तो अगले वर्ष उसे सबसे अच्छी साफ की हुई जमीन दी जाती हैं। गोडों में तो घोटुलगृह या किसी दूसरे नाम की एक पंचायत ही होती हैं। उसमें सब अविवाहित लडके-लडिकयां खेलते-कूदते और नाचते गाते तथा सोते हैं। वह समाज-सेवा का उत्तम शिक्षणकेन्द्र होता हैं। अपने सारे वादविवाद और फैसले वे पंचायत हारा निवटाते हैं। गांव का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति पंचायत का मुखिया होता है।

इनमें जातीय प्रथा बड़ी प्रवल है। 'जात-भात' का उनमें चलन हैं किन्तु व्यक्ति की आर्थिक-स्थिति को ध्यान में रखकर ही दण्ड दिया जाता है। यहां तक कि यदि किसी के पास १ ही रोटी हुई तो सारे जातीय लोग एक-एक टुकडा बांटकर साथ ले आते हैं। इसी तरह उनमें जाति-पांति का भेदभाव तो हैं पर इस भेदभाव को वे इस खूबी की तरह निवटा लेते हैं कि कभी कोई झगडा या आपस में मनमुटाव नहीं हो पाता।

रीति-रिवाज.—पहाड़ी जातियां अपने गोत्रादि को वृक्ष, लता और जीव-जन्तुओं के नाम देती हैं। जिस जाति का जिस वस्तु से परिचय होता है, अर्थात् जो जिसका (जाति-चिन्ह) टोटम रहे, वह उस वस्तु या जानवर को आघात नहीं पहुंचाती और उसका सम्मान करती है। \* प्रत्येक व्यक्ति टोटम के प्रति पूज्य और उपास्य-भाव रखता है। इसी प्रथा को 'गोत्र' कहते हैं। गोत्रों के नाम प्रायः नदी, पहाड़, पौघों या जंगली जानवरों के नामों पर रखे जाते हैं। समगोत्री भाई-बहिन माने जाते हैं और उनमें आपस में विवाह निषद्ध है।

वनवासी, अपने रीति-रिवाजों में हिन्दू समाज की अन्य आम जनता की सबसे निम्न जाित के रीति-रिवाजों से मिलते-जुलते हैं। विवाह के पूर्व उनके यहां प्रधानतया दो संस्कार ही सम्पन्न होते हैं—एक नामकरण संस्कार और दूसरा लडिकयों के शरीर गुदाने का संस्कार। बच्चा पैदा होने के ६ सप्ताह के अन्दर नामकरण संस्कार होता है। गोंडों की कुछ उपजाितयों में ३-४ सप्ताह के भीतर यह काम होता है। मुडिया ६ सप्ताह में नाम रखते हैं, मुण्डा ८-१० दिन में ही नामकरण कर लेते हैं और भील, बैगा तथा शवर लगभग २ सप्ताह लेते हैं। नामकरण के दिन लोग घर स्वच्छ करके नवीन मिट्टी के बरतन लाते हैं। उसी दिन प्रसिवनी स्त्री नहा-धोकर पिवत्र होती है और अपने घर का कामकाज पूर्ववत् करने लगती है। उनके अधिकांश नाम हिन्दू नामों की तरह होते हैं। कुछ बच्चों के नाम पैदा होने वाले माह के अनुसार रखे जाते हैं, जैसे—असारू, बैसाखू, भादरू (भादों में हुआ), फागू (फालगुन में हुआ) इत्यादि। कुछ नाम सप्ताह के दिनों पर दिये जाते हैं यथा—अयत्, मंगल, शिन, आदि। इसी तरह अकाल के समय पैदा हुए लड़के का नाम अकाली या कंगालू, महुआ बीनते समय पैदा हुये शिशु का नाम इरपा, आदि रखा जाता है।

एक स्थान पर बेरियर एित्वन ने लिखा है कि गोड़ों के अधिकांश नाम गोंडी भाषा के हैं और हिन्दू नाम सिर्फ ४.२५ प्रतिशत हैं। †हमें ऐसा भान होता है कि श्री. एित्विन ने घने जंगलों में बसनेवाले विशुद्ध गोंड़ों के ही नामों के आधार पर यह निर्णय ले लिया है। वास्तव में गोंड ही नहीं, सारी वनवासी जातियों के नाम ७५ प्रतिशत से अधिक हिन्दू हैं।

इनके नामकरण में एक विशेषता होती है। इस नाम को माता-पिता कभी नहीं छेते। वह तो केवल पुनर्जन्म सिद्धान्त की पुष्टि के लिए रहता हैं। नामकरण के समय बालक के हाथ में चावल का एक दाना दे दिया जाता है और पुरोहित (सिरहा) क्रमवार परिवार के सारे मृतकों के असल नाम छेता है। जिसका नाम छेते समय बालक चावल छोड़ देता है, ऐसा समझा जाता है कि वही मृत व्यक्ति पुनर्जन्म छेकर आया है। कुछ स्थानों में बच्चे के हाथ में मुर्गी की हड्डी देकर मृतकों के नाम दुहराये जाते हैं और जिसके नाम छेने पर वह हड्डी छोड देता है वह उसी का प्रतिरूप माना जाता है। जिस व्यक्ति का प्रतिरूप यह बालक होता है वही उसका असल नाम रखा जाता है। बाद में एक और उपनाम चालू काम के लिये रख छेते हैं।

<sup>\*&#</sup>x27;'हमारी आदिम जातियां''—भगवानदास केला।

<sup>†&</sup>quot;मुरिया एण्ड देयर घोटुल"—वेरियर एल्विन, पृष्ठ ७५।

गुदाने की प्रथा.—विवाह के पूर्व लड़िकयों के शरीर को गुदाना बहुत आवश्यक है। यदि किसी लड़िकी का शरीर गुदाया नहीं गया तो विवाह के समय ससुर उसके पिता से गुदाने की कीमत लेता है। उनका विश्वास है कि यदि बिना गुदाये कोई स्त्री मर गयी तो मृत्यु के बाद उसे 'महापुरुष' सजा देगा। गोदने का काम लड़िकी की मां या घर का कोई स्याना करता है। कई स्थानों में ओझा स्त्रियां इस कार्य को करती हैं। गुदना गुदाने के संबंध में मुरिया गोंडों में एक कथा प्रचलित है।

कहते हैं संसार के प्रारंभ में जाति-पांति का कोई भेदभाव न था। एक दिन महापुरुष ने जातियों के निर्माण का निश्चय किया। उसने जिसे जाला दिया उसका नाम मछुआ, जिसे हल दिया उसे गोंड़ और जिसे कलम दी उसे ब्राम्हण की संज्ञा दी। अंत में महापुरुष के पास एक ढोल बची। उसने वह ढोल उन व्यक्तियों को दे दी जो रास्ते से जा रहे थे। इन लोगों का नाम महापुरुष ने ओझा रखा। ये लोग इसी ढोल को पीटकर गाते-बजाते अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन एक ओझा जब शाम को घर आया तो घर में रोटी नहीं बनी थी। उसने उस-पर अपनी पत्नी को खूब मारा और कहा—"में तो दिन भर मिहनत करते मरा जाता हूं, तू निठल्ली वैठी रहती है।" पत्नी को इस पर बड़ा कोघ आया क्योंकि वह वैसे ही दिन भर घर के काम-धन्धों से परेशान रहती थी। उसने इसी पर ८ दिन की भूख हड़ताल कर दी। आठवें दिन देवी ने अपने दूतों के द्वारा उस स्त्री को अपने पास बुलाया और जंगल में सरई के झाड़ से एक काला पदार्थ निकालकर बांस की सीकों से उसके गाल में गुदने बना दिये और कहा कि जाओ मैंने तुम्हें गोद दिया। अब तुम इसी पद्धित से अन्य पहाड़ी जातियों को गोदा करो। ये गुदने ऐसे जेवर हैं जो मरने के बाद भी शरीर के साथ जाते हैं। कुछ वनवासी स्त्रियां शरीर गुदाना जीवन की एक कड़ी परीक्षा मानती हैं। इस परीक्षा में जो लड़की सफल होती है। वह सुविधापूर्वक वैवाहिक जीवन का भार ढो सकती है। गुदाने के बाद ही लडकी के विवाह की खोज शुरू हो जाती है।

घोटुल.—बस्तर की माडिया, मुरिया और अन्य वनवासी जातियों में घोटुल विवाह का हेतु समझा जाता है। वास्तव में घोटुल एक प्रकार का नैश्य-विहार का स्थान है। वह गांव की सामूहिक सम्पत्ति समझा जाता है, जहां गांव के सारे अविवाहित युवक और युवितयां स्वतंत्रतापूर्वक इकट्ठे होकर मनोरंजन, वार्तालाप और प्रेमालाप कर सकते हैं। कई स्थानों में बहुतसी जमीन घोटुल-गृह को दान में दी जाती है। इस तरह के गृह विहार, उड़ीसा और आसाम में भी पाये जाते हैं जिन्हें 'धुमुिकयां' कहते हैं। इन गृहों में सिर्फ एक दरवाजा होता है। गृह के भीतर नृत्यशाला के लिये एक खुला मैदान होता है। इसकी रखवाली के लिये एक कोटवार और एक अफसर होता है जिसे 'धंगर महतो' कहते हैं। प्रत्येक तीसरे साल इन अफसरों की नयी नियुक्ति होती है।

घोटुल में प्रत्येक अविवाहित युवक और युवती प्रवेश पा सकती है। प्रवेश प्रायः सरहुल त्यौहार के समय प्रति वर्ष दिया जाता है। कहीं-कहीं प्रति तीन वर्ष में प्रवेश देते हैं। इस समय माता-पिता अपने साथ कुछ उपहार, एक छोटा-सा मिट्टी का दिया और १५ दिन तक जल सके इतना तेल उपहार में देते हैं।

ज्योंही पृथ्वी पर संध्या की कालिमा उतरने लगती है घोटुल सारे गांव का आकर्षण केन्द्र बन जाता है। वह नगाड़ों की घ्विन और कोलाहल से भर जाता है। वैसे धार्मिक उत्सव और त्यौहारों को छोड़कर वह दिन भर सूना पड़ा रहता है। पवों पर विभिन्न घोटुलों के सदस्य एक साथ मिला करते हैं। गांव के युवा लड़के और लड़िक्यां साथ में विछावन लेकर घोटुल में एकत्रित होते हैं। आग की धूनी के सहारे फिर काफी रात तक किस्सा, कहानियां अथवा गायन-वादन या नृत्य होता रहता है। जब रात काफी हो चलती है तब एक साथ वहीं सब सो जाते हैं। जब कोई युवक या युवती अपना जीवन-साथी चुन लेती है तो उसकी सूचना घोटुल के मुखिया को दे दी जाती है। फिर एक दिन निश्चित किया जाता है। उस दिन मोटियारी युवती अपने मंगेतर को छोड़कर घोटुल के सारे सदस्यों को तम्बाखू बांटती हैं। घोटुल की सदस्य युवतियां उसके मंगेतर के बालों में कंघी करतीं और कान में कोई संदेश देती हैं। इसके बाद ही फिर अपनी-अपनी प्रथाओं के अनुसार विवाह सम्पन्न होता है।

घोटुल के निमंत्रण में प्रत्येक सदस्य को अनिवार्य रूप से रहना पडता है। नियमों का उल्लंघन करनेवाले को दण्ड दिया जाता है। दण्ड घोटुल के सदस्यों की राय पर घोटुल का मुखिया देता है। यह दण्ड मारपीट से लेकर जुर्माने तक होता है। कठोर अपराघ पर निष्कासन तक कर दिया जाता है। विशेष त्यौहारों में एक घोटुल के सदस्य दूसरे गांव के घोटुल में जाकर नाचते-गाते हैं परन्तु शयन के लिये उन्हें अपने ही घोटुल पर आना पड़ता है, अन्यथा उनके चित्र पर संदेह कर उन्हें घोटुल की सदस्यता से निकाल दिया जाता है। शादी के वाद लड़िकयां कभी घोटुल में नहीं जातीं। युवक भी प्रायः नहीं जाते परन्तु विशेष आमन्त्रणों के समय अथवा अपना दूसरा विवाह करने के इच्छुक युवक वहां जा सकते हैं।



नृत्य सञ्जा में एक यनवासी युवक



तीर से निशाना नाचने हुए एक कांग्या वनवामी



बस्तर की माडिया—युवती, अलंकारों से सुसज्जित हास्य मुद्रा में



मुरिया ( गोंड ) युवक विवाह मञ्जा में



वनवासियों के 'करमा-नृत्य'



वनवासियों का 'गेंडी-नृत्य'





वनवासियों के ऑभूपण व कला कृतियां







भारतीय गणराज्य दिवस कला—हत्यों में पुरस्कार प्राप्त मध्यप्रदेश का कला पथक ( मुल्य मंत्री पं. राविशंकरजी मुक्ठ के साथ )

विवाह प्रथायों.—वनवासियों में यौन सम्बन्धी सदाचार का बड़ी दृढ़ता से पालन किया जाता है परन्तु अपनी जाति में युवक-युवितयों को मिलने और अपने वर चुनने का पूरा अधिकार होता है। विवाह के पूर्व यौन सम्बन्ध को ये लोग बुरा भी नहीं मानते।

वनवासियों में दो प्रकार की परिवार प्रथायें पाई जाती हैं: (१) पितृमूलक परिवार और (२) मातृमूलक परिवार। पितृमूलक परिवार में वंश का नाम पिता से चलता है, पुत्र सम्पत्ति का अधिकारी होता है और पत्नी को पित के घर में रहना पड़ता है। दूसरी व्यवस्था है मातृमूलक परिवार की। फ्रायड का कहना है कि समाज में सबसे पिहले मातृमूलक व्यवस्था ही प्रचलित हुई। आसाम की गारो और खासी जातियों में तथा मद्रास की कुछ पिछड़ी जातियों में यह प्रथा अभी तक चली आ रही हैं। इस व्यवस्था में स्त्री की प्रधानता होती है और विवाह के बाद पत्नी ससुराल नहीं जाती अपितु पित को ही पत्नी के घर में आकर रहना पड़ता है। वंश का नाम पत्नी के नाम से चलता है और बिहन की सन्तान ही माल की सम्पत्ति की अधिकारी होती है।

मध्यप्रदेश के वनवासियों में सर्वत्र पहले प्रकार की, अर्थात् पितृमूलक परिवार की ही व्यवस्था है।

विष्टी.—वनवासियों के विवाह-कृत्य बड़े मनोरंजक होते हैं। मंडप के दूसरे दिन वर के घर का मुिलया वधू को लेने जाता है; इसे "विष्टी" कहते हैं। "विष्टी" अपने परिवार के कुछ सदस्यों सिहत रात्रि भर वधू के घर रहता है। दूसरे दिन ये लोग मिलकर वधू के घर खाना पकाते और परिवार के समस्त व्यक्तियों को स्वयं परोसकर खिलाते हैं। पश्चात् "हल्दी" आदि के बाद "विष्टी" वधू को अपनी पीठ पर चढाकर वर के गांव ले जाता है। विष्टी के साथ वधू-परिवार के स्त्री-पुरुष दोनों जाते हैं। गांव पहुंचकर उन्हें एक अलग "जनवासा" देकर ठहराया जाता है। रात्रि को "परगौनी", "बड़े परगौनी", "मुन्दरी पहिनावा" और "भांवर" आदि संस्कार सम्पन्न किये जाते हैं। इस अवसर पर ये खूब शराब पीते हैं, नाचते और गाते हैं। वर और वधू को भी नृत्य में सम्मिलित होना पड़ता है।

इनकी जाति में तलाक का आम रिवाज है। विवाह के बाद जब तक पित-पत्नी का आपस में प्रेम रहता है, तब तक तो दोनों साथ रहते है, परन्तु यदि उनमें कुछ भी अनबन हो गयी तो आपस में तलाक (छोड़-छुट्टी) दे दिया जाता है। तलाक की स्वतंत्रता पुरुष और स्त्री—दोनों को समान रूप से है।

वनवासियों में विवाह का मूल्य सन्तानोत्पत्ति और गृहकार्य चलाने तक ही सीमित होता है। गृहकार्य चलाने में पत्नी को पित की बराबरी से श्रम और मजदूरी करना पड़ती है। सन्तान का लोभ इनमें बहुत अधिक ह, इसी से गोंड़ों में, विशेषकर छत्तीसगढ़ के माडिया गोंड़ों में एक अजीव-प्रथा प्रचलित है। जब युवती अपने जीवन में प्रथम बार रजोदर्शन करती है तो चार दिनों तक उसे अशुद्ध समझा जाता है। इन चार दिनों तक वह एक नकली शिशु बनाकर झूले में झुलाती रहती है। पांचवें दिन तालाव अथवा पास के किसी जलाश्य में जाकर वह स्नान करती है और एक मुर्गी तथा पांच अंडे अपने बैगा पुरोहित को दान-स्वरूप दे देती है। बैगा यह भेंट झूलनादेवी को चढ़ाता है और बदले में उस युवती की गोद में झूलनादेवी की आफ़ति दे देता है। गोंड़ों का विश्वास है कि इससे विवाहोपरान्त शीध सन्तान होती है।

लड़का और लड़की दोनों को अपना जीवन-साथी चुनने की पूरी स्वतंत्रता होती है। उनमें भाई और विहन के बच्चों को आपस में विवाह करने का अधिकार है, ऐसे विवाह को दूध की वािपस लाना कहा जाता है। सबसे पिहले इसी तरह के सम्बन्ध की खोज की जाती है। जब ऐसा कोई सम्बन्ध उपलब्ध न हो, तब बाहर वर की तलाश की जाती है। यिद विवाह के पूर्व ही कोई कन्या किसी स्वजातीय के सहवास से गर्भवती हो जाती है तो फिर उसके नियमित विवाह की आवश्यकता नहीं होती। वर, कन्या के पिता को "दांड" (दण्ड) स्वरूप कुछ रुपये दे देता है। यिद कन्या उस व्युक्ति को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह करना चाहती हो तो उसे इसकी भी स्वतन्त्रता होती है। वह उस व्यक्ति पर हल्दी डाल देती है और यही विवाह मान लिया जाता है।

विवाह के अवसर पर साधारणतः कन्या पक्ष के स्त्री-पुरुष कन्या को लेकर वर के गांव जाते हैं। वहीं सारे वैवाहिक-कृत्य सम्पन्न होते हैं और अन्त में कन्या को वहीं सौंपकर वे लोग लौट आते हैं। कुछ वनवामी हिन्दू समाज की अन्य जातियों की भांति वर को कन्या के यहां ले जाने लगे हैं। इस तरह के ब्याह को " चढ़ ब्याह " कहा जाता हैं। कहीं-कहीं " लमसेना " रखने की प्रथा प्रचलित है। विवाह के पूर्व सम्पन्न कन्या का पिता किसी वर को अपने घर में लाकर रख लेता है। उसे वहां सभी तरह के कार्य करने पड़ते है। जब लड़की का पिता वर के कार्य से सन्तुप्ट हो जाता है और यह जान लेता है कि वर परिश्रमी है तथा मिहनत कर लड़की का पेट सुगमता से भर सकता है, तब उन दोनों का विवाह कर दिया जाता है। लमसेना रखन की अवधि ३ वर्ष से लेकर ५ वर्ष तक रहती है। गन्धर्व विवाह प्रथा का भी इनमें प्रचलन है। वर जबरन कन्या को भगाकर ले जाता है और उससे विवाह कर लेता है। लेकिन ऐसा उसी स्थिति में होता है जब कन्या, वर के साथ भागने को तैयार हो जाती है। इनके समाज में विधवा विवाह का प्रचार है और वड़े भाई की मृत्यु के पश्चात् विधवा भाभी पर देवर का पूरा अधिकार होता है। मृतक-कृत्य सम्पन्न होने के बाद देवर भाभी को चूड़ी पहिना देता है और अपनी पत्नी बना लेता है।

वैसे तो इनमें प्रायः बाल-विवाह होते हैं और रजस्वला होने की स्थिति विवाह के बाद ही आती है। उस समय भी ऐसा ही किया जाता है। चार दिनों तक वधू के लिए वर का स्पर्श निषिद्ध है। झूलनादेवी का प्रसाद पाने के बाद समागम की छूट रहती है। माडिया गोंड़ गर्भवती स्त्री को अशुद्ध मानते हैं और प्रसव होने तक उसे गांव के बाहर एक झोपड़ी में रखा करते हैं। इस बीच वह परिवार वालों के साथ न तो बातचीत कर सकती और न उन्हें देख सकती है। पर अब यह प्रथा धीरे-घीरे उठती जा रही है।

वनवासी जादू-होना, जंत्र-मंत्र, झाड़-फूंक इत्यादि पर बहुत आस्था रखते हैं इसिलये यदि कोई स्त्री गर्भवती न हो तो इनका सहारा लिया जाता है। तेज बहने वाले नाले का पानी भी गर्भाधान में सहायक माना जाता है। इन उपायों के असफल होने पर, माता बनने की इच्छुक युवितयां मासिक धर्म के बाद बहुधा पुरुषों की छाया लांघने का यत्न करती हैं तािक वह छाया उन्हें माता बना सके। जब यह उपाय भी सफल नहीं होता तो रिववार की अर्द्धराित्र को उसे बिलकुल नग्नावस्था में साज-वृक्ष के पास जाना पडता है, जहां "बूढ़ादेव" उमे माता बना देता है। उनका दृढ विश्वास है कि इनमें से कोई न कोई छपाय अवश्य सफल होता है।

अन्त्येष्टि क्रिया.—वनवासियों की अन्त्येष्टि-क्रिया वड़ी रोचक होती है। साधारणतया वे शव के पैरों को दक्षिण की ओर करके गाड़ा करते हैं लेकिन कुछ वनवासी अब मृतकों को जलाने भी लगे हैं। मृत्यु के ९वें दिन आत्मा को वापिस बुलाने की उनमें एक धार्मिक प्रथा है। मृतक के रिश्तेदार, विशेषकर स्त्रियां, मृतक की राख फेंकने नदी के किनारे जाती हैं और मृतक के नाम को जार जार से चिल्लाकर पुकारती हैं। फिर वे नदी में प्रवेश कर एक मछली अथवा किसी कीड़ को पकड़कर घर ले आती हैं और उसे अपने परिवार के पित्रत्र मृतकों के बीच में रख देती हैं। इस प्रकार उनका विश्वास है कि मृतक की आत्मा घर वापिस आ गई। कभी-कभी उस कीड़े (कदाचित केंकड़ा) को इस विश्वास से खा लिया जाता है कि इस तरह आत्मा फिर वालक के रूप में जन्म लेगी। नदी में जो स्त्री पहिले मछली या कोई कीड़ा पकड़ती है, वह मृतक उसी के गर्भ से जन्म लेगा, ऐसा उनका विश्वास है।

पुरुष मूं डमुड़ाते हैं परन्तु उनके सिर के वाल नाई नहीं वनाता विल्क मृतक के परिवार का ही एक व्यक्ति वनाता है। वैगाओं में मूंड मूंड़ाने की प्रथा नहीं है। दसवें दिन कर्म किया जाता है जिसे "कुण्डा मिलाना" कहते हैं। मृतक पितरों में मिला या नहीं यह देखने के लिए एक कटोरा भर पानी में दो चावल के दाने डाल दिये जाते हैं। यदि वे वहकर मिल जायें तो समझा जाता है कि मृतक पितरों में मिल गया। यदि दाने न मिलें तो एक माह तक पूजा होती है और फिर दाने डालकर परीक्षा की जाती है। जब भी दोनों चावल मिल जाते है तब गांव का पंडा गांव की सीमा पर एक खूंटी और त्रिशूल गाड़कर आसपास पत्थर की ढेरी लगा देता है जिसे "कोर" कहते हैं।

गोंड़ मरने के तीसरे दिन ''कोज्जी '' मनाते हैं। पितरों का पूजन हो जाने पर, सेमरिया को साथ लेकर घरवाले भोजन करते हैं। मृतक की पूजा के समय निम्न गोड़ी मंत्र जपा जाता है :—

"खरा खरवरा गुट्टाते मंदाकीते कोज्जी जार-सुम कोज्जी".

कपड़ा विछाकर एक पायली आटा उस पर डालकर  $\Delta$  यह चिन्ह बनाते हैं। पास में एक दीपक रखकर उसे एक टोकने से ढांक देते हैं। कहते हैं, मृतक आकर उसमें चिन्ह बनाता है। सबेरे दीपक को पानी में बहाकर आटे की रोटी पकाते हैं और उसका प्रसाद सभी रिश्तेदारों को बांट देते हैं। इसके बाद शराब पीकर सब लोग खूब नाचते, गाते और आनन्द मनाते हैं।

कोल अपने मुर्दी को जलाते हैं। जलाने के पहिले अब को गरम पानी में नहलाकर सारे शरीर में तेल और हल्दी लगाते हैं। चिता पर शब के साथ वस्त्र, कुछ द्रव्य, गहने और कुछ मोजन भी रखा जाता है। पुराने जमाने में कोरबा जहां मरता था वहीं गाड़ दिया जाता था, किन्तु अब मरघट में ले जाते हैं। पांच वर्ष से कम की अवस्था वाले वच्चों को वट-वृक्ष या महुआ-वृक्ष के नीचे गाड़ा जाता है। उरांव (मुन्डा) जाति में १०वें दिन सुअर या मुर्गी मारकर उसकी आंख, पूंछ, पैर, कान आदि अवयव काटकर गाड़ देते हैं और दहन-स्थान पर जाकर श्रद्धासहित भात समर्पण करते हैं। यह उल्लेखनीय है कि ऊपर जिन प्रथाओं का वर्णन किया गया है, उनमें से कुछ प्रथायें सवर्ण हिन्दुओं में भी प्रचलित हैं।

धर्मं.—अंग्रेजी जमाने में ईसाइयों ने वनवासियों को भिन्न रखने की दृष्टि से उन्हें प्रेतवादी जातियों के रूप में माना हैं। उन्होंने उन्हें "विदीन" अथवा "बोंगा होडा" कहकर संवोधित किया। "विदीन" का अर्थ धर्महीन और "वोंगा होडा" का आश्य प्रेत पूजा बताया जाता है लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हैं। संथाल, मुण्डा, हो, आदि वनवासी जातियां केवल भूतप्रेतों को ही "बोंगा" नहीं कहतीं विक्त देवी-देवताओं के लिए भी बोंगा शब्द का प्रयोग करती हैं। संथालों में "ओडाक बोंगा" गृहदेवता के रूप में और "आतो बोंगा" ग्रामदेवता के रूप में पूजा जाता है। सूर्य और चन्द्र को सारे वनवासी देवता मानते हैं और विभिन्न नामों से उनकी पूजा किया करते हैं। इससे स्पष्ट है कि वनवासियों में पूरी-पूरी आस्तिकता है और वे हिन्दुओं के ही देवताओं को विभिन्न नामों से पूजते हैं। इसीलिए डॉ. बेरियर एिक्वन ने एक स्थान पर लिखा है—"(भारतीय) प्रायद्वीप के रहनेवाले परिवार में वनवासी जातियों का धर्म हिन्दू धर्म ही है। स्वयं हिन्दू धर्म में भी ऐसे बहुत से तत्त्व हैं, जिन्हें विज्ञानवेत्ता प्रेतवादी कहेंगे। इसीलिए जनगणना के समय धर्म के खाने में वनवासी जातियों को शुरू से ही हिन्दू लिखना चाहिए था।"

देवी-देवता.—प्रायः सभी वनवासी जातियां हिन्दुओं के देवी-देवताओं को मानती हैं और उनकी पूजा करती हैं। महादेव उनका प्रमुख देव है जिसकी पूजा प्रत्येक वनवासी बड़ी श्रद्धा से करता है। यही देवता उनके गांव का रक्षक, खेती-किसानी में अतुल्नीय सम्पत्ति का दाता और समय पर पानी लानेवाला समझा जाता ह। काली, कंकाली या माता उनकी महत्त्वपूर्ण देवी के रूप में प्रतिष्ठा पाती है। प्रायः प्रत्येक गांव में देवी की एक मढ़िया होती है। इस देवी में रोगहरण की अद्भुत शक्ति मानी गई है। इसी से गांव को संकामक बीमारियों से बचाने के लिए प्रति वर्ष देवी की पूजा बड़े समारोह के साथ की जाती है। मड़ई वास्तव में देवी की ही पूजा है जिसके करने से गांव में माता, हैजा, प्लेग जैसी बीमारियों का प्रकोप नहीं हो पाता। बस्तर और चांदा के गोंड़ पहिले देवी को प्रसन्न करने के लिए नरबलि देते थे लेकिन अब भैंसा या बकरे की बिल दी जाती है।

गोंडों का "दूल्हादेव" चूल्हे के पास का देवता है। संतान पाने के लिए उसकी पूजा होती है। परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद भोज देने के पहिले इस देवता को खाना अर्पण करना आवश्यक माना जाता है। "मुरढ़की या रातमायी" कुठिया के नीचे का देवता है जिसकी पूजा गोंड एकान्त में करते हैं। उनके पशुओं की रक्षा "होलेराय" करता है। इसी के साथ "भैंसासुर" की भी पूजा होती है। "बूढ़ा देव" गोंडों का बड़ा देव हैं जो मरे हुए व्यक्तियों को पुरखों में मिलाता है। आसाढ़ और कुंबार में गोंड़ "खेरमाई" का पूजन करते हैं। गोंडों के देवता "देवखल्ला" में रहते हैं। उनका पुरोहित उनकी नियमित पूजा करता है। "पोलों" देवता वारे में बन्द रखा जाता है। "झूलना देवी" में सन्तान प्रदान करने की अद्भुत शक्ति मानी जाती है। इसी से विवाह के पूर्व गोंड़ युवती उसका प्रसाद अवश्य ग्रहण करती है।\*

कोल, गोड़ों के प्रायः सभी देव मानते हैं। साथ ही डोंगरदेव, बाघदेव, मृतुवादेव और कुंवरदेव को भी पूजते हैं। उनका पुजारी भूमक जाित का होता है। भुइयों और वैगाओं का "बढ़ावन देव" वृक्ष के तले निवास करता है। वह उन्हें भूत-प्रेत बाघा से बचाता है। भील हिन्दू देवी-देवताओं के सिवाय "खंडोवा" को भी पूजते हैं। उरावों के देव "घरमा" में संकटहरण की प्रवल शक्ति मानी जाती है। उसकी मनौती में सफेद मुर्गी की बिल दी जाती है। कंघ या कोंघ का प्रधान देव "चोरसी" है। शिकार जाने के पूर्व वैगा "मुसवासी" देव की अभ्यर्थना करते हैं। "ऋषयासन" उनका दूसरा देव है जो झाड-फूंक का स्वामी समझा जाता है। कंघ या कोंघ का प्रधान देवता चोरसी (पृथ्वी) है। प्रति ४-५ बरस में वे चोरसी के नाम पर महिष की बिल देते हैं।

स्यौहार.—अन्य लोगों की तरह वनवासी भी विभिन्न त्यौहार बड़े आमोद-प्रमोद से मनाते हैं। जिस प्रकार हिन्दुओं में होली, दिवाली, दशहरा आदि त्यौहार मनाये जाते हैं, वनवासी भी इन सभी त्यौहारों को मनाते हैं। त्यौहारों के अवसर पर नृत्य व गीतों की प्रधानता रहती हैं।

ऋतु संबंधी त्यौहारों में वसन्त एक ऐसा त्यौहार है जो सारी वनवासी जातियां मनाती हैं। इस दिन सारे पुरूष और स्त्रियां नवीन परिधान घारण कर खूब उल्लास के साथ नाचती-गाती हैं। इस अवसर पर नवयुवक सुरापान कर वनविहार करते हैं। इस समय पुत्र पिता के सम्मुख अपनी प्रेमिका का चुम्बन लेने में भी नहीं सकुचाता। बसन्त के इस त्यौहार को उरांव "सरहुल" कहते हैं और संथाल "बाहा"। मुण्डा इस मदनोत्सव को "देशौला बोंगा" कहते हैं। चैत्र मास में होने वाले पर्व को मुण्डा "सरहल बोंगा" कहते हैं। इसे "पुष्पोत्सव" कहना चाहिए। जेष्ठ में "डुमरिया" पर्व होता है। इस समय कृषि-रक्षा के लिए भूतप्रेतों की पूजा की जाती है। भाद्र मास में सूर्यो-पासना के लिए मुण्डा "सिंग बोंगा" का पर्व मनाते हैं।

वनवासियों के जीवन में कृषि का बडा महत्त्व है इसलिए घान पकने के पूर्व और घान बोने के पहिले एक-एक उत्सव मनाया जाता है। जब धान पककर तैयार हो जाता है तो नवान्न या नयाखाई का त्यौहार बडे हर्षपूर्वक मनाया जाता है। संथाल घान बोने के पहिले "एरोक" और कुछ पौघे बढ़ने के बाद "हरियड" का उत्सव मनाते हैं। नयाखाई को उरांव "कन्हाकी" कहते हैं।

भूमिया (या भुइयां) और उरांव कुंवार की एकादशी को करमा का त्यौहार मनाते हैं। इस दिन लोग शराब पीकर रात भर खूब नाचते गाते हैं।

लोकोत्सव.—वनवासियों के लोकोत्सवों में मर्डई नामक त्यौहार की भी विशेष महत्ता हैं। यह त्यौहार कई जातियों में कई प्रकार से मनाया जाता है। केवल वनवासी ही नहीं किन्तु अनेकानेक भूमिजन जातियां भी इसे बड़े उत्साह से मनाती हैं। अहीर वड़े उल्लास से अपने जातीय नृत्य को इसके साथ संबंद्ध करते हैं। केवट या निषाद भी मर्डई की स्थापना करते हैं और समझते हैं कि इससे उनके सारे रोग दूर होंगे और धन-धान्य की समृद्धि होगी। एक बांस में काले अथवा लाल रंग की कई पताकायें बांधकर उसकी स्थापना की जाती है और कहा जाता है कि इस स्थापना से कंकाली देवी प्रसन्न हो जायगी, जिसकी प्रसन्नता से कुटुम्ब में भयंकर संकामक बीमारियों का जोर कम होगा। कुछ लोग, विशेषतः केवट लोग, बांस के चारों ओर रिस्सियां बांधकर उसमें कंदई नामकी जड़ी के टुकड़े लपट देते हैं और ऊपर मोर के पंखे खोंसकर उसे एक भव्य रूप दे देते हैं। कार्तिक से लेकर फाल्गुन तक सुविधानुसार कभी भी यह त्यौहार मनाया जाता है। जिसकी श्रद्धा हो वह अपने यहां मर्डई की स्थापना कर लेते हैं। जिसका सामर्थ्य होता है वह अपने गांव में मर्डई का सामूहिक महोत्सव मनाने का निमन्त्रण दे देता है। उसका निमंत्रण पाकर समीप के गांवों में स्थापित मर्डि जा जाता है जो ४—६ घंटे के बाद समाप्त भी हो जाता है। मर्डई शायद छत्तीसगढ़ी शब्द है, जो मडाना अर्थात् स्थापित करना से बना हुआ है। इस तरह देवी की स्थापना ही मर्डई हुई।

मनोरंजन के साधन.—वनवासी स्वभाव से ही बडे विनोदी हैं। वे दिनरात जंगल में मंगल मनाया करते हैं। डॉ. वेरियर एिल्वन ने लिखा है कि "वनवासियों ने मनोरंजन की कला में बहुत ऊंचे दर्जे की सफलता पायी है, जब कि साधारण भारतीय गांवों में वह नहीं पायी जाती"। वास्तव में यह सत्य है क्यों कि वनवासियों के लोकनृत्य मानव-जीवन के अविकसित काल की वह अविछिन्न कला है जिसका निर्माण मानव ने अपने जीवन के विभिन्न स्तरों पर अपनी रुचि और सामाजिक विकास के साथ किया। इसी से वे मानव-जीवन के सामाजिक विकास के विभिन्न सोपानों का आज भी प्रतिनिधित्व करते हुए मनोरंजन से भरपूर हैं। श्री देवेन्द्र सत्यार्थी के शब्दों में—"यदि जीवन का स्रोत सूख नहीं गया है तो इन लोकनृत्यों के बोल स्वयं धरती के बोल बन जाते हैं, उनकी धुन वृक्षों और खेतों की धुन बन जाती है, लगता है जैसे सारी पृथ्वी स्वयं नाच उठती है।" इनके लोकनृत्यों को बार-बार देखकर भी मन कभी तृप्त नहीं होता क्योंकि युग-युग से भारतीय संस्कृति की विरासत का बोझ सम्हाले यह ग्राम-साहित्य और कला जन-जन के हाथों में पडकर भी अछूते कौमार्य सी पवित्र और निर्मल वनी रही।

वनवासियों के सारे नृत्य राग-रागिनयों से सम्पन्न होते हैं। संगीत उन का प्राण है, उसके बिना नृत्यों का अस्तित्त्व ही मिट जाता है इसलिये उनके सारे नृत्यों को नृत्य-गीत की संज्ञा देना उपयुक्त होगा। नृत्य-गीतों को परम्परा में वन-वासियों का "करमा" विश्व के महान् लोकनृत्यों में स्थान पाने की क्षमता रखता है। इसमें युवक और युवितयां अपनी आज्ञाओं और उमंगों को इस अन्दाज से समा देती हैं कि बाहर से आया दर्शक अवाक् रह जाता है। नृत्य में पृष्ष और स्त्री दोनों भाग लेते हैं, ढोलिय ढोल वजाते हैं, ढोल का स्वर लोककला के विकास की सम्पूर्ण कथासा कहता, दूर-दूर तक गूंज उठता है, वृक्ष झूम उठते हैं, खेत अंगडाई लेने लगते हैं और ढोल की आवाज सुनकर युवक तथा युवितयां अखाडे की और चल पडती है। इस ढोल में मोहन की मन-मुग्धकारी मुरली का जादू होता है, इसी से न तो किसी को 'बुलऊआ' विविध-खण्ड ४७

चाहिए और न 'मनावा'। वे तो तन-मन की सुधि भूलकर अपनी आशाओं और उमंगों को व्यक्त करने के लिये दौड़ पड़ती हैं। लोक गीतों का किव वास्तव में किव नहीं किन्तु गायक होता है, इसीसे उसके गीत शास्त्रीय अथवा क्षेत्रीय बन्धनों से आबद्ध नहीं होते। वे तो अनन्त-आकाश में उड़ने वाले पक्षी की भांति स्वच्छन्द-गित से मानव-हृदयाकाश में उड़ते हैं, जिनमें जीवन की प्रत्येक किया, एक पृष्ठभूमि बनकर झांक उठती है। पिहले कभी पुरुष मण्डली गीत आरम्भ करती है तो कभी महिला समुदाय। एक प्रश्न करता है तो दूसरा उत्तर देता है। बैगा, करमा नृत्य के समय एक विशेष-प्रकार की पोशाक पिहना करते हैं। सिर पर जंगली भैंस के सींग, शरीर में काले रंग का लहंगा और पैरों में घुंघरू बांधकर वे नाचते और गाते हैं। श्रावण की काली घटायें जब नवोदित बालिका की भांति यौवन की अंगडाई लेती गगन मण्डल में उमड़-घुमड़कर बलखाती और लहराती आगे बढ़ती हैं, तब श्रावण की घटाओं को देखकर बैगा-समुदाय ''झूला'' के स्वरों में झूल उठता है।

शैला और रीना वनवासियों के दूसरे प्रधाननृत्य गीत हैं। शैला पुरुषों का नृत्यगीत है तो रीना स्त्रियों का। दिवाली के दिन इन दोनों नृत्यों को विशेष सुन्दरता से किया जाता है। दशहरा के अवसर पर गाया जाने वाला प्रसिद्ध "दशहरा-नृत्य", शैला नृत्य ही है। बस्तर के वनवासियों के प्रधान नृत्य-गीतों में "परजा-नृत्य" का उल्लेखनीय स्थान है। वह पंजाब के "भंगरा" नृत्य से बहुत-कुछ मिलता है।

आश्चर्य की बात तो यह है कि जहां शास्त्रीय नृत्यों को एक लम्बे अभ्यास और शिक्षण के वाद भी पारंगत नहीं किया जा सकता, वहां ये वनवासी जन्म से ही बिना किसी विशेष शिक्षा के इन लोकनृत्यों में दक्ष पाये जाते हैं। एक-एक पग साथ गिरता और उठता है। गीत अपने एक से ताल और स्वर के साथ हवा की लहरों में तैरता रहता है और जहां तक भी वह पहुंचता है, हवा की लहरों से उसे चुपके से उठाकर कोई भी मनचली युवती उसके ताल में थिरकने तथा गाने लगती है। वनवासियों के ये लोकनृत्य-गीत हमारी पुरातन संस्कृति के जीते-जागते प्रतीक हैं, इसलिए इनकी रक्षा करना नित्तान्त आवश्यक है।

वनवासियों की उन्नति.—मध्यप्रदेश में वनवासियों की संख्या, पूरी जनसंख्या की लगभग एक-अष्टमांश है। किसी भी राज्य की इतनी बडी जनसंख्या की उपेक्षा सहज ही नहीं की जा सकती। यहां की सरकार ने उनकी उन्नति के लिए ठक्कर बाप्पा के नेतृत्व में एक कमेटी का निर्माण कर वनवासियों की समस्याओं का अध्ययन कराया। उसी के बाद राज्य की प्रथम पंचवर्षीय योजना में उन्हें समुचित स्थान दिया गया और शिक्षा-प्रचार, आर्थिक-सुधार, रोग-निवारण, स्वास्थ्य-संवर्धन, आवागमन की सुविधायें आदि कार्यों के लिये काफी द्रव्य व्यय किया गया। एक अलग "आदिमजाति कल्याण विभाग" की स्थापना की गई और वनवासी सेवा-मण्डलों को अधिक सुविधायें प्रदान की गई।

भारत के संविधान में भी वनवासियों की अनुन्नत परिस्थित को देखते हुए उनके लिए राज्य और राष्ट्र की विधान सभाओं में १० वर्ष तक रक्षित-स्थान रखे गये हैं। सरकारी नौकरियों की कार्यक्षमता को अवाधित रखते हुए वनवासियों को वहां उचित स्थान दिया जा रहा है। राष्ट्रपित को संविधान द्वारा इन वनवासियों के लिए विशेषाधिकारी नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है। इन वनवासियों की देखरेख का भार राष्ट्रपित ने स्वयं अपने हाथ में रखा है और संविधान में यह भी व्यवस्था की गई है कि राज्य सरकारों को वनजातियों तथा अनुमूचित प्रदेशों के प्रशासन के सम्बन्ध में सलाह देने के लिए एक आदिमजाति मंत्रणा परिषद् स्थापित की जाय। यह परिषद् अब संगठित हो चुकी है और जिन राज्यों में वनवासी अधिक संख्या में हैं वहां वह अपना कार्य कर रही है।

वनवासियों की समस्यायें.—इतना होते हुए भी अभी वनवासियों को सम्य बनाने में बडा प्रयत्न करना होगा। अधिकांश वनवासी ऐसी निर्धनता का जीवन व्यतीत करते हैं जो अन्य लोगों को अत्युक्तिपूर्ण लगता है। उनके पास न तो पहिनने को कपड़े हैं और न दोनों जून खाने को भोजन। खेती-किसानी भी वे जो कुछ करते हैं, पुराने अंधविश्वासों में पली होने के कारण, नितान्त हानिप्रद है। वे जितना जमीन में बोते हैं, उतना भी उन्हें जमीन नहीं दे पाती। इसी कारण वनवासी प्रायः कर्ज के भयंकर भार से लदे होते हैं। अशिक्षा के तो वे केन्द्र ही हैं। इस कारण आज भी वे किसी भी क्षेत्र में उन्नति नहीं कर सके हैं। अब उन्हें प्रत्येक दृष्टि से ऊपर उठाने की आवश्यकता है, उनके गुणों की रक्षा करते हुए। वनवासियों की समस्या हमारे देश की कुछ ज्वलन्त समस्याओं में से हैं, कुछ लोग उन्हें दूसरे ही राजनैतिक रंग में रंगकर भारत में भेद-प्रभेद और फूट की प्रवृत्तियां वढाना चाहते हैं। जिसका अनिष्ट स्पष्ट है। आवश्यकता इस बात की है कि ये लोग भी ऊंचे उठते हुए हमारे देश के सुदृढ नागरिक बनें। हमारी शक्ति, हमारी दिशायें इसी दिशा में केन्द्रित होनी चाहिये। वनवासियों के उत्थान की विचित्र योजनाओं के द्वारा हम इस लक्ष्य की ओर बढेंगे भी।

# गोंड़ों का आदिस्थान

#### श्री कालीचरण त्रिवेटी

तो इस प्रदेश का नाम ही प्राचीन काल में गोंडवाना था परन्तु कई लोगों का यह कथन है कि गोंड लोग कम से कम इस मध्यप्रदेश के मूल निवासी तो नथे। उनका जो राज्यधराना यहां स्थापित हुआ, उसका मूल पुरुष गोदावरी के दक्षिण से आया था, ऐसा निश्चित रूप से कहा जाता है। गोंड़ों को लोग द्रविड़ शाखा की जाति मानते हैं। कुछ लोगों का तो यहां तक कहना है कि गोंड लोग भी आयों की तरह बाहर से आये। भूगभंवेत्ता बताते हैं कि पहिले एक ऐसा महाद्वीप था जो आफ्रिका के मदागास्कर से लगाकर मलयद्वीपसमूह तक जुडा हुआ था। वहीं से सम्भवतः गोंड़ों और कोलों का इस ओर आगमन हुआ। वलोचिस्तान की बाहुई जाति की बोली से उरांव लोगों की बोली का कुछ साहश्य देखकर कुछ लोगों ने यह अनुमान कर लिया कि उरांव लोग द्राविड़ी जाति की उपशाखा हैं और उनका ऐसा भी अनुमान है कि समूचे द्रविड़ लोग भारत के उत्तर-पश्चिम कोने से आये होंगे, जैसे कि कोल लोग उत्तर-पूर्व से आये।

कौन बाहर से आये और कौन यहां के आदिनिवासी या मूलिनवामी है ये प्रश्न बड़े विवादास्पद हैं। अंग्रेज शासक लोग स्वतः बाहर से आये थे इसलिये उन्हें तो यही सिद्ध करने में बहुत सुविधा थी कि भारतवर्ष के सभी लोग बाहर से आये। उनके अनुसार पहिले कोल लोग आये फिर उनको जंगल और पहाड़ों की ओर खदेड़ते हुये द्राविड़ी गोंड़ लोग आये, फिर उन्हें भी परास्त करते हुए उत्तरीय आयं आये। आजकल जो नये अनुसंधान किये जा रहे हैं उनके अनुसार भारतीय विचारकों का मत इस दिशा में प्रबल होता जा रहा है कि न तो आर्य लोग कहीं बाहर से आये और न बनवासी ही बाहर से आये,—फिर चाहे वे कोल हों या गोंड़ हों।

भूगर्भवेताओं का यह भी तो कथन हैं कि किसी समय उत्तरीय भारत का भाग जलमग्न था और केवल दक्षिणी अन्तरीप का भाग ही अवस्थित था। गोंड़ लोग इसी भाग में विशेष रूप से पाये जाते हैं। बारीकी के साथ अध्ययन किया जाय तो विदित होगा कि कोलों के संघर्ष की वात तो प्राचीन आर्यप्रन्थों में कहीं कहीं आई भी हैं किन्तु उनमें न तो गोंड़ों के संघर्ष की कोई कथा ही हैं और न उनका नाम ही हैं, फिर यह कैसे माना जाय कि आर्य लोग गोंडों को खदेड़ते हुये इस भारतवर्ष में आगे वढ़े। कोलों की कई उपशाखाओं ने तो आर्यभाषा हिन्दी को ही अपनी मातृभाषा बना लिया है परन्तु द्राविड़ी वनवासी जातियों की दोनों प्रधान शाखाओं—अर्थात् गोंडों और उरांवों ने अभी भी अपनी भाषा नहीं भुलाई है। इससे भी यही विदित होता है कि उत्तर भारतीय वास्तव्य के कारण आर्यों और कोलों का घनिष्ट सम्पर्क स्थापित हो चुका होगा परन्तु दक्षिण भारत में गोंड लोग अपना अपेक्षाकृत स्वतंत्र विकास करते रहे हैं और इसीलिये अब तक अपनी वोली को कोलों की अपेक्षा अधिक व्यापक रूप में सुरक्षित रख सके हैं।

यदि ब्राहुई लोगों की बोली इन गोंड़ों या उरांवों से मिलती-जुलती है तो इतने पर से ही यह मान लेना युक्ति-संगत न होगा कि गोंड़ तथा उरांव लोग वलोचिस्तान के रास्ते से भारतवर्ष में आये। भाषा-साहश्य के आधार पर यह क्यों न मान लिया जाय कि भारतवर्ष से ही द्रविड़ लोग बलोचिस्तान की ओर आगे बढ़े। आखिर, उरांव लोग दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ ही गये हैं और रांची तक फैल गये हैं। इसी प्रकार इनकी एक शाखा वलोचिस्तान की ओर भी चली गई होगी।

कोल लोगों की बोली तथा कुछ-कुछ रीति-नीति का साइश्य तो मलय द्वीपपुन्ज के निवासियों से मिल जाता है और आर्यों की बोली तथा उनकी रीति-नीति का साइश्य एशिया और यूरोप के अनेक देशवासियों से मिल जाता है किन्तु द्रविड़ों की बोली का साइश्य भारत के बाहर कही न मिलेगा। क्या यह पर्याप्त रूप से इंगित नहीं करता कि द्रविड़ लोग निश्चित रूप से यहीं के मूल निवासी होंगे ?

' गोंड़ों के विषय में पूर्वोल्लिखत राजिकवदन्ती के आधार पर लोग यह मान लेते हैं कि वे सबके सब मध्यप्रदेश में दक्षिण गोदावरी से आये परन्तु यह आश्चर्य ही हैं कि सौ-दो सौ साल के भीतर ही अकस्मात इनके इतने घराने दक्षिण से आ गये कि उन्होंने मध्यप्रदेश के पाण्डवों, कलचुरियों और अन्य नरेशों को नष्ट-भ्रष्ट करके सब कुछ आत्मसात कर लिया। उनकी न तो कोई अपनी लिपि है, न अपना विशिष्ट साहित्य। बुद्धि में भी वे इतने प्रखर नहीं है कि बात की बात में एक नये प्रदेश में पहुंचकर सभी पर अपना आतंक जमा लें और खेती, मजदूरी और शासन सभी कुछ अपना बैठें। इतिहास इस विषय में एकदम मौन है कि दक्षिण गोदावरी में अब गोंड़ लोग क्यों नहीं रह गये और दक्षिण गोदावरी का क्षेत्र छोड़कर हजारों और लाखों की संख्या में वे कुछ वर्षों के भीतर ही उतर गोदावरी की ओर क्यों आ गये। इसलिये अनुमान यही करना पड़ता है कि वे वस्तुतः इसी मध्यदेश के मूलिनासी रहे होंगे। उनका पहिला राजा यादोराय पूर्वोल्लिखत किवदन्ती के आधार पर भले ही दक्षिण गोदावरी की ओर से आया होगा।

गोंड़ों में एक कियदन्ती प्रचलित है कि उनका आदिस्थान काचीकोपा लोहागढ़ है। यह स्थान कई विद्वानों के मत से पचमढ़ी का ही स्थान माना जाता है जहां बड़े महादेव की कंदरा और चौरागढ़ का क्षेत्र समग्र गोंड़ जाति के लिये अब भी परमपूज्य है। इस कियदन्ती के आधार पर भी, यदि पचमढ़ी को ही काचीकापा लोहागढ़ मान लिया जाय तो मध्यप्रदेश ही गोंड़ों का आदिस्थान सिद्ध होता है।

गोंड़ों की शाखा-प्रशाखायें बहुत हो गई हैं। कुछ शाखायें तो भिन्न-भिन्न व्यवसायों के कारण वन गई, जैसे—लोहे का काम करने वाले लोग अगरिया कहलाये, ढोर चराने वाले ग्वारी कहलाये, टोना-टम्बर और भिन्न बताने वाले लोग ओझा कहलाये, पुरोहिती करने वाले परधान कहलाये, बढ़ईगिरी वाले सोलहा कहलाये। इसी प्रकार भिन्न क्षेत्रों में बस जाने के कारण इनके भिन्न भेद भी होते गये। कांध्र या खोंद और कोलम तथा चेंचू नामक जातियां भी मूल में गोंड़ ही रही होंगी, ऐसा जान पड़ता है परन्तु वर्तमान काल में इनकी प्रधान शाखायें हैं—गोंड़ और उरांव। ये उरांव ही कहीं घांगर कहलाते हैं और कहीं कुरुख (स्मरण रहे कि कोरकू जाति कुरुख से भिन्न है और वह कोलों की एक उपशाखा है)। उरांव लोग अपने को कभी कभी दूसरों की देखादेखी, खड़िया कह दिया करते हैं, यद्यपि खड़िया जाति इन से सर्वथा भिन्न है। जमीन खोदने का काम खड़ियों ने भी अपनाया और उरांवों ने भी। इसलिये चूकि दूसरों ने इन दोनों को खड़िया कहना शुरू कर दिया इसलिये इन्होंने भी अपने को खड़िया मान लिया, और धांगर तथा खड़िया पर्यायवाची शब्द हो गये।

सम्भव हैं, कुछ ऐसी ही बात इनको रावण के साथ जोड़ने में सफल हो गई हो। उरांव भी अपने को रावणवन्शी या रावणपूत कहते हैं और गोंड़ भी। रांची के सुप्रसिद्ध विचारक राय बाबू तो रावणपूत शब्द से ही उरांव शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। गोंड़ों में मेघनाथ पूजा का दृश्य इसी मध्यदेश में ही देखा जा सकता है। उनकी अनार्य भावना के कारण सम्भव है अन्य जातियों ने उन्हें रावणवन्शी कहना प्रारंभ कर दिया हो और कालान्तर में उन्होंने भी अपने को रावणवन्शी मान लिया हो, जैसे उराव लोग अपने को खड़िया मान लेते हैं। राय बाबू ने उरांवों लोगों को किष्किन्धा के वानरों (अर्थात् उन अर्छ-सभ्य मनुष्यों जिन्होंने राम की सेना का कार्य किया था) का वंशज कहा है। ये लोग रावण के वंशज हों या बालि-सुग्रीय के वंशज हों, परन्तु इतना निश्चित है कि इनकी कोई भी शाखा भारत के बाहर उपलब्ध नहीं है, न इनकी बोली ही किसी अभारतीय बोली से मेल खाती है। ये गोदावरी के दक्षिण की ओर भी बहुत ही कम पाय जाते हैं और मध्यदेश के उत्तर की ओर भी बहुत कम क्षेत्रों में फैले हैं। अत्तप्व कोई कारण नहीं है कि हम मध्यदेश अयवा मध्यप्रदेश को ही गोंड़ों का आदिस्थान क्यों न मानें?

## वनवासियों की समाज-व्यवस्था

#### डॉ. टी. बी. नायक

नारी सभ्यता से दूर प्रकृति के एकान्त और शान्तकोड में बसनेवाली वनवासी कातियों का जीवन अनियमित होते हुए भी नियमित मान्यताओं और विशिष्ट सामाजिक व्यवस्थाओं से बंधा हुआ है। वनवासियों का प्रायः सम्पूर्ण ग्राम एक सामाजिक-बंधन में गुथा होता है। बैगा लोगों के गांव देखिए, देखकर दंग रह जायेंगे—िकतना सामूहिक और शक्ति-सम्पन्न उनका जीवन है। प्रत्येक घर एक दूसरे से मिला हुआ होता है। गांव की सीमा अच्छी तरह से साफ की हुई रहती है। गांव के बिलकुल बाहर एक मरघट रहता है, यहीं मेरो (सीमा) के बाहर गांव के दुःख दर्द को निकाला जाता है। इसी सरहद में एक बड़ा सा चौक बनाकर, उसके तीनों ओर घर बनाये जाते हैं और चौथी ओर से बांस या केतकी की बाडी लगायी जाती हैं। हर एक बाजू में छः-सात झोपडियां रहती हैं जो एक दूसरे से छोटी सी गली से अलग रहती हैं। झोपड़ी के पास बाड़ी लगायी जाती हैं। सारे रिश्तेदार यथासम्भव पास-पास घर बनाने का यत्न करते हैं। मुसाफिरों के लिये चौक के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी (चट्टी) बनी रहती हैं। उराँव लोगों में भी गांव एक स्वयं सम्पूर्ण इकाई के रूप में पाया जाता है। साधारण उराँव गांवों म एकाध बाहरी-परिवार, एक दो अहीरों के घर, एकाध लोहार और कहीं कहीं एक-दो कुम्हारों के कुटुम्ब पाये जाते हैं। किसी किसी गांवों में घासी, जुलाहा और बसोर-चमारों की बस्ती भी पायी जाती है। भीलों के गांव भी लगभग इसी तरह के होते हैं।

वनवासियों की ग्राम-व्यवस्था बड़ी सुचारु रूप से संचालित होती है। प्रत्येक गांव में वहां का कार्य चलाने के लिये छोटे छोटे अधिकारी होते है। उराँव गांत्रों में अधिकारी इस प्रकार रहते हैं —

- (१) पहान (बैगा)—जो किमी किसी गांवों में तीन साल के लिये नियुक्त किया जाता है। उसका काम आधिभौतिक दुनिया के साथ गांव के लोगों का सम्बन्ध स्थापित करना होता है। वह सारे गांव में झडाई-फुंकाई का कार्य करना है और देव-प्रकोपों से गांव की रक्षा करता है।
- (२) महतो—इनकी नियुक्ति तीन वर्ष के लिये होती हैं। यह गांव का भीतरी कारबार चलाता है, इसीलिये उराव लोग कहते हैं कि पहान गांव बनाता है और महतो गांव चलाता है। महतो को कुछ जमीन विना महसूल दी जाती है।
- (३) पुजारी-इसका मुख्य कार्य 'पहान' को उसके कार्य में सहायता पहुंचाना है।

उराव-गांव के अन्य कामदारों में बाजा बजाने के लिये 'घासी ', ढोर चराने को 'अहीर', हथियार बनाने के लिये 'लोहार', संदेश लाने लेजाने के लिये 'गोराईत' और बर्तन बनाने के लिये 'कुम्हार' मुख्य है।

भील जाति में गांवों का मुखिया 'बसोवा' कहलाता हैं। उसको सहायता देने के लिये एक प्रधान रहता है। पुजारी देवी-देवताओं की पूजा करता हैं। वह रोगियों का उपचार भी किया करता है। कोनवाल, 'बसावो' के अर्दली के रूप में कार्य करता हैं। मडवी या बडवो गांव का गुरु है। किस रोग का कौन देव होता है, इसकी पूरी जानकारी उसे रहती है। भील-गांवों का चरवाहा 'गोरी' कहलाता है और उसे अछूतों की श्रेणी में रखा जाता है।

वनवासियों की एक जाति का समुदाय दूसरी जाति के समुदाय से जुडा रहता है। उदाहरण के लिये बैगा, गोंडों के पुरोहित होते है, यद्यपि इन दोनों के वंशों में अन्तर है। वैगा मुण्डा वंश के है और गोंड द्रविड़ वंश के। पुरातन-काल में जब द्रविड़ों ने मुण्डाओं को जीवन-संघर्ष में पराजित कर दिया तव कई मुण्डाओं का द्रविडीकरण भी हुआ, पर बैगाओं ने अपने को इस मेल से एकदम दूर रखा। मुण्डा और द्रविड वंशों में जब संघर्ष की स्थित समाप्त हुयी तव उनमें आपस में समन्वय की भावना बढो। उस समय गोंडों ने मुण्डाओं के देवी-देवताओं को अपने

धार्मिक-जगत में समाविष्ट किया। मुण्डा जाति के देवी-देवताओं के साथ साथ परम्परागत मंत्रतंत्र और जादू-टोना जाननेवाले उनके पुजारी, गोंडों के भी पुजारी, बन गये। आज भी बैगा कमर में एक छोटासा कपड़ा लपेटकर गुफा-युग के वेष में रहते हैं। बीज बोना, फसल की रक्षा करना, फसल काटना, नवाखाई का त्यौहार, करमदेव की पूजा, जादू-टोना, गादी-व्याह, जन्म तथा मृत्यु-संस्कार—इन सभी बातों में वैगा की सहायता के विना गोंड कुछ नहीं कर सकते।

परधान (प्रधान), गोंडों की ही एक शाखा है और इन दोनों में गहरा सम्बन्ध है। कुरई-विछवा के गोंडों में हमने देखा है कि वे अपने देवस्थान में अपनी देवी के साथ अपने छोटे भाई परधान का भी एक देव रखते हैं। इतना ही नहीं जब परधान मंगेतरी के लिये निकलता है तो उसे कुछ न कुछ पाने का अधिकार होता है। नियमित रूप से मांगनेवाला परधान 'दसौंधी' कहलाता है और जिस गोंड से वह मांगता है उसे 'जजमान' कहते हैं। जब परधान अपने जजमान गोंड से मांगने जाता है तो वह पुरातन गोंड-राजाओं की कीर्ति बखानता है। ऐसे मांगनेवालों का गोंड बहुत सत्कार करते हैं। ठाकुर की जब सबसे बड़ी लड़की ब्याही जाती है तब परधान को 'सन्ना-दान' मिलता है, जिसमें एक रुपया और लड़की के हल्दीवाले कपड़े मिलते हैं। आम शादियों में 'बिहावदान'; ठाकुर की जेष्ठ पुत्री के पुत्र जन्म के समय 'माचादान' और ठाकुर के मरणोपरान्त 'म्युआरदान' परधान को ही मिलता है।

रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और जशपुर के अगारिया लोहे का काम करते हैं। उनमें भी गोंडों जैसे गोत्रादि होते हैं। शायद उनका गोंडों का व्यावसायिक सम्बन्ध हो। लोहे के हथियार बनाने के लिये ही सम्भवतः 'अगरिया' समुदाय बना हो। ओझा गायक का काम करते हैं। उन्हें एक प्रकार के भाट समझना चाहिये। गोंड स्त्रियों के शरीर में गुदना गोदना उनका ही काम है। इस तरह हम देखतं हैं कि व्यावसायिक आधार पर हर जाति के कार्य अलग अलग बंटे है परन्तु उन सबमें सामाजिक एकता और साम्य विद्यमान है।

एक बात ध्यान देने की है कि इन वनवासियों में 'गोत्र' का बडा महत्व है। समगोत्री भाई-बहिन होते हैं और उनमें आपस में विवाह नहीं होता। गोत्रों का विभाजन भिन्न-भिन्न देवताओं को पूजनेवालों के आधार पर होता है। देवता को पूजने वाले चार विभागों में बंटे रहते हैं — (१) ये रुंगपेंग (जो सात देवता पूजता है), (२) साइंगपेंग (छ: देवता माननेवाले), (३) सयुंगपेंग (पांच देवता माननेवाले) और (४) ना छुंगपेंग (चार देवता माननेवाले)। इन चार विभागों में १४ से लेकर २६ तक गोत्र होते हैं। सात देवतावाले गोंडों के गोत्र धुरवा, मरावी, मर्सकोला, मैषराम, पंडरा, सुइया आदि; छ: देवतावाले गोंडों के गोत्र अटराम, उगम, पेंडम, उईका, वाडिवा, बकडा आदि; पांच देववालों में इष्टांग, इरका, सैयाम, इत्यादि और चार देववालों में चिकराम, मरकाम, पुसाम, मुखाम, टेकम आदि गोत्रों के नाम होते हैं। ऐसे ही गोत्र कोरकुओं के होते हैं, अन्तर केवल उनके नामों में रहता है। यही बात भील तथा बैगाओं के सम्बन्ध में कही जायगी। श्री शरतचन्द्रराथ ने उरावों के बारे में लिखा है कि उनके गोत्र वहुत कुछ शिकार किये जानेवाले पशु-पक्षी तथा फल-फलों के नाम पर होते हैं।

वनवासियों की समाज-व्यवस्था में घोटुल का भी अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। यह समाज संगठन का केन्द्र होता हैं जहां पुरुष तथा स्त्रियां मिलकर काम करते हैं, परन्तु कहीं कहीं स्त्री तथा पुरुषों की अलग-अलग टोलियां बन जाती है और वे अलग-अलग शिकार आदि करने का काम करने लगते हैं। गोंडों में जब 'जेरी' मरती है तब स्त्री-पुरुषों के बीच एक उत्सव के रूप में लड़ाई होती हैं। एक बहुत ऊंचे खम्भे के ऊपर गुड, नारियल आदि बांघ दिया जाता है और उसको उतारने के लिये गांव के जवान ऊपर चढ़ने को प्रयत्नशील रहते हैं। गोंड युवितयों उन्हें मारती है और चढ़ने नहीं देतीं। भीलों में भी होली के बाद का 'गौल गघेडों' का उत्सव ऐसा ही युवा-युवितयों की कशमकश का रहता है। बस्तर में कुमार-घरों की प्रथा है। इन कुमार-घरों के युवकों को 'चेलिक' तथा युवितयों को 'मोटियारी' के नाम से पुकारा जाता है। उराव अपने कुमार-गृहों को जोंख, एरपा या दुमकुरिया कहते है। ये घर समाज-शिक्षण और समाज-व्यवस्था के केन्द्र होते हैं।

वनवासियों के समाज में परिवार और रिश्तेदारों का ज्यादा महत्व रहता है। भीलों के परिवार में, परिवार का मुिंखया बाप होता है जो आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं को परिवार में वरावर चलाने का अधि-कारी रहता है। उनका परिवार पितृपक्षी होता है। परिवार के अन्तरप्रबन्ध में स्त्री का महत्वपूर्ण हाथ रहता है। उसके बिना परिवार का काम नहीं चल सकता। जब तक लड़के अविवाहित रहते हैं तब तक वे मा-बाप के अनुशासन में रहते हैं परन्तु विवाह के बाद वे अपने माता-पिता से अलग बसे जाते हैं। लगभग यही व्यवस्था अन्य पितृपक्षी वनवासियों में पायी नाती है। मध्यप्रदेश की समस्त वनवासी जातियां पितृपक्षी ही है।

रिस्तेदारों को मोटे तौर से दो भागों में विभवत किया जा सकता है—भाई-बन्द और समधी या 'हुगा' और 'हुगवाडिया'। पहिले वर्ग का इनका रक्त-सम्बन्ध होने से वे परिवार के एक अंग समझे जाते हैं। ये रिस्तेदार उनको बहुत सहयोग देते है। समधी, पत्नी की ओर से परिवार में जुड़ा रहता है और वह भी परिवार का दूसरा अंग माना जाता हैं। इन्हीं व्यवितयों के सहयोग से सम्पूर्ण परिवार का गठन समझना चाहिये। परिवार के सिवाय अन्य सवर्ण हिन्दू जातियों की तरह, अपने-अपने पारस्परिक सम्बन्धों के अनुसार परिजन और पुरजन भी परिवार के प्रचलन में यथायोग्य सहायता पहुंचाते है।

इतिहास इस बात का प्रमाण देता है कि हमारी पूरातन भारतीय संस्कृति में मेलजोल और आपसी निपटारे पर बहुत जोर दिया गया है। यह बात नहीं कि उस यग में लोगों में परस्पर मनोमालिन्य नहीं होता था और झगड़े फिसाद नहीं होते थे। अगडे तो होना बहत स्वाभाविक है लेकिन उनके निपटान का काम गांवों की पंचायत का ही होता था। यद्यपि यह प्रथा आज के नागरी-सभ्यता में पले व्यक्तियों में नहीं-सी है और हर छोटी बात के लिये अदालतों की शरण ञी जाती है लेकिन आज भी वनवासियों में पंचायत का प्रमुख स्थान है। गांवों के सारे झगडे एक पंचायत इ रा ही निपटाये जाते हैं । फैसला करने के लिये पंचायत में गांव के वयोवद्धों की एक कमेटी होती है । गांव का मिलया उसका सरांच होता है। इस पंचायत का निर्णय आज भी वनवासियों को पूरी तरह मान्य रहता हैं । वे पन्चों को 'पंच-परमेश्वर' कहा करते हैं । उराँब-पंचायत की कार्यविधि सूसंगठित रूप से संचालित होती है। फरियादी अपनी कहानी गांव के महतो अथवा पहान को सुना देता है। वह अक्सर गांव के बुड़ढों की पंचायत बलाता है। वहां महतो, वादी द्वारा की गयी फरियाद सबके सामने प्रतिवादी को सुनाता है। प्रतिवादी को अपना मामला रखने का अवसर दिया जाता है और फिर सबकी सलाह से उचित फैसला दिया जाता है। अंग्रेज-शासन के पूर्व खनी को पंचायत मृत्युदण्ड की सजा देती थी । चोर को पीटा जाता था, परस्त्रीगामी भी चोर समझा जाता था, और गांव के अनुभासन तथा निषेधों को भंग करने बाले को जाति से बहिष्कृत किया जाता था। स्वरूप जो पैसा आता वह पंचायत की सामृहिक सम्पत्ति होती थी। उसका कुछ अंश पंचों को दारू पिलाने में खर्च किया जाता था। अब भी ये मान्यताएँ बराबर चली जा रही है। बैगाओं में गाय, बिल्ली, कृत्ते को मारना, जेल जाना, पश्यमन, गोत्रगमन, जाति के बाहर विवाह करना, ऋतुनियमों का भंग करना आदि अपराध माना जाता है और इन सब अपराधों की बराबर सजा दी जाती है।

जंगल में रहनेवाले इन वनवासियों को हम असम्य भले ही कहें परन्तु वे वास्तव में एक सुदृढ और सुसंगठित सामाजिक अनु गासन में बंधे रहते हैं। यही कारण है कि आर्थिक दृष्टि से हीन होने और जीवन-यापन की विषमताओं को ढोने के बावजूद, उनका जीवन नियमित, सरल और सीधा होता है। उनकी सारी समाज-व्यवस्थाएँ स्वतः निर्धारित सिद्धान्तों पर आधारित रहती हैं, जिनका पालन करना प्रत्येक वनवासी अपना परम कर्तव्य समझता है।

# गोंडी बोली

#### श्री. आर. पी. नरोना

यह उत्तम होगा यदि मैं पहिले ही से बता दूं कि मैं न तो कोई भाषाशास्त्री हूं और न मैं किसी भी भाषा का वैया-करण ही होने का दावा कर सकता हूं। सचाई तो यह है कि जब जब मैंने अपने बच्चों को अंग्रेजी या हिन्दी व्याकरण में सहायता देने की कल्पना की है, तब तब मैंने देखा है कि उन्होंने और भी कम नम्बर पाये हैं।

गोंडी बोली से मेरा पहिला परिचय उस समय हुआ जब मैंने १९४०-४१ ईसवी में श्री. ग्रिग्सन का सहायक होकर "आदिम जातीय जांच" का कार्य किया था। मैंने रेहली तहसील के गोंडों से और रायपुर तथा बिलासपुर जिले के गोंडों से उनकी गोंडी बोली सीखी। फिर, जब बस्तर में मुझे छः साल रहना पडा था, तब मैंने वहां के स्थानीय गोंडों से ही गोंडी की तीनों प्रथान उपबोलियां, जो वहां बोली जाती हैं, सीखीं। मुझे मद्रास के कोया लोगों से भी, जिनकी बोली गोंडी है, बात करने का अवसर मिला है।

यह जानकर कौतूहल होगा कि गोंड़ी बोली में "गोंड़" अथवा "गोंड़ी" नाम का कोई शब्द नहीं हैं। गोंड़ लोग अपने को "कोयतूर" कहते हैं। जान पडता है कि उनके प्रधान साम्प्राज्यों का पतन हो जाने पर वे पहाड़ियों में चले गये और वहीं रहने लगे। तब वे अपने को "कोण्डा दोरलू" कहने लगे। कोण्डा याने पहाड़ी और दोरलू याने अधिपति। "कोण्डा दोरलू "हुये "पहाड़ों के अधिपति"। विशाखापत्तन जिले के एजेन्सी क्षेत्रों में वे अब भी इसी नाम से पुकारे जाते हैं। बस्तर के दक्षिणी भाग में उन्होंने इस नाम को संक्षिप्त करके केवल "दोरला" अथवा "दोरलू" रहने दिया है। मैदान के गोंडों ने अपना "कोयतूर" नाम ही कायम रखा जो नाम कमशः "कोय" में परिवर्तित हो गया। पूर्वी गोदावरी जिले और उड़ीसा के गोंड लोग आज भी इमी नाम से पुकारे जाते हैं। पहाड़ी गोंडों की दूसरी शाखायें जो मध्यप्रदेश में प्रविष्ट हुईं उन्होंने "कोण्डा दोरलू" को "कोण्ड" में संक्षिप्त कर दिया और यह "कोण्ड" ही कालान्तर में "गोण्ड" बन गया। परन्तु यह ध्यान देन की वात है कि "गोण्ड" या गोंड़ शब्द मूल कोयतूर भाषा में कभी भी प्रविष्ट न हो पाया था। वह तो अब हिन्दी से उधार लिये हुये शब्द की तरह व्यवहार में अने लगा है।

यदि दूसरी बोलियों या भाषाओं से लिये हुये उवार शब्दों को अलग कर दिया जाय तो मूल गोंडी बोली का शब्दकोष बहुत ही स्वल्प है—मुश्किल से छः सौ शब्द होंगे उसमें। वस्तुतः बहुत सामान्य विषयों के अतिरिक्त अन्य किसी विषय पर, बिना उधार लिये हुये शब्दों के सहारे विशुद्ध गोंडी में बोलना असंभव व्यापार समझिये। यही कारण है कि गोंडी की उपबोलियां एक दूसरे से इतनी अधिक भिन्न हो गई है। एक उपबोली दूसरी से इसलिये भिन्न है क्योंकि उसने अपनी शब्दावली एक अलग ही स्वतंत्र विजातीय भाषा से उधार ली है। बेतूल की गोंडी, सागर की गोंडी और मण्डला की गोंडी ने उन क्षेत्रों में प्रचलित हिन्दी की बोली (बुन्देल खंडी) से ढेरों शब्दावली ली, रायपुर, विलासपुर और दुर्ग की गोंडी ने इसी प्रकार छतीसगढी से शब्दावली पाई; उत्तरीय वस्तर की गोंडी ने हलबी बोली से (जो पूर्वी हिन्दी की एक उपबोली है) बहुत उधार लिया और दक्षिणी वस्तर की गोंडी ने (जो "दोरली" कहाती है) तेलुगू से बहुत प्रभाव पाया है। नागपुर जिले के "पेंच बहेली" क्षेत्र में जो गोंडी बोली जाती है वह मराठी से मिश्रित है और उसके कुछ ही दूर आगे, छिदवाडा तथा होशंगावाद की ओर, वह लगभग ५० प्रतिशत हिन्दी है।

मेरे विचार से यही प्रधान कारण है कि गोंड लोग अभी तक भी गोंडी को जातीय या प्रान्तीय भाषा के रूप में स्वीकार करना नहीं चाहते। प्रदेश के एक खंड से यदि वे दूसरे खंड को चले जांय तो वे वहां की बोली नहीं समझ पाते। उदाहरणार्थ उत्तरी बस्तर का गोंड शेर को 'दुआल' कहता है, दक्षिणी वस्तर में उसे 'पुली' कहा जाता है, कोलितमारा (नागपुर जिले) में उसे ही 'बाघ' कहते हैं और छिंदवाडा में वही 'शेर या बाघ' कहाता है। पानी को कोई 'जल', कोई 'ईरु', कोई 'नीरु' और कोई 'ऐघ' कहते हैं। चीते को कोई 'चीता', कोई 'तेंदवा', कोई 'निराल' कहेंगे। तब वस्तुस्थिति यह है कि एक छोटे समुदाय में गोंडी बोली की उपयोगिता भले ही हो, परन्तु ज्योंही उसे देश के भिन्न भिन्न भागों में

प्रयुक्त होने वाले विचार-माध्यम और उक्ति-माध्यम के समान उपयोग में लाने की बात मोची जाती है त्योंही उसकी निर्स्थकता आप ही स्पष्ट हो जाती है। कारण है विभिन्न विशेष भाषाओं से लदी हुई उसकी बेढव कर्जदारी। इसीलिये वस्तर के मेरे गोंड मित्रों ने प्राथमिक शालाओं में भी शिक्षा का माध्यम हिन्दी ही रखी जाने के लिये एड़ीचोटी का पसीना एक कर दिया। उनकी इच्छा केवल इतनी ही थी कि जो शिक्षक हिन्दी पढावे वह गोंडी भी जानता हो।

ऐसे अनेक अवसर आये हैं जब मुझे बड़े बड़े जनसमूह के सामने गोंडी में बोलना पड़ा है और ऐसे अवसरों पर बहुत ही सीथे-साधे विचारों के अतिरिक्त अन्य विचारों को गोंडी में समझाना बहुत ही कठिन हो गया था। मेरे लिये तो वह और भी कठिन था क्योंकि मैंने यथासम्भव विजुद्ध गोंडी शब्दों तक ही अपने को सीमित करना चाहा था। एक उदाहरण देखिये, जो मैं कहना चाहता था वह यह था— "बस्तर जिला प्रगति कर रहा है और बड़ी तीन्नगित से परिवर्तित होता जा रहा है। इन परिवर्तनों में कुछ कठिनाइयों का प्रकट हो जाना स्वाभाविक हैं। मैं और मेरे कर्मचारीगण यहां इसी उद्देश्य से हैं कि इस प्रकार की कठिनाइयों जहां तक कम की जा सकें की जायंं। जो मने कहा वह यह था— बस्तर जिला जप्पे बदले मात्रा, इद जप्पे बदले मात्रे के, केने दुक्खाम आत्रा, नन्ना आरु पोरे मूल इद जिला ता अफसर, दुक्खाम हुड़ गोर, मती जप्पे नेहना आयार "। इसका मतलब होता है इत प्रकार— "बस्तर जिला जल्दी बदल रहा है। इतनी जल्दी बदल रहा है कि कई दु:ख आ जाते हैं। मैं और इस जिले के सब अफसर उन दु:खों को ठीक कर देंगे। लेकिन वे हमारे सामन जल्दी ले आये जावें "। मुझसे अधिक से अधिक इतना ही हो सकता था। इतने पर भी मुझे रेखांकित शब्दों का प्रयोग करना ही पड़ गया, जो गोंडी नहीं है, क्योंकि गोंडी में उनका कोई पर्यायवाची शब्द ही न था।

गोंडी बोली की सादगी का एक लाभ अवश्य है। वह यह कि वह आसानी से सीखी जा सकती है। इसलिये मुझे और भी आश्चर्य होता है जब मैं यह देखता हूं कि सरकारी मुलाजिमों में से तथा समाज सेवकों में से भी बहुत कम लोग ऐसे हैं जो गोंडी बोली सीखने की इच्छा करते हैं। कितने प्रतिशत ऐसे मनुष्य होंगे जो गोंडी जानते होंगे यह बताकर मैं किसी को चिन्ता में नहीं डालना चाहता। इतना ही समझ लिया जाय कि उनकी संख्या बहुत ही कम हैं। कहीं इसका कारण उनकी श्रेष्ठत्व भावना तो नहीं है? यदि ऐसा है तो वह भावना अब गीध बदल जानी चाहिये। गोंडों का कोई हितसाधन नहीं कर सकता जबतक कि वह श्रेष्ठत्व के सब विचारों को दूर करके उनके साथ अपना तांदात्म्य न स्थापित कर ले। आदिम जातीय क्षेत्रों में कार्य करने वाले प्रत्येक कार्यकर्त्ता से मेरा अनुरोध है कि वह गोंडी अथवा स्थानीय आदिम जानीय बोली अवश्य सीखे। वह मीखने में उसे छः महीने से अधिक समय न लगेगा।

## मध्यप्रदेश के दर्शनीय स्थल

## श्री व्योहार राजेन्द्रसिंह

मध्यप्रदेश प्रकृति की गोद में वसे होने के कारण प्राकृतिक दृश्यों से भरा हुआ है। प्राचीन साम्म्राज्यों का केन्द्रस्थल होने के कारण अनेक ऐतिहासिक दर्शनीय स्थानों से परिपूर्ण है। साथ ही, धार्मिक सम्प्रदायों की उत्पत्ति तथा प्रचारस्थली होने के कारण यहां कई धार्मिक स्थान हैं और उसी तरह वाणिज्य और औद्योगिक नगर भी स्थित हैं। यहां नर्मदा, ताप्ती, महानदी, वैनगंगा, शिवनाथ, वर्धा, पयोष्णी और इन्द्रावती के पावन तटों पर अनेक राज्यों तथा धार्मिक समप्रदायों का उदय और अस्त हो चुका है। परिणामस्वरूप उसके अवशेष, दुर्गों और राज्य-महलों, मन्दिरों और चैत्यों तथा आश्रमों और क्षेत्रों के रूप में आज भी उसके गौरवमय भूतकाल की स्मृति दिला रहे हैं। इस प्राकृतिक स्थली की शिलाओं पर प्राचीन इतिहास और पुरातत्व की अमर कहानी अमिट अक्षरों में अंकित है। प्रकृति और मानव—दोनों के सम्मिलन से इस प्रदेश में अनेक महत्वपूर्ण दृश्यों और स्थलों की सृष्टि हुई है। उसका चित्रण हम कमवार यहां अंकित कर रहे हैं।

जाहिर ठौर जिलों बिच नाना, तिनकों अब कछु सुनहु बखाना । वर्णासर कम के अनुसारा, कहव कथा कछु कर विस्तारा ॥

#### अमरावती जिला

अचलपुर—यादवकालीन नगर मुगलकालीन विदर्भ की राजधानी थी। "तवारिखे अमजदी" ग्रंथ के अनुसार सन् १०५८ में यहां ईल नामक धर्मी राजा का राज्य था जिसने इलिचपुर नगर बसवाया था। विदर्भ के इमादशाह नवाबों ने इसे राजधानी बनाया था। निजाम के शासनकाल में यही मुख्य नगर था। सन् १९०३ तक निकट ही परतवाड़ा में फौजी छावनी थी। यहां दूला-रहमानशाह की प्रसिद्ध दरगाह है जिसका जीर्गोद्धार मुगल सम्राट अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। मुसलमान शासन-पमय की यहां कई प्रशस्तियां मिली है जिनकी संख्या ५० के लगभग है। यहां कई सिक्के भी मिले हैं। यहां भोलाराम और देवनाथ सम्प्रदाय के भी मठ हैं तथा मुगल-कालीन कई इमारतें अपना वैभव आज भी प्रकट कर रही है। यह नगर परकोट से घरा हुआ विशाल द्वारों से युक्त है। यह नगर व्यापार का केन्द्र होने से यहां कपडे की मिल, जीन तथा अन्य कारखाने भी हैं।

अमरावर्ती—यहां सबसे प्रसिद्ध मन्दिर अंबादेवी का था जो महाभारतकालीन कुन्डलपुर नगर की सीमा पर था। लोग इसका नाम अम्बापुर कहते है और रुक्मिणी का हरण कृष्ण ने यही के मन्दिर से किया था। भोंसलों के शासन से इस नगर का महत्त्व बढ़ा और अंग्रेजी शासन में यह विदर्भ की राजधानी थी। यहां का परकोटा निजाम ने १७ वर्षों में बनवाया था। सन् १८१६ के हिन्दू-मुसलमानों के दंगे में यहां ७०० मनुष्य मारे गये थे। उस समय में यहां का शासक निजाम था। यहां की जुम्मा मसजिद ३०० वर्ष की पुरानी है। वर्नमान समय में व्यापार का केन्द्र होने से यहां कई कारवाने भी है।

आमनेर झिलपी—सतपुडा के मेलघाट अंचल में गर्ना और ताप्ती के संगम पर यह गांव बसा है। यहां के पुराने किले से पर्वतीय दृश्य बड़ा सुहावना लगता है। कहते हैं कि यहां तांतिया भील का अखाड़ा था। इसी नाम का दूसरा ऐतिहासिक ग्राम मोरशी जनपद में है। यहां की मसजिद में एक फारसी का लेख है जिसमें यह अंकित है कि सम्राट औरंगजेव के समय में राजा किसनिसह ने लालखां के स्मारकार्थ बनवाया था।

कुन्डलपुर—वर्धा के तट पर अमरावती से २४ मील पर महाभारतकालीन विदर्भ के महाराजा भीष्मक की राजधानी थी। नल चम्पूकार ने उसका उल्लेख किया है। लोग कहते है कि इस नगर का विस्तार अमरावती तक था। रुक्माबाई के मन्दिर के समीप कार्तिक मास में यहां मेला लगता है। गाविलगढ़—अमरावती से ६५ मील पर सतपुड़ा की चोटी चिकल्दा से एक मील पर पहाड़ी दुर्ग है। फिरिश्ता के अनुसार यहां का प्रसिद्ध किला सुलतान अहमदशाह वहामनी ने वनवाया था। यहां मुसलमान युग की कई इमारतें और प्रशस्तियां है। यह दुर्ग देखने योग्य है। इसके निकट चिखलदरा है जो कि सतपुड़ा के प्राकृतिक सौन्दर्य से पिरपूर्ण पचमड़ी के समान दर्शनीय स्थान है। ग्रीष्म में बरार के लोग शीतल वायु के आनंद के लिये पहुंचते हैं।

देऊरवाडा—अचलपुर से ७ मील पर पूर्णा नदी के तट पर नृसिंह का प्रसिद्ध मन्दिर है। हिन्दू लोग पर्वों पर यहां पहुंचकर शुद्धितीर्थ में स्नान करने का पुण्य मानते हैं। लोग कहते हैं कि हिरण्यकश्यप को मारकर नृसिंह ने यहीं पर अपने हाथ शुद्ध किये थे। यहां कई मन्दिर है।

मुक्तागिरि—अचलपुर से ८ मील पर मुक्तागिरि अथवा मेंढागिरि पर जैनियों का पिवत्र स्थल है। कहा जाता है कि जैन सम्प्राट किलगिधिपित खारवेल के राज्य की दक्षिण सीमा पर स्थित था। यहां लगभग ५२ मिन्दिर है। ये मिन्दिर मुन्दर प्राकृतिक स्थल पर ऊंची शिलाओं पर वने होने के कारण बहुत ही आकर्षक दिखलाई पड़ते है। ३०० फुट ऊपर से गिरता हुआ एक स्वच्छ सुन्दर जलप्रपात उपत्यका को अपने निरंतर निनाद से मुखरित करता रहता है। जैन शास्त्रों के अनुसार यहां पुरातन काल में लाखों मुनियों ने मुक्ति पायी थी। यहां के मिन्दिरों की मूर्तियां आध्यात्मिक कला का ज्वलंत प्रमाण हैं।

मंजिरा--मेलघाट के पर्वतीय अंचल में मंजिरा की गुका देखने योग्य है।

मोरशी--अमरावनी से १८ मील पर उसी जनपद का प्रमुख नगर है। यहां एक पुरानी गढ़ी है।

लासूर—इस जिले के लासूर ग्राम का ''आनंदेश्वर देवालय'' हेमाड़पन्त-का<mark>लीन है। इस मन्दिर की कला</mark> प्रेक्षणीय है।

#### अकोला जिला

अकोला—जिले का सदर मुकाम मोरना के तट पर अकोलिंसह ने यह नगर वसाया था। प्रशस्ति के अनुसार यहां का किला सम्राट औरंगजेव के शासनकाल में बनवाया गया था। यहां कुछ मुसलमानी शिलालेख भी हैं। व्यापार का केन्द्र होने मे नगर की दिन पर दिन उन्नति हो रही है।

आकोट-अकोला से २८ मील पर है। भोसलों के समय में यहां फौजी छावनी थी।

अनिसंग--वाशिम मे वायव्य में १५ मील पर इस ग्राम में यादवकालीन मन्दिर है।

कारंजा—मुर्तिजापुर जनपद में रेल्वे स्टेशन है। गृहचरित्र के अनुसार यहां कारंज—ऋषि का आश्रम था। यहां का बिंदुतीर्थ और ऋषि तालाव प्रसिद्ध है। रोकडाराम की समाधि और मठ भी है। यहां लाड़ जाति के जैन वैश्य अधिक रहते है।

कुटासा--अकोला से २४ मील पर। यहां यादवकालीन मन्दिर है।

गोरेगांव--अकोला से ८ मील पर। यहां यादवकालीन मन्दिर है।

नरनाला—आकोट से १२ मील पर विदर्भ का इतिहास प्रसिद्ध किला सतपुड़ा की एक चोटी पर है। इस किले का वर्णन अन्यत्र किया गया है। इस किले के २२ द्वार और ३६० बुर्ज हैं। यहां पर फारसी की चार प्रशस्तियां अंकित है जिससे किले के विषय में विवरण प्राप्त होता है। इस किले का घेरा १४ मील में है। यहां से पहाड़ी मुन्दर दृश्य दिखायी देना है।

निरद--अकोला के उत्तर में १४ मील पर हेमाड्यंती मन्दिर है।

पातुर--अकोला-वाशिम रोड पर अच्छा कसवा है। यहीं पर शातवाहन कालीन गुफा है।

पाटखंड (अकोला के दक्षिण में १८ मील पर), पांग्रा (वालापुर से १६ मील पर), पिंजर (अकोला से २० मील पर), आदि ग्रामों में यादवकालीन हेमाडपंती मन्दिर है।

वालापुर—अकोला से १६ मील पर, म्हैस और मान नदी के संगम पर वसा हैं । किले के निकट ही बाला देवी का मन्दिर हैं । यह मृगलकालीन प्रमुख नगर हैं । यहां पुराने जमाने में कागज वनता था । अब भी पगड़ी और दरियां बनती हैं ।

बार्शी-टाकली--अकोला से आग्नेय में १२ मील पर पुराना कसवा है । यहां के यादवकालीन मन्दिर में एक शिलालेख लगा हुआ है ।

बन्दरकृदनी, भेड़ाघाट (जबलपूर)

चित्रक्ट (बस्तर) का सुप्रसिद्ध जल-प्रपात



रामटेक के प्रसिद्ध मन्दिर



लांजी [ बालाघाट ] के मन्दिर





गौरीयङ्गर मन्दिर, भेड़ाघाट



सिरपुर (प्राचीन श्रीपुर) में सोमबंशी लक्ष्मण मन्दिर



चारुआ (हरिपुरा) का गुप्तैरुवर मन्दिर (वि॰ मं॰ १९५३ में खुदाई में उपलब्घ)



वासीं टाकली स्थित याद्व कालीन भवानी मन्दिर

वाशिम—अकोला से ५२ मील पर जनपद का सदर मुकाम है। इस नगर का पुरातन नाम वत्सगृल्म है, यहां पर वत्स ने तपस्या की थी। यहां पद्मतीर्थ महान पिवत्र माना जाता है—जिसके तट पर वालाजी का प्रसिद्ध मन्दिर है। पुराने जमाने में बरार के ज्योतिषी यही के अयनांश पर पंचांग बनाते थे। वरार के लोग यहां पर तीर्थ यात्रा के लिये पहुंचते है और यहां की यात्रा प्रसिद्ध है।

सिरपुर—वाशिम से वायव्य में १२ मील पर पुरातन ग्राम है। यहां यादवकालीन मन्दिर है जो अब संरक्षित स्मारक हैं। सिरपुर के मन्दिरों की शिल्पकला और पार्वनाथ की मूर्ति दर्शनीय है।

सिंदखंड--अकोला से दक्षिण में ११ मील पर है। यहां पर भी हेमाडपंती मन्दिर है।

#### यवतमाल जिला

इस जिले के कलमनेर, कुन्हाड, जवलगांव, जुगद, साडगांव, तपोना, दाभाडी, दुधगांव, नेर, पाथरोट, पांढरदेवी, यवतमाल, लाक, लारखेड, लोहारा, वरुड, सोनावरोना आदि ग्रामों में यादवकालीन हेमाडपंती मन्दिर वर्तमान हैं। ढोकी और परसोरा स्थानों में प्रागैतिहासिक काल के अवशेष पाये जाते हैं।

कलंब—यवतमाल से पूर्व में १६ मील पर हैं। इस नगर का प्राचीन नाम कदंव था। गणेश पुराण में इस नगर का वर्णन हैं। यहां का गणेश कुन्ड महान पवित्र गिना जाता है। यहां का किला प्रसिद्ध हैं। यहां यादववंशी राजाओं के सिक्के भी मिले हैं। यहां का देवालय गुका में हैं।

केलापुर—यवतमाल से ४२ मील पर पुराना किला है। यहां देवी और गणेश के मन्दिर भी है। सन् १८१८ में अंग्रेजों ने अंतिम पेशवा बाजीराव को यहां पर हराया था।

यवतमाल--जिले का सदर मुकाम है। यहां एक हेमाडपंती शैली का पुराना मन्दिर है।

### बुलढाना जिला

इस जिले में हेमाडपंती मन्दिर निम्न ग्रामों में पाये जाते हैं—जैसे, अमड़ापुर, अजनी, अंत्री, कोढाली, खामखेड़, गिरोली, गीर्दा, चिखली, चिचरखेड़, देऊलघाट, दुधा, धोत्रा, नान्द्रे, ब्रम्हपुरी, मढ, मासहल, मेहकर, लोणार, वडाली, बखंड, साकेगांव, सातगांव, सायखेडा, सिंदखेडा. सेंदुरजना, सिंदखेड, सोनरी आदि। पिंपलनेर और वाढवा के दुर्ग प्रसिद्ध हैं।

कोथली—मलकापुर से १५ मील पर है। अजंता पहाड पर चढने के लिये यहां से गुजरना पडता है। शिवगंगा के तट पर दो पुराने मन्दिर हैं।

खामगांव--व्यापार का केन्द्र है।

जलगांव--यहां राजा भर्तृहरि का मन्दिर है। यहां पर मुगल काल का किला और टकसाल थी।

बुलढाना--जिले का सदर मुकाम है। मलकापुर से यहां मोटर द्वारा जाते हैं।

मलकापुर--रेल्वे स्टेशन है। मुगलकालीन प्रसिद्ध नगर है।

मेहकर—तहसील का सदर मुकाम है। इस नगर का पुराना नाम मेघंकर-क्षेत्र था। विष्णु ने मेघंकर दैत्य का वघ यहीं पर किया था। यहां का परकोटा ४०० वर्ष का पुराना है। यहां का कसबिन महल, और पंचमहल देखने योग्य हैं। नदी के तट पर एक मठ हैं जो हेमाडपंती शैली का है—समीप ही नृसिंह का भी मन्दिर है।

लोनार—यह स्थान मेहकर से दक्षिण में १५ मील पर है। यह स्थान ''विरज क्षेत्र'' कहलाता है। यहां हेमाडपंती ज्ञैली के मन्दिर हैं। विष्णु ने यही पर लवणासुर का वध किया था। यहां कई पवित्र तीर्थ है। दैत्य-सूदन का मन्दिर चालुक्यों का बनाया हुआ है। यहां पहले नमक भी बनता था क्योंकि यहां के प्रसिद्ध सरोवर का जल खारा है।

सिंदखेड—मेहकर से पश्चिम में ३२ मील पर प्रसिद्ध ग्राम है। इस ग्राम का पुरातन नाम सिद्धखेटक या सिद्धक्षेत्र था। यहां के यादवों का घराना इतिहास में प्रसिद्ध था। प्रसिद्ध शिवाजी की माता इसी वंश की थीं।

### नागपुर जिला

इस जिले के प्रागैतिहासिक अवशेषों के स्थान कलमेश्वर, नवेगांव हैं। उवाली, कोराडी, कोहली, घोराद, गोंडी, जूनापानी, टाकलघाट, नीलघोआ, वडगांव, बोरगांव, रायपुर, वाठोरा, सावरगांव, और हिंगना में पुरातन वृताकार शवस्थान हैं। अदासा, अंभोरा, केलोद, जाखपुर, पारमिवनी, भूगांव, वलनी और सावनेर में हेमाडपंती शैली के पुरातन मन्दिर हैं। पारसिवनी, रामटेक, माहुरझरी, नगरधन, नंदपुर, आदि स्थानों में पुरातत्त्व की सामग्री हैं। उमरेड, काटोल, गुमगांव, जलालखेडा, धावेवाडा, पाटनसावंगी, वजारगांव, भिवगढ़, भिवपुर आदि स्थानों में गोंडकालीन दुर्ग आज भी हैं।

अंभोरा—उमरेड तहसील में वैतर्गगा पर बसा हुआ है। यहां मेला भी लगता है। चैतन्येश्वर का मन्दिर और हरिहरस्वामी की समाधि दर्शनीय है।

अदासा-यहां गणेशजी की विशाल मूर्ति है।

काटोल--नागपुर से ३६ मील पर है। लोग उसे "क्नंतलपुर"वतलाते है।

नगरभा-वाकाटक कालीय नंदिबर्द्धन नगर है। यहां कोटेइवर का पुराना मन्दिर है।

नागपूर--मध्यप्रदेश की राजधानी है। भोंसला शासन का यही केन्द्रीय नगर था।

भीवकुंड—उमरेड से २२ मील पर है। यहां ३ गुफाएं हैं—जिनका सम्बन्ध पांडवों से था, ऐसा स्थानीय लोग कहते हैं। गुका में पांडवों की मूर्तियां भी है। यहीं के एक तालाव को भीवकुंड कहते हैं।

रामटेक—नागपुर से २४ मील पर एक दर्शनीय स्थान है। इस स्थान का पुरातन नाम सिंदुरगिरि और तपोगिरि है। यह स्थान नगर से ५०० फुट ऊंची पर्वतीय श्रेणी पर परकोट द्वारा घिरा हुआ है जिसके अन्दर, राम, लक्ष्मण आदि के प्रसिद्ध कई मिन्दर हैं। लक्ष्मण के मिन्दर में एक शिलालेख यादवकालीन है—उसके पीछे राम का मिन्दर है और समीप ही रामझरोका स्थान है—जहां से बैठकर चारों ओर का मुन्दर दृश्य दिखाई देता है। इस पर्वत पर पहुंचने के लिये चारों ओर से पक्की सीडियां बनी हुई है। यहां के मिन्दर मध्यकालीन ब्राम्हण कला के द्यातक हैं। परकोटे के वाहर मृष्य पिचमी द्वार के निकट ममजिद है और वहां से थोडी दूर पर "त्रिविकिम" का गृष्तकालीन मिन्दर का मंडप वच गया है। यह गृष्तकालीन मन्दिर था।

वाकाटक सम्राज्ञी प्रभावती गृप्त की जो प्रशस्ति मिली है—उसमें इस स्थान का उल्लेख आया है। उस समय में वाकाटक वंश की राजधानी यहां से निकट ही नंदिवर्द्धन में थी। प्रभावती के पिता गृप्त सम्प्राट विकमादित्य चंद्रगृप्त थे। प्रशस्ति से पता चलता है कि रामगिरि पर भगवान राम के पद चिन्हों का पूजन होता था। इसी समय में महाकि कालीदास का यहां आना सिद्ध होता है और तभी रामगिरि से उन्होंने मेघदूत काव्य का आरंभ किया है।

प्रथम दिवस आषाढ के चूमत शिखर गिरिन्द। जल विहार रत गज मरिस, लखे मेघ के वृन्द।।

रामगिरि के दूसरे एक पहाडी पर नागार्जुन का भी स्मारक है। इन पहाडों के मध्य में कई तालाब और पित्रत्र स्थल हैं। प्रमुख तालाब अंवाला है—जो पक्का बंवा हुआ मन्दिरों में मुशोभित है। उसमें स्नान करके पित्रत्र होकर सीढियों के द्वारा यात्री गण रामगिरि पर दर्शनार्थ चढ़ते हैं। हिन्दुओं के समान यह स्थान जैनियों के लिये भी पित्रत्र है। नगर से पूर्व की ओर जैन मन्दिर है। इस स्थल से यहां की लगभग १५ फुट की खडगासन तीर्थकर शांतिनाथ की मूर्ति के कारण शांतिनाथ कहते हैं। समस्त जैनक्षेत्र भी परकोट के समान अहाते से घरा हुआ है—जिसके भीतर ८-९ जैन मन्दिर हैं। जिनमें पार्वनाथ और चंद्रप्रभु की सुन्दर मूर्तियां है। ये मूर्तियां १,५०० वर्ष पुरातन जान पड़ती है।

यह स्थल अपने आध्यात्मिक एवं भौतिक सौंदर्य के लिये अप्रतिम है और मध्यप्रदेश की प्राकृतिक छटा देखने के उत्सुक यात्रियों के लिये एक सुन्दर और अविस्मरणीय स्थल है।

#### वर्घा जिला

वर्धा जिले का पवनार—वाकाटकों की राजधानी प्रवरपुर थी। अलिपुर, अंजी, आष्टी, नाचनगांव, विसनुर, विरुल, रोहना, वायफल, हिंगनी आदि स्थानों में पुरातन दुर्ग हैं। पोहना और तलेगांव में यादवकालीन हेमाडपंती मन्दिर हैं।

आर्वी—वर्धा से २२ मील वर्धा नदी के तट पर है। प्रशस्ति में इस ग्राम का नाम "अरम्मी " है। यहां के तेलंगराव की समाधि को हिन्दू और मुसलमान दोनो पूजते हैं।

केलझर—वर्धा से १४ मील पर है। यहां के किले में गणेश की प्राचीन मूर्ति है जहाँ माघ मास में मेला लगता है। लोग उसका पुराना नाम "चक्रनगर" बताते हैं।

देवली-वर्धा से ११ मील पर है। यहां पर सन् ९४० की एक प्रशस्ति मिली थी।

देवलवाड़ा—आप्टी से ६ मील पर वर्घा के तट पर बसा ह। समीप ही महाभारतकालीन कुन्डनपुर था। यहां कार्तिक में मेला लगता है।

वर्घा—नागपुर से ४९ मील पर जिले का सदर मुकाम है। उसका पुराना नाम "पालकवाड़ी " है। सन् १८६६ से इस नगर को व्यापारिक महत्व प्राप्त हुआ है।

#### चांदा जिला

इस जिले में प्रागैतिहासिक कालीन अवशेष खैर, ढोकी और परसोरा ग्रामों में मिलते हैं। देवटोक में मौर्य-कालीन शिलालेख मिला है। वाकाटक कालीन प्रशस्तियां वङ्गांव और देवटेक में मिली हैं। भद्रावती तो प्राचीन नगरी थी। घुघुस, गांवरार, झाड़ापापड़ा, देऊलवाड़ा, मारन में तो गुहाएं हैं। निम्नस्थानों में हेमाड़पंती मन्दिर पाये जाते हैं:—आमगांव, खरवर्द, घोसरी, चुल्ल, चांदपुर, नलेदवर, पानावारस, महावाड़ी, मारोती, मार्कण्डेय (१० वीं सदी), येड्डा, आदि। केलझर, चामुर्सी, वागनाक, आदि गांवों में वृत्ताकार शवस्थान हैं। खटोरा, चिमूर, चंदनखेडा, चांदा, टीपागढ़, शंकरपुर, सिरोंचा, सेगांव, मुस्मगांव, बल्लालपुर, पलसगढ़ आदि गांवों में गोंड़कालीन किले हैं। तड़ाली में तो रोमन सिक्के भी मिले हैं।

गवरार—भद्रावती के समीप है जहां पर बुद्धकालीन गुफा, कई सुन्दर मन्दिर और तालाब हैं। महल में सन् ११०९ की एक प्रशस्ति भी लगा दी गयी है।

चांदा—जिले का सदर मुकाम है। प्राचीन गोंड़ राजाओं की राजधानी थी। यह नगर चारों ओर परकोटे से घिरा हुआ है। उसका विस्तृत विवेचन अन्यत्र किया गया है।

बल्लारपुर—चांदा से ८ मील पर गोंड़ों की पुरानी राजधानी थी। इस स्थान से निकट सास्ती में तीन गुफाएं हैं जिनमें शिव की मुर्तियां हैं। उनमें प्रमुख लिङ्ग को केशवनाथ कहते हैं।

भद्रावती—कुछ दिनों के पूर्व इस गांव को लोग भांदक कहते थे। भद्रावती प्राचीन नगरी है। यह सोम-वंशियों की राजधानी थी। यहां प्रचर पुरातत्त्व की सामग्री मिलती है। यहां बुद्ध और जैन-धर्म का प्रभाव रहा है। कॅनिंगहम् ने इस नगर को महाकोशल की पुरानी राजधानी कहा है।

मार्कंण्डेय—चांदा से ४० मील पर वैनगंगा के तट पर बसा हुआ है। वास्तव में यह दर्शनीय स्थान है। यहां १० वीं सदी के लगभग २० मन्दिरों का सम्हहैं। प्रसिद्ध विद्वान केनिगहम् ने यहां के मन्दिरों की शिल्पकला की तुलना खजुराहों के चंदेल कला से की है। यहां मार्कण्डेय का मन्दिर प्रमख है। शिल्पकला के विद्यार्थियों को यह स्थान अध्य-यन के लिये अवश्य देखना चाहिये। माघ मास में यहां मेला लगता है।

वैरागढ़—चांदा से ८० मील पर है। ९वीं सदी में माना राजा की यह नगर राजधानी थी। लोग उसका नाम ''वज्राकर '' बतलाते हैं। 'आइने अकबरी' में लिखा है कि यहां अच्छे हीरे पाये जाते थे। यह किला घने अरण्यों से घिरा हुआ है।

#### भंडारा जिला

कोरंबी, कचरगढ़ और बिजली ग्राम के निकट गुहाएं हैं। तिलोती खैरी, पीपलगांव, और ब्रम्बी स्थानों में वृत्ताकार शवस्थान मिलते हैं। किलों के लिये पौनी, अंबागढ़, प्रतापगढ़, संघरी और सोनगढ़ी प्रसिद्ध हैं।

अम्बागढ़— भंडारा से १८ मील पर भोंसलाकालीन प्रसिद्ध किला है। मराठा शासन में यहां पर राजकीय कैदी रखें जाते थे जिनको प्राणदंड की सजा दी जाती थी।

भंडारा—नागपुर से ३८ मील पर जिले का सदर मुकान है। रत्नपुर की प्रशस्ति में इस नगर का नाम "भानारा "था। यहा पर अम्बाई और निम्बाई के हेमाड़पंती मन्दिर हैं। इस जिले में व्यापार के केन्द्र गोंदिया, तुमसर, तिरोडा, पौनी, आदि नगर है।

### जबलपुर जिला

जबलपुर जिले में पुरातत्व और इतिहास की सामग्री प्रचुर मात्रा में पायी जाती हैं। कुण्डम, त्रिपुरी, जबलपुर, भेड़ाघाट, मनुई, सिहोरा, आदि स्थानों में प्रागैतिहासिक अवशेष हैं। मौर्यकालीन अशोक का लेख रूपनाथ में, गोपालपुर में बौद्ध मूर्तिओं का प्राप्ति-स्थान, बघोरा में शातवाहन कालीन लेख, कुण्डा, तिगवां, बरगांव, रोण्ड, आदि ग्रामों में गुप्तकालीन मन्दिर, कारीतलाई, कून्ही, गोपालपुर, गुर्गी, छोटी देवरी, जबलपुर, त्रिपुरी, पनागर, बहुरीबंद, बिलहरी, मझौली, मुरीया, सिमरा, आदि स्थानों में कलचुरिकालीन पुरातत्व की सामग्री है। अभाना, अमोदा, देवगढ़, बरगी, मगरधा और हिंडोरियाँ में पुरातन दुर्ग हैं।

कन्हवारा-कटनी से ९ मील पर है। यहां पुराने इमारतों के खण्डहर दो-तीन मील तक मिलते हैं।

कारीतलाई—कटनी से ३० मील दूर है। यहां प्राचीन मन्दिरों के ध्वंसावशेष हैं जो किसी समय बड़े नगर होने का प्रमाण देते हैं।

कूम्ही—सिहोरा से १० मील पर दर्शनीय स्थान है। यहां हिरन नदी की सात धाराएं हो जाने से संतधारे का मेला तिलसंकाति को होता है।

कमोरी--यह गांव कमोर (विंध्या की श्रेणी) की एक चोटी पर बसा है।

जबलपुर—प्राचीन नाम जाबालिपतन हैं। शहर के बीच बीच में पहाडी चट्टानें आगई हैं। अरबी में 'जबल' का अर्थ पहाड़ी होता है। शायद इसीसे उसका नाम जबलपुर रखा गया हो। इस शहर का एक मोहल्ला गढ़ा है जो गोंड़ों की राजधानी थी। निकट की एक पहाड़ी पर मदनमहल राजा संप्रामशाह का बनवाया है। यहां से शहर का सुन्दर दृश्य दिखाई देता है। पास ही जलाशय भी हैं। निकट ही शारदा देवी का मन्दिर, बाजना का मठ, आदि गोंड़कालीन भवनों के खण्डहर हैं। यहां के पुराने किले के स्थान पर आज लार्डगंज बसा है। यह आधुनिक कला का उदीयमान नगर है, जो कि युद्ध-सामग्री के निर्माण, प्राकृतिक स्थित तथा शिक्षण संस्थाओं के कारण महत्त्वपूर्ण हो गया है।

तेवर (त्रिपुरी)—जबलपुर से ८ मील पश्चिम में हैं। कलचुरियों की प्राचीन राजधानी त्रिपुरी को लोग अब तेवर कहते हैं। जहाँ आज भी त्रिपुरेश्वर महादेव विराजमान है। कलाकारों ने उस युग में इस नगर की तुलना इन्द्रपुरी से की थी। ७० वर्ष पूर्व यहां सैकड़ों इमारतों के खन्डहर थे किन्तु मालगुजार ने उनको एक लाख रुपये में ठेकेदारों को बेंच दिया था जिससे पुल और सड़कें बनी थीं। पत्थर ढोने के लिये ट्रालियों का उपयोग किया गया था। यहां की पुरातत्त्व की सामग्री योरप और अमिरका के संग्रहालय में पहुंच गयी हैं।

कोनी—पाटन से ४ मील दूरी पर हिरन नदी के किनारे प्राचीन मंदिरों की पंक्ति, कैमूर के सुरम्य अंचल में दृष्टिगत होती है। यहां का सहस्रकूट चैत्यालय, तथा नंदीश्वर द्वीप की बनावट देखने योग्य है। यह जैनियों का पवित्र स्थल है।

बड़गांव—मुड़वारे से ४९ मील पर है, यहां गुप्तकालीन सोमनाथ का मन्दिर है। निकट में जैन मन्दिरों के खन्डहर हैं।

बहुरीबन्द—सिहोरा से १५ मील दूर है। यहां आज भी बहुत से पुरातन खण्डहर अपनी कहानी सुना रहे हैं। जैनतीर्थं कर शांतिनाथ की मूर्ति १२ फुट ऊंची हैं, जिस पर १२ वीं सदी का लेख अंकित है। यहीं से २ मील पर तिगवां गांव है। यहां भी ३० मंदिरों के खण्डहर हैं, उनमें गुप्तकालीन मन्दिर भी हैं। प्राचीन कलाविदों के लिये यहां आज भी बहुत सी सामग्री प्राप्त हो सकती है।

बिलहरी—मुडवारा से ९ मील पर है। किसी समय में इस नगर का घेरा २४ मील में रहा होगा। यहां अनेकों मन्दिर थे जो अब खण्डहर हैं। पटपरे पर जो शिवमन्दिर है, लोग उसे "कामकन्दला" का महल कहते हैं। "काम-कन्दला" की कहानी साहित्य में मिलती हैं। मुगल काल में यहां का पान प्रसिद्ध था।

भेडाघाट—नर्मदा के किनारे जबलपुर से १३ मील पर है। कहते हैं कि यहां भृगु ऋषि का आश्रम था। यहां पर नर्मदा बड़ी-बड़ी संगममंर की कोई १० फुट ऊंची चट्टानों को काट कर बही है। नर्मदा का प्रसिद्ध प्रपात घुंआधार है, जिसे देखने के लिथे विदेशों के लोग भी भेड़ाघाट पहुंचते है। यहां नर्मदा दो पहाड़ी के बीच से बहती है जिसे किसी समय में बंदरकूद गया था, तबसे लोगों ने उसका नाम 'बंदर कूदनी' रख दिया। उसके आगे घार इतने सकरे स्थानों से बही है, कि लोगों ने जनेऊघारा नाम रख दिया। धुंआधार के समीप एक पहाड़ी पर कलचुरीकालीन



जलावतरण, पचमढ़ी



ऑकार-मान्धाता के प्रसिद्ध "ऑकारेश्वर-मन्दिर" का एक दृश्य



अन्तर भिरुपुर में अने अनापना का वह अमिन का पनरावृत रखे हुए







महस्त्र धारा (नर्मदा) मंडला



रामनगर का प्राचीन किला



शिव मन्द्रि, नोहटा



पार्वती परमेञ्बर, रतनपुर

" चौंसठ जोगनी " का मठ है। यह मठ गोलाकार है, और ७९ खण्ड हैं, जिनमें देवियों की मूर्त्तियां हैं और पदस्थल में नाम भी खुदा है। एक कोने पर गौरीशंकर का प्रमुख मन्दिर है। यह गांव महंत हरदेवपुरी को माफी में दिया गया था।

रूपनाथ—सिहोरा से १९ मील तथा बहुरीबन्द से २ मील पर है। यहां शिव पंचीलगी मन्दिर है। उसे रूपनाथ कहते हैं। यहां के ३ कुन्डों में सदैव पानी भरा रहता है। तिल संक्रान्ति पर यहां मेला लगता है। यहीं के चट्टान पर सम्राट अशोक का एक लेख अंकित है, जो ईस्वी सन् से २३२ वर्ष पूर्व का है।

### सागर जिला

सागर जिले में प्रगैतिहासिक अवशेष केडलारी, गड़ी, मोरीला, देवरी, बहुतराई, बुरखेरा, बुरधाना, मोर, दमोह, बुरचेंका और संप्रामपुर में हैं। एरन में प्राचीन गगराज्य के सिक्के मिले हैं। यहां शातवाहन, हूणवंशी, तोरमानशाह, गुप्तकालीन शिलालेख, स्तंभ और मूर्त्तियां हैं। इसुरपुर, देवरी बरगांव, रीठी, सज्या, सागर, कानो- इावारी, कुन्डलपुर, नांदचांद, नोहटा, बांदकपुर, मदनपुर, सकौर, सिमरा, आदि ग्रामों में कलचुरि शिल्पावशेष हैं। गोंडकालीन सभ्यता के स्मारक करेनेलगढ, खुरई, गरोला, गौरझामर, जर्यासहनगर, देवरी, दुगह, नरयावली, पिठो-रिया, बरेठा, बरोदिया कलां, बिनैका, विलेहरा, मालथोन, रमना, रेहली, सानोदा, हीरापुर, इटौरा, कनवारा, गुगरा, जटाशंकर, सिगोरगढ़, तेजगढ़, नरसिहगढ़, पंचमनगर, पूरनखेड़ा, बालाकोरी, मरियाडोह, राजनगर, रामनगर, रातगीर, आदि के दुर्ग हैं। गढ़पहरा और गढाकोटा के दुर्ग दांगी राजाओं के स्मारक हैं। मुसलमानी शासन का प्रभाव कंजिया, खिमलासा, गढ़ौला, धामोनी, मरियाडोह, राहतगढ़, शाहगढ़ के किले और अध्य इमारतें प्रकट करती हैं।

एरन—सागर से ४६ मील पर जिले का सबसे पुरातन ग्राम है, जिसका पुराना नाम '' ऐरिकिन '' था। यहां पर विविध समय की पुरातत्त्व सामग्री है। यहां पर गुप्त संवत् १९१ का एक सतीचीरा है और भारत के अन्य सतीचीरों से पुराना है।

कंजिया—सागर से ६९ मील पर है। यहां का किला शहजू बुन्देला ने बनवाया था। यहां पर सन् १६४१ की ईदगाह है।

विमलासा—सागर से ४१ मील पर मुगलकालीन नगर है। संस्कृत शिक्षा का भी केन्द्र था।

गढ़ाकोटा--सागर से २८ मील पर ऐतिहासिक स्थान है।

देवरी--सागर से ४० मील पर सुखचैन नदी पर रामगढ़ था जिसे अब देवरी कहते है।

धामोनी—सागर से २९ मील पर है। मुसलमानी युग में जिले का प्रमुख नगर था। प्रसिद्ध मुगल सरदार अबुल फजल के गृरु बालजतीशाह यहीं पर रहते थे।

बान्दा--सागर से २० मील पर है। यहां जैनियों के मन्दिर हैं।

राहतगढ-सागर के पश्चिम में २५ मील पर यह नगर है।

सागर—जबलपुर से ११४ मील पर है। यहां का प्रसिद्ध तालाब लाखा बंजारे ने खुदवाया था जिसके किनारे यह नगर बसा है। यह राज्य पेशवा की जागीर में था। आधुनिक समय में भी यह उन्नतिशील नगर है।

कुन्डलपुर—दमोह से १८ मील दूरी पर है। यहां कुंडलाकार पहाड़ी है, जहां जैनियों के ५७ मन्दिर हैं। इसमें एक मन्दिर में महावीर की मूर्ति १२ फुट ऊंची है। वर्धमान मंदिर के सामने वर्धमान सागर तालाब है। यह जैनियों का सांस्कृतिक स्थल है।

जटाशंकर—हटा से ८ मील वायव्य में एक मुसलमान शैली का किला है। किले के बाहर ११-१२ वीं सदी की कुछ मूर्तियां खण्डित पड़ी है। निकट ही नाले पर एक छोटासा शिवजी का मन्दिर है, जिसमें बस्तवली का निम्न पद अंकित है:—

> माणिक शोभ विशाल अति, स्वामि बली शिवभाल। सेवक शंभुनाथ के, तुम बल्तेश—दयाल।।

बरुतवली १८५७ के गदर में शाहगढ़ के राजा थे।

दमोह—जबलपुर से ६५ में लपर हैं। कहते हैं कि नल की रानी दमयंती ने इसे बसाया था। एक प्रशस्ति के अनुसार उसका पुराना नाम "दमनकपुर" था। सिंगोरगढ—दमोह से २८ मील पर है, कहते हैं कि यहां का किला राजा बेनु ने बनवाया था। यहां के लेख में किले का "गर्जिसह दुर्ग " था, जिसका प्राचीन नाम गौरीगढ था। यों तो दमोह जनपद श्री गौरी कुमारिका क्षेत्र कहलाता था। रानी दुर्गावर्ता यहां पर भी रहा करती थी।

हटा—दमोह के उत्तर में २४ मील पर सुनार नदी के तट पर है। यहां मगलशाह पीर की दरगाह है। १७ वीं सदी में हटेसिह ने यहां पर किला और चण्डी का मन्दिर बनवाया था।

#### मण्डला जिला

इस जिले में कुकरमठ, रामनगर और मण्डला प्रमुख स्थान हैं।

कुकरमठ--डिडोरी से ९ मील पर है, यहां एक पुरातन शिवमन्दिर है। यहां का दृश्य दर्शनीय है।

मण्डला—जबलपुर से २४ मील पर हैं । लोग कहते हैं कि उसका पुराना नाम "माहिष्मित " था, पुरातत्त्व-विद् के निगहम के अनुसार उसका नाम महेश्वरपुर था । यहां नर्मदा का फैलाव और सहस्त्रधारा दर्शनीय है । एक किव कहता है—

महिषासुर की भूमि सो—माहिष्मत को राज। परशुराम की प्रिय पुरी—धर्म भूमि सुखसाज।। सहसबाहु याम्हत भयो—देवि नर्मदा धार। बहु बौरानौं नहिं पायो—सहसवार बलपार।। राजगोंड को गढ किला—राजेश्वरी शुकवास।। माहिष्मित पश्चिम दिशा—जोजन तीन सुद्र। है सुखद त्रिपुरी नगर—भूमि बडी रणशूर।।

रामनगर—मण्डला नगर से १० मील पर नर्मदा के किनारे गढा-मण्डला के गोंड राजाओं की राजधानी थी। यहीं पर राजगोंड राजाओं की वंशावली प्रशस्ति है। घने जंगल में नर्मदा के किनारे होने से स्थानदर्शनीय है।

## होशंगाबाद जिला

इस जिले के उमिर्या, झांसीघाट, झलई, तामिया, पचमढी, बरमानघाट, बूढीमाई, भृतरा, हीशंगाबाद, सोन-भद्र, आदि स्थानों के प्रागैतिहासिक अवशेष और चित्रान्वित गव्हरों की प्रचुरता है। खिडीया, हरदा और जमुनिया में प्राचीन मुद्राएं मिली है, जो कुषाण और गुप्त काल की है। हंडिया, सोहागपुर, बागरा, जोगा, चवरपांठा, चौरागढ, घिलवार और बचई के गोंड कालीन दुर्ग प्रसिद्ध हैं।

पचमढी—प्रदेश के दर्शनीय स्थानों में मुख्य है। पिपरिया स्टेशन से ३१ मील दक्षिण में पहाडियों पर बसा है। तापमान और अंचाई की दृष्टि से पचमढी अन्य प्रान्तों के पर्वतीय नगरों से तुलना नहीं कर सकता किन्तु प्राकृतिक दृश्यों की विपुलता, जल प्रपानों की मुन्दरता के कारण उसका एक अपना स्थान है। यहां के दर्शनीय स्थानों की संख्या सान पर पहुंचती है। यहां पर सातपुड़ा का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ समुद्रतल से ४४ सौ फुट अंचा है, यहां में सूर्यास्त और सूर्योदय का दृश्य बड़े ही मनोरम दिखते हैं। धूपगढ़ के बाद दूसरे पहाड़ पर प्रसिद्ध महादेव की गुफा है, जहां शिवरात्रि में मेला लगता है। इससे भी अंचा स्थान चौरागढ़ है, यात्री भगवान शिव को प्रसिद्ध शम्त्र तिश्चल अपण करने है। इनके अतिरिक्त देखने के योग्य कई प्रपात है। नगर के समीपस्थ जटाशंकर, पांडव गुफाएं और छोटे महादेव भी दर्शनीय स्थान है। यहां पर प्रागतिहासिक काल के गुहा चित्र कई स्थानों में मिलने हूं। ग्रीष्म काल में मध्यप्रदेश के धनिक और शासनकर्त्ती यहां आकर रहने है।

सोहागपुर—होशंगाबाद से ३२ मील पर पलकमती के किनारे हैं। लोग कहते है कि यहां बाणामुर रहता था। उसकी पुत्री उपा के नाम से अब तक यहां एक तलाई ''उपातलाई '' कहाती है। यहां भोंसलों के समय में एक टकसाल थी।

हंडिया—हरदा नगर से १३ मील पर हैं, फकीर हंडियाशाह ने इस ग्राम को नर्मदा के तट पर बसाया था। मुगलों के समय बुरहानपुर जाने का मार्ग (दिल्ली से) यही से था। नर्मदा के दूसरे तट पर प्रसिद्ध सिद्धनाथ का मन्दिर है।

हरदा—होशंगाबाद से ६० मील पर प्रसिद्ध नगर और व्यापारिक केन्द्र है ।

होशंगाबाद—नागपुर से १८५ मील दूर नर्मदा के किनारे पर मालवाके हुशंगशाह ने इसे बसवाया था। यहां की आदमगढ पहाडी पर प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकारी भी है। नर्मदा के किनारे जानकी सेठानी के द्वारा बनवाये घाट दर्शनीय है।

गाड़रवारा--नरसिंहपुर से २२ मील पर है। इस नगर का पुराना नाम गड़रियाखेरा है।

चौरागढ—गाड़रवारा से २० मील पर गोंडों का प्रसिद्ध किला चौरागढ है। प्राचीन काल का यह रमणीय नगर अब जंगल के रूप में परिवर्तित हो गया है। राजा संग्राम के समय में उसका नाम चौकीगढ था। सतपुड़ा की श्रेणी पर यह किला बनवाया गया था, जहां जल का भी सुपास था।

नर्रासहपुर—नृसिंह के मन्दिर के कारण इस नगर का नाम नर्रासहपुर रखा गया था। यह मध्य-रेल्वे का स्टेशन हैं, जबलपुर से ४२ मील पर हैं।

बरहटा—नरसिंहपुर से १४ मील पर है। यहां की प्राचीन मूर्त्तियाँ योरोप के कई स्थानों में यात्री लोग उठा-कर ले गये हैं। यह प्राचीन काल में पुरातन नगर था।

बरमानघाट—नर्मदा और बदरेवा का संगम यहां पर हुआ है। मकर सन्क्रान्ति पर बडा मेला लगता है। नर्मदा के मध्य में एक पहाडी टापू है, जहां पांच कुण्ड भी हैं।

### निमाड जिला

असीरगढ—बुर्हानपुर से १४ मील पर निमाड का प्रसिद्ध किला है। उसकी ऊंचाई ८५० फुट है। सन् १३७० में आसा नामक अहीर ने उसका निर्माण किया था। यहां सर्व वर्मन की एक मुद्रा मिली है। यहां हिन्दू और मुगलकाल की प्रशस्तियां हैं। यह किला दृढता में अपना सानी नहीं रखता। उसकी दीवालें ३० फुट उंची, नीचे मदान से आरम्भ होकर उच्च शिखरों तक चली गई हैं। प्राकृतिक घाटियां स्वाभाविक रूप से सुरक्षित किये हुये हैं। इसके अंदर पहुंचने के लिये दो ही मार्ग हैं—इनमें से मुख्य दक्षिण-पश्चिम की ओर है, जो कि उंची सीढियों से सात द्वारों को पार करता हुआ किले में प्रवेश करता है। अंतिम द्वार सत दरवाजा कहलाता है। वह २५ फुट उंची दोहरी दीवालों से सुरक्षित हैं। किले के सबसे उपर कई तालाब हैं जिस से किले के लोगों को जल कष्ट नहीं होता था। दुर्ग के अन्दर प्राचीन शिवमन्दिर भी हैं। इसके अन्दर एक ऐसा गहरा कूप है, जिसका सम्बन्ध गुप्त द्वार से हैं, जहां से किले के बाहर गुप्त रूप से जाया जा सकता है। यहां के द्वारों पर मुगल सम्राटों के लेख भी हैं।

खन्डवा—जिले का मुख्य नगर जवलपुर से २६३ मील दूर है। यहां चार तालाब और कुछ प्राचीन मन्दिर हैं। प्रशस्तियों से पता चलता है कि सन् ११२८ में यहां नगर था।

बुर्हानपुर—स्वन्डवा से ४२ मील पर तापी नदी के तट पर बसा हुआ है। सन् १५०० में फारुकी वंश के मुलतान ने बुरानु हीन औलिया के नाम से यह नगर बसवाया था। फारुकी वंश के सुलतानों की यह राजधानी थी। ताप्ती के दूसरे तट पर जैनाबाद है। मुगलों के समय में यह नगर दक्षिण सूबे की राजधानी थी। यहां जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब सम्प्राट भी शासक रूप में रहे हैं। उस समय में दिल्ली के बाद दूसरा यही मुख्य नगर गिना जाता था। मुगल कालीन यहां कई इमारतें हैं। नगर चारों ओर से परकोटे से घिरा हुआ है। इस नगर का जल प्रबंध दर्शनीय है, ताप्ती नदी की अन्तर धारा को तीन स्थानों पर छेडा गया और तीन कूपों के द्वारा ऊपर लाने का यत्न किया गया है, जिनको सुख भंडारा कहते हैं। मूल भंडारा और चिन्ताहरण नामक अन्तरवर्तीय जलाशय बुर्हानपुर के उत्तर में ५ मील पर बने हुये हैं और वे नगर की सतह से १०० फुट ऊंचे हैं। इन्हीं से नगर में भूमि के नीचे नीचे नीलियों द्वारा जल पहुंचाया जाता था। यह प्रसिद्ध नगर मुगल काल में इन बातों के लिये प्रसिद्ध था:—

चार चीज अहत तोहफये बुर्हान । गर्द, गर्म, गद ओ गुरिस्तान ॥

मान्धाता—स्वन्डवा से ३२ मील पर नर्मदा के किनारे दर्शनीय स्थान है। सत्ययुग में सूर्यवंशी राजा मांधाता-ने यहीं पर शंकर को प्रसन्न करने के लिये तपस्या की थी। यहां ओंकारेश्वर का प्रसिद्ध मन्दिर है। हिन्दुओं का पवित्र स्थान—१३ ज्योतिर्लिगों में हैं। यहां के मन्दिरों में सिद्धनाथ मन्दिर देखने योग्य है। पर्वी पर यहां हजारों यात्री आते हैं। लोग मांधाता का पुराना नाम, माहिष्मती, कहते हैं। मांधाता नर्मदा के दक्षिण तट पर एक द्वीप के रूप में बसा हुआ है। ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर उसकी शोभा बढाते हैं। दक्षिण के द्वीप को शिवपुरी कहते हैं और दक्षिण तट पर ब्रम्हा और उत्तर तट पर विष्णु के नगर कहते हैं। यहां की पहाड़ियां वास्तव में "ओंकार" के आकार की दिखाई देती हैं।

## बैतूल जिला

बैतूल जिले के अन्तर्गत् खैरी, गोपालतलाई, झापल, धानोरा, नागझिरी, भोपाली, लालवाडी, में गुफाएं और नौगांव, भोंडियाकाफ में प्रागैतिहासिक गव्हर हैं। यहां निम्नलिखित स्थानों में किले हैं—अटनेर, आमला, खेर**ला,** भैंसदेही। गुप्त और राष्ट्रकूट वंश की प्रशस्तियां तिवरखेड, पट्टन, बैतूल और मुलताई में मिली हैं।

खेरला—बैतूल से चार मील पर प्रसिद्ध दुर्ग है। उसका प्राचीन नाम खेटकपुर रहा होगा।

बैतूल-जिले का मुख्य नगर है।

भोपाली—बैतूल से १८ मील पर है। यहां की पहाडियों में २-३ गुफाएं हैं। एक गुफा में शिव की मूर्ति हैं, जिसके ऊपर पानी की बूंद टपकती हैं। यह मूर्ति मुख्य द्वार से २० फ़ुट के फासले पर है। दूसरी गुफा में पार्वती की मूर्ति है और तीसरी गायकोठा कहलाती हैं।

मुक्तागिरी—बैतूल से ६९ मील दूर बैतूल जिले में है, किन्तु उसका वर्णन हमने अमरावती जिले में दे दिया है क्योंकि वह स्थान अचलपुर से समीप है।

मुलताई--ता ती नदी का यह उदगम स्थान है। यहां एक कुन्ड बना है जिसे पवित्र माना जाता है।

### छिन्दवाड़ा जिला

विचो शे—-छिन्दवाडा से ४७ मील पर है—यहां शेख फरीद की दरगाह है। यहां का वट वृक्ष इतना फैला हुआ है कि जिसकी छाया में ५०० घोडे वांधे जा सकते है।

छिन्दवाडा—नागपुरसे ८१ मील पर वसा है। इस गांव का बसाने वाला रतन रघुवंशी था। यह जिला अरण्यमय होने से यहां कुछ व्यापार अवश्य होता है।

देवगढ—-छिन्दवाड़े से २४ मील पर गोंड वंश की राजधानी थी। गोंडकालीन दुर्ग, महल, द्वार, नौवतखाना आदि के खन्डहर दिखाई देते हैं—अब तो यह स्थान सतपुडा का अरण्यमय भाग हो गया है।

नीलकंठी---छिन्दवाड से १४ मील पर है--जहां कई मन्दिरों के खन्डहर हैं--एक स्तंभ पर १० वीं सदी के राष्ट्र कट वंशी कृष्ण का उल्लेख हैं।

छ्यारा—सिवनी से २२ मील पर जवलपुर रोड पर वैनगंगा के किनारे बसा है। नदी के तट पर गोंडकालीन राजा रामसिह का किला बना हुआ है।

लखनादौन—सिवनी से ३८ मील पर है । यहां पर प्राचीन मन्दिर और इमारतों के भी अवशेष मिलते हैं । इस नगर का बसाने वाला लखन कुंबर था ।

सिवनी---नागपुर से ८० मील पर है। यहा व्यापार का अच्छा केन्द्र है। यह जैन केन्द्र भी है और यहां क्षत्रियों के सिक्के भी मिले है।

#### बालाघाट जिला

इस जिले के तिरोडी, बालाघाट, राघोली, लांजी आदि स्थानो में वाकाटक, शैल और यादव वंश की प्रशस्तियां मिली हैं। भीर गांव में एक हेमाड शैली का मन्दिर है। लांजी, मोनसार और हट्टा में किन्ने भी है। यह जिला अरण्यमय होने मे बालाघाट, हट्टा, वारामिवनी और कटंगी व्यापार के साधारण केन्द्र हैं। दर्शनीय स्थानों में बहर और लांजी हैं।

बालाघाट--नागपुरमे १०३ मील पर है--जिले का सदर मुकाम है।

बैहर—बालाघाट मे २० मील दूर घनी अरण्यमय पहाडी पर साधारण कस्वा है। यहां के दो मन्दिर पुराने हैं किन्तु पर्वतीय मार्ग का दृश्य देखने योग्य तथा आखेट के लिये योग्य स्थल है।



शिवरीनारायण (बिलासपुर) के मन्दिर



सुप्रसिङ जैन-तीर्थ-मुक्तागिरि के मन्दिर



शिव मन्दिर, पाली



वीरशाह का मकबरा, चांदा



नाषी का किनाए, राजधाट, बरहानपुर



पठान दरवाजा, चांदा



विष्णु मन्दिर, जांजगीर



धुआंधार (नर्महा) भेड़ाघाट



जैन मन्दिर आरंग

लांजी—बालाघाट से ३८ मील पर पुराना नगर हैं। सन् १९१४ की एक प्रशस्ति से पता चलता है कि यहां का किलेदार रतनपुर राज्य का मान्डलिक था। सारंगढ राज्य के पूर्वज यहीं पर रहते थे। किले में सबसे पुरातन मन्दिर महामाया का है। पास ही में कोटेश्वर महादेव का भी मन्दिर प्राचीन है। मराठों के समय में लांजी जिले का प्रमुख नगर था।

## रायपुर जिला

इस जिले में आरंग, कुर्वई, खरियार, देववलोद, तुरतुरीया, खलारी, खैरताल, नारायणपुर, बोरमदेव, राजिम, रायपुर, सिरपुर, आदि स्थानों में जैन देवालय, शरभपुर वंश, पाण्डुवंश, नलवंश और हैहयवंश की प्रशस्तियां, ९ वीं सदी के बौद्ध अवशेष, मुद्राएं आदि पुरातत्त्व की सामग्री मिली हैं। कुरुग, कागडीह, गढफुलझरी, गिमपुरी, डमरू, दौण्डी, सरथा, भाकरा और सोरार में दुर्ग हैं। सिहावा में मध्ययुगीन गुफा, सोनाभीर में वृताकार शवस्थान हैं।

आरंग—महानदी के तट पर रायपुर से २२ मील पर सुन्दर-सुन्दर मन्दिरों एवं तालाबों से परिपूर्ण नगर है। बागेश्वर का जैन मन्दिर दर्शनीय है।

खलारी--रायपुर से २८ मील पर है। जिसका प्राचीन नाम "खलवाटिका" था।

चम्पाझर—राजिम से ६ मील पर चंपाझर को लोग अब चंपारण्य कहते हैं। पुष्टि मार्गी वैष्णव कहते हैं कि यहां वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था—इसी कारण से वैष्णवों का एक मन्दिर बन गया है जिसके कारण दूर दूर के वैष्णव आते हैं। यहीं पर पुरातन चम्पकेश्वर महादेव का मन्दिर हैं। माघ में मेला भी लगता है।

तुरतुरिया—रायपुर से ५० मील पर हैं। लोग कहते हैं—यहां वाल्मिक ऋषि रहते थे। यहां के प्राकृतिक झरने को लोग सुरसरी गंगा कहते हैं। समीप ही बौद्ध धर्म की पुरातन मूर्तियां भी मिली हैं।

देवकोट--सिहावा से ८ मील पर महानदी के तट पर है-यहां ४ छोटे पुरातन मन्दिर हैं।

धमतरी—रायपुर से ४६ मील दूर है। यहां पर रामचंद्र का मन्दिर दर्शनीय है। जान पडता **है कि मन्दिर** में लगी हई सामग्री सिरपुर से लायी गयी है।

बंगोली—रायपुर से १८ मील पर सतनामी सम्प्रदाय के गुरु घासीदास की समाधि है। माघ में यहां हजारों सतनामी दर्शनार्थ आते हैं।

राजिम—रायपुर से २९ मील पर महानदी के तट पर है। प्राचीन काल में यहां बहुत से मन्दिर थे किन्तु अब ९ प्रमुख मन्दिर हैं—जिनमें राजीवलोचन प्रमुख हैं। पैरी और महानदी के मध्य में कुलेश्वर का मन्दिर है इस मन्दिर के चारों ओर परकोटा हैं—जिसकी ऊंचाई १६ फुट हैं—उसके द्वार पर निम्न दो वाक्य लिखे हैं:—

जाहि व्यापे अंब छूटत शिवगिरि गहि रहो। जगतराऊ तहां खम्ब सम्भु सुखासन तहां रहो।

राजीवलोचन का मन्दिर पुरातन काल में राजिम तेलिन से मूर्ति लेकर जगतपाल राजाने बनवाया था। (१२वीं सदी) यहां पर एक प्रशस्ति भी लगी हुई है।

रायपुर—छत्तीसगढ का प्रमुख नगर है और अब प्रदेश का एक व्यापारिक केन्द्र है। यहाँ १४ वीं सदी का हटकेश्वर मन्दिर है। यहां भी हैहयवंश का राजा राज्य करता था—उसका महल और किले के निशान बने हैं—समीप ही महामाया का मन्दिर है। नगर के बाहर विशाल दूधाधारी का मठ और मन्दिर है। आधुनिक समय में भी यह नगर सभी दृष्टि से प्रगति के पथ पर है।

रुद्री—धमतरी से २ मील पर कांकेर के राजवंश की पुरातन राजधानी थी। यहां पर सतनामी संप्रदाय के एक गुरु रहते थे, जिसके कारण माघ में मेला लगता है।

सिरपुर—महानदी के तट पर राजिम से ४० मील पर बीरान मौजा है। यहां के ध्वंसावशेष से जान पडता है कि यह नगर १० मील में फैला हुआ था। लोग उसका पुराना नाम सवरीपुर कहते हैं। यहां गंधेश्वर और लक्ष्मण के सोमवंशकालीन मन्दिर आज भी खड़े हैं। कहते हैं कि महाभारत के प्रसिद्ध वीर अर्जुन का पुत्र बबुवाहन यहीं पर रहता था। सरकार की और से यहां खुदाई का कार्य आरंभ किया गया है—जिसके कारण पुरातत्त्व की सामग्री प्रचुर मात्रा में मिली है।

सिहावा—रायपुर से ७६ मील पर हैं। कहते हैं कि यहां शृंगी ऋषि का आश्रम था। यहां के कर्णेश्वर मन्दिर में एक प्रशस्ति हैं। (शके १११४) यहां माघ में मेला भी लगता हैं।

i :

### दुर्ग जिला

दुर्ग जिले के अर्जुनी स्थान में प्रागैतिहासिक अवशेष हैं। वालोद में मध्ययुगीन देवालय तथा कन्हीभायर, काबराहा, चिरचोरी, मजगहां और सोरर गांवों में दृत्ताकार पुरातन शव स्थान हैं। दुर्ग में सातवाहन और वाकाटक वंश की प्रशस्तियां मिली हैं और डोंडी तथा घमघा के किले प्रमुख हैं। खैरागढ, राजनांदगांव, कवर्षा और छुईखदान पुरानी रियासतें नवीन विधान के अनुसार इस जिले में सम्मिलित कर ली गयी हैं।

दुर्ग—जिले का सदर मुकाम है। इस नगर का पुराना नाम शिवदुर्ग है। इस नगर से थोडी दूर पर सरकार एक बृहत फौलाद का कारखाना स्थापित कर रही है, जिसके कारण यह नगर औद्योगिक केन्द्र-स्थल वनेगा।

## बिलासपुर जिला

इस जिले के अकलतरा, अडभार, अमोदा, कुगडा, कोटगढ, कोनी, कोसगई, घोटिया, जांजगीर, पाली, डैकोनी, तुम्मान, पारगांव, पेंडरवा, पौनी, विलाईगढ, भगोंड, मलार, महामदपुर, लाफा, सरखों, रतनपुर, सिवरीनारायण, खरोद, सोनसारी आदि विविध ग्रामों में हैहय-वंश के सिक्के प्रशस्तियां और मंदिरादि प्राप्त हैं। कोटमी, अजिमरगढ, अडभार, पेंडरा, बच्छौद, बिलाईगढ आदि स्थानों में पुराने दुर्ग हैं। बूढीखार में शातवाहन-कालीन लेख मिला है और कोरबा की गुफा देखने योग्य हैं।

कोटगढ—अकलतरा नगर से ३ मील पर है। दुर्ग के पूर्व द्वार पर महामाया की मूर्ति है जहां पुराने जमाने में नर-बिल दी जाता थी।

चांपा—यह व्यापार का केन्द्र हैं। स्टेशन पर २ मील पर प्रसिद्ध पीथमपुर महादेव का स्थान हं जहां प्रतिवर्ष शिवरात्रि पर मेला लगता है।

तुम्मान—बिलासपुर से ६० मील दूर है। हैहयवंश की पुरानी राजधानी पहाडियों के मध्य में है। पहाडियों के मध्य में होने से इस स्थान को तुम्मान-खोल कहते हैं, जहां अब १६ गांव बसे हैं। तालाब भी अनेकों हैं, जिनके १२६ नाम लोग आज भी बताते हैं। यहां के सतखन्डा महल के पास पुरानी मूर्तियां और मन्दिरों के खंडहर मिलते हैं।

पाली—बिलासपुर से २७ मील पर हैं। यहां के प्रमुख तालाव के किनारे कई प्राचीन मन्दिरों के खंडहर हैं फिर भी एक-दो ऐसे मंदिर हैं, जिनकी कला देखने और अध्ययन करने योग्य है। इन मन्दिरों का निर्माता जाजुल्लदेव था।

विलासपुर—जिले का सदर मुकाम अरपा नदी के किनारे हैं। चार सदी पूर्व यहां की बिलासा ढीमरी प्रसिद्ध थी। सन् १७७० में मराठों ने इसे नगर का रूप दिया था।

रतनपुर—विलासपुर स्टेशन से १६ मील पर दर्शनीय नगर है। यहां के खंडहर आज भी प्रकट करते हैं कि वास्तव में यह नगर दक्षिण कोशल की राजधानी के योग्य है। सन् १८१८ तक यह छत्तीसगढ की राजधानी थी। यहां कई प्रशस्तियां और सिक्के मिले हैं। यह नगर ६० पारों में विभक्त था। यहां का प्राचीन किला बादलमहल कहलाता है। समीप ही एक पहडिया पर बिवाजी भोंसले द्वारा बनवाया हुआ रामचंद्र का मन्दिर है जो "रामटेक" कहलाता है। यह रामटेक नागपुर के निकट रामटेक की ही नकल है। प्रसिद्ध महामाया मन्दिर के निकट ही जन धर्म की कई मूर्तियां हैं। यहां पर लगभग छोटे मोटे ३०० तालाब हैं और कई प्राचीन मन्दिरों के खंडहर स्थित हैं जिनके अवलोकन से नगर की प्राचीनता और विशालता का आभास मिल जाता है।

सिवरीनारायण — बिलासपुर से ३९ मील पर महानदी के किनारे पर बसा है। यहीं पर जोंक नदी महानदी से आकर मिली है। लोग उसका नाम "सिवरी आश्रम" बतलाते हैं। यहां पर नारायण का मन्दिर प्रसिद्ध है जिसे "शवर" राजा ने बनवाया था। चन्द्रचूड़ेस्वर के मन्दिर में सन् ११६५ का एक लेख लगा हुआ है। माघ में यहां मेला लगता है। यहां से २ मील पर खरोद ग्राम है जहां पर हैहय-वंश द्वारा निर्मित शिव मन्दिर है।

## रायगढ़ जिला

मध्यप्रदेश की कुछ रियासतों को जोड़कर यह जिला बनाया गया है। प्रागैतिहासिक-कालीन बहुतसी सामग्री इस जिले में मिली है। प्रदेश के चित्रित गह्नरों (Rock shelters with painting) में रायगढ नगर के निकट काबरा पहाड तथा सिगनपुर के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनको देखने के लिये देश-देशान्तरों के लोग यहां पहुंचा करते हैं। सित तहसील में गुंजी नामक स्थान में कुमार वरदत्त का लेख है जो सातवाहन काल का है, उसका समय ईसवी सन की दूसरी शताब्दि हैं।

### बस्तर जिला

इस जिले का सदर मुकाम जगदलपुर हैं। सन् १९४७ के पूर्व यहां का शासन ककातीय वंशी राजाओं के आधीन था। यह जिला अरण्य और पहाड़ों से व्याप्त हैं जहां के अरण्यवासी आज भी जंगल में मंगल कर रहे हैं। जगदलपुर में दंतेश्वरी देवी का मन्दिर पुरातन हैं; यह देवी राजवंश की कुलदेवी है। प्रत्येक विजयादशमी के दिन बड़े समारोह के साथ देवी का छत्र विशाल रथ पर निकाला जाता है। इस अवसर पर विराट मेला लगता है जिसमें कि सहस्रों की संख्या में समस्त वस्तर के नर-नारी एकत्रित होते हैं।

चित्रकूट प्रपात—जगदलपुर से २४ मील दूर सघन वन्य प्रदेश में इंद्रावती नदी उच्चगिरि-श्रृंग से नीचे गहन खालें में १५० फुट की ऊंचाई से गिरती है। इस प्रपात का घर-घर स्वर बहुत दूर तक सुनाई देता है। प्रपात जितना ऊंचा है, उतना ही चौड़ा भी है। उसकी जलराशि का विपुल विस्तार और प्रपात का सौंदर्य जितना विराट है, उतना ही वह मनमोहक है। प्रपात से नीचे गिरता हुआ जल सहस्रों घाराओं में विभक्त हो जाता है तथा एक रजत-पट का सुजन करता है जिस पर इन्द्र-धनुष का रंगीन दृश्य सदा खेलता रहता है।

जगदलपुर पहुंचने का मार्ग रायपुर से मोटर द्वारा है।

### राष्ट्रीय तीर्थ वर्धा

मध्यप्रदेश के ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राकृतिक स्थलों के अतिरिक्त आधुनिक काल में वर्धा नगर ने, महातमा गांधीजी के निवास के कारण देशव्यापी महत्त्व प्राप्त कर लिया है। हमारे प्रदेश के प्रसिद्ध दानी और नेता स्वर्गीय श्री जमनालाल जी बजाज ने साबरमती आश्रम के समान आश्रम स्थापित करने के उद्देश्य से महात्माजी से प्रार्थना की कि वे वर्धा को अपना केन्द्र बनावें। पहले-पहल उनके बहुत आग्रह करने पर वापू ने आचार्य विनोबा भावे को वर्धा भेजा और उन्होंने यहां पर सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। इसके बाद वापू जी भी बीच-बीच में आकर यहां रहने लगे। बजाज जी ने ग्रामोद्योग संघ के लिये अपना बगीचा प्रदान किया और यहां मगनभाई गांधी की स्मृति में मगन वाड़ी की स्थापना हुई। इसी स्थान पर सन् १९३५ में मगन संग्रहालय के विशाल भवन का निर्माण किया गया जहां कि समस्त देश के विभिन्न प्रांतों से ग्रामोद्योग की वस्तुओं का अपूर्व संग्रह एकत्रित किया गया। इनमें सबसे प्रधान वस्त्र-व्यवसाय है जिसे पुनरुजीवित करने के लिये महात्मा जी ने चरखे को ग्रामोद्योग रूपी सौर मंडल का सूर्य बनाया था। इस कारण वस्त्र-व्यवसाय से संबंधित सामग्री उसकी प्रारंभ से अंत तक समस्त प्रकृयाओं तथा उसके ऐतिहासिक भौगोलिक तथा आर्थिक महत्त्व को सिद्ध करने वाले तथ्य और अंक संग्रहीत किये गये हैं।

सन् १९३० में जब महात्मा जी यह प्रण करके सावरमती आश्रम से निकल पड़े कि वे स्वराज्य प्राप्ति के पहले नहीं लौटेंगे तब श्री बजाज जी की प्रार्थना को उन्होंने स्वीकार किया कि वे वर्घा ही को अपना केन्द्र बनायें। उनके स्थायी रूप से रहने के कारण विधायक संस्थाओं की उन्नति होने लगी और महिलाश्रम, हिन्दुस्थानी प्रचार सभा, गोसेवक चर्मालय आदि की स्थापना हुई। पहले महात्मा जी ने सत्याग्रह आश्रम (जहां आज महिलाश्रम स्थापित हैं) और फिर मगनबाडी को अपना निवास बनाया। जब उन्होंने सन् १९३६ में नगर को छोडकर ग्राम निवास कर ग्राम सेवा करने का निश्चय किया तब सेवाग्राम का उदय हुआ। उसके साथ सेवाग्राम का निर्माण होते ही अखिल भारतीय चरखा संघ, तालीमी संघ, कस्तूरबा स्मारक औषधालय का निर्माण हुआ।

महात्मा जी के प्रभाव से वर्घा में अन्य संस्थाओं की भी स्थापना होने लगी। हिन्दुस्थानी तालीमी संघ की नीति से मतभेद होने के कारण हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अन्तर्गत राष्ट्रभाषा प्रचार सभा की स्थापना हुई और विस्तृत हिन्दी नगर बस गया। विनोवा जी की प्रेरणा से दत्त ग्राम में महारोगी सेवा मंडल के अन्तर्गत कुष्ट आश्रम की स्थापना हुई। श्री वजाज जी ने अपना अंतिम समय गो-सेवा में लगाने का निश्चय कर गो पुरी का निर्माण किया और वहीं रहने भी लगे। सन् १९४४ में कस्तूरबा राष्ट्रीय निधि की स्थापना वजाजबाडी मे की गई। महात्मा जी के निधन के बाद उनके सिद्धांतों का अध्ययन करने के लिये गांधी ज्ञान मंदिर की स्थापना हुई तथा विधायक कार्यों की संस्थाएं सम्मिलत होकर सर्व सेवा संघ की स्थापना हुई।

श्री बिनोवा जी ने ग्राम स्वावलम्बन और समग्र ग्राम सेवा की दृष्टि से पवनार आश्रम की स्थापना की जो कि वर्घा के समीप पौनार नदी के किनारे स्थित हैं। इस स्थान पर कुछ प्राचीन मूर्तियां निकलीं जिनमें से विष्णु भगवान् की सुन्दर मूर्ति मगन संग्रहालय में स्थापित हैं। भरत और राम की भेंट की दूसरी सुन्दर मूर्ति तथा हनुमानजी की मूर्ति पौनार ही में स्थापित हैं। भरत-राम भेंट की मूर्ति वहुत ही भावपूर्ण है। इस प्रकार वर्घा नगर और उसके आसपास जन संस्थाओं के रूप में बापू की पावन स्मृति और उनके प्रवर्तित आंदोलनों का इतिहास विधायक संस्थाओं के रूप में स्रक्षित हैं जो कि राष्ट्रीय दृष्टि से मध्यप्रदेश के लिये सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है।

इन सब ऐतिहासिक, धार्मिक, प्राकृतिक और राष्ट्रीय स्थलों के कारण मध्यप्रदेश का सिर गौरव से उन्नत है। 5-A

# भारतीय संस्कृति में मध्यप्रदेश का स्थान

### श्री शिवदत्त जानी

भारतीय संस्कृति अपने मौलिक रूप में देशकाल में अवाधित है और उसका विकास विश्व-जनीन सनातन सिद्धांतों पर हुआ है। इसके विकसित रूप में इसे भारतीय संस्कृति न कहते हुये मानव संस्कृति कहना अधिक उपयुक्त व युक्तिसंगत होगा। फिर भी मानव जीवन के विकास में भौगोलिक परिस्थितियों का अमिट सम्बन्ध रहा है। इसी तथ्य के आधार पर यह कहा जा सकता हैं कि प्राकृतिक व भौगोलिक दृष्टि से भारतवर्ष सांस्कृतिक विकास के उपयुक्त ही देश है। अत्यंत प्राचीनकाल से ही इस देश के मुसभ्य व सुमंस्कृत निवासियों ने एक अदितीय देश-काल से अपरिवाधित संस्कृति का विकास किया। यहां हमें इतिहास विशारदों के विभिन्न विवादों में नहीं पड़ना है जिनके अनुसार भारत में संस्कृति के आदि-प्रणेना आर्य, सुमेर निवासी या द्रविड थे। यहां केवल इतना ही अभीष्ट है कि प्रकृति देवी की लाड़ली भारतभूमि अत्यंत प्राचीनकाल से ही सांस्कृतिक विकास की कीड़ा-स्थली रही है।

भौगोलिक परिस्थित के कारण ही, भारतभूमि सस्य-श्यामला रहती है। यहां रोटी का सवाल विलकुल जिटल नहीं हो सकता, यदि कोई वाहरी शिक्त यहां न रहे। प्राचीनकाल में यही हाल था; अन्न, वस्त्र वहुत ही सरलता से मिलते थे। इसीलिये यहां के निवासी जीवन के अन्य पहलुओं पर भी अच्छी तरह से विचार कर सके। जीवन, मरण, जीव, ब्रह्म, जगत् आदि सम्बन्धी प्रश्न उन्हें क्षुत्र्ध करने लगे। परिणामतः इस दिशा में अथक प्रयत्न किये गये, जिनको हम उपनिषद् आदि धार्मिक ग्रंथों में देख सकते हैं। इन्हीं प्रयत्नों के परिणामस्वरूप पुनर्जन्म, ब्रह्म, जीव, योग आदि पारलौकिक तत्त्वों व सिद्धांतों को समझा गया। भारतीय संस्कृति में जो पारलौकिक जीवन को महत्त्व दिया गया है, उसका यही कारण है। इस प्रकार भारतीय संस्कृति दार्शनिक भूमि पर स्थित है। यहां के निवासियों ने जीवन के हरेक अंग को विकसित किया। अन्न, वस्त्रादि के सरलता से मिलने पर, वे आलसी व निकम्मे नहीं बने, किंतु उन्होंने अपने आर्थिक, सामाजिक आदि जीवन को अधिक सुंदर, व्यवस्थित व सुसंगठित बनाया। इस प्रकार मानव हित को सामने रखकर एक सुंदर सर्वागीण संस्कृति का विकास हुआ जिसका प्रचार विदेशों में भी किया गया।

भारत की भौगोलिक परिस्थित ने उसके सांस्कृतिक विकास में पूरी सहायता दी है। प्राकृतिक दृष्टि से भारत के तीन विभाग किये जा सकते हैं, जैसे—उत्तरीय मैदान, दक्षिण की उच्चसमभूमि व दक्षिण भारत। प्राचीन काल से ही उत्तरीय मैदान सांस्कृतिक विकास व राजनैतिक परिवर्तनों का केंद्र रहा है। अर्थों ने इसी में अपनी संस्कृति को विकसित किया, वह वह साम्प्राज्य स्थापित किये व यहीं से दक्षिण पर साम्प्राज्य जमाया। दक्षिण की उच्चसमभूमि के दोनों सिरों पर पूर्वी व पश्चिमी घाट पहाड़ हैं व विध्याचल से तुंगभद्रा तक इसका विस्तार है। यह भाग उत्तरीय मैदान के समान उपजाऊ नहीं है। इसके मध्यभाग में घना जंगल है जो कि आजकल मध्यप्रदेश के बैतूल, भण्डारा, वालाघाट, मण्डला आदि जिलों में स्थित है। प्राचीनकाल में यह "महा-कान्तार" कहलाता था जिसका उल्लेख समुद्रगुप्त के स्तंभ लेख में किया गया है। इस भाग ने भी प्राचीन भारत के राजनैतिक व सांस्कृतिक विकास में अपना हाथ बटाया था। चंद्रवंशी ययाति के ज्येष्ठ पुत्र यदु ने यही पर राज्य स्थापित कर अपना वंश चलाया था। राष्ट्रिक, आंघ्र, वाकाटक, चालुक्य, राष्ट्रकट आदि राजवंशों ने यहां राज्य किया व भारतीय संस्कृति के विकास में अपना हाथ बटाया। दक्षिण भारत में प्राचीनकाल से ही पांड्य, चोल, केरल आदि राज्य स्थापित हुये थे। सांस्कृतिक दृष्टि से तो यह भाग भी अत्यंत ही प्राचीनकाल से भारत का एक अविकल अंग बन गया था।

भारतीय संस्कृति पर भौगोलिक व आलोचनात्मक दृष्टि से विचार करने पर यह स्पष्ट होता है कि उसका विकास समूचे भारत से सम्बन्धित है। फिर भी भारतीय संस्कृति के विकास में मध्यप्रदेश का क्या स्थान रहा है यह भी विचारणीय हो जाता है। विघ्याचल के दक्षिण में भारतीय संस्कृति के दक्षिण में भारतीय संस्कृति के विकास का इतिहास एक पहेली रूप है। फिर भी वैदिक व पौराणिक साहित्य की सहायता से इस सम्बन्ध में कुछ जानकारी प्राप्त की जा सकती है। शर्याति के वंशज व भृगु के वंशजों ने पश्चिम भारत में सांस्कृतिक विकास किया। विध्याचल

विविध-सण्ड ६९

के दक्षिणवर्ती प्रदेश में जहां की विश्वामित्र के शाप से उनके ५० पुत्र आंध्र, पुलिन्द, मुितव आदि के रूप में जंगली बन गये थे; कदाचित् सर्वप्रथम अगस्त्य मुिन ने प्रवेशकर ऋषियों के आश्रम के रूप में स्थान स्थान पर भारतीय संस्कृति के केंद्र स्थापित किये थे जिसका सुंदर चित्रण वाल्मीिक रामायण में किया गया है। कदाचित् इसी समय हमारे मध्यप्रदेश ने सर्वप्रथम भारतीय संस्कृति के दर्शन किये हों। इसके पश्चात् भी इस भू-भाग में भारतीय संस्कृति का विकास उत्तरोत्तर होता ही रहा। इस विकास के परिणामस्वरूप मध्यप्रदेश ने भी भारतीय संस्कृति के विकास में अपना पूरा हाथ बटाया है।

भारत के सांस्कृतिक इतिहास में मध्यप्रदेश का अपना स्थान है। उत्तर भारत व दक्षिण भारत के मध्य में स्थित होने से यहां पर विभिन्न सांस्कृतिक स्रोतों के सम्मिलन से भारतीय संस्कृति ने अपने परिपक्व व पूर्ण विकसित रूप को प्राप्त किया। यद्यपि वैदिक साहित्य में इस भू-भाग का कोई उल्लेख नहीं आता फिर भी वैदिक साहित्य व उसके अगों व उपांगों के विकास में इस भू-भाग में बसनेवाले विद्वान् ऋषियों का महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। यजवेंद व उसकी आप-स्तंबादि विभिन्न शास्त्राओं के अध्ययन, अध्यापन के केंद्रों को संचालित करनेवाले ऋषि व मृनि यहां के वनों में अपने अपने आश्रम बनाकर रहते थे। दक्षिण भारत में वैदिक साहित्य व संस्कृति का विकास यहीं से हुआ था। वैदिक काल के पश्चात भी इस भ-भाग ने भारत के सांस्कृतिक विकास में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान सुरक्षित रखा था । उत्तरोत्तर सांस्कृतिक विकास के परिणामस्वरूप उत्तर व मध्य भारत में विभिन्न सांस्कृतिक केंद्र विकसित हुये थे यथा--कृरु-पांचाल, कोशल, गौड, अवन्ती, लाट, विदर्भ, महाराष्ट्र आदि । इन केंद्रों का विशिष्ट सांस्कृतिक जीवन रहता था । इनका साहित्य, इनकी शैली, इनकी काव्यकलादि विशेषताओं से परिपूर्ण थीं। हमारे मध्यप्रदेश की स्थिति ऐसी है कि यहां इन केंद्रों में से कितने ही केंद्रों का मिलन होता है। उत्तर की ओर अवंती, कोशल, पूर्व में कलिंग, पश्चिम की ओर लाट, महाराष्ट्र व दक्षिण पश्चिम की ओर विदर्भादि सांस्कृतिक केंद्र स्थित थे। वाकाटकों व गुप्तों द्वारा राजनैतिक एकता प्रदान किये जाने के पूर्व राजनैतिक दिष्ट से इस भ-भाग का कोई विशेष महत्त्व नहीं था। किंत्र वैदिक काल के पश्चात अपूर्व सांस्कृतिक विकास के युग में विभिन्न सांस्कृतिक क्षत्रों के केंद्र बनने का सौभाग्य इसे अवश्य प्राप्त हुआ। क्लिंग व कोशल के गुरुत्व व गांभीर्य, अवंती के सौष्ठव, लाट के माधुय, महाराष्ट्र के ओज व विदर्भ के प्रसाद आदि सांस्कृतिक व साहित्यिक गणों को प्राप्त करने का सौभाग्य इसे प्राप्त हुआ था । इस प्रकार विभिन्न सांस्कृतिक केंद्रों का यहां सम्मिलन होने से हमें इस भ-प्रदेश में इस सम्मिलन के परिणामस्वरूप एक नये जीवन के दर्शन होते हैं। साहित्य, कला, धर्म, दर्शनादि की दर्षिट से भी हमे वैविध्य व वैचित्र्य के दर्शन होते हैं। इस वैविध्य व वैचित्र्य को हम कुछ अंशों में आज भी देख सकते है। 🌣 मध्यप्रदेश के उत्तरीय भाग में मालवा व उत्तरप्रदेश, पश्चिमी व दक्षिणी भाग में महाराष्ट्र, व पूर्वीय भाग में उड़ीसा के रहन-सहन, भाषा, कला आदि का प्रभाव स्पष्टतया दृष्टिगोचर होता है । भिन्नत्व में अभिन्नत्व के दर्शन करना यह भारतीय संस्कृति की पूर्वाजित परम्परा है । इसी परंपरा के अनसार मध्यप्रदेश के भ-भाग ने, यद्यपि वह उस समय राजनैतिक एकता के सूत्र में बंधा नहीं था, विभिन्न सांस्कृतिक केंद्रों के सम्मिलन द्वारा सांस्कृतिक एकत्व के दर्शन किये और भारतीय संस्कृति के विकास में अपना हाथ बटाया ।

संस्कृत साहित्य के आलोचनात्मक अध्ययन से भारत के मांस्कृतिक इतिहास मं मध्यप्रदेश के इस महत्त्वपूर्ण स्थान का स्पप्ट पता चलता है। वंदिक काल से ईसा की प्रथम शनाब्दी तक भारतीय सस्कृति, धर्म, दर्शन, काब्य, कलादि के विकास के द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था को प्राप्त हो चुकी थी। इसी परिपक्व अवस्था के समय मध्यप्रदेश को भी भारतीय संस्कृति में अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। उत्तर भारत व दक्षिण भारत का सांस्कृतिक मिलन तथा भारतीय संस्कृति के विभिन्न विकास केंद्रों का सम्मिलन यहीं पर संभव था। यही कारण है कि इस भू-भाग ने व इसके प्राकृतिक सौन्दर्य ने अच्छे-अच्छे किव-हृदयों को प्रेरणा प्रदान की। किवकुलगुरु कालिदास ने जो कि संभवतः ईसा के पूर्व प्रथम शताब्दी में हुये, इसी भू-भाग से अपने उत्कृष्ट काव्य "मधदून" के लिये प्रेरणा प्राप्त की। हिमालय-वर्ती अलकापुरी से निष्कामित यक्ष ने प्राकृतिक सौन्दर्य से परिपूर्ण रामिगरी आश्रम (नागपुर के पास रामटेक) में शरण ली। उसने वहां से मेघ के द्वारा अपनी पत्नी के लिये संदेश भेजा। मेघ को अलकापुरी का मार्ग बताने के प्रसंग पर किवश्रेष्ठ ने रामिगिर आश्रम, मालक्षेत्र, आग्नकूट, रेवा आदि मध्यप्रदेश के विभिन्न स्थान, नदी, पर्वतों का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। किव के मध्यप्रदेश सम्बन्धी भौगोलिक ज्ञान से पता चलता है कि उसने इस प्रदेश में भी अपने जीवन का कितना ही समय व्यतीत किया होगा। यदि इम मन्तव्य को मान लिया जाय तो यह कहा जा सकता है कि भारतीय संस्कृति, काव्य व कला के महान् पुरस्कर्ता व प्रतिनिधिस्वरूप किवश्रेष्ठ कालिदास को मध्यप्रदेश ने अमूत्य प्रेरणा प्रदान की है।

ईसा की चतुर्थ शताब्दी में भारत में गुप्त साम्राज्य का सूत्रपात हुआ, जो कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास में सुवर्ण युग माना जाता है । इसी समय मध्यप्रदेश व उसके निकटवर्ती भृ-सागों में वाकाटकों की सत्ता स्थापित थी । इतिहास-कारों ने गुप्तों व वाकाटकों के परस्पर सम्बन्ध पर अभी पर्याप्त प्रकाश नहीं डाला है किंतू शिला, ताम्प्रादि लेखों तथा तत्कालीन मुद्राओं के द्वारा उस सम्बन्ध को अच्छी तरह समझा जा सकता है। इन दोनों साम्राज्यों में वैवाहिक सम्बन्ध था व दोनों ही सांस्कृतिक विकास के मार्ग में अग्रसर हुये थे । जहां तक मध्यप्रदेश का सम्बन्ध है, हम यह कह सकते हैं कि वाकाटक युग सांस्कृतिक विकास का सूवर्ण युग था। इसी युग में घर्म, दर्शन, साहित्य, कला, विज्ञान आदि की उन्नति अपनी चरम सीमा को पहुंच चुकी थी। इस युग में पौराणिक धर्म का विस्तार व प्रचार हुआ था। पौराणिक देवताओं के उपलक्ष में विभिन्न स्थानों में सुंदर-सुंदर मंदिर बनाये गये थे। उनमें से कुछ आज भी विद्यमान् हैं और मध्यप्रदेश की वास्तुनिर्माण कला का परिचय देते हैं। ६ ठी शताब्दी पश्चात् के उत्तर भारत के मंदिरों के जो दो विभाग किये जाते हैं, उसमें से उत्तर-पूर्व विभाग से सम्बन्धित मंदिर मध्यप्रदेश के सोहागपूर, अमरकंटक व छत्तीसगढ आदि स्थानों में हैं। इसी प्रकार के मंदिर जगन्नाथपुरी, भुवनेश्वरादि में भी हैं। इनकी विशेषता यह है कि इनके शिखरों का आधार चतुर्भेज आकार का होता है । किंतु कोण अंदर की ओर कमान बनाते हये ऊपर जाकर गोलाकार बनाते हैं। ये मंदिर तत्कालीन धार्मिक व सांस्कृतिक विकास का स्पष्ट परिचय देते हैं। ये विद्या के केंद्र रहते थे जहां वेदपाटी ब्राह्मण वेदाध्ययन, यज्ञादि धार्मिक कृत्य किया करते थे । इस कार्य में राज्य की ओर से भूमि का दान देकर पर्याप्त आर्थिक सहायता भी दी जाती थी । वाकाटकों व गुप्तों के प्राचीन लेखों से यह बात प्रामाणित हो जाती है । साहित्य के क्षेत्र में इसी युग के विकास के परिणामस्वरूप मध्यप्रदेश ने संस्कृत साहित्य को भवभूति व भारवी जैसे उत्कृष्ट कवि प्रदान किये। भवभूति के "मालतीमाधव" व "उत्तररामचरित" में व भारवी के "किरातार्जुनीय" में जिस काव्य-कला के दर्शन होते हैं उसके द्वारा हम इन कवियों के हृदय व मानस को निर्माण करने का श्रेय मध्यप्रदेश को ही दे सकते हैं।

ईसा की ५ वीं शताब्दी के उत्तरार्ध व ६ ठी के पूर्वार्ध में हूणों के जो आक्रमण हुये और जिन्होंने गुप्त साम्प्राज्य को छिन्न-भिन्न कर दिया उनका प्रभाव मध्यप्रदेश पर भी पड़े बिना नहीं रहा। तोरमाण व मिहिरकुल इन दो बड़े नेताओं ने भारत के बहुत बड़े भू-भाग पर अपना आधिपत्य जमा लिया और अपने आतंक से जनता को भयभीत कर सांस्कृतिक जीवन को भय में डाल दिया। इन्हीं के दूसरे भाइयों ने इतना आतंक जमाया कि "हूण" नाम दुष्ट, निर्दय व राक्षस का पर्यायवाची बन गया। ये ही दुष्ट, निर्दय व राक्षसी हूण तोरमाण व मिहिरकुल के नेतृत्व में मध्यप्रदेश के सागर जिले में पहुंचे तब मध्यप्रदेश की सांस्कृतिक प्रेरणा से प्रभावित होकर भारतीय संस्कृति की शरण ली व उन्होंने शैवमत स्वीकार किया। सागर जिले के "एरण" गांव में तोरमाण व मिहिरकुल के स्तंभ-लेखों से इस मंतव्य के लिये स्पष्ट प्रमाण मिलता है। इस धर्म-परिवर्तन के पश्चात् हूणों ने धीरे-धीरे शांतिपूर्ण नागरिकों के रूप में जीवन व्यतीत करना सीख लिया। इन में से कुछ हूण रघुवंशी क्षत्रिय के रूप में आज भी इलाहाबाद जिले में पाये जाते हैं और विस्नोई आदि के रूप में मध्यप्रदेश के होशंगाबाद जिले में पाये जाते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जिस कार्य को योरोप की संस्कृति नहीं कर सकी उसी को सांस्कृतिक विकास के केंद्र मध्यप्रदेश ने किया।

जब उत्तर भारत में हर्ष साम्राज्य विकसित हो रहा था उस समय नर्मदा के दक्षिणवर्ती प्रदेश में चालुक्य सत्ता का विकास हुआ था। हर्ष को पुलिकेशिन द्वितीय से हार मान कर नर्मदा नदी को अपने साम्राज्य की दक्षिण सीमा मानना पड़ा था। इस प्रकार ईसा की ७ वीं शताब्दी में मध्यप्रदेश चालुक्य राज्य का अविकल अंग बन गया। इसके परिणामस्वरूप चालुक्य राज्य के सांस्कृतिक विकास का लाभ इसे भी हुआ। सांस्कृतिक विकास की दृष्टि से इस समय बहुत से परिवर्तन हुये। बौद्ध मत की अवनित प्रारंभ हो गई थी। हिंदू व जन धर्म उत्कर्ष की ओर थे। यज्ञादि से सम्बन्धित कर्मकांड का अच्छा विकास होने लगा। इस सम्बन्धी ग्रंथ भी लिखे जाने लगे। पुराणों में विणित हिंदू धर्म का स्वरूप अधिक लोकप्रिय होने लगा व विष्णु, शिवादि पौराणिक देवताओं के कितने ही भव्य मंदिर वनाये गये। इस प्रकार चालुक्य युग में भी मध्यप्रदेश का सांस्कृतिक विकास उत्तरोत्तर वृद्धि को ही प्राप्त होता गया।

चालुक्य युग के पश्चात् ८ वीं शताब्दी में मध्य व उत्तर भारत में एक प्रकार की राजनैतिक अराजकता छा गई थी। इसके कारण सांस्कृतिक विकास की गित कुछ अवरुद्ध हो गई। इस युग में मध्यप्रदेश का भू-भाग विभिन्न राज्यों में वंट गया था। इस राजनैतिक उथल-पुथल के कारण मध्यप्रदेश के सांस्कृतिक विकास का स्पष्ट पता नहीं चलता। किंतु इस युग के भग्नावशेषों के आलोचनात्मक अध्ययन से तत्कालीन धार्मिक व सांस्कृतिक विकास का कुछ ज्ञान अवश्य होता है। मध्यप्रदेश के जवलपुर, छत्तीसगढ़ादि विभागों में इस युग का परिचय देनेवाले कितने ही

भग्नावशेष हैं, जहां के टूटे-फूटे मंदिरों में से कितनी ही प्राचीन मूर्तियां प्राप्त हुई ह। उनके आलोचनात्मक अध्ययन से तत्कालीन वास्तुनिर्माणकला व मूर्तिकला के विकास का पता चलता है। इसके पश्चात् जब भारत में मुस्लिम आक्रमणों का आरंभ हुंआ और मुस्लिम सत्ता धीरे धीरे पैर जमाने लगी उस समय मध्यप्रदेश भी उसके प्रभाव से बच नहीं सका। मध्यप्रदेश के पश्चिमी व दक्षिणीय भाग पर १४ वीं व १५ वीं शताब्दी में फारुखी वंश का राज्य स्थापित हुआ जिसका केंद्र स्थान बुरहानपुर था। उस समय मध्यप्रदेश का यह प्राचीन नगर विश्व-विख्यात था। यहां के व्यापार व व्यवसाय ने अन्तराष्ट्रीय रूप घारण किया था। कितने ही विदेशियों ने इसे अपना केंद्र बनाया था। हिंदू-मुस्लिम संघर्ष व संसर्ग के परिणामस्वरूप इस नगर ने सामन्जस्यपूर्ण एक सुंदर सर्वग्राही संस्कृति को जन्म दिया। यहां की सुप्रसिद्ध जामा मस्जिद में आज भी अरवी लेख के नीचे संस्कृत लेख वर्तमान है जिसमें ज्योतिष-शास्त्र व धार्मिक मन्तव्यों के अनुसार मस्जिद के निर्माणादि का वर्णन है। इसी स्वास्थ्यप्रद वातावरण में अकबर के सेनापित व परम मित्र अब्दुल रहीम खानखाना ने अपने जीवन का कितना ही समय विताकर भारतीय संस्कृति क संस्कृत साहित्य की सेवा की। इस साहित्य निर्माता पर भारतीय संस्कृति की कितनी गहरी छाप पड़ी थी, यह तो रहीम के काव्य का कोई भी विद्यार्थी जान सकता है।

सारांश में यह कहा जा सकता है कि भारतीय संस्कृति के विकास में मध्यप्रदेश का महत्त्वपूर्ण स्थान है। भारतीय संस्कृति के विकास के विभिन्न युगों के दर्शन इस प्रदेश ने किये व उनसे प्राप्त सांस्कृतिक प्रेरणा को ओत्मसात किया। ओंकार, मान्धाता, मालखंड, कौण्डिन्यपुर, रामटेक, तेवर (त्रिपुरी) आदि यदि आज भग्नप्राय अवस्था में छोटे-छोटे प्रामों के रूप में हैं फिर भी वे उस गौरवान्वित अतीत की स्मृति दिलाते हैं, जब मध्यप्रदेश ने सांस्कृतिक प्रेरणा प्राप्त कर विभिन्न सांस्कृतिक केंद्रों का अपने में एकीकरण किया।

# संस्कृत साहित्य में मध्यप्रदेश के कतिपय पक्षी

### श्री करुणाशंकर दवे

दुमारे प्रान्त पर प्रकृति की विशेष कृपा है। अन्य नैसर्गिक धन के साथ वनस्पित तथा वन से सम्बन्धित पशु-पक्षी रूपी सम्पत्ति भी हमको पर्याप्त मात्रा में मिली है। भारत के सारे पक्षी ८६ वंशों में विभाजित किये गये हैं। इनमें से ६० से अधिक वंशों के अन्तर्भूत ४०० से अधिक जाति-उपजाित के पक्षी मध्यप्रदेश में पाये जाते हैं जो हमारे वन, नदी, तालाव, उपवन और नगरों को सुशोभित करते हैं। हमारी प्राचीन सभ्यता में पिक्षयों को काफी ऊँचा स्थान प्राप्त था। ऋषि अभिमन्यु के आश्रम पर पहुँचने पर स्वयं श्रीकृष्ण उनसे पूंछते हैं कि आश्रम के पशु-पक्षी कुशल तो हैं। \* पक्षी-प्रेम का अनुभव हमें अपने साहित्य में पद-पद पर होता है। इसका एक उत्तम और अत्यन्त प्राचीन उदाहरण हमें ऋग्वेद में प्राप्त होता है। किपजल (गोरा तीतर) हमारे प्रान्त में बहुधा खेतों के आसपास तथा छोटे घास के जंगलों में रहता है। अतएव, कृषि से इसका सम्बन्ध अतिशुभ माना गया है। नीचे दिये गये सुक्तांश में सहृदय ऋषि अएने आश्रम के निकट इसकी हर्षध्विन सुनकर इसको सप्रेम आशीर्वाद देते हैं:—

> मात्वा श्येन उद्वधीन्मा सुपर्णो मात्वा विदद् इयुमान् वीरो अस्ता । पित्र्यामन् प्रदिशं कनिकदत् सुमंगलो भद्रवादी वदेह ।।

> > 2-82-5 11

"हे मंगल सूचक (पक्षी), तुझको न तो क्येन वा सुपर्ण मारे और न कोई धनुर्धारी। यहां दक्षिण दिशा में उच्च स्वर से हमारे भावी कल्याण की वात कह"।

वृक्षों और पक्षियों के नित्य सम्बन्ध को सूचित करते हुए नारद जी एक महान् शाल्मिल (सेमर) वृक्ष का अभि-नन्दन करते हैं:---

इदंच रमणीयं ते प्रतिभाति वनस्पते यदिमें विहगास्तात रमन्ते मुदितास्त्विय ॥ एषां पृथक् समस्तानां श्रूयते मधुरस्वरः पुष्पसंमोदनेकाले वाशतां सुमनोहरम् ॥

म. भा. १२-१५४-१७-१८।।

"हे वनपति, तेरी यह बात हमको वडी भली लगती है जो ये प्रमुदित पक्षी तुझमें रमण करते हैं। वसन्त-ऋतु में जब तु फूलता है तब इन सब के मधुर स्वर अलग-अलग सुनाई पडते हैं"।

वसन्त में सेमर का वृक्ष रक्तवर्ण मधुपूर्ण पुष्प-कटोरियों से भर जाता है और नाना प्रकार के मधुलोलुप पक्षी—शकरखोरे, सारिकाए, भुजंग, भृंगराज इत्यादि गुजायमान भौरे तथा मधुमिक्खयां इस पर इकट्ठा होते हैं और उन सब का कलरव अत्यन्त मनोहर होता है। इसी दृश्य का उपरोक्त इलोकों में वर्णन है।

हुद हुद नाम का एक सुन्दर चोटीदार पक्षी हमारे प्रान्त में होता है जो बहुधा गीली हरित भूमि पर अपने जोड़े के साथ चलता-फिरता देखने में आता है। इसको अपने डिंभ तथा नवजात शावकों से अत्यन्त प्रेम होता है। यहां तक कि यदि कोई इसकी मादा को घोंसले से निकालने का प्रयत्न करे तो उसके हाथ अक्सर उसकी पूंछ या दूसरे पर ही आते है क्योंकि मां घोंसले की पेंदी को अपने पंजों से जकड़ लेती है। यह बात प्राचीनों को भलीभांति मालूम थी और उन्होंने इसका नाम पुत्रिया रख दिया। इसकी मधुर पुकार पु-पु-पु-पु-पु-पु के अनुरूप होती है। नर्मदा के उत्तर तट पर शिव सम्प्रदाय का शुक्ल तीर्थ नाम का एक आश्रम था। उसके आस पास बोलनेवाले पुत्रिय पक्षियों की शिवभक्तों से तुलना करते हुए किव ने पक्षी के नाम तथा स्वर का सामंजस्य वड़ी सुन्दरता के साथ किया है:—

पुत्र पुत्रेति वाशंने यत्र पुत्रप्रिया खगाः । यथा शिवप्रिया शैवाः नित्यं शिव शिवेतिच । । स्क. पु. कौ. खण्ड ॥ मध्यप्रदेश में अनेक प्रकार की बुलबुल होती हैं। इनमें से दो को कनेरा बुलबुल कहते हैं। दोनों देखने में सुन्दर तथा बैठक में रोबदार। एक के कान का भाग सफेद और तुरेंदार चोटी सामने की ओर मुडी हुई, दूसरे की चोटी नोकदार खडी और कर्ण स्थान पर चोंच के कोने से लगाकर फूल की पंखुरियों के समान सफेद और लाल रंग के कुछ पर होते हैं, मानों उसने दुरंगे पुष्प का कर्णाभरण पहिन रखा है। वृहत्संहिता में इसको श्रीकर्ण और रामायण में पुष्पावतंसक कहा है। अशोकवाटिका के वर्णन में महाकवि वाल्मीकि ने इनको विशेष स्थान दिया है:——

निष्पत्र शाखां विहगैः कियमाणामिवासकृत् । विनिष्पतिद्भः शतशःचित्रैःपुष्पावतंसकैः ॥ ५-१५-७.

भावार्थ.— अशोक वाटिका में सैकडों सुन्दर पुष्पावतंसक उडते फिरते थे और जिस शाखा पर जा बैठते उसे वह ऐसा ढंक देते कि मानों इसमें पत्ते हैं ही नहीं। यह दृश्य हनुमान जी ने कई बार (असकृत्) देखा।

जलाशयों से आहार प्राप्त करनेवाले पक्षियों में से एक सफेद चील (शंख चिल्ल) भी है जो महाकोशल के तालाबों पर मंडराती हुई अक्सर दिख जाती हैं। इसकी देह कुंकुम-वर्ण तथा सिर, गर्दन और छाती सफेद होती हैं। संस्कृत में इसे क्षेमंकरी कहते हैं। एक वार शिव जी अपने आश्रम से हिमालय की सैर करने चल पड़े। लौटने में विलम्ब होने से पार्वती जी के मन में कुछ शंका उत्पन्न हुई। उन्होंने तुरन्त क्षेमंकरी का रूप धारण किया और आकाश में चक्कर लगाकर उन्हें ढूंढ़ निकाला, अप्सराओं को मार भगाया और शिव जी को घर ले आई। तब से क्षेमंकरी का दर्शन विघ्न का नाशक और शुभ का सूचक हो गया। कथा के अन्त में इसके नमस्करण का मंत्र भी पद्मपुराण में दिया हैं:—

कुंकुमारक्त सर्वागि कुन्देन्दु धवलानने। सर्व मंगलदे देवि क्षेमकरि नमोस्तु ते ॥ सुष्टि खण्ड अ. ५३.

महाकि भवभूति की जन्मभूमि विदर्भ में हैं। अपने नाटकों मे जिन्होंने जिन पिक्षयों का उल्लेख किया है वे सव केवल एक चकोर को छोड़कर, मध्यप्रदेश में मिलते हैं। उनमें वंजुल और पूर्णिका दो ऐसे होते हैं जिनका पता टीका-कारों को अभीतक नहीं लगा। वंजुल वह खिदर वर्ण छोटी-सी पनडुब्बी है जो तालाबों में रहती और किनारे पर उगनेवाले जल वेतस (वंजुल), गोंदला इत्यादि घने पौघों में अपना घोंसला वनाती हैं। इसी कारण उसको वजुल का नाम दिया गया है। उसका स्वर हल्का तथा मघुर होता है और अनेक पक्षी अक्सर एक साथ बोलते हैं। शंवूक को दंड देने के निमित्त जब रामचन्द्र जी फिर से जनस्थान गये तव उन्हें फिर से पहिले देखे हुए दृश्यों का पुनःस्मरण हुआ और गोदावरी के शांत जल में कीडा करते हुए वंजुल पिक्षयों तथा उनके निवासस्थान अर्थात् जलवेतस के घने समूहों को देखकर वे सहसा कह उठे—

आमन्जु वन्जुल रुतानि च तान्यमूनि। नीरन्घ्र नीर निचुलानि सरित् तटानि॥ उत्तररामचरित, २-२३

"अहो! यह हैं वन्जुलों के मधुर स्वर और वही निविड निचुलादि पौधों से आवृत नदी तट"।

रामायण में भी वंजुल पक्षी का निर्देश इसी जनस्थान के वर्णन में मिलता है— सरितं वापि संप्राप्ता मीनवंजुल सेवितां (३-६१-१६) इसी काण्ड के ६९ वें सर्ग में वंजुल के बड़े भाई वंजुलक के प्रखर स्वर का वर्णन आता है। अनेक जलपक्षियों के साथ वंजुल फिर से विणत है (४-१३-८)। अतएव भवभूति ने भी राम को वंजुल का स्मरण कराया है, परन्तु पीछे के साहित्यिक वंजुल पक्षी को भूल गये और भ्रमवश किव को मूल 'वंजुल स्तानि' को 'वंजुल लतानि' में बदल दिया जिससे वे वंजुल का अर्थ अशोक कर सकें। परन्तु इस ओर ध्यान ही न दिया कि अशोक पंचविटी या जनस्थान के आसपास क्या, वहां से सैकडों मील के भीतर भी नहीं होता। भाग्यवश कुछ हस्तलिखित प्रतियों में शुद्धपाठ 'वंजुल स्तानि' मिलता है जिसे सम्पादकों ने पाद-टिप्पणी के रूप में रख दिया है।

हमारे प्रान्त में नकटा नाम की एक बड़ी बदक होती हैं। सफेद सिर और गर्दन पर काले छीटे, नीली-काली पीठ और सीना सफेद होता हैं। इसे संस्कृत में नासाच्छित्री (नकटी), पूर्णिका अथवा नन्दीमुखी कहते हैं। यह नाम बड़े सार्थक हैं। मदकाल में अर्थात् ग्रीष्म से वर्षा ऋतु के अन्त तक नर बदक की चोंच पर एक जामुन के बरावर काली गठान सी उग आती हैं। तत्पश्चात् लोप हो जाती हैं। मद काल की अवस्था में यह पूरी अथवा बड़ी नाकवाली---पूर्णिका\*, नन्दीमुखी† नासाच्छित्री केहलाती है। अवभूति ने ग्रीब्मेऋतु के मध्यार्द्ध-वर्णैन में इसके आचरण की चर्चा की है:--

तीराश्मन्तक शिम्वि चुम्वनमुखा धावन्त्यपः पूर्णिकाः

—मालती माधव.

"तट की निकटवर्ती भूमि में जो पूर्णिकाएँ अश्मन्तक की फलियों का आस्वादन कर रही थीं वे अब (धूप से त्रस्त होकर) पानी मे पैठ रही है।

हमारे तालाबों पर वनवा (मद्गु) नामका एक जलपक्षी होता है जो पानी के भीतर तेजी से तैर कर वरछी के समान अपनी पैनी चोंच से मछिलयों को भोंकने में अत्यन्त निपुण है। शरीर की वनावट बहुत कुछ जलकौए से मिलती है। परन्तु इसकी पीठ चितकवरी और गर्दन पतली तथा लम्बी होती है। जब पानी में तैरता है तब सांप के समान उसकी केवल गर्दन ही नजर आती है। देखनेवाले को अक्सर सांप का भ्रम होता है। हमारे प्राचीन ऋषि इससे भलीभांति परिचित थ। अश्वमेष में इसे मित्रदेव (सूर्य) का 'पशु' निर्वाचित किया है, क्योंकि जब यह पेट भर मछली खा चुकता है तब किसी अधवूड़े पेड की ठूठ पर धूप में अपने पंख फैला कर बैठा रहता है। इसी दृश्य को कि कुमारदास ने अपने जानकी हरण महाकाव्य में एक सुन्दर उत्प्रेक्षा के रूप में चित्रित किया है। सरोवर के मध्यस्थित वृक्ष के एक तरफ साफ पानी है जिसमें मद्गु शिकार करता है और दूसरी तरफ कमलवन है जिसमें एक हंस विहार कर रहा है। धूप में मुखाने के लिये मद्गु पंख फैलाए ठूठ पर बैठा है। मानों वह हंस को इशारे से कह रहा है—

''सरोवर का इतना भाग (हे, हंस) तेरी कृपा से मेरे ही उपभोग के निमित्त अलग बचा रहें'—

इयत्प्रमाणोऽपि सर प्रदेशः तव प्रसादेन ममास्तु भोग्यः । इत्येष संदर्शयतीव मद्गुः हंसाय, शोषाय विसारितांसः ।। ३-३०

रामायण में सीताजी ने राम की मयर वा हंस से और रावण की मद्गु से तुलना कर के रावण को धिक्कारा है (३-४७-४७; ५६-२०)।

भृंगराज हमारी सुपरिचित भुजंगा (कोलसा, भृंग) जाति के पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। यह न केवल अन्य मधुर भाषी पिक्षयों की सच्ची नकल करने में निपुण है वरन् इसके अपने स्वर भी जोरदार और अत्यन्त मधुर हैं। ऊँच-नीचे स्वरों में सीटियों का ऐसा अद्भुत तांता बांच देता है कि सुननेवाला मुग्ध हो जाता है। अतएव कोई आश्चर्य की बात नहीं कि हमारे पूर्वजों ने सारी पिक्ष-जाति में इसे सर्वोत्तम गायक माना है। अश्वमेध में पैगराज के नाम से इसे वाचस्पति का 'पशु' निदिष्ट किया है। यह हमारे प्रान्त के घने जंगलों में रहता है। श्री मद्भागवत् के किव ने इस की कैसी प्रशंसा की है, देखिए—

पारावान्यमृत‡ सारस चक्रवाक दात्यूह् || हंस शुक तित्तिरि वहिणां यः§। कोलाहलो विरमतेऽ चिर मात्र मुच्दैः भृंगाधिषे हरिकथामिव गायमाने ।। ३-१५-१८.

प्रत्यक्ष में किव कहता है कि जब भृंगराज (भृंगािषप) हरिकीर्तन के समान गान आरम्भ करता है तब पारावतािद पक्षीगण शीघ्र ही चुप हो जाते हैं। परन्तु उसका अभिप्राय यह है कि भृंगराज का गान हम इतने तन्मय होकर सुनते हैं कि दूसरे मधुरवाक् पिक्षयों की ध्वनि हमारे कान पर कुछ भी असर नहीं करती।

कलिवक—कालकण्ठ कलिविक को हिन्दी में दिहयर कहते हैं। भारत के गायक पिक्षयों में इसका स्थान बहुत ऊंचा है, विशेषकर बौद्ध साहित्य में जहां बुद्ध भगवान के मधुर भाषण की तुलना कलिविक के ब्रह्म स्वरों से बार-बार की गयी है। यह गौरैया से कुछ बडा होता है। सिर, पीठ और छाती काली, पूंछ और पंख काले और सफेंद, पूंछ सदा खडी और बैठक शानदार होती है। इस में रूप और गुण दोनों मौजूद हैं ¶ मानों सोने में सुगंध। वसन्त ऋतु में प्रतिदिन उष:काल से ८-९ वजे तक और संघ्या समय ५ से ७ वजे तक किसी ऊंचे वृक्ष की वाहरी टहनी पर बैठकर

गुटिका जम्बु सदृशी गेया नन्दी मुखीति मा ू।। भाव प्रकाश निघण्टु, मांस वर्ग !

 <sup>\*</sup> नासाच्छिन्नी तु पूर्णिका—कल्पद्रुकोश, त्रिकाण्डशेष ।

<sup>†</sup> स्थला कठोरा वृत्ताच यस्याश्चञ्चू परिस्थिता।

<sup>‡</sup> अन्यभृत, कोयल, ँ∥ दात्यूह, पपीहा, । § बहीं, मोर,

<sup>🌒 &#</sup>x27;कर्लावको यथा पक्षी दर्शनेन स्वरेनवा'—ललित विस्तर अध्याय १३.

अपनी मधुर तान सुनाता है। यह हमारे वन, उपवन और नगरों में भी रहता है। प्रभात वर्णन में महाकवि माघ ने कर्लिकों के प्रातः गान के सहयोग से दिशा-देवियों की गाती हुई पनिहारिन युवितयों से सुन्दर तुलना की है—

> वितत पृथुवरत्रा तुल्य रूपैमंयूखैः कलज्ञ इव महीयान् दिग्भिरा कृष्यमाणः। कृत कल कलविकालाप कोलाहलाभिः जलनिधि जल मध्याद् एष उत्तार्यतेऽर्कः।।

> > —सुभाषितावलि, २१८५

भावार्थ—दिशा देवियां कलविकों के मधुर सहगान के साथ, रज्जुवत् प्रसारित किरणों से कलश रूपी महान् सूर्यमण्डल को समुद्र की गहराई से ऊपर उठा रही हैं।

डूबते सूर्य के कषाय वर्ण प्रकाश को देखकर किव अगले श्लोकाई में कलविक के समकालिक गान का स्मरण करता है—

मदकल कलविकी काकुनान्दी करेभ्यः क्षितिरुह शिखरेभ्यो भानुमान् उच्चिनोति।।

—अनर्घ राघव, २,४,५.

भावार्थ—अब सूर्य भगवान वृक्षों की चोटियों से, जिन पर बैठे गानमत्त कर्लिक हर्षध्विन कर रहे हैं, अपने कषाय वर्ण प्रकाश को समेट रहे हैं।

पण्डुक जाति के अनेक पक्षी हमारे प्रांत में होते हैं; उनमें राज पण्डुक (हारीत) सबसे सुन्दर होता है। पीठ और पंख हरे, सिर नीला-भूरा, गर्दन और छाती गहरी, ईंटिया लाल होती है। घन जंगल में रहता है और कभी-कभी रास्ते में अपने जोड़े के साथ चुगता हुआ दिख जाता है। मत्स्य पुराण में प्राचीन वाराणसी के एक बड़े उपवन का वर्णन हैं। उपवन के बीच में कमलों से सुशोभित एक सरोवर है जिसमें हंस कीड़ा कर रहे हैं। तटस्थित मार्ग के दोनों तरफ पुष्पित कदली वृक्षों की पंक्तियां खड़ी हैं। इस मार्ग में मयूर नृत्य कर रहा है और उसके गिराये हुए चन्द्रिका-युक्त पंखों से भूमि सुरंजित हो रही हैं। उपवन में इधर उधर चलते-फिरते अनेक हारीत वृन्द भी उसकी शोभा को विशेष रूप से बढ़ा रहे हैं। देखिए, कितना सुन्दर वर्णन है—

हंसानां पक्षपात प्रचलित कमल स्वच्छ विस्तीर्णं तोयं तोयानां तीरजात प्रविकच कदली वाट नृत्यम् मयूरम्। मायूरैः पक्ष चन्द्रैः क्वचिदिप पिततैः रंजित क्ष्मा प्रदेशं देशे देशे विकर्णं प्रमुदित विलसन् मत्त हारीत वृन्दम्॥

--अध्याय १८०.

क्या हमारे प्रान्त को भी कभी ऐसे ही एकाधिक महान वन-उपवन का सौभाग्य प्राप्त होगा जहां नाना प्रकार के पशु-पश्ची अभयदान की सुरक्षा में सुखपूर्वक रहते हुए हमारे आनन्द तथा ज्ञान की अभिवृद्धि में सहायक हो सकें ?

## मध्यप्रदेश में शिक्षा तथा राज-भाषाओं की प्रगति

### श्री रमाप्रसन्न नायक

किसी स्वतंत्र राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्य और अधिकार भली भांति समझे । इस उत्तरदायित्व का निर्वाह तभी किया जा सकता है जब कि प्रत्येक नागरिक सुशिक्षित हो । स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व, यदि कहा जाए कि इस ओर कोई घ्यान नहीं दिया जाता था, बल्कि उँदासीनता ही बरती जाती थी तो कुछ अतिशयोक्ति न होगी । पिछले डेढ सौ वर्षों से हमारी अधिकांश शिक्षा अंग्रेजी के माध्यमसे ही होती ही रही। राज-भाषा भी अंग्रजी ही रही। फलस्वरूप हिन्दी और प्रांतीय भाषाएं पनपने नहीं पाई। उनका उपयोग केवल ललित साहित्य के क्षेत्र में ही होता रहा। अंग्रेजी को राज्याश्रय प्राप्त होने के कारण वह दिन प्रति दिन फलती फलती रही और दूसरी तरफ हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं से हमारा संबंध अलगसा होता गया । यह राप्ट के सम्मान के सर्वथा प्रतिकृल ही था । इसलिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सभी का ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ। हमारे देश की सर्वतोमुखी उन्निति के लिए, भारत सरकार ने पंचवर्षीय योजना बनाई। योजना के अन्तर्गत शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। शिक्षा की उन्नति पर ही देश की आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक और नैतिक उन्नति निर्भर है। साथ ही इस महत्वपूर्ण तथ्य को भी भुलाया नहीं जा सकता कि शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषा अंग्रेजी न होकर हमारी भाषा ही होना चाहिए । अंग्रेजी भाषा जनता और शासन के बीच एक ऊंची दीवार वनकर खडी थी । भारत के संविधान निर्माताओं को इस बात का अनुभव हुआ कि इस दीवार को गिराकर राष्ट्र की भाषा के जरिए ही जनता और शासन के बीच निकट सम्पर्क स्थापित करना अत्यंत आवश्यक है । यदि राष्ट्र की चेतना को बलवान बनाना है तो जीवन के समस्त क्षेत्रों में उसको अपनी भाषा के जरिए सिकय भाग लेने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। अतएव सन् १९४९ में संविधान द्वारा हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाया गया और देश के राजकाज में हिन्दी को प्रचलित करने के लिए २६ जनवरी १९५० से १५ वर्ष की अवधि निश्चित की गई। संविधान में राज्यों को इस बात की भी सुविधा दी गई कि प्रादेशिक क्षेत्रों में वहां की भाषा भी राजभाषा वनाई जा सकती है।

इस प्रकार शिक्षा और भाषा के लिए विशिष्ट योजनाएं वंनाई गई। हमारे प्रान्त की पंचवर्षीय शिक्षा योजना १० करोड़ रु. की है। उद्देश्य यह रहा है कि इस दस करोड की राशि से शिक्षा की वर्तमान सुविधाओं में भरसक सुधार किया जाए और देश की परिवर्तित आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा की नई सुविधाएं दी जाएं। उदाहरण के लिए जिन शालाओं और महाविद्यालयों में स्थान की संकीर्णता थी, शिक्षकों की कमी थी और शिक्षण सामग्री अपर्याप्त थी उन्हें इस योजना से सहायता देकर अधिक उपयोगी वनाने का प्रयत्न किया गया। जिन क्षेत्रों में शिक्षा की सुविधाएं या तो विलकुल न थीं या इतनी कम थीं कि नहीं के बरावर, उनमें से अधिकांश में नई शालाएं खोली गई, और उन क्षेत्रों में जहां कृषि, औद्योगिक और व्यावसायिक शिक्षा की सुविधाएं नितात आवश्यक थीं उनमें यथासंभव ऐसी सुविधाएं भी दी गई।

शिक्षा की व्यवस्था पांच श्रेणियों में बंटी रहती है—पूर्व प्राथिमक, प्राथिमक, माध्यिमक तथा उच्च । पांचवीं श्रेणी को औद्योगिक तथा व्यावसायिक शिक्षा का नाम दिया जा सकता है। इस प्रान्त में पूर्व माध्यिमिक शालाएं बहुत कम हैं। ४ से ६ वर्ष की अवस्था के वालक-वालिकाओं की प्रवृत्ति, प्रकृति और ज्ञानेन्द्रियों का सर्वागीण विकास मनोवैज्ञानिक आधार पर होना उनकी भावी शिक्षा की नींव माना गया है। इस प्रकार की विशिष्ट शिक्षा के लिए प्रशिक्षित शिक्षिकाओं की पूर्ति हेतु जवलपुर तथा नागपुर में दो पूर्व प्राथिमक मान्टेसरी प्रशिक्षण शालाएं योजना के अन्तर्गत खोली गई। इनसे प्रतिवर्ष १२० प्रशिक्षित शिक्षिकाएं प्राप्त होंगी।

प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य हुआ है। अभी तक योजना के अन्तर्गत ३,२०० नई प्राथमिक शालाएं ऐसे स्थानों में खोली गई हैं जहां अभी तक कोई शाला नथी। इस वर्ष १,००० प्राथमिक शालाएं और खोली जा रही हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी १,००० नई प्राथमिक शालाएं प्रतिवर्ष खुलेंगी। प्राथमिक शालाओं के शिक्षकों का वेतन जो पहले १२ से ३० रुपये मासिक तक रहा करता था अब कम से कम ३० रुपये कर दिया गया है। महंगाई विविध-खण्ड ७७

भत्ते की दर भी बढाई गई हैं। इसमें स्थानीय निकायों को जो आर्थिक हानि हुई उसे योजना की निधि में से पूरा किया जा रहा है। शालाओं की बढती संस्था के साथ प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए इस योजना के अन्तर्गत ११ नई प्रशिक्षण शालाएं खोली गई। इस वर्ष प्रान्त के प्रत्येक जिले में एक-एक प्रशिक्षण शाला खुल जाएगी। वर्तमान शालाओं को बुनियादी शाला में परिवर्तित करने का मुव्यवस्थित कार्यक्रम वर्तमान योजनाके अन्तर्गत आरम्भ हो चुका है। अगली पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ही यह प्रयत्न किया जा सकेगा कि ६ वर्ष से लेकर १० वर्ष तक की अवस्था के सब बालक-बालिकाओं को निःशुल्क तथा अनिवार्य बुनियादी शिक्षा मिले।

माध्यमिक शालाओं का भार इस प्रान्त में प्रधानतः गैर-सरकारी शालाएं वहन करती है। योजना द्वारा प्राप्त निधि से उनको परिरक्षण अनुदान, भवन अनुदान तथा सज्जा-सामग्री के लिए लगभग ४१ लाख रुपये दिए गए। पूर्व माध्यमिक शालाओं के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए अमरावती में दो प्रशिक्षण विद्यालय खोले गए—एक पुरुषों के लिए, दूसरा महिलाओं के लिए। खण्डवा में तीसरा प्रशिक्षण विद्यालय पुरुषों के लिए खोला गया। प्रांतीय शिक्षण महाविद्यालय, जवलपुर में मास्टर आफ एजूकेशन तथा एम. ए. (मनोविज्ञान) की कक्षाएं खोली गई ताकि शिक्षा की उच्चतर आवश्यकताओं के लिए योग्य व्यक्ति उपलब्ध हो सकें। भारत सरकार द्वारा वैठाए गए माध्यमिक शिक्षा आयोग की मुख्य-मुख्य सिफारिशों को इस प्रान्त में कार्यान्वित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। आयोग की सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश यह है कि देश में बहुमुखी माध्यमिक-शालाएं स्थापित की जाएं। इन शालाओं की विशेषता यह रहेगी कि इनमें विविध पाठ्यकम होंगे ताकि विद्यार्थी अपनी अभिक्चि, योग्यता तथा भावी उद्देश्य को ध्यान में रख कर उचित पाठ्यकम चुन लें। इस कार्य के लिए विद्यार्थी को मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन की बहुन आवश्यकता होती हैं। इसके लिए पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत एक व्यावसायिक मार्गदर्शन केन्द्र (व्होकेशनल गाइडेन्स ब्युरो) जबलपुर में स्थापित किया गया है। इस वर्ष २२ बहु-मुखी माध्यमिक शालाएं, प्रत्येक जिले में एक स्थापित हो रही है। १०—१५ वर्षों में प्रान्त की सब माध्यमिक शालाओं को बहुमुखी बनाने की योजना है। इन शालाओं से उत्तीर्ण होकर विद्यार्थी तीन वर्षों में ही विश्वविद्यालय की डिग्री प्राप्त कर सकेगा।

प्रौद्योगिक तथा व्यावसायिक शिक्षा के लिए योजना के अन्तर्गत अभी ४ कृषि माध्यमिक शालाएं खोली गई हैं तथा आगे और खोली जाएंगी। व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए औद्योगिक शालाओं को व्यावसायिक माध्यमिक शालाओं में परिवर्तित किया जा रहा हैं। इस वर्ष से सब औद्योगिक शालाएं व्यावसायिक शालाओं में परिवर्तित हो जाएंगी। इनसे उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी शाला में सीखे हुए व्यवसायों द्वारा अपनी जीविका चला सकेंगे। योजना के अन्तर्गत दो प्रौद्योगिक माध्यमिक शालाएं भी खुली है जिनमें एन्जीनियरिंग की प्रथम शिक्षा दी जाएगी।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शासकीय महाविद्यालयों को भी नए भवन, सज्जा-सामग्री तथा अतिरिक्त शिक्षक दिए गए ताकि उनकी कार्यक्षमता वढ सके। प्रान्त के दोनों दिश्वविद्यालयों को—नागपुर और सागर—लगभग ३७ लाख रुपयों का अनुदान दिया गया। गैरसरकारी महाविद्यालयों को १९ लाख रु. अनुदान दिया गया। जवलपुर में एक गृह विज्ञान महाविद्यालय खोला गया। द्वितीय योजना में ८ नए महाविद्यालयों तथा छात्रावासों की स्थापना, दोनों विश्वविद्यालयों को उनके विकास के लिए अनुदान, ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना, विविध शिल्प कला मंदिर (पोलीटेक्निक्स), तथा एन्जीनिर्यारग महाविद्यालयों की स्थापना आदि कई ऐसी योजनाएं हैं जिनसे उच्च शिक्षा की वर्तमान सुविधाओं में बहुत सुधार हो जाएगा और प्रान्त तथा देश की आवश्यकतानुसार नई शैक्षणिक सुविधाएं भी प्राप्त हो सकेंगी।

भारत सरकार की विशेष सहायता से जबलपुर तथा अमरावती में उत्तर वुनियादी प्रशिक्षण विद्यालय स्थापित किए गए हैं। पुस्तकालय स्थापित किए गए हैं, जनता के सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए कम्युनिटी सेन्टर्स स्थापित किए गए हैं। जबलपुर में प्रौढ शिक्षत ग्रामीणों को ग्रामोपयोगी उच्च शिक्षा देने के लिए जनता महाविद्यालय खोला गया है। भारत सरकार की बेकारी निवारण योजना के अन्तर्गत १,५८० नान-मैट्रिक और ५०० मैट्रिक शालाओं में शिक्षक नियुक्त किए गए हैं। प्रत्येक जिले में इस वर्ष से एक चलता-फिरता पुस्तकालय स्थापित किया गया है जिसके द्वारा ग्राम-ग्राम में शिक्षित जनता के ज्ञानवर्षन और मनोरंजन के लिए पुस्तकें पहुंचाई जाएंगी। योजना काल में १०० रुपये मासिक से कम वेतन पानेवाले सरकारी तथा स्थानीय निकाय के कर्मचारियों के बालकों को शाला-शुल्क में पूरी और १०० से २०० रुपये मासिक वेतन पाने वालों को आधी छूट दी गई है। भूमि-हीन श्रमिकों के तथा पिछडी हुई जातियों के बालकों की निःशुल्क शिक्षा का प्रवन्ध किया गया। गैर-सरकारी शालाओं के शिक्षकों के बालकों को भी सरकारी कर्मचारियों के बालकों के समान शाला-शुल्क में पूरी या आधी छूट दी गई है। इन योजनाओं से इतनी वडी संख्या में बालक-वालिकाएं शिक्षा प्राप्त करने लगेंगे कि हमारे संविधान के अनुसार यथा-समय ६ से १४ वर्ष के बालक-वालिकाओं के लिए अनिवार्य शिक्षा आरंभ करना कुछ सरल हो जाएगा।

जिस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में हमारे प्रान्त ने अभूतपूर्व उन्नति की है उसी प्रकार भाषा के क्षेत्र में भी वह अग्रणी है। शासन और जनता के बीच खड़ी भाषा-रूपी दीवार को तोड़ने के लिए ही मध्यप्रदेश शासन ने सन् १९५० में राजभाषा अधिनियम बनाया जिसके द्वारा शासन एक निश्चित तारीख से सारे सरकारी कार्यालयों में हिन्दी और मराठी भाषाओं में काम करने के आदेश दे सकता था। परन्तु इस प्रकार का आदेश देने के पहले यह अत्यंत आवश्यक था कि वर्तमान परिस्थितियों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए तथा कर्मचारियों को पहले हिन्दी-मराठी भाषाएं सिखाई जाएं, हिन्दी-मराठी शीघलेखक तथा मुद्रलेखक तथार किए जाएं तथा विभिन्न विभागों में प्रतिदिन काम में आने वाली नियमावलियों के हिन्दी-मराठी अनुवाद तैयार किए जाएं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भाषा विभाग की स्थापना की गई जिसके जरिए इन बातों के कमशः इन्तजाम की व्यवस्था की गई। कुछ नियमावलियों और आवश्यक शब्दावली तैयार करने के बाद तारीख १ सिनम्बर १९५३ से, कुछ अपवादों को छोड़कर, सारे मध्यप्रदेश में सभी सरकारी कामों के लिए हिन्दी और मराठी भाषाओं का उपयोग करने के आदेश दिए गए।

पिछले पांच सालों में भाषा विभाग ने प्रशासन शब्दाविलयां के चार पुष्प प्रकाशित किए जिनमें विभिन्न विभागों के लगभग १० हजार शब्दों, वाक्यांशों और अभिव्यक्तियों के हिन्दी-मराठी पर्याय दिए गए हैं। एक प्रशासन शब्द कोष भी प्रकाशित किया गया। इस कोष का संशोधित और परिवर्धित संस्करण शीघ्र ही प्रकाशित किया जा रहा हैं। इसके अलावा भाषा विभाग ने प्रशासन शब्दकोष का हिन्दी-मराठी से अंग्रेजी का संस्करण भी तैयार किया है ताकि कर्मचारीगण हिन्दी-मराठी शब्दों के अंग्रेजी रूप सरलतापूर्वक समझ सकें।

जिन कर्मचारियों की भाषा हिन्दी अथवा मराठी नहीं थी, उन्हें ये भाषाएं सिखाने के लिए शासन ने पिछले पांच वर्षों में विभिन्न जिला केन्द्रों में हिन्दी-मराठी भाषा-कक्षाएं खोलीं। इसी प्रकार अंग्रेजी शीघलेखकों और मुद्रलेखकों को हिन्दी-मराठी शीघलेखन-मुद्रलेखन सिखाने के लिए, इन विषयों की कक्षाएं खोली गईं।

शब्दावली एवं कोष कार्य के साथ ही साथ भाषा विभाग ने भिन्न-भिन्न विभागों की तेरह नियम-पुस्तकाओं का हिन्दी-मराठी में अनुवाद कर लिया है। नियम पुस्तिकाओं का अनुवाद करना अत्यंत कठिन कार्य है। जिन भाषाओं में अभी तक विधि शैल्पिक तथा वैज्ञानिक शब्दावली न हो, जिनमें आजकल की कानूनी लेखनशैली का विकास न हुआ हो, उन भाषाओं में ऐसे साहित्य को तैयार करना वडा ही कठिन होता है। पहले तो नई शैली तैयार करनी होती है जिससे जनता अपरिचित होती है और दूसरे, उसमें विशेषार्थी शब्दों का प्रयोग करना पडता है। इससे कठिनाई दुगुनी हो जाती है। परंतु जो अनुवाद भाषा विभाग ने किए हैं, उनमें प्रचलित शब्दावली के साथ ही साथ नई तांत्रिक शब्दावली का उचिन समन्वय कर एक नई कानूनी शैली का विकास करने का यत्न किया गया है और इस वात का ध्यान रखा गया है कि भविष्य में जब अंग्रेजी पुस्तिकाएं काम में नहीं लाई जाएंगी तब ये अनुवाद प्रामाणिक सिद्ध हों।

भाषा विभाग द्वारा तैयार की गई मार्गर्दीशका नामक पुस्तिका से अब यह गलतफहमी दूर हो गई है कि हिन्दी या मराठी भाषाओं में अभी अंग्रेजी का स्थान ग्रहण करने की क्षमता नहीं है। आज सिचवालय और राज्य के प्रायः सभी कार्यालयों में बड़ी आसानी से हिन्दी और मराठी में काम किया जा रहा है।

परन्तु भाषा की समस्या केवल शासन के स्तर पर ही हल नहीं हो सकती। नई पीढी को तैयार करने तथा उस भाषा के साहित्य-निर्माताओं को प्रोत्साहित करने से इस संपूर्ण योजना को अपूर्व वल मिलता है। इसीलिए नागपुर विश्वविद्यालय को हिन्दी और मराठी माध्यम से इंटरमीडिएट और वी. एससी. की शिक्षा देने तथा पाठ्य पुस्तकें तैयार करने के लिए राज्य शासन ने १९५१ से १९५४ तक ४,६१,६०० रुपये की सहायता दी।

साहित्यकारों को प्रोत्साहित करने के लिए तथा लिलत साहित्य के सर्वागीण विकास के साथ ही साथ शैल्पिक और वैज्ञानिक साहित्य के निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए शासन ने मध्यप्रदेश शासन साहित्य परिषद् नाम की संस्था स्थापित की। शासन साहित्य परिषद् का जनता से पर्याप्त संपर्क हैं। इसने गत वर्ष ११ हिन्दी और ८ मराठी साहित्यकारों को १५,७५० रुपये के पुरस्कार प्रदान किए हैं। इसके साथ ही जनता के लाभ के लिए भाषण मालाएं आयोजित की जाती हैं।

शासन ने साहित्यिक और प्रचार कार्य करनेवाली संस्थाओं को अनुदान भी दिया है। अभी तक मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन को १६,८९० रुपये, विदर्भ साहित्य संघ को २२,५०० रुपये तथा राष्ट्रभाषा प्रचार सिमिति को ८,००० रुपये की राशि सहायता के रूप में प्रदान की गई है। हिन्दी की लिपि में सुधार की दृष्टि से मध्यप्रदेश शासन ने लखनऊ लिपि सुधार सम्मेलन के कुछ निर्णय स्वीकार किए हैं। सम्मेलन के शेष निर्णय इसलिए अस्वीकार कर दिए गए क्योंकि उनको अपनाने से हमारी परम्परागत लिपि में विकृति उत्पन्न होने की आशंका थी।

उच्च न्यायालय, राजस्व मंडल, लेखा विभाग आदि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां अब भी अंग्रेजी में कार्य हो रहा है। क्योंकि इन क्षेत्रों की शब्दाविलयां अभी तैयार नहीं हैं। शब्दाविलयां तैयार हो जाने पर इन विभागों की पुस्तिकाओं का अनुवाद किया जा सकेगा। पारिभाषिक शब्दों को भली-भांति समझना सरल नही है। इस कठिनाई को ध्यान में रखकर एक ऐसा कोष बनाने की योजना है जिसमें शब्दों के अर्थों के साथ साथ उनकी व्युत्पत्तियां और प्रयोगों आदि का भी विशेष उल्लेख हो। शब्दावली का ठीक ठीक उपयोग करना भी वड़ा महत्व रखता है। कहां किस शब्द की आवश्यकता है, कहां पर पारिभाषिक शब्द रखना चाहिए, कहां नहीं, कौन सा प्रयोग शुद्ध है, किन शब्दों के कितने अर्थ होते हैं और किन किन स्थानों पर उनका उपयोग होना चाहिए, इन सब बातों का विस्तारपूर्वक निर्देश करने के लिए 'भाषा प्रयोग' नामक एक पुस्तक तैयार करने की योजना है।

सामान्य विज्ञान में जनता की रुचि उत्पन्न करने के लिए मध्यप्रदेश शासन साहित्य परिषद् के जरिए सामान्य विज्ञान संबंधी साहित्य को अनूदित और प्रकाशित करने का भी निश्चय किया गया है।

किसी राष्ट्र को उन्नतिशील बनाने के लिए उसके सांस्कृतिक सन्मान की भावना को जागृत करना आवश्यक होता है। भाषा इस क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अपनी भाषाओं को शासन के क्षेत्रों में लाकर शासन और जनता के बीच निकट संपर्क स्थापित किया जा सकेगा। जनता कानून को अपनी ही भाषा के जिए समझने में समर्थ होगी। राष्ट्र के विद्यार्थी अपनी ही भाषा के जिए वैज्ञानिक और शैल्पिक क्षेत्रों में शिक्षा मुलभता से प्राप्त कर सकेंगे और साहित्यकार अधिक प्रेरणामय, अधिक उन्नतिशील साहित्य निर्माण करने में समर्थ होगे; तभी राष्ट्र का सर्वांगीण विकास होगा। हमारा प्रान्त इस ओर सतत जागरूक रह कर उन्नति के पथ पर आरूढ होता जा रहा है। "अपनी भाषा में अपना कार्य" ही हमारा ध्येय है।

# मध्यप्रदेश में स्थानिक स्वराज्य

### डॉ. महादेवप्रसाद शर्मा

मृध्यप्रदेश में भी भारत के अन्य भागों की भांति ही स्थानिक स्वराज्य का आधुनिक इतिहास गत शताब्दि के उत्तर्वा में आरंभ होता है। सन् १८६१ ई. में मध्यप्रान्त की पृथक प्रान्त के रूप में स्थापना हुई। सन् १८६३ में इसके चीक किमइनर ने जिलाबीशों को आजा दी कि जिन-जिन नगरों में चुगी लगाई जाती है उनमें म्युनिसिपैल्टियां स्थापित की जायं। इस प्रकार ९५ म्युनिसिपैल्टियों की स्थापना हुई। अभी तक इन संस्थाओं के नियमन का कोई कानून नथा; सब कुछ प्रान्तीय सरकार के आदेशानुसार ही हुआ था। परन्तु १८६४ में ११ बड़े नगरों में जिनमें नागपुर भी सिम्मिलित था, लखनऊ म्युनिसिपल एक्ट, १८६४ लागू किया गया। इसके उपरान्त मध्यप्रान्त की म्युनिसिपैल्टियां समय-समय पर पंजाब म्युनिसिपल एक्ट, १८६७ मध्यप्रान्त म्युनिसिपल एक्ट १८७३, और मध्यप्रान्त म्युनिसिपल एक्ट १८८९ के अनुसार विनियमित होती रही। १९१९ के मुधारों के बाद मध्यप्रान्त म्युनिसिपल एक्ट १९२२ वना जो बाद के अनेक संशोधनों और परिवर्तनों सिहत आज भी मध्यप्रदेश की म्युनिसिपैल्टियों का विनियमन करता है। बरार सन् १९०३ ई. तक एक पृथक प्रान्त था। परन्तु उक्त वर्ष वह प्रशासन के विषय में मध्यप्रान्त से जोड दिया गया। १९२४ ई. तक बरार का अपना अलग म्युनिसिपल कानून १८८६ का था। परन्तु इसके बाद मध्यप्रान्त म्युनिसिपल एक्ट १९२२ वहां भी लागू कर दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मध्यप्रान्त और बरार की पृथक पृथक संज्ञा का अन्त करके इस राज्य को मध्यप्रदेश का नाम दिया गया।

यह तो हुई नगरों की स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं के विकास की बात। ग्रामीण क्षेत्रों के लिये सन् १८६३ ई. के एक सरकारी आदेश के अनुसार प्रत्येक जिले में एक स्थानिक सिमित स्थापित की गयी, जिसके सदस्यों में किमश्नर, डिप्टी किमश्नर तथा सरकार द्वारा नाम-निर्देशित अन्य व्यक्ति होते थे। १८८३ ई. के लोकल सेल्फ गवर्नमेण्ट एक्ट के अनुसार प्रत्येक जिले में एक डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल और प्रत्येक तहसील में एक लोकल बोर्ड की स्थापना हुई जिनके कुछ सदस्य सरकार द्वारा नाम-निर्देशित और कुछ निर्दिष्ट योग्यता रखनेवाले मत दाताओं द्वारा निर्वाचित होते थे। १९२० ई. के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऐक्ट द्वारा डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलों और लोकल बोर्डों को कुछ अधिक लोकतंत्रात्मक रूप दिया गया और उनकी शक्तियों में भी कुछ वृद्धि की गयी। १९२० ई. में एक ग्रामपंचायत कानून बना जिसके अनुसार थोडे से चुने हुये गांदों में ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई।

इस प्रकार सन् १९२०-२२ तक मध्यप्रदेश में स्थानिक संस्थाओं के संगठन का ढांचा तो तैयार हो गया और नगरों में नगरपालिकाएं, जिलों में जिला काउन्सिल, तहसील में लोकल बोर्ड और कुछ गांवों में ग्राम पंचायतों की स्थापना हो गयी। परन्तु ये संस्थाएं न तो लोकतंत्रात्मक थीं, न सशक्त और न कार्यक्षम। उनके सदस्यों में कुछ सरकार द्वारा नाम-निर्देशित होते थे। निर्वाचित सदस्य भी संकुचित मताधिकारानुसार चुने जाने के कारण जनता के वास्त्रिक प्रतिनिधि न थे। स्थानिक संस्थाओं के संगठन के दोषयुक्त होने के कारण उनमें दलवन्दी का प्राधान्य था और कार्यक्षमता की न्यूनता ! उनकी आय के साधन इतने कम थे कि वे सदा आर्थिक अभाद-प्रस्त रहा करती थीं। वास्त्रव में विदेशी सरकार को स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं को सवल व सक्षम बनाने की कोई परवाह न थी। उसने तो उन्हें प्रदर्शन और स्वराज्य के विकास के प्रति उदासीनता के अभियोग से बचने के लिये स्थापित किया था।

देश के स्वतंत्र होने पर जब देश के वास्तिविक प्रतिनिधि सत्तारूढ हुये और उनके सामने मुदृढ लोकतंत्र के निर्माण की समस्या आई तो उन्होंने इस सम्बन्ध में स्थानिक स्वराज्य के महत्व को समझा। वास्तव में स्थानिक स्वराज्य राष्ट्रीय स्वराज्य की आधारिशला है। इसके द्वारा नागरिकों का स्वशासन की कला में प्रशिक्षण होकर उनमें स्वावलम्बन और आत्मविश्वाम की भावना विकसिन होती है जिससे राष्ट्रीय स्वराज्य और लोकतंत्र मुदृढ तथा परिपुष्ट बनते हैं। अत्र व्यवत्त्र स्वराज्य की उपरान्त कांग्रेस-मंत्रिमण्डलों के पदारूढ होते ही समस्त देश में स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं के मुबार और पुर्नीनर्माण का कार्य वेग और उत्साह से प्रारंभ हुआ। इस कार्य में मध्यप्रदेश ने कई वारों में समस्त देश में अग्रसर होने का परिचय दिया और उसके द्वारा किये गये परिवर्तनों का कई राज्यों में अनुसरण

विविध-खण्ड ८१

43

हुआ जैसे स्थानीय संस्थाओं के अध्यक्षों का जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन, नाम-निर्देशन का अन्त इत्यादि । प्रामीण क्षेत्रों के लिये उसकी जनपद योजना ने समस्त देश का ध्यान आकर्षित किया और एक से अधिक राज्यों को विकेन्द्रीकरण की प्रेरणा दी।

स्वतंत्रता प्राप्ति के वाद के थोड़े से वर्षों में स्थानिक स्वराज्य को समुन्नत, व्यापक और प्रगतिशील वनाने के लिये जो कार्य मध्यप्रदेश शासन ने किये हैं उनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:---

प्रथम स्थान में सभी स्थानीय संस्थाओं के वयस्क मताधिकारानुसार निर्वाचन की व्यवस्था की गयी जिससे कि उन्हें सच्चा लोकतंत्रात्मक रूप प्राप्त हो और उनके सदस्य जनता का वास्तिवक प्रतिनिधित्व कर सकें। अब राज्य निवामी प्रत्येक स्त्री-पुरुष, यदि उसकी आयु २१ वर्ष से कम नहीं है, तो अपने क्षेत्र की स्थानिक मंस्थाओं के निर्वाचन में मतदान का अधिकारी है। नाम-निर्देशित सदस्यों की प्रणाली का अन्त कर दिया गया जिससे स्थानिक संस्थाओं के सभी सदस्य निर्वाचित होते हैं।

द्वितीय स्थान में स्थानिक संस्थाओं को अधिक व्यापक बनाने और उन्हें जनता के अधिक निकट सम्पर्क में लाने के उद्देश्य में ग्रामीण क्षेत्र के स्थानिक स्वराज्य-संगठन में आमल परिवर्गन कर दिया गया। जिले में एक जिला काउन्सिल के स्थान पर प्रत्येक तहसील में एक-एक जनपद सभा स्थापन की गई। इस प्रकार स्थानिक सत्ता का भौगोलिक विकेन्द्रीकरण होकर वह जनता के अधिक सिन्नकट आ गई। इतना ही नहीं, जनपद योजना में प्रशासनिक कार्यों के भी विज्ञाल विकेन्द्रीकरण की नीति निहित है। उसके अनुसार उपयुक्त समय पर पुलिस और न्याय-प्रवन्ध को छोडकर, राज्य शासन के लगभग अन्य सभी विषय जनपद सभाओं को हम्तान्तरित किये जा सकते हैं। ऐसा होने पर अनेक विषयों के प्रवन्ध में, जो अभी दुहरी व्यवस्था दिखलाई देती है कि कुछ काम स्थानीय कर्मचारी करें और कुछ राज्य शासन के कर्मचारी, उसका अन्त होकर समस्त शासन एकतामय हो जायेगा। जनपद योजना की एक तृतीय कान्तिकारी विशेषता नगर और ग्रामीण क्षेत्रों की पृथकता का अन्त करना है। इसके अनुसार किसी जनपद क्षेत्र में स्थित नगर पालिकाएं (महानगरपालिकाओं को छोड़कर) उसके अभिन्न अंग है। वे अपने क्षेत्र की जनपद सभा में अपने प्रतिनिधि भेजनी है व जनपद कोष में भी निर्दिष्ट धनराशि देने को वाध्य की जा सकती हैं। आज दिन मध्यप्रदेश में दो महानगरपालिकाएं, ११२ नगरपालिकाएं तथा ९६ जनपद सभाएं स्थापित है।

तृतीय स्थान में स्वशासन को जनता के द्वार तक पहुंचा देने के लिये समस्त राज्य में ग्राम पंचायतों का जाल सा विछा देने की व्यवस्था की गयी है। मध्यप्रदेश में कुल ४४,९९२ गांव हैं। इनके लिये कुल १६,६८८ पंचायतें स्थापित करने की योजना है। वड़ें गांवों की अपनी अलग पंचायतें होती हैं और छोटे गांवों में दो-दो या तीन-तीन के समूह के लिये एक-एक। इनमें से लगभग सात हजार पंचायतें स्थापित हो चुकी है। जोप पंचायतें भी शीघ स्थापित हो जायेंगी। ग्रामों में उठनेवाले छोटे-मोटे झगडों के निर्णयार्थ चार-चार या पांच-गांच ग्राम पंचायत क्षेत्रों के लिये एक-एक न्याय पंचायत स्थापित की गई है। इनकी संख्या १,५०० के लगभग पहुंच चुकी है।

चतुर्थ स्थान में मध्यप्रदेश सरकार ने स्थानिक संस्थाओं के प्रशासन को सक्षम तथा समुन्नन बनाने के लिये कई महत्त्वपूर्ण आयोजन किये हैं। नगरपालिकाओं के अध्यक्ष का अब जनता द्वारा निर्वाचन होता है जिसमें कि विख्यात, सुयोग्य और प्रभावशाली व्यक्ति ही इस पद के लिये चुने जा सकें। उनकी शक्तियों में पर्याप्त वृद्धि करके उन्हें नगर शासन का वास्तिवक अध्यक्ष बना दिया गया है। नागपुर और जबलपुर के दो सब से बड़े नगरों में महानगरपालिकाएं (सिटी कार्पोरेशन) स्थापित किये गये हैं जिनमें डिप्टी किमश्नर के पद का अनुभव रखने वाले अधिशामी (एक्जिक्यूटिव आफिसर) के हार्यों में शासन-मंचालन का कार्य रखा गया है। इभी प्रकार जनपद सभाओं में भी एक्स्ट्रा-असिस्टेण्ट किमश्नर के पद वाले अनुभवी अफसरों के हाथ में स्थानिक शासन की वागडोर मौपी गई है। किसी भी शासन के सुचाह रूप में संचालित होने के लिये यह आवश्यक है कि उसमें मुदक्ष, कार्यपट तथा मन्तुष्ट व स्थायी कर्मचारी हों। अत्र एव स्थानिक संस्थाओं के कर्मचारियों के पदों को मुरक्षित करने के लिये ममुचित प्रवन्ध किया गया है। किसी प्रकार के दण्ड अथवा पदच्यित के विकद्ध उन्हें शासन के समक्ष अपील करने का अधिकार दिया गया है। स्थानिक कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये नागपुर विश्वविद्यालय में सार्वजिनक प्रशासन व स्थानिक स्वायत्त शासन का शिक्षण-विभाग स्थापित किया गया है, जिसमें राज्य की विभिन्न स्थानिक संस्थाओं से उनके चुने हुये कर्मचारी प्रतित्र प्रशिक्षण के लिये आते हैं। उनके प्रोत्माहनार्थ शासन ने स्थानिक संस्थाओं को यह आदेश दिया है कि प्रशिक्षत कर्मचारियों को दो वर्ष की वेतनवृद्धि तुरन्त ही दे दी जाये और उच्चतर पदों की निवृक्ति में उनका प्रथम

ध्यान रखा जाये। अभी हाल ही में शासन ने पंचायतों के लिये २,००० सचिवों की नियुक्ति की व्यवस्था की है। स्थानिक कर्मचारियों की योग्यना के आधार पर नियुक्ति हो, इसलिये अब से ३-४ वर्ष पूर्व स्थानिक सेवा आयोग अधिनियम पारित किया गया, यद्यपि कुछ कारणों से अभी उसे कार्यान्वित नहीं किया जा सका है।

पंचम और अन्तिम स्थान में स्थानिक संस्थाओं की आर्थिक-दशा को मुधारने के लिये उनकी कर लगाने की शक्ति तथा राज्य शासन से उन्हें दिये जानेवाले अनुदानों में वृद्धि की गई है। १९४६-४७ में नगरपालिकाओं को ६.७ लाख का सरकारी अनुदान मिलना था। परन्तु, १९५१-५२ में वह वहकर १९.९९ लाख अर्थान् तिगृने के लगभग हो गया। जनपद सभाओं को १९५१-५२ में ९८.९४ लाख का अनुदान प्राप्त था जो उनकी आय का ५३.७ प्रतिश्चत अर्थात् आये से अधिक था। १९५३ के मंगोधित अधिनियम के अनुसार जनपदों को भूमि-कर व लगान पर १८ पाई प्रति रुपये के स्थान में ३० पाई प्रति रुपये उपकर लगाने का अधिकार मिला। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने उन्हें भूमि-कर के १ प्रतिशत के बरावर अतिरिक्त अनुदान देने की व्यवस्था की। महानगरपालिकाओं को साधारण नगरपालिकाओं की अपेक्षा कर लगाने तथा ऋण लेने के कहीं अधिक विस्तृत अधिकार प्रदान किये गये हैं।

इस संक्षिप्त विवरण से यह जात हो जायेगा कि गत कई वर्षों में मध्यप्रदेश की सरकार ने स्थानिक स्वराज्य को सर्वांगीण प्रोत्साहन देने का प्रयत्न किया है जिसके फलस्वरूप यहां की स्थानिक स्वायत्त शासन व्यवस्था न केवल व्यापक और सुदृढ किन्तु कई वानों में अन्य भारतीय राज्यों के अनुकरण की भी वस्तु वन गई है। लोक-कल्याण राज्य, जो आज हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य है, अपनी जन-मेवा की योजनाओं को जनता तक स्थानीय मंगठनों की सहायता से ही पहुंचा सकता है। पूर्णतया विकसित, जागरूक और सक्षम स्थानिक स्वराज्य संस्थाएं ऐसे राज्य की सफलता के लिये परमावश्यक है। मध्यप्रदेश ने इस सामयिक आवश्यकता का अनुभव कर उस दिशा में उल्लेखनीय कदम वढ़ाया है।

## मध्यप्रदेश की न्याय-प्रणाली का विकास

### श्री शिवनाथ मिश्र

जिन भू-भागों ने बर्नमान मध्यप्रदेश का निर्माण हुआ है उन्हें एक शासन अथवा न्याय-व्यवस्था के नीचे आये हुये कुछ अधिक समय नहीं हुआ। उसके पूर्व विभिन्न भू-भागों की इतिहास-श्रृंखलाएं परस्पर भिन्न रही हैं और सामान्यतः उनमें किसी तारतम्य अथवा एकरूपना की अपेक्षा करना कठिन है। यो तो अखिल भारतीय दृष्टिकोण से लिखे गये इतिहास ग्रंथों के अनुसार यह समूचा प्रदेश सम्प्राट अशोक अथवा मुगल वादशाहों के साम्प्राज्य के अन्तर्गत था; परन्तु पाटलिपुत्र अथवा दिल्ली की सत्ताओं ने स्थानीय शासकों से यदा-कदा थोडा बहुत कर अथवा सम्मान प्राप्त करके चक्रवर्तिता का संतोष भले ही पा लिया हो, पर वे न तो यहां के विभिन्न भू-भागों के शासन अथवा न्याय प्रणाली में एकता ही ला सके और न यहां की परस्पर भिन्न परंपराओं और मान्यताओं पर कोई उल्लेखनीय प्रभाव डाल सके।

इतना अवश्य कहा जा सकता है कि यहां के अनेक भु-भागों की संस्कृतियां, सामाजिक जीवन तथा राज्य परंपरायें भिन्न होते हुये भी सब कहीं किसी न किसी रूप में पंचायत प्रणाली प्रतिष्ठित थी । 🛮 इस प्रणाली को यदि इस प्रदेश की न्याय परंपरा का मेरुदण्ड कहा जाय तो अत्यक्ति न होगी। । प्राचीन काल में इसकी प्रभाविता केवल नैतिकता पर आधारित थी और वह सत्ता के वल से वंचित थी । 🔝 मराठों के राज्यकाल में, जब इम प्रदेश के अधिकतर भाग में एक न्याय-प्रणाली प्रतिष्ठित हई तव राजसत्ता द्वारा पूरस्कृत न्याय-व्यवस्था में पंचायतों को भी अंगतः स्थान प्राप्त हआ । अंग्रेजी अमलदारी में शासन व्यवस्था परिपृष्ट हुई तथा नियम आदि में भी मुसंबद्धता उत्पन्न हुई । परन्तू इसके साथ ही साथ अंग्रेज शासक जनता को राज्य व्यवस्था से, अतरच न्याय व्यवस्था से, अलग ही रखना चाहते थे । न्याय व्यवस्था पूर्णतः शासकीय कर्मचारियों के अधिकार में आ गई और पंचायतों का महत्व उत्तरोत्तर क्षीण होता गया । कुछ अवैतनिक दण्डाधिकारी अवश्य नियक्त हये, परन्तू इस पद्धति का उद्देश्य जनता की सहयोग-प्राप्ति न होकर मख्यत: राजभक्ति का सम्मान ही था । कालांतर में स्वातंत्र्य भावना के विकास तथा अन्ततोगत्वा स्वातंत्र्य प्राप्ति के फलस्वरूप पंचायत प्रणाली का पुनरुज्जीवन हुआ, उसका क्षेत्र उत्तरोत्तर विस्तीर्ण होता गया तथा पंचों के विधिवत् निर्वाचन का भी प्रवंध किया गया । परन्तू इस बीच में विधियों (कायदों) में विपूलता के साथ जटिलता आ चुकी थी, अतएव न्याय व्यवस्था के संचालन के लिये लोक-प्रतिनिधित्व से अधिक विधि-पाण्डित्य की आवश्यकता प्रतीत होने लगी। ऐसी परिस्थिति में एक विवक्षित क्षेत्र के वाहर और एक विवक्षित स्तर के ऊपर पंचायतों का विकास नहीं हो सकता था । तथापि पंचायत प्रणाली की परिधि के बाहर के क्षेत्र में न्याय व्यवस्था को प्रशासकीय प्रभाव से मक्त करने की दिशा में प्रयत्न हो रहे हैं। संक्षेप में इस प्रदेश की न्याय प्रणाली के विकास की यही रूप-रेखा है।

मराठों की न्याय व्यवस्था—सन् १७७६ में माधोजी भोंमले ने केवल नागपुर शहर के छोटे-छोटे फौजदारी मामलों के निर्णयार्थ एक न्यायालय स्थापित कर दिया था। इसके अतिरिक्त मराठों के राज्य काल में कोई विशेष न्यायालय नहीं थे, और न कोई लिखित कानून ही था। मुसलमानों पर मुस्लिम कायदा तथा शास्त्रियों के निर्वचनानुमार हिन्दू कायदे के दायसम्बन्धी सिद्धान्त हिन्दुओं पर लागू किये जाते थे। निर्णयार्थ प्रकरणों का कोई व्यवस्थाबद्ध विभाजन नहीं था, परन्तु सामान्यतः एक हजार रुपयों से अधिक के दीवानी मामलों का स्वतः राजा द्वारा निर्णय होता था और शेष मामले उनके मृत्य अथवा महत्व के अनुरूप छोटे-बड़े अधिकारियों के समक्ष लाये जाते थे।

राजा के अतिरिक्त कमाइमदार तथा पटेल न्यायदान करते थे। कमाइमदार अपनी इच्छानुमार फडनवीम, बरार के पांडे अथवा सम्बन्धित क्षेत्र के पटेल की मदद लिया करते थे। अपने-अपने क्षेत्र में जागीरदारों को भी कमाइमदारों के अधिकार प्राप्त थे। कमाइमदार या तो स्वयं निर्णय देते, अथवा यदि वे चाहते तो पंचायत बुलवाने का आदेश दे दिया करते। पटेलों को दीवानी मामलों के निर्णय के अधिकार नहीं थे। वे ऐसे मामलों में केवल पंचायत जुड़ा सकते थे। पंचायत मे ग्राम के सम्मानित व्यक्ति यथासम्भव उभय पक्षों की सम्मित से लिये जाते थे।

प्रत्येक गांव में पटेल तथा जनता द्वारा संयुक्त रूप से चुना हुआ एक महाजन होता था जो पटेलों के बीच के विवादों तथा ग्रामवासियों के आपसी झगडों को निषटाया करता था । कुछ जातियों के प्रमुख, जो सेठिया कहलाते थे, जातिगत विवादों का निषटारा करते थे । आवश्यकतानुसार सेठियों की पंचायते भी बुलाई जाती थी और उनका निर्णय सामान्यतः अन्तिम माना जाता था। ये झगड़े कभी कभी राजा तक पहुंच जाते थे, परन्तु ऐसे प्रसंग विरले ही होते थे।

ग्रामीण पंचायतों की कार्यवाही न तो सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न होती थी और न वह लेखबद्ध ही की जाती थी, परन्तु वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बुलाई हुई पंचायतों का कमबद्ध अभिलेख बनता था और उनके निर्णय पुष्टीकरणार्थ उन अधिकारियों को भेजे जाते थे। किसी भी अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध राजा के समक्ष अपील की जा सकती थी।

छोटे-मोटे फौजदारी मामलों में पटेल हलका सा अर्थदण्ड दे सकते थे, परन्तु सभी महत्वपूर्ण अपराधिक प्रकरण शासकीय अधिकारियों द्वारा ही निर्णीत होते थे। स्वतः राजा तथा कमाइसदारों द्वारा दण्ड व्यवस्था मंचालित होती थी।

उन दिनों कोई लिखित दण्डविधि तो नहीं थी, परन्तु कुछ साधारण मान्यतायें अवश्य थीं। सेंध के मामलों में यदि गृहस्वामी चोरी का माल वतला सके तो उसे उसका तीन-चतुर्थांश मिल जाता था तथा शेष भाग सरकार-जमा हो जाता था। यदि कोई चोर रंगे हाथों पकडा गया तो मालधनी उसे कुछ तमाचे या जूते लगा सकता था। यदि वह थाने में पहुंचाया गया तो उमे कोड़े लगाकर महीना-पंद्रह दिन वन्द रखा जाता था और यदि वह कुछ देने योग्य हुआ तो उम पर अर्थदण्ड भी लगाया जाता था। ऐसे अपराधों पर दस बार तक उपर्यृक्त प्रकार की सजा हो सकती थी। इसके बाद ऐसे अपराध की पुनरावृत्ति होने पर अपराधी की नाक, हाथ अथवा अंगुलियां काट ली जाती थीं।

गिरोहवन्द डकैती के मुलजिमों को गांव के वाहर काठ मार कर तब तक कोड़े लगाये जाते जब तक वे अपने साथियों तथा लूट के माल का पता न दे दें। इस प्रकार माल का पता चलने पर उसका तीन-चतुर्थांश मालधनी को तथा एक-चतुर्थांश सरकार को मिलता था। यदि धनी स्वयं माल का पता लगा ले तो उसे पूरा माल मिल जाता था। यदि इकैती के साथ शारीरिक क्षति अथवा हत्या हुई हो तो अपराध के अनुरूप कोड़े लगाने, अंग-भंग अथवा मृत्युदण्ड की योजना होती थी।

हत्या के लिये ब्राम्हणों तथा स्त्रियों को छोड कर अन्य अपराधियों को सामान्यतः प्राणदण्ड होता था। कभी कभी पित आदि की हत्या के लिय स्त्री की नाक क्लट ली जाती थी। कुछ जातियों में मृत व्यक्ति के रिक्तेदारों को आर्थिक प्रतिकर दे कर हत्या के जुर्म से वरी होने की प्रथा थी। यदा-कदाचित् अपराधी की सम्पत्ति भी शामन द्वारा जब्त कर ली जाती थी।

अविवाहिता स्त्री के गर्भिणी होने पर उसे थाने पर छे जाया जाता था और जार के रूप में वह जिस-जिस का नाम छे छेती थी उस पर विना किसी अन्य प्रमाण के भारी अर्थदण्ड छगा दिया जाता था । सामान्यतः इसका कुछ अंश दण्डकर्ता अधिकारी की जेव में जाता था ।

जाली सिक्के बनाने वालों के हाथ कुचल दिये जाते थे। छल और प्रवंचना के लिये कोड़े लगाने, कारावास अथवा अर्थदण्ड की व्यवस्था थी।

इस प्रकार हमने देखा कि विशेषतः दीवानी मामलों में भोंमला शामन ने पंचायत प्रणाली को किसी हद तक शामकीय न्यायव्यवस्था में स्थान दिया। परन्तु न्याय के लिये मत्ता का द्वार खटखटाना एक अत्यंत व्ययमाध्य प्रक्रिया थी। जीतनेवाले से शुकराना तथा हारने वाले में जुर्माना लिया जाता था। प्रतिवादी के आव्हानार्थ कमाइमदार भात-ममाला वसूल करते थे तथा आदेशिका वाहक के खर्च के लिये रोज-खूराक भी वादी को देना पडता था। राज-दरवार से आदेशिका निकलने पर अञ्चारोही अथवा ऊंट-मवार हरकारों का खर्च देना पडता था। इन मभी खर्चों के परिमाण बहुत वहे-चढे थे, अतएव विना राजमत्ता का आश्रय लिये पंचायतों के द्वारा झगडों के निपटाने की परंपरा मराठा काल में अव्याहत चलती रही।

उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ में भोंसला दरवार के मिर पर अंग्रेज रेसिडेंट आ बैठा। प्रथम रेमिडेंट रिचार्ड जेन्किन्स ने यहां की न्याय प्रणाली को सुव्यवस्थित अवश्य किया, परन्तु विदेशी होने के नात न्याय-व्यवस्था का प्रत्येक अंगोपांग शासन-व्यवस्था के साथ आबद्ध करना उसके लिये स्वाभाविक ही था। जैसा हम ऊपर कह आये हैं, भोंमलों के समय में शासकीय न्यायदान बहुत महगा था। इसके अतिरिक्त कोई सुसंगठित एवं विनियमित पद्धति न होने से पंचायतों में पंचों की मर्जी अथवा व्यक्तिगत सनक का बोलवाला था और यह मर्जी या सनक धन अथवा प्रभृता द्वारा प्रभावित भी हो सकती थी। जातीय अथवा अन्य निम्न-स्तर की पंचायतों में पंचों की प्रसन्नता के लिये भोजन, पान

विविध-खण्ड ८५

तथा नृत्य, गीतादि की व्यवस्था भी हुआ करती थी जिससे कभी-कभी पंचायतों की कार्यवाहियों तथा निर्णयों में विकृति भी आ जाती थी । इस प्रकार जेन्किन्स को एक नवीन न्याय प्रणाली के पुरस्थापन का बहाना अथवा अवसर अनायास प्राप्त हो गया ।

जेन्किन्स की न्याय प्रणाली—जेन्किन्स की न्याय प्रणाली का स्वरूप मराठा काल की अपेक्षा अधिक व्यवस्थित तो था, परन्तु, जैसा कि अपेक्षित ही था, वह दो सिद्धान्तों पर आधारित थी—एक तो पंचायतों पर अंकुश और दूसरा पुलिस तथा प्रशासन का महत्व। नागपुर शहर के लिये एक दीवानी अदालत की स्थापना हुई। इसमें पांच सौ रुपयों तक के मामलों का निर्णय छोटी अदालत करती थी जो पुलिस अधीक्षक (सुर्पारटन्डेंट) के मातहत थी। अर्जी पुलिस सुपरिन्टेन्डेंट को ही दी जाती थी। अदालत के निर्णय से यदि किसी पक्ष को असंतोष हुआ तो वह पुलिस सुपरिन्टेन्डेट के पास पुष्टीकरण के लिये भेजा जाता था। वह या तो उसे मान लेता था या कुछ अधिक प्रक्रियाओं का आदेश देता था, जिनके पूर्ण होने पर वह स्वतः निर्णय दिया करता था। वड़ी अदालत, जिसका अध्यक्ष रेसिडेंट का एक सहकारी हुआ करता था, पांच सौ रुपयों के ऊपर के मामलों का निर्णय करती थी तथा छोटी अदालत के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनती थी।

शहर के बाहर कमाइसदार तीन सौ रुपयों तक के मामलों का फैमला करते थे और संबंधित परगने में पुलिस सुपरिटंडेट के दारे पर आते ही उसके समक्ष कमाईसदार के निर्णयों के विरुद्ध अपील की जा सकती थीं। पंचायतों का उपयोग या तो उलझे हुए हिसाबों को मुलझाने के लिये होता था अथ जा फरीकों के आवेदन पर। जितने दिन मामला पंचायत के पाम अटका रह उतने रुपये हारने वाले फरीक से वसूल किये जाते थे। अधिकतर नगर की छोटी अदालत तथा कमाइसदार की अदालत के मामलों में ही पंचायतों का उपयोग होता था और इसलिये उनके निर्णयों के विरुद्ध अपील पुलिस सुपरिटेंडेट हो मुतता था। वैसे न्यायालय के निर्णय के बाद भी हारे हुए पक्ष के आवेदन पर मामला पंचायत के मुपुर्द किया जा सकता था। जेन्किन्स स्वीकार करता है कि पंचायत प्रणाली में अनेक दोए होते हुए तथा उपर्युक्त अंकुओं के रहने हुए उसके समय में पंचायतों का प्रचुर परिमाण में उपयोग होता था।

नगर में न्यायाथीश तथा दण्दाधिकारी पुलिस मुपरिटेडेंट ही होता था। हत्या तथा राजद्रोह को छोड कर सभी अपराधों के मामलों के निर्णय का अधिकार उसे था। हत्या तथा राजद्रोह के मामले वड़ी अदालत के समक्ष जाते थे। देहाती क्षेत्रों में कमाईमदार छोटे-मोटे फौजदारी मामलो का निर्णय करता था परंतु तीन दिन से अधिक कैद की सजा के लिये पुलिस मुपरिटेंडेंट की मंजूरी आवश्यक होती थी। वड़े मामलो का निर्णय स्वयं पुलिस मुपरिटेंडेंट करता था परंतु दो वर्ष से अधिक की कैद के लिये रेसिडेंट की मंजूरी लेनी पड़नी थी।

मामान्य अपराधों को पांच श्रेणियों में तिभक्त कर दिया गया था जिनमें कमशः प्राणदण्ड, आजीवन कारावास, तथा चौदह, सात और इससे कम वर्षों के कारावास का अधिकतम दण्ड दिया जा सकता था। उचित मामलों में अर्थदण्ड, मंपिन-प्रहण, देशान्तर, शारीरिक दण्ड अथवा सार्वजनिक भत्मेना के दण्ड भी दिये जाते थे।

सन् १८६१ में एक चीफ किमश्नर के नीचे मध्यप्रदेश का निर्माण हुआ। पहले इस में नागपुर प्रान्त तथा सागर और नर्मदा क्षेत्रों का समावेश हुआ। दूसरे वर्ष इसमें संवलपुर क्षेत्र भी जोड़ दिया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ शामिल है। वाद में संवलपुर क्षेत्र का कुछ अंश उड़ीमा में सिम्मिलित कर दिया गया। वरार का शामन यों तो अंग्रेजी सत्ता के नीचे सन् १८५३ से ही आ गया था, तथापि वह पूर्णतः मध्यप्रदेश की न्याय प्रणाली के नीचे सन् १९०५ में आया। वैसे सन् १८५३ से सन् १९०५ तक वरार की न्याय प्रणाली में जैसे कुछ परिवर्तन हुए वे मध्यप्रदेश में होने वाले तत्सम-परिवर्तनों से तत्वतः भिन्न नहीं थे, अतएव इस अल्प समीक्षा में उनका विशेष आकलन अनावश्यक होगा।

जेन्किन्स की न्यायपद्धित नागपुर प्रान्त में जिस पूर्णता और व्यापकता से व्यवहृत हो रही थी, वैसी अन्य क्षेत्रों में न हो पाई थी। उधर अंग्रेजी राज्य का मूल केन्द्र बंगाल था और अंग्रेजी कायदे (जो बंगाल रेगुलेशन्स के नाम से प्रख्यात थे) वहीं की पिरिस्थित के अनुरूप बने थे। उन्हें उनके मूल रूप में सर्वत्र लागू करना किठन था। इस प्रकार कुछ क्षेत्र गैर-रेगुलेशन क्षेत्र माने गये। इनमें से एक क्षेत्र पंजाब था जहां की तत्कालीन न्याय-प्रणाली से जेन्किन्स की व्यवस्था बहुत कुछ मेल खाती थी। इधर नर्मदा क्षेत्र का वातावरण तत्कालीन पिश्चमोत्तर प्रान्त (वर्तमान उत्तर प्रदेश) में प्रचिलत प्रणाली के बहुत कुछ अनुकूल था और संबलपुर क्षेत्र के लिये तो बंगाल रेगुलेशन्स की पद्धित भी अंशतः उपयुक्त जान पड़ती थी। इन सब बातों के ऊहापोह के फलस्वरूप सन् १८६५ में प्रथम मध्यप्रदेश कोर्टस् एक्ट प्रवर्तित हुआ।

उक्त एक्ट के अनुमार आठ प्रकार के न्यायालयों की स्थापना हुई जिनके मौलिक तथा अपील के अधिकार नीचे दर्शाये हैं:—

| ऋमांक | न्यायालय                                                                                                                                                          | क्षेत्राधिकार          |         | मौलिक अर्थाधिक                                           | ार                      | अपील के अधिकार                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|----------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| (१)   | (२)                                                                                                                                                               | ( )                    |         | (8)                                                      |                         | (५)                                                                  |
| (३)   | तहसीलदार, द्वितीय वर्ग<br>तहसीलदार, प्रथम वर्ग<br>सहायक आयुक्त, तृतीय वर्ग<br>सहायक आयुक्त, द्वितीय वर्ग<br>सहायक आयुक्त, प्रथम वर्ग<br>उपायुक्त (डिप्टी कमिश्नर) | ं"<br>जिले का अंश<br>" | • • • • | ५०० रु. तक के दार्<br>१,००० रु. तक के<br>५,००० रु. तक के | ा<br>वे<br>दावे<br>दावे | (१) से (४) के मौलिक<br>निर्णयों पर।                                  |
| (७)   | आयुक्त (कमिञ्नर)                                                                                                                                                  | विभाग                  | •••     | "                                                        |                         | (५) तथा (६) के सभी<br>निर्णयों पर।                                   |
| (८)   | न्याय-आयुक्त (जुडीशियल<br>कमिश्नर).                                                                                                                               | संपूर्ण प्रदेश         | • • •   | "                                                        | • • •                   | (७) के मौलिक निर्णयों पर<br>तथा (६) और (७) के<br>अपीलेट निर्णयों पर। |

इसके अतिरिक्त लघु-वादों के लिये उचित स्थानों में लघु-वाद (खफीफा) न्यायालयों की व्यवस्था हुई। जिले के न्यायालय में दीवानी कार्य का वितरण उपायुक्त (डिप्टी कमिञ्नर) के जिम्मे रहा।

इस प्रकार पुलिस के हाथों से तो न्याय-दान व्यवस्था निकाल ली गयी, परंतु वह सामान्य प्रशासन के एक उपांग के रूप में ही रही आयी। गत शताब्दि के अंत में कमिश्नरों की मदद के लिये कुछ न्याय—सहायकों की नियुक्तियां हुई। ये पूर्णतः न्यायाधिकारी थे और कमिश्नरों के अधीन नहीं थे। इन नियुक्तियों को इस प्रदेश में प्रशासन तथा न्याय व्यवस्था के वियोजन का पहला कदम मानना चाहिये। सन् १८८५ में कोर्टम् एक्ट के संशोधन द्वारा शासन को यह अधिकार भी दे दिया गया था कि उपायुक्तों की मदद के लिये दीवानी न्यायाधीशों तथा नहसीलदारों की मदद के लिये मुन्सिफों की नियुक्तियां करे। सन् १९०१ में कमिश्नरों से फौजदारी अधिकार भी निकाल लिये गये तथा प्रदेश के चार विभागों में पूर्वोक्त न्याय-सहायकों को विभागीय न्यायाधीश वना दिया गया।

सन् १९०४ में कोर्टम् एक्ट में आमूलाग्र परिवर्तन हुए और इसके फलस्वरूप दीवानी न्याय-व्यवस्था सामान्य प्रशासन से पूर्णतया वियुक्त हो गयी तथा न्याय-आयुक्त के तत्वावधान में विभागीय न्यायाधीओं जिला न्यायाधीओं, उप-न्यायाधीओं (सब-जजों) तथा मुस्पिं द्वारा ही सारे दीवानी मामले निर्णीत होने लगे। विभागीय न्यायाधीओं को सत्र (मेशन) के पूर्णाधिकार तथा दीवानी अपीलों के अधिकार दिये गये तथा अपने-अपने विभागों के न्याय कार्य का संचालन तथा निरीक्षण भी उन्हीं के जिम्मे किया गया। मुंसिफों को पांच सौ रुपयों तक के, सब-जजों को ५,००० रुपयों तक के तथा जिला न्यायाधीओं को अधिक मूल्यों के दावों के निर्णय के मौलिक अधिकार मिले। १,००० रुपयों तक के दावों के निर्णयों पर जिला न्यायाधीओं को, ५,००० रुपयों तक के दावों के निर्णयों पर विभागीय न्यायाधीओं को तथा अधिक मूल्य के दावों के निर्णयों पर न्यायाधीओं को अधिकार प्राप्त हुए। अपील के निर्णय पर अपील मुनने के अधिकार केवल न्याय आयुक्त को ही दिये गये।

सन् १९०५ मे वरार की न्याय-व्यवस्था सदा के लिये मूल मध्यप्रदेश की न्याय-व्यवस्था में सन्निहित हो गयी। उसके पूर्व वरार की न्याय-प्रणाली स्वतंत्र रूप से विकसित हो रही थी परंतु, जैसा हम ऊपर कह आये हैं, इस विकास की रूपरेखा मूल प्रदेश की न्याय-प्रणाली के विकास से तत्वतः भिन्न नहीं थी।

मन् १९१० में हत्या के मामलों की अपीलों तथा जटिल स्वरूप की दीवानी अपीलों के लिये न्याय आयुक्त के न्यायालय में एक मे अधिक न्यायाधीश के संयुक्त न्यायाधीट (बेंच) के निर्माण की व्यवस्था हुई। इसके परिणामस्वरूप बीरे-धीरे उक्त न्यायालय में न्यायाधीशों की संस्था चार तक पहुंच गर्या। सन् १९३६ में इस प्रान्त में भी उच्च न्यायालय स्थापित हो गया जिसने न्याय-आयुक्त के न्यायालय का स्थान ले लिया।

विविध-सण्ड ८७

अन् १९१७ में विभागीय न्यायाधीशों तथा मुंसिफों के पद समाप्त कर दिये गये। जिला न्यायाधीशों को विभागीय न्यायाधीशों के अधिकार दिये गये। द्वितीय श्रेणी के सब-जज को ५,००० रुपयों तक तथा प्रथम श्रेणी के सब-जजों को १०,००० रुपयों तक के दावों के मौलिक अधिकार दिये गये तथा जिला न्यायाधीश को ५,००० रुपयों तक के दावों के निर्णयों पर अपील सुनने तथा १०,००० रुपयों से ऊपर के दावों का निर्णय करने के अधिकार प्राप्त हुए। कुछ प्रथम श्रेणी के सब-जजों को व्यक्तिगत रूप से जिला जज के अधिकार भी दिये जाने लगे। अब अधीनस्थ न्यायाधीश (सब-जज) को व्यवहार न्यायाधीश (सिवल जज) कहा जा रहा है। अभी हाल में अपर जिला न्यायाधीशों का एक अलग वर्ग ही निर्मित हो गया है।

उपर्युक्त विकास-कम मुख्यतः दीवानी क्षेत्र का है। फौजदारी क्षेत्र में भारतीय दण्ड विधान तथा दण्ड प्रिक्तया संहिता के प्रवर्तन ने शीध्य ही व्यवस्था उत्पन्न कर दी। तद्नुसार तीन श्रेणी के दण्डाधिकारी, सत्र-त्यायाधीश तथा उच्च न्यायालय विहित पद्धित के अनुसार अपराधिक मामलों तथा अपीलों के निर्णय दे रहे हैं। प्रथम श्रेणी के दण्डाधिकारियों के निर्णयों पर अपीलें तथा सत्र-प्रकरण तो उच्च न्यायालय के तत्वावधान में है परंतु निम्नतर श्रेणी के दण्डाधिकारियों के निर्णयों पर अपीलें तथा दण्डाधिकारियों द्वारा निर्णीत होनेवाले मामले जिला दण्डाधिकारियों के तत्वावधान में ही चल रहे हैं।

इस प्रदेश के निर्माण के बाद ही विपुलता तथा व्यापकता के साथ सभी क्षेत्रों में कायदों का निर्माण आरंभ हुआ। न्यायदान की प्रक्रिया, न्याय-शुल्क, आदि के संबंध में भी कायदे बनाये गये। अतएव यह अपेक्षित ही था कि अभिवक्ता (वकील) वर्ग भी शनैः शनैः एक व्यवस्थित ढांचे पर आधारित और आकारित हो।

जहां कायदों की वारीकियों का आश्लेषण-विश्लेषणनिष्णात मष्तिप्कों द्वारा होता है, वहां निर्णयकर्ताओं का विधि-पण्डित होना भी आवश्यक हो जाता है। अतः स्पष्ट है कि एक विशेष स्तर के ऊपर पंचायत प्रणाली नहीं जा सकती थी। कुछ तो इस कारण, और कुछ विदेशी शासन की मनोवृत्ति के फल-स्वरूप, सन् १८६१ के बाद पंचायत प्रणाली इस प्रदेश की न्याय-व्यवस्था से सर्वथा वियुक्त हो गयी।

परंतु मन् १९४७ में, जब कि देश स्वातंत्र्य के सिंहद्वार पर पहुंच चुका था, ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय पंचायतों की प्रतिष्ठा के लिये कानून द्वारा व्यवस्था की गयी। आरंभ में तो इन पंचायतों के पंचों की नियुक्ति शासन द्वारा ही की गयी तथा कुछ ही क्षेत्रों में न्याय पंचायतें स्थापित हुई, परंतु अंततोगत्वा समूचे प्रदेश में जनता द्वारा निर्वाचित पंचों द्वारा परिचालित पंचायतों की प्रतिष्ठा होनेवाली हैं तथा यह अभियान बहुत कुछ आगे बढ़ चुका है। इन पंचायतों के अधिकार छोटे-मोटे मामलों तक ही सीमित है परंतु वे दीवानी तथा फौजदारी दोनों ही क्षेत्रों को आवेष्ठित करते हैं। इन न्यायालयों की प्रक्रियाएं अत्यंत सीधी-सादी हैं और इनमें वकीलों का प्रवेश नहीं होता। इनके निर्णयों के विरुद्ध अपील नहीं होती, परंतु घोर एवं स्पष्ट स्वरूप की चूकों के निराकरणार्थ उच्चतर श्रेणी के न्यायाधीशों द्वारा इन पंचायतों के निर्णयों के पुर्निवलोकन की व्यवस्था की गयी है। आज की कानूनी जिल्लताओं को देखते हुए इन पंचायतों के क्षेत्र और अधिकार किस परिमाण में विस्तृत हो सकते हैं, इस प्रश्न का उत्तर वर्तमान पंचायतों की सफलता पर ही निर्भर है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता के नीचे जो अवैतनिक दण्डाधिकारी नियुक्त होते थे वे अधिकतर विदेशी शासन के हिमायती हुआ करते थे। सन् १९४७ में अवैतनिक दण्डाधिकारियों की इस परंपरा का अंत हो गया और सन् १९४७ म नगर न्याय पंचायतों की स्थापना की व्यवस्था हुई। इनके पंच भी आरंभ में शासन द्वारा नियुक्त हुए थे, परंतु अंततोगत्वा ये सब निर्वाचन द्वारा लिये जानेवाले हैं तथा इन पंचायतों का क्षेत्र उत्तरोत्तर विस्तीर्ण हो रहा है। इन्हें प्रथम वर्ग तक के दण्डाधिकार है तथा ये छोटे-मोटे दीवानी मामलों का भी निर्णय करती हैं।

इस प्रकार दीवानी क्षेत्र में तो न्याय व्यवस्था अंशतः जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में और पूर्णतः प्रशासन व्यवस्था के वाहर आ चुकी है। फौजदारी क्षेत्र के उच्चतर स्तर में भी वह सामान्य प्रशासन के बंधनों से मुक्त हो चुकी है, परंतु सामान्य स्तर में वह अभी भी जिला दण्डाधिकारी द्वारा संचालित होती है। सन् १९५० में कुछ न्याय दण्डाधिकारियों (जज-मजिस्ट्रेटों) की नियुक्तियां हुई, जो यथासंभव न्यायदान के अतिरिक्त और कोई प्रशासकीय कार्य नहीं करते। इनके निरीक्षण का अधिकार भी सत्र न्यायाधीशों को दे दिया गया है, यद्यपि ये जिला दण्डाधिकारी के अंकुश से सर्वथा मुक्त नहीं हैं। यह रहा-सहा अंकुश दूर करने तथा न्याय-व्यवस्था को प्रशासन व्यवस्था से पूर्णतः वियुक्त करने का प्रश्न भी विचाराधीन है और इसका हल निकट भविष्य में ही हो जावेगा, ऐसी आशा की जाती है।

## विकेन्द्रित शासन-व्यवस्था की कुछ समस्याएं

### श्री अमरेश्वर अवस्थी

निकेन्द्रित जासन-व्यवस्था का सर्वोत्कृष्ट नमूना स्थानीय स्वजासन संस्थाओं में पाया जाता है। स्थानीय ज्ञासन की अनेक समस्याओं में सर्वाधिक पेचीदा समस्या इन समस्याओं पर केन्द्रीय नियंत्रण की है।

सन् १९४७ में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के लगभग प्रत्येक राज्य में स्थानीय संस्थाओं के ढाचे में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इन संस्थाओं की बनावट प्रजातांत्रिक आधार पर कर दी गयी हैं; उनके कार्य बढ़ा दिये गये हैं; उनके अधिकार विस्तृत हो गये हैं तथा उनकी आधिक स्थिति भी सुदृढ़ की जा रही हैं। किन्तु, साथ साथ इन संस्थाओं पर राज्य सरकार का नियंत्रण कम होने के बजाय बढ़ गया है। इस बात को लेकर काफी आलोचना की गयी हैं।

किन्तु, यदि हम त्रिटेन, अमरीका तथा अन्य देशों की स्थानीय शासन-व्यवस्था का अध्ययन करें तो पता चलता है कि भारत की तरह अन्य देशों में भी आधुनिक प्रवृत्ति स्थानीय संस्थाओं पर केन्द्रीय नियंत्रण को विस्तृत करने की है। स्थानीय संस्थाओं पर केन्द्रीय नियंत्रण की आवश्यकता अब सर्वमान्य हो गयी है। सच तो यह है कि केन्द्रीय एवं स्थानीय शासन एक ही शामन व्यवस्था के अंग हैं और स्थानीय संस्थाएं अपने सीमित क्षेत्रों में जिस सत्ता का प्रयोग करती है वह केन्द्रीय सरकार द्वारा ही उनको दी जाती है। उनकी स्वतः कोई सत्ता नहीं होती। अतएव, जब कोई स्थानीय संस्था मुगठित प्रशासन के मौलिक सिद्धान्त का उल्लंघन करती है अथवा उस क्षेत्र के हितों पर किसी प्रकार आघात करती है, तब यह अनिवार्य हो जाता है कि उससे उच्च, निष्पक्ष तथा अधिक कार्यकुशल सत्ता उस मामले में हस्तक्षेप करे। इस सम्बन्ध में यह स्मरणीय है कि प्रजातंत्रात्मक राज्य में स्थानीय एवं केन्द्रीय शासन के हितों में कोई विरोध नहीं होता है। प्रजातंत्रीय भारतीय गणराज्य के लिए भी यही वात लागू है। अतएव, विचारणीय प्रश्न केन्द्रीय नियंत्रण की सार्थकता न होकर उस नियंत्रण को अमल मे लाने के समुचित नाधनो का है।

भारत के अन्य राज्यों के समान मध्यप्रदेश में भी राज्य सरकार स्थानीय संस्थाओं पर या तो प्रत्यक्ष रूप से स्वयं नियंत्रण करती है या अप्रत्यक्ष रूप से अपने पदाधिकारियों द्वारा करती है। संक्षेप में, राज्य सरकार के नियंत्रण की आदेशिका इस प्रकार है:— स्थानीय शासन के विभिन्न विभागों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण उस जिले के उन सरकारी विभागों के सर्वोच्च पदाधिकारी करते हैं। उदाहरणार्थ, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा का निर्वेशन एवं पर्यवेक्षण सिविल सर्जन करता है, शिक्षा विभाग का स्कूलों का डिप्टी इंस्पेक्टर और लोक कर्म विभाग का एक्जिक्यूटिव इंजिनियर। इनके अतिरिक्त, शिक्तिशाली उपायुक्त को अनेक अधिकार प्राप्त है जिनके द्वारा वह स्थानीय संस्थाओं का पर्यवेक्षण, नियंत्रण एवं निर्वेशन करता है। इसी प्रकार इन संस्थाओं की विनीय व्यवस्था का विस्तृत नियंत्रण लेखा-परीक्षा विभाग द्वारा किया जाता है। इन सबसे कहीं अधिक अधिकार राज्य सरकार को प्राप्त है। वह स्थानीय संस्थाओं को निश्चित कार्य करने के लिए विधटित भी कर सकती है।

किन्नु, अनुभव यह है कि स्थानीय संस्थाओं का पर्यवेक्षण तथा देखरेख समुचित रूप से नहीं होते। इसके कई कारण हो सकते हैं। सरकारी पदाधिकारी या तो अपने ही सरकारी कार्यों में इतने संलग्न रहते हैं कि उनके पास इतना अवकाश नहीं रहता कि वे स्थानीय निकायों की सुचारु रूप से देखरेख कर सकें अथवा वे इन विषयों के प्रति उदासीन रहते हैं। इसके अतिरिक्त इन पदाधिकारियों को स्थानीय स्वशासन की परम्पराओं की न तो पूरी जानकारी होती है और न स्थानीय समस्याओं के प्रति उनमें आवश्यक महानुभूति ही पायी जाती है। साधारणतः वे स्थानीय निकायों को या तो फालतू समझते हैं या आवश्यक दोषपूर्ण संस्था मानते हैं। अतएव, एक समुचित पर्यवेक्षक अभिकरण के अभाव से स्थानीय निकायों को बहुत हानि हुई है। इस वात से मध्यप्रदेश जनपद जांच समिति (१९५२) भी सहमत है।

१९२० के पहिले भी स्थानीय निकायों की देखरेख के लिए एक पर्यवेक्षक और नियंत्रक अभिकरण की आवश्यकता महसूस की गई थी। इसी आशय से सी. पी. स्थानीय स्वशासन विघेयक (१९१९) के प्रारूप में एक ''केन्द्रीय नियंत्रक मंडली '' का आयोजन किया गया था। अन्त में यह प्रस्ताव स्वीकृत न हो सका तथापि स्थानीय निकायों के लिए एक

पृथक पर्यवेक्षक अभिकरण की जहरत मान ली गई और सी. पी. स्थानीय स्वशासन अधिनियम (१९२०) में पर्यवेक्षक पदाधिकारियों की नियुक्ति का आयोजन किया गया (अनुच्छेद ६६)। इस अनुच्छेद के अनुसार पर्यवेक्षकों की नियुक्ति का प्रश्न उठा। किन्तु, इस वर्ष की आयुक्तों की परिपद् ने नवीन और पृथक पर्यवेक्षकों की नियुक्ति का विरोध किया तथा यह सिफारिश की कि पहिले की तरह स्थानीय निकायों के पर्यवेक्षण का कार्य सरकारी विभागों के पदाधिकारियों हारा ही किया जाये। अतः १९२० के अधिनियम के ६६वें अनुच्छेद को अमल में नहीं लाया जा सका। किन्तु, १९४७ में अपने राज्य की स्थानीय शासन-व्यवस्था के पुनर्गठन के अवसर पर यह प्रश्न फिर उठा और १९४८ के नवीन "स्थानीय स्वशासन अधिनियम " में पुनः स्थानीय शासन की जांच व देखरेख के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति का आयोजन किया गया (अनुच्छेद ९८)। किन्तु अभी तक इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई। जनपद जांच समिति ने भी इस ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया है।

यह समस्या केवल मध्यप्रदेश की ही नहीं है। अन्य राज्यों में भी स्थानीय स्वशासन संस्थाओं पर वाहरी नियंत्रण के उचित साधनों का विषय विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में कई सुझाव भी पेश किये जा चुके है। इस सिलसिले में दो प्रश्न उठते हैं: (१) यह नियंत्रण स्थानीय शासन विभाग के द्वारा होना चाहिये अथवा इसके लिए पृथक निकाय का संगठन आवश्यक है; और (२) पर्यवेक्षण का कार्य सरकारी पदाधिकारियों द्वारा होना चाहिये अथवा उसके लिए पृथक पदाधिकारियों की नियुक्ति की जानी चाहिये।

पहिले प्रश्न के सम्बन्ध में यू. पी. स्थानीय स्वजासन समिति (१९३९) ने अपने प्रतिवेदन में यह सुझाव दिया था कि स्थानीय निकायों पर नियंत्रण का कार्य एक पृथक "स्थानीय स्वजासन मण्डली" के हाथ में सौंपना चाहिये। वर्तमान स्थानीय शासन विभाग के विरुद्ध शिकायत यह है कि वह स्थानीय शासन की समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं देता। जनपद जांच समिति के समक्ष गवाही देने हुए एक उच्च सरकारी पदाधिकारी ने स्वीकार किया कि सरकारी विभाग स्थानीय समस्याओं के निवटाने में प्रायः सुस्त एवं उदासीन रहा है और स्थानीय निकायों को आवश्यक सहायता एवं निर्देशन देने में असफल रहा है । किन्तु, यह द प्टिकोण सर्वमान्य नही है । नागपूर विश्वविद्यालय के सार्वजनिक प्रशासन तथा स्थानीय स्वशासन विभाग के अध्यक्ष डाक्टर महादेवप्रसाद शर्मा तथा इम विषय के वेत्ता प्रोफेसर वेंकट-रंगय्या एक पथक मण्डली के संगठन की आवश्यकता नहीं समझते । लेखक के मतानुसार इन दो दृष्टिकोणों का समन्वय किया जा सकता है। उसका सुझाव यह है कि स्थानीय निकायों पर राज्य मरकार के नियंत्रण के प्रयोग के लिए एक ''स्थानीय शासन मण्डली '' की रचना होनी चाहिये । इस मण्डली का अध्यक्ष स्थानीय शासन विभाग का मंत्री तया इसके सदस्यों में एक शिक्षा विशेषज्ञ, एक लोक स्वास्थ्य विशेषज्ञ, एक इंजिनियर तथा दो या तीन ऐसे व्यक्ति हों जो स्थानीय समस्याओं की खुब जानकारी रखते हों। इस मण्डली का सेकेटरी ''स्थानीय अधिकारियों का निर्देशक '' के समान स्थानीय बासन विभाग का प्रधान हो । जनपद जांच समिति ने भी बम्वई राज्य की तरह अपने राज्य में भी ऐसे पदाधिकारी की निर्याक्त की सिफारिश की है । इस पद पर ऐसे व्यक्ति की नियक्ति होनी चाहिये जिसने भारत और अन्य देशों में चाल स्थानीय शासन-व्यवस्था का विशेष अध्ययन किया हो । । यह मण्डली विभिन्न स्थानीय निकायों के कार्यो की देखरेख करेगी तथा उनका पर्यवेक्षण, नियंत्रण और निर्देशन करेगी । साथ ही साथ वह राज्य भर में स्थानीय सेवाओं के विकास के लिए योजना तैयार करेगी और उसको कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी होगी ।

जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है स्थानीय शासन के विशेषज्ञों के अनुसार विशिष्ट सेवाओं की देखरेख और पर्यवेक्षण का कार्य चालू व्यवस्था के अनुसार सरकारी पदाधिकारियों के हाथों में ही रहना चाहिये क्योंकि स्थानीय निकायों के पास उस स्तर के अधिकारियों को नियुक्त करने के साधन नहीं है। यदि इस कार्य के लिए सरकारी पदाधिकारियों की संख्या पर्याप्त न हो तो सरकार उसमें वृद्धि कर सकती है। इनके अतिरिक्त, साधारण पर्यवेक्षण के लिए पृथक पर्यवेक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए। इनकी संख्या आवश्यकता के अनुसार निर्वारित की जा सकती है। इन पर्यवेक्षकों को स्थानीय प्रशासन, कानून व विनीय व्यवस्था का विशेष अध्ययन व जानकारी होनी चाहिये। इन पर्वाधिकारियों का काम होगा—स्थानीय संस्थाओं के प्रस्तावों एवं निर्णयों की जांच करना, उनके कानूनों व नियमों को लागू करना, और उनकी वृद्यों तथा कुकृत्यों को राज्य सरकार की निगाह में लाना। स्मरणीय है कि मदास राज्य में पृथक पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाती है।

# अद्वैत वेदान्त में अनध्यस्त-विवर्त के नए सिद्धान्त का आविष्कार

#### श्री वा. ना. पंडित

देश्वर जगत् और जीव का परब्रम्ह से कार्यकारण सम्बन्ध वतलाने के लिये भारतीय दर्शनशास्त्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के 'वाद' स्वीकृत किए गए हैं। उनमें आरम्भवाद, परिणामवाद तथा विवर्तवाद ये तीन प्रमुख हैं। अद्वैत वेदान्त के प्रणेता भगवान् श्री. शंकराचार्य ने इनमें से विवर्तवाद को स्वीकार किया है। इस विवर्तवाद के दृष्टान्त रज्जु-सर्प या गुक्तिका-रजत ये हैं और इसी विवर्त को मायावाद, अजानवाद, भ्रमवाद या अध्यासवाद कहते हैं। विवर्त शब्द का अर्थ है विशेष रूप से प्रतीत होना (विशेषण वर्तते इति विवर्तः)। अनध्यस्त विवर्त के इस नए सिद्धांत का सम्बन्ध शंकराचार्य के अद्वैत वेदान्त से ही होने के कारण प्राध्यान्येन अद्वैत वेदान्त का ही विचार हमें यहां करना है।

शंकराचार्य के अद्वैत वेदान्त में परब्रम्ह का स्वरूप सिच्चत् और आनंद माना गया है। परब्रम्ह मे ही जगत् तथा जीव की उत्पत्ति शास्त्रों में बतलाई गई है (जन्माधस्य यतः)। अतः सिच्चत् और आनंद रूप ब्रह्म ही जगत् और जीव का कारण है। अद्वैत सिद्धान्त के अनुसार कार्य नाम की कारण से भिन्न कोई वस्तु नहीं है। कारण ही इस विशेष अवस्था से कार्य कहलाया जाता है। उदाहरण के लिये मिट्टी का घड़ा लीजिए। मिट्टी से ही वह तैयार किया जाता है इसलिये उस घड़ का कारण मिट्टी कहलाई जाती है। किन्तु तात्विक दृष्टि से जब घड़े का विचार किया जाता है तब यह दिखाई देता है कि मिट्टी के अतिरिक्त घड़ा नाम की कोई चीज नहीं है। मिट्टी को ही विशेष आकार तथा नाम रूप आदि देकर घड़ा हम कहते हैं और इसलिये घड़ा जब नष्ट हो जाता है तो पुनः उसकी मिट्टी बन जाती है। स्पष्ट है कि मिट्टी और घड़ा इन दोनों में एक ही बस्तु मिट्टी विद्यमान है। किन्तु विशेष नाम, रूप तथा व्यवहार के कारण मिट्टी को ही हम घड़ा कहते हैं। इस दृष्टि से यद्यपि घड़े का कारण हम मिट्टी कह सकते हैं और मिट्टी का कार्य घड़ा कह सकते हैं तथापि तात्विक दृष्टि से यद्यो स्वतंत्र पदार्थ नहीं हैं। मिट्टी का ही विशेष रूप घड़ा है और इस दृष्टि से घड़ को मिट्टी का विवर्त अथवा मिट्टी की विशेष अवस्था कही जा मकती है। यही स्थित सोने पर प्रतीत होने वाले अलंकारों की है। मुवर्ण और अलंकार यद्यपि शब्दभेद से भिन्न प्रतीत होने है तथापि अलंकार नाम की सोने से भिन्न कोई वस्तु नही है। मुवर्ण ही भिन्न नाम रूप से अलंकार कहलाया जाता है। अतः मुवर्ण के अधिष्ठान पर या आधार पर अलंकार विवर्त है। शांकर तत्वज्ञान में जीव तथा जगत् का परब्रम्ह से कार्यकारण सम्बन्ध वतलाने के लिये सुवर्णालंकार या मृत्तिका-कुंभ इस प्रकृर के दृष्टान्त दिये गए है और ये सब विवर्त के दृष्टान्त है।

जिस प्रकार सुवर्णालंकार, मृत्तिका-घट इत्यादि दृष्टान्त जीव-जगन् का परब्रम्ह से कार्यकारण सम्बन्ध बनाने के लिये दिये गये हैं उसी प्रकार से गुक्तिका-रजन् और रज्जु-मर्प इत्यादि दृष्टान्त भी दिये गये हैं। रज्जु पर भाममान होनेवाला सर्प, रज्जु से कोई भिन्न वस्तु नहीं है। रज्जु ही अपने अज्ञान के कारण सर्प इप से अपने को प्रतीत होती है। इसी प्रकार गुक्तिका पर होनेवाले रजन् के भाम में गुक्तिका का ही ज्ञान वास्तव में हमें होना है। किन्तु हम वह न जानते हुए रजन् नाम की कोई अन्य वस्तु वहां समझते हैं। इन दोनों उदाहरणों में अधिष्ठान-रूप मूल वस्तु ही विशेष रूप से हमे प्रतीत होती है। इसलिये इन दोनों में प्रतीत होनेवाले सर्प या रजन् अनुक्रम में रज्जु तथा गुक्तिका के विवर्त कहलाए जाते हैं। शांकर वेदान्त में इश्वर, जीव तथा जगन्, का परब्रम्ह से कार्यकारण सम्बन्ध वनलाने के लिये इन दोनों प्रकार के उदाहरणों का उपयोग किया गया है और इन दोनों उदाहरणों में रहने वाले कार्यकारण सम्बन्ध को विवर्त रूप कार्यकारण सम्बन्ध कहा गया है।

यदि मूक्ष्म दृष्टि मे इन दोनों प्रकार के दृष्टान्तों का विचार किया जाए तो एक बात स्पष्ट हो जाती है कि यद्यपि इन दोनों प्रकार के दृष्टान्तों में अधिष्ठान की विशेष रूप से प्रतीति होने के कारण प्रतीयमान अथवा भासमान वस्तु ही विवर्त मानी गई है तथापि इन दोनों दृष्टान्तों में एक मूलभूत भेद हैं। वह भेद यह है कि सुवर्णालंकार के दृष्टान्तों में अलंकार की प्रतीति होते समय अधिष्ठान रूप सुवर्ण का जान नष्ट नहीं होता। अधिष्ठान रूप सुवर्ण का जान कायम रखकर ही अलंकारों की प्रतीत होती है। किन्तु यह स्थिति रज्जु-मर्प या शुक्तिका-रजन् के दृष्टान्तों में नही है। वहां तो मर्प या शुक्तिका की प्रतीति रज्जु तथा शुक्तिका के जान का लोप हुए विना नहीं हो सकती। अतः संक्षेप में यह कहा

जा सकता है कि सुवर्णालंकार या मृत्तिका-घट इत्यादि दृष्टान्तों में अधिष्ठान के ज्ञान का लोप होकर प्रतीति नहीं होती है। किन्तु रज्जु-सर्प में अधिष्ठान के ज्ञान का लोप होकर प्रतीति होती है। अतः यद्यपि यह सभी विवर्तो के उदाहरण माने जा सकते है तथापि इन दोनों में भेद करने की दृष्टि से सामान्य रूप से उपयोग में लाए जानेवाले विवर्त शब्द में कुछ भेद दर्शक विशेषण उसमें लगाना आवश्यक है।

शांकर वेदान्त में यद्यपि इन दोनों प्रकार के दृष्टान्तों का उपयोग ईश्वर-जीव, तथा जगत् का ब्रम्ह से सम्बन्ध वतलाने के लिये किया गया है तथापि सुक्ष्म रूप से यदि उन पर विचार किया जाये तो यह वात स्पष्ट हो जाती है कि इनमें से रज्जु-सर्प या शुक्तिका-रजतु इत्यादि दुष्टान्तों का प्रयोग ज्ञानपूर्वक प्रतीत होनेवाले जीव तथा जगतु के लिये किया गया है। ज्ञानोत्तर प्रतीत होनेवाले जीव तथा जगत् के लिये अर्थात दूसरे प्रकार के मुवर्णालकार या मृत्तिका-घट इत्यादि दुष्टान्तों का उपयोग किया गया है। शांकर वेदान्त का प्रसिद्ध सिद्धान्त यह है कि व्रम्ह सत्य है, जगत् मिथ्या है और जीव ब्रम्ह रूप है, उससे वह दूसरा नहीं है (ब्रम्ह सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रम्हैव नापरः)। इस सिद्धान्त के दो भाग होते हैं। पूर्व भाग है ब्रम्ह सत्यं और दूसरा भाग है जगन्मिथ्या। सिद्धान्त तो यहां है कि जो जो प्रतीयमान है वह सब बम्ह है। इसी का अर्थ है प्रतीयमान सब सच्चिदानंद स्वरूप है। क्योंकि ब्रम्ह का लक्षण सिच्चित् और आनन्द है। यद्यपि सभी ब्रम्ह रूप है और इसी का अर्थ सब सिच्चदा-नन्द-रूप है तथापि इस प्रकार की प्रतीति जन-साधारण को नही होती । जन-साधारण तो इसके विपरीत असत् जड़ और दुःख इत्यादि गुणों से युक्त जगत् नाम की कोई वस्तु है ऐसा समझते है और यह प्रतीति सच्चिदानन्द-रूप व्रम्ह की विरोधी है। शंकराचार्य कहते है कि सच्चिदानन्द-रूप ब्रम्ह से निकले हुए जगन और जीव तत्त्वतः सच्चिदानन्द रूप ही होने चाहिये और सभी का अनुभव भी इसी प्रकार का होना चाहिये । यदि ऐसा अनुभव आता न हो तो हमारे ज्ञान या दिष्टकोण में कुछ त्रटियां हैं । ँ इसी को हम विपरीत ज्ञान या अज्ञान कहते हैं । अर्ज्ञान का अर्थ ज्ञान का अभाव नहीं है । `अज्ञान का मतलब विपरीत ज्ञान है । जिन लोगों को जगत और जीव का अनुभव सच्चित् और आनन्द रूप से आता है वे यथार्थ ज्ञानी कहलाये जाते हैं । शुकाचार्य इत्यादि सभी महानुभावों का अनुभव सिच्चिदानन्द रूप होने के कारण शंकराचार्य उन महात्त्माओं के ज्ञान को यथार्थ ज्ञान कहते है और उन महात्त्माओं को यथार्थ ज्ञानी अथवा परब्रम्ह रूप मानते हैं । हम जैसे लोगों का अनुभव इन महात्माओं के अनुभव से विरुद्ध होने के कारण वे हमारे अनुभव को गलत अनभव कहते हैं। उसी का दूसरा नाम है अज्ञान। इस विपरीत अयथार्थ प्रतीति को हटाने के लिये उन्होंने इस विपरीत धर्मो से प्रतीत होनेवाले जगत् को मिथ्या, भ्रमरूप व अज्ञानरूप कहा है । 🛮 अर्थात् शंकराचार्य के तत्वज्ञान में मायावाद, भ्रमवाद, अज्ञानवाद, अध्यासवाद इत्यादि नामो से व्यवहृत होनेवाला विवर्तवाद, सच्चिदानन्द रूप के त्रिपरीत धर्मो से प्रतीत होनेवाले जीव तथा जगत् के सम्बन्ध में लागु किया जा सकता है । किन्तू इस प्रकार के विपरीत ज्ञान अथवा अज्ञान की निवृत्ति के वाद केवल एक ब्रम्ह के सिवाय दूसरी कोई वस्तु अविशष्टि नही रहती और ज्ञानोत्तर सभी नामरूप आकार सच्चिदानन्द-रूप त्रम्ह के वाचक होते हैं । श्री शंकराचार्य ने 'छान्दोग्यउपनिषद' में स्पप्ट रूप से कहा है कि सदरूप ब्रम्ह से एकरूपता से प्रतीयमान होनेवाला सभी व्यवहार और सभी विकार सत्य ही है । सदरूप ब्रम्ह से उन्हें यदि अलग समझते हो तो वे सब मिथ्या या भ्रमरूप हैं। (अतः सदात्मना सर्वव्यवहाराणो सर्वविकाराणां च सत्यत्वं, सतोऽन्यते चानृतत्विमिति । छान्दोग्ध ६-३-२)। स्पष्ट है कि ब्रम्ह के भिन्न धर्मों से प्रतीत होनेवाले पदार्थों के वाचक नाम रूपादि के यद्यपि मिथ्या या भ्रमरूप कहे जा सकते है, तथापि ज्ञानोत्तर ब्रम्ह के वाचक होनेवाले नाम रूपादि मिथ्या या भ्रमरूप नहीं कहे जा सकते । अर्थात् ज्ञानपूर्व परब्रम्ह रूप अधिष्ठान पर नाम रूपादिक जो विवर्त हैं वे ज्ञानोत्तर उसी प्रकार के विवर्त नहीं हो सकते । ज्ञानपूर्वक व ज्ञानोत्तर जो ये दो विवर्त रहते हैं उन्हीं का भेद बतलाने के लिये इन दो प्रकार के दृष्टान्तों का शांकर तत्वज्ञान में उपयोग किया गया है 🕫 ज्ञानपूर्वक विवर्त में अज्ञान रहने के कारण उमे अज्ञान-पूर्वक विवर्त कहा जा सकता है और ज्ञानोत्तर अज्ञान की निवृत्ति होने के कारण उसे ज्ञानपूर्वक विवर्त कहा जा सके । यह ज्ञान और अज्ञान का भेद अधिष्ठान के ज्ञान अथवा अज्ञान को ध्यान में रखकर किया गया <del>है</del> । अर्थान अधिष्ठान का ज्ञान जिसमें छप्त होकर अधिष्ठान के धर्मों के विपरीत धर्मों की प्रतीति होती हैं उसे अज्ञानपूर्वक विवर्त कहना होगा और इसके विरुद्ध जिसमें अधिप्ठान के ज्ञान को कायम रखकर प्रतीति होती है उसे ज्ञानपूर्वक विवर्त कहना होगा ।

ज्ञान होने के बाद ज्ञानी की मुक्ति की सत्ता किस प्रकार मानी जाए यह प्रश्न शांकर वेदान्त में उपस्थित किया गया है। यदि मुक्ति की सत्ता सद्रूप मानी जाती है तो ब्रम्ह एक ही सत्य होने के कारण द्वैत निर्माण होगा। वह यदि असत्य मानी जाती है तो उमे अज्ञानरूप मानना होगा। किन्तु यह स्थिति अज्ञान का नाश कर प्राप्त हो जाने के कारण उसे अज्ञानरूप नहीं माना जा सकता। यदि सदसद्रूप माना जाता है तो ये दोनों धर्म विरुद्ध होने के कारण उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। यदि उसे सदसद्रूप से भिन्न अनिवंचनीय माना जाय तो वह भी संभव नही है क्योंकि

अनिवंचनीय सत्ता श्रम की या अज्ञान की होती है। फिर इसे किस प्रकार माना जाए ? अद्वैत वैदान्त में कई विद्वानों ने इसे पंचम प्रकारक माना है। इसका कारण यह है कि चारों प्रकार के अन्तर्गत वह नहीं आ सकती। ज्ञानी पुरुष विदेह मुक्ति की प्राप्ति होने तक तो स्फुरणरूप रहता है। उसकी यह दशा अद्वैत रूप होने के कारण यद्यपि देत-मूलक नहीं मानी जा सकती तथापि स्फुरणरूप होने के कारण पूर्णतया अभिन्न भी नहीं मानी जा सकती। इस दशा में स्फुरण होने के कारण विदेह मुक्ति समान वह एकरूप नहीं हो सकती। दूसरे शब्दों में वह दशा स्फुरणरूप होने के कारण उसका अस्तित्व विवर्तरू मुक्ति समान वह एकरूप नहीं हो सकती। दूसरे शब्दों में वह दशा स्फुरणरूप होने के कारण उसकी विवर्तता अज्ञानयुक्त विवर्तता के समान नहीं है। उसका स्वरूप वत्तलाने के लिये यदि दृष्टान्त ही देना हो तो यह कहा जा सकता है कि सुवर्ण पर प्रतीयमान होने वाल अलंकार के समान सिच्चिदानंदरूप ब्रम्ह पर प्रतीयमान होने वाला वह ज्ञानरूप व्रम्ह या चैतन्य का स्फुरण है। उसकी विवर्तता इस अवस्था में भी कायम रहती है। किन्तु अज्ञानजन्य विवर्तता से भेद वतलाने के लिये दूसरा कोई समर्पक शब्द अर्बत वेदान्त में उपयोग में नहीं लाया गया है। अर्बत वेदान्त के कितपय ग्रंथों में इसे पंचम प्रकारक कहा गया है; लेकिन उस पंचम प्रकारक की कल्पना अर्बत वेदान्त का अध्ययन करने वाले विद्वानों को व्यवस्थित रूप से नहीं आ पाती। उसे समुचित शब्द से व्यक्त करना आवश्यक है।

इम स्थिति को समचित शब्द में व्यक्त करने का पहला महान यत्न विदर्भ के प्रसिद्ध जन्मान्घ संत श्री गुलाबराव महाराज ने भारतीय दर्शनशास्त्र के इतिहास में पहली बार किया है। उन्होंने शांकर वेदान्त का विवर्त शुट्द लेकर उसमें अन्तर्भत रहने वाले अज्ञान की कल्पना निकालने के लिये अनध्यस्त शब्द का प्रयोग किया। अधिष्ठान और भास में प्रतीत होने वाले भेद को मिटाकर तथा अधिष्ठान के ज्ञान को कायम रखकर जो भास रहता है उसकी सत्ता विवर्तरूप है पर विशेष रूप प्रतीति होने के कारण विवर्त यह कहलाया जाता है, तथापि वह विवर्तता अधिष्ठान का ज्ञान लप्त कर, न रहने के कारण उसे अध्यस्त नहीं कहा जा सकता। रज्जु-सर्प, शक्तिका-रजत् इत्यादि दृष्टान्त इसी दृष्टि से अध्यस्त कहे जाते हैं और ज्ञानोत्तर रहने वाले ज्ञानी की स्थिति तथा ज्ञानोत्तर प्रतीत होने वाला नाम, रूपात्मक जगत्, ज्ञानी की ज्ञान देश, ईश्वर तथा शरीरधारी होते हुए भी मिच्चिदानंद रूप रहने वाले भगवान् के अवतार, शरीर इत्यादि अनध्यस्त विवर्त कहे जाते हैं। गांकर वेदान्त के पूर्णतया अनुयायी होते हुए भी अद्वैत सिद्धिकार मधुसूदन सरस्वती, अपैया दीक्षित, श्रीधराचार्य इत्यादि ज्ञानियों ने ज्ञानोत्तर भक्ति को स्वीकार किया है और उनकी भक्ति का आलंबन जो भगवद्विग्रह है, वह अनध्यस्त विवर्त होने के कारण उनके अद्वैत ज्ञान में विरोध उत्पन्न नहीं हो पाया । महा-राष्ट्र के बारकरी सम्प्रदाय के आचार्य श्री ज्ञानेश्वर, तुकाराम आदि तथा हिन्दी के तूलसीदास इत्यादि संतों ने अद्वैत तत्वज्ञान को पूर्णतया स्वीकार किया है । फिर भी उन्होंने भिक्त का प्रतिपादन किया है । इस प्रतिपादन को देखकर कई विद्वानों के सामने यह समस्या उपस्थित होती है कि इन संतों ने अद्वैत ज्ञान तथा भक्ति का समन्वय किस किस प्रकार किया। यह समस्या एक ही पारिभाषिक शब्द से हल हो सकती थी और वह शब्द है अनध्यस्त विवर्त । भगवान् और भक्तों के प्रेम-व्यवहार में भगवान् और भक्तों के शरीर अनध्यस्त विवर्त रूप होने के कारण वे ब्रम्ह से भिन्न नहीं रहते, तूलसीदासजी के सग्ण ब्रम्ह भगवान् श्री रामचंद्रजी, इस दृष्टि से अनध्यस्त विवर्त होने के कारण उनका अद्वैत ज्ञान तथा श्री रामचंद्रजी के आलंबन को लेकर उनके द्वारा की गई भिक्त उनके तत्वज्ञान के विरोधी नहीं है । ज्ञान और भक्ति का समन्वय इस नए सिद्धान्त से तत्वज्ञान के इतिहास में श्री गुलावराव महाराज ने किया है और इस मध्यप्रदेश की जनता की दिप्ट से एक गौरव और अभिमान की वात यह है कि इस नए सिद्धान्त के अविष्कारकर्त्ता इसी प्रान्त के हैं। श्री गलावराव महाराज का जन्म अमरावती जिले में माधान गांव में १८८७ में हुआ और १९१५ में वे ब्रम्हीभृत हो गए। वे जन्मान्ध थे। उन्होंने अपनी केवल ३२ वर्ष की आयु में वेदान्त, साहित्य, आयुर्वेद इत्यादि विविध विषयों पर २४ ग्रंथ मराठी में लिखे है । उनके सभी ग्रंथों में प्रायः इस अनध्यस्त विवर्त के सिद्धान्त का विवरण आया है जो उनकी अलौकिक वृद्धिमत्ता का पंरिचायक है।

# मध्यप्रदेश में ग्रामीण जागृति

### श्री गोरेलाल शुक्ल

दूस देश के जीवन में किसी भी राजसत्ता ने गांव गांव का जीवन नियंत्रित करने का प्रयास नहीं किया। पुराण र और इतिहास इस बात की पुष्टि करते हैं। गांव की व्यवस्था और नियंत्रण वही के रहनेवाले कुछ व्यक्ति किया करते थे, जिन्हें स्थानिक जनता का विश्वास और आदर प्राप्त रहना था। इसे आज हम पंचायत प्रथा के नाम से जानते हैं। रामायण काल में पांच पंचों की राय से ही राजकाज चलाया जाता था, भले ही वह गांव के स्तर पर हो या राजधानी के स्तर पर। महाभारत काल में भी यही परिपाटी थी। शरशय्या पर पड़े भीष्म पितामह के पास जब पांडवगण मार्गदर्शन के लिये पहुंचे तब पितामह के कुशल प्रश्नों में एक प्रश्न ग्रामणी के विषय में था। ये ग्रामणी वर्तमान समय के पंचों के पर्याय थे। मीर्य काल से लेकर मराठों के समय तक पंचायतों का अस्तित्व इतिहास की सामग्री है।

उत्तरदायित्व देने से ही उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न होती है। हमारे इतिहास में जब तक पंचायत प्रथा सजीव रही तब तक ग्राम्य क्षेत्रों की जनता सबल, स्वावलम्बी और मुखी रही यह निर्विवाद है। गत दो तीन सौ वर्षों में सत्ता का उत्तरोत्तर केन्द्रीकरण होता गया। सिंद्यों से जो जिम्मेदारियां गांवों के हाथ में थी वे क्रमशः लुप्त होती गई और उसी अनुपात में वहां की जनता परमुखापेक्षी और अकर्मण्य बनती गई।

यह ममझना बहुत बडी भूल होगी कि गांवों को स्वयंपूर्ण बना देने मे ही देश सुखी और वलशाली हो जायेगा। देश एक शृंखला है। सात लाख गांव इसकी किंद्यां हैं। अलग अलग किंद्यों का कोई मूल्य नहीं; उनमें कोई शिक्त नहीं। किन्तु जब किंद्यां शृंखलाबढ़ होनी हैं तब सशक्त बनती हैं और सार्थक भी। गांवों का स्वायत्त शासन इस बड़ी तसबीर को सामने रखकर चले तभी देश सुखी और सबल बनेगा। जब तक देश में शांति रही और आवागमन निरापद रहा तब तक गांवों का जीवन उन्मुख रहा और राष्ट्रीय जीवन को उनसे पोषण मिलता रहा। ग्यारहवीं सदी के आसपाम देश की जीवन-धारा कुंठित हुई। न केवल राजनीतिक क्षेत्र में बड़े बड़े उतार चढाव आने शुरू हुये वरन् सामाजिक क्षेत्र में एक भूचाल ही आ गया। धार्मिक एकता की भावना से अनुप्रमाणित और ऊँच-नीच के भेदभाव से रहित एक विदेशी समाज का धक्का हमारा जर्जरित समाज न सह सका और उसके पैर लडखड़ाने लगे। अराजकता और सामाजिक संघर्ष का परिणाम यह हुआ कि हमारा ग्रामीण जीवन अधिकाधिक अंतर्मुखी बनता गया। बाहर की दुनिया से उसका सम्पर्क कम होता चला गया और कूपमंडूकता घर करती गई। गत तीन मौ वर्षों में गांवों पर दुहरी मार पड़ी। देश के एक सजीव अंग होने की भावना तो उनमें रही ही नहीं ऊपर से रही सही जिम्मेदारियां भी उनसे छीन ली गई। रवीन्द्रनाथ ने कहा है कि वहिरंग की दिदता अनिवार्यतः अंतरंग को भी दिरद्र बना देती है। हमारे गांव धन से दिरद्र तो थे ही, मन में भी दिरद्र हो गये। अज्ञान ने अंगद के समान पांव जमाये। आशा और उमंग का स्थान नीरसता और निराशा ने ले लिया। जीवन परिश्रम और बुभुक्षा का एक शुष्क कममात्र रह गया।

आज से प्रायः पचीम वर्ष पूर्व ग्रामीण जीवन की अमावस्या थी, यह कहना अत्युक्ति न होगा। ऐसा गहरा अन्धकार छाया हुआ था कि कहीं से प्रकाश की एक रेखा भी दृष्टिगोचर नहीं होती थी। स्वयं अपने हित के लिये प्रयत्न करना तो कोसों दूर रहा, ऐसी बातों की ओर लोग कान तक नहीं देते थे। यह जड़भरत का वैराग्य नहीं था, जिससे देवता प्रसन्न होने थे। यह कुम्भकर्ण की निद्रा थी, जिस पर देश के हितचिन्तक आंसू बहाते थे। मध्यप्रदेश के गांव कोई अपवाद नहीं थे। सन् १९२० ई. में एक पंचायत अधिनियम द्वारा गांवों को कुछ जिम्मेदारियां दी गईं। पर इनका क्षेत्र इतना संकुचित था कि ग्रामीण जीवन पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। योजना निष्प्राण थी अतः गतिहीन भी। २५ वर्षों में केवल १,१०० पंचायतें मध्यप्रदेश में स्थापित हो पाई, जविक गांवों की संख्या ४८,००० है। तहमील के स्तर पर लोकल बोर्ड और जिले की सनह पर डिस्ट्रिक्ट कौन्सिल काम कर रही थी। किन्तु उनका विधायक कार्य शिक्षा तक ही सीमित था। उनकी दो प्रमुख कमजोरियां थीं जो उनकी कार्यक्षमता को अत्यधिक सीमित बनाती थीं। स्थानीय स्वशासन संस्थाओं और सरकार के बीच एक गहरी खाई थी। दोनों अपने तई काम

किया करती थीं और परस्पर कोई समन्वय नहीं था। इससे इन संस्थाओं को सरकारी संगठन और साधनों का कोई लाभ नहीं मिलता था। आधिक अवस्था अच्छी न होने के कारण ये संस्थायों न तो विभिन्न विधायक कार्य हाथ में ले सकती थीं और न उनके लिये कर्मचारी ही रख सकती थीं।

जिन क्षेत्रों में मालगुजारी प्रथा थी वहां जन जीवन का अंधकार और भी गहरा था। गांव का नेतृत्व स्वभावतः मालगुजार के हाथ में रहता था किन्तु उसे गांव के उन्नति की चिंता क्यों होने लगी? लगान वसूल कर लेने और दैनिक जीवन में तरह तरह की सुविधायें पा लेने में ही वह अपने कर्तव्य की इनिश्री समझता था। एक साधारण किसान की कोई आवाज नहीं थी। अपनी बेहतरी के बारे में सोचने का या कोशिश करने का उसे कोई मोका नहीं था। उसकी आंखों के सामने कोई मंजिल नहीं थी और न उसके मन में कोई आशा या उमग।

गांधीजी के दूसरे सत्याग्रह आन्दोलन ने एक अभूतपूर्व चेतना को जन्म दिया। देश के एक कोने से दूसरे कोने तक एक नवीन संकल्प और उत्साह की लहर दौडी और गांव भी इससे अछूत न वचे। इस चेतना का रूप मुख्यतः राजनीतिक था। लोगों ने समझना शुरू किया कि परतंत्रता एक अभिशाप है। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे प्राप्त करते तक हमें विश्वाम नही लेना है। गांधीजी जानने थे कि केवल राजनीतिक आन्दोलन से ही देश स्वतंत्रता के योग्य नही होगा। जहां हम कुछ नष्ट करने जा रहे हैं वहां कुछ निर्माण भी करना होगा। इसीलिये उन्होंने राजनीतिक कार्यक्रम के साथ ही साथ विधायक कार्यक्रम पर भी जोर दिया। उन्होंने "गांव की ओर" का नारा बुलंद किया और वादी और कुटीर उद्योग को स्वतंत्रता-संग्राम के अमोघ अस्त्र घोषित किये। इस आन्दोलन से सशंकित हो सरकार ने स्वयं ग्रामोन्नति की ओर कुछ ध्यान देना प्रारंभ किया। कुछ गांवों में ग्राम सुधार का कार्यक्रम प्रारभ किया गया। पर सार्वजनिक सहयोग न मिलने के कारण इन कार्यक्रमों का रूप सरकारी ही रहा और ये कहीं भी पनप न पाये। सरकारी कार्यकर्ताओं में एक ही व्यक्ति अपनी लगन के कारण उल्लेखनीय सफलता प्राप्त कर सका और वह था कर्नल ब्रायन। उसने ग्राम सुधार की एक व्यवहारिक योजना तैयार की और इसके द्वारा पंजाव के कई गांवों में नया जीवन फूंका। संभवतः भारन सरकार के सैनिक विभाग की मिलय सहानुभूनि और पंजाव के गांवों में मैनिकों का वाहुल्य उसकी सफलता के मूल में था। मध्यप्रदेश में स्थानिक परिस्थिति के अनुसार न तो कोई सर्वागीण योजना ही वनाई गई और न किसी सरकारी कार्यकर्त्ता ने कर्नल ब्रायन के समान ग्राम सुधार को अपना "मिशन" ही वनाया।

१५ अगस्त, १९४७ से भारतवर्ष के इतिहास का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ। जनता और शासन के बीच की खाई मिटी और पहली बार दोनों ने मिलकर देश को मुखी और समृद्ध बनाने की ठानी। मध्यप्रदेश में एक साथ ही कई उल्लेखनीय कदम उठाये गये। एक नया पंचायत एक्ट बनाया गया जिसके अनुसार गांवों की व्यवस्था और विकास का कार्य तथा न्याय दान अलग अलग कर दिये गये। गांवों की उन्नति से संबंधित सारे कार्य प्राम पंचायतों को सौंप दिये गये और उन्हें भरपूर आमदनी के जिर्ये दिये गये। डिस्ट्रिक्ट कौन्सिल का अन्त कर दिया गया और उनके स्थान पर जनपद सभायों स्थापित की गईं। इस प्रकार शासन की इकाई छोटी कर दी गई जिससे विकास का कार्य प्रभावशाली ढंग से चल सके और सामाजिक सेवाओं (सोशियल सर्विसेस) का लाभ अधिक से अधिक जनता को मिल सके। यह प्रयोग एक ऐतिहासिक महत्त्व रखता है क्योंकि उसने पहली बार नौकरशाही और जनता के प्रतिनिधियों के बीच का भेदभाव दूर करके उनका सङ्लेषण (सिनथैसीस) किया। इस संस्था को जनपद के जीवन से संबंधित सारे कार्य दिये और इनके संपादन के लिये आवश्यक अर्थ और कर्मचारियों की व्यवस्था की गई। सदस्यों और मुख्य कार्य-पालनाधिकारी के बीच काम का बंटावारा इस चतुराई से किया गया कि जिसमे जनता की इच्छानुसार नीति निर्धारण हो और नीति का परिपूरण विना किसी वाधा के मुचान हमसे चले। इस प्रकार स्थानीय स्वशासन संस्थाओं और शासन के बीच की दीवार टूटी, कृतिम भेदभाव मिटा और गांवों की जनता पर अपनी बहनरी की जिस्मेवारी आई।

मालगुजारी प्रथा का अन्त एक आर्थिक मुधार कहा जाता है। वास्तव में यह उससे कही अधिक है। इससे न केवल किसान को आर्थिक लाभ हुआ वरन उसके जीवन का दृष्टिकोण ही बदल गया। किसी मधीन का बेवस पुर्जा होने के बजाय वह अपने आप को एक हस्ती समझने लगा और उसे स्वयं पर विश्वास जागा। सदियों के मौन के बाद अब उसका कंठ फूटा।

स्वतंत्रता मिलते ही हैदराबाद की समस्या ने विकट रूप धारण किया । उसः समयः इसः रियासतः की सीमा पर रहने बाली जनता को बड़ी बड़ी यंत्रणाओं का सामना करना पड़ा । इसः संकट ने मध्यप्रदेश में एक अभृतपूर्व आन्दोलन का सूत्रपार िद्धा । यो कहिये कि अभिशाप में से वरदान जागा । गांवो की जनता सदियों के अत्याचार

९५

के कारण दवी और सहमी हुई थी। वह अपनी मदद आप कर सकने में अममर्थ हो चली थी और उममें अन-शासन का अभाव था। करीव ८० सैकड़ा जनता कठिनाई के समय सहारा दे सकने के वजाय खुद ही सहारा मांगती थी । सन १९४७ ई. के नवंवर मास में शासन ने निश्चय किया कि हैदरावाद की सीमा पर स्थित गांवों के निवासियों को आत्मरक्षा के लिये तैयार किया जाए । अकोला, बलढाणा, यवनमाल और चांदा जिलों में जो अनुभव आये उसमे यह हो गया कि ग्रामीणों में वलबुद्धि या त्याग की कमी नहीं। ये गुण उनमें मुप्प्त हैं। उन्हें केवल जागृन करना है। जहां सौ आदिमियों के शिक्षण की व्यवस्था थी वहां हजार ऑदमी सामने आये। लोणार शिविर में एक नवयुवक की एक मात्र संतान की मत्य हो गई पर उसने घर जाने में इन्कार कर दिया। मुझे वह दुब्य अभी तक स्मरण है जब मुख्य-मंत्री जी लोणार आये और उन्होंने गदगद होकर इस नवयवक की पीठ ठांकी। उपयक्त प्रयोग ने होमगार्ड की ग्रामीण शाखा को जन्म दिया और जिलों-जिलों में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण नदयुवक अनुशासन और आत्मविश्वास का पाठ सीखने लगे। एक दूसरी दिशा में भी जन-जागरण को प्रेरणा मिली। ग्राम-सैनिकों के प्रशिक्षण में ग्राम-मुधार का भी समावेश किया गया था । प्रत्येक सैनिक के सामने यह आदर्श रखा जाता था कि उसने जनता के पैसे से जो ट्रेनिंग पाई है उसका कुछ लाभ जनता को देना उसका धर्म है। यदि वह रोज आधे घंटे का समय भी अपने गांव की तरक्की के लिये देता है तो वह वहन वडी देशसेवा करता है। हर जिले में एक गांव चना गया जिसमें एक अधिकारी के निरीक्षण में स्थानिक सैनिक ग्राम-सुधार का कार्य करते थे। इन प्रयत्नों मे जो प्रत्यक्ष लाभ हुआ, वह अधिकांश स्थानों में स्थायी नहीं रहा। सैनिकों द्वारा सुधारी गई गलियां फिर ऊवड-खावड हो गई । उनके द्वारा साफ किथे गये नालाब फिर सिवार से भर गये और उनके द्वारा बनाये गये सोकपिट दुवारा नहीं खोले गये किन्तु इन प्रयत्नों का अप्रत्यक्ष परिणाम महत्त्वपूर्ण रहा। स्वयंसेवकों के द्वारा ग्राम-सुधार का प्रयत्न इतने वड़े पैमाने पर और इस सुव्यवस्थित तरीके में अब तक नहीं किया गया था। ऊंची जाति और घरों के लड़के हंसी खुशी से सड़क साफ करें और कचरे की टोकरी कंधे पर लेकर चलें यह गांवों के लिये एक अपूर्व दृश्य था। अधिकांश सैनिकों के निम्न मध्यम वर्ग होने के कारण सर्व साधारण पर उनका जितना प्रभाव पड़ना चोहिये था उतना नहीं पड़ा। फिर भी इन सैनिकों के उदाहरण ने गांव वालों को सोचने के लिये वाध्य किया।

संविधान ने प्रत्येक वयस्क नागरिक को मतिधिकार दिया है। देश का शासन किस प्रकार चलेगा इसका निर्णय वस्तुतः उन लक्षाविध लोगों के हाथ में आ गया जो अपना नाम तक नहीं लिख सकते और जिन्हें गांव के वाहर की दुनियां का ज्ञान ही नहीं है। स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का कार्यक्षेत्र बढ़ाया गया है और उन्हें अधिकाधिक अधिकार दिये गये है। यदि सर्वसाधारण को इन संस्थाओं की उपयोगिता विदित नहीं है तो इनका उद्देश्य कभी सफल नहीं होगा। भारत जितना विशाल है उतना ही गरीव है। ३६ कोटि जनता के जीवन-स्तर को ऊंचा करना कोई हंसी-खेल नहीं है। इसके लिये प्रत्येक नागरिक को प्रयत्न करना होगा। यह वह तभी करेगा जबिक उसे नये युग में अपने कर्त्तव्यों का ज्ञान होगा और वह यह समझने लगेगा कि समिष्टि के कल्याण में ही उसका कल्याण निहित है। इस विचार के प्रसार के लिये समाज शिक्षण योजना का सूत्रपात किया गया। देश में सर्वप्रथम मध्यप्रदेश ने ही समाज शिक्षण का महत्त्व पूरी तरह आंका और इसके प्रसार के लिये धनजन संबंधी सारी मुविधाएं दीं। इसकी साक्षरता योजना के अंतर्गत लाखों स्त्री-पुरुष माक्षर हुए और इससे भी महत्त्व की वान तो यह हुई कि श्राव्य-माधनों द्वारा लाखों व्यक्तियों तक नागरिकता का संदेश पहुंचाया गया। फिल्म और कलापथक, रेडियो और चलते-फिरते पुस्तकालयों ने ग्रामीण जनता के लिये वह गवाक्ष खोल दिया जिससे कि वे धर बैठे देश-विदेश का दर्शन कर सकते थे।

इस राज्य में और देश के अन्य भागों में ग्राम-सुघार के जो प्रयत्न हुए उनसे कुछ आधारभूत वातें लक्ष्य में आई। सबसे महत्त्व की बात तो यह थी कि वाहर के कार्यकर्ता और पैसे से गांवों की स्थायी उन्नित नहीं हो सकती। जनता के लिये साथ काम करने से ही गांव आगे वहेंगे। हमारे गांवों की सबसे वड़ी आवश्यकता स्थानिक नेतृत्व का निर्माण है। सरकारी कर्मचारियों या मार्वजनिक कार्यकर्ताओं के सारे प्रयास इसी लक्ष्य को सामने रखते हुए होने चाहिए ताकि जैसे-जैसे स्थानिक नेता सामने आये वैसे-वैसे ये पीछे हटने जाएं। इसरी वात यह देखने में आई कि विभिन्न सरकारी विभाग अपने-अपने क्षेत्र में भरसक कार्य करते है किन्तु उनके कार्यों में परम्पर समन्वय न होने के कारण एक ग्रामीण के जीवन पर उनका प्रभाव नगण्य-सा ही होता है। साथ ही कई कर्मचारियों के गांव में जाने के कारण किसान कुछ स्त्रम में पड़ जाता है और यह नहीं सोच पाता कि आखिर वह क्या

करे और क्या न करे। आवश्यकता इस बात की है कि सरकार के विभिन्न विभागों की ओर से एक ही प्रतिनिधि गांव में जाए और विकास कार्यों में छगे हुए विभिन्न विभागों का परस्पर समन्वय रहे। अनुभव के इस निचोड़ का छाभ उठाते हुए सामुदायिक विकास योजना और राष्ट्रीय विस्तार सेवा का संगठन किया गया। इनके द्वारा न केवछ विकास कार्य तेजी से आगे वड़ रहा है वरब् प्रशासन की परम्परा में भी क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा है। समुचित आर्थिक सहायता और तज्ञों (टेक्निकल एक्सपर्टम्) की मुलभता से जनता का विश्वास उत्तरोत्तर बढ़ रहा है और वह मुक्त-हस्त से सहयोग दे रही है।

जन-जागरण में चुनाव का जो हाथ रहा है उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। वास्तव में नवीन युग का संदेश और विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्र का कर्त्तत्व चुनाव ने ही घर-घर पहुंचाया है। सन् १९५१-५२ के साधारण चुनाव ने किसान-किसान को विभिन्न विपयों का खंडन-मंडन सुनने का अवसर दिया। इसी तरह जनपदों के चुनावों में गांव-गांव और घर-घर कार्यकर्त्ता गये। चर्चा तहसील तक ही सीमित रहती थी, फिर भी गांवों के लोगों ने जाना कि तहसील का कारोबार किस तरह चलता रहा है और उसमें उनकी आवाज की क्या कीमत है। कुछ छोटे पैमाने पर ग्राम-पंचायतों के चुनाव भी यही कार्य कर रहे हैं।

आज से ३० वर्ष पूर्व गांधीजी ने जो सपना देखा था उसकी ओर देश की भांति मध्यप्रदेश भी बढ़ रहा है। जनता देश की गतिविधि समझने लगी है और इसके पुनर्निर्माण के लिए कमर कस रही है। गांवों पर से अंधकार का आवरण उठता जा रहा है और उनमें आशा की स्विणिम-आभा खिलने लगी है। इस जागरण के निर्माण में निस्मंदेह शासन का बहुत बड़ा हाथ रहा है क्योंकि अपनी योजनाओं के द्वारा उमने गांवों में स्वावलम्बन और आत्म-विश्वास की नींव डाली है। उच्चतम देश-प्रेम से प्रेरित हो सैकड़ों व्यक्तियों ने ग्रामीण जागृति के लिए जो प्रयत्न किये हैं उनका उल्लेख न करना सत्य के प्रति अपराध होगा। ऐसे निस्वार्थ, विधायक कार्यकर्ताओं के प्रति ग्रामीण-समाज सदा ऋणी रहेगा।

## विद्यामन्दिर योजना

#### श्री नित्येन्द्रनाथ जील

हुस प्रदेश में शिक्षा के सुत्रार की अवेक्षा, शिक्षा का प्रसार अधिक महत्व का प्रश्त हैं। पिछडे हुए इलाकों में हजारों ऐसे छोटे-प्राम है जिनकी जनसंख्या १००/१२५ से अधिक नहीं हैं; वहां साधारण स्कूल चलाना अत्यन्त कित हो जाता है क्योंकि स्कूल की औमत हाजरी १५/२० के अन्दर ही रहती है। इमलिये प्रति वालक पर शिक्षा का औसत खर्च अत्यन्त अधिक पड़ जाता है। यह भी अच्छी तरह देख लिया गया है कि किसी भी स्कूल में आसपास के गांवों के लड़के वहत कम आते हैं।

इस तरह के छोटे २ ग्राम इस प्रदेश में कम से कम २०.००० होंगे। प्रदेश के कुछ हिस्सों में शिक्षा का कुछ भी प्रवन्ध न किया जाय, यह एक अत्यन्त अवांच्छनीय परिस्थिति हैं। इन ग्रामों के बच्चों को पढ़ाने के लिये आज हमारे पास न कोई उपाय हैं, और न हमारी आर्थिक परिस्थिति ही ऐसी है कि हम कुछ विशेष इस दिशा में अग्रसर हो सकें। इन ग्रामों में स्कुल खोलने से वाषिक खर्च ८ करोड़ से भी अधिक होगा।

महात्माजी ने इस कठिन समस्या को हल करने के लिये जो उपाय सोचा था वह आज की बुनियादी शिक्षा से कुछ विभिन्न था—शिक्षा विभाग के अधिकारी जब पहिले पहल उनसे मिले, उन्होंने उनसे स्पष्ट कह दिया था, कि मैं स्कूल को स्वावलंबी बनाना चाहता हूं। बच्चों को तीन घन्टे तक सून कातना पड़ेगा। कताई की आमदनी से ही शिक्षक का वेतन दिया जावेगा। यही उनकी प्रथम कल्पना थी। इस योजना में धीरे २ सुधार किये गये—यहा तक कि उसका स्वरूप ही बदल गया। आज बुनियादी शिक्षा, शिक्षा मुधार की योजना वन गई है। बुनियादी स्कूलों पर खर्च दूसरे स्कूलों से अधिक हो जाता है। इसी समस्या को हल करने के लिये शुक्लजी ने एक दूसरा उपाय सोचा था और वह उनकी विद्यामन्दिर योजना थी।

इस प्रान्त में जमीन की कीमत अधिक नहीं है। बड़े किसान जो नौकरों के भरोसे खेती करते हैं जमीन से बहुत कम आमदनी पाते हैं। इसलिये उन्हें आशा थी कि इम तरह के वड़े २ भूमिस्वामी सहज ही में अपनी कुछ जमीन शिक्षा के विस्तार के लिये दान करेंगे। मिन्दर, मठ इत्यादि संस्थाओं को चलाने के लिये भूमिदान की प्रथा इस देश में प्राचीन काल से चल रही है, इसलिये उन्होंने अपनी पाठशाला का नाम विद्यामित्दर रखा। वे चाहते थे कि दूर दूर के ग्रामों में जहां हम स्कूछ नहीं खोल सकते, इम तरह से प्राप्त जमीन पर एक शिक्षिक युवक को ले जाकर हमेशा के लिये बसाया जावे। उसकी जीविका उस जमीन की आमदनी से चले और वह उस ग्राम के बालकों को शिक्षा देवें, यह योजना के बल उन्हीं ग्रामों के लिये थी, जहां स्कूल नहीं हैं।

शुक्लजी की प्रथम कत्पना बहुत सीबी सादी थी । इस देश की प्राचीन प्रथा, जिसके प्रमाण हमें पुराने शिला-लेखों से लेकर सन् १८३७ में लिखी गई एडम साहब की रिपोर्ट तक में मिलते हैं, उनकी योजना का आधार था । महात्त्माजी की तरह शुक्लजी भी केवल आर्थिक समस्या को हल करना चाहते थे ।

इस योजना के लिये पहिली आपत्ति आई कि विद्यामिन्दर गुरु यदि खेती करेगा तो वह पढायगा कव? सिलेबस कैंमे पूरा होगा? विद्यामिन्दर के लडके आगे चलकर मिडिल स्कूल में कैंसे चल सकेंगे? इन आपित्तयों को दूर करने के लिये योजना में कई सुधार किये गये।

खेती मोहकमें से सुझाव आया कि विद्यामिन्दिरों में खेती विभाग के जमादार रखे जावें। वे वहां आदर्श तरीके से खेती करें ताकि ग्रामवासियों को शिक्षा मिले और साथ ही साथ खेती विभाग का भी काम चले। तालीमी संघ से सुझाव आया कि विद्यामिन्दिरों में बुनियादी शिक्षा दी जावे। उत्साह के आवेग में ये सारे सुझाव स्वीकार कर लिये गये। विद्यामन्दिर योजना की रूपरेखा बडी सुन्दर और आकर्षक बन गई। केवल डी.पी. आई डॉ. सेनगुप्ता ने एक दिन कुछ दबी हुई जवान से कहा था कि ये सब आभूषण ही योजना को दबाकर खतम कर देंगे। वे शीघ्र ही अवकाश लेकर चले गये, बात वहीं रह गई।

सन् १९३९-४० तक सारे प्रान्त में ८३ विद्यामन्दिर खुल गये, जिनमें कुल ३,०४४ एकड जमीन मे काइत होती थी। जब तक इनकी देखरेख ठीक से होती रही, वे चलते रहे। हर वर्ष स्वावलंबी विद्यामन्दिरों की संख्या वढती गई। सन् १९४२ में केवल ५ विद्यामन्दिर ऐसे रह गये जो स्वावलम्बी नहीं थे। उनमें कर्ताई का काम भी खूब होता था। उन दिनों लोग विद्यामन्दिर देखकर प्रसन्न होते थे। कई स्थानों में तो बड़े मनोरम दृष्य दिखाई देते थे।

इस प्रदेश के देहातों में एक पुरानी कहावत है '' खेती आप सेती ''—खेती खेत वाले से ही चलती है। यह धन्धा ऐसा विचित्र है कि इसे वही चला सकता है, जिसकी जीविका उस पर निर्भर है। हमने चाहा था कि खेती मोहकमे का जमादार अथवा प्रबन्धकारिणी सभा के सदस्य खेती चलाकर गृहजी का वेतन देंगे। इस योजना के अन्दर सबसे बडी भूल यही थी। खेती जिसके हाथ गई उसी ने उसका नाजायज फायदा उठाया; गृह को तनस्वाह नहीं मिली। जैसे जैसे देखरेख में कमी होती गई वैसे वैसे विद्यामन्दिर विगडते गये और टूटने लगे।

विद्यामन्दिर की सफलता के लिये जमीन बहुत अच्छी होनी चाहिये, रकवा २०-२५ एकड से अधिक नहीं होना चाहिये—रकवा अधिक होने से काम भी बहुत वढ जाता है। खेती का काम विद्यामन्दिर गुरु को ही सम्भालना पडेगा तब ही उसकी आमदनी से उसकी जीविका चल सकेगी। इसलिये यह हमें मंजूर करना पडेगा कि विद्यामन्दिरोंकी पढाई दूसरे स्कूलों से कम होगी। फिर भी जहां आज घोर अन्धकार छाया हुआ है उन इलाकों म विद्यामन्दिर टिमटिमाते हुए प्रदीपों की तरह सिद्ध हो सकते हैं। उनसे कुछ न कुछ प्रकाश अवश्य होगा।

प्रदेश में आगे चलकर यदि भूमि वितरण का मौका आवे तो उस समय फिर एक बार इस योजना पर विचार करने का अच्छा अवसर आवेगा, क्योंकि पिछडे हुए क्षेत्रों के छोटे <mark>छोटे</mark> ग्रामों में शिक्षा-विस्तार के लिये आज भी यह योजना काफी उपयोगी सिद्ध हो सकती है।

## मध्यप्रदेश की वन-नीति

#### श्री कामताप्रसाद सागरीय

## ज्ञेंगल मंगल खान । जंगल जनता प्राण ॥

मनुष्य की सृष्टि गहन वनों में ही हुई थी। प्रारंभिक अवस्था में वह अपना उदर-पोषण वन्य प्राणियों के मांस तथा वनों में उपलब्ध कन्द-मूल, फल-फूल, आदि पर ही कर लेता था। धीरे धीरे जब उसकी बुद्धि विकसित हुई उसका ध्यान सर्दी, गर्मी, भूख-प्यास तथा घातक प्राणियों से रक्षा करने के कष्टों को कम करने पर गया। उसने पशुपालन प्रारंभ किया और उनके तथा अपने रहने के लिये आश्रय बनाये। इस प्रकार गोत्रों अर्थात् गौओं के त्राताओं के रूप में समाज संगठन प्रारंभ हुआ। कालान्तर में हमारे किसी प्रतिभावान् पूर्वज ने त्रुने हुए घासों के बीज स्वच्छ भूमि पर बोकर शस्योत्पादन किया। इस प्रकार कृषि का आविष्कार हुआ।

कृषिकर्म के लिये जब उसने उपजाऊ घरती पर खडे बनों को काटा और विखरी-पड़ी वनस्पित को दूर करने के श्रम को बचाने के लिये उसे जलाया तब उसे अनुभव हुआ कि राख से मिली मिट्टी पर उपज अच्छी होती ह। पर वर्षानुवर्ष उसी भूमि पर कृषि करने पर जब उसकी उर्वरता क्षीण हो गई तब उसने स्थानान्तर कर दूसरे वनों को काटा और उस भूमि पर खेती की। इसी "दाहचा" प्रथा से जन-वन संघर्ष का श्री गणेश हुआ। समय पाकर यह प्रथा इतनी रूढ हो गई कि मनुष्य की यह धारणा सी हो गई कि उसकी उत्तरोत्तर उन्नति वनों का दाहचसंस्कार कर उनकी विता पर ही निर्माण किया जा सकता है। ऐसे पुरुष-प्रकृति संग्राम में प्रथम विजय सर्वदा पुरुष की ही हुई क्योंकि उसने वन विध्वंस का ज्ञान प्राप्त कर लिया था।

त्यक्त अनुर्वर भूमि स्वभावतः पुनः वनाच्छादित नही हुई जैसा कि मनुष्य का अनुमान था। फलतः आवश्यक वनोपज लकडी, ईंघन, घास आदि का अभाव हो गया। वर्षा का पानी, जिसे सोख लेने की वनतल भूमि में क्षमता होती है, धरती में न समाने के कारण उसे काट कर बहा ले जाने लगा। इससे खेतों की शस्योत्पादन की शक्ति घटती गई। फलतः मनुष्य की जीवन समस्या कमशः जटिल होती गई, मानों प्रकृति ने प्रतिकार द्वारा पुरुष को चेतावनी दी कि उसकी विजय अस्थायी थी। मनुष्य का गर्व चूर्ण हुआ और उसे बोघ हुआ कि प्रकृति की अवहेलना उसकी भूल थी जिसमें उसके आत्म-विनाश का विषवीज मिला हुआ था। हठात् उसका घ्यान भूक्षर-अवरोध और निकटस्थ वनों को चिरोपयुक्त बनाये रखने की ओर आकृष्ट हुआ। इस प्रकार वन-विज्ञान का जन्म हुआ। सच ही कहा है—आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है।

स्वाभाविक वनों में, विशेषकर जबिक लम्बी अविध से उनका अतिप्रयोग होता आया हो, वैज्ञानिक संवर्धन विधि सहसा लागू नहीं की जा सकती। ऐसे वनों में अनियंत्रित पातन के परिणाम स्वरूप उपयोगी वनस्पित की मात्रा घट जाती है और ऐसी अनुपयोगनीय वनस्पित का, जिसमें प्रतिकूल परिस्थित के अवरोध की नैसर्गिक क्षमता होती है, बाहुल्य हो जाता है। अतः वन विवर्धन के लिये, पिहले उसका संरक्षण, फिर निरीक्षण, तदोपरान्त अनुसंधानों द्वारा उचित उपचार का शोध और अन्त में इन अनुभवों का प्रयोग ऐसे कम की आवश्यकता पडती है। तब कहीं सतत उपयोगी वनस्पित का प्रादुर्भाव किया जा सकता है।

इस निर्दिष्ट ध्येय की प्राप्ति के लिये यह नितान्त आवश्यक है कि वनस्वामी एक दूरदर्शी वन-व्यवस्था सम्बन्धी नीति निर्धारित करे और फिर उसे कार्यान्वित करने का प्रबंध करे।

ऐसी वन-नीति के मूल सिद्धान्त क्या होने चाहिये इसका निर्णय करने के लिये यह जानना आवश्यक है कि वनों से समाज को प्रत्यक्ष तथा परोक्ष क्या लाभ हो सकते हैं और वन-संवर्धन पर दुर्लक्ष्य तथा उनके प्रति उदासीनता से क्या हानि होने की संभावना है। प्रत्यक्षतः वनों से काष्ठ, ईधन, घास तथा अन्य वनोपज प्राप्त होती है जो स्थानीय वासियों की प्रधान आवश्यकतार्यें हैं। अतिरिक्त वन पदार्थ जैसे इमारती लकडी, बांस, लाख, हर्रा, आदि को बेचकर समाज हित-साधन के लिये धन प्राप्त किया जा सकता है, तथा वन व्यवस्था संबंधी कार्यों में तथा वनोपज पर निर्भर उद्योगों से स्थानीय जनता को जीविकोपार्जन की मुविधा भी दी जा सकती है।

परोक्षरीति मे, वन जल-वायु को समजीतोण्ण वनाते है, भूक्षर का अवरोध करते हैं तथा कृषिभूमि को अधिक समय तक आर्द्र रखते हैं जिसमे शस्योत्पादन अधिक हो जाता है। वनविहार स्वास्थ्यकर होता है तथा वनश्री की शोभा मनो-मोहिनी और स्फूर्तिदायिनी होती है। सच तो यह है कि मुसंबंधित वन प्रकृति की एक अत्यंत कल्याणकारी देन हैं।

वनों से कृषि का घनिष्ट संबंध है। इसीलिये किसी ने उन्हें कृषिकिकर की संज्ञा दी है। पर वास्तव में ऐसा कहकर उनका अपमान-सा किया है। वनों से ही कृषि परिपोषित होनी है, अतः उन्हें कृषि-धात्री कहना ही उपयुक्त होगा।

वनों से पूरा पूरा लाभ तभी उठाया जा सकता है जब उनका यथाविधि अधिरक्षण, संवर्धन तथा परिपालन किया जावे। किंचित ही असावधानी या अतिप्रयोग से स्थलधर्म प्रतिकूल हो जाने पर वनों का कमशः ऱ्हास होने लगता है और अन्त में वे पूर्णनः नष्ट हो जाने हैं। फलस्वरूप कृषिभूमि तथा वनस्थली के स्थान में मरुमरीचिका का आधिपत्य हो जाता है। समाज में वाहि वाहि का चीत्कार प्रारंभ हो जाता है। ऐसी गंभीर परिस्थिति ही मनुष्य को उर्वराभूमि की प्राप्ति के लिये संघर्ष पर बाध्य करती है। आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय वैमनस्य तथा कलह का मूल कारण यही है।

मध्यप्रदेश एक पार्वत्य भूमिखंड है जो उत्तर भारत के समतल प्रदेश और दक्षिण की उच्च समभूमि के मध्य स्थित है। प्रदेश का विस्तार १३१,००० वर्ग मील है जिसका लगभग आधा भाग वनाच्छादित है। पर वनों तथा कृषिभूमि का विभाजन संतुलित नहीं है। विदर्भ, नागपुर और छत्तीमगढ़ के मैदानी भागों में वन अपर्याप्त है; लोगों को ईधन-चारे की किटनाई है जिसके कारण गोवर का खाद के लिये उपयोग न कर उसके कंडे बनाकर जलाये जाते हैं और पेडों के पत्ते काट काट कर पशुओं को खिलाये जाते हैं। इसके विपरीत दूर के पहाडी भागों में वनों का वाहुल्य है और उनकी दशा भी अच्छी है, पर कहीं कहीं 'दाह्या' की कुप्रथा भी अभी तक चालू है।

औसतन प्रति १,००० व्यक्तियों पीछे १,७०० एकड कृषिभूमि, २,००० एकड वन भूमि और ७५० पशुओं का अनुपात आता है, जो यदि वन तथा कृषि भूमि का ठीक तरह उपयोग किया जावे, और पशु हुष्ट-पुष्ट रखे जावें तो बहुतही संतोपजनक होगा। पर अभी खेती की प्रति एकड उपज बहुत ही कम है और पशुओं की दशा बहुत ही गिरी हुई। वनों की दशा में भी बहुत कुछ मुधार संभव है विशेष कर उन वनों में जो कुछ समय पहिले तक निजी स्वामित्व में थे और अंधार्थ्य कटाई और चराई के कारण नष्ट-प्राय हो गये हैं।

फिर भी प्रदेश में आवश्यकता मे अधिक अन्न उत्पन्न होता है—विशेषकर चांवल। जनता का जीवनस्तर अभी नीचा होने के कारण बनोपज की खपत कम है और भारी प्रमाण—में वृद्धि से अधिक—उसका निर्यात हो रहा ह जिमे रोकना आवश्यक है। शामन द्वारा निर्धारित वन नीति का एक मात्र ध्येय यह है कि वन इम प्रकार संवधित किये जावें और उनका उपभोग इम तरह किया जाये कि जनता की निस्तार संबंधी मांगें मुविधापूर्वक पूरी होती रहें और साथ ही साथ वन स्वामी अर्थात् सरकार को वनों मे अधिकाधिक आय होती रहे। इसी नीति के तस्वों का नीचे संक्षेप में उल्लेख किया जा रहा है।

वनविशेष में परिस्थिति-गुण तथा उन पर की मांग के अनुकूल उपचार लागू करने के लिये बनों को चार वर्गों में विभक्त करने का अभिस्ताव नीति में किया गया है:—

- (१) तेज ढाल वाली पहाडियों पर के वनों में अतिप्रयोग में भूक्षर की आशंका है। कुछ वन अनियंत्रित कटाई और चराई से अब केवल नाममात्र के वन रह गये हैं। इन्हें विश्रांति देना आवश्यक है जिससे वे स्वभावतः पुनः बनाच्छादित हो जावें। इन्हें "संरक्षण वन" कहा गया है।
- (२) वडी इमारती लकडी तथा दूसरी वाणिज्यिक वनोपज उत्पन्न करने की क्षमता रखने वाले वनों से उत्तरोत्तर अधिक आय प्राप्त करते रहने के लिए परिस्थिति के अनुकूल वैज्ञानिक विधिविशेष द्वारा संवर्धन करना आवश्यक ह, जिससे उनमें उपयोगी वनस्पित का प्रादुर्भाव हो और वह ठीक तरह बढ सके, जसे सागोन, साल, सेमल, सालई की लकडी, बांस, आदि । इन्हें बृहद्वन की संज्ञा दी है।

- (३) वे बन जो स्थिति तथा उनकी उत्पादन क्षमता के कारण जनता की निस्तारी मांग की पूर्ति के लिये समुपयुक्त है इन्हें निस्तार-वन कहा गया है।
- (४) वनों के वे भाग जो वृक्षों के अतिपातन के फलस्वरूप अब नाममात्र के वन रह गये हैं पर जिनमें चराई के उपयुक्त धाम उपलब्ध है, इन्हें उपवन की मंज्ञा दी गई है।

संरक्षण वनों की दशा मुधारने तथा भूक्षर का अवरोध करने के लिये उनमें चराई तथा कटाई बन्द रखी जाती हैं। बृहद् वनों की व्यवस्था में, क्योंकि उनसे निरन्तर अधिकतम आय प्राप्त करना होता है, बहुत ही सावधानी की आवश्यकता पड़ती है। उनका सबिस्तर पर्यवेक्षण तथा वृक्षों की परिगणना कर यह मालूम करना पड़ता है कि कहां किस वय के पेड समय समय पर, कितने प्रमाण में उपलब्ध होंगे। तत्पश्चात् उपयुक्त संवर्धन विधि द्वारा उनका पातन तथा परिपालन किया जाता है। बनों की व्यवस्था भी इसी प्रकार की जाती है; अन्तर केवल इतना ही है कि उनमें नई उपज बीज से या कृत्रिम बीच पैदा करने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि अधिकांश उपयुक्त जाति के पेडों के ठूंठों से जो पीके निकलने है वही वहने पर उनमें छोटी लकडी प्राप्त हो जाती है।

मध्यप्रदेश के अधिकांश पशु, चारा और चराई के लिये समीप के वनों पर ही निर्भर हैं क्योंकि चारे की खेती नहीं की जाती और खूटे पर बांध कर खिलाना बहुत महंगा पड़ना है। लगातार अनियंत्रित चराई से वृक्षों और चराई के घासों को नुकसान होता है और क्रमशः उनका ऱ्हाम होने लगता है। अतएव चराई पर नियंत्रण रखना आवश्यक समझा गया है। यह मध्यप्रदेश की वन-व्यवस्था की एक विशेषता है जिसकी ख्याति है। अतः उसका संक्षिप्त वर्णन अप्रासंगिक न होगा।

प्रौढ पेड़ों के काट लेने पर नवजात पौधों को ठीक तरह बढ़ने देने के लिये कुछ वर्षों तक चराई वन्द रखना आवश्यक समझा गया है। बाद में लगातार चराई के परिणाम स्वरूप जब अच्छी घाम की कमी हो जाती ह तब फिर कुछ वर्षों तक चराई बन्द कर दी जाती है जिससे घामों का बीज जमकर उससे नये पौधे आ जावें ऐसे चारण तथा संवार की अविध बनविशेष पर निर्भर है। उदाहरणार्थ सागोन के बनों में नई उपज की ५ वर्ष की वय तक रक्षा की जाती है। बाद में १० साल की चराई के पञ्चात् घाम की उपज बढ़ाने के लिये फिर तीन साल चराई बन्द रखना आवश्यक समझा गया है।

चराई का अधिकतम आपात भी वनविशेष के लिये निर्धारित कर दिया गया है। उतने ही पशु चराने की अनुमित दी जाती है जिससे प्रत्येक पशु को कम से कम बृहद् वनों में तीन, निस्तार वनों में दो तथा क्षुपवनों में एक एकड़ भूमि उपलब्ध हो क्योंकि यदि इससे कम भूमि उपलब्ध हुई तो वनों के व्हाम की आशंका रहनी है। साथ ही साथ जहां संभव है वहां चराई के लिये खुले वनों का आधा, एक निहाई या चौथाई हिस्सा प्रति वर्ष वर्षा ऋनु में वन्द रखा जाता है, जिससे उसमें घाम के पौथों की संख्या वढ जावे।

उपयुक्त चारण-संवार की अवधि तथा आपात की अधिकतम तीश्र्ता अनुभवी वन-वैज्ञानकों के निरीक्षण पर आधारित है। सर्वोत्कृष्ट उपचार तो अनुसंथानों द्वारा ही निर्धारित किया जा सकता है, जिसके लिये धन तथा विशेषज्ञों को मुविधा वननीति मे अभिस्तावित है।

इन नियंत्रणों के साथ हो साथ पशुस्वािमयों की सुविधा के लिये और एक ही स्थान पर अधिक चराई न होने पावे, इस उद्देश्य से वनों को छोटे छोटे चराई के क्षेत्रों में विभक्त कर दिया जाता है और प्रत्येक क्षेत्र में किन किन गांवों के कितने पशु चराये जा सकते हैं, यह निर्धारण करने के लिये गांव गांव में परिपृच्छ। करने के बाद एक चारण-योजना बनाई जाती हैं। इस योजना के अनुसार क्षेत्रों के दो प्रकार, सुगम तथा दूरस्थ, पशुस्वािमयों के दो भेद, खेतिहर तथा अन्य और पशुओं के दो वर्ग, कृषिकर्म के लिये अनिवार्य तथा वािणियक माने जाते हैं। सुगम वनों में किसातों के कृषिकर्म में उपयुक्त पशुओं को अधिमान दिया जाता हैं। उनसे शुल्क भी कम लिया जाता है।

ऐसी विस्तृत चराई योजना का एक मात्र ध्येय यह होता है कि वनों को मतत उत्पादनशोल रखते हुए आवश्यक पशुओं के चराने की अधिक में अधिक मुविधा दी जा सके।

उपरोल्लिखित वन-व्यवस्था संबंधी मूल-तत्त्वों का यथाविधि पालन किया जा सके इसी हेनु से जब कभी वनविशेष का वन कार्य सबंधी उपक्रम (वर्किंग प्लॉन) संशोधित किया जाता है तब वनाधिकारी द्वारा विहित वनोपचारों का एक विशेष आगम-अधिकारी द्वारा परिनिरीक्षण और फिर यथावस्यक परिवर्तन किया जाता है । उन क्षेत्रों में जहां वन अपर्याप्त हैं उपयुक्त भूमि का वन-खेती की विधि द्वारा वनीकरण किया जाना आवश्यक समझा गया है। इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण विदर्भ के "बबूल वन" हैं। खेती के लिये वनभूमि देना तभी उचित माना गया है जबिक ऐसा करने पर उस क्षेत्र की जनता की वनोपज संबंधी मांग की पूर्ति में कोई कठिनाई होने की संभावना न हो और अवनित भूमि पर स्थायी रूप से खेती की जा सके।

वन्य प्राणी वनों का ही एक अंग हैं। अतएव वैज्ञानिक अध्ययन तथा मनोविनोद के हेतु, उपयुक्त स्थानों में उनको नैसर्गिक अवस्था में आश्रय देना तथा समीप के वनों से हिस्र तथा हानिकारक वन्य प्राणियों का निर्मूलन आव• स्यक है।

वनवासियों को जिनके बिना वन-कार्य पूरे नहीं किये जा सकते सुखपूर्वक बसने, तथा उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा तथा मनोविनोद की सुविधा देना भी वननीति का एक मुख्य अभिस्ताव है।

इस प्रकार की दूरदर्शी व जनहितकारी वननीति का अभिपूरण तभी संभव है जब जनता उसके उद्देश्यों को ठीक तरह समझे और उन्हें कार्यान्वित करने में शासन को योगदान दे !

जनता को यह समझाना है कि शासन का जिस पर वनों की सुव्यवस्था का भार है एक मात्र ध्येय वनों का सुधार कर उन्हें सन्तानोत्पादक तथा हितकर बनाये रखना ही है, तभी कहीं छोगों की निस्तारी मांगों की सुविधापूर्वक तथा स्वल्प मूल्य में पूर्ति होना, तथा वनों से राष्ट्रहित साधन के कार्यों के लिये अधिकाधिक धन प्राप्त करना संभव है। यह तभी हो सकेगा जब जनता अपनी और विशेषकर भावी सन्तान की भलाई के लिये अपनी वनविध्वंस तथा अतिप्रयोग की प्रवृत्ति पर विग्रह का अंकुश लगावे। वास्तव में इस युग में प्रत्येक नागरिक का यही धर्म है।

# उन दिनों का मध्यप्रदेश

#### थी लज्जाशंकर झा

मेरे बालपन में मध्यप्रदेश में शिक्षा का बहुत अभाव था। प्रदेशमर में कोई कॉलेज न था। सिर्फ एक सरकारी हाई स्कूल सागर में था और दो पादिरयों के हाई स्कूल नागपुर और जवलपुर में थे। जिले के सदर मुकामों में सरकारी अँगरेजी मिडिल स्कूल देखने में आते थे और उनमें भी इने गिने विद्यार्थी। दूसरी तीसरी अंगरेजी तक बालक पढ़ा नहीं कि जिला अधिकारियों के गुर्गे सरकारी नौकरी का लालच देकर बहका ले जाते थे। इस पर हेडमास्टर और जिला अधिकारियों में चक चक भी हो जाया करनी थी। देशी अफसर देशी भाषाओं में ही अपना काम करते थे और अँगरेज अफसरों को भी देशी भाषा अच्छी तरह सीखनी पड़ती थी। अँगरेजी जानने वाले केवल कुछ बंगाली वकील, उत्तर प्रान्त और बम्बई प्रान्त से आये हुए शिक्षा विभाग के हेडमास्टर या डिप्टी इन्स्पेक्टर या 'किरण्टे साहव' (एँग्लो इंडियन) ही मिलते थे। मध्यप्रदेश भर में केवल एक या दो बँगाली असिस्टेन्ट सर्जन पाये जाते थे, बाकी अँगरेज या किरण्टे डॉक्टर अथवा पटने में देशी भाषा में सीखे हुए अस्पताल डॉक्टर जिन्हें २५ से ५० रुपये तक तनस्वाह मिलती थी, देखने में आते थे, और दस पांच को छोडकर ये भी अजीव थे। अस्पतालों से लोग बहुत घृणा करते थे, कहावत थी कि फॉसी लग जाय तो हरज नहीं, पर अस्पताल न जाना पड़े। वैद्यों पर ज्यादा भरोसा होना स्वाभाविक था। परन्तु वैद्यों का भी इलाज कौन कराता था? झाडफूंक और जादूरोना, मंत्र जप आदि पर अच्छे से अच्छे लोग भी अधिक भरोसा करते थे। चारों तरफ इतना अन्धकार होते हुए भी यह देखने में आता था कि सागर के महाराष्ट्र आम्हणों में संस्कृत विद्या का अधिक प्रचार था और उनमें कई अच्छे पंडित, ज्योतिषी, वैद्य और कर्मकाण्डी पाये जाते थे और देहात में भी अनेक देशी गुणी जन मिल जाते थे। मैंने कई विद्यान देखें जो कि विहारी, केशव, तुलसी आदि हिन्दी किवयों का मार्मिक अध्ययन कर सके थे।

स्त्री शिक्षा की स्थित तो और भी खराब थी। मागर और नर्रासहपुर जिलों को छोडकर पुत्री शालाएँ बहुत कम देखने को मिलती थीं और इन जिलों में भी उनकी स्थित दयनीय थी। शिक्षिका को हर तरह का अपमान सहना पडता था, मदद देना तो दूर रहा, जो डिप्टी इन्स्पेक्टर स्त्रियों के नॉर्मल स्कूलों के लिये शिक्षिका भरती करते थे, वे अर्काटी के समान दुष्ट समझे जाते थे। जो स्त्री नार्मल स्कूल में भरती हुई कि उसे गई बीती समझा जाता था। उन दिनों प्रथा थी कि जो स्त्री नार्मल स्कूल में भरती हो, तो उसका पित कुछ पढा हो तो पुरुषों के नार्मल स्कूलों में भरती कर दिया जाता था। यदि न पढा हो तो स्त्री की शाला में चपरासी बना दिया जाता था। ऐसे लोगों को दम्पत्ति कहते थे। पर लोगों ने तोड मरोड कर उनका 'दमपट्टी' नाम रक्खा था इमसे उस काल के साम।जिक विकृत दृष्टिकोण का भास होना है। एक कहावन उन दिनों प्रचित्त थी कि 'जनम की दुखिया करम की हीन, निन्ह कहें राम पाठिका कीन्ह''। वडे संतोष की बात है कि लोग अब स्त्री-शिक्षा का महत्त्व समझने लगे हैं और स्त्री शिक्षिकाओं को मान मिलने लगा है।

### मध्यप्रदेश के नार्मल स्कूल

सन् १८६४ ई. में जब मध्यप्रान्त एक अलग प्रदेश के रूप में बना, तव सरकार को इस बात की भारी किठनाई मालूम हुई, कि उसे केवल घर के पढ़े लोग शिक्षक के काम के लिये मिल सकते थे। घर के पढ़े लोग, कोई भाषा में अच्छे तो गणित में कच्चे, गणित में अच्छे तो भाषा में कच्चे, भाषा जानने पर भी केवल देहाती वोली वोल सकते थे। भूगोल के नाम तो पूरी सफाई रहती थी। इसलिये उनकी घरेलू शिक्षा के दोषों की पूर्त करने के लिये सरकार ने तीन नार्मल स्कूल—दो हिन्दी जिलों के लिये जबलपुर और रायपुर में, और एक मराठी जिलों के लिये नागपुर में खोले। उद्देश्य केवल इतना था कि घरेलू शिक्षा की पूर्ति की जावे और रजिस्टर भरना तथा पत्रों का उत्तर देना सिखाया जावे। कुछ दिनों के वाद जब प्राथमिक शालाएँ चलने लगी तब प्रायमरी पास विद्यार्थियों को दो-तीन साल अपनी ही शाला में मानीटरी पर रखकर और काम सिखाकर नार्मल स्कूल में लेने लगे। उद्देश्य केवल यही था कि पांचवी-छठवी की पढ़ाई हो जावे और रजिस्टर भरना, पत्रोत्तर देना, तथा गोली-यंत्र,

चाक, झाडन और काले तस्तों का समुचित उपयोग सीख लें। शिक्षा-विज्ञान सिखाने का तब उद्देश्य नहीं था। एक साल की शिक्षा पाने के बाद वे प्राथमिक शालाओं में ६ रुपये पर नायब-शिक्षक नियत होते थे। कुछ चुने हुए विद्यार्थियों को एक साल की शिक्षा और देकर हिन्दी मिडिल स्कूलों में ७ या ८ रुपये पर नायबी देते थे। समय ऐसा था कि जब मेरे पिता ने पं. सुखराम चौबे को ७ रुपये की नायबी पर मालथोन (सागर) भेजा, तब वे अपने को निहाल समझने लगे। मानीटरों को २ या ३ रुपये तनस्वाह में मिलते थे। नार्मल स्कूल में छात्रवृत्ति पहले साल ४ रुपये और दूसरे साल ५ रुपये दी जाती थी। कई लोग इतने में अपना गुजारा करते थे और कुछ मदद घर को भी भेज देते थे।

शिक्षा-विज्ञान की पढाई बहुत वर्षों बाद शुरू हुई, तो भी नार्मल स्कूलों का महत्त्व इतना अधिक माना जाता था कि जबलपुर और नागपुर नार्मल स्कूलों के लिय ऊँची तनस्वाह पर अंगरेज निरीक्षक नियत किये जाते थे, जो कुछ साल काम करने के बाद इन्स्पेक्टर बन जाते थे। ये अंगरेज अफसर देशी भाषा तो कम जानते थे पर खूब कसकर काम लेते थे। नतीजा यह हुआ कि जबलपुर नार्मल स्कूल में काम सिखाये शिक्षक मध्यप्रदेश के उत्तरीय जिलों में बडा अच्छा काम कर गये और हिन्दुस्थान भर की सर्वोत्तम प्राथमिक शालाओं में उत्तरीय जिलों की शालाएँ गणना में आने लगीं।

#### मध्यप्रदेश के लोगों का जीवन

मध्यप्रदेश के जीवन में सस्तापन एक अनोखी बात थी, कारण यह था कि सिर्फ दो ही रेल की लाइनें इस प्रदेश में थीं। एक लाइन भुसावल, खंडवा, नरसिंहपुर, जबलपुर होती हुई प्रयाग को जाती थी और दूसरी लाइन भुसावल में बरार होती हुई वर्घा, नागपुर तक जाती थी। बाकी कहीं रेल का नामोनिशान न था। पक्की सडकें भी इनी गिनी, फौजी हित के हेतु बनी थी। जनता के हित के लिय सडकें बनती न थीं, एक पक्की सडक जबलपुर से नागपुर तक गई थी, दूसरी जबलपुर से सागर को। ये सडकें जबलपुर, सागर और कामठी की छावनियों को जोड़ती थीं। वैसे ही एक फौजी मडक कामठी से रायपुर और सम्बलपुर की छावनियों को जोड़ती थी। पांचवीं सडक नागपुर से छिन्डवाडा होती हुई पचमढी को जाती थी और पौसार-पिपरिया पहुंचकर रेल से सम्बन्ध मिलाती थी। यह सडक भी अंगरेज लोगों को गर्मी में पचमढी पहुंच।ने को बनवाई गई थी। एक प्रसिद्ध सडक, जो आमों की सडक कहलाती थी, मिर्जापुर से जबलपुर होती हुई बम्बई को जाती थी। उसके दोनों तरफ आमों के झाड लगे थे, जिससे मुसाफिरों को घूप न लगे। यह भी अंगरेज अधिकारियों तथा व्यापारियों को बम्बई से कलकत्ता ले जाने के लिय बनी थी, और ऐसी चलती थी कि सडक के किनारे शहरों की आमद रफ्त देखने को मिल जाती थी। अब यह सडक टूट गई है।

देशी लोगों का आवागमन घोडों, ऊँट गाडियों पर ही होता था। माल ढोने का काम वंजारे लोग करते थे। हजार पांच-सौ बैलों को एक साथ लादकर अनाज और दूसरी चीजें एक जिले से दूसरे जिले को ले जाते थे।

इन सब कारणों मे देश वड़ा सम्ता था। छत्तीसगढ़ में, जोिक रेल से बहुत दूर था, बहुत ही सस्ता था। मेरे घर के पुराने आंकड़ों से पता चलता है कि गेहूं रूपये का ५०—५५ सेर, हल्का चांबल १॥ मन, बिढ़या चांबल १॥ मन, तिल्ली का तेल ५ सेर, घी २॥ सेर, और दाल एक मन के अन्दाज मिलती थी। नौकरों की तनस्वाह भी विस्मयकारक थी। पुरुष नौकर १॥ रूपया माहवार पर, स्त्री वारह आने पर, पंखेवाले चार-आठ आने में मिल जाते थे। तुर्री यह कि मेरे पिता ने जो नौकर वहां जाने पर रक्खे थे वे आठ वरस तक जमे रहे और बदली होने पर ही उन्होंने नौकरी छोड़ी। सागर रेल से कुछ ज्यादा पास था, तोभी गेंहूं रुपये का मन भर मिल जाता था। चना सवा मन, दूध सामने दुहा दो या तीन पैसे सेर, घी २॥ सेर, तेल ४—४। सेर, लकड़ी के गाड़े ५ या ६ आने में, देशी जूते ४ या ५ आने में। नौकरों की तनस्वाहें इस प्रकार थीं—सरकारी चपरासी ४ रुपये, ढीमर २॥ या ३ रुपये, बरोनी १। रुपया, पुलिस कान्स्टेविल ६ रुपये। इतने पर भी जो एक समय नौकर हो गया उसने कभी नौकरी छोड़ी नहीं और हर समय मुख-दुख़ में काम आया। जब हम लोग सागर छोड़कर चले तब उनका दुःख देखा न जाता था।

लोगों का जीवन भी वड़ा सादा देखने में आया । मोटा खाना, मोटा पहिनना और सान्विक जीवन व्यतीत करना । तमाखू, पान का शौक तो था, पर इसके सिवाय कोई दूसरी आदतें खाने पीने की न थी । सागर कस्वे को छोडकर तरकारी भाजी भी न मिलती थी। वहां भी हम लोग कौडियों से तरकारी भाजी लेते थे। एक पैसे में ६४ कौडी और ८ कौडी की १ दमडी। एक दमडी की एक लौकी, दो एक दमडी के कुम्हडे और दो-चार कौडियों में भाजी मिल जाती थी। केवल आलू और गोभी खरीदने के लिये तांवे का पैसा लगता था।

इनेगिने सरकारी नौकरों को छोडकर, जो हफ्ते में एक वार हजामत वनवाते थे, लोगों को देखने से ऐसा मालूम होता था कि नाई और घोवी से दुश्मनी हो गई हैं। महीनों में कही भूले भटके हजामत वनवा ली तो गनीमत थी, और घोवी को कपडे देना भी एक पर्व के समान माना जाता था। लोग सब कपडे हाथ से फींचकर रस्सी माटी तथा सज्जी मिट्टी से साफ कर लेते थे। साबुन से मानों पूर्व जन्म का वैर था। एक कहावत प्रचिलत थी—"सब वस्त्रों में मने आई मोको कमरी, घोबी साला मर जाय पर न पावे दमडी''। नाई घोवी से इतना द्वेष होते हुए भी उनकी सत्ता प्रबल थी। समय आने पर अपना हक लेने में चूकते न थे। शादी विवाह के समय नाई यदि रूठ जाय तो मुश्किल पड जाती थी, कार्य में अनेक विघ्न आने लगते थे। गणेश जो के रूठ जाने से जो किन्ताइयां श्रीकृष्ण को भोगनी पडीं, उनका दिग्दर्शन हो जाता था। इसी तरह मेहतर तक अपना प्रभाव लोगों पर जमा लेते थे। नाई ही विवाह संबंध जोडते थे और उनके रूठ जाने पर अच्छे अच्छे घरों का फजीता हो जाता था। उसका काम था जिवनार के लिये पत्तल लाना, मशाल जलाना, निमंत्रण देना, आगंतुकों का स्वागत करना, कर्मकाण्ड में मदद देना। हजामत वनवाई एक पँसा ही लगती थी, पर साथ ही उसे आध घंटे तेल मालिश भी करनी पडती थी। पर समय आने पर गांव या विरादरी का वादशाह बन बैठता था।

खाने पीने तथा छुआछूत का विचार लोगों में बहुत था और सिवाय अपनी ही विरादरी के इनेगिने घरों को छोड़कर लोग कहीं भोजन को न जाते थे। यदि बहुत आग्रह हुआ तो फलाहरी मिठाई में काम चलाने थे। परन्तु, जाति भेदभाव बहुत होने पर भी थोड़ा बहुन जनतंत्र का वातावरण हरजगह देखने में आता था। गांव का चमार महतर भी यदि अवस्था में बड़ा हो, तो उसे काका, दादा कहकर लोग फुकारते थे। वह भी बड़े में बड़े घर के बच्चों या अन्य लोगों को अनुचित कार्यवाही करने पर डांट लगाने में चुकता न था। सुख-दुःख के समय गांव या मुहल्ले के लोग हर तरह मदद करने थे और अपना काम समझकर उसे सम्हाल लेते थे। इस तरह सब लोग आपस में सुख-दुःख बाट लेते थे।

अतिथि सत्कार की भावना बड़ी प्रबल थी। कोई भी परदंशी आया कि दो-तीन रोज तक उसके खाने पीने और रहने की सुविधा गांव वाले मुफ्त कर देते थे। यहां तक देखने में आया कि पैसा दिखाने पर अपना अपमान समझते थे। जवाब मिलता था कि क्या भगवान ने अन्न, दुध, दही, घी, पैसा लेकर दिया है, जो हम तुमसे पैसा लें?

उन दिनों टीप, दस्तावेजें लिखने की प्रथा न थी, आदमी की जवान काफी समझी जाती थी, जवानी रुपया उधार लिया, विना गवाह के चुकाया, न लिखा न पढी—ऐसा सच्चा व्यवहार रहना था। बहुन हुआ तो पीपल का पना हाथ में लेकर, जनेऊ छूकर या बच्चे का हाथ पकडकर या मंदिर में, यदि कह दिया कि हमने रुपया चुका दिया है, तो महाजन को चुप्पी साधनी पडती थी—

''कौले मर्दा जां दारद ''

मर्द की जबान पक्की होती है. ऐसी फारसी में कहावत है। यही वात हरएक जगह देखने को मिलती थी। लोगों के झगडे मुहल्ले वाले या पंच लोग तय कर लेते थे। अदालत जाने का काम नहीं पडता था। किसी गांव का कोई मनुष्य यदि अदालत गया, तो उस गांव के लोग लुच्चे समझे जाते थे और उनको विवाह सम्बन्ध करने में कठिनाई पडने लगती थी। लोग अदालत में जाना तो हीन समझते थे और जाते थे तो सच सच बात कह देते थे ; और अपना कुसूर छिपाते न थे। हरएक जिले में एक-दो बंगाली विकीलों को छोडकर देशी विकील देशी भाषा में देशी ढंग से विकालत करते थे, और दद फंद का नजारा वहत कम देखने में आता था।

यह सब कुछ होते हुये भी उस समय इस देश में गहरे अंधकार का वातावरण हर जगह देखने ऐ आता था। अंधिविश्वास, जादू-टोना, टोटका, पृष्य-चरण, मूठ चलाना, शकुन-अपशकुन और नंजर लगाना आदि का प्रचार बहुत था। बात वात पर इनका प्रयोग होता था। कोई भोजन करता हो, और उसकी नरफ कोई ध्यान से देख ले तो उसकी नजर लगाने के दोष पर आफत कर दी जाती थी। किसी के घर पर नीबू की चार फाककर मिंदूर भर दूसरे घर के द्वार पर रख देने पर लोग समझते थे कि हमारे घर की व्याधि दूसरे घर चली गई और इस पर मुहल्ले भर में क्लेश पैदा होता था। किसी से लडाई झगड़ा हो गया कि मंत्र पडकर मूठ छोड दी जाती थी। किसी ने अपकार किया कि उसका विनाश करने के लिये शाक्त धर्म की पथा के अनुसार पुरुष-चरण कराया जाता था। मंडला जिला

शाक्त धर्म के टोटकों का केन्द्र था। सांप काटने पर मंत्र द्वारा विष उतारने के प्रयोग वहुत चलते थे। मंत्र सिद्ध लोग उड़द या कौड़ी लेकर मंत्र पढ़कर काटने वाले सांप को पकड बुलाने की चेप्टा करते थे। दिवाली के समय तीन दिन नग्नावस्था में श्मशान में मंत्र सिद्ध करते थे। छतीसगढ़ जादू-टोने का भारी केन्द्र था और उसका दर्जा बंगाल और कामरूप के बाद ही आता था। प्रदेश भर में गांव गांव, मुहल्ले मुहल्ले, गली गली, भूत, प्रेत, पिशाच, डाकन, चुड़ैलन, जिन्न आदि के निवास स्थान माने जाते थे। भय का वातावरण हर जगह देखने में आता था। सागर में एक बार अफवाह उड़ी कि ऊंटनी ने अंडा दिया है। लोगों की देखने को भीड लग गई। लोग बेवकूफ बनकर जब लौटे तो यह कहकर मन को समझाने लगे कि किसी रंगरेज की माठ (रंग वनाने की नांद) विगड गई है और उसने मुधारने को गप्प छोडी है।

यह सब होते हुए भी यह देख संतोष होता था कि देशी कारीगरी कस्बे कस्वे, गांव गांव किसी न किसी रूप में प्रचित्त थी, जैसे निमाड में जैनाबाद और शाहपुर के बने देशी कागज, जिनकी बहियां वनती थीं। जबलपुर जिले में पनागर, बघराजी और मझगवां आदि स्थानों में लोहे का सामान (तवा, कढाई, कैंची, करछुली आदि) तैयार होता था। वैसे ही सागर जिले में शाहगढ, देवरी आदि स्थानों में भी लोहे की चीजें तैयार होती थीं। छत्तीसगढ तथा नरिसंहपुर जिलों में कोसे के कपडे इतने बढिया बनते थे कि १५—२० साल तक चलना किन न जाता था। नागपुर जिले में उमरेड, रामटेक, खापा, नरखेड आदि स्थानों में उम्दा सूती व रेशमी साडी, घोतियां, उपर्णे और साफे इतने अच्छे बनते थे कि उनके सामने विलायती माल फीका जंचता था और ये कपडे बरसों चलते थे। जबलपुर में कांच की चूडियां ढालकर लोग बहुत अच्छी बनाते थे, और हजारों मन चूडियां यहां से भेजी जाती थीं। जबलपुर के पीतल तांबे के वर्तन, मंडला, चीचली और हटा के कांसे, फूल और रांगे के वर्तन प्रसिद्ध थे। छीपों, रंगरेजों और कोरी कोष्टों के हुनर भी देखने लायक थे। अंग्रेजी राज्य में उनकी नीति के कारण यह सब नष्ट हो गया।

### मध्यप्रदेश के ऐतिहासिक परिवर्तन

मुझे इस प्रदेश में तीन महत्त्वपूर्ण स्थितियां देखने को मिलीं और हरएक स्थिति में महत्त्वपूर्ण और विकृत अनुभव हुए। पहला समय तो वह था कि जब अंग्रेजी सत्ता परिपूर्ण थी और देशी लोग तीन कौडी के योग्य न समझे जाते थे। यह समय वंगाल विभाजन के समय तक पूर्ण रूप से रहा और १९२० ई. में असहयोग आन्दोलन के समय नप्ट हुआ।

दूसरा समय परिवर्तन काल है जो १९२० से लेकर १९४७ तक चला। इस काल में अंग्रेजी राज्य की नस नस ढीली होती गई और अंग्रेजों के हाथ से सत्ता निकलती गई।

तीसरा काल स्वतंत्रता-दिवस से शुरू होता है।

पहले काल में हिन्दुस्थानियों की ऐसी बंकदरी थी, कि सिवाय छोटी नौकरियों के उनको कहीं भी मानपूर्वक स्थान नहीं था। मैंने वह समय देखा है, जबिक इस प्रदेश में एक भी हिन्दुस्थानी डिप्टी किमश्नर, कप्तान पुलिस, सिविल सर्जन, जंगल अफसर या स्कूलों का इन्स्पेक्टर न था, ऐसे किसी ऊंचे स्थान में हिन्दुस्थानी को जगह न थी, ऊंची से ऊंची जगह जो किसी हिन्दुस्थानी को मिल सकती थी वह थी एक्स्ट्रा-असिस्टेंट किमश्नरी (अनुवाद—जिला साहब के फालतू मददगार)। इस स्थान पर देशी आदिमियों को इतने अबेरे लेते थे कि ढाई सौ, तीन सौ से अधिक मासिक तनस्वाह विरले को ही मिल पाती थी। कुछ एंग्लोइंडियन ही जो सुगमता से लिये जाते थे, चार सौ पांच सौ तक पहुंचते थे और उनके नखरे सच्चे विलायतियों से भी अधिक होते थे। यहां तक तमाशा देखा कि जब हाईस्कूल सागर में था, तब हेडमास्टर और तीन सहकारी शिक्षक अंग्रेज थे, नॉर्मल स्कूल के निरीक्षक तथा कामठी के हेडमास्टर तक विलायती थे और वे विशेष पढ़े लिखे भी न थे।

गदर के वाद जब इस प्रदेश की व्यवस्था की गई, तब फौजी अफसरों को चुन चुन कर मुख्य सुख्य स्थानों में नियत किया गया। कर्नल-मेजर हुए तो डिप्टी कमिश्नर हो गये और कप्तानों को पुलिस का निरीक्षक बना दिया। यही कारण है कि पुलिस निरीक्षक को अभी तक कप्तान पुलिस कहते हैं।

ये फौजी अफसर बुद्धि वल में तो मामूली रहते थे, पर निडर, शारीरिक परिश्रम खूव करने वाले और प्रजा का दुःखदर्द जल्दी समझने वाले होते थे। पहाड, जंगल, खतरे की जगह में निडर होकर घोडे पर सवार होकर पहुंचते। घोडे पर सवार होकर गांव गांव, गली गली, मेंड मेंड का चक्कर लगाने और लोगों के दुःखदर्द की छानवीन करते। उनके समय में प्रजा की पुकार सुनी जाती और दफ्तर वालों तथा छोटे मुलाजिमों की चालवाजियां अधिक न चल पाती थीं। फौजी होने के नाते जो हुकुम वे दे दें, उनकी तामील वहीं आनन फानन करा देते थे ; लिखापढी में उनका मन नहीं लगता था और शिकार के बड़े प्रेमी होते थे। इतना सब होने पर भी अंग्रेजियत की वू उनमें प्रवल थी। बूढ़े से बूढ़े छोटे साहिब को एक मामूली गोरे को सलाम करना पडता था और जिसने जरा भी ऐंठ दिखाई कि कुचल दिया जाता था।

उस समय की जब याद आती है तब आत्मा कांपने लगती है और रह रह कर उर्दू भाषा का एक मिसरा याद आता है कि ''जमी पर किसके हों हिन्दू रहें अब, खबर ला दे कोई तह तुस्सरा की'' याने हिन्दू (भारतीय) के लिये दुनियां में जगह नहीं है, परलोक से बुलावा मिले तभी ठीक हो।

आजकल भी कांग्रेस की किसी व्यवस्था से असंतुष्ट होकर कुछ लोग भ्रमवश यह कहते सुने गये हैं, कि इससे तो अंग्रेजी राज्य अच्छा था। ईश्वर न करे कि वह समय फिर देखने को आवे। हम लोगों को कितने जहर के घूंट पीने पड़े, यह हमीं लोग जानते हैं।

अंग्रेज और भारतीयों में भेदभाव के दो-एक दृष्टान्त देता हूं। पुराने जमाने में हरएक जिले में दरबार होते थे, और चबूतरे पर चीफ कमिश्नर और उनके अंग्रेज साथियों के सिवाय डिप्टी कमिश्नर, सिविल सर्जन, और कप्तान पुलिस आदि बैठते थे। अंग्रेज अफसर ऊपर बिठलाये जाते थे। एक गोखले नाम के हिन्दुस्थानी सर्जन तीन महीने के लिये चांदा में सिविल सर्जन बनाये गये। उन्होंने दरबार के समय चौतरे पर बैठने का आग्रह किया। इस कुसूर पर उसे फिर सिविल सर्जन की या कोई अच्छी जगह न मिली।

मध्यप्रदेश सरकार के प्रधान सचिव कुंजिबहारीलाल सेठ के पिता श्री. मोहनलाल दमोह में हेडमास्टर थे। एक अंग्रेज इन्स्पेक्टर के बूट से किसी लड़के की स्लेट फूट गई। इस पर हेडमास्टर साहिव ने इन्स्पेक्टर साहब से आग्रह किया कि लड़के को नई स्लेट दें। नई स्लेट तो देनी पड़ी, पर मोहनलाल जी को शिक्षा विभाग छोड़ना पड़ा और पीछे से दूसरा झगड़ा खड़ा होने पर नौकरी से हाथ धोना पड़ा।

पंड्या शंकरनाथ नाम के देहरादून पास एक सज्जन मंडला में जंगल अफसर नियत हुए । उन्होंने दो-चार फौजी अफसरों को जंगल में बिना लाइसेंस लिये नियम विरुद्ध शिकार करने पर चालान किया । फौजी अफसरों का तो कुछ न हुआ, पर इन्हें ऐसी डांट पडी कि दुःखी होकर सख्त वीमार पडे और अपने प्राण छोड दिये ।

एक मुसलमान अफसर मंडला में डिप्टी कमिश्नर बनाये गये और रोव में आकर कमिश्नर से वरावरी का व्यवहार करना शुरू किया । उन्हें भी ऐसा चटाका दिया गया कि नौकरी छोडनी पड़ी । इस तरह के अनेक उदाहरण देखने को मिले और हिन्दुस्थानी की क्या कदर है यह समझने का मौका मिला ।

जब फौजी अफसर सन् १८९० के आसपास पेन्शन पर गये तब इंडियन सिविल सर्विस के नवयुवक उनके स्थान में आने लगे और योग्यता में कहीं बढ़कर निकले। तथा फौजी अफसरों की मातहती में रहने से दौड-धूप में भी मुस्तैद रहे, पर पीछे से आने वाले दौड धूप कम करने लगे और कागजी घोडे अधिक चलाने लगे। परन्तु अगरेजियत की बू फौजी अफसरों से ज्यादा ही पाई गई।

इंडियन सिविल सर्विस का एक अर्थ यह भी होता है कि ''हिन्दी-विनयी सेवक ''। पर इस मुहकमे के अफसर न हिन्दी, न विनयी, न सेवक थे। वे तो देश के बादशाह बन बैठे थे।

अनेक दोष होते हुए भी इन लोगों में अनेक गुण भी थे; एक तो रुपयों पैसों के मामले में बहुधा बेलाग रहते थे। रिश्वत शायद ही कोई लेता हो। जिसके बारे में अफवाह उड़ जाय, उसको हिकारत से देखते थे। सबूत मिलने पर एकदम बैरंग कर विलायत भेज देते थे। जाहिरा तो कुछ कहा न जाता था; पर भीतरी भीतर सख्ती से कार्रवाई की जाती थी। मैंने अपने समय में इस तरह के पांच छः अंगरेज अफसरों का फजीता होते देखा है, पर क्या मजाल कि कोई अंगरेज अफसर किसी हिन्दुस्थानी के सामने यह कबूल करे कि फलाना अंगरेज बेईमान निकला।

दूसरे इनमें कर्तव्यपरायणता की बृद्धि भी प्रबल थी, और काम कसकर लेना जानते थे। देशी अफसरों की बात तो दूर रही अंगरेज अफसर भी काम में ढीला पाया गया कि उसकी शामत आ जाती थी। कर्तव्य के समय मुरव्वत करना वे जानते न थे। मैंने कई अंगरेज अफसरों को काम में गफलत करने के कारण, भगाये जाते देखा। पर तोभी व्यर्थ की बकवाद न होने पाती थी और देशी आदमी को कानोंकान खबर न पडने पाती कि फलाने साहिब को किस कारण अर्द्धचन्द्र मिला।

सन् १८५७ के विद्रोह के बाद हिन्दुस्थानियों की कुछ ऐसी कमर टूट गई थी कि उनमें आत्म-सम्मान की मात्रा प्रायः लोप हो गई थी। सरकारी या गैर-सरकारी लोगों के मन में अंगरेजों को खुश रखना, यही जीवन का घ्येय हो गया था। अंगरेज जो कहे वही प्रमाण माना जाता था। उनकी आज्ञा का पालन आँख मीचकर किया जाता था। देश की इज्जत का लोगों को ख्याल न था। परन्तु इस वक्त भी स्वाभिमान का एकदम अभाव न था। कई अफसर अपने प्रखर स्वाभिमान का परिचय देने से न चूकते थे जिन्हें इसके लिये काफी भुगतना भी पड़ा। मुझे ऐसे कई उदाहरण मालूम हैं।

इस समय में अंग्रेजी राज्य का एक अच्छा प्रभाव यह भी हुआ कि देशी अफसरों में रिश्वत का बाजार ठंडा पड़ने लगा। अंगरेज अफसरों में अपना घंमड था, परन्तु कई विनयी, समझदार और दूरदर्शी भी थे। कई अफसरों ने यह ध्विन व्यक्त की कि भारत स्वतंत्र होकर रहेगा। उत्तरप्रदेश के एक गवर्नर ने पं. जवाहरलाल जी के स्वतंत्र भारत में प्रधान-मंत्री होने की बात इसी समय मेरे एक मित्र से कहीं थी।

#### परिवर्तन काल

सन् १९२० के उपरांत एक परिवर्तन काल आया, जिसमें कुछ चुने हुए देशी अफसरों को ऊँचे ओहदे मिलना शुरू हुए और देशी लोगों को कुछ अधिक अधिकार दिये जाने लगे । इसी समय मैं भी आई. ई. एस. में लिया गया।

सन् १९२०-२१ में महात्मा गांधी जी के चलाये असहयोग आन्दोलन के कारण सरकार की व्यवस्था ढीली पड़ने लगी। मुझे उन दिनों आई. ई. एस. में होने के कारण भीतरी हाल जानने का मौका मिलता रहा, और विरोधी नेताओं से मेल बना रहने के कारण, आन्दोलन के विषय में थोड़ा बहुत परिचय होता ही रहा। इतना कहना बस हैं कि ब्रिटिश सरकार के राज्य की नींव बेतरह हिल गई और आगे और भी कमजोर होती गई। जालियांवाला बाग की घटना और पंजाव मार्शल लां के दुरुपयोग के कारण देशी अफसरों में भीतर भीतर कड़आपन आ गया। अंगरेज अफसर भी समझ गये कि उनकी सत्ता अब बहुत दिन न चल सकेगी। वे भी काम में ढीले पड़ने लगे और अपनी सत्ता कायम रखने के लिये हल्के दर्जे की चालबाजियाँ शुरू करने लगे जैसे—हिन्दू-मुसलमानों में झगड़ा कराना, मुसलमानों का पक्ष लेना, लोगों में आपस में भेद उत्पन्न करना आदि। होशियार इतने थे कि स्वार्थी देशी लोगों के द्वारा उपद्रव कराकर स्वतः दूर रहते थे—"भुस में आग लगाय, जमालो दूर खड़ी"।

जैसे ये लोग पहले कर्ताव्यशील, निडर और मिहनती होते थे वैसे अव न रहे; कठिन समस्या या उलझन उत्पन्न हो या अप्रिय काम कराना हो, देशी अफसरों को सामने खड़ा कर देने थे। दौरे में रसद वेगार मुफ्त मिलने में कठिनाई पड़ने लगी कि डेरा ले जाकर दौरा करना भी बन्द कर दिया। मोटरकार का उपयोग बढ़ जाने से, डॉक बॅगले और सड़कें बन जाने के कारण, सड़क किनारे के गावों का ही दौरा होता था। देशी भाषा सीखने की रुचि भी निकल गई। सन् १९३०-३१ और १९४२ के आन्दोलन के बाद तो ब्रिटिश सरकार की नस-नस ढीली पड़ गई, और कितने दिनों में कूच होगा केवल यही प्रश्न उनके सामने रह गया।

सन् १९४७ में कई अँगरेज कहकर गये थे कि तुम लोग झक मारोगे और काम सम्हालने के लिये वापिस बुला-ओगे, परंतु देश के नेताओं की बुद्धिमानी से उनका स्वप्न भंग हो गया। हमारे प्रदेश में स्वत्थता मिलने के बाद कुछ संदिग्ध अंग्रेज अफसरों को श्री. शुक्लजी ने फौरन अलग कर दिया जो उनकी दूरदर्शिता का एक उदाहरण है।

### एक निजी अनुभव

सन् १८९६ ई. में कालेज से निकलने के उपरान्त मुझे जबलपुर में डिप्टी इन्स्पेक्टरी मिली और दौरे पर रहना पड़ा । संवत् ५३ का अकाल गुरू हो गया था, और लोगों में भुवमरी फैल रही थी । विशेष करके आदिमजाति तथा अछूत वर्ग के लोगों में भुवमरी अधिक थी ।

बुढ़ागर (पनागर के पास) मुकाम पर कुछ नहीं तो १५० कोल गोंड़ आदि भख से मर रहे थे, और जब मैने उनमें लाई बँटवाने की व्यवस्था करवानी चाही तो ४-५ सेर से अधिक लाई गाँव भर में न मिली । भारी अन्न देने में जोखिम था। हवेली में कुछ अन्न पैदा हुआ था, पर पहाड़ी इलाकों में कुछ पैदा न हुआ। लोगों की तकलीफ देखी न जाती थी। एक खूबी देखने में आई कि जहाँ में ठहरना था, वहाँ दरवाजे न थे, न मरे पास कोई हथियार था, और रुपये-पैसे भी थे। पर तोभी न मेरी चोरी कही हुई, न गाँव वालों की। लोग भूखों मर गये, पर पाप में बचे। यह आर्य सभ्यता का नमूना था।

पाटन (शहपुरा) के दौरे के समय वहाँ के रेवन्यू इन्स्पेक्टर ने मुझसे स्वतः कहा कि फसल हवेली में केवल चार आना हुई हैं। जवलपुर लौटने पर जब जिला अविकारी को यह बात बतलाई गई, तो वे विगड़े और कहने लगे कि रेवन्यू इन्स्पेक्टर ने मुझ आठ आना की फसल बतलाई है।

इस मिथ्या व्यवहार के लिये सिवाय करम ठोकने के और क्या इलाज था ? पहला सबक यह मिला कि सर-कारी रिपोर्ट भरोसे की नहीं होती।

शहर लौटने के बाद ही राजा गोकुलदास के महल में बाबू गोजिन्ददास का जन्म हुआ और वड़ी बड़ी खुशियाँ मनाई जाने लगी, कई लाख रुपये खर्च किय गये, पाँच-गाँच मौ रुपय रोज पर फर्स्ट करास का टिकिट देकर ९-१० नाचने-वाली बुलाई गई, हजारों मन मिठाई रोज नैयार होने लगीं। सब कुछ हुआ पर रह-रह कर यह प्रश्न मेरे और दूसरों के मन में उठता था कि आखिर भुक्षमरों के लिये क्या इन्तजाम है ? हाहर के रईस, सईस, दुकानदार, सरकारी नौकर, अफसर, इनिया-धिनया सब भोजनों को बुलाये गये। एक हजार से ऊपर गोरे सिपाही भी बुलाये गये, जिनके खिलाने में प्रति मनुष्य ५—७ रुपये खर्च हुआ, बेहिसाब शराब कवाब उड़ी, मै नया आदमी आया था तो भी हर रोज बुलौआ मिलता था और जाना भी पड़ा। पर रह रहकर यही प्रश्न मेरे और अन्य लोगों के मन में दबी जवान से उठता था कि पुष्य तो तब होता, जब अकाल पीड़िन लोगों की इन रुपयों से रक्षा की जानी और जिला तबाही से बचता।

उसी समय रोमन कैथलिक पादिरियों ने एक अनाथालय चांडालभाटे (जबलपुर) के पास खोला था और उसमें करीब ९०० कंगाल इकठ्ठे किये गये थे और उनके खाने-मीने की व्यवस्था पादरी लोग करते थे, जो जीते वचे वे सब ईसाई बनाये जाते थे।

विचार करने पर ऐसा दिखता है कि ऐसे ही कारणों से नवजांत वालक के मन मे भी कुछ विकार हुए होंगे और वड़ें होने पर वाबू गोविन्ददास जी क्रान्तिकारी नेता बने और उन्होंने अपने घर की पुरानी रूढ़ि भी बढ़ल दी। "कर्म विपाक" का क्या अच्छा नमूना देखने मे आया?

मैं कडों वर्ष की गुलामी भोगने के उपरान्त इस देश को सन् १९४७ से स्वतंत्रता मिली हैं। हमारे देशवासियों को यह मौका मिला है कि अपने देश की व्यवस्था स्वयं सम्हालें और उसे वन-शान्य से पर्पिपूर्ण कर दें। उसको हर तरह की उन्नति के मार्ग पर ले जावें। लाहौर के प्रसिद्ध किव इकवाल ने जो स्वप्न इस सदी के आरंभ में देखा था वह अव सत्य हुआ। उनके बचन बड़े मार्मिक थे—

इलाही वो दिन आवेगा। जब अपना राज देखेंगे।। अपनी ही जमीं होगी। और अपना आसमाँ होगा।।

जमीन तो अपनी हो गई पर आसमाँ (ईश्वर की दया) अभी पूरी तरह अपना नहीं हुआ। यह तभी होगा जब . हम सब पुरुष-स्त्री, युवक, बूढे-सयाने, सरकारी नौकर, अफसर, राजनैतिक जन, मंत्रीगण सब मिलकर एक चित्त हो, एक भाव से तल्लीन हो, देश के उत्थान का भरपूर प्रयत्न करें। यज्ञ-मंडप में यज्ञ आरम्भ करने के पहले जो ऋग्वेद मंत्र पुरोहित अवधारण के साथ कहता है उसका हर घड़ी हरएक को ध्यान देने का मेरा नम्न निवेदन हर व्यक्ति से हैं:—

"समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः । समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ॥ यथा वः सुसहासति ॥"

--- 寒. --- その,そくそ,8

अर्थात्—तुम्हारा अभिप्राय एक समान हो, और तुम्हारा मन एक समान हो, तथा तुम्हारा अन्तःकरण एक समान हो, जिससे तुम्हारा सुसाहय होगा, अर्थान् संघ शक्ति की दृढ्ता होगी।

## मध्यप्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर

### श्री मु. श्री. पन्धे

दूस प्रदेश का नाम व स्थान भारत का मान चित्र देखते ही अपने नाम की सार्थकता प्रकट करता है। प्राचीन काल में यह दण्डकारण्य प्रदेश कहा जाता था। विन्ध्य पर्वत ने इसकी उत्तरी सीमा का निर्माण किया है। सतपुड़ा ने अपनी खंडित पर्वत श्रेणियों से इस प्रदेश का मध्य भाग सजाया है। इसकी नैऋत्य दिशा जगतप्रसिद्ध अजन्ता पहा-डियों ने घेर ली है। पूर्व दिशा दण्डकारण्य से भरी हुई है। नर्मदा विन्ध्य को स्थान स्थान पर छेदकर पश्चिम की ओर वहती है। मध्यप्रदेश प्रागैतिहासिक काल से प्रकृति की गोद में फूला फला है। कलात्मक सृजन प्रकृति की सौंदर्यमयी प्ररेणा द्वारा ही होता है। मानव और उसकी कल्पनाएँ इच्छाशक्ति प्रकृति के अन्तर्बाह्य सौंदर्य को हेरने के लिये लालायित हो जाती हैं। दो-तीन हजार वर्ष पूर्व मानव की सौंदर्यमयी प्ररेणा इच्छा शक्ति, कल्पना, कैसी थी, यह इतस्तत: बिक्तरे कुए दूटे फूटे खण्डहर, अपनी मूक वाणी से मन को मोहित कर लेते हैं। मध्यप्रदेश में पड़े हुए इन्हीं भगनावशेषों तथा मूर्तियों का परिचय इस लेख द्वारा कराने का प्रयत्न किया गया है।

ऐतिहासिक भूमिका.—मध्यप्रदेश के प्रागैतिहासिक काल से आज तक इस प्रान्त पर अनेक राज्यवंशों ने राज्य किया है। किन्तु प्रत्येक राज्यवंश की विस्तृत जानकारी प्राप्त हो सकना किन ही रहा है। पर, सातवीं शताब्दि से लेकर मुसलमानी काल तक की जानकारी हमें प्राप्त होती है। ऐतिहासिक खोजों द्वारा पता चलता है कि आज के मध्यप्रदेश पर जब हैहय वंश का राज्य विस्तार हुआ उस समय महाकोशल के एक वडे भाग पर चेदिवंश के राज्य की स्थापना हो गयी थी। हैहय वंश का मूल स्थान महिषमण्डल और डाहल में था। महिषमण्डल की राजधानी माहिष्मती, निमाड जिले के वर्तमान मान्धाता में थी। डाहल की राजधानी जबलपुर जिले में त्रिपुरी (वर्तमान तेवर) में थी। इन स्थानों पर प्राप्त होने वाले अवशेष अपनी विशेषता प्रकट करते हैं।

मूर्ति कला तथा वास्तु-शिल्प का विकास बौद्ध काल से १४ वीं-१५ वीं शताब्दि तक इस प्रदेश में जारी रहा। वौद्ध काल के हनीयान और महायान सम्प्रदायों के शिल्पावशेष बहुत कम मिलते हैं। परन्तु गुप्तकाल की कला, चालुक्यों के प्रभाव की कला और शिल्प कला के नमूने अब भी मिलते हैं। भारत की वास्तु शिल्प रचना, मूर्ति, चित्र आदि कलाओं का घनिष्ट सम्बन्ध धर्म, पंथ, उपासना पद्धित, दर्शन तथा शासकों की रुचि से बंधा हुआ रहा है। इसी भूमि के प्राकृत सौंदर्य से मृजिन कला द्रविड, बौद्ध, जैन, हिन्दू आदि विभागों में बंट गई है। साथ ही यूनानियों एवं आयों की कल्प्र-पद्धित के समन्वय से गांधार-कला पद्धित का जन्म हुआ। इस कला पद्धित के नमूने मध्यप्रदेश में कहीं भी उपलब्ध नहीं हैं। दूसरा विभाग मुसलमानी शासन-काल का माना जाता है। इस काल में भारत की मूर्ति तथा शिल्प कला में वहुन परिवर्तन हुआ। मूर्ति कला का लगभग लोप सा ही हो गया। मन्दिरों एवं राज प्रासादों की रचना में भी परिवर्तन हुआ। इस काल के अवशेष मध्यप्रदेश में काफी मिलते हैं।

बरार-प्राचीन विदर्भ — प्रदेश का पिश्चमी भाग विदर्भ है। भारत के प्रागैतिहासिक काल से यह भाग समृद्ध तथा साहित्य एवं अन्य अनेक कलाओं की दृष्टि से उन्नत माना जाता रहा है। बड़े बड़े प्रभावशाली राजवंशों ने इस पर शासन किया है। भोजकट प्रान्त इसी विदर्भ के अन्तर्गत था। श्री रामचन्द्र ने अपने वनवास का अधिकांश समय इसी दण्डकारण्य में विताया। नर्मदा के दक्षिण के अनेक स्थलों का भ्रमण श्री रामचन्द्र ने किया था। इसी काल में नर्मदा के उत्तरी अंचल में सहस्रार्जुन, कार्त्तवीर्य महिष्मण्डल में राज्य कर रहा था। कार्त्तवीर्य रावण का समकालीन था। श्रीकृष्ण तथा विदर्भ के राजा भीष्मक इस प्रान्त से सम्बद्ध थे। भीष्मक की राजधानी कौडिण्यपुर में थी। इस काल के कलावशेष नाम मात्र को भी प्राप्य नहीं हैं। सम्भव है कि कौडिण्यपुर के आमपास के स्थानों का उत्वनन कराने पर इस स्थान के प्रागैतिहासिक काल पर कुछ प्रकाश पड़े। केवल अकोला जिले के पातूर नामक गांव में पहाडी के पत्थरों में खुदी हुई गुफाएं विदर्भ के बौद्धकालीन इतिहास पर कुछ प्रकाश डालती हैं।

नाग, महाकोशल और छत्तीसगढ प्रदेश.—भेडाघाट और उसके निकटस्थ त्रिपुरी (तेवर) के आसपास कई बौद्ध मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। मध्यप्रदेश के चारों कोनों में उस काल में बौद्ध धर्म का प्रचार था। भद्रावती (भद्रपत्तन—भांदक) के भी क्षत्रिय राजा बौद्ध हो गये थे। कदाचित मध्यप्रदेश में भद्रावती से बडा नगर दूसरा कोई उस जमाने

में नहीं रहा। जिस समय सातवीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्वेन सांग भारत-भ्रमण कर रहा था, उस समय वह भांदक भी गया था। उसे वहां पर सौ सेघाराम मिले थे जिन में दस हजार बौद्ध भिक्षु रहते थे। वहां कई बौद्ध मन्दिर भी थे। किन्तु, आज कुछ टूटे फूटे स्तम्भों एवं मूर्तियों के अलावा और कुछ नहीं है।

रायपुर जिले के तुरतुरिया नामक स्थान में बौद्ध भिक्षुणियों का विहार था। वहां पर भगवान बुद्ध की विशाल मूर्ति अभी तक विद्यमान हैं। बौद्ध धर्म का लोप हो जाने पर भी इस स्थान पर आज भी महिलाएं ही पुजारिन होती हैं। सिरगुजा में जिसका पूर्व नाम झारखंड था, रामगढ़ के पर्वतीय क्षेत्र में बौद्ध गुफाएं और नाटक-शालायें हैं।

प्रकृति की गोद में खेलने वाली आदिमजाति.—मध्यप्रदेश की आदिमजातियों का स्थान भारत की सांस्कृतिक घरोहर में बहुत ऊंचा है। इस प्रदेश में प्रागैतिहासिक काल से आज तक इनके वंश कायम हैं। शवर, गोंड, भिल्ल, कोरकू आदि लोग घने जंगलों में प्रकृति की गोद में खेलने वाले हैं। गोंड शासक भी रहे हैं। इनकी चित्रकला चित्र लिपि के समान हैं। आदिमजातियों की नृत्य पद्धित वेशभूषा, केश रचना, कला पूर्ण हैं। इनके सामूहिक नृत्य की वेशभूषा, वाद्य, गीत और अंग प्रत्यंग के अभिनय से प्रकृति में छिपा हुआ लालित्य, नाद, लय, वर्ण तथा आकार-वैचित्र्य प्रकट होता हैं। इनके नृत्य देश की सांस्कृतिक घरोहर वन गये हैं। इनके नृत्य देखकर अजन्ता की गुफाओं में चित्रित भित्ति चित्रों की याद अनायास हो आती हैं। इनके लोक गीत इनके वन्य जीवन की झांकी देते हैं। रचनाएं सीधी सादी किन्तु हृदय को भावनाओं से भर देने वाली होती हैं।

इस प्रकार की ऐतिहासिक पार्श्व भूमि के साथ मध्यप्रदेश में स्थान स्थान पर प्राप्त होने वाले मूर्तियों, मन्दिरों के अवशेषों की सूची के साथ विशेष उल्लेख्य अवशेषों की कला का विवेचन करने का प्रयत्न हम आगे करेंगे ।

### कलाव शेषों की मुची

- (१) चौसष्ठ योगिनी मन्दिर.—भेडाघाट, जवलपुर, ११वीं शती।
- (२) शिव मन्दिर.—मांर्कन्डी, जिला चांदा, १०-११वीं शती।
- (३) विष्णु मन्दिर, बराह, ध्वजस्तम्भ.—एरण, ५-६वीं शती।
- (४) सिद्धनाथ मंदिर-ओंकार-मांघाता जिला निमाड, ११-१२वीं शती।
- (५) विष्णु मंदिर.—जांजगीर, जिला बिलासपुर, ११वीं शती।
- (६) जैन मंदिर.—आरंग, जिला रायपुर, १३ वीं शती।
- (७) शिव मन्दिर.—सातगांव, जिला बुलढाना, १२-१३वीं शती।
- (८) दैत्यसूदन मन्दिर.—लोणार, जिला बुलढाना, १२-१३वीं शती।
- (९) बालाजी की मूर्ति (सारंगपाणी).—मेहेकर, १२-१३वीं शती।
- (१०) शिव मन्दिर का प्रवेश द्वार.—नोहटा, जिला सागर, ११वीं शती।
- (११) लक्ष्मण मन्दिर.—सिरपुर, जिला रायपुर, ७वीं शती।

चौसळ योगिनियों का मन्दिर.—जबलपुर के निकट भेड़ाघाट में नर्मदा के किनारे यह मन्दिर है। १०-११वीं शताब्दी में कलचुरि राजवंश का यहां राज्य था। त्रिपुरी (तेवर) इसकी राजधानी थी। इतिहासकारों ने इस प्रदेश की शिल्पकला के जो कालखण्ड बनाये उसमें त्रिपुरी की कलचुरि शिल्पकला को सर्वप्रथम स्थान प्रदान किया है। भेड़ाघाट का चौसष्ठ योगिनी मन्दिर इस कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है। पाशुपत पंथी शैव उपासकों का यह प्रमुख स्थान था। इसे गोलकी मठ भी कहते हैं। इसके बीचोंबीच शिव मन्दिर है। उसके आसपास वर्तुलाकार बहुत कम ऊँचाई और चौडाई का दालान है। इसी दालान में योगिनियों की मृतियां स्थापित हैं।

प्राचीन काल की भारतीय मूर्तिकला केवल बाह्य-आकार प्रमाण पर आघारित नहीं थी। विश्व में जो अदृश्य, निराकार सत्य हैं, उसके प्रतीक को मूर्ति का रूप प्रदान करना ही भारतीय कलाकारों का लक्ष्य था। योगिनियों की मूर्तियों की रचना इसी सिद्धान्त पूर्ति के प्रयास का फल हैं। कलाकारों को सृष्टि के सृजन में पुरूष और प्रकृति, इन दो शक्तियों का दर्शन हुआ। प्रकृति की शक्ति की उपासना करने की प्रेरणा उसे हुई। उसने प्रकृति को नारी रूप प्रदान कर उन्हें देवी गुणों की उपमा और अलंकार प्रदान किये। नारी की मानवीय भौतिक यष्टि-कल्पना लुप्त हो गई और

दैवी गुणों को अंग-प्रत्यंगों द्वारा प्रकट करने वाली सरस्वती, लक्ष्मी, शक्ति, दुर्गा, काली, पार्वती, गंगा, यमुना, आदि की मूर्तियां दैवी संज्ञा पाकर प्रकट हुई। इसी सिद्धान्त के आधार पर चौसष्ठ योगिनियों की मूर्ति रचना हुई और उन्हें गोलकी मठ में स्थापित किया गया। दैवी गुणों के प्रतीक स्वरूप मूर्ति-निर्माण में भारतीय कलाकारों का उस समय संसार में सर्वोत्कृष्ट स्थान था। उस काल के यूनानी कलाकार मानव देह की वास्तविकता की परमोच्च अवस्था प्रकट करके मानव आकार में देवत्व लाना चाहते थे। किन्तु वे असफल रहे। कारण, मूर्तियों में भौतिक देह की यथार्थता प्रकट करने से मूर्तियां विकारोत्पादन का साधन वन गयीं। भारत के मध्यकालीन मूर्ति एवं वास्तु कला के अवशेषों में चौसष्ठ योगिनियों का मण्डलाकार मन्दिर एक विशिष्टता है। यह यूनानियों के मण्डलाकार एम्फी थिए-टरों का बहुत कुछ स्मरण करा देती हैं।

चांदा जिले के मार्कन्डी का मन्दिर बैनगंगा के किनारे खडकों पर बना हुआ है। मन्दिर में स्थापित शिव के ताण्डव रूप की मूर्ति ठीक नहीं मालूम होती। दक्षिण भारत के मन्दिरों में शिव के ताण्डव रूप की जो प्रसिद्ध मूर्तियां हैं, उनके कला-कौशल का अंशमात्र भी यहां की मूर्ति में नहीं आ पाया है। खजुराहो की कला के अनुसार यह मूर्ति भी है पर इसमें भी स्वाभाविकता नहीं मिलती।

सागर जिले के नोहटा स्थान पर स्थित किव मन्दिर का प्रवेश द्वार ११वीं शताब्दी के अप्रतिम पत्थर की खुदाई का नमूना है। शिव चरित्र की कुछ कथाएँ उस पर खुदी है।

एरण का विष्णु मन्दिर, वराह ध्वजस्तम्भ मध्यप्रदेश की प्राचीनतम कला का नमूना है। ५वीं-६वीं शताब्दी के वैष्णव पंथी मन्दिर की यह रचना मन्दिर शिल्प के विकास क्रम का द्योतक है। समुद्रगुप्त के काल में सागर के निकट बीना नदी के किनारे एरण में "स्वभोग नगर" का निर्माण किया गया था, ऐसा ऐतिहासिक खोजों से पता चलता है।

विदर्भ में बुलढाना जिले के मेहेकर स्थान में स्थित विष्णु की मूर्ति ई. सन् १३५० की है। इस समय एक विशाल मन्दिर में इस मूर्ति की स्थापना की गई थी, ऐसा मालूम होता है। उसके स्तम्भों की विशालता और कला देख कर सहज ही अनुमान हो जाता है कि यहां के विष्णु मन्दिर का स्वरूप क्या रहा होगा। आज का मन्दिर तो सौ-दो सौ वर्ष पुराना भी न होगा। इस प्रकार की विष्णु-मूर्ति मध्यप्रदेश में और कहीं नहीं है। मेरे भ्रमण और निरीक्षण में यही एक ऐसी मूर्ति मिली, जो भारतीय मूर्ति-निर्माण नियमों के अनुरूप है और साथ ही अत्यन्त मुन्दर भी।

मूर्ति, शिल्प, चित्र आदि लिलित कलाएँ समाज की मनोभावना और आचार विचार का दर्पण होती हैं। इस का विकास ही वस्तुतः प्रभावपूर्ण संस्कृति का विकास हैं। उपरोक्त कला-कृतियों में भारत की आन्तरिक भावनाओं का सजीव दर्शन होता हैं। भारतीय कला के इन सच्चे नमूनों से भारत की सत्प्रवृतियों की कल्पना की जा सकती हैं।

# मध्यप्रदेश में बौद्ध संस्कृति का प्रभाव

#### श्री भवानीशंकर नियोगी

सर विलियम हंटर ने ई. सन् १८८२ में "द इंडियन एम्पायर, इट्स पीपुल्स, हिस्ट्री एण्ड प्राडक्ट्स (तृतीय संस्करण) " ग्रंथ प्रकाशित किया। इस ग्रंथ में उन्होंने एक अध्याय भारत में बौद्ध धर्म पर लिखा। छठी शताद्वि में जब यह धर्म ब्राम्हण-धर्म से विकसित हुआ, तबसे लेकर १९वीं शताद्वि तक के इतिहास का सिहावलोकन करने के बाद लेखक ने लिखा हैं:—

"बौद्ध धर्म का जीता जागता रूप किसी संस्था विशेष में सीमित नहीं हैं, परन्तु इसका वास्तविक स्वरूप तो लोकधर्म में निहित हैं। हिन्दू धर्म का प्रत्येक नया अध्याय बंधुत्व के मूलभूत सिद्धांत से प्रारंभ होता है। मानव मात्र के प्रति उदारता और नम्रता भारतवर्ष का सहज धर्म है। वह विनम्र हिन्दू का प्रमुख गुण है।"

भारत के इतिहास में सन् १८८२ का विशेष महत्त्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इस सन् में लार्ड रिपन ने भारत के नगरों की नगर-पालिकाओं की व्यवस्था में स्वायत्त शासन की नीव डाली और सर विलियम हण्टर की अध्यक्षता में स्थापित एक आयोग ने प्राथमिक, माध्यमिक तथा कालेज की शिक्षा में नय सुधारों की सिफारिश की। उस समय तक भारतीय राष्ट्रीय महासभा (कांग्रेस) का जन्म नहीं हुआ था।

हिन्दू धर्म के नव प्रवाह के संबंध में सर विलियम हण्टर ने जो भविष्यवाणी की थी, वह आश्चर्यजनक है। आपने लिखा कि—

"भारत की वर्तमान स्थिति में बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान बहुत कम संभव जान पडता है। योरप और अमेरिका के धार्मिक विचारों पर भी बुद्ध के जीवन और उनके उपदेशों का नये रूप में प्रभाव पड रहा है। बौद्ध धर्म मनुष्य की आन्तरिक प्रेरणा के रूप में सामने आयेगा। मनुष्य जो बोयेगा वह काटेगा। वह आत्मा संयम की ओर अग्रसर मानव मात्र के प्रति उसके हृदय में दया का संचार करेगा और जीवन को उच्च एवं सुन्दर बनाने वाले धर्म के रूप में सामने आयेगा।"

सन् १८८२ में किसी ने स्वप्न में भी यह ख्याल नहीं किया होगा कि उसके बाद की शताद्वि में एक ऐसे महापुरुष का जन्म होगा जो "अकोधेन जिनेकोध असाधु साधुना जिने" के सिद्धांत को, जो उस समय एक चमत्कार सा ही था, लेकर अवतरित होगा और वह उस सिद्धांत का उपयोग ऐसे साम्राज्य को उखाड फेंकने में करेगा जिसमें कभी सूर्य अस्त नहीं होता था। यह महान घटना महारानी विक्टोरिया के उस स्वर्ण जयन्ती महोत्सव के पश्चात् घटित हुई जब ब्रिटिश सत्ता अपने उत्कर्ष की चरम सीमा पर थी।

मध्यप्रदेश में अहिंसात्मक संग्राम की पताका फहराई गयी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी मध्यप्रदेश की ओर क्यों आकर्षित हुए और उन्होंने अपना निवास स्थान इस प्रान्त में क्यों बनाया? इसका कारण क्या यह नहीं हो सकता कि भारत के हृदय मध्यप्रदेश में बुद्ध की आत्मा अदृश्य रूप से कार्य कर रही थी।

नागपुर से २४ मील दूर रामटेक के निकट एक पहाडी है जो आज की नागार्जुन पहाडी के नाम से विख्यात है। वौद्ध धर्म के माध्यमिक दर्शन के जन्मदाता के नाते नागार्जुन का बौद्ध धर्म के इतिहास में महत्त्वपूर्ण स्थान है। माध्य-मिक दर्शन की उत्पत्ति बौद्ध धर्म के महायान सम्प्रदाय से हुई। उनका सूत्रता का सिद्धान्त निर्वावा सिद्धान्त की भांति ही गलत समझा गया। परन्तु आज यह माना जाने लगा है कि आप का तात्पर्य उस तथ्यता से था जिसकी उपलब्धि गौतम बुद्ध को हुई थी। मुख्य कठिनाई मनुष्य द्वारा आत्मतत्व के समझे जाने में थी। एक पाश्चात्य लेखक ने लिखा था कि यदि आत्मतत्व की अपरिमित स्थिति पर जोर दिया जाता है तो लोग केवल निरर्थक मोक्ष के रूप में बौद्ध धर्म के निर्वाणतत्व की भ्रमपूर्ण व्याख्या करते हैं (काउसेज इन ह्यूमन अफेयर्स, पृ. १८०)। नागार्जुन वाल्य-काल में ही घर से निकाल दिये गये क्योंकि ज्योतिषयों ने बताया था कि यदि वे घर में रहेंगे तो मृत्यु हो जायेगी। यहां आप

की मुलाकत एक वौद्ध भिक्षु से हुई जो आप की विलक्षण बुद्धि से प्रभावित हुआ और उसने आपके उज्वल भविष्य की सूचना दी। उसने आपको नालंदा विश्वविद्यालय में भरती करा दिया जहां घीरे घीरे आप इस विश्वविद्यालय के प्रमुख हो गये। गया (विहार) से १५ मील दूर उत्तर में आप के नाम की एक पहाडी भी है।

बौद्धकालीन भग्नावशेष मध्यप्रदेश में अधिकतर छत्तीसगढ में अर्थात् राजिम, बलोदा, तथा सिरपुर में ॣ्रेपाये जाते हैं। बलोदा शिवरीनारायण से तीन मील दूर जोंक नदी के दाहिने किनारे पर है और जिस समय मेंजर-जनरल किनियम ने इस स्थान की यात्रा की उस समय यहां दो मंदिर थे जिनमे में एक मंदिर में काले पत्थर पर तीन फुट की एक मूर्ति बनी हुई थी, जो अन्य स्थानों पर पाई जानेवाली बुद्ध की मूर्तियों से मिलती-जुलती थी। जब आप रायपुर के दूधाधारीमठ में गये तो आपको वहां बौद्धकालीन अनेक अवशेष मिले, जिन्हें सिरपुर में लाया गया बताया जाता था। हाल ही में डाक्टर दीक्षित ने सिरपुर स्थान का पता लगाया और बुद्ध तथा उनके समय के अनेक अवशेष की जानकारी प्राप्त की है जिससे सिद्ध होता है कि किसी समय सिरपुर बौद्ध धर्म के कार्य-कलापों का बहुत बड़ा केन्द्र रहा है।

भांदक एक दूसरा स्थान हैं जहां पर बौद्धकालीन प्रभाव बडी अधिक मात्रा में पाया जाता है। भांदक नागपुर से १०८ मील दूर चांदा जिले में है और यह महाभारत तथा जैमिनी अश्वमेध यज्ञ में उल्लिखित भद्रावती नगर जान पड़ता है। यह गांव से थोड़ी दूर दक्षिण में भद्रनाथ या भद्रनाग का मंदिर है। यहां प्राप्त एक शिला-लेख नागपुर म्यूजियम में पहुंचा दिया गया और उसका प्रकाशन डाक्टर स्टेवेन्सन द्वारा हुआ था। परन्तु दूसरे मूल का अनुवाद डाक्टर हीरालाल की दृष्टि से आश्चर्य का विषय था। यह एक बौद्ध शिला-लेख है, बुद्ध को "जिन" तथा "तामिन" कहा गया है और उससे पता लगता है कि राजा सूर्यघोष का पुत्र राजप्रासाद के ऊपर से गिरने के कारण मर गया था। इसके पश्चात् उदयन पांडुवंशीय राजा हुआ था। इसने महाकोशल पर शासन किया जिसकी प्रथम राजधानी भांदक थी। चीनी यात्री युवान चांग इस स्थान पर आया था जिसने लिखा है कि यहां १०० संघाराम और लगभग १० हजार साधु थे। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे लोग भी थे जो जनता के बीच रहते थे। यहां पर देव मंदिर भी थे। उसके मतानुसार राजा क्षत्रिय था जो बौद्ध धर्म के प्रति अत्यंत श्रद्धा रखता था। उसे कलाओं के अध्ययन में भी अभिकृष्य थी। जान पड़ता है कि युवान चांग पर उसके तर्क शास्त्रज्ञान का इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि वह शास्त्रार्थ की कला सीखने के लिये एक मास तक महाकोशल में रहा।

भांदक में एक शिला-लेख ब्राम्ही लिपि में लिखा हुआ मिला था। परंतु पूर्व इसके कि उसका विषय पढा जाये, वह खो गया। अनेक बौद्ध गुफाओं में से केवल दो वच रही है जिनमें से एक गांव के दक्षिण में ह और दूसरी विजासन की पहाड़ी पर है। अलिन गुफा में एक लम्बा बरामदा है जो पहाड़ी में ७१ फीट तक चला गया है और उसके अन में एक बेंच पर बैठी हुई भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। इस बरामदे के दाएं-बाएं प्रवेशस्थल पर भी दो बरामदे हैं और हर एक में बुद्ध की एक प्रतिमा जिल्त है। इन बरामदों में एक शिला-लेख है जो बहुत घिस गया है और जिसे पढ़ना संभव नहीं। गांव के पूरव की ओर एक तालाव है जिसके बीच में एक द्वीप स्थित है। पाषाण स्तंभों का एक पुल द्वीप को मुख्य भूमि ने मिलाताह। इस पुल की कुल लम्बाई १३६ फीट और चौड़ाई ७:२ फीट है। इसमें मूर्तियां मुशोभित थीं, जिनमें से कुल जैन मूर्तियां भी थीं। इनमें से एक मूर्ति जैन समाज द्वारा एक शानदार मंदिर में स्थापित की गई है। विचित्र बात तो यह है कि यहां विष्णु और महाकाली की तीन सिर और पटभुजा वाली मूर्तियां भी है। इस विवरण से यह स्पष्ट होता है कि भद्रावती हिन्दू, बौद्ध और जैन धर्म का केन्द्र रही है।

पचमढी में स्थित पांडव गुफाएं भी बौद्धकालीन है और उनकी बनावट अलोरा, अजन्ता और करला की गुफाओं से मिलती-जुलती है। मंडला जिले के ढिंडोरी स्थान के आसपास भी कुछ ऐसे भग्नावशेष मिलते हैं जो बौद्धकालीन भिक्षुओं की गति-विधि के द्योतक हैं।

मेजर-जनरल किन्छम ने ''अर्कियोलाजिकल सर्वे आफ इंडिया'' में १४ शिला-लेखों का जिक किया है जिनमें से ११ शिला-लेख गुफाओं के और ११ पापाण स्नम्भों के हैं। सरगुजा जिले के रायगढ़ स्थान में भी एक गुफा का शिल-लेख है। इसी प्रकार के दो पहाडियों में खुदे शिला-लेख देवटेक और रूपनाथ में हैं। देवटेक नागभीर स्टेशन से दो या तीन मील की दूरी पर है। इस स्थान के मंदिर में ९ फीट लम्बी और ३॥ फीट चौडी शिला पर खुदाई है। उसके अक्षर मिट गये है। परंतु अशोक स्तम्भों पर खुदे हुए अक्षरों से मिलते-जुलते जान पड़ते हैं। रूपनाथ में प्राप्त अशोक स्तम्भ ठीक स्थिति में था और उसपर लिखे गये अक्षर पढ़े जा सके है।

वैदिक आर्य गोंडवाना की ओर बढ गये । परंतु बौद्ध भिक्षु वर्षा ऋतु जंगलों के बीच बिताकर जहां अंधकार था वहां धर्म का प्रकाश करते रहे । रूपनाथ मे प्राप्त अशोक के शिला-लेख मे नीचे लिखी वार्ते अंकित हैं :—

- "(१) देवानाम प्रिय कहते हैं—दो वर्ष से कुछ अधिक हुआ, परंतु में अच्छी तरह प्रगित न कर सका। परंतु साल भर पूर्व जब मैं संघ में सम्मिलित हो गया, तब से मैं धर्म के मार्ग पर अच्छी प्रगित कर रहा हूं। जो देवता अलग रहे थे, वे इस अविब में मेरे द्वारा मनुष्यों से मिलते रहे, यह मेरे प्रयत्नों का फल है। इसे प्राप्त करना केवल महापुरुषों के लिए भी संभव नहीं है क्योंकि प्रयत्न करके साधारण से साघारण व्यक्ति भी दिव्य सुख का अनुभव करता है।
- (२) इसी उद्देश्य से यह घोषणा की जा रही है कि छोटों और वडों को इस आदर्श की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिये। सीमाप्रांत निवासियों (अन्त अपितु जानन्ति) को भी विदित हो। प्रकम की यह भावना सदा-सर्वदा बनी रहे। यह प्रयत्न दिन पर दिन वृद्धि गत होता हुआ कम से कम ढाई गुना हो जायेगा।
- (३) यह विषय चट्टानों पर ख़ुदा हुआ है और उसे इस प्रकार बार बार दुहराया गया है ''यहां एक पाषाण स्तंम्भ है। यह इस पाषाण स्तम्भ पर उत्कीर्ण होना चाहिये।''

उपरोक्त उद्धरण से 'जम्बू द्वीपे शुद्रश्च उदारश्च' (क्षुद्र और महान) शब्द ध्यान देने योग्य हैं। प्रक्रय की यह भावना चिरस्थायी वने (अयम प्रक्रमस्य किमिति? चिरस्थिति का स्यात)।"

अशोक का ध्यान समस्त जम्बू द्वीप (भारत) पर था और प्रक्रम का उपदेश हर छोटे बडे को उसने दिया था, जिसे बुद्ध का अवतार कहा जा सकता है।

क्या हमारा देश अशोक चक्र-चिन्ह पर अभिमान नहीं कर सकता जो उस धर्मचक्र के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, जिसकी स्थापना भगवान बुद्ध ने बनारस के सारनाथ में की थी। क्या उससे हमें नवभारत के निर्माण में सतत प्रक्रम का उपदेश नहीं मिलता?

## मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन

## ३८ वर्षों की प्रवृत्तियों का सिंहावलोकन

देश के विकास के साथ अन्य उपांगों का स्वाभाविक विकास होता है। उस नियम के अनुसार सन् १९०६ की कांग्रेस ने "स्वराज्य" का राष्ट्रीय मन्त्र देश के सामने रखकर जनता से बिलदान की मांग की, और तब स्वराज्य के साथ ही साथ स्वभावतः राष्ट्रभापा का प्रश्न भी राष्ट्र के सम्मुख आया। मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस की विचार-धाराओं से उत्तर-प्रदेश में हिन्दी और उर्दू के विवाद ने उग्र रूप धारण किया और जिसके फलस्वरूप सन् १९१० में काशी नगरी में महामना मदनमोहन मालवीय के हाथों से "अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन" की स्थापना हुई; उसके उद्देशों में राष्ट्रभापा का प्रचार तथा माहित्य की भण्डार-वृद्धि मुख्य थे। इसी प्रसंग पर वंगाल के नेता जिस्टिस शारदाचरण मित्र ने यह घोषित किया था कि "हिन्दी राष्ट्रभाषा—और देवनागरी ही राष्ट्रलिप होगी।" सम्मेलन का कार्य दिन पर दिन देश में व्यापक होता गया। श्रेय तपस्त्री वावू पुरुषोत्तमदाम टण्डन जी को है जिन्होंने आरम्भ से लेकर अब तक इस संस्था का संचालन किया है। भारत के स्वाधीनता के इतिहास में सन् १९१६ का वर्ष विशेष महत्त्व रखता है। इसी प्रसंग पर देश के नेताओं ने विशेषतः लोकमान्य तिलक, श्रीमती एनी वेसंट और महात्मा गान्धी ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा घोषित किया और उसमें सम्मेलन के आन्दोलन को काफी वल मिला और उस गतिविधि को राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हो गयी।

प्रान्तीय सम्मेलन का जन्म.—सम्मेलन के छ: अधिवेशन देश के विभिन्न नगरों में होने के बाद सातवाँ अधिवेशन मध्यप्रदेश की ओर से जवलपूर में ५, ६ और ७ नवम्बर १९१७ को विहार के प्रकाण्ड पण्डित रामावतार शर्मा की अध्यक्षता में हुआ। स्वर्गीय पण्डित विष्णुदत्तजी शक्ल के प्रयास से यह अधिवेशन सफलता के साथ सम्पन्न हुआ, जिसके कारण प्रदेश में नयी जागृति और उत्साह का निर्माण हुआ था । प्रदेश के महाराष्ट्रीय बन्धओं ने इस कार्य में पूरा सहयोग दिया था, जिनमें सर्वश्री स्वर्गीय मुधोलकर, जी. एम. खापडें, डॉ. वी. एम. मंजे, माधवराव अणे, स्वर्गीय गोल-वलकर, आदि, प्रमुख नेता भी थे। जवलपूर के अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन के कारण ही प्रदेश साहित्य सम्मेलन का जन्म हुआ। मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन तीन प्रमुख अवस्थाओं से अब तक गुजरा है। उसके उतार-चढ़ाव की कहानियां भी कम मनोरंजक नहीं है । उस समय के सम्मेलन के कार्यकर्त्ता दो विचारधारा के लोग थे—एक तो सरकारी कर्मचारी व शिक्षाधिकारी और दूसरे सार्वजनिक कार्यकर्त्ता । दोनों की कार्यप्रणाली भिन्न होने से उसका असर सम्मेलन पर भी हुआ । सरकारी कर्मचारी फुंक-फुंक कर पांव रखते थे कि कहीं उनका गोरा अफसर रुप्ट न हो जाय और उधर कार्यकर्त्तागण स्वाधीनता प्राप्त करने के लिये वार-वार जेल के सींकचों में वन्द होते थे । वस इन्हीं दोनों टांगों पर सम्मेलन का शरीर रखा हुआ था । यही कारण है कि सम्मेलन कभी जागृत और कभी निद्रित अवस्था में दिखायी देना था । विशुद्ध माहित्य पर जीविका चलानेवाले इस प्रदेश में थे ही नहीं । पत्रकार थे, जो साहित्य और राजनीति में दखल रखते थे, इसलिये वे मार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं की श्रेणी में गिने जाते थे। राजनीति से संन्यास छेने पर पण्डित माधवराव सप्रे के समान, साहित्य पर जीविका चलानेवाले बहुत ही थोड़े थे। गलामी ने जनता को भी अज्ञानता के गर्न में ढकेल रखा था।

सन् १९१९ तक मध्यप्रदेश में हिन्दी का अच्छा साप्ताहिक पत्र तक न था, फिर दैनिक की तो कल्पना करना ही व्यर्थ हैं। भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के जवलपुर अधिवेशन में मप्रेजी ने जनता से अपील की थी कि मध्यप्रदेश से एक मुन्दर साप्ताहिक पत्र निकालने में धनिक-बन्धु सहायता दें। उसका समर्थन पण्डित विष्णुदत्त शुक्ल और डॉ. मुंजे ने किया था, पर ४ वर्षो तक इस सम्बन्ध में कोई प्रगति नहीं हुई। उसका प्रधान कारण सरकार का आतंक-कारी प्रेस एक्ट था। इस विधि के द्वारा जिला मजिस्ट्रेट सबसे प्रथम नगद जमानत मांगता था और वह कब जब्त कर ली जायगी, इसका ठिकाना न था।

आरम्भिक अवस्था—प्रदेश की विचित्र अवस्था में साहित्य सम्मेलन के संगठन का कार्य पण्डित विष्णुदत्त शुक्ल के अनुरोध से पण्डित माधवराव सप्रे ने अपने कन्ये पर उठाया था । यही कारण था कि सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन रायपुर में तारीख ३० और ३१ मार्च १९१८ को टाउन हाल मे वैरिस्टर तथा विधान सभा के सदस्य पण्डित प्यारेलाल मिश्र की अध्यक्षता में हुआ था। अध्यक्ष का भाषण जो नागरी प्रचारिणी सभा की त्रैमासिक पत्रिका में आज भी हमको पढ़ने के लिये मिलना है, उससे पता चलता है कि अध्यक्ष स्वयं ब्रजभाषा और खड़ी बोली के झगड़े से बेजार थे। उन्होंने भाषण में दोनों की खूबियां बतलायीं पर अपना मत निर्भीकता से प्रकट न कर सके। प्रस्तावों की भाषा में स्वावलंबन और निर्भीकता का अभाव था, क्योंकि पहले प्रस्ताव में यह कहा गया था कि "हे प्रभु, युरोप के महायुद्ध में हमारी सरकार विजयी हो" "हमारे प्रभु पंचम जार्ज", "भूयश्च शरद: शताम्"। इस शैली के प्रस्तावों से संस्था की तत्कालीन स्थित साफ प्रकट होती है।

सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन खण्डवा की वर्मशाला के मण्डप में तारीख १८ और १९ अप्रैल मन् १९१९ ई. को विधान सभा के सदस्य पण्डित विष्णुदत्त शुक्ल की अध्यक्षता में हुआ था। प्रथम अधिवेशन की कार्यप्रणाली देखकर मध्यप्रदेश के चीफ किमश्तर ने सरकारी नौकरों को भाग लेन की आज्ञा सरकारी गजट द्वारा घोषित की। विशेष वात यह थी कि मंच के प्रमुख स्थान पर सम्राट पंचम जार्ज का चित्र रखा गया था। इसका तात्पर्य यही था कि सरकार यह समझे कि यह संस्था राजनीति से अलिप्त है। दिनीय सम्मेलन के पांच प्रस्ताव प्रमुख थे: (१) राष्ट्र भाषा हिन्दी हो (२) शिक्षा का माध्यम हिन्दी हो (३) प्रान्त में एक ऐसा प्रेम खोला जावे, जहां से हिन्दी का दैनिक, माष्ताहिक तथा मासिक-पत्र निकले और प्रदेश के लेखकों की पुस्तकें उसके द्वारा प्रकाशित हो (४) नगरपालिका और जनपदों की सारी कार्यवाही हिन्दी भाषा में हो और (५) नागपुर के भावी विश्वविद्यालय की उच्च कक्षाओं में हिन्दी अनिवार्य विषय रखा जावे, आदि।

इस समय में देश के राजकीय क्षितिज में जो परिवर्तन हुआ उसका मूल कारण महात्मा गान्धी का असहयोग आन्दोलन था जिसके द्वारा शासन की प्रतिष्ठा हिल गयी थी। उसका असर देश की विभिन्न संस्थाओं पर भी हुआ। सम्मेलन उससे अछूता न रहा, क्योंकि उसका सभापित उन्हीं को चुना गया, जो कि असहयोगी थे। राजनैतिक प्रांतीय परिषद् के साथ मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन का तीसरा अधिवेशन मागर में मई मन् १९२० ई. को वावू गोविन्द-दास की अध्यक्षता में हुआ। अध्यक्ष ने अपने भाषण में माहित्य की अवस्था का चित्र प्रतिनिधियों के सामन रख दिया। इसी अधिवेशन में सम्मेलन का एक विधान और वर्ष भर तक कार्य करने वाली स्थायी समिति का निश्चय हुआ। वहीं पर जवलपुर में स्थायी कार्यालय रखने का निश्चय भी हुआ था।

प्रगति का प्रथम सिंहावलोकन (१९२०)—अध्यक्ष ने कहा था कि ''अब स्वतन्त्रता का युग आरम्भ हुआ है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि अब वह समय शीघ्र आने वाला है, जब हम पूर्ण स्वराज्य का उपभोग करेंगे और हमारे साहित्य में स्वतन्त्रता की झलक दिखने लगेगी। काव्य, नाटक, दृश्य-काव्य, उपन्यास, इतिहास, विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति,

बरार से---श्री. जी. एम. खापर्डे, पण्डित अमृतलाल (अचलपुर)।

नागपुर से—श्री. जमनालाल बजाज, श्री. श्रीकृष्णदास जाजू, श्री. शिवनारायण वाजपेयी, श्री. गोवर्द्धन गर्मा, श्री. प्रयागदत्त शुक्ल।

छत्तीसगढ़ से—पण्डित माधवराव सप्रे, पण्डित लोचनप्रसाद पांडे, सैयद अमीर अली "मीर", पण्डित कुंज-विहारी अग्निहोत्री, श्री. घनश्यामसिह गुप्त, पण्डित बलदेवप्रसाद मिश्र।

नर्मदा विभाग से—सेठ हरीशंकर (हरदा), पण्डित नारायण प्रसाद वकील, श्री. दौलतसिंह चौघरी, पण्डित रामलाल वद्य, श्री. देवकृष्ण वाहेती।

जवलपुर विभाग से—व्योहार रघुवीर सिंह, श्री. केदारनाथ रोहण, पण्डित शिवदयाल मिश्र, श्री. झुन्नीलाल वर्मा, श्री. उमेशदत्त पाठक।

जवलपुर से—पण्डित मनोहर पन्त गोलवलकर, पण्डित रघुवरप्रमाद द्विवेदी, पण्डित गंगाप्रसाद अग्नि-होत्री,पण्डित विनायकराव,पण्डित गोविन्दलाल पुरोहिन,पण्डित कामताप्रमाद गुरु, श्री. नाथूराम मोदी ।

<sup>\*</sup> सम्मेलन की प्रथम स्थायी समिति.—सम्मेलन का स्थायी कार्यालय जवलपुर में रखा गया था। पदा-धिकारियों में से अध्यक्ष—वावू गोविन्ददास, उपाध्यक्ष—पण्डित प्यारेलाल मिश्र, पण्डित विष्णुदत्त शुक्ल, पण्डित रिव-शंकर शुक्ल, डॉ. वा. शि. मुंज, मन्त्री—पण्डित माखनलाल चतुर्वेदी, उप-मन्त्री—श्री. वालमुकुन्द त्रिपाठी, अर्थ-मन्त्री—श्री. नर्मदा प्रसाद मिश्र, आय-व्यय परीक्षक—श्री. गणेशचन्द्र प्रामाणिक।

स्थायी समित के ३० सदस्य-

कला-कौशल, वीर-साहित्य, सम्पादन-कला, महिला-साहित्य, साहित्य की आलोचना आदि, में स्वतन्त्रता की झलक स्पष्ट दिखेगी। गत वर्ष हमारे प्रदेश से ३२ पुस्तकें प्रकाशित हुई थीं, जिनमें सार-युक्त ग्रन्थ मुश्किल से दो या तीन होंगे। विगत वर्ष में ५८ ग्रन्थ प्रकाशित हुए थे। इस हीनता को देखकर किस हिन्दी भाषी को दुःख न होगा? गत ५ वर्षों का ब्योरा लेने पर हमारे प्रदेश के लेखकों ने जो पुस्तकें लिखीं, जनमें उल्लेख योग्य केवल पण्डित माधवराव सप्रे द्वारा अनुवादित लोकमान्य तिलक का गीतारहस्य, पण्डित विनायक राव की विनायकी टीका, पण्डित रघुवरप्रसाद द्विदी का सदाचार दर्गण, पण्डित माखनलाल चतुर्वेदी का कृष्णार्जुन युद्ध, पण्डित लोचनप्रसाद पांडे कृत मेवाड गाथा, डॉ, हीरालाल के दमोह दीपक और जबलपुर ज्योति, पण्डित प्रयागदत्त शुक्ल का मघ्यप्रदेश का इतिहास, श्री. भगाडे साहब की ज्ञानेश्वरी का अनुवाद हैं।" प्रदेश की पत्र-पत्रिकाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा था कि "कर्मवीर" के द्वारा जनता में नवजीवन की शिक्त पैदा हुई है। नागपुर का "मारवाडी" अपने दायरे में अच्छा कार्य कर रहा है और उसी तरह "संकल्प" का संकल्प स्तुत्य हैं। "सुबोध सिन्धु" और "आर्यसेवक" को अपनी दशा सुधारना चाहिये। मासिक पत्रों में "श्री शारदा", प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ पत्रिका हैं। "छात्र सहोदर" ने छात्रों के साथ सहोदरता आरम्भ की है। सिवनी की "शिक्षण कौमुदी" और विलासपुर का "विकास" भी साधारण उपयोगी है। शिक्षा के विषय में आपने कहा था—"हमारी शिक्षा हिन्दी के द्वारा हो। पुस्तकालयों के कार्य को आग बढ़ाया जाये और हमारी विधान सभा की कार्यवाही हिन्दी में हो तथा हिन्दी के प्रचार के लिये सतत उद्योग की आव-श्वाता और उत्साह उत्पन्न होने की आशा है, जिसके लिये अधिकांश में शासन सुधार की सृष्टि हुई है।"

प्रस्तावों के रूप में निम्न प्रस्ताव मुख्य थे—सरकार के जिला दफ्तरों में हिन्दी भाषा का व्यवहार हो । कार से प्रार्थना है कि वह अपनी सरकारी और कानृत्ती भाषा को जिसका हिन्दीपन केवल अक्षरों मे है, जनता के लाभ के लिये सरल करने की कृपा करे। - प्रदेश के भिन्न भिन्न स्थानों में हिन्दी पूस्तकालय स्थापित हों और हिन्दी लेखकों की एक सूची तैयार की जावे । इस तरह तृतीय सम्मेलन में १६ प्रस्ताव स्वीकृत किये गये थे । प्रस्ताव नं. २, ३, ४, ५, ६, ८, ९, १३, १५ और १६ प्रस्ताव सरकार के पास भेजे गये थे, पर सरकार ने कोई उत्तर नहीं दिया । ४, ८, १३, १५, १६ ये प्रस्ताव शिक्षा विभाग से संबंघ रखते थे । प्रस्ताव नं. ७ हिन्दू विश्वविद्यालय के पास भेजा गया था, जिसमें यह आग्रह किया गया था कि वह अपना माध्यम हिन्दी करे । प्रस्ताव नं. ११ से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से निवेदन किया गया था कि वह अपनी कार्यवाही हिन्दी में करें और उसी तरह का एक प्रस्ताव जिला बोर्डी के संबंध में था । सम्मेलन का चतुर्थ अधिवेशन १२, १३ और १४ मार्च १९२१ को जबलपुर में पं. लोचनप्रसाद पांडे की अध्यक्षता में हुआ था । सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष पं. रघ्वरप्रसाद द्विवेदी. अंग्रेजी शासन के समर्थकों में से थे, जिसके कारण अधिवेशन को सफल बनाने में कई तरह की बाधा आयी थी, किन्तु फिर भी दूसरे दिन कांग्रेस नेताओं ने भाग लेकर उसकी कार्यवाही में तेजस्विता ला दी थी । सरकार से निवेदन या प्रार्थना करने वाले प्रस्तावों को बिदाई दे दी गई थी। जैमे---श्री. नाथुराम मोदी ने यह प्रस्ताव पेश किया था कि "म्युनिसिपल, जनपद और कोआपरेटिव के समान अर्द्ध-सरकारी संस्थाएं कई बार प्रार्थना करने भी अपना कामकाज हिन्दी में नहीं करतीं, इसलिये जनता से अनरोध है कि वे निर्वाचन में उसी को वोट दे जो हिन्दी सेवा करने की प्रतिज्ञा करे ।'' इस प्रस्ताव पर श्री. घनब्याम-सिंह गुप्त, पं. कूंजविहारीलाल अग्निहोत्री और श्री भैयालाल जैन के भाषण हुए थे । इसी तरह प्रान्तीय अदालतों और विधान सभा की कार्यवाही हिन्दी में न होने से सम्मेलन असंतोष व्यक्त करता है। इस प्रस्ताव पर खुब चलचल चली थी । मुळ प्रस्तात के समर्थक थे पं. चन्द्रगोपाल मिश्र, श्री. मनोहरपंत गोलवलकर और श्री. रुद्रप्रतापसिह: पर ठाकुर, लक्ष्मणर्मिह और पं. द्वारकाप्रसाद मिश्र आदि ने विरोध करते हुए कहा था कि इस प्रस्ताव पर हम असंतोष व्यक्त करते है । दूसरे शब्दों में उसका अर्थ होता है कि हम सरकार से यह प्रार्थेना कर रहे है कि विधान सभा आदि का काम हिन्दी में हो। हमारी कांग्रेस ने यह निश्चय किया ह कि हम कोर्ट और कौन्मिलों का वहिष्कार करें । ऐसी अवस्था में विघान सभा से असंतोष प्रकट कर यह आशा न रखे कि उनका सारा कार्य हिन्दी में हो । विवाद उग्र हो जाने से अन्त में वह प्रस्ताव स्थगित ही कर दिया गया। तीसरे दिन की बैठक में कांग्रेस को इसिल्ये धन्यवाद दिया गया था कि उसने अपनी कार्यवाही हिन्दी में भी करने की अनुमति दे दी थी। इन सबमें महत्त्व का प्रस्ताव यह स्वीकृत किया गया था कि—''मध्यप्रदेश में हिन्दी विश्वविद्यालय स्थापित किया जावे ।'' पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने एक प्रस्ताव के द्वारा प्रदेश के लेखक और कवियों से आग्रह किया ''कि वे लोग अपनी रचनाएं स्वाधीनता प्राप्त करने के ध्येय से लिखें, जिसमे जनता मे जागृति हो।" इस तरह जबलपुर का चतूर्थ अधिवेदान राष्ट्रीय भावनाओं के साथ संपन्न हुआ। उसके कारण सरकारी पदस्थ हिन्दी साहित्य सेवियों में काफी क्षीभ फैल गया था। उसके कारण सरकारी कर्मचारी संस्था से कुछ समय के लिये पृथक से हो। गये।

विविध-खण्ड ११९

सम्भेलन का पांचवा अधिवेशन ४ मार्च १९२२ को नागपुर में पं. रिवशंकर शुक्ल की अध्यक्षता में हुआ। विद्यान सभा के अध्यक्ष सर गंगाधरराव चिटनवीस, डॉ. मुंजे, शिक्षा मंत्री श्री नारायणराव केळकर, श्री जमनालाल बजाज, श्री दादासाहब खापर्डे, श्री मनोहरपंत गोलवलकर, रायसाहव रघुवरप्रसाद द्विवेदी, पं. कामताप्रसाद गुरु आदि ने सम्मेलन को सफल बनाने में सिक्य योग दिया। सबसे महत्त्व की वात यह थी कि सम्मेलन में महात्मा गांधी का पत्र भी पढा गया था। के नागपुर सम्मेलन में विधान में कई संशोधन किये गये, जिनके अनुसार स्थायी सिमित के सदस्यों की संख्या ४० रखी गई। अध्यक्ष ने भाषण के अन्त में साहित्यकारों से यह अपील की—स्वतंत्रता के अभाव में आज यह देश कितना बेचैन हो रहा है, यह आपके सामने हैं; अतएव हिन्दी-साहित्य-प्रेमी वर्तमान के स्वातंत्र-मंग्राम से उदासीन रहते हुए उत्तम साहित्य के निर्माण का सुख देखते हों—तो इससे बढ़कर आश्चर्य की वात कोई नहीं हो सकती। भारत का हृदय पददलित है। दिलत हृदय में उच्च मावनाओं का मंचार और संस्कार कहाँ? भारत का कंठ अनिष्टकारी शक्तियों के द्वारा कुंठित हो रहा है। कुंठित हृदय से सच्चे हृदयोद्गार का निःसरण किस तरह संभव हो सकता है? हृदयोद्गार के अवरोध में साहित्य-निर्माण की संभावना कैसी?

इस सम्मेलन में १० प्रस्ताव स्वीकृत किये गये। सम्मेलन ने तीन उप-समितियां भी बनायीं जिनमें से एक राष्ट्र-भाषा प्रचार समिति, दूसरी समालोचना समिति और तीसरी विभिक्त निर्णय समिति। इस सम्मेलन में विदर्भ का प्रतिनिधित्व श्री ब्रिजलाल वियाणी ने किया था और उन्होंने आगामी अधिवेशन को अकोला के लिये निमंत्रण दिया था, पर राजनैतिक आंदोलन में व्यस्त हो जाने से सम्मेलन का अधिवेशन १० वर्षो के लिये टल गया। इधर इसी वीच में स्थायी मंत्री पं. बालमुकुन्द त्रिपाठी के देहावसान के कारण कार्यालय अस्त-व्यस्त हो गया। सम्मेलन पुस्तकालय और सम्मेलन के कागज-पत्र भी लुप्त हो गये। सम्मेलन के जीवन की प्रथम अवस्था यहीं पर समाप्त हो गई।

सम्मेलन की नई चेतना.—हिन्दी साहित्य सम्मेलन के कार्यों में नवचैतन्य सन् १९३५ से फिर से आया। अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन का २४ वां अधिवेशन इन्दौर में हुआ था। उस प्रसंग पर मध्यप्रदेश की ओर से पं. प्रयागदत्त शुक्ल ने स्व. जमनालालजी बजाज की अनुमति लेकर स्थायी समिति में यह प्रस्ताव रखा था कि सम्मेलन का २५ वां अधिवेशन नागपुर में हो। मद्रास वालों का भी आग्रह था, पर महात्मा गांधी ने नागपुर वाला प्रस्ताव मान लिया। इस अवसर पर अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन की रजत-जयंती बाबू राजेन्द्रप्रसादजी (हमारे वर्तमान राष्ट्र-पति) की अध्यक्षता में मनाई गई थी। इस अधिवेशन को सफल बनाने का अकथ प्रयास स्वागताध्यक्ष श्री. ब्रिजलाल वियाणी ने किया। इस सम्मेलन में महात्मा गांधी, श्रीमती कम्तूरबा, सरदार पटेल, श्री राजगोपालाचार्य, उस ममय के राष्ट्रपति पं. जवाहरलाल नेहरू, श्री कन्हैयालाल मुंशी, बाबू प्रेमचंद, राजिष टंडन, श्री जैनेन्द्र कुमार, आचार्य नरेन्द्रदेव, श्री वालकृष्ण नवीन, श्री. रामनरेश त्रिपाठी, पं. लक्ष्मीघर बाजपेयी, श्री जयचन्द्र विद्यालंकार, पं. माखनलाल चतुर्वेदी आदि अनेकानेक प्रमुख साहित्यिकों ने भाग लेकर उसे सफल बनाया था। सबसे महत्त्व की बात यह थी कि श्री काका कालेलकर के प्रयास से नागपुर में ही सम्मेलन के साथ में अखिल भारतीय साहित्य परिषद की स्थापना महात्मा गांधी की अध्यक्षता में हुई थी जिसका उद्देश था भारत की समस्त भाषाओं के साहित्यिक एक मंच पर बठकर साहित्य-विकास का कार्यक्रम तैयार करें। श्री. कन्हयालाल मुंशी और श्री. काका कालेलकर उसके संचालक थे और उसका मुखपत्र "हंस" (सम्पादक श्री प्रेमचंद और श्री मुंशी) था। नागपुर अधिवेशन से इस प्रदेश में फिर से साहित्य का नवचैतन्य उत्पन्न हुआ।

सावरमती, २५-१-१९२२

आपका पत्र महात्त्माजी को मिला। उनकी राय में इस राज्यकांति के समय साहित्य संबंधी संस्थाओं का आगामी कर्तव्य (१) राजकांति में मदद दें ऐसी किताबों का हिन्दी में लिखा जाना, अनुवाद करके फैलाना और (२) हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का पूरा यत्न करना और उसके लिये द्वाविड़ देश में हिन्दी शिक्षकों का भेजा जाना, होना चाहिये। मद्रास में हिन्दी प्रचार का काम हो रहा है, पर इतना बस नहीं।

श्री प्रयागदत्त शुक्ल,

मंत्री, मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन, सीतावडीं, नागपुर.

आपका---

<sup>\*</sup>महाशय,

कटनी के साहित्य प्रेमियों के उत्साह से सम्मेळन का ६ वां अधिवेशन कटनी में पं. माखनलाल चतुर्वेदी की अध्यक्षता में हुआ। जिसके लिये ब्योहार राजेन्द्रसिंह ने काफी प्रयास किया था। स्वागताध्यक्ष श्री दयाशंकर मायाशंकर दवे थे। इसी सम्मेलन के साथ में प्रान्तीय किव सम्मेलन का अधिवेशन पं. कामताप्रसाद गृह की अध्यक्षता में हुआ। सम्मेलन हो जाने के बाद भी सम्मेलन का स्थायी कार्यालय पुट्ट रीति से न जम सका। परिणाम यह हुआ कि वर्ष भर तक कोई कार्य न हुआ। फिर भी सूखे हुए ठूंठ पर जल-सिंचन से उसमें नवीन पल्लव अवश्य ऊग आये थे।

सप्तम अधिवेशन सागर में पं. द्वारकाप्रसाद मिश्र की अध्यक्षता में हुआ जिसकी निश्चित तिथि व कार्यवाहियों का विवरण उपलब्ध नहीं है और इसके बाद भी सम्मेलन के स्थायी कार्य में कोई मजबूती नहीं आई। इसी कारण से सम्मेलन २-४ वर्षों तक सुम्त पड़ा रहा। इस समय तक न तो सम्मेलन का कही स्थायी कार्यालय था और न उसके कार्यकर्ताओं का ठीक पता लगता था।

सन् १९३९ में पं. बलदेवप्रसाद मिश्र को स्फूर्ति हुई कि सम्मेलन को फिर से एक गित दी जाय और उसका समर्थन क्योहार राजेन्द्रसिंह ने किया। रायपुर के तहण साहित्यिक श्री घनव्यामप्रसाद 'श्याम' ने सम्मेलन को सफल बनाने का भार अपने ऊपर लिया—जिसके कारण सम्मेलन का अप्टम अधिवेशन रायपुर में रायगढ़ के राजा चक्रधरसिंह की अध्यक्षता में हुआ। इस सम्मेलन तक सम्मेलन की यह स्थिति थी कि न तो सम्मेलन की कोई नियमावली ही थी और न किसी प्रकार की परम्परागन लिखा पढ़ी। फिरभी अप्टम सम्मेलन पर्याप्त सफल रहा। किसी अन्य स्थल से निमंत्रण के अभाव में सम्मेलन का नवम अधिवेशन फिर भी मिश्रजी के प्रयास से रायपुर में ही हुआ। यह सन् १९४१ की बात है। अध्यक्ष हुए व्योशित राजेन्द्रसिंह और प्रधान मंत्री श्री घनश्यामप्रसाद 'श्याम'। तीन वर्षो तक सम्मेलन का कार्यालय रायपुर में ही रहा। व्योहारजी ने उद्योग करके सम्मेलन का दशम सम्मेलन सागर में करवाने की व्यवस्था की जिसके अध्यक्ष थे डॉ. बलदेवप्रसाद मिश्र। सम्मेलन का कार्य इसी समय से सिलसिलेवार आरंभ हुआ। रायपुर सम्मेलन में सम्मेलन की एक नियमावली बनायी गई थी, जो सागर अधिवेशन में स्वीकृत की गई।

इसमें प्रधान मंत्री श्री ज्वालाप्रसाद ज्योतिषी चुने गये। पश्चात् ११ वां अधिवेशन सन् १९४५ में नागपुर में हुआ और मनोनीत अध्यक्ष श्री कामताप्रसाद गुरु की अस्वस्थता के कारण फिर से वह भार डॉ. बलदेवप्रमाद मिश्र को मौंपा गया। प्रधान मंत्री श्री विश्वंभरप्रसाद शर्मा चुने गये। नागपुर अधिवेशन में प्रदेश के प्रायः सभी प्रमुख साहित्यिकों ने भाग लिया था।

सम्मेलन का विकास—भी ब्रिजलाल वियाणी के निमंत्रण पर सम्मेलन का १२ वां अधिवेशन १४ दिमंबर १९४७ को अकोला में वाबू गोविन्ददास की अध्यक्षना में सम्पन्न हुआ। उसी दिन स्थायी समिति की प्रथम वठक भी हुई थी। अध्यक्ष ने सम्मेलन की नयी कार्यकारिणी घोषित की जिसके मंत्री श्री प्रभुदयालु अग्निहोत्री थे। अकोला की श्रीमती राधादेवी गोयनका ने सम्मेलन के द्वारा प्रति वर्ष ५०० इ. का पुरस्कार देने की घोषणा की। सम्मेलन में यह निञ्चय किया गया था कि सम्मेलन का स्थायी कार्यालय नागपुर में ही हो। सम्मेलन-भवन बनाने के लिये एक समिति भी बनायी गयी और सम्मेलन का वार्षिक ब्यय ६ हजार रुपयों का निश्चित किया गया। अकोला सम्मेलन के पश्चात् प्रति-माम एक विजिष्त प्रकाशित होती थी, जिससे सम्मेलन की गतिविधि का पूरा आभास मिल जाता था। इसी समय से प्रान्तीय सरकार ने प्रति वष ५ हजार की सहायता देने का निश्चय किया, जिससे सम्मेलन के कार्यों को काफी वल मिला।

सम्मेलन का १३ वां अधिवेशन (१९४९) में राजनांदगांव में श्री भदन्त आनंद कौसल्यायन की अध्यक्षता में हुआ। उसी सम्मेलन में प्रधान मंत्री का भार व्योहार राजेन्द्रसिंह पर सौंपा गया। इसीके पूर्व सम्मेलन कार्यालय के द्वारा एक ग्रंथमाला प्रकाशित करने का कार्य आरंभ हुआ, जिसमें विनयकुमार के गीत, निमाड़ी लोकगीत और वस्त्रीजी के निबंध, प्रमुख पुस्तकें थीं। इस वर्ष में पं. माधवराव सप्रे की जीवनी और नक्षत्र दो ग्रंथों का प्रकाशन सम्मेलन के द्वारा किया गया। इस वर्ष भी सरकार से सम्मेलन को ५ हजार की आर्थिक सहायता प्राप्त हुई थी।

हमारी मानृभाषा हिन्दी का भारत की राज्य-भाषा घोषित हो जाना इस वर्ष की महान घटना है। वह तो देश की स्वभावतः राष्ट्रभाषा ह ही। अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के आदेशानुसार प्रान्त भर में "हिन्दी दिवस" मनाया गया।



सम्मेलन के १५ वे गोदिया अधिवेशन का एक दृश्यः अध्यक्ष श्री वियाणीजी भाषण दे रहे हैं।



सम्मेलन के गत १६ वें हुग अधिवेशन का हत्य : डॉ. रामकृमार वर्मा उद्घाटन भाषण देते हुए दिखलाई पड़ रहे हैं।

डॉ. रघुवीर के नेतृत्व में पारिभाषिक शब्दावली निर्माण का कार्य जनवरी १९४७ में प्रारंभ हो गया। अनेकों अध्यापकों तथा विशेषजों ने उसमें योगदान दिया है। उसके अनुसार अर्थ, वाणिज्य और प्रशासन शब्द-कोष प्रकाशित हुए हैं। साथ ही वन, शिक्षा, खनिजशास्त्र तथा कृषि की शब्दावली भी तैयार हो रही हैं। साथ ही भौतिक शास्त्र, गणित, विज्ञान, प्राणिशास्त्र तथा वनस्पति-शास्त्र पर पाठय-पुस्तके तैयार की गई हैं। पारिभाषिक शब्दावली के साथ-साथ राष्ट्र-भाषा प्रमाणीकरण का कार्य भी हमारे शासन ने अपने हाथ में लिया है। गत ४ जनवरी तक नागपुर में पं. रविशंकर शुक्ल की अध्यक्षता में राष्ट्र-भाषा प्रमाणीकरण की परीक्षा हुई—उसका उद्घाटन राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्रप्रसाद ने किया था। इसमें देश के १३ विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। असल में यह कार्य भारत सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिये था, जैसा कि श्री द्वारकाप्रसाद मिश्र ने उक्त परिषद के प्रारंभिक भाषण में कहा था। परिषद में भिन्न-भिन्न वक्ताओं ने इसी बात पर जोर दिया था कि—

- (१) यह कार्य अखिल भारतीय रूप में केन्द्रीय शासन तथा राज्यों के सहयोग से किया जाते। इस कार्य के लिये अध्यक्ष को अधिकार दिये गये थे।
- (२) <mark>शासन, शिक्षा, न्याय आदि के लिये अंग्रेजी के स्थान पर समान श</mark>टदावली निर्माण करने के लिये, एक हिन्दी-अंग्रेजी बृहत कोष का निर्माण करना परम आवश्यक हैं।

परिषद ४ विभिन्न खंडों में बंट गई थी, जिसके जिम्मे निम्न कार्य किये गये :---

- (अ) हिन्दी भाषा की प्रामाणिक, व्यापक और सुकर शब्दावली बनाने के लिये तुरन्त कियात्मक पग बढ़ाना ।
- (आ) हिन्दी के वर्ण-विन्यास तथा उच्चारण को प्रामाणिक रूप देना।
- (ड) हिन्दी व्याकरण को प्रामाणिक रूप देना।
- (ई) नागरी-लिपि को प्रामाणिक रूप देना।

इन चारों विषयों पर समितियों ने उपयोगी मुझाव दिये—जो उसके विवरण में देखे जा सकते हैं। अब आवश्यकता यह है, कि इस कार्य को आगे बढ़ाया जावे और अखिल भारतीय आधार पर कार्य किया जावे।

हिन्दी की शब्दावली, व्याकरण, लिपि का उच्चारण मिश्रित हो जाने के साथ हिन्दी माध्यम का प्रश्न उपस्थित होता है, जिसके लिये सम्मेलन वरावर अनुरोध कर चुका है।

इस दिशा में हमारे प्रदेश में उपयोगी कार्य हुआ है। अक्टूबर १९४९ में पं. द्वारकाप्रसाद मिश्र ने देश के उप-कुलपितयों की एक सभा नागपुर में बुलायी थी, जिनमें उपयोगी निर्णय किये गये। इसके बाद विश्वविद्यालय कमीशन ने भी मातृभाषा माध्यम के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण सुझाव किये। २२ जुलाई १९५० को मुख्य मंत्री पं. रिवशंकर शुक्ल ने फिर एक परिषद बुलाई, जिनके निर्णय इस तरह हैं :—

- (१) नागपुर विश्वविद्यालय में कला और विज्ञान में पढ़ाई और परीक्षा के लिये बी. ए. तक हिन्दी या मराठी माध्यम स्वीकार करना विद्यार्थी की इच्छा पर रहे ।
- (२) सागर विश्वविद्यालय के उक्त विषयों के लिये केवल हिन्दी माध्यम रहे।
- (३) नागपुर की परीक्षाओं के लिये उक्त विश्वविद्यालयों ने उन्हें अंग्रेजी माध्यम का विकल्प रखा है—वह वैसा ही रहे।
- (४) बी. एस. सी. परीक्षा के लिए पाठच-पुस्तकें तुरन्त बनाई जावें।
- (५) हिन्दी की एम. ए. कक्षाएं बनाने के बाद हिन्दी माध्यम द्वारा पढ़ाई हो। विज्ञान संबंधी विषयों पर जब तक पाठच-पुस्तकें तैयार नहीं हो जाती तब तक इसकी पढ़ाई व परीक्षा अंग्रेजी ही में हो।



पं. जवाहरलालजी म. प्र. हिंदी साहित्य सम्मेलन के श्री फतेहचन्द मीर हिंदी भवन के शिलान्यास के अवसर पर भाषण देते हुए : मंच पर श्री शुक्लजी, प्रमुख साहित्यिक तथा दानदाता बंटे हैं।



नागपुर में वन रहे उक्त भवन का दृश्य चित्र

- (६) मेडिकल, इंजीनियरिंग, पशु-चिकित्सा, कृषि तथा शिक्षा महाविद्यालयों में जैसे ही पाठच-पुस्तकें तैयार हो जावें, हिन्दी माध्यम जारी कर दिया जावे।
- (७) भाषा विभाग ६ मास के भीतर रिपोर्ट दे कि उक्त पाठच-पुस्तकें बनने में कितना समय लगेगा ? उसका साधन क्या होगा ? और हिन्दी माध्यम जारी करने की तिथि कौन सी हो सकती है ?
- (८) माध्यमिक शिक्षा वोर्ड अंग्रेजी माध्यम को बन्द करने का निर्णय शीघ्र करे।

अंतिम प्रस्ताव पर उक्त बोर्ड ने १९ अगस्त को यह निर्णय किया कि सन् १९५२ में अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी माध्यम आरंभ कर दिया जायगा। साथ ही अहिन्दी वालों के लिये हिन्दी विषय अनिवार्य कर दिया जावे।

सम्मेलन ने स्मृतिरक्षा, साहित्यकारों का अभिनंदन, साहित्यिक समारोह (तुलसी जयंति, वसंतोत्सव आदि) मनाये। इस वर्ष में कार्य-समिति की ५ वैठकें तथा स्थायी समिति की २ वैठकें हुई थीं।

वस्तर जिले के जगदलपुर नगर में सन् १९५० का सम्मेलन का १४ वां अधिवेशन खूब सफल रहा। उसके, उद्घाटक पं. द्वारकाप्रसाद मिश्र थे। वस्तर नरेश स्वागताध्यक्ष और अध्यक्ष श्री. पदुमलाल पन्नालाल बस्सी थे। इस अधिवेशन में प्रधान मंत्री श्री. स्वराज्यप्रसाद त्रिवेदी चने गये।

जगदलपुर सम्मेलन के बाद सम्मेलन की गितिबिध फिर मंद हो गई। इसलिये उपाध्यक्ष पं. बलदेवप्रसाद मिश्र ने अध्यक्ष की अनुमित से सम्मेलन का कार्यालय नागपुर में रखने की व्यवस्था की और उसका भार श्री. लिलताप्रसाद पुरोहिन को मौंपा। श्री. स्वराज्यप्रसाद त्रिवेदी ने मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। श्री. पुरोहित जी ने परिश्रमपूर्वक सम्मेलन में नवचैतन्य उत्पन्न किया और सम्मेलन का अधिवेशन गोंदिया में कराने का प्रयास किया।

वर्तमान प्रवृत्तियां.—सम्मेलन की नई प्रवृत्तियां गोंदिया के १५ वें अधिवेशन से आरंभ होती हैं जो ४ और ५ अक्ट्वर १९५२ को श्री. विजलाल वियाणी (अर्थ मंत्री, मध्यप्रदेश) की अध्यक्षता में हुआ। सभापित के अपने भाषण में हिन्दी के कर्त्तव्य का मुन्दर चित्रण था। सम्मेलन की कार्यवाही के प्रसार का प्रबंध उत्तम था। पत्रकारों के अतिरिक्त, डाकुमेंटरी फिल्म व्यवस्था और रेडिओ द्वारा रिले-व्यवस्था भी की गयी थी। लिलत साहित्य कार्यक्रम भी सुन्दर रहा। "अंधेरी रात में दीपक जलाये कौन वैठा है"—इस गीत के स्वर लहरी के साथ लिलत कला सम्बन्धी कार्यक्रम समाप्त हुआ।

इस सम्मेलन से एक नवीन प्रणाली आरंभ हुई और वह है कि प्रदेश के स्यातिप्राप्त पुराने साहित्यकारों का सम्मान । श्री. लज्जाशंकरजी झा, श्री. सुखरामजी चौव "गुणाकर", पं. मातादीनजी शुक्ल, श्री गोवर्धन शर्मा छांगाणी, पं. प्रयागदत्त शुक्ल, पं. हृपीकेप शर्मा, पं. लोचनप्रसाद पाण्डेय और पं. मुकुटघर पाण्डेय इन अष्ट साहित्यकारों का इम अधिवेशन में सम्मान सम्मेलन के द्वारा किया गया। साहित्यकारों को चांदी के "कासकेट" में एक-एक अभिनंदन-पत्र समर्पित किया गया जिसमें उनकी सेवाओं का उल्लेख था। इस अधिवेशन के प्रस्तावों में निम्न प्रस्ताव महत्त्व-पूर्ण थे, जैसे—"यह सम्मेलन पारिभाषिक शब्दावली को महत्त्व देता है। जो शब्दावली रखी जा रही है वह योग्य नहीं है। हिन्दी तथा मराठी पारिभाषिक शब्दों का निर्माण करने के लिये कार्य किया जाय। विदर्भ साहित्य संघ ने पारिभाषिक शब्दावली की आलोचना करते हुए एक उपसमिति बनाई है। प्रदेश के पत्रों में उस सम्बन्ध में काफी चर्चा हुई है। प्रान्त के विद्वानों से मलाह लेकर तव उन शब्दों का निर्माण किया जाय, सारे विद्वानों का संगठन किया जावे तथा अलग अलग ऐसे शब्दों को वनाये जिसे सरकार माने"। इस प्रस्ताव पर काफी चर्चा हुई और अन्त में यह स्पष्टीकरण किया गया कि सरकार अधिकारी विद्वानों के द्वारा और साहित्यक संस्थाओं का परामर्श करके शब्दावली तैयार करे।

सम्मेलन ने सरकार से यह भी आग्रह किया था कि मध्यप्रदेश सरकार साहित्यकारों को पुरस्कार देकर सम्मानित करे। परंतु यह प्रस्ताव वापिस इसलिय ले लिया गया कि सरकार इस संबंध में उचित कदम उठा रही है। गोंदिया सम्मेलन के बाद अध्यक्ष ने अपनी नवीन कार्यकारिणी की घोषणा की जिसके अनुसार श्री रामगोपाल माहेश्वरी को प्रधान मंत्री का भार सौंपा गया । अध्यक्ष वियाणीजी तथा मंत्री श्री माहेश्वरीजी के कारण सम्मेलन

के विविध कार्यों को नवचैतन्य प्रात्प हुआ। नवीन कार्य समिति की प्रथम वैठक ११ जनवरी १९५३ को हुई जिसमें आगामी वर्ष का आय व्यय का अनुदान स्वीकृत किया गया, जिसके अनुसार १६ हजार रु. का व्यय होने का अंदाज किया गया था। इसी प्रसंग पर श्री. माहेश्वरीजी ने नागपुर में सम्मेलन भवन के संबंध में डेढ़ लाख रुपयों की योजना पेश की, जिसमें सम्मेलन द्वारा यह निधि एकत्रित किये जाने और ५० हजार रु. राज्य सरकार में नियमानुसार अनुदान की अपेक्षा, यह अनुसान कूता गया था। भवन के लिये राज्य सरकार से जमीन प्राप्त करने के कार्य के संबंध में भी जानकारी दी गई थी। इसी तरह प्रदेश के भिन्न भिन्न जिल्हों में जिला अधिवेशन करने तथा जनता में साहित्यक जागृति के लिये भी सम्मेलन की ओर से प्रयास किया गया। सम्मेलन के आंदोलन का प्रभाव यह हुआ कि साहित्य निर्माण के लिये सरकार ने एक लाख की निधि घोषित की और उसकी विनियोग की योजना में ९० हजार रु. की राशि अन्य भाषाओं से हिन्दी के अनुवाद-कार्य में और १० हजार रुपये हिन्दी-मराटी के योग्य ग्रंथों पर पुरस्कार के लिये नियत किये।

इसी बीच, मध्यप्रदेश सरकार ने हिन्दी-मराठी को प्रांत की राज्य-भाषा घोषित करने तथा कुछ अपवादों को छोड़कर समस्त कार्य प्रादेशिक भाषाओं में करने की घोषणा की। सम्मेलन की एक समस्या की इस प्रकार पूर्ति हुई।

सन् १९५३ में सम्मेलन की एक चिरकालीन आवश्यकता—अपने भवन के निर्माण का स्वप्न साकार होता दिखाई पडा। अध्यक्ष महोदय के सद्प्रभाव से सम्मेलन भवन की योजना मूर्त रूप में सामने आई। उन्हें तुमसर के प्रतिष्ठित नागरिक सर्वश्री सेठ नर्रासहदासजी मोर, सेठ गोपीकिसनजी अग्रवाल एवं सेठ दुर्गाप्रसादजी सराफ से कुल मिलाकर १ लाख १ हजार रुपये की निधि से "श्री फत्तेहचंद मोर हिन्दी भवन" वनाने का अभिवचन मिला।

इस बीच प्रांतीय सरकार द्वारा सम्मेलन-भवन के लिये अम्बाझरी रोड पर लगभग पौन एकड़ जमीन का प्लाट प्रदान किया गया। इसके बाद सम्मेलन के लिये उपयुक्त भवन का, जिसके साथ रंगमंच भी रहेगा, नक्शा तैयार कराया गया।

सम्मेलन भवन का जिलान्यास.—सम्मेलन भवन का शिलान्याम ५ जनवरी १९५४ को राष्ट्रनायक पं. जवाहर-लालजी नेहरू के करकमलों द्वारा होना सम्मेलन के इतिहास में चिरस्मरणीय घटना रहेगी। अध्यक्ष श्री वियाणीजी का अनुरोध इस संबंध में आपने प्रमन्नतापूर्वक माना जो पंडितजी की हिन्दी एवं साहित्य के प्रति रुचि का मुन्दर प्रमाण हैं। इस अवसर पर पंडितजी ने जो भाषण दिया वह भी वड़ा महत्त्वपूर्ण था। सम्मेलन भवन के शिलान्यास का समारोह एक सांस्कृतिक और साहित्यिक वातावरण में किया गया और उस समारोह की सर्वत्र सराहना हुई।

इस अवसर पर भाषण देते हुए सम्मेलन के अध्यक्ष श्री वियाणीजी ने कहा कि—"प्रांतीय हिंदी साहित्य के इतिहास में आज का दिन अवश्य एक घटना बनकर रहेगा। हिन्दी के इतिहास में भी यह एक महत्त्वपूर्ण घड़ी हैं। हिंदी आज एक नये युग की देहली पर खड़ी हैं। प्रादेशिक भाषा से राजभाषा का स्थान उसने प्राप्त कर लिया है और अव राष्ट्रभाषा में विकसित होने जा रही हैं। यह उसके लिये एक नविनर्माण बेला हैं। राजभाषा घोषित होने के बाद एकाएक ही इसपर महान् उत्तरदायित्व आ पड़ा हैं। देश के एक छोर से दूसरे छोर तक भावों और विचारों के आदान-प्रदान का उसे माध्यम बन जाना हैं। राजनीति, शासन-तंत्र और विज्ञान की नित्य नई आवश्यकताओं के लिये उसे भरपूर उतरना हैं। उमे इतनी सर्वमुगम, लचीली और गुणग्राही होना है कि देश भर की नाना शैलियों और अंगों के हर नये पदों को आश्रय दे सके। यह सब होते हुए एक क्षण भी यह भ्रम न हो कि उसकी अन्य प्रादेशिक भाषाओं से किसी तरह की स्पर्धा है। हिन्दी की तो आकांक्षा केवल इसके सिवाय और कुछ नही कि वह सही अर्थों में राष्ट्र के विभिन्न ट्कड़ों के बीच की सुनहरी कड़ी बन जाय।

श्री नेहरूजी द्वारा शिलान्यास—इसके पश्चात् पं. जवाहरलालजी ने तालियों की करतल-ध्विन के बीच शिलान्यास की विधि पूर्ण की। आपने चांदी के कौचे से सीमेंट लगायी और जंजीर में बंधा पत्थर छोड़ दिया। इस अवसर पर पृष्ठ संगीन के तौर पर आकाशवाणी केन्द्र द्वारा आयोजित मंगीन की मधुर ध्विन गूंजती रही। शिलान्यास विधिवत् कराने का कार्य अकोला के मांस्कृतिक विद्यालय के संचालक पं. भवानीशंकरजी द्वारा सम्पन्न हुआ। श्री नेहरू ने जिस चांदी के धमेले व करनी मे शिलान्यास किया था वे चीजें उन्हें भेंट की गई, परन्तु पंडितजी ने वे चीजें सम्मेलन को भेंट कर दीं। इसके

पश्चात् पंडित जवाहरलालजी ने साहित्य-प्रदर्शनी का निरीक्षण किया जहां मध्यप्रदेश के प्रमुख साहित्यिकों के ग्रंथ लेखकों के हाथ से निकाले गये परिचय-चित्रों के साथ रखे गये थे। प्रान्त की पत्र-पत्रिकाएं, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के हिन्दी प्रचार-सम्बन्धी ग्रंथ एवं विवरण आदि सामग्री तथा राज्य के प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित सामग्री भी इसमें रखी गई थी। यह मंग्रह देखकर पंडित जवाहरलालजी ने प्रमन्नना व्यक्त की।

पं. जवाहरलालजी ने इस अवसर पर कहा कि—" साहित्य का प्रश्न मुझे बहुत प्यारा है। हर देश के लिये साहित्य का सम्बन्ध जीवन से बंधा हुआ होता है। " दुर्बल देश का साहित्य दुर्बल ही होता है। उसी प्रकार दुर्बल साहित्य देश को दुर्बल वना देता है। आपने अंग्रजी के महाकिब मिल्टन के कथन को दुहराने हुए वतलाया कि एक देश के साहित्य से जाना जा सकता है कि वह देश कैसा है। यह कहते हुये कि साहित्य का सवाल बुनियादी सवाल है, नेहरूजी ने कहा कि साहित्य के आइने में देश को देखा जा सकता है।

प्रधान मंत्री ने कहा—अब राष्ट्रभाषा के सवाल पर वहस की कोई गुंजाइश नहीं है। श्री. बियाणीजी के इस कथन का उल्लेख करते हुए कि हिन्दी किसी दूसरी भाषा के मार्ग में वाधक नहीं होगी, नेहरूजी ने कहा कि भाषा के क्षेत्र में एक के बढ़ने से दूसरी घटती नहीं बिल्क बिचार-विनिमय के माध्यम से उसका विकास होता है। नेहरूजी ने साहित्य की भाषा और वोलचाल की भाषा में कम से कम दूरी रखने की अपील करते हुए कहा कि साहित्य की उन्नति दफ्तरों में नहीं होती। उन्होंने कहा कि ऐसे तो बोलचाल की भाषा और साहित्य की भाषा में कुछ फर्क रहना ही है, पर अगर यह फर्क बहुत ज्यादा हो जावे तो फिर साहित्य दुर्वल बन जाता है।

नेहरूजी ने अपने भाषण में कविता और कहानियों की रचनाओं को वांछनीय बतलाते हुए कहा कि हिन्दी के लेखकों को उन हजारों प्रश्नों पर भी लिखना चाहिये, जो कि रोज उठा करने हैं। ऐसी रचनायें होनी चाहिये जिनसे आज की दुनिया को समझने में मदद मिले। उन्होंने साहित्य सम्मेलनों से विशेष रूप से आग्रह किया कि वे साहित्य की अन्दरूनी हालत को भी सुधारने का प्रयत्न करें।

नेहरू जी ने आगे कहा कि हिन्दी के पीछे शक्ति है। उसे संस्कृत का स्नोत प्राप्त है। उसके दायें वायें दूसरी भाषायें हैं।

समारोह के अंत में श्री वियाणीजी ने अतिथियों का आभार प्रदर्शन किया और वन्देगातरम् गायन के पश्चात् समारोह समाप्त हुआ। इस समारोह में राज्यपाल डा पट्टाभि सीतारामय्या, मुख्य मंत्री पं. रविशंकरजी शुक्ल के अलावा अन्य मंत्रीगण, उच्च अधिकारी, प्रमुख नागरिक व साहित्यप्रेमी उपस्थित थे। वाहर से लगभग २०० प्रति-निधि इस समारोह में भाग लेने के लिये आये थे।

सम्मेलन द्वारा मरकारी नियमानुसार राज्य सरकार से एक-तिहाई अनुदान देने की प्रार्थना की गई। तद-नुसार राज्य सरकार ने ५० हजार रुपयों की निधि सम्मेलन को प्रदान कर दी है।

भवन निर्माण का कार्य बहुत अग्रसर हो चुका है और उसके शीघ्र पूर्ण होने की आशा है।

मध्यप्रदेश हिन्दी माहित्य सम्मेलन का १६वां अधिवेशन ११ और १२ अक्टूबर को दुर्ग नगर में सम्पन्न हुआ। इस अधिवेशन की भी अध्यक्षता श्री ब्रिजलालजी वियाणी ने की और उसका उद्घाटन हिन्दी के प्रसिद्ध नाटककार, कवि एवं समालोचक डॉ रामकुमार वर्मा के द्वारा हुआ।

पंडाल के पास ही गांधी विद्यालय के भवन में साहित्य प्रदर्शनी का आयोजन था। इस प्रदर्शनी को लगभग १५ हजार व्यक्तियों ने देखा। इससे प्रान्त की साहित्यिक गतिविधि जानने में लोगों को सहायता मिली। स्वागता- ध्यक्ष श्री मोहनलाल वाकलीवाल थे। तदनंतर अध्यक्ष श्री ब्रिजलाल वियाणी ने अपने भाषण में कहा कि—देश में भाषा की समस्या बहुत विचारणीय हैं। हिन्दी राष्ट्रभाषा ह। राष्ट्रभाषा का अर्थ उस भाषा से हैं जिसे समस्त राष्ट्र बोलता हो, राष्ट्र की शिक्षा का वह माध्यम हो और राष्ट्र का कार्य, राज्य का कारवार उस भाषा

में चलता हो। जिस भाषा में ये तीनों गुण हों वह पूर्णतया देश की राष्ट्रभाषा कहलाने योग्य होती है। इस दृष्टि से यद्यपि हिन्दी समस्त राष्ट्र की बोलचाल की भाषा नहीं है तो भी व्यापक रूप में यदि समस्त राष्ट्र में किसी भाषा द्वारा काम चल सकता है, तो वह भाषा है हिन्दी। सारे देश में यही भाषा सबसे अधिक बोली जाती है। हमारे संविधान ने हिन्दी को राजभाषा के रूप में और १४ अन्य प्रान्तीय भाषाओं को प्रादेशिक भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की है।

श्री बियाणी जी ने डॉ. रघुवीर की प्रशंसा करते हुए कहा कि अंग्रेजी की चुनौती को स्वीकार करने का सबसे बड़ा श्रेय डॉ. रघुवीर को है। उन्होंने हिन्दी के शब्दकोष में नये-नये शब्दों को जन्म देकर प्रशंसनीय वृद्धि की है, परन्तु इस चुनौती को स्वीकार करते समय यदि हम हिन्दी को किल्प्ट बनाते हैं तो हमारी गित अवस्द्ध हो जायगी। इसिलए हिन्दी प्रेमियों का कर्त्तव्य है कि वे हिन्दी को सरल और जनभाषा बनावें। हिन्दी को न संस्कृत वनाया जाये और न संस्कृत को हिन्दी, अपितु उसका जनजीवन के अनुकूल नविर्माण किया जावे। हिन्दी का शब्दभंडार संस्कृत से तो लिया जाय परन्तु अन्य प्रादेशिक भाषाओं का दर्वाजा भी खुला रहना आवश्यक है। श्री वियाणी जो ने कहा कि भाषा रूपी शस्त्र का उपयोग साहित्यिक करता है। वह चाहे तो किसी शब्द का उपयोग विनाश के लिए कर सकता है और चाहे तो उसी शब्द को विकास के कार्य में लगा सकता है। इससे साहित्यकारों का कर्त्तव्य है कि वे भाषा में अमृत का प्रवाह वहायें ताकि यदि हिन्दी आज अपनी व्यापकता से राष्ट्रभाषा बनी है तो कल उसकी इज्जत उसकी मधुरता तथा सरलता के कारण हो।

इस अधिवेशन में राज्य के वयोवृद्ध साहित्यिक श्री मावलीप्रसादजी श्रीवास्तव को चांदी के पात्र में एक मानपत्र समिपत किया गया जिसमें साहित्य के क्षेत्र में उनकी सेवाओं का सम्मानपूर्वक उल्लेख किया गया था।

इस सम्मेलन में महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकृत किये गये :---

### सम्मेलन द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव

- (१) "मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता है कि संविधान में उल्लिखित काल में हिन्दी को उसका स्थान प्राप्त होने की दृष्टि से (अ) हिन्दी शब्दसंग्रह कार्य को दो वर्ष की अविध में पूर्ण किया जाय, (ब) हिन्दी में विविध साहित्य के सृजन के लिये ठोस कदम उठाये जायें, (क) हिन्दी संबंधी तमाम कार्यों को जिनमें हिन्दी टेलीप्रिन्टर, तार आदि हैं, प्राथमिकता प्रदान की जाये और हिन्दी संबंधी योजनाओं के संबंध में हिन्दी के प्रतिष्ठित साहित्यकारों का अधिकाधिक सहयोग लिया जाय।"
- (२) "मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन राज्य सरकार द्वारा एक लाख वार्षिक अनुदान से शासन साहित्य परिषद की स्थापना, पुस्तकालयों को खरीदी गयी पुस्तकों पर १२॥ प्रतिशत अनुदान, सम्मेलन भवन के लिये ५० हजार रुपयों का अनुदान प्रदान करने की व्यवस्था आदि कार्यों के लिये धन्यवाद देता है। सम्मेलन का मत है कि, इनसे प्रांतीय साहित्य की वृद्धि और प्रोत्साहन के कार्य को अवश्य सहायता मिलेगी। तथापि सम्मेलन अनुभव करता है कि उद्दिष्ट की पूर्ति के लिये शासन साहित्य परिषद के नियमों में कुछ संशोधन की आवश्यकता है। सम्मेलन का सुझाव है कि (१) उक्त परिषद में सम्मेलन को अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाय। (२) पुरस्कार के लिये विषयों का विभाजन, (अ) साहित्य व (व) विज्ञान—इस रूप में किया जाय और पुरस्कारों का वितरण श्रेष्ठ ग्रंथों के बीच प्रतिस्पद्धी के बजाय उन्हें प्रोत्साहन की दृष्टि से किया जाय। (३) वार्षिक अनुदान का विभाजन वर्तमान आधार पर न किया जाकर उसे (अ) अन्तर्प्रातीय साहित्य के अनुवाद, (व) प्राचीन वैज्ञानिक व मौलिक श्रेष्ठ ग्रंथों के प्रकाशन, (स) पुरस्कारों के लिये वर्तमान से अधिक रकम, (द) साहित्य व लोक भाषाओं की खोज, अन्वेषण, संग्रह, संपादन आदि के लिये व्यवस्था व सहायता और (इ) अत्यंत आवश्यकता की स्थिति में मान्य साहित्यकारों को सहायता आदि मदों में उचित प्रमाण में विभाजित किया जाय।"
- (३) "चित्रपट आधुनिक समय में जागृति के महत्त्वपूर्ण साधन हैं, तथापि हिन्दी में अभी जो अधिकांश चित्रपट तैयार हो रहे हैं—वे समाज के नैतिक स्तर पर आक्रमण करने वाले तथा कला, साहित्य एवं भाषा की दृष्टि से उसका स्तर गिराने वाले हैं। सम्मेलन का केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि वह इस प्रकार के चित्रों पर शीझातिशीझ नियन्त्रण लगाये।"

छत्तीसगढ़ के साहित्यमेवियों द्वारा इसी अधिवेशन में श्री शुक्ल जी को अभिनन्दन-ग्रन्थ भेंट करने का एक प्रस्ताव उपस्थित किया गया, जो आगामी कार्यकारिणी को विचारार्थ सौंपा गया। कार्यकारिणी ने अगली सभा में विचार कर श्री रविशंकरजी शुक्ल को अभिनन्दन-ग्रन्थ भेंट करने का निर्णय किया, जिसके अनुसार सम्मेलन की ओर से इस अभिनन्दन-ग्रन्थ के निर्माण का कार्य पूर्ण हो रहा है।

भविष्य के लिये अनेक योजनाएँ सम्मेलन के विचारार्थ है। प्रान्त की इस प्रतिनिधि संस्था को प्रान्त के समस्त साहित्यकारों का लगनपूर्ण सहयोग प्राप्त है और यही इस संस्था की सुदृढ़ नींव भी है।

मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन की वर्तमान कार्यसमिति इस प्रकार है:---

अध्यक्ष—श्री त्रिजलाल जी वियाणी। उपाध्यक्ष—(१) पण्डित माखनलाल जी चतुर्वेदी और (२) डॉ वलदेवप्रसाद जी मिश्र। प्रधान मन्त्री—श्री रामगोपाल जी माहेश्वरी। संयुक्त मन्त्री—श्री प्रभुदयाल जी अग्नि-होत्री। साहित्य मन्त्री—श्री नर्मदाप्रसाद जी खरे। मन्त्री, नर्मदा विभाग—श्री ब्योहार राजेन्द्रसिंह जी। मन्त्री, छत्तीसगढ़ विभाग—श्री केदारनाथ जी झा "चन्द्र"। मन्त्री, विदर्भ विभाग—श्रीजगन्नाथ सिंह जी वैस। मन्त्री, नागपुर विभाग—श्री नरेन्द्र विद्यावाचस्पति।

सदस्य—-(१) डॉ. हीरालाल जैन, (२) श्री विनयमोहन शर्मा, (३) श्री रामेश्वर शुक्ल "अंचल", (४) श्री ज्वालाप्रसाद ज्योतिषी, (५) श्री नर्रासहदास मोर, (६) श्री हृपीकेश शर्मा, (७) श्री कालिकाप्रसाद दीक्षित "कुसुमाकर", (८) श्री घनश्यामप्रसाद "श्याम", (९) श्री गोविन्दप्रसाद शर्मा, (१०) श्री उमाशंकर शुक्ल और (११) श्री छंदीलाल गुप्त।





| • |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   | • |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
| • |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

|   | ,             |
|---|---------------|
|   | • •           |
|   |               |
|   | ,             |
|   | ,             |
|   |               |
|   | i             |
|   |               |
|   | ;<br>,        |
|   |               |
|   | `:            |
|   |               |
|   |               |
|   | · ,           |
|   | į,            |
| • | ਜ਼ੇ<br>!<br>! |
|   | •             |
|   | 1             |
|   | <b>,</b>      |
|   | ;             |
|   | i i           |
|   |               |
|   |               |
|   | ļ             |
|   | ,             |
|   | , ti          |
|   |               |
|   | ţ.            |
|   | 200           |
|   |               |
|   | 70            |
|   |               |
|   | ,             |
|   | ,             |
|   |               |
|   | :             |
|   |               |
|   |               |
|   |               |
|   |               |
|   |               |
|   |               |
|   |               |
|   |               |
|   |               |
|   |               |
|   |               |
|   |               |

Chiking - Manuscourt and Man.

3/5/2

## 

